

॥ नमो ब्राह्मणे ॥

# अ संदोपशारीरकम् अ

# [ भाषानुवादसहितम् ]



PRESENTED



प्राप्तिस्थानम् :— उदासीन संस्कृत विद्यालय टुण्टिराज, वाराणसी ।

षंवत् २०१४ ]

[ मु० १०)



No... 3/60
Solither BANARAS

PRESENTED

lon Sni Askrok Chatteji. (Calculla)

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

0

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

% ॐ नमो ब्रह्मगो %

श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यश्रीदेवेश्वराचार्य-पूज्यपादशिष्यश्रीसर्वज्ञात्ममुनिप्रगीतम्

# संक्षेपशारीरकम्



श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यश्रीसुन्दरदासोदासीन-पूज्यपादशिष्यश्रीस्वामिरामानन्दकृत-भावदीपिकाख्यहिन्दीव्याख्योपेतम्

श्रीमत्परमद्दंसपरिव्राजकाचार्यश्रीस्वामिरामानन्दोदासीन-पूज्यपादशिष्यवेददर्शनाचार्यमहामण्डलेश्वर-स्वामिगङ्गेश्वरानन्दमहाभागविरचित-**बृहद्भृमिकासनाथम्** 

श्रीमत्परमद्दंसपरिव्राजकाचार्यवेददरीनाचार्यमहामण्डलेश्वर-स्वामिगङ्गेश्वरानन्दशिष्यदर्शनरत्नवेदालङ्कार-महामण्डलेश्वरस्वामिसर्वानन्देन प्रकाशितम

-:8:--

स्वामियोगीन्द्रानन्देन टिप्पण्यादिभिः समलङ्कृत्य सम्पादितम्

-: o#o:--

प्रथमावृत्तिः १००० ] अस्य सर्वेऽधिकाराः प्रकाशकेन स्वायत्तीकृताः

संवत् २०१४

or the first way





स्यानियोगीनाम्बर्धन विचणवादिका समजस्काल सम्पादिकम्

भारता क्रमान स्वामी द्वारिकादास शास्त्री, संकठा प्रेस, सोरा क्रमा, वाराणसी-१ क्रिकाटा



स्व० सेठ घनश्यामदास मूलचन्द उत्तमचन्दाणी

No. 3. No. 3. Ashram

# प्रकाशक की ओर से

आज से लगभग चालीस वर्ष पूर्व का स्मृति-पटल जब खुलता है, तब एक मनोहर दृश्य सामने आता है—सैकड़ों अध्ययनशील साधु और बाह्यण चारों ओर बैठे हैं. उनके बीच में हमारे गुरंवर वेददर्शनाचार्य महामण्डलेश्वर श्री १०८ स्वामी गङ्गेश्वरानन्द जी महाराज विराजमान हैं, इनका श्रपूर्व सारस्वत प्रवाह शिष्य-समृह को आप्लावित कर रहा है। चार बजे प्रातः से लेकर रात्रि के दस बजे तक निरन्तर वह अनुष्ठान चालु रहता था। छात्रों की एक टोली हटी, दूसरी आई, दूसरी हटी, तीसरी आई। वैसा अद्भत अध्ययन-अध्यापन कार्य अन्यत्र कहीं देखने में नहीं आया। बहुत प्राचीन काल में स्यात ऋषिकुलों में वैसा होता हो ? उस समय हमारे परम गुरुवर प्रातः स्मरणीय ब्रह्मनिष्ठ स्वामी रामानन्दजी महाराज का अध्यापन कार्य बहुत हरका हो गया था। वे स्वस्थ न रहने पर भी कुछ-न-कुछ लिखते रहते थे, बहुत कुछ लेख संगृहीत है। उनके पश्चात बहुत दिनों तक उस संग्रह को देखा ही न जा सका, यही सोचा जाता था कि जब कभी छपाने की सुञ्यवस्था होगी, तब इसे देखा जायगा। कई अंशों में छपाने का काम लिखने से भी कठिन समभा जाता है। यह कठिनाई शीघ्र दूर न हो सकी, इस लिए अभी तक उनकी कोई महत्त्वपूर्ण कृति प्रकाश में न त्रा सकी। हमारे परमगुरुवर संत्रेपशारीरककार के बहुत ही प्रशंसक थे। कहा करते थे कि हिन्दी का अत्यन्त प्रसिद्ध लोक-प्रिय प्रनथ 'विचार-सागर' जिस महासागर से निकला है, वह है—'संनेपशारीरक'। इसका अध्ययन किए विना वेदान्त का ज्ञान पूर्ण नहीं हो सकता। प्रत्येक वेदान्त-प्रेमी को यह प्रन्थ पढ्ना चाहिए और अवश्य पढ़ना चाहिए।

गत वर्ष उस संग्रह को खोल कर देखा गया, तो संनेपशारीरक पर उनकी व्याख्या वस्तुतः उनकी प्रशंसा के अनुसार ही पाई गई। वे चाहते ही थे कि इस प्रन्थ रत्न का अधिक से-अधिक प्रचार हो, इसीलिए सुबोध हिन्दी में उसकी व्याख्या लिखी थी। प्रत्येक श्लोक के नीचे उसका अन्वय दिया है, अन्वय का नाम रखा है—'योजना'। उसके नीचे उसका शब्दार्थ 'योजितार्थ' के नाम से दिया है, उसके भी नीचे भावार्थ दिया है, उसकी 'भावितार्थ' संज्ञा रखी है। इस प्रकार व्याख्याकारने प्रन्थके समग्र भागों पर प्रकाश पहुंचाने का सफल यत्न किया है। इस कृति के छपाने का पूर्ण भार गुरुदेव ने श्रो स्वामी योगीन्द्रानन्दने टिप्पणी लिख कर इसे अधिक सुप्राह्म बना दिया है। आप पर अध्यापनादि का कार्यभार अधिक है, फिर भी आपने जिस लगन और श्रम से इसका संशोधन, सम्पादन किया है, वह नितान्त सराहनीय है।

श्रद्धेय गुरुदेव का अध्यापन कार्य यद्यपि बहुत दिनों से छूटा-सा है, तथापि आपके जिह्नाम पर अपूर्व सारस्वत प्रवाह पूर्ववत् पूरे वेग से प्रवाहित है। सभी वेद-शास्त्र सदैव आपके सम्मुख अपना हृदय खोले खड़े रहते हैं। आपने इस अन्थ की एक वृहत् भूमिका लिखी है। उसभूमिकाकी सारगर्भितता, महत्ता तथा गम्भीरताका परिचय पाठकोंका निष्पच हृदय ही दे सकेगा। इसमें अत्यन्त दुरूह विषयों को भी सरल शब्दों में कहा है, अन्थ के बाह्य तथा आन्तरिक कलेवर का सूच्म निरीचण किया गया है, प्राच्य तथा अर्वाच्य दर्शनों का सन्तुलित अध्ययन प्रस्तुत किया है। वेदान्त की प्रगाढ़ प्रन्थियों का मनोरम विश्लेषण इस भूमिका की अपनी एक विशेषता है। आज-कल विद्वान् संस्कृत अन्थों की भूमिका लिखने में भी अधिक अम किया करते हैं; फिर भी अन्थके समस्त अंशों पर प्रकाश नहीं डाल पाते। इसका कारण यह है कि किसी विषय की विस्तृत आलोचना पाश्चात्य-विद्या-विशारद ही प्रायः कर पाते हैं। वे अन्थ के बाह्य अङ्गों पर तो पर्याप्त प्रकाश डाल देते हैं, किन्तु अच्या-रार्थ-अध्ययन की प्रणाली में न आने के कारण अन्थ के आन्तरिक हृदय का स्पर्श नहीं कर पाते; अतः उनकी भूमिकाएँ अधूरी-सी रह जाया करती हैं। इस भूमिकामें यह बात नहीं। अन्थ के बाह्य भाग पर जितना ज्यापक विचार किया गया है, उतना ही आन्तरिक विषय का गम्भीर परीच्ण भी किया गया है।

अध्यात्म विद्या के प्रचारक हमारे मनीषी आचार्य स्वार्थ-रहित, विरक्त और शानित प्रिय थे। वे अपनी दीर्घ दृष्ट और पैनी मनीषा से जिन शान्ति के साधनों का आविष्कार कर गये हैं, वे ही विश्व को शान्ति-पथ पर ले जा सकते हैं। जिस भौतिक जगत् की उन्होंने उपेत्ता की थी, आज का प्रगतिशील मानव उसीके मन्थन में होड़ लगाकर संलग्न हो रहा है। अशान्ति और संघर्ष की वह धुरी भी स्पष्ट दिखाई देने लगी है, जिस पर सुन्द-उपसुन्द-जैसे उपमह चक्कर लगाते और विनष्ट होते देखे गये थे। भौतिक विज्ञान-वेत्ताओं की मुट्टी में आज विश्व का प्राण पखेरु फंस गया है। परिणाम क्या होगा? नहीं कहा जा सकता। हाँ, इतना तो लोग मानने लगे हैं कि कुशल नहीं! आध्यात्मिक पथ की और जनवर्ग का मुड़ाव स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है। इस पथ पर आरूढ़ होने के लिए किसी प्रकार की संकीर्णता अपेक्षित नहीं; अपि तु समस्त मानवों में सुलभ राग-स्वार्थाद का परित्याग चाहिए। जिस वस्तु के लिए संरक्त स्वार्थी प्राण देता है, उसी वस्तु को स्वार्थ-त्यागी विरक्त घृणा की दृष्ट से देखता है; फिर भला संघर्ष सम्भावित ही कैसे होगा? चारों ओर शान्ति-ही-शान्ति विराजमान होगी। शान्तिप्रिय संसार के समन्न भारतीय सनातन आदर्श रखने की इस समय विशेष आवश्यकता है।

"वेदमन्दिर" श्रहमदाबाद

स्वामी सर्वानन्द

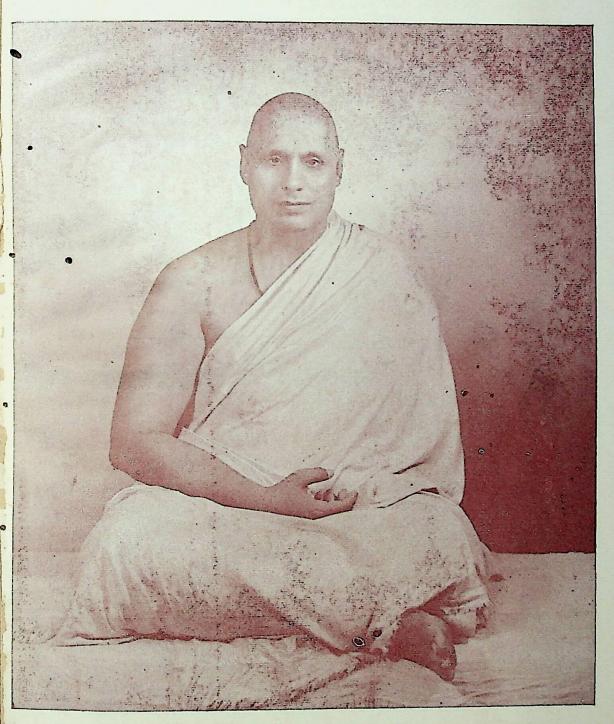

वेदालङ्कार, दर्शनरत्न, महामण्डलेश्वर श्री १० = स्वामी सर्वानन्दजी महाराज

1

by Sn. Ashok dealingsi (Calculation)

# वेदांत-तत्त्व-समीक्षा

हंसाप्तहंसिवज्ञानं, हंसं हंसविदुत्तमम् । हंसमानससद्धंसं कुमारं वैधसं भजे ॥

यह अध्यात्मविद्या भारतवर्ष की देन है। जब अन्य देश निबिड़ अंधकार में डूबे हुए थे तब भारतीय ज्ञान का दिन्य आलोक दिङ्मंडल को देनीप्यमान कर रहा था। प्रत्येक प्राणी अन्न से अपनी बाह्य छुधा मिटा सकता है, पर आन्तरिक छुधा के उपयुक्त आहार की खोज सब नहीं कर सकते। मानव में जन्मजात तीन जिज्ञासाएँ पाई जाती हैं—(१) में कौन हूँ ? (२) यह जगत क्या है ? (३) मेरे और जगत के मध्य कोई अन्य तत्त्व है या नहीं ? पाश्चात्य विपिश्चतों ने भी माना है कि इस दिशा में सर्वप्रथम प्रकाश ऋग्वेद ने ही हाला था। इतना ही नहीं; अपितु आज तक भारतीय मस्तिष्क उन्हीं समस्याओं को सुलक्षाता चला आ रहा है। भारतीय विचारधारा के अनेक तीर्थ हैं। प्रत्येक तैर्थिक अपने अधिकारकच का सुयोग्य रच्चक है। परन्तु वेदांती एक ऐसा कुशल योद्धा है, जिसकी सेना बराबर बढ़ती ही चली जा रही है। वेदांतदर्शन, मानव-विचारों की चरम-सीमा है एवं भारतीय सूच्म मनीषा का उवलंत उदाहरण है।

वेदान्त और उसका परिवार

"वेदान्त" शब्द का मुख्य अर्थ है—वेंद का अन्तिम भाग "उपनिषद्" । उपनिषद् के लिए वेदांत , अंदयन्त , अंतिशिखा , अंतिशिरः , अंतिमूर्घ , अंति-मुण्डादि शब्दों का प्रयोग हुआ है । वस्तुतः शरीर में जो उत्तमांग का स्थान है, वही स्थान वेदों में उपनिषदों का है । उपनिषद् के गूढ़ रहस्यों की व्याख्या भगवद्गीता और ब्रह्मसूत्र में की गई है; उन्हें भी वेदान्त कहते हैं । इसीलिए वेदान्त के तीन प्रस्थान माने जाते हैं:—(१) उपनिषद्, (२) भगवद्गीता एवं (३) ब्रह्मसूत्र । इनमें ब्रह्मसूत्र के रणक्तेत्र में वेदान्त के महार्थियों ने खूद

१-को श्रद्धा वेद क इह प्रवोचत्

कुत श्रायाता कुत इयं विसृष्टिः।

श्रविगदेवा श्रस्य विसर्जनेनाऽ-

य को वेद यत त्र्राबभूव॥ (ऋ०१०।१२६।६)

श्रर्थात् कौन जानता है ? कौन शिचक है ? कहाँ से यह सृष्टि हुई !

२- घाट = दर्शन । ३--तैर्थिक = घाटिया अर्थीत् दार्शनिक ।

४—'वेदान्त-विज्ञान-सुनिश्चितार्थाः' (ते० ग्रा० १०।१०।३, मुगड० ३।२।६ ) श्रादि ।

५—'अत्यन्त विरोधश्च संसारी चेदिहोच्यते' (बृह० वा० २।१।४५० ) आदि।

६—'श्रुतिशिखोत्थालगडघीगोचरः' ( श्रद्धैत० मं० ) श्रादि।

७—'श्रितिशिरोंवचनेषु' (सं शा० १।१०३) स्नादि।

५-(शां० स्ना० १४।१)।

खुलकर हाथ दिखाये हैं। हमारे इस संत्तेप शारीरक का घनिष्ट सम्पर्क भी ब्रह्म-सूत्र से ही है; अतः उसके बाह्य तथा आभ्यन्तर कलेवर का निरीत्तण करना परम आवश्यक है।

# ब्रह्मसूत्र और उसका व्याख्या-वितान

ब्रह्म-निर्णय के लिए निर्मित इस सूत्र प्रंथ को ब्रह्मसूत्र, व्याससूत्र, वेदान्त-सूत्र, शारीरिकसूत्र, उत्तरमीमांसा, ब्रह्ममीमांसा, ब्रादि नामों से पुकारा जाता है। पाणिनि-सूत्रों में इसे 'भिच्चसूत्र' भी कहा गया है। इस सूत्र के रचयिता हैं भगवान बादरायण व्यास। ये ही वेदों के विभागकर्ता तथा श्रष्टादश पुराणों के प्रणेता हैं, इसमें भारतीय इतिहास साची है। ब्रह्मसूत्रकार तथा पुराण-रचयिता को भिन्न-भिन्न मानना भारतीय विचारधारा के सर्वथा विरुद्ध है।

पाश्चात्य विद्वानों का कहना है कि ब्रह्मसूत्र में बादरायण का उल्लेख तथा उसी के तर्कपाद (ब्र॰ सू० २१२) में अर्वाचीन मतों का खण्डन स्पष्ट सिद्ध करता है कि दोनों व्यक्ति भिन्न-भिन्न थे। सांख्यमत के निरास-प्रसंग में "पयोडम्बु-वच्चेत्तत्रापि" (ब्र॰ सू० २१२१३) अ।दि का निर्देश व्यक्त कर रहा है कि ईश्वर-कृष्ण (लगभग २००ई०) के सांख्य-सिद्धान्त को ही पूर्वपच्च के रूप में रखा गया है, अति प्राचीन पुराणवर्णित सांख्य को नहीं। इसीलिए भाष्यकार श्रीशंकराचार्य ने स्थान-स्थान पर ईश्वरकृष्ण की कारिकाएँ ही उद्धृत की हैं। इसी प्रकार तर्क पाद में निराकृत न्याय-वैशेषिक, बौद्ध, जैन आदि के मत अपेचाकृत अर्वाचीन ही हैं। जैसे "प्रतिसंख्याऽप्रतिसंख्यानिरोधप्राप्तिरिवच्छेदात्" (ब्र॰ सू० २।२।२२) में वसुवन्धु विद्युर्थ-शतक) के अभिधर्मकोष के सिद्धान्तों का निर्देश है। अतः चतुर्थ शतक से पूर्व कथित सूत्रकार की स्थिति कभी नहीं मानी जा सकती।

पास्रात्य विद्वानों का यह पन्न अत्यन्त भ्रममूलक है। ब्रह्मसूत्र में भेदवाद का निराकरण देखकर यदि कोई कहे कि ब्रह्मसूत्रकार ने आर्यसमाज का खंडन किया है; वह आंत नहीं तो और क्या कहा जायेगा ? वस्तु-स्थित यह है कि ब्रह्मसूत्र में पुरातन महिषयों को छोड़कर किसी अर्वाचीन व्यक्ति का नाम-प्रह्ण नहीं किया गया। अर्वाचीन मतों का स्रोत उस समय भी प्रवाहित था। यह बात अवश्य माननी पड़ेगी। बौद्ध जातक कथाओं के विषय में सभी विद्वानों ने यह स्वीकार किया है कि भारत में प्रचलित अति प्राचीन कथाओं को बुद्ध के जीवन से जोड़ दिया गया है। ठीक उसी प्रकार पूर्व प्रचलित मतों को ही कुछ परिवर्तित एवं परिवर्द्धित करके परवर्ती आचार्य मानते चले आये

१—''पाराशर्यशिलालिम्यां नटस्त्रयोः'' (पा० स्० ४।३।११०) तथा ''कर्मककुशाश्वादिनिः'' (पा० स्० ४।३।१११) इन दो स्त्रों से शत होता है कि दो भिक्षुस्त्र थे—(१) पाराशर्य-प्रणीत तथा (२) कर्मन्दप्रणीत । इनमें पाराशर्य (महर्षि पराशर के पुत्र ब्यास) के द्वारा रचित सूत्र ही ब्रह्मसूत्र कहा जाता है श्रीर भिक्षुश्रों का उपयोगी होने से भिक्षुसूत्र ।

२-- "प्रतिषेधाच्च" (ब्र० सू० ३।२।३०) में परमात्मा से भिन्न चेतन का प्रतिषेध किया है।

### ( ( )

हैं। ब्रह्मसूत्र में निराकृत सिद्धान्त कदापि अर्वाचीन नहीं। भगवद्गीता में ब्रह्म-सूत्र का स्पष्ट डल्लेख है; अतः महाभारत काल के अनन्तर ब्रह्मसूत्र की रचना कदापि नहीं मानी जा सकती। विज्ञानवाद का प्रवर्षक मैत्रेय (तृतीय शतक) को एवं शून्यवाद का प्रवर्षक नागार्जुन (द्वितीय शतक) को मानना नितान्त असंगत है, क्योंकि उनके बहुत पूर्व लंकावतार सूत्र (प्रथम परिवर्ष) में विज्ञान-वाद का स्पष्ट प्रतिपादन मिलता है—

तरङ्गा ह्युद्धे यद्भत् पवनप्रत्येरिताः।
नृत्यमानाः प्रवर्तन्ते व्युच्छेदश्च न विद्यते ॥५६॥
श्चालयोघस्तथा नित्यो विषयपवनेरितः।
चित्रेस्तरङ्गविज्ञाने नृत्यमानः प्रवर्तते ॥५०॥
नास्ति स्कन्धेष्वात्मा न सत्त्वो न च पुद्गलः।
स्तपद्यते च विज्ञानं विज्ञानं च निरुध्यते ॥६०॥

द्वितीय परिवर्त में प्रश्नोत्तररूप में विज्ञान का सुन्दर निरूपण किया गया है—
प्रश्न—कतिविधो भगवन विज्ञानानामुत्पादस्थितिनिरोधः १
उत्तर—द्विविधो निरोधः प्रबंधिनरोधो लक्त्णिनरोधश्च।
द्विविध उत्पादः प्रबन्धोत्पादो लक्त्णोत्पादश्च।
द्विविधा स्थितिः प्रबन्धिस्थितः लक्त्णस्थितिश्च।
इसी प्रकार शून्यवाद का भी वर्णन वहाँ मिलता है:—
"तत्र महामते संक्षेपेण सप्तविधा शून्यता भवति।"

इतना ही नहीं, इससे पूर्व के पालि-प्रंथों में भी विज्ञानवाद श्रीर शून्यवाद का संचिप्त रूप पाया जाता है। पालि-प्रंथों में महाभारत का उल्लेख श्राया है। महाभारत में पंच स्कन्ध श्रादि सिद्धान्तों का निर्देश हुश्रा है। इससे यही सिद्ध होता है कि विज्ञानवाद श्रादि श्राति प्राचीन काल में भी किसी-न-किसी रूप में प्रचलित थे। उन्हीं का निराकरण ब्रह्मसूत्र में किया गया है।

यदि मान भी लें कि ब्रह्मसूत्र परवर्ती काल में रचा गया, तो भी उसका महत्त्व छुछ कम नहीं होता; क्योंकि उसकी व्याख्या-सम्पत्ति इतनी विपुल एवं गम्भीर है कि प्रत्येक विद्वान् उसके आगे अपना मस्तक भुकाने में गौरव अनुभव करता है। ब्रह्मसूत्र की व्याख्या सम्पत्ति की चर्चा से पहले हम ब्रह्मसूत्र में उद्धृत पुरातन आचार्यों और उनके मतों पर छुछ प्रकाश डालना आवश्यक सममते हैं, कारण कि इससे यह समभने में सुगमता होगी कि किस प्रकार प्राचीन आचार्यों के मतों को अभिसंस्कृत करके अर्वाचीन आचार्यों ने अपने मन्तव्य प्रस्तुत किये हैं।

१—-सांस्य, योग, न्याय, वैशेषिक, बौद्ध-जैन श्रादि की जिन मान्यतास्रोंका निराकरण ब्रह्मसूत्र में किया गया है, वे मान्यताएँ बीजरूप से उपनिषदों स्रोर पुराणों में पाई जाती हैं। २—-"ब्रह्मसूत्रपदेश्चैव हेतुमद्भिविनिश्चितैः" (गी० १३।४)

# (8)

| ब्रह्मसूत्र में उल्लिखित ऋषिगण                                | son i         |
|---------------------------------------------------------------|---------------|
| १—त्रात्रेय-१. स्वामिनः फलश्रुतेरित्यत्रात्रेयः।              | इाश्रष्ट      |
| २—त्राहमरध्य-१ प्रतिज्ञासिद्धेलिङ्गमित्याहमरध्यः।             | शिशार         |
| ३—ऋौंडुलोमि—१ ऋार्त्विज्यमित्यौंडुलौमिस्तस्मै परिक्रीयते।     | * इ।४।४५      |
| २                                                             | शिष्टार       |
| ३ चिति तन्मात्रेण तदात्मकत्वादित्यौडुलोमिः।                   | श्राष्ट्राह   |
| ४—काष्णीजिनि-१, चरणादिति चेन्नोपलच्यार्थेतिकाष्णीजिनिः।       | ३।१।६         |
| ५ —काशकृत्स्न — १ अवस्थितेरिति काशकृत्स्नः।                   | शिशरर         |
| ६-जैमिनि-१ अन्यार्थन्तु जैमिनिः प्रश्नाख्यानाभ्यामपि चैवमेके। | शशाश्च        |
| २ तद्भृतस्य तु नातद्भावो जैमिनेरिप नियमात्तद्रपाभावेभ         | यः। ३।४।४०    |
| ३. धर्म जीमनिरित एव।                                          | ३।२।४०        |
| ४. परं जैमिनिमुख्यत्वात्।                                     | शशाश्य        |
| ५ परामशे जैमिनिरचोदना चापवदति हि।                             | ३।४।१८        |
| ६. त्राह्मेण् जैमिनिरुपन्यासादिभ्यः।                          | ક્ષિકાત       |
| ७ मध्वादिष्वसंभवादनधिकारं जैमिनिः।                            | शशाइश         |
| न, शेषत्वात्पुरुषार्थवादो यथान्येष्वितिजैमिनिः।               | इाशर          |
| ६. सम्पत्तेरिति जैमिनिस्तथा हि दर्शयति।                       | शशा३१         |
| १० साचाद्प्यविरोधं जैमिनिः।                                   | शशास          |
| ११ भावं जैमिनिर्विकल्पामनानात्।                               | <b>८।८।८८</b> |
| ७—बादरायण—१. अधिकोपदेशात्तु बादरायणस्यैव दहरानात्।            | ३।४।५         |
| २, अनुष्ठेयं वादरायणाः साम्यश्रुतेः।                          | अशिष्ट        |
| ३. एवमप्युपन्यासात् पूर्वभावाद्विरोधं बाद्रायणः               | श्राक्षाव     |
| ४. तदुपर्यपि बादरायणः सम्भवात्।                               | शशायद         |
| प् द्वादशाहवदुभयं बादरायणोऽतः।                                | श्राश्राश्य   |
| ६. पुरुषार्थोऽतः शब्दादिति बादरायणः।                          | इ।४।१         |
| ७. पूर्व तु बादरायणो हेतुन्यपदेशात्।                          | ३।२।४१        |
| प्रत्रविकालम्बनाम्नयतीति बाद्रायणः                            |               |
| चभयथादोषात् तत्क्रतुश्च।                                      | शशाश्य        |
| E. भावं तु बादरायणोऽस्ति हि।                                  | शशाइइ         |
| ५—बादरि—१. श्रनुस्मृतेर्बादरिः।                               | शशा३०         |
| २. श्रभावं बाद्रिराह् ह्योवम्।                                | श्राह्य       |
| ३. सुकृत-दुष्कृते एवेति तु बादरिः ।                           | - ३।१।११      |
| न आचार्यों का मतवाद संत्रेप में इस प्रकार है:                 |               |
| (१) आचार्य आत्रेय                                             |               |
| हिषि जैमिनि ने अपने दो सूत्रों भें इनका उल्लेख किया है। दोनों | Ferrez 4      |
| - द्रo जै॰ सूo शश्य दाश्य दाश्यद्                             | रवाना         |
|                                                               |               |

पर इनके मत को विशेष आदर विया है, किन्तु बह्मसूत्र में केवल एक बार इनका मत दिखाकर निराकृत कर दिया गया है। अर्थात् आत्रेय आचार्य का मत है कि अंगाश्रित उपासना कमें यजमान को स्वयं करना चाहिए, ऋत्विजों से नहीं करवाना चाहिये, क्योंकि उस उपासना के फल का भोक्ता यजमान ही होता है। इस मत के निराकरण में युक्ति दी गई कि यजमान अपना कार्य सम्पन्न करने के लिए ऋत्विजों को दिल्ला देकर खरीद लेता है। अतः ऋत्विजों के द्वारा किये गये कमें का फल भी यजमान को ही मिलता है। इस प्रकार अङ्गाश्रित उपासना कमें ऋत्विक्-कर्षक है, यजमान-कर्षक नहीं—यह बात सिद्ध हो जाती है। जैमिनि-सूत्रों का समर्थन तथा बादरायण का खंडन यह स्पष्ट बता रहा है कि आचाये आत्रेय पूर्व मीमांसक थे।

(२) आचार्य आइमरथ्य

महर्षि जैमिनि ने (जै० सू० ६।५।१६) में इनका मत पूर्वपत्त के रूप में दिखाकर (जै० सू० ६।५।१७ में) निराकृत कर दिया है; किन्तु महर्षि बादरायण ने उनका खंडन नहीं किया, अपितु उनका मत विशेष दिखाया है कि वे जीव और ब्रह्म का भेदाभेद<sup>२</sup> मानते थे तथा अन्तःकरणरूप प्रदेश में अभिन्यक्त होने के कारण ब्रह्म की प्रादेशिकता<sup>रे</sup> का सामंजस्य करते थे। इससे यह निश्चित होता है कि आचार्य आश्मरध्य वेदान्ती थे।

(३) आचार्य कार्ष्णाजिनि

श्राचार्य काष्णीजिनि का नाम भी उभय मीमांसा में श्राता है। ब्रह्मसूत्र में उल्लेख करते हुए बताया गया है कि वे उपनिषद् के "रमणीयचरण" श्रादि पदों में चरण शब्द का श्रर्थ—श्रनुशय (श्रदृष्ट) करते हैं श्रीर उस श्राचरण के सौष्टवासौष्ठव के श्राचार पर श्रुभाशुभ योनियों की प्राप्ति मानते हैं। ये भी सम्भवतः वेदांत के श्राचार्य थे, क्योंकि ब्रह्मसूत्रकार ने श्रपने मत के समर्थन में प्रमाणरूप से श्राचार्य काष्णीजिनि का प्रह्ण किया है। इतना ही नहीं महर्षि जैमिनि ने उनके मत का (जै॰ सू० ४।३।१५ में ) उल्लेख करके खंडन किया है एवं (जै॰ सू० ६।७।३६ में ) उद्धृत करके वहीं (जै॰ ४।३।१६ में )

५-- "ऋतौ फलार्थवादमङ्गवत् कार्ब्याजिनः" (जै० सू० ४।३।१६) अर्थात् "प्रतितिष्ठन्ति ह वै

१—प्रथम (जै० सू० ४।३।१८) सूत्र में कहा गया है कि "प्रतितिष्ठन्ति ह वा य एता रात्री-रुपयन्ति" इस वाक्य को त्रात्रेयाचार्य फलविधि मानते हैं त्रौर दूसरे (जै० सू० ६।१।२६) सूत्र में त्राचार्य त्रात्रेय का यह मत दिखाया गया है। वे श्रौत कर्मों में तीन (ब्राह्मण, च्त्रिय श्रौर वैश्य) वर्णों को ही अधिकार देते हैं; शूद्र कों नहीं।

२--देखो, ब्र० स्० (१।४।२०)

३--देखो, ब्र० सू० (शरारह)

४--ननु "रमणीयचरणाः" (छां० ५।१०।७) इति श्रृतिः चरणात् योन्यापत्तिं दर्शयति, नानु-शयात् । श्रन्यत् चरणम् , श्रन्योऽनुशयः, इति नानुशयसिद्धिरितिचेत् , न, यतः कार्ण्णाजिनिराचार्य इयं चरणश्रु तिरनुशयोपलच्यार्थेति मन्यते (शां० भा० ३।१।६)।

# ( 4 )

उसका निराकरण किया है। इसलिए भी यही निश्चित होता है कि ये अवश्य ही वेदांती थे।

(४) आचार्य काशकृत्स्न

ये भी श्रद्धेतवेदान्ती ही प्रतीत होते हैं; क्योंकि इनका मत है कि पर-मेरवर ही जीवरूप में श्रवस्थित है, जीव परमेरवर से भिन्न नहीं। श्राचार्य शंकर ने (ब्र० सू० १।४।२२ में ) स्पष्ट कहा है:— "ब्रह्मण एवाविद्याक लिपत भेदेन जीवरूपेणावस्थितः जीवोपक्रमोऽविरुद्ध इति काशकृत्स्न श्राचार्यः श्रुतितात्पर्यक्रो मन्यते।" यहाँ श्रुतितात्पर्यक्रः विशेषण देकर श्राचार्य काशकृत्स्न पर श्रद्धातिरेक सुव्यक्त किया है। जैमिनि-सूत्रों में इनका विलक्कल रुल्लेख नहीं। इनकी कोई कृति इस समय यदि विद्यमान होती तो रसे श्राज के श्रद्धैत वेदान्त का मुख्य स्त्रोत माना जाता।

( ध ) आचार्य जैमिनि

पूर्व की तालिका से स्पष्ट है कि आवार्य जैमिनि का ब्रह्मसत्र में क्यारह वार नामोल्लेख हुआ है। इसका यह अर्थ कदापि नहीं कि आवार्य जैमिनि भगवान् न्यास के पूर्ववर्ती थे। वस्तुस्थिति यह है— दोनों सम-सामयिक हैं; क्योंकि आवार्य जैमिनि ने अपने पूर्व मीमांसादर्शन में न्यास के मत का कहीं-कहीं पूर्वपन्न के रूप में तथा कहीं-कहीं अपने मत की महिमा प्रदिशत करने के लिए उल्लेख किया है। जैसे जै० स० १।१।५ में उल्लिखत वादरायण के विषय में भाष्यकार शवरस्वामी का कहना है— "वादरायणप्रहण् वादरायणस्येदं मतं कीत्येते वादरायणं पूजियतुं न आत्मीयं मतं पर्युदिसितम्" अर्थात् इस सूत्र में बादरायण का उल्लेख वादरायण का यह मत है— यह दिखाने के लिए तथा उनकी (वादरायण की) पूज्यता प्रदर्शित करने के लिए है; अपने मत का पर्युदास (निरास) करने के लिए नहीं। न्यास और वादरायण की एकता (अभिन्नता) अत्यन्त प्रसिद्ध ही है। पुराणों में तो जैमिनि को न्यासदेव का शिष्य कहा गया है; अतः दोनों का समसामयिक होना ही प्रमाणित होता है। ब्रह्मसूत्र में आवार्य जैमिनि का मीमांसक-मत बहुत स्पष्ट है।

(६) आचार्य बाद्रि

म्राचार्य जैमिनि जहाँ अपने मीमांसादरीन में बादरि के मत का प्रायः

एता रात्रीरुप्यन्ति" इत्र श्रृति को प्रतिष्ठारूप फल की प्रतिपादिका न मानकर श्राचार्य काष्णांजिनि श्रयंवादमात्र मानते हैं। उनके इस मत को पूर्वपत्त में रखकर "फलमात्रेयो निर्देशाद् श्रश्रुतौ ह्यनुमानं स्यात्" ( जै० सू० ४।३।१६ ) में उसका निराकरण किया है कि उक्त श्रुति का फलबोधन में तात्पर्य श्राचार्य श्रात्रेय मानते हैं। इसी प्रकार ( जै० सू० ६।७।३६ में ) कहा है—"सकुल्यः स्यादितिकाष्णां-जिनिरेकिस्मिन्नसम्भवात्" श्रयात् सहस्र संवत्सरसाध्य कर्म में किसका श्रधिकार है १ मनुष्यों का १ या देवताश्रों का १ मनुष्यों में भी एक ही मनुष्य का १ या कुल परम्परा का १ श्राचार्य काष्णांजिनि ने कहा है कि एक मनुष्य का सहस्र वर्ष तक रहना सम्भव नहीं; श्रतः कुल परम्परा को श्रधिकार है। इस मत का ( जै० सू० ६।७।३७ में ) खरहन करके एक ही पुरुष का श्रधिकार स्थापित किया है श्रीर संवत्सर की दिनपरक माना है।

निराकरण करते पाये जाते हैं; वहाँ महर्षि व्यास अपने ब्रह्मसूत्र में उनके साद्य पर अपने मत को प्रमाणित करते हैं, अतः आचार्य वादिर का वेदान्ती होना ही विद्वानों ने माना है। उनके मत में परमेश्वर विभु होने पर भी प्रादेशमात्र के हृद्यदेश में उपलब्ध होने के कारण प्रादेशमात्र कहलाता है। कर्मानुष्ठान में इन्होंने शूद्र तक को भी अधिकार प्रदान किया है। "रमणीयचरणाः" में चरण का अर्थ इन्होंने कर्मसामान्य माना है। ब्रह्मभावापन्न विद्वान् के शारीर और इन्द्रियों की सत्ता वादिर नहीं मानते; इसकी पुष्टि में उन्होंने तर्क दिया है कि अन्दोग्य (माश्राप्) में कहा है—"मनोऽस्य दैवं चत्तुः स वा एष मनसैतान कामान् पश्यन् रमते" अर्थात् विद्वान् मनरूपी नेत्र से ही देखता है। इससे यह अत्यन्त स्पष्ट हो जाता है कि विद्वान् की इन्द्रियाँ नहीं रहतीं।

इस प्रकार ब्रह्मसूत्र में अनेक आचार्यों के मतों के खंदन-मंदन से महिष्व बादरायण की अभूतपूर्व अतिमानुष प्रज्ञा का परिचय मिलता है। चिन्ता की प्रखरता, विचार-कौशल का ज्वलंत उदाहरण ब्रह्मसूत्र है। भारतीय आचार्यगणों में इस प्रकार की प्रतिभा और गांभीय विरलतर है। इसीलिए आचार्य व्यास को नारायण का अवतार माना गया है। सर्वज्ञात्ममुनि तो भगवान् व्यास को एक

महान् सागर मानते हैं--

0

वाग्विस्तरा यस्य बृहत्तरङ्गा बेलातटं वस्तुनि तत्त्वबोधः । रत्नानि तर्क-प्रसर-प्रकाराः पुनात्वसौ व्यासपयोनिधिनः ॥ व्यास के परवर्ती तथा शङ्कराचार्य के पूर्ववर्ती आचार्य

भर्तेप्रपंच, भर्तेमित्र, भर्तेहरि, उपवर्ष, बोधायन, ब्रह्मनन्दी, टङ्क, ब्रह्मदत्त, द्रिविडाचार्य, सुन्दर पांड्य आदि आचार्य व्यास के परवर्ती तथा शंकराचार्य के पूर्ववर्ती अतीत होते हैं। इनका भी संज्ञिप्त परिचय कराया जाता है।

#### भर्तप्रपंच

शंकराचार्य बृहदारण्यक भाष्य में स्थान-स्थान पर भर्तृप्रपंच को "श्रीप-निषद्म्मन्यः" कहते हैं । इससे विदित होता है कि उनका उपनिषदों पर कोई भाष्य अवश्य रहा होगा । उस भाष्य का विद्वानों के हृद्य में समादर भी था । शंकराचार्य के साज्ञात् शिष्य सुरेश्वराचार्य अपनी वार्तिक में "संप्रदायिवत्" एवं "ब्रह्मवादी" आदि प्रशस्त पदों से उनका स्मरण करते हैं । भर्तृप्रपंच का मत द्वैताद्वैत, भेदाभेद, अनैकान्तवाद आदि नामों से प्रसिद्ध है । इनके मत में द्वैतभाव भी अद्वैतभाव के समान ही सत्य है; इसलिए कर्मकाण्ड और ज्ञानकाण्ड

१ — शंकराचार्य, आनन्दज्ञान के खेखों एवं सुरेश्वर वार्तिक में उद्धृत भर्तृप्रपंच के वाक्यों का संकलन प्रो० हरियज्ञ ( मैसूर ) ने १६२४ की तृतीय श्रोरियएटल कान्फरेंस में पठित अपने लेख में किया है, जो २६२५ में मद्रास से प्रकाशित हुआ है।

२--शारीरक भाष्य ( ब्र० सू० २।१।१४ में ) यह मत इस प्रकार वर्णित है--"अनैकात्मकं ब्रह्म, यथानेकशाखो वृद्धः, एवमनेकशिक्षवृत्तियुक्तं ब्रह्म । अत एकःवं नानात्वं चोभयमि सत्यमेव । यथा वृद्ध इत्येकत्वम, शाखा इति नानात्वम् । यथा च समुद्रात्मनैकःवम्, फेनतरङ्गाद्यात्मना नानात्वम् ।

का समप्रामाण्य है। इस पद्धित से ज्ञानकर्म-समुच्चय का समर्थन किया जाता है। जीव नाना एवं परमेश्वर के एकदेशमात्र हैं। जैसे ऊसरदेश पृथ्वी का एक देश होता है। अविद्या परमेश्वर से अभिव्यक्त होकर जीव में विकार पैदा करती है। मुमुद्ध जीव पहले हिरण्यगर्भ का स्वरूप लाभ करता है। अनन्तर परममोद्य की प्राप्ति करता है। अविद्या के सम्बन्ध से परब्रह्म ही हिरण्यगर्भ कहलाता है। हिरण्यगर्भ सर्वव्यापक है, जगदात्मा है। हिरण्यगर्भ में आत्मरूपता मानने से जीव का विकास होता है। जीव ब्रह्म का विकार है, कर्ता, भोक्ता और ज्ञाता है। ज्ञान होते ही अविद्या निवृत्त नहीं होती, अपितु शारीरपात के साथ-साथ होती है, इसलिए परा मुक्ति का लाभ शारीर रहते हुए नहीं होता, केवल अपवर्ग या अपरा मुक्ति ही मिला करती है।

भर्तिमत्र

भर्तिमित्र की चर्चा जयन्तमह की "न्यायमंजरी" तथा यामुनाचार्य की "सिद्धित्रय" में आई है। पूर्व नीमांसा के चेत्र में ये अत्यन्त प्रख्यात प्रतीत होते हैं। मट्ट कुमारिल ने अपनी रलोकवार्तिक (१।१।११०, १।१।६।१३०-१३१) में भर्तित्र पर यह आरोप लगाया है कि इन लोगों ने मीमांसा को लोकायत मार्ग पर ले जाकर खड़ा कर दिया है।

भतृहरि

भर्तृहिर भी अद्वैतवादी के रूप में डिल्लिखित हुए हैं। इनका "वाक्य-पदीप" प्रन्थ व्याकरण विषय का होता हुआ भी अद्वैतवाद की अत्युन्नत दार्श-निक भूमि का जाज्वल्यमान रत्न है। इनके शब्द-न्नह्म का अवलंबन कर मंडन मिश्र ने "न्नह्मसिद्धि" प्रंथ का निर्माण किया है। भर्तृहिर "पश्यन्ती" वाक को ही न्नह्म मानते हैं। भर्तृहिर ने मृगेन्द्र-संहिता की वृत्ति पर एक टीका लिखी थी। कुछ विद्वानों ने सन्देह प्रकट किया है कि आचार्य भर्तृहिर अद्वैतवाद के आचार्य थे या नहीं कि क्योंकि वे अपने वैराग्यशतक में अपने को शिवभक्त के रूप में प्रस्तुत करते हैं और मृगेन्द्रसंहिता-वृत्ति की व्याख्या में अद्वैत मत का खंडन किया है। इससे यह अनुमान होता है कि भर्तृहिर अद्वैतवादी नहीं थे। किंतु जब हम देखते हैं—वाचस्पित जैसे विद्वान न्याय में अद्वैत का खंडन कर देते हैं और वे वेदान्ती ही माने जाते हैं, तो उक्त सन्देह निराधार हो जाता है। सप्तम शताब्दी का प्रथम भाग इनका समय माना गया है।

उपवर्ष

मीमांसा भाष्याकार शवरस्वामी ने शब्द-तत्त्व-निरूपण के प्रसंग में कहा है--"गकारौकारविसर्जनीया इति भगवान् उपवर्षः ।" इन्हीं का "वृत्तिकार" पद

यथा च मृदास्मनैकत्वम् , घट-शरावाद्यात्मना नानात्वम् । तत्रैकत्वेनांशेन ज्ञानाद् मोत्त्व्यवहारः सेस्स्यति, नानात्वांसेन तु कर्मकाएडाश्रयौ लौकिक-वैदिक-व्यवहारौ सेस्स्यत इति । एवं मृदादि दृष्टान्ता श्रमुरूपा भविष्यन्ति ।

१--देखो, न्यायमंजरो पृष्ठ २१३, २२६। २--देखो, सिद्धित्रय पृष्ठ ४, ५।

#### (8)

से शंकराचार्य ने भी उल्लेख किया है, अतः ज्ञात होता है कि इनके वृत्ति-श्रंथ दोनों मीमांसात्रों पर थे। इनका समय १०० ई० से २०० तक मानते हैं। महावैयाकरण पाणिनि के आचार्य उपवर्ष गुरु थे।

#### बोधायन

इनकी भी व्याससूत्र तथा जैमिनिसूत्र पर वृत्ति थी । उसी से रामानुजा-चार्य ने अपने भाष्य में कुछ वचन उद्धृत किये हैं । उस वृत्ति का नाम 'कृतकोटि' था--ऐसा 'प्रपंच-हृद्य' ग्रंथ से जाना जाता है ।

#### ब्रह्म नन्दी

श्रद्वैत वेदान्त के श्राचार्यों में ब्रह्मनन्दी का भी प्रमुख स्थान था। मधु-सूदन सरस्वती ने संत्रेप शारीरक की श्रपनी व्याख्या (सं० ३।२१७) में ब्रह्मनन्दी के मत का उल्लेख किया है। छांदोग्य वाक्यकार के नाम से भी इनकी प्रसिद्धि है। विशिष्टाद्वैत के श्राचार्च ब्रह्मनन्दी को 'टङ्क' से श्रमिन्न मानते हैं।

#### ब्रह्मदत्त

शंकराचार्य के पूर्ववर्ती वेदांतियों में ब्रह्मदत्त भी विरिष्ठ आचार्य थे। 'मिण्ममंत्री' नामक शंथ में लिखा है कि शंकराचार्य ब्रह्मदत्त से मिले थे; किंतु यह कहाँ तक प्रामाणिक है, कहा नहीं जा सकता। वेदांत देशिक ने 'तत्त्वमुक्ता-कलाप' की अपनी टीका में ब्रह्मदत्त का मत दिखाया है—"एकं ब्रह्मैव नित्यं तदितरदखिलं तत्र जन्मादिभाक्— इत्यायातम्, तेन जीवोऽपि अचिदिव जनिमान्'—अर्थात् ब्रह्म ही नित्य तत्त्व है, उससे भिन्न सब उत्पत्तिशील है; अतः जीव भी जन्म लेता है। जीव तथा जगत् दोनों ब्रह्म से उत्पन्न होते हैं और अंत में उसी में लीन हो जाते हैं। इनकी दृष्टि में उपनिषदों का तात्पर्य "आत्मा वा अरे दृष्ट्वयः' में है, 'तत्त्वमित' में नहीं; क्योंकि कर्मकांड का हृदय यदि कर्म-विधान में है, तो उपनिषदों का उपासना-विधान में । उपासना उपास्य के स्वरूप-ज्ञान के बिना हो ही नहीं सकती; अतः स्वरूप-समर्पक वाक्यों का भी उपयोग हो जाता है। साधक के लिए कर्मों का त्याग किसी भी अवस्था में सम्भव नहीं हो सकता। इनका मत 'ज्ञान-कर्म-समुच्चयवाद' के नाम से प्रसिद्ध है।

## द्रविड़ाचार्य

बृहदारण्यक उपनिषद् के भाष्य रे में शंकराचार्य ने "आगमवित्' पद से द्रविड़ाचार्य का उल्लेख किया है। प्रायः सभी स्थानों पर द्रविड़ाचार्य का सम्मानपूर्वक स्मरण किया गया है। स्रतः ये ऋद्वैती ही प्रतीत होते हैं। छांदोग्य उपनिषद् के 'तत्त्वमित' वाक्य की व्याख्या में द्रविड़ाचार्य ने व्याध-संवर्धित राजपुत्र की स्राख्यायिका लिखी है।

0

१—सुरेश्वराचार्यं ने 'नैष्कर्म्यसिद्धि' में इनके मत का उल्लेख किया है :--''केचित् स्वसम्प्रदायबलावष्टमभात् स्राहुः''—यदेतद्वेदान्तवाश्याद् स्रहं ब्रह्मेतिशनमुख्यद्यते, तन्नैव स्वोत्पत्ति-मात्रेण स्रज्ञानं निरस्यति, किं तर्हि स्रहन्यहिन द्राघीयसा कालेन उपासीनस्य सतः भावनोपचयात् निश्शेषमज्ञानमपगच्छति, देवो भूषा देवान् स्रप्येति''-इति श्रुतेः।

२ पूना संस्करण का पृष्ठ २६७ देखो।

#### सन्दर पाएड्य

'ब्रह्मसूत्र' के किसी प्राचीन भाष्य या वृत्ति ग्रंथ पर आचार्य सुन्दरपाण्ड्य ने रलोकबद्ध वार्तिक बनाई थी। समन्वयाधिकरण के भाष्य ( त्र॰ सू० १।१।४ ) में शंकराचार्य ने उसी वातिक के तीन क्लोक उद्भृत किये हैं :--

"गौणमिध्यात्मनोऽसत्त्वे पत्रदेहादिवाधनात्। तदु ब्रह्माहिमित्येवं बोधे कार्यं कथं भवेत।। अन्वेष्टव्यातमविज्ञानात् प्राक् प्रमातृत्वमात्मनः। श्रन्विष्टः स्यात प्रमातेव पारमदोषादिवर्जितः ॥ देहात्मप्रत्ययो यद्वत् प्रमाण्यत्वेन कल्पितः। लौकिकं तद्वदेवेदं प्रमाणं त्वात्मनिश्चयात ॥"

सुन्दर पाण्ड्य का समय ६५० खिष्टाब्द माना जाता है।

# गौडपादाचार्य ( ७८० ई० )

आचार्य गौड़पाद शंकराचार्य के परम गुरु थे। शंकराचार्य ने शारीरक भाष्य ( त्र० स्० २।१।६ ) में--"अनादिमायया" ( मां० का० १।१६ ) श्लोक का परामर्श करके लिखा है-- "अत्रोक्तं वेदान्तसम्प्रदायविद्धिराचार्यैः।" य त्राचार्य गौड्पाद ही हैं। 'मायावाद' का विशेष प्रकाश इन्हीं से माना जाता है। 'मांडूक्यकारिका' गौड़पाद की गौरवमयी रचना है। 'अजातवाद' का मुख्य अद्वैत-सिद्धांत गौड़पाद की ही देन है।

शंकराचार्य ( ७८८-८२० ई० )

इनका जन्म ७८८ ई० (सं० ८४५) में तथा विदेह कैवल्य ८२० ई० में माना जाता है। उस समय वैदिक धर्म का उत्थान करना एक महान् कार्य था। आपके सिंहनाद् ने विरोधियों के छक्के छुड़ा दिये। ३२ वर्षों के स्वल्प समय में इतने बड़े मौलिक साहित्य का सर्जन, धर्मप्रतिष्ठापन श्रौर समूचे भारत की पद्-यात्रा साधारण बात नहीं। इसीलिए श्राप भगवान् शंकर के श्रवतार माने जाते हैं। उपनिषद् भाष्य, ब्रह्मसूत्र भाष्य, गीता-माण्डूक्यकारिका-भाष्य, विष्णुसहस्रनाम-भाष्य, सनत्सुजातीय-भाष्य, सौन्दर्य लहरी, उपदेशसाहस्त्री, आदि प्रंथों की रचना आपने की है।

उस समय से लेकर प्रत्येक शताब्दी ऋद्वैत-सिद्धान्त-क्षेत्र में अनेक विद्वान् देती

श्राई है। उनका कुछ दिग्दर्शन कराया जाता है।

### अष्टम शताब्दी

ईसा की आठवीं शताब्दी ने हमें पद्म पादाचार्य सुरेशवराचार्य जैसे दिगाज विद्वान् शास्त्रकार दिये हैं :--

(१) पद्मपादाचार्य-शंकराचार्य के प्रथम शिष्य हैं। इनका दुसरा नाम 'सनन्दनं था। इनका जन्म दिल्ला के चोल प्रदेश में हुआ था। इनकी गुरुभक्ति अत्यंत त्र्रसाधारण थी। प्रज्ञावल के साथ-साथ शारीरिक बल भी पर्याप्त था। समाधिस्थ शंकराचार्य पर उम भैरव नाम का कापालिक खह्ग-प्रहार करना ही चाहता था कि तुरंत पद्मपाद पहुँचे श्रौर कापालिक को मरोड़कर यमलोक का पथिक बना दिया। श्रंगेरी

0

मठ में रहते समय पद्मपादाचार्य ने ब्रह्मसूत्र के शांकर भाष्य पर एक सुन्दर व्याख्या का निर्माण किया था। त्राचार्य की ब्राह्मा लेकर तीर्थ भ्रमण करने के लिए निकले। वह ग्रंथ साथ लेते गये। पद्मपाद के मातुल प्रभाकर-मतावलंबी थे। मातुल के घर अपना ग्रंथ रखकर आप रामेवहर की यात्रा को चले गये। मातुल ने गृहदाह का बहाना बनाकर आपके सभी ग्रंथ नष्ट कर ढाले। यात्रा से लौटकर आपने वह कांढ सुना और आपको ससका अत्यंत खेद हुआ। वैसा ही दूसरा ग्रंथ निर्माण करने का निश्चय किया। यह विदित होते ही नीच मामा ने विष-प्रयोग से आपको पागल-सा बना दिया। अत्यंत दुःखी होकर आप आचार्यजी के चरणों में पहुँचे। आपने अपना सारा वृत्तांत उन्हें कह सुनाया। आचार्यजी ने कहा कि हमने कुछ भाग सुना था, वह हमें स्मरण है। हम बोलते जाते हैं और तुम लिखते चले जाओ। पद्मपाद ने वैसा ही किया। वही ग्रंथ आज 'पंचपादिका' के नाम से प्रसिद्ध है।

## पश्चपादिका

कतिपय विद्वानों की धारणा है, श्रीशंकराचार्य ने पाँच पाद की व्याख्या पद्मापादाचार्य के मुख से सुनी थी। वह उनको कण्ठस्थ थी, उन्होंने उतना भाग फिर से पद्मपादाचार्य को लिखवा दिया, शेष भाष्य की व्याख्या फिर से लिखी ही नहीं गई, अत एव इस प्रंथ का नाम पक्चपादिका है।

इस सिद्धान्त की पुष्टि में वे लोग शंकर दिग्विजय के वाक्य को प्रमा-णत्वेन उपस्थित करते हैं—तथापि पञ्चपादाः प्रसिद्ध्येयुः। अर्थात् भले ही आप सम्पूर्ण भाष्य की व्याख्या लिखें परन्तु इसके पाञ्चपाद ही संसार में प्रसिद्धि लाभ करेंगे। योगिराज आचार्य ने भविष्यप्रन्थ-दाह-घटना को ध्यान में रखकर प्रथमतः ही ऐसा कह दिया था।

त्राजकल के नवीन गवेषकों की धारणा है कि पद्मपादिका संज्ञा का कारण वेदान्तदर्शन का मुख्य प्रतिपाद्य पादपद्भक है। जैसे योगशास्त्र के चार न्यूह हैं—हेय, हेयहेतु, हान, हानोपाय, एवं चिकित्सा-शास्त्र के भी मुख्य चार पाद हैं—रोगी, श्रोषध, वैद्य, श्रोर परिचारक। ठीक उसी तरह वेदान्तशास्त्र में भी श्रध्यास, ब्रह्मविचार, लज्ञण, प्रमाण, श्रोर समन्वय, मुख्य ये पाद्म पाद हैं। इनका प्रतिपादन

चतुःसूत्री से ही हो जाता है, शिष्ट वेदान्त-दर्शन इन्हीं का विस्तारमात्र है।

अतः आचार्यश्री ने पद्मपादाचार्य को अत्यावश्यक सममकर चतुः सूत्रीभाष्य की व्याख्या करने के लिए आज्ञा दी और उन्होंने भी उतने ही भाग पर व्याख्या की। यद्यपि पञ्चपादिका के आरम्भ में भाष्यं प्रसन्नगम्भीरं तद्व्याख्यां श्रद्धयारमे, इस वाक्य से कृत्सनं भाष्य की व्याख्या करना प्रतीत होता है। तथापि श्लोक के पूर्वाद्धे से चतुःसूत्री की व्याख्या का ही प्रवल प्रमाण मिल जाता है। श्लोक का पूर्वाद्धे इस प्रकार है:—"पदादिवृन्वभारेण गरिमाणं विभत्ति यत्" अर्थान् जो भाष्य पदादि-वृन्त के भार से गुरुता को धारण करता है, उस प्रसन्न गम्भीर-भाष्य की श्रद्धा से व्याख्या आरम्भ करता हूँ।

यह स्रोकार्थ दोनों श्रधों के मिलान से निकलता है। भाष्यान्तर की व्यावृत्ति प्रसन्न-गम्भीर-पद से ही हो जाती है। पदादि शब्द का यदि पदच्छेदादि

#### ( १२ )

श्रर्थ किया जाय तो यह समस्त भाष्यों में रहा ही करता है, इसके द्वारा भाष्य की विशिष्टता प्रमाणित नहीं होती । अतः पद शब्द का अर्थ पाद मान लेना ही युक्तिसंगत प्रतीत होता है। अथवा पादादि ही पाठ रहा होगा । ऐसी स्थिति में अध्यासादि लक्षण पादादि वृन्त भार भाष्य की गुरुता का सचक हो सकता है; क्योंकि अध्यासादि लोकोत्तर पाद-वृन्त का अद्भृत वर्णन शंकर-भाष्य को छोड़-कर किसी भी भाष्यान्तर में नहीं, भाष्यपद से कृतस्न-भाष्य की तरह चतुः सूत्री-भाष्य का भी प्रहण हो सकता है एक देश में भी भाष्य शब्द का प्रयोग करना अति-प्राचीन-शैली है । जैसे स्वयं पद्ध-पादिकाकार ने "युष्मदस्मद्मत्ययगोचरयोरित्यादि नैसर्गिकोऽयं लोकव्यवहार इत्यन्तं भाष्यम्" लिखा है।

# (२) सुरेश्वराचार्य (८०० ई०)

माधवकृत शंकर—दिग्वजय के आधार पर मंडन मिश्र और सुरेश्वराचार्य दोनों अभिन्न व्यक्ति हैं। गृहस्थान्नम में मंडनिम कुमारिल भट्ट के शिष्य थे। ब्रह्म- सिद्ध, स्फाटसिद्धि, विधिववेक, भावनाविवेक, विश्रमविवेक, मीमांसासुत्रानुक्रमणी, आदि प्रंथों का प्रणयन मंडनिम ने किया है। सुरेश्वराचार्य ने उपनिषद् भाष्य पर वार्तिक प्रंथों की रचना की। इसीलिए ये वार्तिककार के नाम से प्रख्यात हैं। बृहदा-रण्यक वार्तिक जैसा विशालकाय, गंभीर और पांडित्यपूर्ण प्रंथ तथा इसके अतिरिक्त तैत्तिरीय-भाष्य-वार्तिक, नैष्कर्म्यसिद्धि दिच्यामूर्ति स्तोत्र-वार्तिक, मानसोल्लास, पंची-करण वार्तिक आदि प्रंथ इन्हीं की रचनाएँ हैं। कुछ विद्वान् मंडनिम और सुरेश्वराचार्य की अभिन्नता में सन्देह प्रकट करते हैं। उनका कहना है—

१--मंडनिमश्र स्फोटवाद मानते हैं और भर्नेहरि का शब्दाहैतवाद, जैसा कि उनकी स्फोटसिद्धि और ब्रह्मसिद्धि से प्रस्फुटित है। किन्तु शंकराचार्य ने भर्नेहरि के शब्दाहैत की आलोचना की है। सुरेश्वराचार्य ने स्फोटवाद का स्पर्श तक नहीं किया।

२—मंडनिमश्र ने त्र॰ सि॰ पृष्ठ १३६-१५० पर भट्टपाद की अन्यथाख्याति को मान दिया है। बहुत संभव है कि ब्रह्मसिद्धि की व्याख्या 'तत्त्व-समीचा' में वाचस्पितिमिश्र ने अन्यथाख्याति का प्रवल शब्दों में समर्थन किया है; तभी वे अन्यथाख्यातिवादी माने जाते हैं। इसीलिए तो विमुक्तात्मा ने अपनी 'इष्ट-सिद्धि' में वाचस्पिति मिश्र को कितने भद्र शब्दों में स्मरण किया है:—''वाचस्पितस्तु मण्डनपृष्ठसेवी शास्त्रार्थानभिज्ञः।'' हाँ, अमलानन्द स्वामी ने 'कल्पतरु' (पृ० २४) में वाचस्पित को अन्यथाख्यातिवादी बतानेवालों को भ्रान्त-सा कहा है:—

"स्वरूपेण मरीच्यम्भो मृषा वाचस्पतेर्मतम् । श्रन्यथाख्यातिरिष्टास्येत्यन्यथा जगृहुर्जनाः॥"

१ निरस्तमेदं पदतस्वमेतद्-व्यादिशं युक्त्याऽऽगमसंश्रयेखा । विधूतमेदग्रहमेतयैव, दिशा परं सम्प्रतियन्त्वमेदम् ॥ (३६) २ द्र० त्र० सि० त्रहाकाएड पृष्ठ १७।

#### ( १३ )

श्री सुरेश्वराचार्य ने मंडनिमश्र से विपरीत अन्यथा ख्याति का वार्तिक में खंडन किया है।

३--मंडनिमश्र ने 'ऋग्रहण्' ऋौर 'ऋन्यथाप्रहण्' रूप से दो प्रकार की श्रविद्या मानी है । किन्तु सुरेश्वराचार्य ने ( बृ० वा० भाग २ पृष्ठ १०६५ ) श्लोक १६६ में ऋविद्या के उक्त दोनों प्रकारों का निराकरण किया है ।

४--मंडनिमश्र अविद्या का आश्रय<sup>रे</sup> जीव तथा विषय ब्रह्म मानते हैं। वाचस्पति ने यही दृष्टिकाण अपनाया था, जो वाचस्पति के नाम से ही प्रख्यात है। किन्तु सुरेश्वराचार्य ने अविद्या का आश्रय और विषय-ब्रह्म को ही माना

है। संत्रपशारीरक अरेर विवरण ने इसी मत को अपनाया है।

प्--"तत्त्वमिस" त्रादि महावाक्यों से मंडनिम परोत्त्वोध ही मानते हैं त्रीर समाधि में मानस साज्ञात्कार। वाचस्पति का यह मत प्रसिद्ध ही है। इसी के पोषण में "विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत" यह वाक्य ( त्र० सि० ११९५४ ) रखा गया है । किन्तु सुरेश्वराचार्य ने त्रपनी 'नैष्कर्म्यसिद्धि' [ पृ० ३८ स्त्रो० १-६७, पृ० १५६-१६२, स्त्रो० ८८-६३, पृ० १७६-१७७, स्त्रो० १२३,-१२६ ) त्रीर बृहदारण्य वार्तिक ( भाग १ पृ० २२४--२३३, स्त्रो० ८१८--८४६, भाग ३ पृ० १८५--१८०६, स्त्रो० ७६६--६६१ ] में उक्त मत की खूब त्रालाचना की है। इनकी परम्परा ने महावाक्य से त्रपराज्ञवोध ही माना है। कल्पतरु ( पृ० २१८ ) में स्पष्ट कह दिया है—

"ऋषि संराधने सूत्राच्छास्त्रार्थध्यानजा प्रमा । शास्त्रदृष्टिर्मता तां तु वेत्ति वाचस्पतिः परम् ॥"

इतना ही नहीं, बृहदारण्यक वार्तिक भा० ३. पृ० ३५०--३५२, ऋो० ७६६ में मंडन के मत का उल्लेख किया गया है। आनन्दिगिरि ने वहीं वार्तिक-व्याख्या में कह दिया है—''मण्डनादीनां व्याख्यामुत्थापयितः'। इस स्थल पर वार्तिककार श्रीसुरे-श्वराचार्य 'पण्डितम्मन्याः' की उपाधि से मण्डनिमश्र को विभूषित करते हैं। अपने पूर्वाश्रम रूप को इस रूप से कोई कैसे उपस्थित कर सकता है ?

६-ईशावास्य के "विद्यां चाविद्यां च" मन्त्र की व्याख्या में मौलिक अन्तर

देखा जाता है एवं कर्म के उपयोग में भी मतभेद पाया जाता है।

७—नैष्कम्यंसिद्धि में श्रीसुरेश्वराचार्य मण्डनिमश्र के एक वक्तव्य को उद्भृत करते हैं, जो कि ब्रह्मसिद्धि में ज्यों-का-त्यों उपलब्ध होता है।

१—बृ० वा० भाग २ पृ० ४८४ ख्लो० २८५ -२८८ ।

२-- ब्र० सि० ब्रह्म, पृ० १०।

३—नै० सि॰ पृ० १०५-१०६, वृ॰ वा० भा॰ १ पृ० ५५-५-५ श्लो० १७५-१८२, भाग २, पृ० ६७८, श्लो० १२१५-१२२७।

४-- ब्र० सि० ब्रह्म॰ पृ० ३५, १३४, १५६

प् — मंडनिमिश्र ने ब्र॰ सि० पृ० ३७ में स्पष्ट लिखा है कि "एषोऽर्थः यज्ञेन दानेनेति श्रवणात् कर्माण्यपेच्यन्ते विद्यायामभ्यासलभ्यायामिष, ययान्तरेणाप्यश्वं प्राम्प्राप्तौ सिद्धचन्त्यां शैष्ट्रचाया-ऽक्लेशाय वाऽश्वोऽपेच्यते। एवम् उपसंहते केचित् स्वसम्प्रदायबलावष्ट्रम्भादाहुः — यदेतत् वेदान्तवाक्याद्

# नवम शताब्दी

अद्वैतवाद में दूसरा युग लानेवाले विद्वानों में सर्वज्ञात्ममुनि आचार्य वाचस्पति एवं विज्ञान-भिन्नु का प्राधान्य है।

(१) सर्वज्ञात्मम्रुनि (६०० ई०)

इनका दूसरा नाम नित्यबोधाचार्य था । शृंगेरीमठ के प्राचीन लेख से जाना जाता है कि ये नवम पीठाधीश थे । 'संदेपशारीरक' के अन्त में स्वयं अपने समय का परिचय दिया है:—

श्रीदेवेश्वरपादपङ्कजरजःसम्पर्कपूताशयः
सर्वेज्ञात्मगिराङ्कितो मुनिवरः संनेपशारीरकम्।
चक्रे सज्जनबुद्धिवर्धनमिदं राजन्यवंशे नृपे
श्रीमत्यक्तशासने मनुकुलादित्ये भुवं शासित।।

अर्थात् श्रीदेवेश्वर के चरण-कमलों के रजः स्पर्श से शुद्धान्तः करण होकर सर्वे झारम मुनि ने च्रित्रयवंश के नृप अच्तरशासन मनुकुलादित्य के शासनकाल में सज्जनों की बुद्धि को बढ़ाने के लिए संचेप शारीरक प्रंथ वनाया।

यहाँ यह विचारणीय है कि जिस राजा के समय में संचेप शारीरक बना, उसका नाम श्रीमान् था १ या अच्तरशासन १ या मनुकुलादित्य १ श्रीस्वामी प्रज्ञानानन्द सरस्वती बंगला भाषा के अपने 'वेदांत दर्शनेर इतिहास' में 'श्रीमान' नाम मानते हैं और उसका अर्थ करते हैं—''श्री शब्दे लद्दमी, लद्दमीर पित यिनि तिनिई श्रीमत् अर्थात् नारायण वा श्रीकृष्ण।'' इस प्रकार निष्कर्ष निकाला है कि राष्ट्रकृट वंशीय श्रीकृष्ण नामक राजा का वह समय था। किन्तु म० म० गोपीनाथ कविराज अपनी ब्रह्मसूत्रभूमिका में लिखते हैं कि "डाक्टर भण्डारकर ने अपने Early History of Deccen में लिखा है—यह मानव वंश का राजा आदित्य चालुक्य था—ऐसा अनुमान किया जा सकता है… इस वंश में तीन राजे आदित्य नाम से प्रसिद्ध थे। उनमें सबसे प्राचीन आदित्य प्रथम परान्तक के पिता थे। जिनका काल प्रायः दशम शताब्दी के प्रथमार्थ में माना जाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि सर्वज्ञात्ममुनि नवम शताब्दी के प्रथमांश में ही जीवित थे।'

#### संचेप शारीरक के व्याख्याता

'संत्तेप शारीरक' ऋत्यन्त प्रसिद्ध व्याख्याता ऋगें के द्वारा व्याख्यात हुआ — नृसिंहाश्रम ने 'तत्त्ववोधिनी' पुरुषोत्तम दीन्तित ने 'सुवोधिनी' राघवानन्द ने 'विद्यामृतवर्षिणी' विश्वदेव ने 'सिद्धान्तदीप' कृष्णतीथे के शिष्य रामतीर्थ ने 'अन्वयार्थ प्रकाशिका' श्रोर मधुसूदन सरस्वती ने 'सारसंप्रह' नामक व्याख्या लिखी है। वेदाध्यन्त भगवत्पाद के

ब्रहं ब्रह्मार्साति विज्ञानं समुत्पद्यते तन्नैव स्वोत्पत्तिमात्रेणाज्ञानं निरस्यति, किं तिहं ? ब्रह्न्यहिन द्राघीयसा कालेनोपासीनस्य सतो भावनोपञ्चयान्निरशोषमज्ञानमपगच्छिति ।"

१—सरस्वती भवन, वारायसी से प्रकाशित।

#### ( १५ )

शिष्य वेदानन्द ने भी 'संदोप शारीरक सम्बन्धोक्ति' नामक व्याख्या लिखी है। जिसमें मूल ऋोकों की संगति पर यथेष्ठ प्रकाश डाला है।

सर्वज्ञातम मुनि ने अपमे गुरु का देवेश्वराचार्य नाम लिखा है। टीकाकार मधुसूदन सरस्वती और रामतीर्थ आदि ने देवेश्वर का अर्थ सुरेश्वर किया है। किन्तु कुछ विद्वानों का कहना है कि देवेश्वराचार्य दूसरे थे, सुरेश्वराचार्य नहीं। यह निश्चित है— ये दिच्छान्त्य थे।

### आचार्य वाचस्पति

सर्वतन्त्र स्वतन्त्र श्रीवाचस्पति मिश्र नवम शताब्दी में मिथिला को सुशोभित करते थे। उन्होंने अपने 'न्यायसूची-निबन्ध' में उसका रचनाकाल दिया है:—

"न्यायसूचीनिबन्धोऽसावकारि सुधियां मुदे। श्रीवाचस्पतिमिश्रेण <sup>६</sup>वस्बङ्क<sup>६</sup>वसुवत्सरे<sup>६</sup>॥"

श्रशीत् द्रित संवत् या ८४२ ई० में न्यायस्ची-निवन्ध की रचना हुई थी। भामती के श्रांत में भी अपने समय के राजा का निर्देश किया है:—

"नृपान्तराणां मनसाप्यगम्यां अ दोपमात्रेण चकारकीर्तिम्। कार्तस्वरासारसपूरितार्थ-सार्थः स्वयं शास्त्रविचन्नणश्च॥ नरेश्वरा यच्चरितानुकारमिच्छन्ति कर्तुं न च पारयान्त। तस्मिन् महीपे महनीयकीर्ती श्रीमन्नुगेऽकारि मया निबन्धः॥"

श्रशीत् नृगराज महाराज के शासनकाल में भामती लिखी गई । भामती (२।१।३३) में भी लिखा है—"न चाद्यापि न दृश्यन्ते लीलामात्रिविनिर्मतानि महाप्रसाद-प्रमोदनानि श्रीमन्नृगनरेन्द्राणामन्येषां मनसापि दुष्कराणि नरेश्चराणाम्।" यहाँ नृग का धर्मपाल आदि अर्थ करना संगत नहीं बैठता। एक नृग महाराज पुराण प्रसिद्ध इद्वाकुवंशीय हैं। उनका समय तो बहुत प्राचीन है। उस समय आचार्य वाचस्पित का होना सम्भव नहीं। बौद्ध दार्शनिकों में धर्मकीर्ति का उल्लेख भामती (नि० सा० पृ० ५४६) में तथा 'तात्पर्य परिशुद्धि' में भी किया है। धर्म कीर्ति षष्ठ शतक में वर्तमान थे। अतः उसके उत्तरकाल की किसी शताब्दी में ही वाचस्पित की स्थित मानी जा सकती है। इसलिए इनके नृग महाराज कोई दूसरे ही होंगे। ऐतिहासिक विद्वान् अभी तक निश्चय नहीं कर पाये हैं कि ये नृग महाराज कहाँ के थे और कब हुए थे।

वाचस्पति मण्डनिमश्र की ब्रह्मसिद्धि पर 'ब्रह्मतत्त्व-समीद्या' विधिविवेक पर 'न्यायकणिका' ईश्वर कृष्ण की सांख्यकारिका पर 'सांख्यतत्त्वकोमुदी' व्यास-रचित योग-भाष्य पर 'तत्त्ववैशारदी' उद्योतकर प्रणीत न्यायवार्तिक पर 'तात्पर्य टीका' शंकराचार्य के शारीरक भाष्य पर 'भामती' तथा स्वतन्त्र रूप से 'न्यायस्ची निबन्ध' एवं 'तत्त्वबिन्दु' की रचना की है। ब्रह्मसिद्धि की व्याख्या, 'ब्रह्मतत्त्व-समीद्या' श्रभी तक उपलब्ध नहीं हुई। शेष सभी ग्रंथ बड़े-वड़े विद्वानों की टीकाश्रों के साथ मुद्रित हैं। विशेषता यह है कि प्रत्येक दार्शनिक वाचस्पति को श्रपना ईमानदार कर्णधार मानता है।

# दशम शताब्दी

अव्यक्तात्मा के शिष्य विमुक्तात्मा ने दशम शताब्दी में 'इष्टिसिद्धि' नामक श्रंथ का निर्माण किया। इस श्रंथ में श्रंथकार ने ख्याति का विचार बहुत ही सुन्दर ढंग से रखा है। ज्ञानोत्तम की व्याख्या के साथ यह श्रंथ गायकवाड़ श्रंथमाला में प्रकाशित हुआ है।

एकादश शताब्दी

श्रीकृष्ण्मिश्र— अत्यन्त क्लिष्ट अद्वैत सिद्धांत को नितांत सरल रीति पर नाटकीय ढंग से प्रस्तुत करना श्रीकृष्ण्मिश्र का ही काम था। आपने 'प्रबोधचन्द्रोदय' नाटक की रचना की। उसमें विवेक आदि साधनों को पात्र बनाया है, जिनकी सहायता से गन्तव्य पथ का साचात्कार-सा हो उठता है।

# प्रकाशात्मयति (११०० ई०)

प्रकाशात्मयति—पद्मिगदाचार्य की पञ्चपादी पर प्रकाशात्मयित ने 'विवर्ण' नामक ऐसी उत्कृष्ट व्याख्या लिखी कि जिसके नाम से अद्वैतवेदान्त में विवरण प्रस्थान पृथक ही गिना जाने लगा । प्रकाशात्मयित ने विवरण में भास्कराचार्य (१०म, शतक) के भेदाभेद का विशेष रूप से निरास किया है । आनन्दबोध-भट्टारक (१२ शतक) ने अपने 'न्यायमकरन्द' में विवरणकार के मत का अनुवाद किया है । अतः प्रकाशात्मयित को दशम शताब्दी का परवर्ती और बारहवीं शताब्दी का पूर्ववर्ती मानना होगा । इस प्रकार इनका समय एकादश शतक निश्चित हो जाता है । अपने ग्रंथ में इन्होंने अपना कोई देश-काल नहीं बताया है । इनके गुरु का नाम 'अनन्यानुभव' था । स्वगं इन्होंने लिखा है:—

"वन्दे तमात्म-सम्बद्ध-स्कुरद्-ब्रह्मात्मभावतः । अर्थतोऽपि न नाम्नैव योऽनन्यानुभवो गुरुः ॥"

इस समय इनके दो मंथ उपलब्ध हैं तथा मुद्रित हैं—(१) 'पंचपादिका-विवरण' तथा (२) 'शाब्दनिर्णय' । विवरण के समान ही 'शाब्दनिर्णय' भी महत्त्व का मंथ है । ७२० श्लोकों के इस छोटे-से मंथ में मंथकार ने आत्मा के शाब्द प्रत्यत्त का ही ऊहापोह के साथ समर्थन किया है। मंथकार की स्वोपज्ञ वृत्ति के साथ यह मंथ १६१७ ई॰ में त्रिवेन्द्रम्-मंथमाला में प्रकाशित हो चुक। है।

द्वादश शताब्दी

इस शताब्दी ने अद्वेतासिद्धान्त के तीन विद्वन्मिणयों को जन्म दिया (१) अद्वेतानन्द, (२) श्रीहर्ष, (३) श्रानन्दबोधभट्टारक।

अद्वैतानन्द बोधेन्द्र

श्राचार्य श्रद्धैतानन्द की जन्मभूमि दिल्लिंग भारत का कावेरी-तट है। इनके पिता का नाम प्रेमनाथ श्रीर माता का नाम पार्वतीदेवी है। इनका पूर्वाश्रमीय नाम सीतापित था। इन्होंने स्वयं अपना परिचय श्रपने ग्रन्थ में दिया है—

#### ( 90 )

"ज्येशस्य कृपाभरात् समुद्भूद् यः पार्वतीगर्भतः। प्रेमेशस्य सुतः श्रुतिप्रवचने धीरः स सीतापितः॥ श्रादेशाद् गुरुचन्द्रचूडयमिनः सर्वज्ञपीठाद् विभो— राधत्ते किल शान्तिवाकनवकव्याख्यां सुखख्यातये॥"

इन्होंने सप्तदश वर्ष की अवस्था में ही संन्यास प्रहण किया था। इनके गुरु का नाम भूमानन्द या चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती था। काञ्चा के शारदामठ में (कामकोटिपीठ) के अध्यत्त थे। गुरु ने अद्वैतानन्द को पीठाधींश नियुक्त करके काशी प्रस्थान किया। आचार्य अद्वैतानन्द का नाम चिद्विलास एवं आनन्द्वोधाच्ये भी था। ये श्रीहर्ष के समसामयिक थे। पुण्यश्लोक मंजरी में लिखा है कि इन्होंने श्रीहर्ष को पराजित कर दिया था:—

"प्रेमेशस्य पिनाकिनीतटसुवः सूनुः स सीतापतिः, स्नात्वा सप्तदशापराश्रममठात् श्रीचन्द्रचूदान् मुनेः।"

श्राचार्य त्राहैतानन्द के प्रन्थों में 'ब्रह्मविद्याभरण' प्रन्थ समधिक प्रसिद्ध है । यह प्रंथ शांकर-भाष्य की वृत्ति माना जाता है । भामती के समक्षने में भी यह प्रंथ साहाय्य प्रदान करता है । कुम्भकोण्णम् की त्राहैतमंजरी प्रंथमाला में प्रकाशित हुआ है । आरम्भ का मंगल श्लोक देखा जाता है--

"वागीशाद्याः सुमनसः सर्वार्थानासुपक्रमे । यं नात्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननम् ॥"

किन्तु यह श्लोक सायण-माधव का मुद्राङ्कन-सा बना हुआ है। कुछ विद्वानों का कहना है कि सायण-माधव ने यह श्लोक वहीं से लिया था। अन्य विद्वान् इस श्लोक को 'ब्रह्म-विद्याभरण' की पाण्डुलिपि में लेखक-प्रमाद से आया हुआ मानते हैं। इनके दो और प्रंथ भी प्रसिद्ध हैं—शान्तिविवरण और गुरुदीपिका।

# श्रीहर्षिभेश्र (११९० ई०)

शङ्कराचार्य और सुरेश्वराचार्य के अनन्तर श्रीहर्षिमिश्र ने अद्वैत के रण-प्राङ्गण में अपना अद्भुत कौशल दिखाया था। इनके पिता का नाम श्रीहीर और माता का मामछदेवी था। कन्नौज के राजा जयचन्द के द्रवार में इनकी खूब प्रतिष्ठा थी। जयचन्द ने ११६३ ई० तक राज्य किया, अतः श्रीहर्ष का समय द्वादश शताब्दी ही निश्चित किया गया है। श्रीहर्ष ने अपने महाकाव्य 'नैषधीयचरित' में अपनी अनेक कृतियों का निहेंश किया है। और कृतियाँ न भी होतीं, तब भी "खण्डनखण्डखादा" और "नेषधीयचरित"—ये दो प्रन्थ ही पण्डित-मण्डली को प्रभावित करने में समर्थ थे। यद्यपि "खण्डन-खण्ड-खाद्य" का भी अभिनव वाचस्पति ने खण्डन किया है, फिर भी "खण्डन-खण्ड-खाद्य" की कीर्ति आजतक अज्ञुण्ण चली आ रही है। शङ्करमिश्र ने इसकी व्याख्या के साथ-साथ समा-लोचना करने की भी चेष्टा की है, उससे भी मन्द पड़ने के स्थान पर खण्डन की चमक दृनी निखर पड़ी है।

#### ( १५ )

#### त्रानन्दबीध भट्टारक

इन्होंने अपने न्याय-मकरन्द ग्रंथ में आचार्य वाचस्पित (नवम शतक) का उल्लेख किया है और विवरणकार श्रीप्रकाशात्मयित (११वीं शतक) के शाब्दिनिण्य पर "दीपिका" नाम की व्याख्या भी लिखी है। श्रीचित्सुखाचार्य (१३ शतक) ने इनके न्याय-मकरन्द पर व्याख्या लिखी है। अतः इनका समय द्वादश शताब्दी ही हो सकता है। इनका "न्याय-मकरन्द" ग्रंथ चौखम्बा संस्कृत सीरिज, वाराणसी से १६०१ में निकला था। इसका सम्पादन सर्वशास्त्र-निष्णात श्रीस्वामी बालराम उदासीन ने किया था। इनके प्रमाणमाला तथा "न्याय-दीपावली" नाम के दो छीटे-छोटे ग्रंथ भी प्रकाशित हो चुके हैं।

त्रयोदश शताव्दी

तेरहवीं शताब्दी में आचार्य अमलानन्द और चित्सुखाचार्य दो प्रमुख विद्वान् हुए हैं।

आचार्य अमलानन्द ( १२४७-१२६० ई० )

श्राचार्य श्रमलानन्द का श्राविर्भाव दिल्ला भारत में हुआ था। इनके गुरु का नाम श्रनुभवानन्द था। ये यादववंशीय राजा महादेव और राजा रामचन्द्र के समसामयिक माने जाते हैं। देविगिरि के राजा महादेव ने १२६० ई० से १२७१ ई० तक राज्य किया। उसके श्रानन्तर उसके श्राता रामचन्द्र शासनारुढ़ हुए। १२६४ ई० में श्रलाउदीन का दिल्ला भारत पर श्राक्रमण हुआ। उस समय राजा रामचन्द्र ने श्रात्म-समर्पण कर दिया था।

त्राचार्य श्रमलानन्द ने श्राचार्य वाचस्पति की भामती व्याख्या पर "वेदान्त-

कल्पतरु" नाम की सुन्दर टीका लिखी, जिसका रचना-काल बताया है-

कीर्त्या यादववंशमुन्नयति श्रीजैत्रदेवात्मजे,
<sup>१</sup> कृष्णदमाभृति भूतलं सह महादेवेन संविश्रति ।

भोगीन्द्रे परिमुञ्जति चितिभरप्रोद्भूतदीर्घश्रमं,

वेदान्तोपवनस्य मण्डेनकरं प्रस्तौति कल्पद्रुमम्।।

राजा रामचन्द्र को ही 'कृष्ण' पद से स्मरण किया गया है। इन्होंने वेदान्त करुपतरु के अतिरिक्त ब्रह्मसूत्र के अधिकरणों की व्याख्या 'शास्त्रदर्पण' तथा पञ्चपादिका की व्याख्या 'पञ्चपादिकादर्पण' की रचना की है।

चित्सुखाचार्य

चित्सुखाचार्य के गुरुवर का नाम ज्ञानोत्तमाचार्य था। श्रीहर्ष ने भेदवादियों का मर्दन करते समय जो कमी रख दी थी, उसे श्रीचित्सुखाचार्य ने पूरा किया। अर्थात् श्रीहर्ष ने अन्य मतों का खण्डन ही खण्डन किया, अपने पत्त का प्रदर्शन और पोषण नहीं किया था। किन्तु चित्सुखाचार्य ने वेदान्त सिद्धान्त का बड़ी ऊहापोह से प्रतिपादन किया। चित्सुखाचार्य के प्रसिद्ध प्रंथ 'प्रत्यक्तत्वप्रदीपिका (चित्सुखी) में भेदवादियों का निर्देशन भी निर्देशता से किया गया है। विशेषतः वैशेषिकों का निरास करने के लिए

इन्होंने अवतार धारण किया था। चित्सुखी के अतिरिक्त इन्होंने खण्डनखण्डखाद्य, शारीरक भाष्य तथा नैष्कम्येसिद्धि की व्याख्याओं का प्रणयन किया है। चित्सुखाचार्य ने बहुत थोड़े समय में ही पूर्ण प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली थी। उनके तुरन्त प्रश्चात् के विद्या-रण्य स्त्रामी ने इन्हें सम्मानित शब्दों में स्मरण किया है—"तथा चाचकथिबत्सुखाचार्यः" (सर्व द० १६।३००)।

चतुर्दश शताब्दी

चौदहवीं शताब्दी में ब्राह्मैतसिद्धान्त के ब्राचार्यों में ब्राचार्य विद्यातीर्थ, भारतीतीर्थ, शङ्करानन्द तथा विद्यारण्य स्वामी के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। आचार्य विद्यातीर्थ

विद्यातीर्थं या विद्याशंकर परमात्मतीर्थं के शिष्य थे। यद्यपि इनका कोई विशिष्ट प्रंथ उपलब्ध नहीं होता, तथापि वेदभाष्यकार श्रीसायण-माधव का गुरु होना ही इनकी असाधारण गुरुता है। प्रत्येक कृति के आरम्भ में सायण-माधव इनको नमस्कार करके ही आगे बढ़े हैं।

भारतीतीर्थ

भारतीतीर्थं भी माधवाचार्य के गुरुगणों में से थे। वैयासिक न्यायमाला जैसे कुछ प्रंथ भारतीतीर्थं तथा माधवाचार्य दोनों के संयुक्त नाम से प्रसिद्ध हैं। भारतीतीर्थं के दो अन्य शिष्य थे—परमानन्दतीर्थं स्त्रौर रामानन्दतीर्थं। परमानन्दिनीर्थं की अवधूतगीता पर एक व्याख्या है। रामानन्द ने विष्णुभट्ट के ऋजुविवरण पर 'त्रय्यन्तभावदीपिका' नाम की टीका बनाई थी।

शङ्करानन्द

श्राचार्य शंकरानन्द भी विद्यारण्यस्वामी के शिक्षागुरु थे। विद्यारण्यस्वामी ने पद्भदशी तथा विवरण-प्रमेय-संग्रह के श्रारम्भ में इन्हें भी नमस्कार किया है। भगवद्गीता पर प्रसिद्धि शङ्करानन्दी व्याख्या के रचियता ये ही हैं। उपनिषदों के श्राधार पर लिखित विशालकाय प्रन्थ 'श्राहमपुराण' भी इनकी कृति है।

आचार्य विद्यारएय-स्वामी

माधवाचार्य १३३५-३६ ई० में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करके मन्त्री-पद पर प्रतिष्ठित हुए । इनके पौरुष से ही दिल्ला में मुसलमान शासक परास्त हुए थे । एक सौ वर्ष से अधिक इनका जीवनकाल माना जाता है । माधवाचार्य के पिता का नाम मायण और माता का श्रीमती था । वेद-भाष्यकार सायण और मोगनाथ दो इनके सहोदर थे। इनका गोत्र भरद्वाज था, सूत्र बोधायन और वेद यजुर्वेद था। पराशर-माधव के आरम्भ में इन्होंने अपना पूर्ण परिचय दिया है। माधवाचार्य ही संन्यास लेकर विद्यारण्य के नाम से प्रख्यात हुए। श्रुगेरी मठ के ये अधिष्ठाता थे।

इनके गुरु के विषय में अवश्य कुछ विचारणीय है। इन्होंने विवरण प्रमेय-संग्रह के आरम्भ में शंकरानन्द को नमस्कार किया है और उसी की समाप्ति में

१--श्रीशङ्करानन्दपदं हृदञ्जे विभ्राजते तद् यतयो विशन्ति ।

विद्यातीर्थ को प्रंथ-समर्पण किया है। सायणाचार्य ने वेद-भाष्य के आरम्भ में विद्यातीर्थ की वन्दना की है। इससे यह प्रतीत होता है कि विद्यातीर्थ सायण और माधव दोनों के गुरु थे। विद्यातीर्थ भारतीतीर्थ के भी गुरु थे। जैमिनीय न्यायमाला के आरम्भ में माधवाचार्य ने भारतीतीर्थ को नमस्कार किया है। इससे यह जाना जाता है कि माधवाचार्य के गुरु भारतीतीर्थ और परम गुरु विद्यातीर्थ थे; अथवा पहले इनके विद्यातीर्थ गुरु होंगे और पश्चात् वेदान्त आदि के गुरु भारतीतीर्थ रहे होंगे। पञ्चदशी के आरम्भ में श्रीशंकरानन्द को प्रणाम करने से सिद्ध होता है कि वे ही विद्यारण्य के दीचा गुरु थे।

वेदान्त में विद्यारण्य स्वामी के प्रसिद्ध प्रंथ हैं:—विवरण प्रमेय-संप्रह, वृहदारण्यक वार्तिक सार, अनुभूतिप्रकाश, पञ्चदशी, जीवन्मुक्तिविवेक तथा ब्रह्मगीता।

विद्यारण्य स्वामी के शिष्य रामकृष्ण ने पंचदशी पर संचिप्त व्याख्या लिखी है। विद्यारण्य स्वामी अत्यन्त गम्भीर भावों को नितान्त सरल भाषा में व्यक्त करने के लिए समय संस्कृत वाङ्मय में प्रसिद्ध हैं। सिद्धान्त लेशसंग्रह पृष्ठ ३४६ हिन्दी सं० में भारतीतीर्थ के नाम से विवरणोपन्यास की जो चर्चा की है, वह वस्तुतः विवरणप्रमेयसंग्रह है, क्योंकि वह वाक्य विवरणप्रमेयसंग्रह में ज्यों-का-त्यों मिलता है। रामानन्द के विवरणो पन्यास से कोई सम्बन्ध नहीं। विवरणप्रमेयसंग्रह की रचना में भी भारतीतीर्थ की सहायता मिली थी, अतः वह भी दोनों के नामों से प्रसिद्ध है।

## पश्चदश शताब्दी

पन्द्रहवीं शताब्दी में त्रानन्द्गिरि, प्रकाशानन्द्यति त्रौर त्रखण्डानन्द्-जैसे प्रसिद्ध व्याख्याकार उत्पन्न हुए हैं—

आचार्य आनन्दगिरि

श्राचार्य श्रानन्दज्ञान या श्रानन्दिगिरि शांकर-भाष्य के प्रसिद्ध टीकाकार हैं। इनकी न्याय निर्णय व्याख्या बहुत सुन्दर है। इनके गुरु का नाम शुद्धानन्द था। शंकराचार्य के शिष्य श्रानन्दिगिरि से ये बहुत श्रवीचीन हैं। इनकी रचनाएँ हैं:—दशोपनिषद्-भाष्य-व्याख्या, गीता-भाष्य की व्याख्या, शारीरक-भाष्य की टीका, तैत्तरीय पर सुरेश्वर-वार्तिक की व्याख्या, बहुतारण्यक वार्तिक की व्याख्या, वेदान्त शत श्लोक की टीका,

- १—यद्विद्यातीर्थमुखे ग्रुश्रृषाऽन्या न रोचते तस्माद्। त्रस्त्रेषा भक्तियुक्ता श्रीविद्यातीर्थपादयोः सेवा।।
- र-यस्य निःश्वसितं वेदा यो वेदेभ्योऽखिलं जगत्। निर्ममे तमहं वन्दे विद्यातीर्थमहेश्वरम्॥
- ३—वैयासिक न्यायमाला में लिखा है—
  प्रणम्य परमात्मानं श्रीविद्यातीर्थरूपिणम् ।
  वैयासिकन्यावनाला श्लोकैः संग्रह्मते स्फुटम् ॥
- ४— स भव्याद् भारतीतीर्थयतीन्द्रचतुराननात् । ऋपामव्याहतां लब्धवा परार्धप्रतिमोऽभवम् ॥

#### ( 29 )

उपदेश साहस्त्री टग्दर्शनविवेक की टीका। क्लिष्ट और गम्भीर प्रंथों को सरल और बोधगम्य बनाना इनका पवित्र लच्य था।

### आचार्य प्रकाशानन्द

वेदान्त के अत्यन्त प्रसिद्ध प्रंथ 'वेदान्त सिद्धान्तमुक्तावली' के रचियता आचार्य प्रकाशानन्द हैं। इनके गुरु का नाम आचार्य ज्ञानानन्द था। प्रकाशानन्द यंति अप्यय-दीचित के पूर्ववर्ती थे, क्योंकि अप्ययदीचित ने सिद्धान्तलेश में इनका मत उद्धृत किया है। प्रकाशानन्द का दृष्टि-सृष्टिवाद पर यह वेदान्त-सिद्धान्त-मुक्तावली एकमात्र प्रंथ माना जाता है। स्वयं प्रंथकार ने भी यही ध्वनित किया है—

श्रद्धैतानन्द्सन्दोहा सत्यज्ञानादिलज्ञणा। नारायणसमासक्ता श्रिया सापत्न्यदृषिता॥

# दृष्टि-सृष्टिवाद और सृष्टि-दृष्टिवाद

शास्त्र-दर्पणकार त्रमलानन्द स्वामी दृष्टि-सृष्टिवादी हैं, चनके मत में दृष्टि-समसमया विश्वसृष्टि है। प्रकाशानन्द स्वामी भी दृष्टि-सृष्टिवादी हैं, किन्तु अमलानन्द स्वामी के मत से इनके मत का वेलचण्य यह है कि ये दृष्टि को ही सृष्टि मानते हैं, क्योंकि दृश्य का दृष्टि से सेद सिद्ध नहीं होता—

ज्ञानस्वरूपमेवाहुर्जगदेत्तद् विचन्न्राः । त्र्र्थस्वरूपं आम्यन्तः पश्यन्त्यन्ये कुदृष्टयः ॥

श्रान्य विद्वान् इस दृष्टि-सृष्टिवाद में दोष दिखाते हैं कि इस पन्न में जायत प्रपंच को प्रातिभासिक मानना पड़ता है, श्राकाश श्रादि व्यावहारिक सृष्टि का श्रप-लाप होता है। चन्नुरादि प्रमाणों से जन्य ज्ञान को भी भ्रम मानना पड़ता है। श्रतः दृष्टि-सृष्टिवाद समीचीन नहीं, सृष्टि-दृष्टिवाद युक्ति-युक्त है। श्रुति-दर्शित क्रम से परमेश्वर-सृष्ट विश्व श्रज्ञातसत्ताक है। तत्तद्विषयक श्रमाणों की प्रवृत्ति होने पर उसकी दृष्टि सिद्ध होती है, इसी का नाम सृष्टि-दृष्टिवाद है। इस वाद में प्रपंच की व्यावहारिक सत्ता मानी जाती है।

श्रुतीनां सृष्टितात्पर्ये स्वीकृत्येदमिहेरितम् । ब्रह्मात्मैक्य परत्वात् तु तासां तन्नैव विद्यते ।।

१ दृष्टि सृष्टिवाद में कल्पित अर्थ की अज्ञात सत्ता नहीं मानी जाती, अतः जाम्रत-प्रपंच की दृष्टि समय ही सृष्टि मानी जाती है। जैसे स्वप्न प्रपञ्च दृष्टि के समय ही सृष्ट है, वैसे ही जाम्रत-प्रपंच भी। इस सृष्टि का कल्पक कौन १ इस प्रश्न के उत्तर में कुछ विद्वानों ने कहा है — पूर्व-पूर्व किल्पत अविद्या से उपहित आत्मा ही उत्तरोत्तर किल्पत अज्ञान का कल्पक है। अविद्या अनादि होने पर भी शुक्ति-रजत न्याय से किल्पतस्व सम्भव है। श्रुतियों में प्रतिपादित सृष्टि की उपपित्त में अतियों का ताल्पयं नहीं, केवल अध्यारोप और अपवाद कम से निष्प्रपंच आत्मा का निरूपण अपेदित है। शास्त्र-द्रपंण में कहा है —

# त्राचार्य अखरडानन्द

श्राचार्य श्रखण्डानन्द स्वामी पन्द्रह्वीं शताब्दी में वर्तमान थे। इनके गुरु का नाम श्राचार्य श्रखण्डानुभूति था। पञ्चपादिका-विवरण के ऊपर श्राचार्य श्रखण्डानन्द ने तत्त्वदीपन नाम की व्याख्या लिखी है। इनका मत सिद्धान्त-लेश संग्रह में उद्धृत किया गया है। तत्त्वदीपनकार स्वामी विद्यारण्य के परवर्ती हैं, क्योंकि तत्त्वदीपन में विवरण-प्रमेय-संग्रह का उद्धरण दिया है। नृसिंहाश्रम-कृत विवरण-भाव-प्रकाशिका व्याख्या में तत्त्वदीपन का उल्लेख हुआ है। नृसिंहाश्रम का समय सोलह्वी शताब्दी माना जाता है, श्रतः श्रखण्डानन्द का समय १५वीं शताब्दी ही ठहरता है।

षोडश शताब्दी

सोलहवीं शताब्दी में नृसिंहाश्रम, नारायणाश्रम, रङ्गराजाध्वरीन्द्र, ऋष्पयदीचित नृसिंह सरस्वती तथा मधुसूदन सरस्वती आदि विद्वान भारत की शोभा बढ़ा रहे थे।

त्राचार्य नृसिंहाश्रम (१५०० ई०)

नृसिंहाश्रम के गुरु का नाम जगन्नाथाश्रम था। नृसिंहाश्रम रेवा-तट के वासी थे। कांशी में त्राये छोर यहाँ के ही हो गये। इनके वेदान्ततत्त्व-विवेक की रचना १५४७ में हुई थी। इसके अन्य प्रंथों में अद्वैतदीपिका, भेदिधिकार, पद्भपादिका-टीका, वेदान्त-रत्नकोष, पद्भपादिका-विवरण-टीका और संत्तेपशारीरक की व्याख्या विशेष उल्लेखनीय हैं। नृसिंह-विज्ञापन भी एक छोटा-सा प्रंथ है। भट्टोजिदीत्तित के घर में प्रायः सभी लोग इन्हीं के शिष्य थे। यह किंवदन्ती है कि भट्टोजिदीत्तित नृसिंहाश्रम से प्रभावित होकर ही अद्वैतमतावलम्बी बने थे।

# आचार्य नारायगाश्रम

नारायणाश्रम त्राचार्य नृसिंहाश्रम के शिष्य थे। इन्होंने त्रपने गुरु की त्राहैतदीपिका त्रौर मेदिधिकार पर टीकाएँ लिखी हैं। भेदवादियों का निराकरण करने में इन्होंने भी अपना पूर्ण कौशल दिखाया है।

रङ्गराजाध्वरी

रङ्गराजाध्वरी अप्ययदीचित के पिता थे। रङ्गराजा के पिता का नाम आचार्य दीचित था। आचार्य दीचित भी अद्वैत मत के आचार्य थे। इनकी वास भूमि काञ्ची नगरी थी। आचार्य दीचित का नामान्तर वक्तःस्थलाचार्य था। नामकरण की कथा भी मनोहर है—कृष्टणदेवराज १५०० ई० से १५३० ई० पर्यन्त विजयनगर के राजा रहे। इन्हीं कृष्णदेव की सभा में शुद्धाद्वैतवादी वह्नभाचार्य उपस्थित हुए थे। राजा कृष्णदेव अपनी रानी के साथ तीर्थ दर्शनार्थ बाहर गये, जब वरदराज की पूजा कर रहे थे, तब आचार्य दीचित ने श्लोक पढा—

कांचित् कांचनगौराङ्गीं वीच्य साचादिव श्रियम्। वरदः संशयापन्नो वचःस्थलमवैचत ॥

१ द्र० सिद्धान्तलेश ऋद्दैतमञ्जरीसीरिज पृष्टा १४६-।

#### ( २३ )

श्रर्थात् भगवान् वरदराज ने देखा कि सामने कोई सुवर्णवर्णा स्त्री खड़ी है, सन्देह हुआ कि हमारे वज्ञःस्थल से लच्मी क्या खिसक गई ? इस सन्देह के साथ-साथ श्रपना वज्ञःस्थल टटोलने लगे। इससे प्रसन्न होकर महाराज कृष्णदेव ने आचार्य ही जित को वज्ञःस्थलाचार्य की उपाधि दे डाली।

रङ्गराजाध्वरी अद्वैत विद्यामुकुर, विवरणदर्पण आदि अद्वैतवाद के प्रंथों के रचिवा थे। अप्पय दीचित में अद्वैत का पूर्ण पाण्डित्य आपकी देन थी। अप्पय दीचित में अद्वैत का पूर्ण पाण्डित्य आपकी देन थी। अप्पय दीचित ने अपने सिद्धान्तलेशसंग्रह में अद्वैत विद्याकार पद से अपने पिता का ही

परामर्श किया है।

आचार्य अप्पयदीक्षित (१५५०)

१५५० ई० से १६६२ ई० तक अप्पयदीचित का समय माना जाता है। सोलहवीं शताब्दी में ही नहीं, उसके आसपास भी ऐसा अपूर्व विद्वान् प्रकट नहीं हुआ। केवल दार्शनिक चेत्र में ही नहीं, अलंकार, व्याकरण, काव्य, नाटक आदि चेत्रों में भी इन्हें पूर्ण अधिकार प्राप्त था। एक सौ वर्ष के लगभग की दीर्घ आयु में अप्पयदीचित ने एक सौ आठ ग्रंथों का निर्माण किया। अपने पिता से ही समस्त शास्त्रों का अध्ययन किया था। केवल पण्डित ही नहीं थे, प्रत्युत उच्चकोटि के साधक भी थे। अमलानन्द के वेदान्त कल्पतक को 'परिमल' व्याख्या से सुशोभित किया। श्रीकण्ठ भाष्य पर भी 'शिवाक मिण्दीपिका' नाम की व्याख्या अपना विशिष्ट स्थान रखती है। भगवान् शंकर के अनन्य भक्त थे। फिर भी अद्वैत में आपकी निष्ठा पूर्ण थी। सर्वन्न निर्णुण ब्रह्मवाद का समर्थन किया है। 'शिवाक मिण्दीपिका' के आरम्भ में ही लिखा है कि उपनिषत्, आगम, पुराण, स्यृति और इतिहास सभी शास्त्रों का ताल्पर्य एकमात्र आदेत में है।

#### आचार्य सदाशिवेन्द्र ब्रह्मेन्द्र

सदाशिव ब्रह्मेन्द्र स्वामी दान्तिणात्य थे। काब्बी-कामकोटिपीठ के पीठाधीरवर थे। इनके 'गुरुरत्नमालिका' प्रंथ में ब्रह्मविद्या भरण का विवरण-सा पाया जाता है। श्रद्धैतविद्या-विलास, बोधात्म-निर्वेद, ब्रह्मकीर्तन-तरङ्गिणी त्रादि प्रन्थ इन्हीं के बनाये हैं।

श्राचार्य सदानन्द योगीन्द्र

इनकी कीर्ति को अमर बनाये रखने में इनका वेदान्तसार पर्याप्त है। सोलहवीं शताब्दी का प्रथम भाग इनका समय माना जाता है। वेदान्तसार पर कई अच्छे विद्वानों की व्याख्याएँ हैं। इस प्रथ की उसी शताब्दी में ही प्रसिद्धि हो गई थी, इसीलिए उसी शताब्दी के नृसिंह सरस्वती आदि विद्वानों ने व्याख्याएँ लिखी थीं।

# आचार्य नृसिंह सरस्वती

नृसिंह सरस्वती वेदान्तसार के व्याख्याता हैं। इन्होंने अपनी व्याख्या का समय दिया है—

> जाते पद्भदशाधिके दशशते संवत्सरणां पुनः । संजाते दशवत्सरे प्रभुवरश्रीशक्तिवाहे शके ।। प्राप्ते दुर्मुखवत्सरे ग्रुभग्रुची मासे नु मत्यां तिथी । प्राप्ते भागववासरे नरहरिः टीकां चकारोज्वलाम् ॥

#### ( 28 )

अर्थात् १५१८ शकान्द या १५८६ ई॰ में सुबोधिनी टीक रची गई, अतः इनका समय सोलवीं शतान्दी का अन्तिम भाग निश्चित होता है।

आचार्य मधुसद्दन सरस्वती

श्राचार्य मधुसूदन सरस्वती विश्वेश्वर सरस्वती के शिष्य थे। बङ्गप्रान्त के फरीदपुर मण्डलान्तर्गत कोटलीपाड़ा प्राम इनका जन्मस्थान माना जाता है। इनका प्रसिद्ध मन्य है—श्रद्धैतसिद्धि। श्रद्धैतसिद्धि में परिमलकार श्रप्यय दी चित (१६वीं शताब्दी) का बड़े श्रादर से नामोल्लेख किया है। एवं सोलहवीं शताब्दी के व्यासराज के ग्रंथ 'नायामृत' का श्रद्धैतसिद्धि में खण्डन किया है। श्रतः इनका समय सोलहवीं शताब्दी ही स्थिर होता है। श्रद्धैतसिद्धान्त में इनकी देन महत्त्व की है। इनके ग्रंथ हैं—सिद्धान्तविन्दु, संचेप शारीरक-व्याख्या, श्रद्धैतसिद्धि, श्रद्धैत रत्नरच्या, वेदान्त कल्पलितका, गृद्धि दीपिका (गीता-व्याख्या), प्रस्थानभेद, महिम्नस्तोत्र की व्याख्या, भक्ति-रसायन, हरि-लीलामृत की व्याख्या एवं भागवत पर परमहंसिप्रया व्याख्या।

# सत्रहवीं शताब्दी

सत्रहवीं शताब्दी में त्रानन्दपूणं, धर्मराजाध्वरी, रामकृष्णाध्वरी, रामतीर्थ, गोविन्दानन्द, रामानन्द सरस्वती, सदानन्दयित, रङ्गनाथ, ब्रह्मानन्द सरस्वती त्रादि विद्वान् हुए हैं।

# श्राचार्य आनन्दपूर्ण

त्राचार्यं त्रानन्दपूर्णं ने खण्डनखण्डलाद्य पर विद्यासागरी, महाविद्याविडम्बन पर व्याख्या, तथा पञ्चपादिका पर टीका लिखी है।

आचार्य धर्मराजाध्वरीन्द्र

वेदान्त के अति प्रसिद्ध प्रन्थ 'वेदान्त परिभाषा' के रचियता हैं—धर्मराजाध्वरीन्द्र । भेदिधक्कार आदि प्रंथों के प्रणेता आचार्य नृसिंहाश्रम इनके गुरु थे। नृसिंहाश्रम षोडश शताब्दी में वर्तमान थे। अतः धर्मराजाध्वरीन्द्र का समय सत्रहवीं शताब्दी ही होना चाहिए। न्यायशास्त्र का पाण्डित्य भी इनमें पूर्णरूप से विराजमान था, गंगेशो-पाध्याय की न्यायतत्त्वचिन्तामणि पर इन्होंने बहुत सुन्दर व्याख्या लिखी थी, जिसका कुछ अंश गायकवाड़ संस्कृत पुस्तकालय में उपलब्ध हुआ है। वेदान्त परिभाषा पर प्रंथकार के पुत्र रामकृष्णाध्वरी ने "शिखामणि" नाम की टीका लिखी है, उसके आरम्भ में अपने पिता का परिचय दिया है—

त्रासेतारासुमेरोरिप सुवि विद्तान् धर्मराजाध्वरीन्द्रान् , वन्देऽहं तर्केचूड़ामणिमणिजननज्ञीरधींस्तातपादान् । तत्कारुण्यान्मयाऽभूद्धिगतमधिकं दुर्भहं सूद्मधीकै-रप्यातं शास्त्रजातं जगति मखकृता रामकृष्णाह्वयेन ॥

# ्त्र्याचार्य रामतीर्थ

रामतीर्थं के गुरु का नाम कृष्णतीर्थं था। रामतीर्थं की श्रीराम में अधिक भक्ति थी, वेदान्तसार तथा संज्ञेपशारीरक की अपनी भूमिका में श्रीरामचन्द्रजी का मंगल किया

#### ( २५ )

है। संनेपशारीरक पर इन्होंने 'अन्वयार्थंप्रकाशिका टीका, उपदेशसाहस्त्री पर पद-योजनिका व्याख्या, वेदान्तसार पर विद्वन्मनोरिक्षानी टीका तथा मैत्रायणी उपनिषत् की व्याख्या लिखी है।

आचार्य गोविन्दानन्द

गोविन्दानन्द शाङ्कर भाष्य के टीकाकार हैं। 'ब्रह्मसूत्र-भाष्य-रत्नप्रभा' इनकी अच्चयकीति है। अपनी व्याख्या में 'नृसिंहाश्रम' (१६वीं शताब्दी) का उल्लेख किया है, अतः सत्रहवीं शताब्दी के पूर्व के ये नहीं हो सकते। इनके गुरु का नाम गोपालसरस्वती था। काशी में ही नियमतः वास करते थे। गोविन्दानन्द और लघुचन्द्रिकाकार दोनों ने श्रीशिवरामाचार्य से ज्ञान प्राप्त किया था। इस प्रकार गोविन्दानन्द को ब्रह्मानन्द का समसामियक अर्थात् अठारहवीं शताब्दी का मानना होगा—ऐसा कुछ विद्वानों का कहना है। किन्तु इनके शिष्य रामानन्दसरस्वती १७वीं शताब्दी में ही थे, अतः इन्हें अठारहवीं शताब्दी का कैसे कहा जा सकता है ? हाँ, शिवरामाचार्य इतनी दीर्घायु के माने जा सकते हैं कि दोनों के शिज्ञ रहे हों।

आचार्य रामानन्द सरस्वती

रामानन्द सरस्वती ने विवरणोपन्यास के मंगल में भाष्य रत्नप्रभाकार श्रीगोविन्दान्द का श्रपने को शिष्य लिखा है। रामानन्द सरस्वती ने विवरणोपन्यास के श्रातिरिक्त व्रह्मसूत्र की वृत्ति 'ब्रह्मामृतविष्णी' लिखी है। विद्यारण्य स्वामी का 'विवरणप्रमेयसंग्रह' प्रकाशात्मयति-रचित विवरण का संदोप तथा इनका 'विवरणोपन्यास' विवरणप्रमेयसंग्रह का भी संदोप है।

आचार्य सदानन्दयति (काश्मीरक)

काश्मीरक सदानन्दयित 'श्रद्वैत ब्रह्मसिद्धि' के प्रणेता हैं। श्रद्वैत ब्रह्मसिद्धि श्रद्वैत मत का प्रामाणिक प्रथ है। इनका कहना है—प्रतिविम्बवादावच्छेदवादानां न्युत्पादने नात्यन्तमाप्रहः, तेषां बालवोधनार्थत्वात्; किन्तु ब्रह्मैवानादिमायावशात् जीव-भावमापन्नः सन् विवेकेन मुच्यते । श्रयमेव एकजीववादाख्यो मुख्यो वेदान्त-सिद्धान्तः। श्रर्थात् प्रतिविम्बवाद श्रादि केवल बालकों को श्रगम्य ब्रह्म का बोध कराने के लिए किएत हुए हैं। एक जीववाद वेदान्त का मुख्य सिद्धान्त है।

आचार्य रङ्गनाथ

श्राचार्य रङ्गनाथ ने ब्रह्मसूत्र-वृत्ति की रचना की है, श्रारम्भ में लिखा है:— विद्यारण्यकृतैः श्लोकैः नृसिंहाश्रमसृक्तिभिः। सन्द्रब्धा न्याससूत्राणां वृत्तिभीष्यानुसारिणी॥

इन्होंने अपनी वृत्ति में भूतयोनित्वाधिकरण (ब्र० सू० १।२) में "प्रकरणाञ्च" यह सूत्र अधिक लिखा है। यह सूत्र भामती आदि में नहीं रखा गया है। इनकी वृत्ति पूना आनन्दाश्रम से प्रकाशित हुई है।

आचार्य ब्रह्मानन्द सरस्वती

ब्रह्मानन्द सरस्वती के गुरुवर का नाम परमानन्द सरस्वती था; नारायणतीर्थ से इन्होंने सब शास्त्रों का अध्ययन किया था। मधुसूदन सरस्वती की अद्वैतसिद्धि पर इन्होंने

## ( २६ )

दो व्याख्याएँ लिखी हैं—गुरुचिन्द्रका और लघुचिन्द्रका। दोनों प्रकाशित हैं। लघुचिन्द्रका के लिए लिखा है कि गुरुचिन्द्रका को संचिप्त करके लघुचिन्द्रका बनाई गई है, किन्तु लघुचिन्द्रका बहुत स्थलों पर गुरुचिन्द्रका से विस्तृत है। मधुसद्न सरस्वती के सिद्धान्तविन्दु पर भी इनकी रत्नावली व्याख्या प्रकाशित है। लघुचिन्द्रका में ब्रह्मानन्द ने अपनी असाधारण प्रज्ञा का परिचय दिया है। इनका समय सत्तरहवीं शताब्दी का अन्तिम भाग या अठारहवीं का प्रथम अंश माना जाता है।

अष्टादश शताब्दी

इस शताब्दी में अच्युत कृष्णानन्द तीर्थ, महादेव सरस्वती, सदाशिवेन्द्र सरस्वती आदि विद्वान् हुए हैं।

आचार्य अच्युत कृष्णानन्द तीर्थ

कृष्णानन्दतीर्थं ने अप्पय दीचित के सिद्धान्त लेश संग्रह पर 'कृष्णालंकार' व्याख्या लिखी है। तैत्तिरीय उपनिषद् के शाङ्कर भाष्य पर भी 'वनमाला' नाम की टीका लिखी है। दोनों व्याख्याएँ प्रकाशित हैं।

आचार्य महादेव सरस्वती

महादेव सरस्वती स्वयंप्रकाशानन्द सरस्वती के शिष्य थे। महादेव सरस्वती ने तत्त्वानुसन्धान ने नामक प्रकरण प्रंथ का निर्माण किया और स्वयं उसके ऊपर एक "अद्वैतिचिन्ताकौस्तुभ" नाम की व्याख्या लिखी है। सरल भाषा में वेदांत के आवश्यक तत्त्वों को कह डाला गया है। महादेव सरस्वती कृष्ण के परमभक्त थे, हाँ भक्ति भी आपकी अभेदभक्ति है—

देहो नाहं श्रोत्रवागादिकानि, नाहं बुद्धिर्नाहमध्यसामूलम्। नाहं सत्यानन्दरूपश्चिदातमा, मायासाची कृष्ण एवाहमस्मि॥

आचार्य सदाशिवेन्द्र सरस्वती

सदाशिवेन्द्र सरस्वती का दूसरा नाम सदाशिवेन्द्र ब्राह्मण था। दिच्चण भारत के 'करूर' नामक नगर के समीप जन्म प्रहण किया था। वहाँ इनके जीवन की बहुत घटनाएँ प्रसिद्ध हैं। ये महान् योगी थे। इनकी रचना श्रों में ब्रह्मसूत्र-वृत्ति (ब्रह्मतत्त्व प्रकाशिका), द्वादश उपनिषदों की व्याख्या, त्रात्मविद्याविलास तथा कविताकल्पवल्ली, त्राद्वेत रसमञ्जरी विशेष उल्लेखनीय हैं। योग सूत्रों पर भी एक 'योगसुधाकर' नाम की वृत्ति लिखी है।

१ इसी तत्त्वानुसन्धान का चिद्धनानन्द ने हिन्दी में अनुवाद किया है। उस अनुवाद का अभी गुजराती अनुवाद हुआ है। अनुवाद को ही बहुत से लोग मूलप्रन्थ समभ बैठे हैं, इसीलिए अनुवाद में आये "महादेव सरस्वती-कृत मङ्गलाचरण्"— इस वाक्य का गुजराती में अनुवाद हुआ है—"महादेव अने सरस्वतीये करेलू मंगलाचरण्" अर्थात् महादेव और सरस्वती के प्रति किया गया मंगलाचरण्। मूलप्रन्थ का महादेव सरस्वती से सम्बन्ध न रहकर मंगल का महादेव ( शंकर ) और सरस्वतो देवी से सम्बन्ध जोड़ डाला गया है।

( २७ )

### उन्नीसवीं शताब्दी

उन्नीसवीं शताब्दी में क्लिप्ट प्रंथों को सरल भाषा में प्रस्तुत करने की स्रोर विद्वानों की प्रवृत्ति हुई। प्रान्तीय भाषात्रों में वेदान्त के प्रंथ बनने लगे। हिन्दी में सबसे अधिक साहित्य का सर्जन हुआ—

१--दाद्पन्थ के महात्मा निश्चलदासजी ने 'विचारसागर' श्रौर 'वृत्तिप्रभाकर'

श्रादि महत्त्वशाली प्रंथों का प्रण्यन किया।

D

- २—स्वामी श्रमिलाषदास उदासीन ने "श्रमिलाषसागर" बनाया। इसमें वन्दन-विचार, श्रंथ-विचार, मार्ग-विचार, भजन-विचार, जड़ब्रह्म-विचार, चैतन्यब्रह्म-विचार, निराकारब्रह्म-विचार, मिध्याब्रह्म-विचार, श्रहंब्रह्म-विचार, ब्रह्म-विचार श्राद् विषय वर्णित हैं।
  - ३-भगवानदास निरंजनी ने 'अमृतधारा' नाम का एक वेदांत प्रंथ बनाया।
- ४—परमहंस चिद्घनानन्द स्वामी ने 'त्रात्मपुराण' की रचना की, इसमें दश उपनिषदों का सार रखा गया है। महादेवानन्द सरस्वती के 'तत्त्वानुसंघान' का हिन्दी श्रमुँवाद किया।
- ५—श्रानन्द्गिरि स्वामी ने गीता का तात्पर्य श्रपने 'श्रानन्दामृतवर्षिणी' में दिखाते हुए वेदांत का निर्णीत सिद्धांत रखा है।
  - ६--श्रीगुलावसिंह ने श्रीकृष्णमिश्र के 'प्रबोधचंद्रोदय' का श्रमुवाद हिन्दी में किया।
  - ७-परमहंस लच्यानन्द स्वामी ने 'मोचगीता' त्रादि प्रंथ बनाये।
  - ५--- 'गुलावराय' जी ने 'मोच्चपंथ' की रचना की।
  - ६-स्वामी गोविन्ददास ने 'विचार-माला' में खूव ब्रह्म-विचार किया है।
- १०--श्रीपीताम्बरदासजी ने 'विचार-चंद्रोद्य' में बड़े मनोरम श्रौर सरल ढंग से वेदांत तत्त्व का विचार किया है।

११--कविवर केशवदास ने 'विज्ञान-गीता' नाम का प्रबन्ध बनाया।

इनके त्रतिरिक्त 'सुन्दर विलास', 'स्वरूपानुसंधान', 'स्वानुभव प्रकाश' त्रादि स्रमन्त प्रंथों ने हिन्दी में वेदांत-विचार उपस्थित किया है।

#### बीसवीं शताब्दी

बीसवीं शताब्दी में उदासीन सम्प्रदाय के दो महात्मा ऋदैतिनिष्ठ और योगिराज हुए हैं—(१) बड़े अमरदासजी और (२) उनके शिष्य छोटे अमरदासजी। बड़े अमरदासजी वाराणसी के भदैनी मुहल्ले के उसी स्थान में रहते थे, जहाँ इस समय श्रीसाधुबेला आश्रम स्थित है। इन्होंने 'वेदांत परिभाषा' की 'शिखामणि' व्याख्या पर 'मणिप्रभा' नाम की सुन्दर टीका बनाई है। इस टीका से इनके उभय मीमांसा-पाण्डित्य पर पूर्ण प्रकाश पड़ता है।

छोटे अमरदासजी 'सकरकंद गली' वाराणसी में रहते थे। ईशादि आठ उनिषदों पर इनकी 'मिण्पप्रभा' नाम की एक सुन्दर व्याख्या है। इसका विपुल प्रचार ही सिद्ध करता है कि इसका जनसाधारण में कितना समादर है।

-:0:0:-

# निबन्धत्रयी

श्रदेत सिद्धान्त में मुख्य तीन निवन्ध हैं—(१) भामती निवन्ध, (२) पञ्चपादिका निवन्ध, श्रोर (३) वार्तिक निवन्ध । पञ्चपादिका निवन्ध का ही नामान्तर विवरण निवन्ध है । इसका कारण यह है कि वेदांत के विशाल व्योममण्डल में मामती की प्रोज्ज्वल ज्योत्स्ना के समज्ञ पञ्चपादिका की गौरवतारिका तवतक चमकने न पाई, जबतक प्रकाशात्म-यित ने अपने विवरण के प्रकृष्ठ-प्रकाश से पञ्चपादिका को प्रकाशित नहीं किया। श्रतः पंचपादिका के सिद्धान्तों को विवरण निवंध के नाम से हो पुकारा जाने लगा।

# भामती और विवरण की विशेषताएँ

भामती

- १ अवणादि में विधिका अभाव
- २. जीवाश्रित अविद्या का विषय ब्रह्म जगत् का कारण है
- ३ अवच्छेदवाद
- ४. अविद्या का विषय ब्रह्म और आश्रय जीव है
- ५ मन इन्द्रिय है
- ६ श्रवणादि-संस्कृतः मन से आत्म-सान्नात्कार
- ७ अनेक अविद्याएँ
- म् अनेक जीव
- ६ अनेक ईश्वर
- १०. ईश्वर कल्पित है
- ११. विविद्षा के साधन यागादि
- १२ संन्यास में ज्ञान की अङ्गता अहष्ट के द्वारा

विवरण

श्रवण में नियम विधि ईश्वर जगत् का कारण है।

प्रतिबिम्बवाद अविद्या का आश्रय और विषय ब्रह्म

मन इन्द्रिय नहीं महावाक्य से आत्म-साचातकार

एक त्रविद्या
एक जीव
एक ईश्वर विम्बस्वरूप
ईश्वर परामर्थ है
ज्ञान के साधन यागादि
संन्यास में ज्ञान की श्रङ्गता दृष्ट-द्वारा है।

शंका—भामती-पन्न में शंका होती हैं कि जीव को अविद्या का आश्रय मानने पर अविद्याऽविच्छन्न चेतन को ही जीव का स्वरूप मानना होगा, फिर जीव को अविद्या की, अविद्या को जीव की परस्पर अपेन्ना होने से अन्योऽन्याश्रय दोष होता है।

परिहार—अन्योऽन्याश्रय दोष, उत्पत्ति में है ? वा झिप्त में, वा स्थिति में ? दोनों के ही अनादि होने से प्रथम पत्त का तो उत्थान ही नहीं हो सकता। द्वितीय पत्त भी युक्ति-संगत नहीं, क्योंकि अविद्या को चित्प्रकाश्य होने पर भी चेतन स्वप्रकाश होने से कभी अविद्या-प्रकाश्य नहीं हो सकता। शेष रहा तृतीय पत्त, वह भी युक्तिसह नहीं, कारण कि यद्यपि अविद्या चेतन के आश्रित है परन्तु चेतन तो अविद्या के आश्रित नहीं।

पवं श्रविद्या की स्थिति चेतनाधीन है, न कि चेतन की श्रविद्याधीन। श्रतः पर-स्पराश्रयत्व वा परस्पराधीनस्थितिकत्व-निवन्धन श्रन्योऽन्याश्रय दोष निरवकाश है।

## ( 38 )

अन्योऽन्याधीनता की अनुपपत्ति का समाधान भी सुकर है, क्योंकि समकालीन पदार्थों की भी अवच्छेदाऽवच्छेदक-भावमात्र से अन्योऽन्याधीनता दृष्टचर है। जैसे घट और घटावच्छिन्न आकाश की, प्रमाण और प्रमेय की; इसी सिद्धान्त का पोषक अभियुक्त वचन है।

स्वेनैव कल्पिते देशे व्योग्नि यद्वद् घटादिकं। तथा जीवाश्रयाऽविद्यां मन्यन्ते ज्ञानकोविदः॥

वार्तिककार के सत से श्रवण में परिसंख्याविधि है। श्रविद्या से जीव भावापन्न होकर ब्रह्म जगत् का कारण है। शक्ति-लक्त्यादि सम्बन्धों के बिना ही श्रविन्त्य शक्ति के श्राधार पर केवल शब्द ब्रह्म का बोधक होता है—

> दुर्वलत्वाद्विद्या या आत्मत्वाद्वोधक्षिणः। शब्दशक्तेरिचन्त्यत्वाद्विद्यस्तं मोहहानतः॥ अगृहीत्वैत सन्वन्धमिधानाभिधेययोः। हित्वा निद्रां प्रबुध्यन्ते सुषुप्ते बोधिताः परैः॥ जाम्रद्वन्न यतः शब्दं सुषुप्ते वेत्ति कस्मन। ध्वस्तेऽतो ज्ञानतोऽज्ञाने ब्रह्मास्मीति भवेत्फलम्॥ श्रविद्याधातिनः शब्दाद्याहं ब्रह्मेति धीर्भवेत्। नश्यत्यविद्यया सार्धं हत्वा रोगिमवौषधम्॥

> > ( बृ॰ वा॰ १।४।८६०-८६३ )

श्रांत्मा ज्ञानस्वहा दुर्बल है, कारण कि वह अनात्म होने से मिध्या है, वृत्याह्न आत्मा ज्ञानस्वह्न है, साथ ही वह आत्मा होने के कारण सत्य है। अतः सत्य आत्म-स्वह्न ज्ञान के समन्न दुर्बल अविद्या टिक नहीं सकती। जिस सान्नात्कार वृत्ति में आह्न होकर आत्मतत्त्व अविद्या का नाशक है, वह शक्ति लन्नणा अथवा किसी अन्य सम्बन्ध की अपेन्ना न रखकर शब्द मात्र से पैदा होती है। तब वृत्ति-द्वारा मोह के निवृत्त होने से उस आत्मा को हम सान्नात् करते हैं 'वयं आत्मानं सान्नात्कुर्मः'—ऐसा व्यवहार करते हैं क्योंकि शब्द अचिन्त्यशक्तिक है। सुप्तोत्थापक वाक्य में सम्बन्ध-निर्पेन्न शब्द से ज्ञान का उदय देखा गया है। सुष्ठिप्त अवस्था में दूसरों से बोधन कियं जाने पर शब्द और अर्थ के सम्बन्ध को न जानकर ही अर्थात् शब्दार्थ-सम्बन्ध-ज्ञान के बिना ही सुष्ठप्त पुरुष जागते हैं। वहाँ सुष्ठप्त पुरुष को ज्ञान सम्बन्ध-निर्पेन्न शब्द से ही मानना होगा, जामत् अवस्था की तरह सुष्ठप्त में कोई मनुष्य न शब्द को जानता है और न उसके सम्बन्ध को। अर्थात् वहाँ इन्द्रियों के उपरत होने के कारण श्रोत्र इन्द्रिय भी नहीं, ज्ञानाकार वृत्ति का उपादान अन्तःकरण अविद्या में लीन हो चुका होता है।

अतः शब्द का आवण प्रत्यत्त या अर्थ के साथ गृहीत सम्बन्ध की स्मृति सम्भव ही नहीं, फिर भी यह शब्द की अद्भुत शक्ति की महिमा है कि सुपुप्त पुरुष प्रबुद्ध हो जाता है, अतः शब्द की अविन्त्य शक्ति से सम्बन्ध-निरपेत्त महावाक्यों से जन्य अहं ब्रह्मास्मि इस ज्ञान से अज्ञान के निवृत्त होने पर मुक्ति रूप फल की प्राप्ति हो जाती है। अविद्या के घातक शब्द से अहं ब्रह्मास्मि इत्याकरक जो ब्रह्माकार वृत्ति होगी, वह भी अविद्या के साथ नष्ट हो जाती है। जैसे रोग को नष्ट करके श्रीषि स्वयं नष्ट हो जाती है। स्वामी मधुसूदन ने गीता २।२९ श्लोक द्वितीय चरण 'श्रश्चर्यवत्पश्यित कश्चिदेनम्'में यही कहा है—

त्रथवा विना शक्तिं विना लणां विना सम्बन्धान्तरं सुप्तोत्थापकवाक्यवत् तत्त्व-मस्यादि वाक्येन यदात्मतत्त्वप्रतिपादनं तदाश्चयेवत्, शब्द शक्तरेचिन्त्यत्त्वात्। ऐसा लिखकर 'श्रयं च भगवदिभप्रायो वार्तिकारैः प्रपश्चितः' ऐसा श्रन्त में लिखा है। ऐसा भगवदुक्त गीता के श्रध्याय २ श्लोक २६ के द्वितीय चरण का श्रभिप्राय वतलाया है। श्रतः सम्बन्ध निरपेत्त केवल शब्द विशेष से श्रखण्ड सान्नात्कार होता है।

वार्तिककार विविदिषा संन्यास में केवल ब्राह्मण का अधिकार नहीं सानते, अपितु तीनों वर्णों का है। वार्तिक निवन्ध की मुख्य विशेषता दो वार्तों में है—वार्तिककार न तो प्रतिविम्बवाद मानते हैं और न अवच्छेदवाद। उनके सत में व्याध-संवर्धित कुमार न्याय एवं कौन्तेय-राधेय न्याय से ब्रह्म ही अविद्या से जीवभाव को प्राप्त होता है।

इन तीनों निबन्धों से भिन्न वेदान्तियों की एक चौथी परम्परा है, जो पञ्चपादिका जार वार्तिक के मध्य की है। पञ्चपादिका ने चतुः सूत्री भाष्य को नौ वर्णकों में विभक्त किया है। द्वितीय सूत्र का पञ्चम वर्णक, तृतीय सूत्र का षष्ठ सप्तम, चतुर्थ सूत्र का अष्टम नवम वर्णक भाष्य में ही स्पष्ट है। केवल प्रथम सूत्रस्थ भाष्य से वर्णक चतुष्टय की प्रतिपत्ति अवश्य दुष्कर है। पञ्चपादिका का यह स्तुत्य प्रयास है कि उसने प्रथम सूत्र के भाष्य से वर्णक चतुष्टय को हूँ दकर सम्यक् विभक्त किया। वर्णक चतुष्टय संप्राहक अभियुक्त वचन निन्नलिश्वत है:—

श्रध्यासो ऽन्यागतार्थत्वं, लाभश्रान्याऽधिकारिणः। व्रह्मणश्र विचार्यत्वं, चत्वारो वर्णका श्रमी।।

प्रथम वर्णक में — ब्रह्मात्मैक्यादि विषय प्रयोजनादि अनुबन्ध चतुष्ट्य के दिग्द्रशन-पूर्वक अनर्थ-निवृत्ति लच्चण प्रयोजन के उपपादक अध्यास, तत्सम्बद्ध अध्यास की सामग्री, उसका खण्डन, समर्थन, अध्यास-कारण, अविद्या उसका आश्रय और विषय ब्रह्म—इत्यादि प्रारम्भिक विषयों का वर्णन किया है।

द्वितीय वर्णक में ब्रह्म-मीमांसा धर्म मीमांसा से गतार्थ नहीं—यह कहा है।

तृतीय वर्णक में सूत्रस्थ पदों की विस्तृत व्याख्या करते हुए ज्ञान-कर्म-समुच्चय के निराकरण-द्वारा कर्माधिकारी से विलक्तण ब्रह्म-विचार का ऋधिकारी बताया है।

चतुर्थ वर्णक में सामान्यतो ज्ञात होने पर भी विशेषतोऽज्ञात होने के कारण ब्रह्म की विचारणीयता का उपपादन करते हुए प्रथम वर्णक में संनेपतो वर्णित अनुबन्ध चतुष्ट्य का विस्तृत वर्णन किया है।

द्वितीय सूत्र-पञ्चम वर्णक में ब्रह्म का तटस्थ-लच्च्या श्रीर स्वरूप-लच्च्या प्रतिपादित है। तृतीय षष्ठ-वर्णक में जगत्कारणता से उपिच्चिप्त सर्वज्ञता की उपपत्ति के लिए ब्रह्म को सर्वज्ञ कल्पशास्त्र की कारणता का वर्णन किया है।

सप्तम वर्णक में ब्रह्म में शास्त्र वाक्यों की प्रमाणता का उपन्यास हुआ है। चतुर्थ सूत्र के अष्टम वर्णक सिद्ध-वाक्य में अर्थ-बोधन का सामर्थ्य मानने पर भी ब्रह्म में शास्त्र प्रमाण नहीं हो सकता, इस आशंका का निराकरण किया गया है।

#### ( 38 )

कतिपय वादियों के मतानुसार वाक्य में कार्यान्वित अर्थ की ही बोधकता है। अतः वेदान्त-वाक्य कर्मकाण्ड के ही अङ्ग हैं, स्वतन्त्र अद्वितीय ब्रह्म में उनका तात्पर्य नहीं—इस पूर्व पत्त का युक्तिपूर्वक प्रत्याख्यान किया है। कुछ लोगों ने तृतीय सूत्रोक सर्वज्ञता के उपपादक सर्वज्ञकरूप शास्त्र की कारणता के वर्णन को पृथक् वर्णक नहीं माना, क्योंकि वह द्वितीय सूत्र प्रतिपादित लक्षण का ही अङ्ग है; अतः कथित द्वितीय तृतीय सूत्र में स्वतन्त्र पष्ठ वर्णक मानकर उससे लक्षणों के पृथक् प्रतिपादन की आवश्यकता नहीं।

संत्तेप शरीरकार ने पद्धपादिका की इसी शैली का अपने ग्रंथ में अनुसरण किया है। (देखिये — १ श्लोक २७ से ५७ तक ) अतः प्रथम सूत्र में अध्यासादि वर्णक चतुष्टय का निरूपण पञ्चपादिका की देन है।

१ अध्यास तथा तत्सबद्ध सामग्री खण्डन समर्थनादि का वर्णन किया है, संज्ञेप

शारीरक अ० १' स्रोक २७ से ५७ तक।

२ ब्रह्म-विचार की कर्तव्यता संचेप अ०१ ऋोक ५५ ( मीमांसितव्यमनयैव सद्-द्वित्वीया ) अ०१, ऋोक ५६ न च गतार्थमिदं प्रतिभाति नो । १-४६।

३ अधिकारी, उपससाद चतुष्टयसाधनो निशित। संनेप अ०१, स्रोक ६५।

कुछ विचार वार्तिक एवं पञ्चपादिका से लेकर श्रौर कुछ श्रपनी ऊहा से जिस परम्परा को स्थापित किया गया है। इसके प्रस्थापक हैं—सर्वज्ञात्मसुनि, विद्यारण्य स्वामी। इनका विशेष सुकाव वार्तिककार की श्रोर है—

वेदानुवचनादीनाम् ऐकात्म्यज्ञानजन्मने । तमेतिमिति वाक्येन नित्यानां वद्यते विधिः ।। यद्वा विविदिषार्थत्वं काम्यानामपि कर्मणम् ।

(बृह० वा० सं० ३२१)

तमेतिमिति वाक्येन संयोगस्य पृथक्त्वतः ॥ (बृह् वा० ४।४।१०५२)

इन श्लोकों के द्वारा वार्तिककार ने प्रथम पत्त यह बतलाया है कि विविदिषा में 'तमेतम वेदानुवचनेन' इस श्रुति द्वारा वेदानु वचनादि केवल नित्य कमों का विविदिषा में विनियोग है। द्वितीय पत्त में केवल नित्य कमों का विनियोग नहीं, अपितु काम्य कमें भी विविदिषा में विनियुक्त हैं, कारण कि फलाभिलाषा के परित्याग से वे भी नित्य कमें के समान ही हो जाते हैं।

संत्रेष शारीरक में उक्त विविदिषा में काम्य कर्म का विनियोग वार्तिकोक्त द्वितीय पद्म का ही अनुवाद है। विवरणिनवन्ध में वेदानुवचनादि का ज्ञान में विनियोग माना है। उसे महत्त्व न देकर वार्तिककार-मत का प्रदर्शन प्रामाणित करता है कि उनकी अधिक आस्था वार्तिक निवन्ध में ही थी। अन्यथा भामतीकार के विविदिषा-विनियोग पद्म को

वे कभी भी सम्मान न देते।

# कतिपय वादों का स्पष्टीकरण

माया-ऋविद्या-भेदवाद

माया-अविद्या-भेदवाद अत्यन्त प्राचीन प्रतीत होता है, क्योंकि विवरण और संत्रेप शारीरक आदि पुरातन प्रंथों में उसका खण्डन किया गया है। रचनात्मक कार्य की

अपेक्षा विघटनात्मक कार्य सदा सरल रहा है। जिन ऋषियों की ऋतम्भरा प्रज्ञा में माया अविद्या का भेद प्रस्फुटित हुआ था, उनका भी वेदान्त-धरातल पर विशिष्ट स्थान है। उनका कहना है कि जीव और ईश्वर का भेद, उनकी उपाधियों के भेद पर ही आधृत है। माया और अविद्या का भेद न होने पर मायावान् (ईश्वर) तथा अविद्यावान् (जीव) का भेद क्योंकर सिद्ध होगा ?

मोच का कम भी ज्यावहारिक मर्यादा के अनुरूप ही स्थिर किया जाता है। नगर के वाहर जाने के लिए घर का तथा नगर का द्वार खुलना ही चाहिए। घर का द्वार खोलना मनुष्य के अपने हाथ में है, किन्तु नगर-द्वार का खोला जाना राजाज्ञा पर निर्भर है। इस संसार-नगर में प्रत्येक जीव अपने शरीर घर में वास करता है। संसार-द्वार माया के और शरीर-द्वार अविद्या के कपटों से अवरुद्ध है। या यों कह दिया जाय कि जीव व्यष्टि और समष्टि दो प्रकार के वन्धनों से व्या हुआ है। अविद्या व्यष्टि वन्धन और माया समष्टि वन्धन है, अपने घर के कगट खोलने या व्यष्टि वन्धन (अविद्या) को तोड़ने में जीव स्वतन्त्र सममा जाता है, किन्तु नगर-द्वार खोलने या समष्टि वन्धन (माया) को तोड़ने में जीव स्वतन्त्र सममा जाता है, किन्तु नगर-द्वार खोलने या समष्टि वन्धन (माया) को तोड़ने में परतन्त्र है। गृह-द्वार की कुक्षी ज्ञान और नगर-द्वार की भक्ति है। आत्मज्ञान के द्वारा जीव अपने व्यष्टि-वन्धन को ही तोड़ सकता है, समष्टि-वन्धन तो ईश्वर-मिक्त से ही दृटेगा। इस प्रकार ज्ञान और भक्ति का समुक्चय मोच का पूर्ण साधन है।

यहाँ यह सन्देह विना हुए न रहेगा कि ज्ञानी के लिए भक्ति की कर्तव्यता का विधान करना सर्वथा मर्थादा-विरुद्ध है; क्योंकि ज्ञानी पर किसी प्रकार की भी कर्तव्यता लादी नहीं जा सकती। किन्तु थोड़ा-सा ही ध्यान देने पर यह सन्देह निर्भूल हो जाता है, भगवान कृत्या ने कहा है—''तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशाध्यते" (गी॰ ७१७) अर्थात् मेरे भक्तों में ज्ञानी का विशिष्ट स्थान है, विना किसी प्रकार की प्रेरणा के ही वह मुम्मे भजता है और एकमात्र नुममें भक्ति करता है। इससे यह स्पष्ट है कि ज्ञानी पर भक्ति की कर्तव्यता लादने की आवश्यकता ही नहीं रहती, वह अपने आप भक्ति-प्रवण हो जाता है।

भगवद्गीता (५।१६) में कहा है—"ज्ञानेन तु तद्ज्ञानं येषां नाशितमात्मनः" यहाँ "श्रात्मनः" पद से यह मलका दिया है कि श्रज्ञान व्यष्टि वन्धन है। श्रागे चलकर (गी० ७१४) में कहा है—"दैवी होषा गुणमयी माया"—यहाँ माया को दैवी कहकर माया को समष्टि वन्धन सृचित किया है, नहीं तो माया को जैवी कहना चाहिए था; दैवी नहीं। "मामेत्र ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते" (गी० ७१४) यहाँ 'प्रपद्यन्ते' पद बड़े महत्त्व का है, इससे शरणागित का रहस्य ध्वनित होता है। यदि ज्ञान से ही माया की निवृत्ति विवित्तित होती, तव 'प्रपद्यन्ते' के स्थान पर 'प्रपश्यन्ति' दिया जाता। टीकाकारों का यह दृष्टान्त भी इसी सिद्धान्त का पोषक है कि जैसे मछुए के जाल में वे ही मछित्याँ फॅसती हैं, जो उसके पैरों की श्रोर न जाकर विपरीत दिशा में भागती

श्रात्मारामाश्च मुनयो निर्धन्था श्रप्युक्कमे ।
 कुर्वन्यहैतुकीं भक्तिमित्थंभूतगुगो हिरः ॥ (श्रीमद्भा० १।७।१०)

#### ( 33 )

हैं। वैसे ही ईश्वर के चरणों में आनेवाले (भगवच्छरणागत) भक्त कभी माया-

सातवें अध्याय के ही २५वें श्लोक में भगवान ने कहा है—"नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमायासमावृतः" अर्थात् में सभी ऐरे-गैरे जीवों की दृष्टि में इसलिए नहीं आता कि योगमाया से आच्छन्न हूँ। मधुमूदन सरस्वती ने योगमाया का अर्थ किया है—"योगो मम संकल्पस्तद्वशवर्तिनी माया" विवरणकार ने भी पूर्व पत्त में माया और अविद्या की यही विलत्तणता बताई है कि अविद्या संकल्पाधीन नहीं होती, किन्तु माया मायावी के संकल्पाधीन होती है। अपनी अनन्य भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान जब अपनी माया के लिए यह संकल्प करते हैं कि यह माया इस भक्त की दृष्टि से मुमे न छिपाये। तब भक्त भगवान का दर्शन पाता है। अतः भगवान के सन् और चित् अंशों में आवरण न रहने पर भी अद्ययानन्द अंश में आवरण रहता है, उसकी निवृत्ति ही ज्ञान का प्रयोजन माना जाता है, अद्वयांश का आवरण पूर्णतया तभी नष्ट होता है, जब कि भक्ति से माया का निराकरण हो जाता है।

#### अध्यास का लक्ष्या

भाष्यकार श्रीशंकराचार्यं ने अध्यास का अर्थ किया है—"स्मृतिरूपः परत्र पूर्वदृष्टावभासः" यहाँ "परत्रावभासः"—यह अध्यास का लच्चण है, शेष पद अध्यास की
सामग्री के प्रदर्शक हैं। रत्नप्रभाकार ने 'अवभास' शब्द की दो व्युत्पित्तयाँ की हैं—
(१) 'अवभासनमवभासः' (२) अवभास्यते वा। प्रथम व्युत्पित्त से शुक्ति-रजतादिविषयक वृत्ति ज्ञान का और दूसरी व्युत्पित्त से शुक्ति रजतादि का प्रह्ण होता है। उक्त
वृत्ति ज्ञान को ज्ञानाध्यास तथा शुक्ति रजतादि को अर्थाध्यास कहा जाता है। उक्त लच्चण
वाक्य में परत्र का अर्थ होता है—अयोग्य अधिकरण वा भिन्न सत्ताक अधिष्ठान।
इसीलिए कुछ विद्वानों ने अध्यास का लच्चण किया है—"अधिष्ठानिवषमसत्ताकोऽवभासः"
या "तद्भाववित तत्त्रकारकोऽवभासः"। अधिकरणगत अयोग्यता की व्याख्या है—
तद्भावाधिकरणता और भिन्नसत्ताक का नामान्तर विषमसत्ताक है।

श्रशंध्यास छः प्रकार का होता है—(१) धर्माध्यास<sup>१</sup>, (२) धर्म-सहित धर्मी का श्रध्यास<sup>२</sup>, (३) सम्बन्धाध्यास<sup>३</sup>, (४) सम्बन्ध-सहित सम्बन्धी का श्रध्यास<sup>४</sup>, (५) श्रम्बन्ध-सहित सम्बन्धी का श्रध्यास<sup>४</sup>, (५) श्रम्बन्ध-सहित सम्बन्धी का श्रध्यास के दो भेद किये जाते हैं—(१) स्वरूपाध्यास तथा (२) सम्बन्धाध्यास। सम्बन्धाध्यास का ही नामान्तर संसर्गाध्यास है। उक्त छः भेदों में प्रथम; द्वितीय श्रौर पञ्चम स्वरूपाध्यास

<sup>(</sup>१) देह के गौरत्व त्रादि स्त्रौर इन्द्रियों के बिधरतत्व स्त्रादि धर्मों का स्त्रात्मा में स्रध्यास धर्माध्यास है।

<sup>(</sup>२) कर्तृत्व त्रादि धर्मों-सहित ग्रन्तःकरण्रू धर्मी का ग्रात्मा में ग्रध्यास।

<sup>(</sup>३) शरीर त्रादि में स्रात्मा के तादात्म्यरूप सम्बन्ध का त्राध्यास।

<sup>(</sup>४) सम्बन्ध-सहित शरीर त्रादि त्रानास्म पदार्थं त्रात्मा में त्राध्यस्त होते हैं।

<sup>(</sup> ५) त्रात्मा में त्रनात्मपदार्थों के स्वरूप का त्राध्यास होता है, त्रानात्मा में त्रात्मा का नहीं।

<sup>(</sup>६) लोहा ऋौर स्त्राग की भाँति स्त्रात्मा-स्त्रनात्मा का परस्पर श्रध्यास ।

#### ( 38 )

के अन्तर्गत हैं। तृतीय संसर्गाध्यास में अन्तर्भुक्त है। चतुर्थ तथा षष्ठ संसर्गाध्यास और स्वरूपाध्यास का सम्मिश्रण है।

अध्यास स्थल पर अध्यस्त के धर्म अधिष्ठान के धर्मों को आवृत कर लिया करते हैं। जैसे आत्मा के चार विशेषण हैं—सन्, चित्, आनन्द और अद्धय। अनात्मा के भी चार विशेषण उसके विपरीत होते हैं—अनृत, जड़, दुःख और सद्धय। अन्योन्या-ध्यास के द्वारा आत्मा के सन् और चित् विशेषणों ने अनात्मा के अनृत और जड़ विशेषणों को एवं अनात्मा के दुःख और सद्धय विशेषणों ने आत्मा के आनन्द और अद्धय विशेषणों को यावृत कर रखा है। इसी का नाम चिज्जड़-अन्यि कहा करते हैं। यही पञ्चविध भेद अमात्मक संसार का निदान है। पञ्चविध अम और उसके निवारण का प्रकार पुरातन महापुरुषों से यों सुना गया है—

भेदभ्रम कर्तृभ्रम, संगभ्रम श्रौ विकार। ब्रह्मभिन्न जग सत्यभ्रम, पाँचो भ्रम संसार।। बिम्ब-प्रतिबिम्ब श्रौ रक्त स्फटिक घटाकाश गुण्भार। कनक कुण्डल दृष्टान्त से पाँचों भ्रान्ति निवार।।

6

इन्हीं का श्लोकानुवाद है— भेदकर्तृत्वसंसगैविकृतिविश्वसत्यता। विभ्रान्तयो निराकार्या दृष्टान्तैः पञ्चभिः क्रमात्॥ विम्वकप्रतिविम्बोऽथ लोहितः स्फटिको मणिः। घटाकाशस्त्र विद्वेयो रज्ज्वहिहाँमकुण्डलम्॥

- अर्थात् (१) जीव और ईश्वर दोनों भिन्न हैं—यह भेद आनित है। इसकी निवृत्ति विम्व-प्रतिबिम्ब दृष्टान्त से हो जाती है। दर्पण में मुख का प्रतिबिम्ब मुख रूप बिम्ब से भिन्न प्रतीत होता है। किन्तु ध्यान देने पर प्रतिबिम्ब विम्ब से भिन्न नहीं ठहरता, क्योंकि द्र्पण-जैसे स्वच्छ-सघन द्रुव्य में नेत्र की वृत्ति समा नहीं पाती, अपितु उससे टकराकर लौट पड़ती है और अपने मुख को ही प्रहण करती है। उसी में प्रतिविम्बपने का अम मात्र होता है, वस्तुतः बिम्ब ही प्रतिबिम्ब कहा जाता है, उनका कुछ भी भेद नहीं होता, इसी प्रकार ईश्वर और जीव का भी कोई भेद नहीं होता।
- (२) आत्मा में कर्तृत्व आदि-भ्रम की निवृत्ति रक्तरफटिक दृष्टान्त पर ध्यान देने से हो जाती है। लाल फूल के सम्पर्क में होने मात्र से स्फटिक लाल प्रतीत होता है, वस्तुतः स्फटिक लाल नहीं होता, फूल लाल होता है। इसी प्रकार अतःकरण के सन्निधान मात्र से आत्मा में कर्तृत्व प्रतीत होने लग जाता है, वस्तुतः वह कर्तृत्व अन्तःकरण का धमें है, आत्मा का नहीं।
- (३) शरीर आदि में अहन्ता और गृह आदि की ममता आत्मा में प्रतीत होती है, उसके कारण आत्मा में जन्म-मरण प्रतीत होने लगता है, यही संसर्ग-अम या संगञ्जम है। घटाकाश के दृष्टान्त का विश्लेषण करने से यह संगञ्जम दूर हो जाता है। घट के सम्बन्ध से आकाश में उत्पत्ति और नाश की प्रतीति होने लगती है, वस्तुतः आकाश निलिति है, उत्पत्ति-नाश से रहित है। इसी प्रकार शरीर के सम्बन्ध से आत्मा में आहन्ता-

#### ( ३५ )

समता और जन्म-मरण प्रतीत होते हैं, वस्तुतः आत्मा असंग है, शरीर-सम्बन्धी नहीं और न जन्म-मरणवाला ही है।

- (४) जैसे दूध का विकार (परिणाम) दही है, वैसे ही ब्रह्म का विकार यह जगत् है—इस आन्ति का नाम विकारआन्ति है। इसकी निवृत्ति रजु-सर्प दृष्टान्त का विभाग करने पर अपने-आप हो जाती है। रज्जूपहित चेतन की आच्छादिका अविद्या (तूला-विद्या) अन्धकार आदि दोषों के कारण विद्युज्य होकर सर्प के रूप में परिणत हो जाती है, अतः सर्प आदि अविद्या के विकार हैं, चेतन के नहीं। इसी प्रकार मूलाविद्या का ही विकार यह जगत् है, ब्रह्म का नहीं, ब्रह्म निर्विकार है।
- (प्) 'जगत् ब्रह्म से भिन्न है, सत्य है'—यह सत्यता-भ्रान्ति है। कनक-कुण्डल हब्टान्त पर विचार करने से यह भ्रम दूर हो जाता है। सुवर्ण से श्राभूषणों का कुछ भी भेद नहीं। सुवर्ण से भिन्न न होने पर भी श्राभूषण भिन्न प्रतीत होते हैं, वैसे ही जगत् की सत्ता ब्रह्म से भिन्न नहीं।

#### अध्यास की सामग्री

धर्मी का सामान्य ज्ञान, त्रिविध दोष, (प्रमेय-दोष, प्रमातृदोष अमाण-दोष) और आरोप्य-सजातीय वस्तु के संस्कार—ये तीन अध्यास के कारण मानं जाते हैं। तार्किक चक्रवर्ती धर्मी के ज्ञान को कारण नहीं मानते, धर्मी के साथ इन्द्रिय-सिन्नकर्ष, उक्त दोष और संस्कार को ही हेतु मानते हैं। इनके मत में इदमाकार एवं अनिर्वचनीय रजताकार इन्द्रिय-जन्य मनोवृत्ति ही होती है, भ्रमवृत्ति नहीं, अतः अम-स्थल पर अर्थाध्यास ही होता है, ज्ञानाध्यास नहीं।

धर्मिज्ञानवादियों के तीन मत हैं—एक मत इदमाकार वृत्तिरूप अधिष्ठान-ज्ञान मानता है, उससे रजत और रजताकार अविद्या-वृत्ति उत्पन्न होती है। दूसरा मत इदन्ता का द्विधा मान मानता है। इसमें प्रथम मत के समान धर्मिज्ञानरूप इदमाकारवृत्ति तो है ही, किन्तु रजताकारवृत्ति में शुक्ति की इदन्ता या इदन्ता के संसगे का मान हान से अमवृत्ति का "इदं रजतम्"—ऐसा ही आकार होता है। तीसरा मत इदमाकार धर्मिज्ञानरूप वृत्ति ही मानता है। उसी में अभिन्यक्त साचि-द्वारा किल्पत सर्प आदि का मान हा जाता है। अम स्थल पर सर्प आदि के आकार की वृत्ति माननी निरथंक है। यह मत श्रा चक्रवर्ती समानके ही अर्थाध्यासमात्र मानता है।

उक्त तीनों मतों में द्वितीय और तृतीय मत युक्तिसंगत प्रतीत नहीं होते। इद्न्ता का द्विधा भान अनुभव-विरुद्ध है। तृतीय मत वृत्ति नहीं मानता, अतः इस मत् य संस्कार न बन सकने के कारण अमस्थल में स्मृति केस हागी १ प्रथम मत म ता रजत और इदं के तादात्म्य की लोक-प्रसिद्ध प्रतीति रजताभासक साची तथा इदंभासक साचा के तादात्म्य से ही सम्पन्न हो जाती है, अतः इदन्ता का द्विधा भान मानना अनावश्यक है।

## बन्धाध्यास में त्रिविध दोष का उपपादन

प्रमेय दोष—अध्यस्त और अधिष्ठान की सदृशता प्रमेय दोष है। आत्मा और अनात्मा की सदृशता का उपपादन वस्तुत्व और आन्तरत्व धर्मों के द्वारा निभ सकती है। श्रात्मा में वास्तविक वस्तुत्व है, किन्तु श्रनात्मा में कल्पित वस्तुत्व, यह दूसरी बात है, इसी प्रकार देह आदि पञ्चकोषों में सापेत्त आन्तरत्व और आत्मामें निरपेत्त आन्तरत्व है।

प्रमातदोष-अन्तः करणदेशगत अज्ञान की विपेच्चशक्ति में विद्यमान प्रारब्ध रूप संस्कार प्रमातृदोष माना जाता है।

प्रमागादीष-श्वविद्या को प्रमाण का दोष कहा जाता है, क्योंकि आत्मा में दूसरा कोई प्रमाण नहीं, स्वरूप ही प्रमाण है। अतः स्वरूपस्थ अविद्या ही प्रमाणदोष है।

संतेप शारीरककार ने प्रमेयगत सादृश्य-ज्ञान, प्रमाणदोष और आरोप्य के संस्कारों को अध्यास में कारण नहीं माना है । उनका कहना है कि आत्मा में ब्रह्मण्दव आदि जातियों का अध्यास होता है, जाति का आत्मा में किसी प्रकार का साहश्य नहीं बनता; क्योंकि ''भ्योऽवयवसामान्ययोग'' को सादृश्य पदार्थ माना जाता है। आत्मा और जाति—दोनों निरवयव हैं, इनमें उक्त सादृश्य कैसे वनेगा ? घटादि ज्ञानों में वेद्यत्व का अध्यास होता है। वहाँ करण और विषय में किसी प्रकार का दोष नहीं पाया जाता। हाँ प्रमातृदोष अवश्य होता है, वह सोह है और मोह को अध्यास में कारण माना ही जाता है। इसी प्रकार शुक्ति और रजत का वैशिष्ट्य पहले अनुभूत नहीं था, अतः उसके संस्कार नहीं थे: फिर भी उसका अध्यास होता है। इसलिए साहश्य-ज्ञान आदि तीनों अध्यास के हेतु नहीं माने जा सकते, अतः केवल अज्ञान ही अध्यास का हेतु है। प्रौढ़िवाद का सहारा लेकर संत्रेप शारीरककार ने कहा है कि यदि सादृश्य-ज्ञान आदि को अध्यास का कारण मानना आवश्यक ही हो, तब हम उनका उपपादन भी कर सकते हैं? । वस्तुतः एकमात्र अज्ञान अपने और समस्त अनात्म जगत् के अध्यास का हेतु होता है। अज्ञान को अपने अध्यास में भी दूसरे अज्ञान की वैसे ही आवश्यकता नहीं, जैसे कि भेद को घटादि को एवं अपने को भिन्न करने में दूसरे भेद की आवश्यकता नहीं होतीरे।

अध्यास के प्रसिद्ध उदाहरण

वेदान्त शास्त्रों में अध्यास के ये उदाहरण प्रसिद्ध हैं—(१) प्रतिबिम्ब, (२) स्वप्न, (३) माया, (४) गन्धर्वनगर, (५) शुक्ति-रजत श्रौर (६) मनोराज्य। प्रतिविस्व

प्रतिबिम्ब को न तो छाया माना जा सकता है स्रोर न स्वतन्त्र द्रव्य । प्रतिबिम्ब विद्यारण्य स्वामी के मत में मिथ्या अश्रीर प्रकाशात्मयति के मत में सत्य माना जाता है। मिथ्या-पत्त में आभास का ही नामान्तर प्रतिबिम्ब होता है।

१--सादृश्यधीप्रभृति न त्रित्यं निमित्त-मध्यास्रभूमिषु जगत्युनुगच्छतीदम् । ब्राह्मस्यजातिपरिकल्पनमात्मनीष्टम्, जात्या न साम्यमुपलब्धमिहास्ति किञ्चित् ॥ २--सदृशसांश पराग्विषयेषु चेत् भवति दोषवशाजगीत भ्रमः। भवतु तत्सकलं विदतु वयं तदुपचारवशाद् हिश शक्तुमः ॥ (सं॰ शा० १।३६)

३--भेदं च भेद्यं च भिनत्ति भेदो, यथैव भेदान्तरमन्तरेण। मोहं च कार्ये च विभित्त मोहः, तथैव मोहान्तरमन्तरेख । ( सं० शा० १।५५ )

४--"ग्राभासत्वस्य मिथ्यात्वात्" ( पंचदशी० तृप्ति० १४ )

#### ( \$6 )

### प्रतिविम्ब का उपादान कारग

प्रकाशात्मयति के मत में मुखाविच्छन्न चैतन्य अधिष्ठान और तद्गत तूला अविद्या प्रतिबिम्ब का उपादन कारण है। विद्यारण्यस्वामी के पद्म में दर्पणाविच्छन्न चेतन अधिष्ठान तथा तद्गत तूला अविद्या उपादान कारण है।

शंका जैसे तूला अविद्या के कार्यभूत रजत का शुक्ति के ज्ञान से नाश हो जाता है, वैसे ही मुख के पत्तान्तर में दर्पण के ज्ञान से प्रतिबिम्ब की निवृत्ति क्यों नहीं होती ?

समाधान—तूला अविद्या की दो शक्तियाँ होती हैं—आवरण और विद्येप।
मुखादि के ज्ञान से आवरण शक्ति नष्ट हो जाती है किन्तु विद्येप शक्ति वनी रहती है,
जिसके आधार पर प्रतिविक्वाध्यास भी वना रहता है।

शंका— उसी प्रकार शिक्त दर्शन के अनन्तर रजत की भी निवृत्ति नहीं होनी चाहिए ? एवं विदेह मुक्ति दशा में भी संसार वना ही रहना चाहिए।

समाधान—सर्वत्र वित्तेप शक्ति का श्रवशेष नहीं माना जाता। उसकी निवृत्ति में । जहाँ कोई प्रतिवन्धक होता है, वहाँ ही उसका श्रवस्थान माना जाता है। जैसे जीवन्मुक्ति दशा में प्रारब्ध कर्म प्रतिवन्धक है, श्रतः वित्तेष शक्ति बनी रहती है, जिससे जीवनपर्यन्त संसार की श्रवृत्ति रहती है। विदेह मोत्त में प्रारब्ध जीए हा जाने से वित्तेप शक्ति भी नष्ट हो जाती है, श्रतः संसार की श्रवृत्ति वहाँ क्योंकर होगी ? श्रुक्ति-रजत स्थल पर वित्तेप शक्ति को ज्ञान से बचानेवाला कोई प्रतिवन्धक नहीं होता, श्रतः वहाँ श्रुक्ति के ज्ञान से श्रज्ञान की श्रावरण श्रीर वित्तेप दोनों शक्तियों का नाश हो जाता है। प्रतिविम्बाध्यास-स्थल पर दर्पण श्रादि उपाधियों का सिश्रधान प्रतिबन्धक होता है, श्रतः वहाँ वित्तेप शक्ति का नाश नहीं होने पाता, प्रतिविम्ब की प्रतीति बनी रहती है।

शंका—जहाँ एक बार दर्पण को सामने से इटा दिया, वहाँ दर्पण को फिर सामने लाने पर उसमें प्रतिबिम्ब नहीं प्रतीत होना चाहिए, क्योंकि एक बार इटा देने से दर्पण का सिन्नधन रूप प्रतिबन्धक निवृत्त हो गया, जिससे विन्तेप शक्ति भी समाप्त हो चुकी है।

समाधान—अविद्या में एक ही विद्येप शक्ति नहीं रहती, अपितु अनेक होती हैं। एक शक्ति का एक बार नाश हो जाने पर भी दूसरीं शक्तियों के आधार पर प्रतिबिम्ब का भान होता रहता है। उसी प्रकार एक बार के जागने से एक ही विद्येप शक्ति का नाश होता है, अन्य विद्येप शक्तियाँ बनी रहती हैं, जिनके कारण स्वप्नाध्यास बार-बार होता रहता है।

प्रतिविम्ब का कारण मूला अविद्या

मूलाविद्या को भी प्रतिविम्ब का उपादान माना जा सकता है।

शुंका—प्रतिविम्ब को मूलाविद्या का कार्य मानने पर आकाश आदि के समान व्यावहारिक भी मानना पड़ेगा। फिर तो ब्रह्मज्ञान से पूर्व उसकी भी निवृत्ति नहीं होनी चाहिए।

समाधान-मूलाविद्या का जो कार्य अविद्या-अतिरिक्त किसी अन्य दोष से उत्पन्न होता है, वह प्रातिभासिक ही माना जाता है। आकाश आदि प्रपद्ध किसी अन्य दोष से

उत्पन्न नहीं होता, अतः व्यावहारिक है। किन्तु प्रतिविम्ब दर्पण आदि के सन्धानक्ष्प दोषान्तर से जन्य है, अतः प्रतिभासिक है, ब्रह्मज्ञान से पूर्व भी उसकी निवृत्ति हो सकती है।

शंका—मुलाविद्या का कार्य मानने पर प्रतिविम्ब का अधिष्ठान ब्रह्म ही मानना होगा, क्योंकि ब्रह्माश्रित अविद्या को ही मूलाविद्या कहा जाता है। फिर तो ब्रह्मज्ञान से पूर्व प्रतिविम्ब की निवृत्ति कैसे होगी ?

समाधान—सर्वत्र अधिष्ठान-साचात्कार को ही अध्यास का निवर्त्तक नहीं माना जाता अपितु कहीं दोष-नाश और विरोधी ज्ञान के हो जाने पर भी अध्यास की निवृत्ति देखी जाती है। जैसे रज्जु-सर्प स्थल पर सर्प-अम का दण्ड-अम से बाध होता है। स्वप्न का निद्रा दोष के नाश से नाश होता है। एक स्वप्न का दूसरे स्वप्न से भी बाध हो जाता है।

शंका—विरोधि ज्ञान या दोष-नाश से कार्य का संकोच या कारण में लय हो सकता है, वाध तो अधिष्ठान के साज्ञातकार से ही होता है, अतः प्रतिबिम्ब का बाध ब्रह्मज्ञान से पहले कैसे होगा ?

समाधान—वाध का का अर्थ होता है—मिध्यात्व-निश्चय। मिध्यात्व-निश्चय जैसे अधिष्ठान के साचात्कार से होता है, वैसे ही युक्ति और श्रुति से भी होता है। अतः ब्रह्मज्ञान से पूर्व भी प्रतिबिम्ब का वाध हो सकता है।

शंका—दर्पण में मुख का प्रतिबिम्ब पड़ सकता है, जल में वृत्तों का प्रतिबिम्ब देखा जाता है, किन्तु चेतन का अन्तःकरण आदि में प्रतिबिम्ब सम्भव नहीं, क्योंकि रूपवान् पदार्थ का ही प्रतिबिम्ब पड़ सकता है, नीरूप चेतन का नहीं।

समाधान—थाली में जल भरकर खुले आकाश में रखिए। उसमें अनन्त अपार आकाश का प्रतिविम्ब स्पष्ट परिलच्चित होता है। यदि नहीं, तो उस थाली में सैकड़ों मील की गहराई किसकी है ? नीरूप आकाश के समान नीरूप चैतन का भी प्रतिविम्ब क्यों न बनेगा ? शीशे में नील-श्वेत आदि रूपों का प्रतिविम्ब देखा जाता है। रूप में रूप नहीं माना जाता, अतः नीरूप का प्रतिविम्ब प्रत्यच्च सिद्ध है। नीरूप ध्वनि का भी प्रतिध्वनि रूप प्रतिविम्ब आकाश में पड़ता ही है।

# प्रतिबिम्बवाद और जीव ईश्वर

कुछ त्राचार्यों ने शुद्ध चेतन को बिम्ब माना है, ईश्वर और जीव दोनों को प्रतिबिम्ब कहा है, अन्तर केवल इतना ही है कि ईश्वर माया-प्रतिबिम्ब है और जीव अन्तःकरण-प्रतिबिम्ब। किन्तु इस मत में ईश्वर माया के दोषों से अछूता नहीं रह सकता, क्योंकि दर्पण आदि उपाधियों का पूर्ण प्रभाव प्रतिबिम्ब पर पड़ता देखा जाता है, दर्पण जैसा टेढ़ा-मेढ़ा, लम्बा-चौड़ा, मोटा-पतला होगा, वैसा ही प्रतिबिम्ब होगा। इस प्रकार ईश्वर में भी अपनी उपाधि माया के दोष अवश्य सम्भावित रहेंगे। इसीलिए अन्य आचार्यों ने ईश्वर को बिम्ब और जीव को प्रतिबिम्ब माना है। बिम्ब को उपाधि के दोष कभी छू नहीं सकते। गगनचारी सूर्य जलादि उपाधियों के दोषों से सदैव दूर और बहुत दूर है। इस प्रकार ईश्वर भी नित्य निद्ध ह सिद्ध होता है।

#### (35)

## संचेप शारीरक

स्वयं ग्रंथकार ने सं० शा० १।१० में संनेप शारीरक को शांकर माध्य की वार्तिक माना है। शारीरक भाष्य के समान ही समन्वय, अविरोध, साधन और फल रूप चार अध्यायों में यह ग्रंथ भी विभक्त है। प्रथम अध्याय में ५६३, द्वितीय अध्याय में २४८. तृतीय में ३६६ और चतुर्थ में ६३ इलोक हैं। संनेप शारीरक की इस समय चार टीकाएँ प्रकाशित हैं—(१) मधुसूदन सरस्वती (१६ शतक) की 'सार-संप्रह' रामतीर्थ स्वामी की 'अन्वयार्थ प्रकाशिका' नृसिंहाअम को 'रच्यबोधिनी' तथा अधिनचित् पुरुषोत्तमिश्र की 'सुबोधिनी' । मधुसूदन सरस्वती की टीका पांडित्यपूर्ण है। अगिनचित् पुरुषोत्तम के नपे-तुले संचिप्त शब्दों में ग्रंथ का हृदय पूर्णत्या खोल दिया गया है। रामतीर्थ की व्याख्या अन्वयार्थी छात्रों के बहुत काम की चीज है। नृसिंहाअम की व्याख्या भी सुन्दर है।

श्राचार्य शंकर से प्रचारित श्रहैतवाद का परिपोषण एवं परिवर्धन इस ग्रंथ का परम प्रयोजन है। श्रारम्भ के चार श्लोकों में पूर्ण प्रतिपाद्य विषय कह दिया गया है। 'वेदांत-द्रीन' के प्रथम सूत्र में त्वं-पदार्थ रूप अधिकारी का निरूपण है। मुमुच्च व्यक्ति में कर्तृत्वादिका अध्यास है। श्राप्यास-निवृत्ति के इच्छुक मुमुच्च के लिए ब्रह्म जिज्ञासा व्यर्थ है, यदि मुमुच्च ब्रह्मस्वरूप नहीं। क्योंकि श्रान्य के ज्ञान से श्रान्य के श्राच्यास की निवृत्ति होगी कैसे ? श्रातः जीव श्रीर ब्रह्म श्रमिन्न हैं। द्वितीय सूत्र में ईश्वर की जगत्का-रणता के प्रतिपादन के व्याज से तत्यदार्थ का निरूपण हुआ है। तत्पदार्थ है-ब्रह्म; उसका स्वरूप एवं तटस्थ लच्चण दिखाकर जीव श्रीर ब्रह्म की एकता-प्रदर्शन द्वितीय सूत्र का तात्पर्य है। चतुर्थ सूत्र में जीव तथा ब्रह्म की ऐकान्तिक एकता प्रतिपादित है। वृतीय सूत्र में प्रमाण का उपन्यास है। इन सूत्रों के प्रतिपाद्य विषय को दो भागों में बाँटा जा सकता है—(१) प्रमेय श्रीर (२) प्रमाण। प्रमेय भी तीन प्रकार का है—(१) त्वंपदार्थ, (२) तत्पदार्थ, (३) श्रम्खण्डार्थ। इन चारो तत्त्वों का प्रतिपादन संन्तेप शारीरक के श्रारंभिक चार श्लोकों से किया गया है। त्वं-पदार्थ श्रीर तत्पदार्थ ही इस प्रंथ के विषय हैं, क्योंकि त्वं-पदार्थ श्रन्यथा ज्ञात श्रीर तत्पदार्थ विश्वतः श्रज्ञात है।

अधिकारी के निरूपण-प्रसंग में शम-दम आदि साधन चतुष्टय का समर्थन किया है। इनके यम-नियम की व्याख्या विलज्ञण है—

"यमस्वरूपा सकला निवृत्तिस्तथा प्रवृत्तिः नियमस्वरूपा। निवर्तकादत्र यमप्रवृत्तिः प्रवर्तकात्स्यात् नियमप्रवृत्तिः॥"

श्रर्थात् सर्व प्रकार प्राणि-पीड़ा श्रौर अनुतादि-वदन से निवृत्ति ही यम है एवं शौचादिरूप प्रवृत्ति ही नियम है। हिंसादि-निवर्तक शास्त्र यम एवं शौचादि-प्रवर्तक शास्त्र नियम हैं। इनके मत से हिंसादि-निवृत्ति पूर्वक शौचादि का असुष्ठाता ही ब्रह्मज्ञान का अधिकारी है। निवृत्ति दो प्रकार की होती है—(१) बाह्य श्रौर (२) श्रान्तरिक। सर्वेन्द्रिय संयम बाह्य श्रौर सर्वेदा कूटस्थ चैतन्य में श्रवस्थान श्रान्तरिक निवृत्ति है। श्रात्मस्वरूप में श्रवस्थिति ही यम-नियम का मुख्य प्रयोजन है। केवल इन्द्रियों श्रौर

१ — चौखम्बा स्त्रादि कई स्थानों से प्रकाशित। २ — स्त्रानन्दाश्रम, पूना से प्रकाशित।

मन के अवरोध से लाभ नहीं; क्योंकि किसी बाह्य विषय पर भी मन को एकाम किया जा सकता है। प्रत्यगात्मक प्रवणता त्रौर त्रात्मरूप में त्रावस्थिति ही प्रकृत में सार्थक है।

सत्ता—सर्वज्ञात्ममुनि व्यावहारिक और पारमार्थिक सत्तात्रों का पार्थक्य मानते हैं। आकाशादिगत सत्यता गौण एवं आत्मगत सत्यता पारमाथिक। आकाशादि की नित्यता व्यवहारिक एवं त्रात्मा की नित्यता पारमार्थिक। त्राकाशादि की शुद्धता व्यावहारिक एवं त्रात्मा की शुद्धता पारमार्थिक है। त्र्याकाशादि की सत्ता व्यावहारिक एवं आत्मा की सत्ता वास्तविक है। सत्य का ज्ञान से, ज्ञान का आनन्द से किसी प्रकार भेद नहीं; अतः जो सत्य है, वही ज्ञान है और वही आनन्द है-यह सिद्ध होता है।

"नित्यः शुद्धां बुद्ध-मुक्त-स्वभावः सत्यः सूच्मः सन विभुश्चाद्वितीयः । श्रानन्दाब्धिर्यः परः सोऽहमस्मि प्रत्यग् धातुर्नात्र संशीतिरस्ति ॥"

विधि-संतेष शारीरककार ज्ञान में विधि नहीं मानते। इतना ही नहीं, शंकराचार्य जी से भी एक कद्म आगे बढ़कर कुमारिलभट्ट का भी खण्डन करते हुए यह कह दिया है कि जब कर्मकाण्ड वाक्यों में भी सर्वत्र विधिवाक्यों का समर्थन नहीं होता, तो वेदा त-वाक्यों के विषय में कहना ही क्या १

"अतो न वेदान्तवचःसु विद्यते, विधिर्नियोगो न च शब्दभावना । न कर्मकाण्डेऽपि नियोगतोऽस्त्यसौ यतो निषेधेषु न विद्यते विधिः॥

अर्थात् विधिवाद का जो मूल चेत्र माना जाता है-कर्मकाण्ड । वहाँ भी सर्वत्र विधि नहीं सिद्ध होती फिर भला वेदांतवाक्यों में उसकी सम्भावना कैसे हो सकती है ? सर्व-ज्ञात्ममुनि के समय भट्ट मत प्रवल था; अतः उसका निराकरण करना स्वाभाविक ही था। वेदांतवाक्य अपने ब्रह्मरूप सिद्धार्थ का बोध कराने में सर्वथा समर्थ हैं। अखण्ड, अक्रिय, ब्रह्म का प्रतिपादन करना वेदांतवाक्यों का परम प्रयोजन है:--

शक्नोति सिद्धमववोधियतुं च वाक्यं-शक्नोति कार्यरहितं वदितुं च वाक्यम्।

शक्नोत्याखण्डमववोधयितुं च वाक्यं

शक्नोति मुक्तिफलमपै यितुं च वाक्यम्।। (१।५६२) समस्त वेदांतवाक्य निष्क्रिय निर्विशेष ब्रह्म का प्रतिपादन करते हैं। यही स्वारसिक सिद्धांत है कि शुद्ध ब्रह्म में ही वेदान्त का समन्वय है। यह सब प्रथम अध्याय में वर्णित है।

द्वितीयाध्याय--संत्रेप शारीरक के द्वितीय अध्याय में मत-मतान्तरों का निरा-करण करके त्राद्वैत-तत्त्व का परियोषण किया है। प्रमाण के विषय में विचार करते हुए कहा है -- स्वप्रकाश वस्तु के लिए किसी प्रकार के प्रमाण की आवश्यकतां नहीं। इसका स्पष्टीकरण त्रागे संज्ञेप शारीरक की षष्ठी विशेषता में किया जायगा।

बौद्धमत से वैशिष्ट्य--जो लोग आन्तेप किया करते हैं कि अद्वितीय ज्ञानात्म-तत्त्व को मान लेने पर विज्ञानवादी वौद्धों से कुछ विशेषता नहीं रह जाती; उन्हें सर्वज्ञात्म-

मुनि ने मुँह-तोड़ उत्तर दिया है :-

नतु मातृ-मान-विषयावगती-रपरस्परं प्रति विभागवतीः । उपयन् भद्नतमुनिना सदृशः कथमेष वैदिकमुनिभैवति ॥ (२।२७)

#### ( 88 )

श्रर्थात् किसी एक अंश की समानतामात्र से पूरे सिद्धान्त की समानता स्थापित नहीं की जा सकती। विज्ञानवादी श्राह्य, श्राहक तथा श्रह को परस्पर संकीर्ण एक तस्त्व मानते हैं; किन्तु हमारे मत में कर्त्ता, करण, कर्म और क्रिया का परस्पर विरोध होने से अभेद नहीं माना जाता। दूसरी बात यह भी है कि विज्ञानवादियों का विज्ञान हमारा चित्तमात्र है; किन्तु हमारा विज्ञान स्थिर चेतन तस्त्व है। उनके मत का किसी अंश में भी हमारे मत से साम्य नहीं।

विवर्तवाद

श्रारम्भवादः कण्भन्तपन्नः सङ्घातवादस्तु भदन्तपन्नः।

साङ्ख्यादिपन्नः परिणामवादो

वेदान्तपत्तस्तु विवर्तवादः॥ (सं० शा० २।६२)
त्यारम्भवाद, परिणामवाद और संघातवाद का निराकरण करके विवर्तवाद की यहाँ
स्थापना की गई है। वैशेषिकों के आरम्भवाद का निराकरण करते हुए कहा है कि वैशेषिक
लोग कारण के गुणों से कार्यगत गुणों का जन्म मानते हैं। किन्तु जिस ईश्वर से जगत्
की रचना मानी जाती है; उसमें रूप-रस आदि कुछ भी नहीं। यदि उपादान कारण या
समवायिकारण के गुणों से ही कार्य के गुणों का आरम्भ वैशेषिक मानते हैं; तो यह
मानना भी संगत नहीं, क्योंकि परमाणुओं में द्वित्व नहीं, महत्त्व नहीं, फिर परमाणुओं से
आरब्ध द्वयणुक में द्वित्व संख्या कहाँ से आ गई ? ज्यणुक में महत्त्व कहाँ से आ गया ?

सांख्य त्रादि का परिणामवाद भी यौक्तिक नहीं, क्योंकि जड़ प्रकृति इस प्रकार के विचित्र विश्व की रचना में सन्तम नहीं। "वाचारम्भणं विकारो नामधेयम्" इस श्रुति-वाक्य के बल पर विकार मिथ्या और कारण सत्य प्रतीत होता है। परिणामवाद में ऐसा सम्भव नहीं; क्योंकि जैसा कारण, वैसा कार्य परिणामवाद में माना जाता है। बौद्धों का संघातवाद भी संघातियता पुरुष के न होने से बन नहीं सकता। द्वश्रतः विवर्तवाद ही निर्दोष सिद्धान्त स्थिर होता है।

#### द्षित्रय

श्वारोपदृष्टिरपवाद्कदृष्टिरेवं, व्यामिश्रदृष्टिरिति दृष्टिविभागमेनम् । संगृद्ध सुत्रकृद्यं पुरुषं मुमुद्धं, सम्यक् प्रबोधियतुमुत्सहते क्रमेणं।। श्वारोपदृष्टिरुद्तिता परिणामदृष्टि, द्वैतोपशान्तिरपवाद्कदृष्टिरन्त्या। मध्ये विवैत्विषया द्वयमिश्रदृष्टिः, व्यामिश्रदृष्टिरधरोत्तरभूमिभावात्।।

सं॰ शा॰ ऋ॰ २ श्लोक ८१-८२।

सं० शा० २।५५ में ब्र० सू० २।१।१३ सूत्र द्वारा परिणामवाद के द्यंगीकार का तात्पर्य वर्णन किया है कि परिणामवाद मन्द बुद्धि पुरुष के मन में शीघ्र घर कर लेता है, क्योंकि उसमें लोक-सिद्ध भेद का निराकरण किये बिना ही कारणाऽद्वेत माना है, द्यतः वह श्रौताऽ द्वेत के प्रत्यासन्न है, परिपक्त बुद्धि के पुरुष का समाधान तो वस्तुतः विवर्तवाद-सूचक २-१-१४ सूत्र द्वारा किया गया है।

१ विचित्र रचना समीचाकारिता पर निर्भर है, वह चेतन में ही हो सकती है, जड़ प्रकृति में नहीं।

परिणामवाद को युक्ति-द्वारा असम्भव समक्ष लेने पर स्वतः ही विवर्ष सित का उद्य हो जाता है। निष्क्रिय कूटस्थ ब्रह्म का तात्त्विक अन्यथाभाव भला कभी होना सम्भव है १ क्या स्वप्न-द्रष्टा के स्वाप्न दृश्य वास्तिवक विकार हो सकते हैं १ केवल श्रौताद्वैत की प्रत्या-सित्त परिणामवाद के स्वीकार करने का कारण नहीं, अपितु परिणाम दृष्टि के बिना विवर्त दृष्टि हो ही नहीं सकती। विना विवर्त दृष्टि के द्वैतोपशान्ति तथा समस्त द्वैतनिर्वतक अखण्डैकरस अद्वय ब्रह्म-दृष्टि का उद्य होना सम्भव नहीं, अतः जैसे विद्यार्थी प्रथमा उत्तीर्ण होकर ही मध्यमा में प्रविष्ट होता है, मध्यमा परीचा को पास कर शास्त्री परीचा में प्रविष्ट हो सकता है। ठीक उसी प्रकार दृष्टि त्रय का पारस्परिक सम्बन्ध है, क्रम से दृष्टित्रय की सहायता से मुमुद्ध को भली भांति वास्तविक ब्रह्म तत्त्व समक्ताने के लिए सूत्रकार का विशेष प्रयास है। इसी विषय का स्पष्टीकरण किया गया है।

परिणाम-दृष्टि का ही नामान्तर आरोप-दृष्टि है, इससे ब्रह्म में प्रपञ्चात्मकता प्रतीत होती हैं। द्वैतोपशन्ति, समस्त द्वैत-निवर्तिका अखण्ड-ब्रह्म साचात्कार रूप अपवादक-दृष्टि अन्तिम उत्तम दृष्टि हैं। इसको परिपूर्ण दृष्टि भी कहते हैं। आरोप-दृष्टि और अपवादक दृष्टि के मध्यवर्तिनी विवर्तविषयक दृष्टि प्रपञ्च और प्रपञ्चाभाव दोनों से मिश्रित होने के कारण व्यामिश्र दृष्टि कही जाती है, क्योंकि ब्रह्म में प्रपञ्च प्रतीत होता है, वस्तुतः ब्रह्म का प्रपद्धात्मना परिवर्तन कथमपि सम्भव नहीं, अतः ब्रह्म का प्रपञ्चरूप अतात्त्विक है। श्रर्थात् प्रपञ्च मिथ्या है। जिस श्रधिकरण में जिस पदार्थ की प्रतीति हो रही हो वहाँ उसके त्रयकालिक निषेध का नाम ही मिध्यात्व है। विवर्तदृष्टि, मिध्यात्वदृष्टि का अपरपर्याय है। अतः विवर्तेद्दृष्टि में प्रपञ्च का संसर्ग और उसके निषेध दोनों का सम्पर्क बना रहता है, निषेध प्रसक्त पदार्थ का ही होता है। किसी अधिकरण में किसी पदार्थ की आपात प्रतीति ही प्रसक्ति है। बस विवर्तेष्टिंग्ट के उद्य होने पर अपवादक-दृष्टि का प्रादुर्भाव सहज ही हो जाता है। इसमें केवल अखण्डैकरस ब्रह्म-तत्त्व ही भासता है। नाममात्र का भी द्वैत-संसर्ग शेष नहीं रहता। अत एव इसका द्वेतोपशन्ति नाम पड़ा है। इन तीनों दृष्टियों का पारस्परिक अवश्यम्भावि कम है, क्योंकि यह तीनों प्रथम मध्यम उत्तम भूमिका-स्वरूप हैं। पूर्व-भूमिका के आरोहणपूर्वक ही उत्तर-भूमिका का श्रारोहण हो सकता हैं परीचा के हब्टान्त से यह बात पहले ही साफ कर चुके हैं।

यहाँ आवश्यक ज्ञातव्य एक बात और है कि विवर्तवाद के दो भेद हैं —सृष्टि-हिंट, अौर हिंट-सृष्टि । प्रथम पन्न में त्रिविध सत्ता का अङ्गीकार है — ब्रह्म की पारमार्थिक सत्ता, प्रपद्ध की व्यावहारिक सत्ता, शुक्ति-रजतादि एवं स्वाप्त-पदार्थों की प्रातिभासिक सत्ता है । अर्थात् व्यावहारिक एवं प्रातिभासिक दोनों पदार्थों का बाध होना अनिवार्थ है, क्योंकि वे चेतन के विवर्त हैं, अर्थात् आतात्त्वक अन्यथाभूत हैं, मिध्या हैं । केवल अन्तर इतना ही है कि व्यावहारिक पदार्थ का बाध उसी समय होगा जब प्रमेय के साथ प्रमाता का भी ब्रह्म-सान्तात्कार से बाध होगा । प्रातिभासिक पदार्थों का बाध प्रमाता के बाध के बिना भी हो सकता है, अतः सित प्रमातरि बाध्यत्व और प्रमाता सह बाधितत्त्व अर्थात् प्रमाता के रहते ही बाधित होना और प्रमाता के साथ ही बाधित होना ही क्रमशः प्रातिभासिक और व्यावहारिक पदार्थ का लन्न्ए हैं।

#### ( 83 )

'वैधर्म्याच न स्वप्नादिवत्, ब्र० सू० २।२।२६, इस सूत्र में वैधम्य शब्द का यही श्रमिप्राय है। श्रथीत् स्वप्न पदार्थों में प्रमातृ-सद्भाव-समानकालीन बाध्यता है, जाप्रत् पदार्थों में ऐसा नहीं; क्योंकि ब्रह्म-सान्तात्कार से प्रमातृ प्रमेय प्रमाणादि समस्त जाप्रत् जगत् का युगपत् बाध होता है। इसी श्रमिप्राय को संन्तप शा० २-३३ में कहा है—

न प्रमातरि सति प्रबाध्यते, जागरः स्वपनदृष्टवस्तुवत्। मातृमानविषयोपलाब्धिभिः, साकमेव तमसो निराकृतेः॥

त्रश्चीत्—प्रमाति सित श्रवाध्यत्व ही जायत् प्रपञ्च का व्यावहारिकत्व है, क्योंकि स्वप्न-दृष्ट वस्तु की तरह उसका प्रमाता के रहते वाध नहीं होता, श्रिप तु ब्रह्म-साज्ञात्कार से श्रविद्या श्रीर श्रविद्या के कार्य प्रमाता प्रमेय प्रमिति का युगपत् ही वाध होता है। श्रतः किल्पत (सिध्या) स्वीकार कर लेने पर भी जायत् श्रीर स्वप्न प्रपञ्च दोनों के साम्य की शंका निराधार है।

द्वितीय दृष्टि-सृष्टि पत्त के दो सेदः हैं—दृष्टि-सम समया सृष्टि। प्रतीति के सम काल ही प्रतीति के विषय घटादि का सर्जन होता है, अतः घटादि पदार्थ ज्ञातसत्ताक ही है, उनकी अज्ञात सत्ता नहीं—यह कल्पतरुकार का मत है। द्वितीय सेद दृष्टिरेव दृष्टि अर्थात् दृष्टि-च्यतिरिक्त सुज्यमान पदार्थों की सत्ता ही नहीं होती केवल दृष्टि ज्ञान-स्वरूप चैतन्य ही है। उससे व्यतिरिक्त जगत् का सर्वथा अभाव है। उसी की जगदाकार प्रतीति योगाभिगत विकल्प वृति, प्रतिभासक शश-शृङ्क, वन्ध्यापुत्र आदि के समान है।

इसी को अजातवाद कहते हैं। इस पद्म की मुख्य युक्ति है—कितपय दार्शनिक कार्य की उत्पत्ति मानते हैं, वह बन नहीं सकती। कार्य की उत्पत्ति किसी कारण से मानोगे या बिना कारण के ? यदि कारणान्तर से तो उसकी भी कारणान्तर से और उसकी भी कारणान्तर से—इस प्रकार निरवधिक अनवस्थिति कारण-परम्परा-कल्पनारूप अनवस्था [होगी। बिना कारण के उत्पत्ति माननाअनुभव विरुद्ध है। यदि ऐसा माना जाय तो कार्य में कादाचित्कता न वन सकेगी, सदा ही कार्य के उत्पाद वा अनुत्पाद की आपत्ति होगी। अतः अपवादक दृष्टि का उदय विवर्त दृष्टि के बिना और विवर्त दृष्टि का उद्भव आरोप दृष्टि के बिना सम्भव नहीं। अतएव संन्तेपकार ने कहा है—

परिणामबुद्धिमुपमृद्य पुमान् विनिवर्तयत्यथ विवर्तमतिम् । उपमृद्य तामपि पदार्थियया परिपूर्णदृष्टिमुपसपैति सः ॥ ( २-५४ )

#### प्रतिविम्बवाद .

श्राचार्य सर्वज्ञात्म मुनि प्रतिबिम्बवादी हैं। इनके मत में श्रविद्या में चित्प्रतिबिम्ब ईश्वर श्रीर श्रन्तःकरण में चित्प्रतिबिम्ब जीव कहलाता है। इनके मत में श्रज्ञान एक ही है। जो लोग श्रापत्ति करते हैं कि जब समस्त जीवों का श्रज्ञान एक ही है; तो एक जीव के ज्ञानी हो जाने पर सभी जीव ज्ञानी हो जाने चाहिए? उन लोगों को उत्तर दिया गया है कि जैसे श्रनेक श्रनित्य व्यक्तियों में एक नित्य जाति रहती है; जो-जो व्यक्ति नष्ट होती जाती है उस-उसको छोड़कर जाति श्रन्य व्यक्तियों के श्राश्रित टिकी रहती है। वैसे ही श्रनेक व्यक्तियों में एक श्रज्ञान रहता है, जो-जो व्यक्ति ज्ञानी होता जाता है;

उस-उसको छोड़कर अन्य व्यक्तियों में अज्ञान बना रहता है। एक के ज्ञानी हो जाने पर भी सभी ज्ञानी नहीं होते ।

अनेक अज्ञान और अनेक जीववाद भी (सं० शा० २।१३३ में) दिखाया है। किन्तु अल्पश्रत व्यक्तियों के इस मत का निराकरण कर दिया है। किसी-किसी मत में अज्ञान एक होने पर भी उसके कार्य अनन्त हैं। कुछ लोगों का कहना है कि जैसे आकाश में पन्नी का भाव और अभाव दोनों रहते हैं। वैसे ही एक शुद्ध ब्रह्म में अज्ञान है भी और नहीं भी। अज्ञान एक होने पर भी सांश है, ज्ञान से उसका एक अंश नष्ट हो जाता है और अंशान्तर शेष रह जाता है, अवः बद्ध-मुक्त व्यवस्था बन जाती है। दुसरा मत है कि ईश्वर बद्ध जीवों के प्रति मायाजाल फैलाता है और मुक्त पुरुषों के प्रति उसे समेट लेता है। माया का संकोच और विकास स्वाभाविक है। परमार्थ दृष्टि से एक ही अखण्ड वस्तु सत् है बद्ध-मुक्त-व्यवस्था अविद्या का विलासमात्र है।

श्रनेक मत-मतान्तरों के प्रदर्शन से यह सुव्यक्त हो जाता है कि श्राचार्य सर्वज्ञमुनि के समय विशिष्टाद्वैत, भेदाभेद श्रोर द्वैतवाद का खूब प्रसार था। श्राचार्य की दृष्टि में परमार्थतः माया की सत्ता नहीं; क्योंकि ज्ञान में श्रज्ञान टिक नहीं सकता। ज्ञान श्रपरिच्छित्र (देश-काल-परिच्छेद शून्य) है। श्रतः ज्ञान के किसी देश में किसी काल में भी श्रज्ञान नहीं रह सकता। ब्रह्मस्वरूप में माया का तीनों कालों में श्रभाव है—यह पारमार्थिक सिद्धान्त है।

अवतारवाद

सर्वज्ञात्ममुनि के मत में अवतार साधारण जीवों से पृथक् होते हैं। जीव कर्मायत्त और अवतार वशीकृतकर्मा होते हैं। भगवान् अपनी इच्छा से शरीर धारण कर अवतीर्ण होते हैं और जीव कर्मों के वशवतीं होकर शरीर-परिग्रह करते हैं। इस प्रसंग में सर्वज्ञात्म-मुनि का सिद्धान्त शंकराचार्यजी के सिद्धान्त के अनु रूप है। अवतारवाद के सम्बन्ध में संचेप शारीरक के २।१७६-१८३ हलोक द्रष्टव्य हैं।

# त्तीय अध्याय

तृतीय श्रध्याय में साधन-विषयक विचार प्रस्तुत किया गया है। तत्त्वमस्यादि वाक्यों का विचार श्रन्तरङ्ग साधन है। इनके मत में यज्ञादि-कर्म चित्तशुद्धि के कारण हैं:-

यज्ञादि-च्वित-समस्त-कल्मषाणां पुत्रादित्रयगतसङ्गविवर्जितानाम्। संशुद्धे पद्युगलार्थतत्त्वमार्गे प्रायेणोद्भवति हि जन्मनीह विद्या ॥

(सं० शा० ३।३४८)

१ — श्रज्ञानं सकलभ्रमोद्भवनकृत् पिएडेषु सामान्यवत् जीवानां प्रतिविध्व-कल्प-वपुषां विध्वोपमे ब्रह्माण् । विद्वांसं पुरुषं जहाति, भजते विद्याविहीनं नरं नष्टानष्टमिवास्मिपिएडमधुना जातिस्तथैके जगुः॥ (२।१३२) २ — द्र० सं० शा० ३ । ३

#### ( 84 )

वहिरङ्ग साधन भी ईश्वरापित बुद्धि से अनुष्ठित होने पर चित्त शुद्धि के कारण होते हैं। संन्यास भी ज्ञान के लिए आवश्यक है:—

नैतादृशं ब्राह्मण्ह्यास्ति वित्तं यथैकता समता सत्यता च । शीलं स्थितिदेण्डनिधानमार्जवं ततस्ततश्चोपरमः क्रियाभ्यः ॥ (सं० शा० ३।३६३)

अर्थात् ऐसा परिवाजक ब्राह्मण का ऋौर धन नहीं जैसा कि एकता (निस्सहायता) समता, सत्यता, सदाचार। मर्योदापालन, अभयदान, आर्जव और कर्मों से उपरित। वराग्य-उत्पादन के लिए मार्सिक वचन का उद्धरण दिया है:—

किंते धनेन किमु वन्धुभिरेव वा ते किंते दारैबाँह्यण यो मरिष्यसि । छात्मानमन्विच्छ गुद्दां प्रविष्टम् पितामहस्ते क गतः पिता च ॥ (सं० शा॰ ३।३६५ )

## चतुर्थ अध्याय

चतुर्थं अध्याय में फल (मुक्ति) का विचार किया है। सगुण विद्या का फल बहालोक-प्राप्ति है। सगुण-विद्या क्रम-मुक्ति का सोपान है। किन्तु अद्वेत आत्मज्ञान हो जाने पर लोकान्तर-प्राप्ति नहीं होती। जीवन्मुक्त अवस्था में स्थित हो जाना ही निगुण ब्रह्म-विचार का फल है। क्रियमाण और संचित कर्म ज्ञानोत्पत्ति से विनष्ट हो जाते हैं; केवल प्रारच्ध कर्मवश शरीर रहता है। कैवल्य में ज्ञानी ब्रह्मस्वरूप होकर स्थिर हो जाता है।

# संचेप शारीरक की कुछ और विशेषताएँ

पहली विशेषता—"आत्मा व अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यः" ( बृह० २।४।६ ) यहाँ अवण-विधि के पत्त में संत्तेप शारीरक की अपनी विशेषता यह है कि अवण में प्रक-टार्थकार अपूर्व विधि और वार्तिककार परिसंख्या विधि मानते हैं। नियम विधि-वादी पाख्य आचार्यों में विवरणकार प्रकाशात्मयित और संत्तेप शारीरककार सर्वज्ञात्ममुनि मुख्य हैं। इनमें भी यह अन्तर है कि विवरणकार आत्म-सात्तात्कार को अवण का फल मानते हैं। उनके मत में अवणादि-सहकृत महावाक्य से आत्म-सात्तात्कार होता है। परन्तु संत्तेप शारीरककार तो केवल महावाक्य से ही आत्म-सात्तात्कार मानते हैं। अवणादि का उपयोग असम्भावना आदि प्रतिवन्धों की निवृत्तिमात्र में होता है। विवरणकार आदि का कहना है कि अपरोत्त वस्तु में असम्भावना आदि सम्भावित नहीं, किन्तु संत्तेप-

१—तस्माञ्जीवन्मुक्तरूपेण विद्वान् , श्रारब्धानां कर्मणां भोगसिद्धये । स्थित्वा भोगं ध्वान्तगन्धप्रसूतम् , भुक्त्वाऽत्यन्तं याति कैवल्यमन्ते ॥

२—''ननु श्रोतन्य इति विधेमोंत्त्साधनब्रह्मात्मिविज्ञानाय वेदांतवाक्यिविचारं साधनचतुष्टयस्य विधानुं न शक्नोति श्रवणादीनां विषयावगमनं प्रत्यन्वयन्यितरेकसिद्धिसाधनत्वात्। न चावधातादिवदु-भयार्थता संभवति, दृष्टादृष्टप्रकः रद्धयसाध्यापूर्ववद् इहादृष्टसाध्यस्याभावात्, त्र्रात्मावगमस्य दृष्टोपायमात्र-साध्यत्वात्। नैनत् सारम् श्रात्मतत्त्वापारोद्ध्यस्य सर्योदृष्टसाध्यत्वस्य वद्ध्यमाण्यत्वात्, त्र्रवधातादिवदु-भयार्थत्वया विधानोपपत्तेः'' (विवरण पृ० ४ लाजरस ऐएड कं० सं० १८८२)।

शारीरककार ने भच्छु (सं० अ० १, ऋो० १४-१५-१६-१७) मन्त्री का दृष्टान्त देकर यह सिद्ध कर दिया कि अपरोच्च वस्तु में भी असम्भावना आदि सम्भावित हैं। उनकी निवृत्ति में अवणादि का उपयोग होता है ।

दूसरी विशेषता—जगत् का उपादान शुद्ध ब्रह्म है ? या ईश्वर ? अथवा जीव ? इन पन्नो में (१) संनेप शारीरककार ने प्रथम पन्नक का समर्थन रे किया है। कहा है कि "आत्मन आकाशः सम्भूतः" (तै० २।१।१) आदि श्रुतियों में विशिष्ट-वाचक आत्मा आदि शब्दों की शुद्ध ब्रह्म में लन्नणा कर लेनी चाहिए।

- (२) विवरणकार ने माया-विशिष्ट चेतन को उपादान कारण माना है। उनका आशय यह है कि संतेष शारीरककार ने जो शवल रे (विशिष्ट चेतन में जगत् की कारणता का निषेध किया है, वह माया-विशिष्ट (माया-प्रतिविम्व) चेतन में उपादानकारणत्व का निरास किया है, विम्वभूत ईश्वर चेतन में नहीं। इसीलिए मंत्रेष शारीरक के प्रथमा-ध्याय के अन्त (१।५५१) में कहा है जगदुपादानत्व तत्पदार्थभूत ईश्वर में वृत्ति है।
- (३) माया-विद्या-भेदवादियों में कुछ लोग आकाशादि की सृष्टि में ईश्वर को तथा लिङ्गशरी, उसके धर्मी और सुखादि की रचना में जीव तथा ईश्वर दोनों को उपादान मानते हैं।
  - (४) दुसरे विद्वान् लिङ्गशारीर तथा अन्तः करण आदि का उपादान जीव मानते हैं।
- (५) माया-विद्या के अभेदवादियों की एक टोली भी अन्तःकरण आदि का जीव के साथ तादात्म्य प्रतीत होने के कारण अन्तःकरण आदि का उपादान जीव को ही कहती है।
- (६) कुछ अन्य विद्वानों का कहना है कि सम्पूर्ण व्यावहारिक पदार्थों का उपादान ईश्वर तथा प्रातिभासिक पदार्थों का उपादान जीव है।
- (७) ईश्वर-सिंहत समस्त प्रपद्ध का उपादान कारण एकमात्र एक जीव है, वही श्रज्ञान-वश स्वप्त-द्रष्टा के समान समस्त जगत् की कल्पना श्रपने में कर लिया करता है—ऐसा भी कुछ श्राचार्यों का मत है।

तीसरी विशेषता—कारणताबाद में पदार्थ-तत्त्वनिर्णयकार ने चेतन के समान ही माया को प्रपञ्च का उपादान वताया है। उन्होंने युक्ति दी है कि प्रपञ्च में माया की जड़ता श्रमुस्यूत है, सदैव उपादान का धर्म ही कार्य में श्रमुस्यूत पाया जाता है, श्रतः माया

२—सामासमेतदुपजीव्य चिदद्वितीया, संसारकारसमिति प्रवद्गित घीराः । साभासमेतदिति संस्रुतिकारस्यत्वे, द्वारं परं भवति कारस्यता दृशस्तु ॥ (सं० १।३२३)

३ — शबलताकवलीकृततावशात् , परमचेतनतैव निगद्यते । शबलमात्मपदेन न कथ्यते, शबलमात्मिन वृत्तिनिबन्धनम् ॥ (सं० शा० १।३२६ )

१—ऊहापोहात्मिका चित्तिक्रयैव श्रवणं विघेः । श्रपरोत्तं परोत्तं वा नाऽमानस्यास्य सत्फलम् ॥
तस्मात्पुंदोष तात्पर्यभ्रान्तिसंस्कारशान्तये । नियमोऽस्येति सङ्च्वेपशारीरककृतो विदुः ॥
( वेदान्तस्क्ति मञ्जरी १०-११ )

### ( 80 )

भी प्रपञ्च का उपादान है। संदेष शारीरककार ने शुद्ध ब्रह्म को ही जगत् का उपादान कारण माना है—

निमित्तं च योनिश्च यत्कारणं तत्, परब्रह्म सर्वेस्य जन्मादिभाजः। इति स्पष्टमाचष्ट एषा श्रुतिनैः, कथं सिद्धवरुतच्एां सिद्धिवाह्मम्॥ (सं० शा० १।५३२)

लोक में चेतन किसी कार्य का भी उपादान नहीं देखा जाता, फिर समस्त प्रपद्ध का वह उपादान कैसे होगा ? इस आद्येप का समाधान (सं० शा० १।५४५ में ) किया है—

उपादानता चेतनस्यापि दृष्टा, यथा स्वप्नसर्गे विचित्रे प्रतीचः। यथा चोर्णनाभस्य सूत्रेषु पुंसां, यथा केशलोमादिख्टा च दृष्टा॥

अर्थात् चेतन में भी उपादानता देखी गई है, जैसे स्वप्न-सृष्टि की उपादानता प्रत्यगात्मा में, जाले की उपादानता मकड़ी में, केशलोम आदि की उपादानता पुरुष में देखी जाती है। माया या अज्ञान केवल द्वारमात्र है, उपादान कारण नहीं—

अज्ञानतज्जघटना चिद्धिकियायां द्वारं परं भवति नाधिकृतत्वमस्याः। नाचेतनस्य घटतेऽधिकृतिः कदाचित् कर्तृत्वशक्तिविरहादिति वच्यते हि।।

श्रशीत् श्रज्ञान श्रीर उसके कार्य (श्रध्यास) का ब्रह्म की उपादानता के सम्पादन में ही उपयोग है, श्रचेतन श्रज्ञान कारण नहीं बन सकता। उनका हृदय यह है कि श्रज्ञान प्रपञ्च का उपादान नहीं फिर भी श्रज्ञान की जड़ता का प्रपञ्च में वैसे ही श्रनुगमन बन जाता है, जैसे मृत्तिका की श्लच्चणता (चिकनाइट) घटादि में श्रनुस्यृत हो जाती है।

चौथी विशेषता—ईश्वर और जीव का स्वरूप क्या है ? इस प्रश्न का उत्तर भी दार्शनिकों ने अपनी-अपनी दृष्टि से दिया है। सिद्धान्त लेशसंग्रह में जीव-ईश्वरवाद

के आठ पत्त प्रस्तुत किये गये हैं:-

(१) ईश्वर के प्रतिबिम्बवादियों में प्रकटार्थकार का कहना है कि अनादि, अनि-वैचनीय, चिन्मात्र-सम्बन्धिनी भूत-प्रकृति को माया कहा जाता है और उसके आवरण-विचेप शक्ति-युक्त प्रदेश को अविद्या। माया में प्रतिबिम्ब ईश्वर तथा अविद्यागत प्रतिबिम्ब जीव कहा जाता है।

(२) विद्यारण्य स्वामी ने पक्चदशी के तत्त्वविवेक प्रकरण में कहा है कि त्रिगु-णात्मिका मूल प्रकृति के शुद्ध सत्त्व-प्रधान ऋंश को माया और मिलन सत्त्व-प्रधान ऋंश को अविद्या कहते हैं। माया में प्रतिविम्ब ईश्वर और अविद्या में प्रतिविम्ब जीव होता है।

(३) कुछ आचार्यों का कहना है कि एक ही मूल प्रकृति विचेप अंश की प्रधानता से माया कहलाती है, माया ईश्वर की उपाधि है। वही प्रकृति आवरण अंश की प्रधानता

से अविद्या कही जाती है, जो कि जीव की उपाधि है।

(४) संत्रेप शारीरककार का मत है—"कार्योपाधिरयं जीवः कारणोपाधिरीहवरः" इस श्रुति के अनुरूप अन्तःकरणरूप कार्य में प्रतिबिम्ब जीव तथा अविद्या रूप कारण में प्रतिबिम्ब ईश्वर होता है। सुषुप्ति अवस्था में अन्तःकरण अपने कारण अज्ञान में

१ — मायोपाधेरद्वयस्येश्वरत्वं कार्योपाधेर्जीवता च प्रतीचः ।

मिध्यैव स्याद् बन्धुजीवप्रस्तसम्पर्कोत्था रक्ततेवाभ्रकादेः ।। (सं० शा॰ ३।१४८)

विलीन हो जाता है, तब वहाँ जीव की सत्ता क्योंकर मानी जा सकेगी ? इस शंका का निराकरण करते हुए कहा है कि सुषुप्ति में भी अन्तःकरण सर्वथा विलीन नहीं होता, सूद्म रूप में विद्यमान ही रहता है। स्थूल अन्तःकरण के समान ही सूद्म भी जीव की उपाधि माना जाता है।

(५) पाँचवाँ पत्त विद्यारण्य स्वामी ने चित्रदीप में प्रस्तुत किया है कि जलाकाश के समान जीव और मेघाकाश के समान ईश्वर। जैसे मेघस्थ नीहार-कर्णों में आकाश के प्रतिविम्ब को मेघाकाश कहते हैं, वैसे ही मायागत अनन्त बुद्धि-वासनाओं में चेतन का प्रतिविम्ब ईश्वर कहलाता है। इस ईश्वर को आनन्दमय कांश भी कहा जाता है।

कुछ विद्वानों ने इस मत पर कटाच करते हुए कहा है कि बुद्धि-वासनात्रों के प्रतिबिम्ब को न तो ईश्वर कहा जा सकता है, और न उसे आनन्दमय कोश, क्योंकि केवल माया एवं केवल बुद्धि-वासनात्रों को तो ईश्वर की उपाधि माना नहीं जाता, बुद्धि-वासनात्रों के सहित माया को ही उपाधि माना जाता है। वहाँ वासनात्रों का उपाधि-कोटि में प्रवेश निरर्थक है। आशाय यह है कि ईश्वर में सर्वज्ञता लाने के लिए ही सर्व वासनात्रों को उपाधि-कच्च में रखा जाता है, किन्तु मायागृत सन्व अंश की सर्वगोचर वृत्ति से ही सर्वज्ञता सम्पन्न हो जाती है। समस्त वासनों में एक प्रतिबिम्ब भी वैसे ही सम्भावित नहीं, जैसे कि मेघस्थ अनेक जल-कंणों में एक प्रतिबिम्ब।

यहाँ विचारणीय विषय यह है कि वार्तिककार श्री सुरेश्वराचार्य जी ने कहा है-जीव ईशो विशुद्धा चित् तथा जीवेशयांभिदा । श्रविद्या तिचतार्योगः षडस्माकमनाद्यः ॥ इस प्रकार जीव, ईश्वर और शुद्ध ब्रह्म त्रिविध चेतन माननेवालों का वेदान्त में बहुमत है। विद्यारण्य स्वामी ने चित्रदीप में चतुविध चेतन और ब्रह्मानन्द प्रकरण में स्थूल आदि समष्टि-व्यष्टि उपाधियों के भेद से छः प्रकार का चेतन कहा है-विश्व, तैजस, प्राज्ञ, त्रिविध जीव तथा विराद्, हिरण्यगभे, ईश्वर त्रिविध ईश्वर । विद्यारण्य स्वामी ने ही चित्रपट के दृष्टान्त से ब्रह्म, इंरवर, सूत्रात्मा एवं वैराज नामक चतुर्विध मुख्य चेतन तथा पद्धम चिदाभास जीव माना है। अर्थात् चित्रपट की चार अवस्थाएँ देखी जाती हैं— (१) शुद्ध निमेल अवस्था, जब कि वह दूध-जैसा स्वच्छ होता है। (२) घट्टित अवस्था जब कि उस पर चावल आदि का माँड़ चढ़ाया जाता है कि वह कड़ा हो जाय। (३) लांछित अवस्था, जब कि घांटत वस्त्र पर अभीष्ट चित्रों के अनुरूप रेखाएँ खींची जाती हैं: (४) रिख्नत अवस्था, जब कि खींची रेखाओं के मध्य में रंग भर देने से विविध चित्र प्रस्फुटित हो उठते हैं। ठीक उसी प्रकार चेतन की (१) शुद्ध ब्रह्मावस्था, जब कि वह सहज स्वच्छ होता है; (२) ईश्वरावस्था, जब कि शुद्ध चेतन पर माया का माँड़ चढ़ जाता है; (३) सूत्रावस्था, जब कि प्राणियों की अनन्त बुद्धि-वासनात्रों की रेखाएँ चमर त्राती हैं; (४) वैराजावस्था, जब कि स्थावर-जंगम जगत् सुव्यक्त हो जाता है। जैसे पट पर चित्रित मनुष्यों के वस्त्राभास कल्पित होते हैं, पर्वतादि के नहीं, वैसे ही देव-

(सं० शा० ३।१३३)

१ — अज्ञानमस्ति सकलं च सुषुप्तिकाले तत्र प्रलोनमिति यद्यपि नास्ति पुंसः। स्पष्टानुभृतिरपवर्गविलच्यात्वाद् एष्टब्यमेव तु सुषुप्तिसुवस्तथात्वम्।।

मनुष्य आदि प्राणियों में ही चिदाभास की करूपना होती है, मृत्तिका आदि में नहीं। यद्यपि वस्त्राभासगत नील-पीत आदि वर्णों का आधार वस्त्र के साथ वास्तविक कोई सम्बन्ध नहीं, केवल अज्ञानी व्यक्ति उन वर्णों का आधार वस्त्र में व्यवहार करने लग जाते हैं। वैसे ही चिदाभासगत संसरण का सम्बन्ध अधिष्ठान चेतन के साथ अविवेकी पुरुष करने लगते हैं।

गौड़पादीय कारिका एवं उसकी व्याख्यात्रों में प्रण्वोपना का प्रकार लय-चिन्तन की पद्धति से मन्द त्राधिकारी के कर्याणार्थ विणित हुत्रा है। प्रथमतः जीव के तीन भेद—विश्व, तैजस, प्राज्ञ, एवं ईश्वर के तीन भेद—विराट, हिरण्यगर्भ, ईश्वर किये गये हैं। फिर प्रण्व के त्रकार एवं मकार त्रज्ञारों के साथ अभेद मानकर उत्तरोत्तर लय बताया गया है—विश्वाभिन्न विराट स्वरूप प्रकार प्रथम पाद है, तैजसाभिन्न हिरण्यगर्भ स्वरूप उकार द्वितीय पाद, प्राज्ञाभिन्न ईश्वरूप मकार तृतीय पाद है और तुर्याभिन्न मायातीत ब्रह्म चतुर्थ पाद है। प्रथम पाद का द्वितीय में; द्वितीय का तृतीय में एवं तृतीय का वृत्वर्थ में लय किया गया है। ज्ञवशिष्ट तुर्याभिन्न ब्रह्म में हूँ—ऐसा लय-चिन्तन प्रण्वापासना की संन्निम प्रक्रिया है।

इस प्रक्रिया से यह स्पष्ट है कि चतुर्विध जीव और चतुर्विध ईश्वर का संकलन करने पर आठ प्रकार का चेतन बन जाता है। इसी का संचित्र निरूपण वेदानत सूकि सञ्जरी ने किया है—

विराट्सूत्राण्यादौ विभव्य प्रण्वाचरैः । विलाप्य गौडपादीये तुरीयात्माऽवशेषितः ॥

यहाँ त्याशंका उत्पन्न होती है कि इन सब वर्णन शैलियों का समन्वय हो सकता है कि नहीं ? आपाततः तो इनका विरोध ही है, किन्तु गहराई में जाने पर कोई विरोध नहीं। हरहश्यविवेक में त्रिविध जीव का उल्लेख है-मायाविच्छन्न कूटस्थ में किल्पत चिदाशास व्यावहारिक जीव, निद्रावृत व्यावहारिक जीव में करियत चिदाभास प्रातिभासिक जीव और स्वयं कूटस्थ पारमार्थिक जीव है। कूटस्थ का जीव-कोटि में अन्तर्भाव हो जाने पर जीव, ईश्वर श्रीर विशुद्ध चेतन—त्रिविध चेतन ही सिद्ध होता है, श्रतः चतुर्विध चेतन-प्रक्रिया तथा त्रिविध चेतन-प्रक्रिया का कोई विरोध नहीं रह जाता। ब्रह्मानन्द प्रथ में वर्णित छः प्रकार के चेतनों में विश्व आदि तीन का जीव में और विराट् आदि त्रिविध चेतन का ईश्वर में अन्तर्भाव है। माण्डूक्यकारिकोक्त अष्टविध चेतन की कल्पना प्रण्वोपासना का मार्ग सरल बनाने के उद्देश्य से की गई है। वह भी त्रिविध चेतन का विस्तारमात्र है। जीव के तीनों पादों का जीव में और ईश्वर के तीनों पादों का ईश्वर में अन्तर्भाव हो जाता है। तुर्य चेतन तो ब्रह्मस्वरूप है ही। शेष रह जाता है-ाचेत्रदीप का चित्रपट के समान चतुर्विध मुख्य चेतन एवं पद्भम चिदाभास। वहाँ भी भ्रन्तर्यामी, सूत्रात्मा और वैराज का ईश्वर में, चिदाभास का जीवकत्त में तथा ब्रह्म का शुद्ध चेतन में समावेश हो जाता है। इस प्रकार वार्तिककार के त्रिविध चेतन में सभी दृष्टियों का समन्वय हो जाता है।

आद्तेप-- 'विराट्' श्रोर 'हिरण्यगर्भ' शब्दों का स्पष्टीकरण श्रवश्य श्रपेद्धित है। माण्ड्स्य की पाद-करूपना में एवं ब्रह्मानन्द ग्रंथ में 'विराट्' श्रोर 'हिरण्यगर्भ' ईश्वर के

अर्थ में प्रयुक्त हुए हैं। उपनिषदों में इन शब्दों का जीय के अर्थ में प्रचुर प्रयोग हुआ है। वहाँ सत्यलोक-वासी, सूक्त सृष्टि का अभिमानी, उत्कृष्ट सुखोपभोक्ता हिरण्यगर्भ तो एक जीव ही है। उस पद की प्राप्ति के लिए उपासना का वर्णन है। एक करूप का उपासक जीव दूसरे करूप में हिरण्यगर्भ बना करता है। इसी प्रकार विराट पद का भी निरूपण हुआ है। पुराणों में विराट को हिरण्यगर्भ का पुत्र माना है और उसे छुधा-पिपासा भी लगती बताई गई है। इससे भी उसका जीवत्व स्पष्ट है। विराट पद अवश्य हिरण्यगर्भ के पद से अपकृष्ट होता है। ईश्वर का ऐश्वर्य तो सदा उत्कृष्ट ही रहता है, कभी अपकृष्ट नहीं होता। इसलिए माण्डूक्य आदि में ईश्वर के अर्थ में उन शब्दों का प्रयोग अनुचित है।

समाधान—'विराट्' ग्रौर 'हिरण्यगर्भ' शब्दों की मुख्य शक्ति तो स्थूल एवं सूद्रम सृद्धि के श्राममानी जीव में ही है। हाँ, श्रमुख्य वृत्ति से ईश्वर में भी प्रयोग हो सकता है। जैसे "सिंहो देवदत्तः" में 'सिंह' शब्द का शूरता-क्रूरता श्रादि गुणों के योग से 'देवदत्त' में गौण प्रयोग होता है, वैसे ही जीवगत स्थूल-सूद्रम सृद्धि-सम्बन्धित्त्ररूप गुण के योग से ईश्वर में विराट् श्रौर हिरण्यगर्भ शब्दों का प्रयोग हो जाना श्रनुचित नहीं। स्थूल-सूद्रम सृद्धि में जैसे जीव का स्वाभिमान सम्बन्ध होता है, वैसे ही ईश्वर का भी प्रेयत्व सम्बन्ध होता है।

(६) षष्ठपत्त विम्ब-ईश्वरवादी विवरणाचार का है। इनके मत में अविद्यागत प्रतिबिम्ब जीव और विम्ब चैतन्य ईश्वर प्रतिपादित है। इस प्रकार जीव की स्वतन्त्रता और सर्वज्ञता पर किसी प्रकार की आँच नहीं आती। ईश्वर को भी जो लोग प्रतिबिम्ब ही मानते हैं; वे ईश्वर में सर्वज्ञत्व आदि की रक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि उपाधि का प्रभाव सदैव प्रतिबिम्ब पर पड़ा करता है, विम्ब पर नहीं। इस प्रकार ईश्वर को नित्य निदुष्ट भी कैसे कहा जा सकेगा ?

(७) सप्तम पत्त अवच्छेदवादी आचार्य वाचस्पति सिम्र का है— घटसंद्वतमाकाशं नीयमाने घटे यथा। घटो नीयेत नाकाशं तद्वज्जीवो नभोपमः॥

( त्रि० ता० उ० १३ )

त्रादि शास्त्रों के त्राधार पर मायावच्छित्र चेतन ईश्वर त्रौर त्रान्तःकरणावच्छित्र चेतन जीव होता हैं।

( प ) अष्टम पत्त वार्तिककार आदि आचार्यों का है—

कौन्तेय इव राधेयो जीवः स्वाविद्यया परः। नाऽऽभासो नाष्यविच्छन्न इत्याहुरपरे बुधाः॥ (वे० स० सं० १०४२)

पाँचवीं विशेषता—"इदं रजतम्"—ऐसे स्थलों पर अधिष्ठान के अज्ञान से रजत तथा रजताकार वृत्ति की उत्पत्ति वेदान्तिगण मानते हैं। एवं अधिष्ठान का ज्ञान भी अम वृत्ति का हेतु माना जाता है। फिर तो यह सन्देह विना उठे नहीं रह सकता कि

श्रिधष्ठान के ज्ञान से श्रज्ञान नष्ट हो जाता है, श्रज्ञान के न रहने पर अस होगा ही कैसे ? इस सन्देह का निराकरण संनेप शारीरककार ने बड़े मनोरम ढंग से किया है—

अधिष्ठानमाधारमात्रं यदि स्यान्, प्रसच्येत सत्यं तदा चोद्यमेतत् । न चैतत् सकार्यस्य मोहस्य वस्तु-न्यधाष्ठनगीर्गोचरे लोकसिद्धाः।। (सं० शा० १।३२)

## · ( 48 )

अर्थात् यदि अधिष्ठान और आधार दोनों एक ही पदार्थ होते, तब अवश्य उक्त आत्रेप हो सकता था। किन्तु कार्य-सिंहत अज्ञान की विषयीभूत वस्तु में ही 'अधिष्ठान' शब्द प्रसिद्ध है। आशय यह है कि शुक्ति आदि पदार्थों के दो अंश होते हैं—(१) सामान्य और (२) विशेष। वर्तमान देश-काल-सम्बन्धित्वरूप इदन्ता सामान्य अंश है और नीलपृष्ठत्व आदि विशेष अंश हैं। सामान्य अंश को आधार और विशेष अंश को अधिष्ठान माना जाता है। अध्यास में आधार का ज्ञान हेतु तथा अधिष्ठान का ज्ञान विरोध होता है। पहले सामान्य-ज्ञान होने पर भी विशेष अंशरूर अधिष्ठान का अज्ञान रहता है, यही अज्ञान रजत एवं रजताकार वृक्ति को जन्म देता है।

पञ्चपादिका में उक्त शंका का और ही समाधान किया है—अधिष्ठान के सामान्य ज्ञान से अज्ञान का केवल आवरण अंश निवृत्त होता है, वित्तेप अंश बना रहता है। वही

विच्लेप अंश रजत और रजताकार वृत्ति का उत्पादक होता है।

छुठी विशेषता—अद्वैत श्रुति से प्रत्यचादि लौकिक प्रमाणों के विरोध का परिद्वार भी संचेष शारीरककार ने विशिष्ट रीति से किया है—

त्रज्ञातमर्थमवबोधयदेव मानं, तच प्रकाशकरणचमित्यिमज्ञाः। न प्रत्यगात्मविषयाऽपरस्य तच्च, मानस्य सम्भवति कस्य चिद्त्र युक्त्या।। ( सं० शा० २।८ )

त्रज्ञातमर्थमवबोधयितुं न शक्तं, एवं प्रमाणमखिलं जङ्बस्तुनिष्ठम्। किन्त्वप्रवृद्धपुरुषं व्यवहारकाले, संश्रित्य संजनयति व्यवहारमात्रम्॥

(सं० शा० रार१)

श्रशीत् श्रज्ञात श्रर्थ के बोधक पदार्थ को ही प्रमाण माना जाता है श्रीर उस प्रमाण को वस्तु के प्रकाशकरण में सच्चम माना गया है। उसकी प्रकाश-करण-चमता प्रत्यगात्मविषयक प्रमाण को छोड़कर श्रन्य किसी प्रमाण में सिद्ध नहीं होती। इस प्रकार जड़विषयक निखिल प्रत्यचादि लौकिक प्रमाण श्रज्ञात श्रात्मा के बोधक नहीं होते, किन्तु श्रज्ञात पुरुष का श्राश्रयण करके किसी प्रकार व्यवहारमात्र के साधक हो जाते हैं। श्राशय यह है कि श्रद्धैत श्रुति के विषय को प्रत्यचादि प्रकाशित नहीं करते, श्रतः वे प्रमाण ही नहीं; क्योंकि सच्चा प्रमाण वही है, जो श्रज्ञात या श्रावृत वस्तु का प्रकाश करे। प्रकाशशील वस्तु पर ही श्रावरण होता है, वही श्रावृत होती है, जड़ वस्तु नहीं। श्रतः जड़ वस्तु को श्रज्ञात या श्रावृत कहा नहीं जा सकता कि उसके बोधक प्रत्यचादि को प्रमाण कहा जा सके। जब प्रत्यचादि प्रमाण ही नहीं, तब श्रद्धैत श्रुति से उनका विरोध ही कैसे होगा ?

सातवीं विशेषता—स्वाप्त पदार्थों का अधिष्ठान अनविच्छन्न चैतन्य माना जाय ? या अहंकाराविच्छन्न चैतन्य ? इस जिज्ञासा को शान्त करने के लिए संत्रेप शारीरक-कार ने प्रथम पत्त का समर्थन किया है। इनका कहना है कि स्वतः अपरोत्त अनविच्छन चैतन्य ही स्वाप्त प्रपद्ध का अधिष्ठान होता है—

श्रपरोत्तरूपविषयभ्रमधीरपरोत्तमास्पदमपेद्दय भवेत्। मनसः स्वतो नयनतो वा स्वपनभ्रमादिषु तथाप्रथितेः॥ ( सं• शा० १।४१ ) यहाँ संनेप शारीरककार ने अध्यास की अपरोत्तता का हेतु त्रिविध अपरोत्तता मानी है—(१) मानस, (२) ऐन्द्रियक, (३) स्वतः। शुक्ति-रजत स्थल पर ऐन्द्रियक अपरोत्तता, स्वत्न-स्थल पर अधिष्ठान की स्वतः अपरोत्तता तथा "नीलं नभः" में अधिष्ठान की मानस अपरोत्तता होती है। अन्य आचार्यों से संनेप शारीरककार की विशेषता मानस अपरोत्तता के मानने में है। अद्वैत दीपिकाकार नृसिंहाश्रम ने उक्त स्थल पर गगन में चाज्य अपरोत्तता मानी है। उनका अभिप्राय यह है कि यद्यपि आकाश रूप-हीन है, अतः उसका चाज्य अपरोत्त सम्भव नहीं। तथापि अन्य द्रव्य के रूप को लेकर बना रूपवान् द्रव्य भी चाज्य ज्ञान का विषय होता है। आकाश में अपना रूप न होने पर भी आकाश में फैले विस्तृत तेजोमण्डल के भास्वर रूप से आकाश रूपवान् हो जाता है, अतः उसमें चाज्य अपरोत्तता वन जाती है। आशाय यह है कि आलोकाकार दृत्ति के द्वारा आलोकाविष्ठित्र चेतन का प्रमाता से जैसे अभेद स्थापित होता है, वैसे ही आलोकाकार वृत्ति के द्वारा ही आकाशाविष्ठित्र चेतन का भी अभेद प्रमाता से हो जाता है, अतः आकाश का चाजुष प्रत्यत्त क्यों न होगा ?

संत्रेप शारीरककार का हृदय यह है कि इन्द्रिय की वृत्ति अन्याकार हो और श्रिन्य वस्तु का प्रत्यत्त उस इन्द्रिय से हो—यह सम्भव नहीं, अन्यथा घटाकार वृत्ति से घटगत परिमाण आदि का प्रत्यत्त होने लगेगा। अतः आकाश-व्याप्त आलोकाकार चान्नुषवृत्ति की सहायता से मन आकाश का प्रत्यत्त करता है।

गहरा विचार करने पर श्रद्वैतर्गिषका का ही मत समीचीन प्रतीत होता है, क्योंकि मानस प्रत्यक्ता में भी आलांकाकार चाज्य वृत्ति को सहकारी कारण तो माना ही जाता है। कार्य-कारणभाव में दानों पच समान हैं, फिर भी मन को बाह्य द्रव्य का प्रत्यक्त करने में स्वातन्त्र्य-प्रदान करना तान्त्रिक मर्यादा के बाहर प्रतीत होता है। आकाशाकार नेत्र-वृत्ति तो होती नहीं, श्रतः नेत्र-वृत्ति के विना ही मन यिंद्र स्वतन्त्रक्ष्प से आकाश का प्रत्यक् कर लेता है, तब आँख बन्द होने पर भी आकाश का मानस प्रत्यक्त होना चाहिए। इसलिए संचेप शारीरक का आकाश-मानस प्रत्यक्तवाद प्रौढ़ीबाद ही है। अध्यास की सामग्री में द्विविध अपरोच्चता ही रखनी चाहिए।

अन्य विद्वान् अहंकाराविच्छन्न चैतन्य को ही स्वाप्न अम का अधिष्ठान मानते हैं, हाँ, अवच्छेदकीभूत अहंकार का अधिष्ठान-कोटि में प्रवेश नहीं करते । इसलिए "अहं गजः"—ऐसी प्रतीति की आपित्त नहीं होती। इसी प्रकार 'शुक्ति-रजत' आदि भी वृत्तिमदन्तःकरण्गत 'इदम्' अंश से अवच्छिन्न चेतन के प्रतिबिम्ब में अध्यस्त होते हैं। इसमंशाविच्छन्न चेतन्य में रजतादि का अध्यास मानने पर सुखादि के समान केवल स्व-वेश्वत्व न निभ संकगा, क्योंकि विम्ब चैतन्य सर्वसाधारण है, उसमें अध्यस्त पदार्थ सबको प्रतीत होगा, किसी एक ही को नहीं।

कुछ विद्वान विम्ब-चैतन्य में ही रजतादि का अध्यास मानकर सर्व-वेद्यत्व का परिहार करने के लिए नियम बनाते हैं कि जिस व्यक्ति के अज्ञानरूप उपादान से जो उत्पन्न होता है, वह उसी व्यक्ति के द्वारा वेद्य (अनुभूत) होता है, अन्य के द्वारा नहीं।

आठवीं विशेषता— 'तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणाः विविद्षिन्त यहोन दानेन तपसाऽनाशकेन"—यह श्रुति विविद्षा में किन कर्मों का विनियोग करती है ? इस प्रश्न

के उत्तर में कुछ विद्वानों ने कहा है कि उक्त श्रुति में 'वेदानुवचन' पद से ब्रह्मचारी के, "यज्ञेन दानेन" पदों से गृहस्थ के, "तपसाऽनाशकेन" पदों से वानप्रस्थ-त्राश्रम के समस्त कर्मों का ब्रह्ण हो जाता है, त्रातः कथित समस्त कर्मों का विद्यार्जन में उपयोग होता है।

करुपतरुकार ने कहा है कि केवल तीनों आश्रमों के कर्मों का उपयोग ही नहीं, आपि तु आश्रम-रहित विधुर आदि व्यक्तियों के द्वारा सम्पादित कर्मों का भी विद्या में उपयोग होता है। अन्य मनीषियों ने कहा है कि अवश्य आश्रमी एवं अनाश्रमी व्यक्तियों के कर्मों का विद्या में उपयोग है, किन्तु कंवल नित्य कर्मों का ही उपयोग होता है।

संज्ञेप शारीरककार ने अपने गुरुवर श्री सुरेश्वराचार्य जी के पच् का पोषण करते

हुए सभी नित्य और अनित्य कर्मी का उपयोग विविद्धा में बताया है-

एकाहाहीनसत्रद्वयविहितानेककमानुभाव-

ध्वस्तस्वान्तापराधाः कथमि पुरुवाश्चिद्दिस्तां लभनते । यज्ञेनेत्यादिवाक्यं शतपथिविहतं कमैवृन्दं गृहीत्वा,

स्वात्पच्याम्नानसिद्धं पुरुषविविद्धामात्रसाध्ये युनक्ति।। (सं० शा० १।६४)

हतना ही नहीं, ज्ञान में यज्ञादि के उपयोग-मत की आलाचना करते हुए 'विविदिषन्ति'
में इच्छा का प्राधान्य सिद्ध किया है--

प्रत्ययार्थविषयं हि कर्मणाम्, उच्यते विविदिषेयुरित्यतः।

न प्रकृत्यभिहितार्थवेदने वेदवाचि विनियोगशासनम्।। (सं० शा० ३।३३३)

नीवीं विशेषता— अविद्या-लेश' के स्वरूप पर विचार करते हुए (१) कुछ वेदांतियों ने माया का विचेप-शांक को कहा है। तत्त्वज्ञान से अज्ञान की केवल आवरण-शिक का नाश हाता है, विचय-शांक का नहीं; क्योंकि प्रारब्ध-कमें उसे नष्ट होने से बचा लेता है। इसालए जावन्मुक्ति और उसके प्रातपादक शास्त्रों का सामञ्जस्य हो जाता है। (२) दूसरे विद्वानों ने अविद्या के संस्कारों को अविद्या-लेश माना है। (३) अन्य विद्वानों ने जल वस्त्र या जली रज्जु क समान आवद्या की नष्टानुवृत्ति या जाधतानुवृत्ति को अविद्या-लेश कहा है। अथात् जैस अगिन से जला वस्त्र पहनन-आद्न के काम में नहीं आ सकता, केवल उसका आकार-सा दिखलाइ देता है, वेसे हा तत्त्व-ज्ञान से नष्ट या बाधित मूला-आवद्या कुछ समय तक अनुवृत्त (बना) रहता ह, उसे हा आवद्या-लेश कहा जाता ह। (४) श्रीचित्सुखाचाये न इस विषय में अपन गुरुवर से एक नया प्रकाश प्राप्त किया है—

श्रावद्यालशराब्देन मोहाकान्तराक्तितः । ज्ञानस्य प्रतिबन्धाच प्रवलारब्धकर्माभः ॥ लेशानुवृत्तो तज्जन्यकर्मादेरनुवृत्तितः । उत्पन्नात्माववाधस्य जावन्मुक्तः प्रसिध्यति ॥

श्रर्थात् 'श्रविद्या-लेश' श्रविद्या का वह श्राकारान्तर है, जा प्रवल प्रारब्ध कर्म के द्वारा प्रतिबद्ध तत्त्वज्ञान से निवृत्त न होकर जीवन-पर्यन्त बना ही रहता है। इस प्रकार श्रारीर-कर्म श्राद् के बने रहने से तत्त्वज्ञानी की जीवन्मुक्ति निष्प्रत्यूह सिद्ध हो जाती है।

अभिप्राय यह है कि संसार का कारण मूल अज्ञान तो एक ही है। परन्तु उसके आकार तीन होते हैं—(१) प्रपञ्चगत सत्यत्व-भ्रम का हेतु, (२) अर्थिक्रया-समथे वस्तु का कल्पक और (३) अपरोत्त प्रतीति के विषय आकार का कल्पक। अद्वेत-सत्यत्व का हढ़ निश्चय हो जाने पर अविद्या का प्रथम आकार निवृत्त हो जाता है और तत्त्व-

#### ( AB )

साज्ञात्कार से दूसरा आकार विनष्ट हो जाता है। तीसरा आकार जीवन्मुक्त विद्वान में भी बना रहता है। केवल समाधि अवस्था में वह आकार तिरोहित होता है, व्युत्थान दशा में वह देहाभास, जगदाभास आदि का कारण बनता है। भोग-द्वारा प्रारब्ध रूप प्रतिबन्धक की समाप्ति हो जाने पर वह आकार नष्ट हो जाता है तथा विद्वान् विदेह कैवल्य का लाभ कर लेता है।

संदोप शारीरककार ने तो पहले कहा है कि तत्त्व-साचात्कार से निःशेष अज्ञान नष्ट हो जाता है, अज्ञान का कोई भी अंश अवशिष्ट नहीं रहता , विद्वान सद्योमुक्त हो जाता है। सम्भवतः इनका यही पच सिद्धान्त-लेश-संप्रह में उल्लिखित हुआ है--"सर्वज्ञात्मगुर-वस्त विरोधिसाज्ञात्कारोदये लेशतोऽप्यविद्याऽनुवृत्त्यसम्भवाद् जीवन्मुक्तिशास्त्रं श्रवणादि-विध्यथैवादमात्रम्।" किन्तु संद्येप शारीरककार ने त्रागे चलकर "यद्वा विद्वदुगोचरं योज-नीयम्" (सं० शा० ४।४०) आदि ऋोकों से जीवन्मुक्ति का समर्थन भी किया है। सं० शा० ४।४६ में उद्धृत "भूयश्चान्ते विश्वमायानिवृत्तिः" ( श्वेता० १।१० ) इस अति का अर्थ करते हुए श्री मधुसूदन सरस्वती ने माया के तीन त्राकारों का स्पष्ट उल्लेख किया है-"तस्य हरशब्दोदितत्रहाण त्राभिमुख्येनाहं त्रह्यास्मीत्येवंक्पाद् ध्यानादाद्रेण निरन्तरं दीर्घकालचिन्तनात् द्वेतसत्यत्वश्रमहेतुभूतमायालेशो निवर्तते, ततो ध्यानपरिपाकसाचात्काराद् योजनाद् द्वैते व्यावहारिकसत्यत्वभ्रमहेतुभूतमायालेशो निवर्तते । भूयस्य तत्त्वभावादनावृत-पूर्णव्रह्मात्मत्वरूपस्वभावाद् अन्ते प्रारब्धकर्मणां भोगेन च्चये हैते प्रातिभासिकत्वभ्रमहेतुभूत-मायालेशस्याऽवशिष्टस्य निवृत्तिरित्येवं विश्वमायानिवृत्तिस्तत्त्वबोधाद्भवतीत्यर्थः।" इससे यह नितान्त स्पष्ट है कि द्वैत में पारमार्थिक सत्यत्व-भ्रम के कारणभूत प्रथम आकार की निष्टत्ति ऋद्वेत-सत्यत्व के दृढ़-निश्चय से हो सकती है। प्रपञ्च में व्यावहारिक सत्यत्व भ्रान्ति का कारण्रूप द्विताय आकार तत्त्व-साचात्कार से निवृत्त होता है श्रीर द्वैत में प्रातिभासिक सत्यत्व-भ्रम का आपादक तृतीय आकार, जिसे अविद्या-लेश कहा जाता है, प्रारब्ध-कर्म के नाश से नष्ट होता है। इस प्रकार "भूयश्चान्ते विश्वमायानिवृत्तिः" का यह क्रम स्थिर होता है कि प्रथमतः ज्ञान से भूयो निवृत्ति अर्थात् अविद्या के दो श्राकारों की निवृत्ति होती है, तदनन्तर अन्तं=प्रारब्ध-कर्मों का अन्त हा जाने पर विश्वमाया-निवृत्ति=माया के समस्त आकारों की निवृत्ति हाती है।

"मायाभिः पुरुष्त्पः"—इस श्रुति में भी बहुवचन से माया के तीन आकारों की सूचना मिलतों है। पूर्णतया गवेषणा करने पर यह सिद्धान्त स्थिर होता है कि माया के कथित प्रथम और तृतीय आकार अविद्या हैं, जो कि जीव का व्यष्टि बन्धन है, इसकी निवृत्ति ज्ञान से होती है। द्वितीय आकार माया नाम का समष्टि बन्धन है, इसकी निवृत्ति अभिध्यान या भक्ति से होती है। अतः भक्ति और ज्ञान का समुचय ही मोच का मुख्य हेतु सिद्ध होता है।

सम्यग्ज्ञानिभावसुः सकलमेवाज्ञानतत्सम्भवं , सद्यो वस्तुवलप्रवर्त्तनमरुद्व्यापारसंदीपितः । निलेंपेन हि दंदहीति न मनागप्यस्य रूपान्तरं , संसारस्य शिनष्टि तेन विदुषः सद्योविमुक्तिष्ट्रं वा ॥ ४।३८ ॥ द्सवीं विशेषता—अविद्या-निवृत्ति का स्वरूप क्या है ? यह प्रश्न भी बड़ा जिटल है, क्योंकि उसे सन् मानने पर द्वैतापत्ति, असत् मानने पर उसमें ज्ञान-साध्यत्व नहीं बनता, सदसत् विरुद्ध उभयरूप मानना सम्भव ही नहीं तथा सदसत् दोनों से विलच्चण मानने पर मोच्चावस्था में अज्ञान की सत्ता माननी पड़ जाती है—सत् और असत् दोनों से विलच्चण पदार्थ को वेदान्त-सिद्धान्त में अनिवेचनीय माना जाता है, अनिवर्चनीय जगन् का उपादानकारण अज्ञान है। मोच्चावस्था में कुछ भी अनिवेचनीय मानने पर उसका उपादान कारण अज्ञान भी वहाँ मानना ही पड़ेगा; क्योंकि उपादान के विना कार्य की सत्ता कैसे सिद्ध होगी ? किन्तु अज्ञान ही बन्धन है, उसके रहने पर मोच्च कैसे सम्भव होगा ?

चक्त प्रश्न का उत्तर देते हुए कुछ विद्वानों ने वही दृष्टि अपनाई है, जिसका प्रथम स्त्रोत नासदीय सुक्त है और अन्यान्य दार्शनिकों ने तत्त्व-निरूपण के अवसर पर जिस दृष्टि को अपनाया है। प्रपद्ध का तत्त्व बनाते हुए लंकावतार सूत्र में कहा गया है— "न सन्नासन्न सद्सद् यदा लोकं प्रपश्चित ।"

नागाजु न भी धर्मधातु का निरूपण करते हैं—
"न सन्नासन्न सद्सद्धर्मो निर्वर्तते यदा।" ( मा० का० १।७ )

त्रार्यदेव भी त्रपने चतुःशतक में कहते हैं—

"सद्सत् सदसच्चेति यस्य पत्तो न विद्यते"

जहाँ नासदीय सूक्त ने दो कोटियों का निराकरण करके तृतीय कोटि विहित रक्खी थी; वहाँ इन लोगों ने तीन कोटियों का निषेध करके चौथी कोटि कायम की। तीसरा दल आया, उसने इन चारों कचाओं को लाँचकर पाँचवीं भूमिका में पैर रखा—

भारा कजाश्री का लाधकर पाचवा मूमिका से पर रखा— "न सन्नासन्न सदसन्न चाष्यमनुभयात्मकम्।

चतुष्कोटिविनिर्मुक्तं तत्त्वं माध्यमिका विदुः।"

लंकावतार सूत्र में भी कहा है-

"यच्च न सन्नासत्, तच्चतुष्कोटिबाह्यम्"

श्रीगौड़पादाचार्य ने भी त्रात्मतत्त्व या धर्मधातु का निरूपण किया है—

"अस्ति नास्त्यस्तिनास्तीति नास्ति नास्तीति वा पुनः।

चलस्थिरोभयाभावैरावृग्णोत्येव बालिशः॥" ( मां का ४।५४ )

श्रविद्या-निवृत्ति का स्वरूप बताते हुए संज्ञेपशारीकार ने कहा— "सदसत्सदसद्विकल्पित–प्रतिपज्ञैकवपुविर्निवर्तनम् । तमसोऽभ्युपगम्यतेऽन्यथाऽनुपपत्त्यापतनैकहेतुतः ॥" (सं०शा० धा१२)

तमसोऽभ्युपगम्यतऽन्यथाऽनुपपत्त्यापत्तनकहतुतः ॥" (स० शा॰ ४। ४) इस विषय में संदोप शारीरककार समन्वयात्मक दृष्टि रखते हैं, क्योंकि वे अविद्या-

इस विषय में सत्तेप शारीरककार समन्वयात्मक द्वाष्ट्र रखत है, क्यांक प आप निवृत्ति के इस पञ्चम पत्त में त्राग्रह न करके ब्रह्मसिद्धिकार का भी पत्त मानते हैं—

"त्रथवा चितिरेव केवला, वचनोत्पादितबुद्धिवर्त्मना। परमात्मतमोनिवृत्तिगीविषयत्वं समुपैत्युपाधिना॥"

(सं० शा० ४,१५)

## ( पू६ )

# श्रनुवाद श्रोर अनुवादक

करता था, उसी समय मैं ने गुरुदेव से प्रार्थना की थी कि आप "संतेप शारीरक प्रंयं का हिन्दी में अवश्य अनुवाद कर दें, क्योंकि यह प्रंथ अत्युत्तम है और आपकी अध्यापन-शैली भी बहुत मधुर है। विविध छन्दों के मनोहर-कलेवर में जो वेदान्त-रहस्य निहित है, उस पर पूर्ण प्रकाश आप ही डाल सकते हैं। मेरी प्रार्थना मानकर दयार्णव गुरुदेव ने एक वर्ष में ही इसका अनुवाद कर दिया था। सन् १६४३ ई० में गुरुदेव को विदेह कैवल्य का लाभ हो गया। खेद है कि अपनी कृति का प्रकाशन वे देख न सके। इतना सुन्दर अनुवाद कर पाना श्रीगुरुदेव का ही काम था। छन्दों का ज्ञान भी उन्हें पूर्ण था। सभी छन्दों के नाम और लक्षण दे दिये हैं। उनकी हिन्दी भाषा भी बहुत सुलक्षी हुई है। सरल-सरस शब्दों में गम्भीर-भावों को वैसे ही कह डाला है, जैसे कोई सुयोग्य वैज्ञानिक विज्ञान की जटिल प्रन्थियाँ खेल-खेल में बच्चों को समक्षा दे। कहीं-कहीं दीर्घ समासगमित स्रोकों की लम्बी-लम्बी पंक्तियाँ फौलादी दीवार-सी अभेदा प्रतीत होती थीं। गुरुद्व के हिन्दी अनुवाद ने उन्हें अत्यन्त सुगम बना डाला है। इससे जिज्ञासुओं और छात्रों का उपकार तो हुआ ही है, साथ-साथ राष्ट्रभाषा की श्रीवृद्धि भी हुई है।

यह अनुवाद वर्षों तक यों ही पड़ा रहा। लोगों को पता लगा, तो वे छपाने का आग्रह करने लगे। हमारे पुराने साथी, वाराणसेय उदासीन संस्कृत विद्यालय के छुलपति श्री स्वामी कृष्णानन्द जी तथा श्री स्वामी असङ्गानन्द जी वेदान्ताचार्य आदि सहानुभावों ने भी प्रवल अनुरोध किया कि इस महान उपयोगी अनुवाद को शीघ्र प्रकाशित करा देना चाहिए। हमारे पट्ट शिष्य दशैनरत्न, वेदालंकार सर्वानन्द जी को भी प्रेमियों ने प्रकाशन के लिए विवश किया। ये पूर्णतया तत्पर हो गये।

त्रार्थिक-भार श्रद्धालु भक्तों ने त्रोट लिया, त्रब कमी केवल एक सम्पाद्क की रह गई। सम्पादन-कार्य लिखने से भी कठिन होता है। सम्पादन-कला में निपुण व्यक्ति ही सुन्दर सम्पादन कर सकता है। इस कार्य के लिए मैंने उत्साहमूर्ति श्रीस्वामी योगीन्द्रानन्द, न्यायाचार्य को चुना। इन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। इन्हों विद्यालयीय प्रबन्ध एवं त्रध्यापन त्रादि कार्यों में व्यस्त रहना पड़ता है, फिर भी साहसिक व्यक्ति दायित्वपूर्ण कार्यों का त्रधिक-से-अधिक भार उठाने में सदैव तत्पर रहते हैं। श्रम-भीक्त्व मानवता का कलक्क है त्रौर श्रम-श्रुरत्व मानवता का प्राण है। गाढ़ श्रम में निरत महामानव को जो त्रानन्द मिलता है, वह फूलों की शय्या पर पाइर्व-परिवर्तनशील त्रकर्मण्य, त्रलस, प्रमादी व्यक्ति को स्वप्न में भी प्राप्त नहीं हो सकता। स्वामी योगीन्द्रानन्द के द्राथक परिश्रम का फल है कि गुरुदेव के वर्षों से पड़े त्रप्रकाशित प्रथ का प्रकाशन हो सका। त्राशा है—वेदान्त-प्रेमी सज्जन इससे लाभ उठायेंगे।

श्रौतमुनि निवास वृन्दावन (मथुरा) २४-२-१६५७

विद्वद्वशंवदः स्वामी गंगेश्वरानन्द Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

# भ खू का धू म ज म त' म ज ज ज ज



ल त ज म तो थ न प ख लान में तू है हो



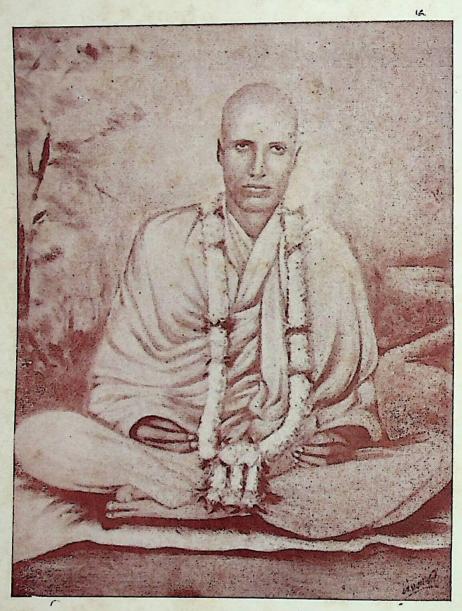

परमहंस परित्राजकाचार्य श्री १०८ स्वामी रामानन्द जी महाराज

## भावदीपिका के निर्माता श्री स्वामी रामानन्द जी महाराज

कुलं पवित्रं जननी कृतार्था वसुन्धरा पुण्यवती च तेन। अपारसंवित्सुखसागरेऽस्मिन् लीनं परे ब्रह्मणि यस्य चेतः॥

जिस महात्मा का चित्त ब्रह्म में लग जाता है उसका कुल पवित्र है, जननी कृत-कृत्य हो जाती है, पृथ्वी ऐसे पुरुष से पुण्यवती बनती है श्रीर श्रपार संसार-सागर में वही सुखी श्रीर सफल होता है।

संसार की प्रत्येक अवस्था में जिनका जीवन विपत्ति और वाधाओं पर विजय प्राप्त करके आध्यात्मिक उत्थान में तत्पर रहता है, वे ही विश्व में गौरव पाते हैं और उन्हीं

के पवित्र जीवनों से इतिहास बनता है।

अपने सुख, स्वार्थ और कल्याण में सभी प्रयत्नशील रहते हैं; परन्तु जिनके मन् में पर-हित बस जाता है, लोकोपकार की बुद्धि से जो अपने पिवत्र जीवन को जनता-जनाईन की सेवा में अपित कर देते हैं, उन्हें विश्व के वैभव विचलित नहीं कर सकते, दुःखों की चट्टानों पर चढ़ते हुए वे सहज-स्वभाव से कठिनाइयों के ऊँचे-ऊँचे पर्वतों को पार कर जाते हैं। आजीवन बुराइयों के साथ उनका युद्ध चलता है और वे साहस तथा धैर्यपूर्वक अकेले ही लड़ते हुए विजय प्राप्त करते हैं।

विश्व में विजय सभी चाहते हैं, परन्तु विजयी वे होते हैं जो आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक बल संचित करके उस जगत्-नियन्ता विश्वम्भर पर अटल विश्वास रखते हैं। अन्य सब बलों से चरित्रबल का अधिक महत्त्व हैं, उसी के द्वारा महापुरुष अपने चिर संचित और सुरच्तित ज्ञान-शक्षों से कीर्ति कामना, पद-प्रतिष्ठा, प्रलोभन और पाप के पुर्झों को काटकर अपना निष्कंटक ब्रह्म-मार्ग बनाते हैं, उस पर चलकर केवल वे ही जीवन के अन्तिम लच्य पर नहीं पहुँचते, बल्कि लच्च-लच्च नर-नारी उनके प्रमाणित पथ पर चलकर प्रत्यच्च ब्रह्म का अनुभव करते हैं। वे सन्त महात्मा और महान् व्यक्ति धन्य हैं जो अपना जीवन उत्सर्ग करके प्राणिमान्न के लिए पुण्य-पथ का निर्माण करते हैं। भर्तृहरि जी के कथनानुसार —

सन्तः स्वयं परिहते विहिताभियोगाः।

त्रार्थ — सन्त पुरुष पर-हित में ही अपना हित समभते हैं। पर-हित बस जिनके मन माँही। तिन कहँ जग दुर्लभ कछु नाँही॥

यह विशेषता केवल भारतीय महापुरुषों में ही पायी जाती है कि वे अपनेपन को अपने त्याग और तपस्या में स्वाहा करके ऐसा महायज्ञ करते हैं जिससे राष्ट्र में नव-जीवन का संचार होकर प्रत्येक व्यक्ति में प्राण पड़ जाते हैं। महात्माओं के लच्चण ही विलच्चण होते हैं—

प्रियप्राया वृत्तिः विनयमधुरो वाचि नियमः।
प्रकृत्या कल्याणी मितरनवगीतः परिचयः।
पुरो वा पश्चाद् वा तिद्दमविपर्यासितरसम्,
रहस्यं साधूनामनुपिध विशुद्धं विजयते॥

#### ( ५도 )

महापुरुषों का श्राचरण प्रायः लोक-प्रिय होता है, उनकी वाणी नियमित, संयमित, विनस्र और मीठी होती है, उनकी बुद्धि परोपकार में ही लगी रहती है। श्रादि से अन्त तक उनका परिचय पित्रता से श्रोत-प्रोत होता है श्रीर उनके जीवन के गुप्त रहस्य जीवन-काल में ही तथा ब्रह्मलीन हो जाने पर एकरस, निर्मेल निविकार स्फटिक की आँति होते हुए संसार के लिये उन्नति का पथ-प्रदर्शन करते हैं।

श्राज हम पाठकों की मेवा में ऐसे ही महापुरुष का जीवन उपस्थित कर रहे हैं जिन्होंने अनेकों विलक्षण शक्तियों पर अधिकार करके भी अपने आपको लोकेषणा और वित्तेषणा मे सुरिचत रक्खा; यश, मान, प्रसिद्धि पाने की भावना को उन्होंने कभी अपने पास भी न आने दिया।

परिचय — पूर्वी पंजाब प्रान्त के लुधियाना नगर के समीप सतलुज नदी के दिल्ला तट पर नत्थूमाजरा गाँव हैं। उसी ग्राम में एक परम तपस्वी यशस्वी विद्वान सारस्वत ब्राह्मण पं० गोपालदेव शर्मा निवास करते थे। उन्हीं के यहाँ संवत् १६४३ फाल्गुन शुक्ला १३ को प्रात: स्मरणीय श्रीस्वामी रामानन्दजी महाराज का जन्म हुआ। उनका जन्म-नाम वासुदेव शर्मा था। बाल्यकाल में ही आपकी माता श्रीमती द्यादेवी का स्वर्गवास हो गया। अपने पिताजी की देख-रेख में स्वामीजी का पालन-पोषण होने लगा। लगभग ५ वर्ष की अवस्था में ही आपको संस्कृत के सरल श्लोक याद हो गये थे और जब स्वामी जी मधुर वाणी से उनका शुद्ध उच्चारण करते तो श्रोता मुग्ध हो जाते थे। आपकी स्मरण-शक्ति का चमत्कार देखकर आपके पिताजी को यह विश्वास हो गया था कि आप विश्व की एक दिव्य विभूति होंगे। अभी आप आठ वर्ष के भी न हो पाये थे कि आपके पिताजी भी इस तुच्छ शरीर को छोड़कर परम आत्मा में विलीन हो गये।

माता-पिता का देहावसान हो जाने पर वालक वासुदेव जी अकेले ही रहने लगे और शनैः शनैः एकान्तवास के परम अभ्यासी वन गये। सुप्त संस्कार जागे, 'होनहार विरवान के होत चीकने पात' के अनुसार वासुदेव जी को पारिवारिक जीवन का कोई आकर्षण न रहा, स्वतः ही साधना का शारम्भ हो गया और वैराग्य के लच्चण प्रकट होने लगे।

दीन्ना-ग्रह्ण — वासुदेव जी के गाँव के पास ही राजगढ़ में सुप्रसिद्ध तपस्वी महात्मा गोपीराम जी तप किया करते थे। उनके सत्संग में वहुत से साधक महात्मा पंचारिन तपा करते थे। वालक वासुदेव भी घर की तरफ से उदास होकर महात्मा गोपीराम जी की सत्संगति में वैठने लगे। वासुदेव जी की चेष्टात्रों से महात्मा गोपीराम जी ने यह जान लिया था कि यह एक होनहार वालक आगे सिद्ध-पुरुष होगा। वे अत्यन्त स्नेह और आदर से वासुदेव को अपने सत्संग में वैठाने लगे।

महात्मा गोपीराम जी के तपस्वी शिष्यों में एक आत्यन्त परोपकारी आयुर्वेद-वनस्पति-विज्ञान के वेत्ता, आत्यन्त तेजस्वी, यशस्वी, मनस्वी, महात्मा सुन्दरदास जी थे। उनका विशेष ध्येय निस्वार्थ और निर्द्धन्द्व होकर परमार्थ-साधन करना था। हिन्दी और संस्कृत के आप अच्छे ज्ञाता थे।

#### ( 3y )

संवत् १६५६ के प्रसिद्ध अकाल के समय ईसाई मिशनरी स्थान-स्थान पर भारतवर्ष की गरीबी का लाभ उठाकर चार-चार पैसे की धर्मार्थ ख्रोषधियाँ देकर भारत को ईसाई बनाने के लिये प्रयत्नशील थी। बहुत से भोले-भाले अनजान भारतवासी इनके फेर में पड़ गये। महात्मा सुन्दरदास जी ने हिन्दु आं की यह दुईशा देखकर धर्म-प्रचार और आयुर्वेद-प्रचार में विशेष भाग लिया और अपने तप, त्याग तथा अथक परिश्रम से स्थान-स्थान पर धर्मार्थ औषधालय खुलवा दिये। बिहार उत्तर प्रदेश, सिन्ध, पंजाब आदि सभी प्रान्तों में उनके भेजे हुए शिष्यों ने अत्यन्त प्रसिद्ध वैद्य बनकर सेवा कार्य किया। अहमदा-वाद कांकरिया तालाब अखण्डानन्द-आश्रम के प्रसिद्ध सहन्त स्वामी घनानन्दजी इन्हीं के विद्यार्थियों में से थे।

वालक वासुदेव सहात्मा सुन्दरदासजी से विशेष प्रभावित थे और उनमें परम श्रद्धा रखते थे। वयोवृद्ध तपोमूर्ति महात्मा गोपीराम जी की आज्ञा से वासुदेव जी ने महात्मा सुन्दरदास जी से ११ वर्ष की आयु में उदासीन-दीचा लेली। अब वासुदेव जी आज नाम रामानन्द रखा गया।

रामानन्द जी ने गुरु जी की सेवा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त किया, तत्पश्चात् उनकी आज्ञा लेकर आप काशी पधारे और व्याकरण, साहित्य, न्याय और वेदान्त आदि शास्त्रों का गहरा अध्ययन किया। संस्कृत और हिन्दी दोनों के ही आप प्रकाण्ड विद्वान सममे जाते थे।

त्रापने चारों धाम की यात्रा के बहाने देश की दुर्दशा का अध्ययन और निरीच्चण किया। हिन्दुओं के वैदिक संस्कारों को लुप्त होते देखकर त्रापने भारत की दशा सुधारने का संकल्प किया। चारों त्रोर घूमते हुए त्राप श्री द्वारकाधीश जी के दर्शन करके कराची पधारे त्रोर वहाँ हिन्दुओं पर विधमियों का पूरा प्रभाव देखकर वहीं से धर्मप्रचार का कार्य प्रारम्भ करने का विचार किया।

कराची से नगर, ठहा आदि सिन्ध के सम्पूर्ण नगरों में प्रचार करते हुए आप मुलतान होते हुए पंजाब लौट आये। सिन्ध में तथा अन्य प्रान्तों में धर्म की दुर्दशा देखकर आपने यह निर्णय किया कि कुछ एक व्यक्तियों को योग्य कर्म-कुशल एवं विद्वान् बनाकर समस्त भारत में हिन्दृ धर्म का व्यापक प्रचार कराना चाहिये।

महात्मात्रों के संकल्प सत्य होते हैं, उनके पूरा होने में देर क्यों होगी ? स्वामी रामानन्द जी शीघ्र ही स्थान-स्थान पर विद्यालय, पुस्तकालय और धर्मप्रचार आदि के आयोजन करने में जुट गये।

भगनान् की कृपा-वृष्टि में किसका भाग्य अंकुरित नहीं होता ? वह सर्वशक्तिमान् सर्वेश्वर समय-समय पर कर्तव्य और धर्म का उपदेश देने के लिये योग्य व्यक्तियों को अपनी शक्ति से सम्पन्न करता है और महापुरुषों को महान् आत्माओं से मिलाकर सृष्टि का यथावत् संचालन करता रहता है। इन्हीं दिनों जब कि स्वामी रामानन्द जी को धर्म प्रचार तथा सेवाकार्य की अत्यन्त आवश्यकता का अनुभव हुआ, तब एक होनहार वालक उनके सम्मुख आया। हाव-भाव और चाल-ढाल से प्रत्येक बालक की पहिचान हो जाती है कि उसका भविष्य कैसा होगा ? स्वामी रामानन्द जी ने इस बालक में हिन्दू जाति के लिये

सर्वस्व अपण कर देने के गुण देखें और अपने धर्म-प्रचार तथा सेवाकार्य के मनोरथों की पूर्ण करने की प्रतिभा उसमें पाई। श्रीस्वामी जी ने बालक को दीचा देकर उसका नाम 'गंगेरवरानन्द' रखा। यह घटना सन् १६१० के लगभग की है। गुरुवर ने संस्कृत पढ़ने के लिए आदेश दिया। आगे से प्रार्थना की गई—महाराज! सुना है कि संस्कृत बहुत ही कठिन भाषा है, मैं उसे कैसे पढ़ सकूँगा १ श्री स्वामी जी ने तुरन्त उत्तर दिया— इरते क्यों हो १ पढ़ने का कुछ भी यत्न तो करो, मैंने ऐसा आशीर्वाद दे रखा है कि दिनों में वह काम पूरा कर लोगे, जो अन्य छात्र वर्षों में भी नहीं कर सकते। हुआ भी वैसा ही, श्री स्वामी गंगेरवरानन्दजी महाराज काशी में मुक्किल से २ वर्ष रहे होंगे, उतने समय में ही आपका इतना बड़ा विशाल अध्ययन सम्पन्न हो गया।

श्रपने पाण्डित्य, परिश्रम, प्रयत्न श्रौर प्रेम से स्वामी जी ने श्रपने शिष्य को पढ़ालिखाकर संस्कृत तथा हिन्दी का प्रकाण्ड पण्डित बना दिया। शारत का धार्मिक जगत्
श्री स्वामी रामानन्द जी महाराज की इस महती कृपा का सदैव श्राभारी रहेगा, जिसके
द्वारा उन्होंने भारत को एक यशस्वी मनस्वी वेददर्शनाचार्य महामण्डलेश्वर श्री स्वामी
गंगेश्वरानन्द जी जैसी श्रनुपम देन दी है। बीसवीं शताब्दी के धार्मिक इतिहास में यह
गुरु-शिष्य-मिलन की घटना चिर-स्मरणीय रहेगी।

शनैः शनैः श्री गंगेश्वरानन्द जी ने गुरु जी की पूर्ण कृपा प्राप्त करली। सर्वश्री गुरुदेव ने भी योग्य शिष्य पाकर श्रपने तप, विद्या तथा सिद्धियों द्वारा उन्हें पूर्ण वनाने में कुछ डठा नहीं रक्खा। शिच्चा पूर्ण होने पर श्री स्वामीजी ने गंगेश्वरानन्द जी को श्राशीर्वाद वरदान श्रीर श्रादेश दिया—

'सेवा-सद्भाव श्रीर प्रखर-बुद्धि से तुम वेद-वेदाङ्ग श्रीर निखिल शास्त्रों में निष्णात होकर मानवीय जीवन के परम लच्च को प्राप्त करो। धर्म-प्रचार श्रीर सेवा-व्रत लेकर तुम भारत के श्राम-प्राम में श्रमण करो। सर्व-प्रथम सिंध में जाकर हिन्दू-धर्म को जागरित करो।'

महामण्डलेश्वर वेद दर्शनाचार्य श्री १०८ स्वामी गंगेश्वरानन्द जी आज तक अपने गुरुदेव की आज्ञा का पालन करते हुए धर्म-प्रचार में संलग्न हैं और अपने सत्-संकल्पों से तथा गुरुदेव के प्रसाद से उनके प्रयत्न सफल हुए। अहमदाबाद में विशाल वेद-मन्दिर, काशी में श्री उदासीन संस्कृत विद्यालय, वृन्दावन में श्रीत-मुनि निवास, हरिद्वार और अमृतसर के रामधाम आश्रम उनकी सफलता के प्रमाण में अपना मस्तक ऊँचा उठाये हुए हैं।

श्रीस्वामी रामानन्द्जी का जीवन अत्यन्त सरल और सादा था। इकहरा शरीर उन्नत ललाट, तेजपूर्ण नेन्न और शुद्ध हृद्य को धारण करके वे न्नह्म में लीन रहते थे। उत्साह और धेर्य के वे साज्ञात स्वरूप थे। उदासीन सम्प्रदाय में रहकर उन्होंने हिन्दू-जाति के संगठन का सफल प्रयत्न किया। यशालिप्सा अथवा लोकेषणा वित्तेषणा उनको छू तक नहीं गई थी। अन्तिम समय में श्रीस्वामीजी महाराज सब ओर से ध्यान हटाकर योग-युक्त हो गये थे। अधिकांश समय समाधि अवस्था में व्यतीत होता था। शरीर की कुछ सुधि शेष न रह गई थी। उनके शिष्य बहुत कुछ प्रार्थना करते; परन्तु उत्तर यही मिलता कि—

'अब इस शरीर का कार्य पूर्ण हो चुका है। अधिक जीने के मोह से इसे व्यर्थ क्यों बसीटा जाय।'

#### ( 49 )

श्रीस्वामी गंगेश्वरानन्द जी ने एक दिन प्रेम से प्रेरित होकर कहा कि महाराज हमं तो आपके आदेशानुसार धर्म-प्रचार में लगे रहे और कुछ सेवा न कर पाये, अब आप हम सबको छोड़कर ब्रह्मलोक-यात्रा की तैयारी कर रहे हैं। स्वामीजी ने उत्तर दिया— पैर द्वाना आदि सेवा तो चार पैसे का नोकर भी कर सकता है, किन्तु आप जो काम कर रहे हैं, यह कोई महापुरुष ही कर सकते हैं, मेरी यही सच्ची सेवा है।

स्वामीजी ने फिर प्रश्न किया कि अब इमारा क्या कर्तव्य है ? गुरुजी ने कहा— इमने तुम्हें कर्तव्य निर्णय करने के योग्य बना दिया है। गुरु वही है जो शिष्य को स्वयं में समर्थ और पूर्ण बना दे।

श्रीगुरुदेव स्वामी रामानन्दजी की श्राज्ञामुसार उनके शरीर त्यागने के पाँच दिन पूर्व से ही शुद्ध ब्राह्मणों द्वारा गायत्री-जप और गीता-पाठ होंने लगा। श्राश्चर्य तो यह है कि मौन-प्रेरणा से उनके समस्त प्रेमी तथा श्रनेक वयोवृद्ध महात्मा उनके शरीर त्यागने से पूर्व श्रपने-श्राप एकत्र हो गये।

एक दिन रात्रि को एक वृद्ध महात्मा को भ्रम हो गया कि स्वामीजी का शरीर शान्त होने जा रहा है; अतः गोदान करा देना चाहिये। स्वामीजी ने वात सुन ली और कहा--

'त्रभी गोदान का समय नहीं आया, आप सब विश्राम करें।'

प्रातःकाल चार बजे स्वामीजी ने भूमि-श्रासन कराया श्रीर श्राज्ञा दी कि गायत्री, गीता श्रीर उपनिषदों का पाठ प्रथक् पृथक् चलता रहे। सन् १६४३ नवम्बर, मङ्गलवार, मार्गशीर्ष कृष्णा एकादशी; संवत् २०००, प्रातः ६ बजकर २० मिनट पर स्वामीजी श्रचानक उठकर बैठ गये श्रीर पद्मासन लगाकर श्रोंकार का पवित्र उच्चारण करते हुए इस श्रसार संसार से विदा हुए।

उनके पवित्र संकल्प, अथक परिश्रम तथा धर्म-प्रचार की भावना से आज भारतवर्ष में उदासीन सम्प्रदाय में अनेक विद्यालय, अन्न-चेत्र, औषधालय आदि खुले हुए हैं और अनेक विद्वान, प्रचारक तथा लेखक उत्पन्न हो गये हैं। यद्यपि सोसाइटियों के रिजस्टरों में उनका नाम अङ्कित नहीं हुआ, बड़ी-बड़ी स्टेजों पर उन्होंने लम्बे-लम्बे व्याख्यान नहीं दिये, अद्भुत करामातें नहीं दिखाई और अपने जुल्लूस नहीं निकलवाये, तथापि उनके जीवन का ठोस कार्य धार्मिक जगत् में एक ऐसी भावना जगा गया है, जिससे स्वामीजी सदा के लिए अमर हो गये हैं। उनकी शिष्य-परम्परा में महामण्डलेश्वर वेद दर्शनाचार्य स्वामी गंगेश्वरानन्दजी महाराज तथा इनके शिष्य श्रीस्वामी सर्वानन्दजी मण्डलेश्वर दर्शन-रत्न अलौ-किक विद्वान और सुप्रसिद्ध व्याख्याता हैं। हिन्दू-जाति को इनसे बहुत कुछ प्राप्त हुआ है और बहुत कुछ प्राप्त होने की आशा है। ऐसे महात्माओं के चरित्र से प्रत्येक व्यक्ति को शिचा लेनी चाहिये।

मानव-धर्म, फरवरी १६४५ में दिये गये भी स्वामी हंससुनिजी, राजयह, विहार के लेख से।

# संशोधनिका

| <b>त्रशुद</b>  | शुद्ध               | वृष्ठ | पंक्ति | त्रशुद        | शुद्ध          | पृष्ट  | पंक्ति |
|----------------|---------------------|-------|--------|---------------|----------------|--------|--------|
| a a            | a                   | 9     | १०     | रूद्धा        | रुद्धा         | २०५    | १७     |
| देशास          | देशस                | २     | 32     | ₹             | 1              | २२५    | २३     |
| निमिमे         | निर्ममे             | 5     | 28     | व्रत          | त्रत           | २२६    | 18     |
| गति प्रधानम    | गतिप्रधानम्         | १२    | ३२     | पिवे          | पिबे           | २२६    | 35     |
| <b>उत्पन्न</b> | उपपन्न              | 39    | २०     | ४३३           | 848            | 288    | १५     |
| चित            | चिति                | 30    | २०     | विघि          | विधि           | રપૂર્  | २६     |
| दुत            | दुत                 | ३्८   | 38     | गुण वाक्यों   | सगुणवाव        |        | 35     |
| सड़ेगी         | पड़ेगी              | 80    | २०     | श्रतसेय:      | श्रवसेय:       | २६२    | त्इर   |
| प्रातृ         | प्रमातृ             | 80    | २६     | त्रादरण       | त्राहरण        | २६३    | ų      |
| अघि-           | अधि                 | 83    | 3      | प्रतीयते      | प्रतीतये       | २७०    | २०     |
| स्फुटितमु      | स्फुटमु             | ųą    | ર્ષ    | गजत           | जगत            | २७३    | शीर्षक |
| शस्त्रों       | शास्त्रों           | ६४    | १७     | वाक्यगतं      | वाच्यगतं       | २७४    | 35     |
| त्रापतेत       | श्रापतेत्           | ६४    | २७     | दृष्ट         | द्या           | 283    | 33     |
| यद्त्र         | यदात्र              | ७२    | १२     | कथयत्         |                | રદ્ય   | २६     |
| पाधि-          | पाधिमत्             | 58    | 28     | उत्पत्ति      | उपपत्ति        | 380    | ર્ષ    |
| स्तट           | तट                  | 28    | ર્ષ્   | सत्रों        | सूत्रों        | 388    | १५     |
| ब्यक्तियों     | व्यक्तियों          | 888   | 3      | प्रभित        | प्रमित         | ४२३    | २५     |
| नाना           | ना                  | 888   | १८     | श्रपवग        | अपवर्ग         | ४३६    | शीर्षक |
| चेष्टाः        | चेष्टः              | 888   | १५     | शाद्रुल       | शादुं ल        | पुरु०  | ર્યુ   |
| तुच            | तुभ                 | 180   | २२     | स्यम्         | स्थम्          | प्रश्व | ३०     |
| त्मनसौ         | त्मानमसौ            | १५०   | 5      | सालिनी        | शालिनी         | 48=    | २६     |
| वस्तुना        | वस्तु ना            | १६३   | २७     | साध           | सार्ध          | . पूर् | 88     |
| विशेषण्भीः     | ् विशेष <b>णगीः</b> | २००   | २५     | वान्तसं       | वान्तरसं       | त्रप्र | 3      |
| शब्दे          | शब्दा               | २०१   | २२     | निवृत्त       | निवृत्त        | पू६्   | २१     |
| यदस्य          | पदस्य               | २०४   | २७     | कीई           | कोई            | पूर्ह  | 88     |
| व्यादि         | <b>व्या</b> प्ति    | २०५   | १७     | वोदित:        | बोधितः         | पूज्इ  | 88     |
| कार्यो         | का यो               | २१४   | ३      | <b>उवजाति</b> | <b>उ</b> पजाति | पृष्पू | र्प    |
| नत्र           | नञ्                 | २२५   | १२     | प्रपको        | प्रापको        | युष्ट  | 38     |



# विषय-सूची

| क्र     | विषय पू                                                    | ष्टांक     | <b>寿</b> っ        | विषय                              | पृष्टांक |
|---------|------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-----------------------------------|----------|
|         | ( प्रथम अध्याय )                                           |            | २५. वे            | दान्त की सिद्धार्थता में जैमिनि   |          |
| 3       | मङ्गलानुष्ठान                                              | 8          | •                 | के विरोध का परिहार                | २५६      |
|         | विचार-फल-निरूपण                                            | १७         | २६. क             | ार्यस्वहेतु से चेतन-जन्यत्व का    |          |
|         | प्रन्थारम्भ-समर्थन                                         | २२         |                   | श्चनुमान                          | २७१      |
|         | वन्धाध्यास-निरूपण                                          | २२         |                   | गत् में एकप्रकृतिकत्व का साधन     |          |
|         | श्रध्यास-कारण-निरूपण                                       | ₹.         |                   | वरूप लच्चण, विशेष लच्चण           | २५०      |
| 1000    | ब्रह्मविचार की अगतार्थता                                   | ų,o        |                   | पुणभूत पदों में उपलक्तणार्थत्व    | २८२      |
|         | श्रधिकारी-निरूपण                                           | 48         |                   | न्त्रण-प्रयोजन-निरूपण             | रन्प     |
|         | वाक्यार्थ में विरोध-प्रदर्शन                               | ৩३         | 2.0               | तत्त्रण-समय लदयस्वरूप-निश्चय      | २८७      |
|         | वाक्यार्थ में विरोध-निरास                                  | १०१        | ३२. इ             | प्रनुवादकता के बल पर चेतन-        |          |
|         | त्र्रखण्डार्थ-बोध-क्रम                                     | १२७        |                   | हारणता के विधान की कल्पना         | २८६      |
|         | लच्यार्थ-निरूपण                                            | १३०        | 33.               | जन्मादि-वाक्यों में ब्रह्मानुमान  |          |
| 1 81 32 | ब्रह्म की श्रोपनिषद्त्व-प्रतिज्ञा                          | १५१        | 12.07             | का निराकरण                        | २६०      |
| 2.50    | ्रम्ब का आपानपर्य गायशा<br>स्राखण्डार्थ-व्यवस्थापन         | १६१        | ₹8. ₹             | समन्वय का उपसंहार                 | २६५      |
|         | अक्षण्डाय-ज्यपस्यापः। अध्या की                             | 171        |                   | ( द्वितीय अध्याय )                |          |
| 38      | , आवकारा कार्यार अधारण<br>अनिवार्यता                       | १६२        | 8:                | समन्वय में प्रत्यचादि का विरोध    | ३०३      |
| 6.11    | अनिवायता<br>वेदान्त की प्रसाणान्तर-निरपेन्नता              | १६६        | २                 | समन्वय में प्रत्यज्ञादि के विरोध  |          |
|         |                                                            | १५५        |                   | का परिहार                         | ३०६      |
|         | . श्रज्ञान-स्वरूप-निरूपण                                   |            | 3                 | वेदान्त-वाक्यों की एकात्मपरता     | ३१०      |
|         | . वेदान्त की कार्यपरता का निराकरण                          | १८५        |                   | श्रध्यस्त होने पर भी प्रपद्ध में  |          |
|         | . इष्टसाधनत्वरूप लिङ्थे-निरूपण                             |            | 0.                | सत्य-मिध्या-विभाग                 | : ३१३    |
|         | . शुद्ध पदार्थ में पद-शक्ति-निरास                          | २११        | u                 | विज्ञानवाद के साम्य का खंडन       | 388      |
| २०      | ् अभिहितान्व और अन्विताभिधाः                               |            |                   | स्वप्न श्रौर जाशत की समता         |          |
| 59      | का श्रनुपयोग<br>. सिद्ध में साध्यार्थता                    | २१५<br>२१७ | 200               | का निरास                          | ३१७      |
|         | ्रासद्ध म साध्यायता<br>् निषेध वाक्यों में कार्य-परत्वाभाव |            | The second second | वेदान्त-मत से भिन्न मतों में सत   |          |
|         |                                                            | 285        |                   | मिध्या विभाग की अनुपपत्ति         | ३२०      |
|         | ्रज्ञान में विधेयत्व का श्रभाव                             |            |                   | त्रनात्म-प्रत्यत्त की अतात्त्विकत | 1000     |
| 28      | ' सगुण-वाक्योंका निर्गुण में समन्व                         | यर्प्प     | 1 5.              | अम्रिक्त अत्वर्ध या अत्या रचमत    |          |

( ? )

| 第0          | विषय                               | पृष्ठांक | क० विषय                             | पृष्ठांक   |
|-------------|------------------------------------|----------|-------------------------------------|------------|
| 8.          | परिगामवाद                          | ३२८      | े है, जगत् की श्रमिव्यक्ति का खण्डन | yeu        |
| 80.         | विवर्तवाद                          | ३३३      |                                     |            |
| 28.         | वैशेषिक मत का खण्डन                | ३३५      |                                     | ५०८        |
| 12.         | आरोपादि त्रिविध दृष्टिका निरूप     |          |                                     | प्रश्      |
|             | परभावी वाक्यों से पूर्वभावी        |          | १२ श्रन्योऽन्याध्यास-निरूपण         |            |
|             | वाक्यों की दुवलता                  | રૂપુષ્ઠ  |                                     | प्रिप्     |
| 18.         | संसार की केवल ज्ञान-निवर्त्यत      |          | 11. 11 11 11 11 11 11 11            | प्रह       |
|             | बन्ध-मोत्त्-व्यवस्था               | ३६१      | १५. त्रवान्तर वाक्यों की इयत्ता     | ¥30        |
| १६.         | ब्रह्म ही श्रज्ञान का श्राभय है    | ३७८      | १६ विधि-निषेध वाक्यों की विलच्च णता | 483        |
| १७          | जीव और ईश्वर का वैलच्चण्य          | ३८०      | १७ अन्तरङ्ग-वहिरङ्ग साधन-निरूपण     |            |
| <b>१</b> 5. | वन्ध-मोत्त-व्यवस्थापक शास्त्रों    |          | १८. ज्ञान की उत्पत्ति का अनियम      | 38.        |
|             | का प्रामाण्य-रच्चगा                | ३६७      |                                     | पूप्७      |
| 38.         | कल्पित शास्त्रोंमें भी तत्त्व-बोधक | ता ४०१   | विशेषता                             |            |
| ₹0.         | वेदान्त-मत में पूर्व काण्ड का      |          | २० परित्राजक को इस जन्म में ही      | प्पूप      |
|             | प्रामाण्य-व्यवस्थापन               | 888      | ज्ञान-फल का लाभ                     | पूह्       |
|             | ( तृतीय अध्याय )                   |          | २१ संन्यास का उपयोग                 | पूद्       |
| 3.8         | हान के साधनों का निरूपण            | ४१३      |                                     | ~,,        |
|             | तीव का संसरण-निरूपण                |          | (चतुर्थ अध्याय)                     |            |
|             | प्रपवर्ग-साधन-निरूपण               | ४१६      |                                     | पृह्       |
|             | त्त्वंपदार्थ-शोधन                  | ४३५      |                                     | पू६७       |
|             | वं <b>पद्-</b> लच्यार्थे-प्रद्शीन  | 880      | ३ अविद्या-निवृत्ति का स्वरूप-       |            |
|             | त्पद्-लच्य-निरूपण                  | 880      |                                     | 1६८        |
|             |                                    | ४७८      |                                     | Tor        |
|             | रवर्यादि की आत्मरूपता              |          |                                     | 1.08       |
|             | न निरास                            | ४८१      |                                     | <b>८</b> इ |
| -, d        | त्पत्ति' शब्द का ऋर्थ              | A08      | ७. ईश्वरार्पेण पू                   | <u></u> 50 |
|             |                                    |          |                                     |            |

Digitization by eGangotri and Sar

Shri Shri Ma Anadamayae fishram

BANARAS





# संक्षेपशारीरकम

**भाषानुवादसहितम्** 



## अ प्रथमोऽध्यायः अ

#### **यङ्गलानुष्ठानम्**

उदासीनं सुखासीनसुपासीनं रमारमम्। श्रीदास्यप्रथमाचार्यं कुमारं वैधसं भजे।। १।।

पञ्चभूतप्रमोत्ताय, पञ्चदेवान् महौजसः। बन्द्यान् वन्दे गर्गोशेश-श्रीपतिशक्तिभास्वतः ॥ २ ॥

त्राहं चारः सिन्धुहृदयमपि मे पङ्कभरितम्, तथापि श्रीचन्द्रे शरण्मुपयातः प्रतिपलम्। न शोचाम्यात्मानं मधुरगुगाहीनं निपतितम्, श्रिया पूर्णश्चन्द्रो न सुखयित कि सिन्धुहृदयम् ॥ ३ ॥

किं पञ्चाम्बुसरोवरेऽतिविशदे श्रीचन्द्रविम्बच्छविः, किं वा श्रीतम्नीन्द्रहंसवसतिः शीतान्तरं मानसम्। संसृतिशूलविद्धभनसां धन्वन्तरिन्तनः, किं वा दिव्योदात्तगुणार्णवो गुरुवरः श्रीसुन्दरः पातु वः ॥ ४॥ भगवान् राङ्कराचार्य ने अपने विस्तृत शारीरक भाष्य में ब्रह्मसूत्रों का प्रन्थिविहले-षण विश्व दरूप से किया। उनके प्रसन्न गम्भीर भव्य भाष्य का भावावबाध कराने के लिए सर्वज्ञात्ममुनि ने इस संन्तेपशारीरक प्रन्थ को जन्म दिया। यह संन्तिप्त इसलिए हैं कि इसमें सविशेष ब्रह्म की चर्चा एवं आनुषङ्गिक विचार छोड़ दिये गये हैं। इस प्रन्थ को शास्त्र भी कहा जाता है, प्रकरण भी और वार्तिक भी। स्वयं प्रन्थकार ने इसी अध्याय के सत्तावनवें इलोक में कहा है—

"श्रीमच्छारीरकार्थप्रकटनपटुताशालि शास्त्रं विद्ध्मः ॥"

द्सवें पद्य में वताया है-

"शारीरकार्थविषयावगतिप्रधानम् , संचेपतः प्रकरणं करवाणि हृष्यन् ॥"

ग्यारहवें पद्य में भी-

"विमृशन्त्वदं प्रकरणं मनसा"

एवं उक्तानुक्तादि चिन्तन भी इस प्रन्थ में पाये जाते हैं, श्रातः इसे शाङ्करभाष्य की इलोकवार्तिक कहना भी श्रमुचित नहीं।

संत्रेपशारीरक के आरम्भ की चतुःश्लोकी उतना ही महत्त्व रखती है, जितना कि ब्रह्मसूत्र की चतुःसूत्री। वेदान्तशास्त्र के प्रमेयों में तीन तत्त्वों का प्राधान्य है—त्वम्पदार्थ, तत्पदार्थ तथा उन दोनों का अभेद (अखण्डार्थ)। इन तीनों का क्रमशः प्रतिपादन प्रथम ("अथातो ब्रह्मजिज्ञासा"=साधन चतुष्टय—सम्पन्न अधिकारी को मोत्त-साधनीभूत ब्रह्म का अपरोत्त ज्ञान करने के लिए वेदान्तवाक्यों का विचार करना चाहिए) द्वितीय ("जन्माद्यस्य यतः"=इस जगत् का जन्मादि जिस ब्रह्म से होता है) और चतुर्थ ("तत्तु समन्वयात्"= वह ब्रह्म ही वेदान्त-प्रतिपाद्य है; क्योंकि वेदान्तवाक्यों का ब्रह्म में ही समन्वय होता है) सूत्र में हुआ है। या यों कह दिया जाय कि त्वम्पदार्थविषयक (जीवस्वरूपरक) वाक्यों

का समन्वय प्रथम सूत्र में तथा तत्पदार्थ विषयक वाक्यों का समन्वय द्वितीय सूत्र में तथा श्रखण्डार्थविषयक महावाक्य का समन्त्रय चतुर्थ सूत्र में किया गया है, जैसा कि

प्रनथकार ने स्वयं इसी अध्याय के ५६० वें श्लोक में कहा है-

"त्वमपदार्थविषयं समन्वयं तत्पदार्थविषयं ततः क्रमात्" उक्त प्रमेय के साधक प्रमाण का निरूपण तृतीय ("शास्त्रयोनित्वात्" = ऋग्वेदादि

१. प्रवृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा नित्येन कृतकेन वा । पुंसां येनोपदिश्येत तच्छास्त्रमभिधीयते ॥ तच्छास्त्रं त्रिविधं प्रोक्तं सास्विकादि विमेदतः । सास्विकं तत्र वेदान्तं मीमांसा राजसं स्मृतम् । तामसं न्यायशास्त्रं च हेतुवादाभियंत्रितम् ॥ (देवी भा०)

२. शास्त्रैकदेशासम्बद्धं शास्त्रकार्यान्तरे स्थितम् । त्राहुः प्रकरणं नाम प्रन्थमेदं विपश्चितः ॥ (विष्णुधर्मोत्तरपुराण्०)

३. उक्तानुक्तद्विरुक्तानां चिन्ता यत्र प्रसज्यते । तं ग्रन्थं वार्तिकं प्राहुर्वार्तिकज्ञा मनीषिणः ॥ (पराशरोप० १८)

४. मीमांसक-मूर्धन्य कुमारिल मह ने शाबर भाष्य पर प्रसिद्ध श्लोकवार्तिक की रचना कर विश्व को एक नया त्रालोक दिया। उन्हीं की मनोरम शैली के त्राधार पर धर्मकीर्ति, सुरेश्वराचार्य, तथा विद्यानन्दादि त्राचार्यों ने त्रपने त्रपने श्लोकवार्तिक प्रन्थों को जन्म दिया। ब्रह्मसूत्र के शाहर भाष्य पर कोई श्लोकवार्तिक न हो—यह विद्वानों को कब सह्य होता ? त्रातः इस च्रेत्रमें हमारे सर्वश्चा- शास्त्र प्रमाणक होने से ) सूत्र में किया गया है। वहाँ "ऋहं ब्रह्मास्मि"—इस महावाक्य के अनुसार पदार्थ-निरूपक प्रथम तथा द्वितीय सूत्र का क्रम समुचित होने पर भी वाक्यार्थ-निरूपक चतुर्थ सूत्र व्यवहित पड़ जाता है। अर्थात् तृतीय सूत्र में वाक्यार्थ-निरूपण के अनन्तर चतुर्थ सूत्र में प्रमाण-निरूपण उचित था। अतः उस औचिती तथा सौन्दर्य का पूर्णतया ध्यान रखते हुए हमारे प्रनथकार श्री सर्वेज्ञमुनि ने "तत्त्वमिस" महावाक्य के अनुसार प्रथम श्लोक में तत्पदार्थ, द्वितीय में त्वम्पदार्थ, तृतीय में अखण्डार्थ तथा चतुर्थ में प्रमाण का निरूपण किया है —

#### अनृतजङ्गिरोधि रूपमन्त-त्रयमलबन्धनदुःखताविरुद्धम् । अतिनिकटमविक्रियं ग्रुरारेः परमपदं प्रणयादभिष्टवीमि ॥ १॥

योजना—ऋनृतजड़विरोधि रूपम्, ऋन्तत्रयमलवन्धनदुःखताविरुद्धम्, ऋतिनिकटम्, ऋबिक्रियम्, मुरारेः परमपरं प्रख्यात् ऋभिष्टवीमि । ( पुष्टिपताम्रावृत्तम्<sup>२</sup> )

योजितार्थ — मिश्र्या तथा जड़ प्रपद्ध के विरोधी (सत्य एवं स्वयं प्रकाश); सर्वेरूप, त्रिविध परिच्छेद, मल (राग-द्रेषादि) बन्धन (धर्माधर्मादि) श्रौर दुःख से विरुद्ध (श्रनन्त, शुद्ध, मुक्त एवं सुखरूप), श्रत्यन्त निकटवर्ती, जन्मादि विकारों से रहित मुरारि

के परम पद का पूर्ण श्रद्धा-भक्ति से संस्तवन करता हूँ।

मावितार्थ—पुराणों में प्रसिद्ध र है कि भगवान् कृष्ण ने मुर नामक दैत्य का संहार किया था, अतः वे मुरारि कहलाते हैं। भगवान् कृष्ण हैं—सत्त्वप्रधान माया में प्रतिबिन्वत चैतन्य। उनका परम पद है—बिम्ब चैतन्य, जिसके लिए स्वयं भगवान् कृष्ण ने कहा है—"ततः पदं तत् परिमार्गितव्यम्" (गी० १४।४), "तद्धाम परमं मम" (गी० १५।६)। यदि ईश्वर को बिम्ब माना जाय, तब परम पद का अर्थ होगा—विम्ब-प्रतिबिम्ब भाव से रिहत शुद्ध तत्त्व। अथवा वेष्टनार्थक 'मुर' धातु से परिनिष्पन्न 'मुर' शब्द का अर्थ होता

त्ममुनि त्रागे बढ़े त्रीर इस संत्ते शारीरक प्रन्य के रूप में ब्रह्म सूत्र-शाङ्कर भाष्य को श्लोंकवार्तिक से विभूषित किया।

१. किसी-किसी ग्राचार्य ने प्रथम श्लोक में त्वम्पदार्थ तथा द्वितीय में तत्पदार्थ का प्रतिपादन माना है, किन्तु ग्राधिक सम्मत यही है कि प्रथम में तत्पदार्थ तथा द्वितीय में त्वम्पदार्थ का निरूपण है। उक्त निरूपण से यह नितान्त स्पष्ट हो जाता है कि शोधित तत्त्वम्पदार्थों का ग्रामेद, इस प्रन्थ का प्रतिपाद्य विषय है। उसके ज्ञान से ग्रज्ञान की निवृत्ति ग्रीर परमानन्दरूपता का ग्राविर्भाव परम प्रयोजन है।

२. अयुजि नयुगरेफतो यकारो, युजि च नजी जरगाश्च पुष्पितामा (वृत्त० ४।१०) अर्थात् जिस १२ अन्तर के छन्द के विषम पादों में क्रमशः दो नगण, रगण तथा यगण हों, सम चरणों में क्रमशः नगण, दो जगण रगण तथा अन्त में एक गुरु वर्ण हो उसे पुष्पितामा कहते हैं।

३. मुरः वलेशे च सन्तापे कर्मयोगे च कर्मिणाम् । दैत्यमेदेऽप्यरिस्तेषां मुरारिस्तेन कीर्तितः ॥
४. स्वयं प्रन्थकार ने ईश्वर के विषय में बिम्ब, प्रतिबिम्ब दोनों पर्ज्ञों का उल्लेख किया है।
"बिम्बे तमोनिपतिते प्रतिबिम्बके वा" (सं० शा० २।१७६)

है—स्वरूपावरक अज्ञान। अज्ञान का अरि (निवर्तक) वृत्ति-प्रतिफलित चेतन है। उसका परम पद सर्वोपाधि-विनिर्मुक्त चेतन है। अथवा "परा मा = मानं यस्य, तत् परम्प्"—इस व्युत्पत्ति से 'परम' शवद का अपरिच्छिन्न अर्थ होता है। वही (अपरिमित चतन्य) पदनीय = मुक्तोपसृष्य होने के कारण पद कहलाता है। श्रुति कहती है—"तद्विष्णोः परमं पदम्" (कठ० ३।६)। अथवा "मुरोऽबोध अरिः = आच्छादको यस्य"—इस प्रकार शुद्ध चेतन ही मुरारि है। वही परम पद है। इस पत्त में मुरारि पद के उत्तर षष्ठी विभक्ति का "राहोः शिरः" के समान अभेद अर्थ करना होगा।

"प्रण्यः' का 'श्रद्धा-भक्तिः श्रथ होता है। 'प्रण्यः का श्रर्थ १ किसी ने भागत्यागलच्रणाः रूप-प्रकृष्ट नय किया है। वह उचित नहीं; क्योंकि स्तुति करने में उक्त प्रकृष्ट नय का कोई विशेष उपयोग नहीं त्रौर त्रकारण रूढ्यर्थ (श्रद्धा भक्ति) का त्याग भी करना पड़ता है। "अभिष्टवीमि" - यहाँ अभिपूर्वक 'ब्टूब्' धातु का अर्थ कुछ्र विद्वानों ने एकाम चित्त से अभेद चिन्तन किया है। दूसरे विद्वानों ने<sup>३</sup> अर्थ किया है—'तत्स्वरूप-निरूपणपरक प्रंथ का निर्माण । किन्तु निर्पुण ब्रह्म में वास्तविक गुणों के सम्भव न होने पर भी कल्पित गुणों को मान कर उनका संस्तवन (संकीर्तन) वन जाता है। अतः स्तृति का मुख्य अर्थ ( ग्रिंग-निष्ठगुणाभिधानम् ) जब निभ सकता है, तब गौण अर्थ (चिन्तन, प्रन्थ-करणादि ) करना न्याय संगत नहीं। स्तोतव्य निर्विशेष ब्रह्म में सामान्यतः सभी विकारों का निषेध करने के लिये कहा—श्रविकियम् । जगत में जन्मादि पड् भाव विकार होते हैं, जीव में जाप्रदादि श्रौर ईश्वर में सृष्टिकर त्वादि—ये सभी विकार उस निर्विशेष चेतन में नहीं होते। श्रुतियां कहती हैं-"न जायते स्रियते" (कठ, २।१८), "अविनाशी वाटरे! अर्थमात्माऽनुच्छित्ति-धर्मां" ( ब्रह्म० ४।५।१४ )। निर्विशेष चेतन में विकार क्यों नहीं होते ? इस प्रश्न का उत्तर है- श्रनुतजड़िवरोधि । मिश्या तथा जड़ प्रपञ्च का विरोधी (सत्य एवं स्वयं प्रकाश ) होने से वह प्रपञ्च रूप से विकृत नहीं हो सकता। अर्थात् परिणामी पदार्थं सदैव सजातीय आकार में ही परिणत होते देखे जाते हैं, विजातीय में नहीं। ब्रह्म श्रीर प्रपञ्च में सजातीयता न होने से उनमें विकार-विकारिभाव सम्भव नहीं। जो लोग कहते हैं कि उपलब्धि न होने से चेतन की सत्ता सिद्ध नहीं होती, उन्हें समभाने के लिये कहा--रूपम्। अर्थात् वह तत्त्व सर्वस्वरूप, सर्वाधिष्टान, सर्वानुस्यूत है, उसकी सत्ता से नकार करना समस्त प्रपन्न श्रौर सर्वानुभव का अपलाप करना है। श्रुतियाँ मुक्त कण्ठ से कहती हैं-- "इदं सर्व यद्यमात्मा" ( नृ० उ० ५ ), "ब्रह्मैवेदं सर्वम् ( नृ० उ० ७ )।

अनृत जड़ प्रपञ्च का विरोधी होने में कारण है—अन्तत्रयविरुद्धम् । देशकृत परि-च्छेद् (अत्यन्ताभाव), कालकृत परिच्छेद् (ध्वंस तथा प्रागभाव), वस्तुंकृत परिच्छेद् (अन्योऽन्याभाव) से रहित होने के कारण वह परिच्छिन्न, अनित्य और सद्वितीय प्रपञ्च का विरोधी है। प्रपञ्च के जन्मादि विकार उसमें सम्भव नहीं। श्रुतियों ने उसे अनन्त ही प्रमाणित किया है—"तदेतद् ब्रह्मापूर्वभपरमनन्तमबाह्मम्" (बृह० २।५।१६), 'सदेव

१ दे० अग्नि १११

<sup>.</sup>२. दे० सुबो० १।१, ३ दे० ग्रन्वय० १।१,

४ 'जायतेऽस्ति वर्धते विपरिशामतेऽपच्चीयते विनश्यति' ( नि० )

सोम्येदमय आसीदेकमेवाद्वितीयम्' (छां० उ० ६।२।१), 'नित्यं विभुं सर्वगतं सुसूद्रमम्' (मुण्ड० १।१।६)। जीवगत जायदादि विकार भी ब्रह्म में इसलिए नहीं हो सकते कि वह है— मजबन्धनदुःखताविरुद्धम्। मल (राग-द्वेषादि), वन्धन (धर्माधर्मादि) एवं दुःखता से विरुद्ध होने के कारण वह शुद्ध, मुक्त तथा परमानन्दरूष है। श्रुतियाँ कहती हैं— 'न वर्द्धते कर्मणा' ( इह० ४।४।२३), 'शुद्धमपापविद्धम्' (ईशा० प्), 'एष एव परम आनन्दः' ( वृह० ४।३।३३)। अतः राग-द्वेषादि जीव के धर्म उसमें कदापि नहीं हो सकते। ईश्वरगत जगत्स्पृष्ट्रत्वादि विकारों का निराकरण करने के लिए कह दिया— अतिनिकटम् । तार्किकादि ईश्वर को परोत्त मानते हैं। किन्तु वह अतिनिकट = सान्तादपरोत्त = प्रत्यगात्मस्वरूप है। अतः ईश्वरमाव उसमें सम्भव कैसे होगा ?

प्रत्थकार ने नगणद्वय-घटित पुष्पितात्रा छन्द के प्रथम उपन्यास से किन्ति प्रथा से भी मङ्गलानुष्ठान किया। इस पद्य के पूर्वार्ध तथा उत्तरार्ध के आरम्भ में आकार के प्रयोग से प्रणव के आद्य अचर का स्मरण दिलाया, मङ्गलातिशयता व्यक्त की तथा अपनी पद्य-रचना-चातुरी का पूर्ण परिचय दिया। "सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म" (तै० २।१।१) श्रुति का अनुसरण करके प्रथम रलोक में नपुंसक लिङ्ग के पदों का, 'सेयं देवतैच्चत' (छां० ६।३।२) श्रुति के अनुरूप खीलिंग के पदों का द्वितीय रलोक में तथा तृतीय रलोक में 'एष ते आत्मा' (बृह० ३।७।३) का अनुसरण कर पुंलिंग पदों का प्रयोग कर के ब्रह्म-बोधक समस्त पदों की व्याख्या तीन रलोंकों में ही समाप्त-सी कर दी है।। १।।

तत्पदार्थपरक 'जन्माद्यस्य यतः' ( व्र० सू० १।१।२ ) सूत्र का अर्थ दिखाकर त्वम्पदार्थ-परक 'अथातो ब्रह्मजिज्ञासा' ( व्र० सू० १।१।१ ) सूत्र का अर्थ दिखाते हुए पूर्वकथित जगदादिरूपता के अपवाद में अपेदित अध्यारोप दिखाते हैं--

#### स्वाज्ञानकविपतजगत्परमेश्वरत्व— जीवत्वभेदकलुषीकृतभूमभावा । स्वाभाविकस्वमहिमस्थितिरस्तमोहा, प्रत्यक्चितिर्विजयते भ्रवनैकयोनिः ॥२॥

योजना—स्वाज्ञानकल्पितजगत्परमेश्वरत्वजीवत्वभेदकलुषीकृतभूमभावा, स्वाभा-विकस्वमहिमस्थितिः, श्रस्तमोहा, भुवनैकयोनिः प्रत्यक्चितिः विजयते। (वसन्ततिलका वृत्तम् <sup>२</sup>)

योजितार्थ—अपने अज्ञान से कल्पित जगत्, परमेश्वरत्व और जीवत्व के द्वारा जिसका भूमभाव (ब्रह्मभाव) कलुषित हो गया है, जिसकी वस्तुतः अपनी स्वाभाविक

- १ दुःखमेव दुःखता, स्वार्थे तल्प्रत्ययः।
- २ 'उक्ता वसन्ततिलका तभजा जगौ गः, विहोन्नतेति गदिता मुनिकाश्यपेन ॥ ( वृत्तरत्नाकरः )

१४ वर्षा वाले जिस छुन्द के प्रत्येक चरण में क्रमशः एक तगण एक भगण, दो जगण तथा दो गुरु वर्षा हो, उसे वसन्तितिलका कहते हैं। इसी का नाम काश्यपमुनि ने सिंहोनता, सैतव मुनि ने उद्धिणी एवं राम ने मधुमाधवी कहा है।

महिमा में सदा स्थिति है, जिसका मोह नष्ट हो गया है, वह भुवनत्रय की एकमात्र कारण प्रत्यक्चिति ( त्र्यहंकारोपलिच्चत चेतन ) सर्वोत्कृष्ट रूप में विराजमान है।

भावितार्थ--त्वम्पद् का वाच्य अर्थ दिखाते हैं-स्वाज्ञानकल्पितेत्यादि । प्रत्यक् चेतन में ही अपने अज्ञान से जगत्, ईश्वरत्व और जीवत्व की एवं जगदादि के भेदों (जीव श्रीर जगत का भेद, जीव श्रीर ईश्वर का भेद, जीवों का परस्पर भेद, जगत का परस्पर भेद एवं जगत् और ईश्वर का भेद--इन पाँच भेदों ) की कल्पना हो गई। जिसके कारण प्रत्यक् चेतन का भूमभाव ( ब्रह्मभाव ) तिरोहित हो गया और वह अपने आप को कर्त्ता भोक्ता समक्त कर दुःखी होता है। यहाँ 'भूमन्' शब्द 'भूमा संप्रसादादध्युपदेशात्' (त्र॰ सू० १।३।८) के अनुसार अखण्ड ब्रह्म का वाचक है, वहुत्व का नहीं। इस प्रकार 'भूमभाव'-यहाँ भाव शब्द भी सार्थक हो जाता है। त्वंपद का लच्य ऋर्थ दिखाते हैं स्वाभाविकेत्यादि। ब्रह्मभाव के कलुषीकरण से तात्पर्य परिछिन्नत्वारोपमात्र में है, स्वरूपहानि में नहीं। वास्तविक दृष्टि से प्रत्यक चेतन की अपने स्वाभाविक (नित्यसिद्ध) पूर्णानन्दस्वरूप (महिमा) में स्थिति है। श्रुति ने यह रहस्य प्रश्नोत्तर के द्वारा उद्घाटित किया है-- 'स भगवः! कस्मिन् प्रतिष्टितः ? इति स्वमहिन्निं ( छां० ७।२४।१) । अर्थात् जैसे सर्पभाव की कल्पना के समय भी वास्तविक रज्जुभाव निवृत्त नहीं होता, वैसे ही जीवभाव की कल्पना के समय ( संसारा-वस्था में ) भी ब्रह्मभाव निवृत्त नहीं होता, केवल अतत्त्वतः अन्यथाभावमात्र (विवर्त्त ) होता है। अनादि अज्ञान निवृत्त कैसे होगा ? और प्रत्यक् चेतन को अपने निर्विकारस्वरूप में स्थित कैसे होने देगा ? इस सन्देह को दूर करने के लिये कहा-- अस्तमोहा। अनादि होने पर भी तार्किकों के प्रागभाव के समान अज्ञान का भी नाश माना जाता है। अज्ञान की निवृत्त हो जाने से स्वस्वरूपस्थिति निश्चित है। अस्त का अध्यस्त भी अर्थ हो सकता है। मोह ( अज्ञान ) केवल अध्यस्त है, वास्तविक नहीं, अतः स्वरूपावस्थिति का रोधक नहीं हो सकता। ऊपर कहा गया कि प्रत्यक् चेतन ही अपने अज्ञान से जगदादि की करुपना का आधार होता है, वह संगत नहीं; क्योंकि लोक में रजतादि-करुपना के आधार शुक्त्यादि पदार्थ अज्ञान के आधार नहीं होते—इस शंका का निराकरण करने के लिए कहा- अवनैकयोनिः । सिद्धान्ती का आशय यह है कि दृष्टान्त में रजतादि-कल्पना के श्राधार शुक्त्यादि नहीं, श्रापितु शुक्त्यविच्छन्न चेतन है, वह श्रज्ञान का श्राश्रय भी है। श्रतः प्रत्यक्चेतन अपने अज्ञान का आश्रय भी है और अज्ञान-कार्य जगत् का एकमात्र कारण भी है। वार्तिककार ने कहा है-

स्वाविद्याविभवप्रसूतविपुलद्वैतप्रपञ्चाहित-

स्पष्टभ्रान्तितिरोहितात्ममतयो यं भागशो मन्वते।

निर्भागं सकलाभिधानमननव्यापारदृरस्थितं

वन्दे निन्दतिवश्वमन्ययमजं भक्त्या तमेकं विभुम्।। इस द्वितीय श्लोकके पूर्वार्धं तथा उत्तरार्धके आरम्भमें 'स्व' शब्दके प्रयोग से त्वम्पदार्थं

१ विवर्त-- 'श्रात्मिन चैवं विचित्राश्च हिं। ( ब्र० सू० २।१।२८ ) सूत्र में सूत्रकार भगवान् व्यास ने विवर्तवाद का ही प्रतिपादन किया है। 'श्रिधिष्ठानविपरीतरूपेण वर्तते इति विवर्तः' श्रर्थात् सत् चित् श्रीर श्रानन्द स्वरूप ब्रह्माधिष्ठान से विपरीत श्रसत् जड़ श्रीर दुःखस्वरूप होने से संसार को विवर्त कहा जाता है।

का प्रतिपादन निश्चित कर दिया है। तत्पदार्थ का प्रतिपादन विविद्यंत होने पर समष्टि त्रज्ञान के लिए केवल 'त्रज्ञान' पद पर्याप्त था। 'स्व' विशेषण की सार्थकता व्यष्टि त्रज्ञान का प्रहण करने में ही प्रतीत होती है।। २।।

तत्पदार्थं तथा त्वम्पदार्थं रूप विषय का निरूपण गत दो रलोकों में किया गया। अब वाक्यार्थरूप प्रयोजन का निरूपण किया जाता है-

#### प्रत्य**क्प्रमाणकमसत्यपराकप्रभेदं** प्रचीणकारणविकारविमागमेकम् । चैतन्यमात्रपरमार्थनिजस्वभावं

#### प्रत्यञ्चमच्युतमहं प्रणतोऽस्मि नित्यम् ॥३॥

योजना--प्रत्यक्प्रमाणकम् , असत्यपराक्प्रभेदम् , प्रज्ञीणकारणविकारविभागम् , चैत-न्यमात्रनिजस्वभावम् , एकं प्रत्यञ्चम् , अच्युतं नित्यं प्रणतोऽस्मि ( वसन्तलितकावृत्तम् )।।

योजितार्थ--प्रत्यक्स्वरूप ही जिसमें प्रमाण है, पराग्रूप बुद्धि-इन्द्रिय प्रपक्च का भेद जिसमें सर्वथा त्रासत्य (बाधित ) है, जिसमें माया त्राकाशादि कारणकार्य-विभाग ज्ञान से वाधित होता है, चैतन्यस्वरूप ही जिसका अपना वास्तविक स्वरूप है, जो एक है, उस

प्रत्यगात्माभिन्न अच्युत रूप परम पद को मैं नित्य प्रणाम करता हूँ।

भावितार्थ-प्रत्यव्चमस्युतमहं प्रण्तोऽस्मि नित्यम् । प्रत्यगभिन्न अच्युतात्मा को मैं सदा प्रणाम करता हूँ —यहाँ 'प्रत्यग्' पद से त्वम्पदार्थ, 'अच्युत' पद से तत्पदार्थ का निर्देश किया एवं प्रत्यञ्चम् अच्युतम्—इस प्रकार समान विभक्ति-प्रयोग तथा 'एकमृ'—इस विशेषण से दोनों का अभेद व्यक्त कर अखण्ड वाक्यार्थ बताया है। सत्य ज्ञानादि विभिन्न पदों का वाच्य एक कैसे होगा ? इस सन्देह को मिटाने के लिए कहा - वैतन्यादि । अर्थात् विविध पदों के वाच्य अर्थों में एकता न बनने पर भी उनका लद्यभूत चैतन्यमात्र एक है. श्रभित्र है। 'चैतन्यमात्रमेव परमार्थोऽत्यन्तावाध्यः परमानन्दरूपत्वेन परमप्रयोजनरूपो वा निजोऽनौपाधिकः स्वभावः स्वरूपं यस्य'--इस प्रकार दोनों पदों के लक्ष्यभत चैतन्य-मात्र का स्पष्टीकरण किया गया है। सद्वितीय प्रत्यगात्मा का अद्वितीय ब्रह्म से अभेद कैसे होगा ? इस शङ्का की निवृत्ति के लिए कह दिया-श्रमत्येत्यादि । पराक् नाम है-वाह्य दृश्य प्रपञ्च का। यह दृश्य वर्ग जिसका अत्यन्त असत्य (बाधित) है, वह प्रत्यगात्मा वस्तु दृष्टि से सद्वितीय नहीं, ऋदितीय ही है। फिर भी सन्देह होता है कि तत्पदार्थ ईरवर आकाशादि अनन्त विकारों के रूप में परिनिष्पन्न होने के कारण एक कैसे होगा ? इस सन्देह को हटाने के लिए कहा--प्रचीखेत्यादि । माया, त्र्याकाशादि कारण-कार्य प्रपञ्च संसार द्शा में भी वस्तुतः नहीं, त्रातः वह सदा एक रस त्रीर त्राद्वितीय है। पदार्थद्वय का संशोधन किया गया, अब वाक्यार्थ दिखाया जाता है-एकम् । श्रुति ने स्पष्ट किया है--'एकमेवा-द्वितीयम्' ( छांट ६।२।१ )। आशय यह है कि एक रूप वस्तु का परिणाम, आरम्भ या

१ प्रातिकूल्येन परप्रकाश्यदेहादिविलच्च्यत्वेन प्रकाशते—इस व्युत्पत्ति से प्रत्यक् का ऋर्थ त्वम्पद-लच्य चैतन्य होता है।

र न च्यवते स्वस्वरूपादिति इस ब्युत्पत्ति से अच्युत नाम है सर्ववाधाविध तत्पद-लच्य-भत चैतन्य का।

संघात सम्भव नहीं, त्रतः कार्यकारणभावादि से रहित वह अखण्डैकरस चैतन्य सदा कृटस्थ है, उसी में सभी पदों का तात्पर्य है। अतः वही वाक्यार्थ है।। २।।

तत्पदार्थ, त्वम्पदार्थ तथा महाधाक्यार्थरूप त्रिविध प्रमेय बताया गया। अब इस प्रमेय की सिद्धि के लिए अपेद्तित प्रमाण का निरूपण वाग्देवी के रूप में किया जाता है—

#### औत्पत्तिकी शक्तिरशेषवस्तु-प्रकाशने कार्यवशेन यस्याः। विज्ञायते विश्वविवर्तहेतो-र्नमार्थि तां वाचमचिन्त्यशक्तिम्।।४॥

योजना--विश्वविवर्तहेतोः यस्याः कार्यवशेन ऋशेषवस्तुप्रकाशने ऋौत्पत्तिकी शक्तिः विज्ञायतेः ताम ऋचिन्त्यशक्तिं वाचं नमामि । ( उपजातिवृत्तम् १ ) ॥

योजितार्थ--जिस विश्वविवर्त-हेतु भूत वाणी की वैदिक प्रमारूप कार्य को देख कर अशेष वस्तुओं का प्रकाशन करने में स्वाभाविकी शक्ति का पता चलता है; उस अचिन्त्य-

शक्तिक वाग् देवी को नमस्कार करता हूँ ।!

भिवतार्थ—"शास्त्रयोनित्वान्" (त्र० सू० १।१।४) सूत्र के प्रथम वर्णक में ब्रह्म को वेदों का उपादान कारण और द्वितीय वर्णक में वेद को ब्रह्म-प्रमा—जनक (प्रमाण) कहा गया है। वे दोनों सिद्धान्त इसी पद्य में निहित हैं। 'विश्वः (सर्वः प्रपञ्चः) विवर्तो यस्य स (ब्रह्म) हेतुः (उपादनम्) यस्याः सा' इस प्रकार प्रथम सिद्धान्त स्पष्ट होता है। श्रुति कहती है 'अस्य महतो भूतस्य निःश्वसितमेतद् ऋग्वेदः' (बृह० २।४।१०) एवं सर्व खिल्वदं ब्रह्मः (छां० ३।१४।१) के अनुसरण अशेष स्वरूप वस्तु है ब्रह्म, उस ब्रह्म के प्रकाशन की औत्पत्तिकी (रेस्वाप्राविकी) शक्ति वेदवाक् में है। किन्तु अलौकिक होने से वह शक्ति प्रत्यन्त नहीं, अपितु ब्रह्मसान्तात्काररूप कार्य के द्वारा जानी जाती है। इस प्रकार द्वितीय सिद्धान्त व्यक्त किया गया है। अथवा विश्वरूप विवर्त की हेतु वैदिक वाक् है, जैसा कि स्मृतिकारों ने कहा है—

वेदशब्देभ्य एवादौ पृथक् संस्थाश्च निमिमे। (मनु० १।२१) श्रनादिनिधना नित्या वागुतसृष्टा स्वयंभुवा। श्रादौ वेदमयी दिव्या यतः सर्वाः प्रवृत्तयः॥ (म० शां० २३१।५६) इसी लिए श्रशेष वस्तु के प्रकाशन का सामध्येभी उसी वाक् में विद्यमान है।

१ "ग्रनन्तरोदीरितलद्मभाजी पादौ यदीयाञ्चपजातयस्ताः।

स्यादिन्द्रवज्ञा यदि तौ जगौ गः" (वृत्त०) के अनुसार जिस छन्द के प्रत्येक पाद में क्रमशः दो तगण, एक जगण तथा दो गुरु वर्ण हों, उसे इन्द्र वज्रा कहते हैं। एवं "उपेन्द्रवज्रा जतजास्तती गौ" (वृत्त०) के अनुसार जिसके प्रत्येक चरण में क्रमशः जगण, तगण जगण एवं दो गुरु हों उसे उपेन्द्र वज्रा कहते हैं। इन दोनों छन्दों के पद जिसमें हों, उसे उपजाति कहते हैं। उक्त श्लोक में प्रथम और तृतीय चरण इन्द्रवज्रा एवं द्वितीय और चतुर्थ चरण उपेन्द्रवज्रा का है।

२. जैमिनि महर्षि ने कहा है--'ग्रौत्पत्तिकस्तु शब्दस्यार्थेनाभिसम्बंधः' (जै० स्० १।१।४) शवरस्वामी ने 'ग्रौत्पत्तिक' शब्द का ग्रर्थ किया है--ग्रौत्पत्तिकमिति नित्यं ब्र मः। ग्रतः यहाँ भी श्रौत्पत्तिक का ग्रर्थ स्वामाविक ही करना उचित हैं। जिसका ज्ञान वृद्ध-व्यवहाररूप कार्य से होता है। उस वाक् में नमस्करणीयता व्यक्त करने के लिए कहा है—अविन्त्यशक्तिम्। अर्थात् यद्यपि शक्तिवृत्ति से निखिल शब्दों के अगोचर ब्रह्म का प्रकाशन नहीं हो सकता, जैसा कि श्रुति कहती है "यतो वाचो निवर्तन्तेऽप्राप्य मनसा सह' (तैत्ति० २।४।५)। तथापि पड्विध लिङ्गों से निश्चित होता है कि लक्त्णा वृत्ति के द्वारा ब्रह्म का प्रकाशन वैदिक शब्द करते हैं। एतावता प्रत्यगिभन्न ब्रह्मरूप विषय के साथ वेदान्तवाक्यों का प्रतिपाद्यप्रतिपादकभाव सम्बन्ध स्पष्ट हो जाता है। वही सम्बन्ध वेदान्त, मीमांसा शास्त्र तथा उसके एकदेशभूत प्रकरण प्रन्थ का भी होता है।। ४।।

विषय, प्रयोजन तथा सम्बन्ध के सूचक मङ्गलानुष्ठान के अनन्तर विध्न-शमन के

लिए विध्नेश को प्रसन्न किया जाता है-

प्रारम्भाः फलिनः प्रसन्नहृदयो यश्चेत् तिरश्चामिष, नो चेद् विश्वसृजोऽप्यलं विफलतामायान्त्युपायोद्यमाः । विश्वैश्वर्यमतो निरंकुशमभूद् यस्यैव विश्वप्रभोः, सोऽयं विश्वहिते रतो विजयते विध्नेश्वरो विश्वकृत् ॥॥॥

योजना—यः चेत् प्रसन्नहृद्यः तिरश्चाम् अपि प्रारम्भाः फलिनः, नो चेत् विश्व-सृजोऽपि उपायोद्यमाः अलं विफलताम् आयान्ति । अतः यस्यैव विश्वप्रभोः ऐश्वर्यं निरङ्कु-शम् अभूत् स विश्वहिते रतः विश्वकृत् विष्नेश्वरो विजयते । (शाद् लविक्रीडितम् )॥

योजितार्थ—जो (विध्नेश्वर) यदि प्रसन्न हृदय हो जाय, तव तो तिर्यक् योनिगत प्राणियों के भी उपायानुष्ठान सफल होते देखे गए हैं और यदि प्रसन्न न हो, तब विश्वस्था बिहा के भी उपायारम्भ विफल हो जाते हैं। इससे जिस विश्वप्रभु का ऐश्वर्य निरंकुश (सर्वया स्वतन्त्र) सिद्ध होता है। वह विश्व-हित-रत, विश्वकर्त्ता, भगवान विध्नेश्वर

(गरोश) सर्वोपरि विराजमान हम सब पर अनुप्रह करे।

भावितार्थं—स विश्वकृत् विक्नेश्वरो विजयते—वह महागणपति विश्वकर्ता है, अर्थात् विश्वकर्त्ता ब्रह्मादिकों के विष्कों को दूर करता है। अथवा वह विश्वरचियता ब्रह्मादि त्रिमूर्ति-स्वरूप है। उसके प्रभावातिरेक को व्यक्त करने के लिए कहा—यश्चेदित्यादि। उस देवा-धिदेव के प्रसन्न हो जाने पर सुप्रीव, हनुमान्, सम्पाति आदि तिर्यक्प्राणियों के भी मनोरथ सिद्ध होते देखे गए हैं, देव मनुष्यों की तो वात ही क्या है? उसकी प्रसन्नता न होने पर साज्ञात् ब्रह्मा के सङ्करूप भी पूरे नहीं होते; जैसे कि भगवान् कृष्ण के बळड़ों का अपहरण करने के लिए ब्रह्मा ने कितना ही यत्न किया, किन्तु सफलता हाथ न लगी। इस प्रकार्ञ्यन्वय-व्यतिरेक के आधार पर सम्पूर्ण विश्व का ऐश्वर्य (निग्रह तथा अनुम्रह का सामर्थ्य) जिस भगवान् में सिद्ध होता है; उसी से हम भी अनुम्रह की प्रार्थना करते हैं। वह सब प्राणियों के लिए समान है। फिर भी उसकी भक्ति भावना के कारण भक्त सफल

PRINTED THE HE HAT HATTED

१ "सूर्याश्वेर्मसजस्ततः सगुरः शादू लिविक्रीडितम्" ( वृत्त० ३।६६ ) त्रर्थात् जिस छन्द के प्रत्येक चरण् में क्रमगः एक मगण्, एक सगण्, एक जगण्, एक सगण् दो तगण् तथा दो गुरु हों, उसे शादू लिविक्रीडित कहते हैं। इसके बारह त्रीर सात वर्णो पर विराम ( यति ) होता हैं।

२ सं० शा०

तथा विद्वेष-वश विद्वेषी विफल होते हैं। इसीलिए उसे अपने भक्तों के विद्नों का अपहक्ती श्रीर विद्वेषियों के कार्यों में विद्नकर्क्ता कह दिया जाता है। इसी भाव से अन्थकार ने विश्वहित रतः कहा है। अन्थकार को पूर्ण विश्वास है कि विश्वहितानुरक्त भगवान् महागण-पति उसके मनोरथों को पूर्ण करें।। ५।।

देववर्ग की स्तुति के अनन्तर क्रमशः सूत्रकार, भाष्यकार और वार्तिककार की स्तुति करनी है। सर्वप्रथम सूत्रकार भगवान् व्यास की एक रूपक के द्वारा महनीयता, पाव-नता और गम्भीरता पर प्रकाश डाला जाता है—

#### वाग्विस्तरा यस्य बृहत्तरङ्गा वेलातटं वस्तुनि तत्त्वबोधः । रत्नानि तर्कप्रसरप्रकाराः, पुनात्वसौ व्यासपयोनिधिनः ॥ ६ ॥

योजना—यस्य विस्तरा वाक् बृहत्तरङ्गा, वस्तुनि तत्त्ववोधः वेलातटम्, तर्कप्रसर-प्रकाराः रत्नानिः, त्रासौ व्यासपयोनिधिः नः पुनातु । [ १ उपजाति वृत्तम् ]

योजितारं—जिस की उपदेशावली ही बृहत् तरङ्ग हैं, ब्रह्मवस्तु का यथावत् बोध तटप्रान्त है, तथा जिसके तर्कप्रभेद ही रत्न हैं; वह व्यासमहासागर हम सबको पावन करे।

भावितार्थ--व्यासपयोनिधि:--महत्ता, पावनत्ता और अगाधता की समानताओं को लेकर भगवान् व्यास को पयोनिधि कहा गया है। इस महासागर में वेदों का स्वच्छतम विशाल विज्ञान ही जलराशि है। उनके सूत्रों और पुराणों का अपार साहित्य विशाल तरङ्गों के स्थान में है। इन तरंगों की गति शिष्यगण्गत तत्त्वबोधपर्यन्त है। अर्थात् जिस प्रकार तरंगों में तभी तक गति रहती है, जब तक तट न आ जाय; वैसे ही सूत्रकार का सदुपदेश तब तक बराबर प्रवृत्ता रहता है, जब तक शिष्यों को बोध न हो जाय। बोध की सिद्धि होने पर ही वह वाक्प्रवृत्ति उपरत हुआ करती है। अतः यह कहना सर्वथा उचित है-वेबातटं बस्तुनि तत्वबोधः । अर्थात् आत्मवस्तुविषयक वोध ही उक्त महासागर का तट है। वह महासागर साधारण नहीं, ऋषि तु रत्नाकर है। इसमें रत्न हैं-रत्नानि तर्कप्रसरप्रकाराः । जिस प्रकार रत्न दुर्भेद्य उपादेय श्रीर प्रकाशक होते हैं. प्रकार तत्त्वम्पदार्थ-शोधन तथा वाक्यार्थ-निर्णयादि के लिए प्रयुक्त भगवान् व्यास के तर्क-प्रयोग-भेद नितान्त दुर्भेद्य हैं, मुमुद्धजनों के लिए संप्राह्य श्रौर प्रकाशप्रद हैं। "श्रसौ ब्बासपयोनिधिः पुनातुं'-इस प्रकार के भगवान् व्यास हम सब को पवित्र करें। यहाँ ध्वनि यह है कि सागर तो <sup>२</sup>दर्शन से पवित्रता प्रदान करता है, किन्तु भगवान् व्यास स्मरण मात्र से ही । प्रकृत रूपक के द्वारा भगवान् व्यास में अपूर्व मर्यादा, अद्भुत गाम्भीर्य तथा विशदाशयता सुव्यक्त कर दी है, जैसा कि भगवती श्रुति कहती हैं-

अव्धिवद्भृतमर्यादा भवन्ति विशदाशयाः। नियति न विमुद्धन्ति महान्तो भास्करा इव।। (नारद० उ० ५।१०)

१ इन्द्रवजा तथा उपेन्द्रवजा का संमिश्रण । दे० पृ० प २ इष्टमात्राः पुनन्त्येते राजा भिक्षुर्महोद्धिः ।

सूत्रकार की अर्चा के अनन्तर भाष्यकार भगवान शङ्कराचार्य को प्रणाम करते हैं—
वक्तारमासाद्य यमेव नित्या,
सरस्वती स्वार्थममन्विताऽऽसीत।

सरस्वती स्वार्थसमन्विताऽऽसीत्। निरस्तदुस्तर्ककलङ्कपङ्का नमामि तंशङ्करमचिताङ्किम्॥ ७॥

योजना—नित्या सरस्वती यमेव वक्तारमासाद्य निरस्तदुस्तर्ककलङ्कपङ्का (सती) स्वार्थसमन्विता त्रासीत्, तम् अर्चितांत्रिम्, शंकरं नमामि। (उपजातिस्त्रन्दः)

योजितार्थ—वेदरूप नित्य वाणी जिस वक्ता को ही पाकर कुतर्करूपी कलङ्क के कीचड़ से निकल कर स्वार्थ-समन्वित हुई; उस पूज्यचरण भगवान शङ्कर को नमस्कार करता हूँ।

भावितार्थ—नित्या सरस्वती । अपौरुषेय वेद का तात्पर्य बताते हुए महर्षि जैमिनि तथा उनके अनुयायी प्रभाकर मिश्रादि आचार्यों ने कार्यार्थ-प्रतिपादक कर्मकाण्ड का ही स्वार्थ में तात्पर्य बताया और ज्ञानकाण्ड (उपनिषद्) का उनके स्वार्थ (अद्वितीय ब्रह्म) में तात्पर्य नहीं माना । दूसरी ओर कुछ अभेदवादी आचार्यों ने कर्मकाण्ड को निरर्थक कह डाला । इस प्रकार लोगों ने अपने-अपने कुतर्करूपी कलंक के पंक (कीचड़) से समस्त वेद को कलंकित कर डाला और उसे अपने स्वार्थ से गिराकर निरर्थक बना डाला। वह नित्य वेदवाणी यमेव वक्तारमासाद्य=जिस अपने एकमात्र व्याख्याता को पाकर निरस्तदुस्तर्क-कुछक्षण्डा = समस्त दुष्ट तकों के कलङ्करूपी पङ्क से मुक्त हुई और स्वार्थसमन्विता आसीद = अपने वास्तविक अर्थ से युक्त हो सार्थक हुई। अर्थात् जिस एकमात्र व्याख्याता ने व्याव-हारिक दृष्टि से कर्मकाण्ड का और पारमार्थिक दृष्टि से ज्ञानकाण्ड का प्रामाण्य सुरिक्त किया, तम् अर्वितांक्रि शङ्करं नमामि = उस सर्व पूज्यचरण आचार्य शङ्कर को नमस्कार करता हूँ॥ ७॥

भाष्यकार को प्रणाम कर के वार्तिककार श्रीसुरेश्वराचार्य के चरणों का स्मरण करते हैं—

यदीयसम्पर्कमवाप्य केवलं, वयं कृतार्था निरवद्यकीर्तयः। जगत्सु ते तारितशिष्यपंक्तयो जयन्ति देवेश्वरपादरेणवः॥ ८॥

योजना केवलम्, यदीयसम्पर्कम् अवाप्य वयं कृतार्थाः जगत्सु निरवद्यकीतैयः (जाताः) ते तारितशिष्यपंक्तयः देवेश्वपादरेगावः जयन्ति । (वशंस्थवृत्तम्)॥

१ टि॰ "श्रौत्पत्तिकस्तु शब्दस्यार्थेन संबंधः" (जै॰ सू॰ १।१।४) इस सूत्र में महर्षि जैमिनि ने नित्य वेद वाक् का श्रपने श्रर्थ के साथ नित्य सम्बन्ध स्थापित किया है, एवं शब्दाधिकरण् में शब्द को सर्वथा नित्य।

२ "जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ" ( वृत्तः ३।४७ ) ऋर्थात् जिस पद्य के प्रत्येक पाद में कमशः एक जगण, एक तगण, एक जगण तथा एक रगण हो, उसे वंशस्थ कहते हैं। इसके पादांत में यित होती है।

योजितार्थं—जिस चरण रजःकणों का केवल सम्पर्क पाकर ही हम (सभी शिष्य) कृतार्थ हुए, जगत् में विभलकीर्तिसमन्वित वने, देवेश्वराचार्य के चरणों के वे शिष्यजनो-द्धारक धूलि-कण सर्वोत्कृष्ट हैं।

भावितार्थ गुरुवर का सामर्थ्य इतना महान है कि उसका वर्णन शब्दों में नहीं हो सकता। हाँ, उनके चरण-रज के जिन कतिपय कणों के स्पर्शमात्रसे हम सब शिष्यगण कृतार्थ (आत्मज्ञानी, मुक्त) लोक-लोकान्तर में महान् यशस्वी हो गये और जिन्होंने संसार सागर से अनन्त शिष्यवर्गों को पार कर दिया वे श्रीदेवेश्वराचार्य के चरण रजःकण ही महान् उत्कृष्ट हैं। इससे गुरुवर के अपार सामर्थ्य का अनुमान सहज में ही किया जा सकता है।।

गुरुस्तुति के प्रसङ्ग में ऊपर कहा गया कि हम (प्रन्थकार) कृतार्थ तथा निरवद्य-कीर्ति हो गये हैं। इसे कोई प्रन्थकार का श्रौद्धत्य या श्रहम्भाव न सममें; श्रतः कहा ह—

गुरुचरणसरोजसिश्धानाद् ,

अपि वयमस्य गुणैकलेशभाजः। अपि महति जलाणवे निमग्नाः,

सिललम्रपाददते मितं हि मीनाः ॥ ६ ॥

योजना—गुरुचरणसरोजसिन्नधानाद् अपि वयम् अस्य गुर्णैकलेशभाजः । हि महति जलार्णवे निमग्नाः मीनाः मितं सिललम् उपाददते ॥ ( अौपच्छन्दसिकम् )

योजितार्थ — गुरुवर के चरण कमल की सन्निधि से हम (शिष्य) इस (गुरुवर) के गुणों का एक लेशमात्र ही पा सके हैं; क्योंकि महासागर में रहनेवाली मछलियाँ बहुत ही थोड़ा जल पिया करती हैं।

भावितार्थ — यद्यपि गुरुवर के चरणकमलों में सौन्दर्य, शैत्य, सौरभादि अनन्त गुण हैं, तथापि हम (शिष्यवर्ग) उनकी सिन्निधि में रहकर भी उस गुणराशि के लवमात्र का ही प्रहण कर सके हैं; क्योंकि महा सागर की उस विपुल जलराशि में रहकर भी मछलियाँ जलविन्दु का एक नन्हा-सा कण ही पी पाती हैं। अर्थात् जैसे मछलियों को यह सामध्य नहीं होता कि महासागर की पूर्ण जलराशि का पान कर जायँ, वैसे ही अपने गुरुवर के चरणारविन्दों की छाया में बहुत दिनों तक निवास करते रहने पर भी उनके समय गुणों को अपने में भर लेना हमारी शक्ति के बाहर ही रहा। हमारा वैदुष्य गुरुवर का एक कर्णाकटाच है — इससे ही समक लेना चाहिये कि वे कितने महान् गुणी और ज्ञानी थे।। ह।।

श्रन्थ-निर्माणादि का स्वाभाविक सामर्थ्य न होने पर भी गुरुवर के चरणों में निवास करने से अनायास लिख रहा हूँ—

शक्तो गुरोश्चरणयोर्निकटे निवासात्, नारायणस्मरणतश्च निरन्तरायः। शारीरकार्थावषयावगति प्रधानम्, संदोपतः प्रकरणं करवाणि हृष्यन्॥ १०॥

१ पर्यन्ते यों तथैन शेषं त्नीयच्छन्दिसकं सुधीभिष्कम्'' (वृत्तः राश्व) अर्थात् जिस नैतालीय के निषम श्रीर समचरणों के अन्त में क्रमशः रगण श्रीर यगण हो अर्थात् जिस छन्द के निषम चरणों में ६ मात्राश्रों श्रीर समचरणोंमें द्र मात्राश्रों के अनन्तर एक रगण श्रीर एक भगण हो, उसे श्रीपच्छन्दिसक कहते हैं। योजना — गुरोः चरणयोः निकटे निवासात् शक्तः, नारायणस्मरणतः निरन्तरायः च (सन् अहं) हृष्यन् शारीरकार्थविषयावगतिप्रधानं प्रकरणं संतेपतः करवाणि ॥ (वसन्त०)

योजितार्थं—गुरु-चरणों के निकट निवास करने से ( प्रन्थ-निर्माण में ) समर्थ तथा नारायण-स्मरण से निर्विष्टन ( होकर मैं ) बड़े हर्ष के साथ शारीरक-भाष्यार्थावगति के उद्देश्य से संचेपशारीरक ( नाम के ) प्रकरण प्रन्थ का निर्माण करने जा रहा हूँ ॥

भावितार्थ — पूर्व रलोक में कहा था — 'गुरुवर के गुणों का लेशमात्र ही पा सका हूँ' उतने से ही प्रन्थ-करण का सामर्थ्य कैसे आया — इस सन्देह की निवृत्ति के लिए कहा — शक्तो गुरोश्चरणयोनिंकटे निवासात्। अर्थात् जैसे चन्दन वृत्त अपने निकटवर्ती दृसरे वृत्त में अपनी सुगन्धि सञ्चारित कर देता है, वैसे ही गुरुवर ने ही अपनी शक्ति का सञ्चार अपने चरण सेवक (प्रन्थकार) में कर दिया है। शक्ति सम्पादन कर लेने पर भी विद्नों पर विजय पाने के लिए भी छुछ किया है? इस प्रश्न का उत्तर है — "नारायणस्मरणत्र निरन्तरायः। नारायण-स्मरण से समस्त विद्न वाधाएँ दृर हो जाती हैं। श्रुति कहती है — "तस्य ह न देवाश्च नाभूत्या ईशते" (बृह० उ० १।४।१०) स्मृतियों ने भी कहा है —

सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषाममङ्गलम् । येषां हृदिस्थो भगवान् मङ्गलायतनं हृदिः ।। लाभस्तेषां जयस्तेषां कृतस्तेषां पराभवः । येषामिन्दीवरश्यामो हृदयस्थो जनादेनः ॥ (पाण्डवगीता)

इस यन्थ के ''संत्रेपशारीरक" नामकरण का निमित्त बताया जाता है--''शारीर-कार्थविषयावगति प्रधानं प्रकरणं संत्रेपतः करवाणि । "संत्रेपशारीरक" प्रकरण प्रन्थ है--इसकी चर्चा पहले (१।१) में ही की जा चुकी है। यह स्थूल और सुद्म शरीर कुत्सित होने से शरीरक कहा गया है। इस शरीरक में होने के कारण जीव का नाम पड़ा-शारीरक। तत्त्वतः शारीरक-बोधक शास्त्र (वेदान्तदर्शन) को भी शारीरक कहा जाता है। अथवा "शारीरं (जीवं) ब्रह्मतया कायति" -- इस व्युत्पत्ति से वेदान्तदर्शन को शारीरक कह सकते हैं। उसका अर्थ (प्रयोजन) और विषय है--ब्रह्मात्मैकता। उसकी अवगति (साचात्कार) अथवा शारीरकार्थविषया जो अवगति (निर्गुण ब्रह्मविद्या), वह प्रधान ( उद्देश्य ) है जिसका, ऐसे प्रकरण प्रन्थ का निर्माण करने जार हे हैं। इससे प्रकरण-लज्ञामान्तर्गत शास्त्रैकदेशसम्बद्धता और शास्त्रकार्यान्तर-स्थित स्पष्ट कर दी है। अर्थात वेदान्तदर्शन का मुख्य कार्य है--वेदान्तवाक्य-विचार श्रीर कार्यान्तर है--श्रवगति। इस प्रकरण प्रनथ ने उस कार्यान्तर अवगति को ही अपना प्रधान विषय बनाया है। "संदो-पतः'-इस उक्ति से लक्त्रणगत शास्त्रैकदेशसम्बन्ध सूचित कर दिया है। अर्थात् वेदान्त-दर्शन के एकदेश निगु ए ब्रह्मविद्यामात्र के साथ इस प्रकरण प्रन्थ का सम्बन्ध है। फलतः विस्तृत शारीरक में परपत्त-निरासादि विचारान्तर करते हुए ब्रह्मविद्या का प्रतिपादन किया गया है, किन्त यहाँ पर केवल ब्रह्मविद्या का ही निरूपण किया गया है। "हृष्यन्"-इस पद से अपने में शुश्र्षादि सम्पत्ति की सम्पन्नता व्यक्त की है। शुश्र्षादि हैं-

> शुश्रूषा अवर्ण चैत्र ग्रह्णं धारणं तथा । ऊहापोहोत्थविज्ञानं तत्त्वज्ञानं च धीगुणाः ॥

"शक्तो गुरोः"—इत्यादि से इस प्रन्थ की सम्प्रदायमुलता, "शारीरकेत्यादि से अगतार्थता ध्वनित होती है, अर्थात् यह प्रन्थ न स्वकपोलकित्पत है, न निमूल और न निष्प्रयोजन ही है।।१०॥

विद्वानों से प्रार्थना की जाती है कि वे अपने वैदुष्य-निकषप्रावा पर चढ़ाकर इस प्रन्थ के गुण-दोषों की परीचा कर लें, आवार्य-रचित न होने मात्र से इसकी उपेचा न की जाय-

#### पदवाक्यमाननिपुणा निपुणम्, विमृशन्त्वदं प्रकरणं मनसा। गुणदोष-निर्णय-निमित्ततया, प्रथिता हि पण्डितजना जगति ॥ ११ ॥

योजना—पद्वाक्यमाननिपुणाः इदं प्रकरणं मनसा निपुणं विमृशन्तु, हि पण्डित-जनाः जगति गुणदोषनिर्णयनिमित्ततया प्रथिताः । (प्रमिताचरा छन्दः १)

योजितार्थं—व्याकरण, मीमांसा और न्याय में निपुण पण्डितगर्ण इस प्रकरण प्रनथ को ध्यान देकर अच्छी तरह विचारें, क्योंकि पण्डितजन जगत् में गुण-दोष का निर्ण्य करने के लिए प्रसिद्ध हैं।

भावितार्थ—उपर के पद्यों में अपनी आचार्य-परम्परा की स्तुति की। उससे दूसरे विद्वानों में अनाद्र की भावना भलकती है, वह भावना दूर करने के लिए तथा विद्वानों को मान देने के लिये कहा जाता है—''पदवाक्यमाननिपुणाः इदं प्रकरणं विम्रशन्तु।'' पदनिपुण (व्याकरण में प्रवीण), वाक्य-निपुण (मीमांसा में पारंगत) तथा मान-निपुण (प्रमाण में पण्डित तार्किकगण) इस प्रकार प्रंथ को पद, वाक्य और मान की दृष्टि से खुव विचार लें। 'मनसा' और 'निपुणम्'—इन दो विशेषणों से अनवधानता तथा अन्ध-विश्वास को हटाया गया है। जब तक किसी रचना को विद्वान् अपनी कसौटी पर कस कर निद्ध न सिद्ध कर दें, तब तक स्वयं रचयिता को भी विश्वास उस पर नहीं जमता। जैसा कि कहा गया है—

अपिरितोषाद् विदुषां न साधु मन्ये प्रयोगविज्ञानम्। बलवद्पि शिचितनामात्मन्यप्रत्ययं चेतः॥ [ अ० शा० १-२ ]

आशय यह है कि प्रन्थकार प्रन्थशरीर मात्र का निर्माण करता है, उसकी विशुद्धता तो विद्वानों के अधीन ही रहती है।। ११।।

किसी विद्वान् की सत्य आलोचना पर भी मुक्ते कष्ट न होगा, यह कहते हैं--

विद्वांसी यदि मम दोषग्रुद्गिरेयु:यद्वा ते गुणगणभेव कीर्त्रयेयु:।
तुस्यं तद् बहु मनुते मनो मदीयम् ,
कष्टं तद्वत मनुते यदाह मन्दः ॥ १२ ॥

१. "प्रमिताच् रा सजससैरुदिता" ( बृत्त० ३।६१ ) जिस छुन्द के प्रत्येक पाद में एक सगर्ग, एक जगर्ग और दो सगर्ग हों उसे प्रमिताच् रा कहते हैं।

योजना—विद्वांसो यदि ममदोषम् एव उद्गिरेयुः यद्वा गुणगणम् एवकीर्तयेयुः, मदीयं मनः तत्तुल्यं बहु मनुते। यत् मन्दः आह, तत् वत कष्टं मनुते। ( १प्रहर्षिणी )

बोजितार्थ—विद्वान् चाहे मेरे दोष प्रकट करें या मेरे गुण ही गाते रहें। उसे मेरा मन समान रूप से आदर देता है। किन्तु खेद से कहना पड़ता है कि अरुपश्रुत ईंड्यांलु व्यक्ति जो कुछ भी कहते हैं, उसे मेरा मन बहुत कष्टप्रद मानता है।

भावितार्थ—मुमसे डाइ न करने वाले विद्वान् यदि मेरे प्रन्थ में दोष प्रकट करते हैं, वह भी मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि उन दोषों को निकाल कर मैं अपना प्रन्थ निर्दुष्ट तथा उपादेय बना सक्गा और यदि वे मेरे गुण प्रकट करते हैं, तब तो अच्छा है ही; किन्तु अल्पश्रुत ईर्ड्यालु पण्डित चाहे गुण ही प्रकट क्यों न करें, मुमे इससे महान् कष्ट पहुँचता है; क्योंकि उससे मेरा कोई कल्याण नहीं होता।

ध्वनि—इस पद्य से यन्थकार यह ध्वनित करता है कि विद्वान यथार्थवादी होते हैं, वे कभी भी इस यन्थ में दोष नहीं निकालेंगे त्रीर मन्दमित ईष्यील त्रवश्य दोष निकालेंगे, किन्तु उनकी मुफे चिन्ता ही नहीं।। १२॥

दोषाविष्कार से शिष्यवर्ग की आस्था को ठेस न लगे, इस लिएअन्थकारकहता है-

#### महामहिम्नागि यश्चिकीषिति, स्वभावसंशुद्धतरं तिरो यशः। स नूनमाच्छादयितुं प्रवर्तते, विवस्वतो हस्ततलेन मण्डलम् ॥ १३॥

योजना--यः महामहिम्नाम् अपि स्वशावसंशुद्धतरं यशः तिरःचिकीर्षतिः स न्नं हस्ततलेन विवस्वतः मण्डलम् आच्छादयितुं प्रवर्तते । (वंशस्थ छन्दः )

योजितार्थ--जो दुष्ट ईर्ष्यांतु महातेजस्वी पुरुषों के सहज शुद्धतर यश को कलिक्कित करना चाहते हैं, वे निश्चित रूप से अपनी छोटी सी हथेली के द्वारा महान् सूर्यमण्डल को ढकने की व्यर्थ चेष्टा किया करते हैं।

भावितार्थ—जैसे अपनी छोटी सी हथेली से इतने वड़े सूर्यमण्डल को ढकने की चेष्टा करने वाले लोक में केवल उपहासास्पद ही बना करते हैं, वैसे ही विद्वानों के नितानत उज्जल यश पर कीचड़ उछालने वालों का लोक में मुख ही काला हुआ करता है (अर्थात् हमारा जगत् उनके कलङ्कारोप का मुंह तोड़ उत्तर देगा ही, हमें उससे खिन्न होने की आवश्यकता नहीं '। १३।।

ब्रह्मात्मैक्यबोध में प्रमाण है—नित्य निर्दोष वेद्याक्य, श्रतः यहाँ करण दोष न होने पर भी प्रमाता में श्रसम्भावना श्रीर विपरीतभावनादि दोष सम्भावित हैं; जिनकी निष्टृत्ति के लिए विचार शास्त्र श्रपेत्तित है—यह बात चार रुलोकों में एक दृष्टान्त के द्वारा दिखाई जाती है—

१. "म्री जो गिस्नदशयितः प्रहिष्णीयम्" (वृत्त० ३।७०) स्त्रर्थात् जिस छन्द के प्रत्येक पाद में क्रमशः एक मगण, एक नगण, एक जगण, एक रगण तथा एक गुरु वर्ण हो उसे प्रहिष्णी कहते हैं। इसके तृतीय तथा दशम वर्ण पर यित होती है।

### पुरुषापराधमलिना धिषणा, निरवद्यचन्नुरुदयापि यथा। न फलाय भिन्कुंविषया भवति, श्रुतिसंभव।पि तु तथात्मनिधीः॥ १४॥

योजना—यथा निरवद्यचन्नुरुद्यापि पुरुषापराधमिलना भच्छुंविषया विषणा फलाय नः, तथा श्रुतिसम्भवापि आत्मनिर्धाः । (प्रमितान्तरा छन्दः )॥

योजितार्थ—जिस प्रकार निर्दुष्ट चत्तु से जन्य भी पुरुषगत दोष से दुष्ट भच्छुं-विषयक युद्धि भच्छुंस्वरूपसाचात्काररूप फल नहीं दे सकती; उसी प्रकार श्रुति-सम्भूत भी श्रात्मविषयक युद्धि श्रात्म-स्वरूप का निश्चय नहीं करा सकती।।

भावितार्थ—प्रन्थकार के देश की प्रसिद्ध एक कथा है—िकसी राजा का अत्यन्त प्रिय 'भर्छु' नाम का मन्त्री और पुरोहित था। दूसरे राजकर्मचारी उससे डाह करते थे। अवसर पाकर कर्मचारियों ने भर्छु को विदेश भेजवा दिया। नगर में भर्छु के प्रवेश पर कड़ा प्रतिवन्ध लगा दिया। राज-दरवार में प्रसिद्ध कर दिया कि भर्छु मर कर ब्रह्मराच्चस वन गया है। इस षड्यन्त्र से भर्छु को संसार से वैराग्य हो गया। शरीर पर विभूति रमा ली। राजा के उपवन में किसी प्रकार आ गया। राजा ने उसे देख कर भी ब्रह्मराच्चस ही समभा। यहाँ राजा को 'भर्छु' नहीं रहा, ऐसी असंभावना तथा 'वह ब्रह्मराच्चस वन गया' इस विपरीत भावना के कारण आँ से देखने पर भी मर्छु का निश्चय न हो सका। इसी प्रकार निर्देश वेदान्त महावाक्य—जन्य "अहं ब्रह्मास्मि"—इस ज्ञान से ब्रह्मात्मरूपता का निश्चय नहीं हो सकता; क्योंकि "ब्रह्म (असंसारी) और जीव (संसारी) की एकता सम्भव नहीं"—इस प्रकार की असम्भावना तथा "मैं ब्रह्म नहीं, जीव हूँ"—इस प्रकार की विपरीत भावना प्रतिवन्धक हैं॥ १४॥

## पुरुषापराधिवगमे तु पुनः, प्रतिबन्धकव्युदसनात् सफला । मणिमन्त्रयोरपगमे तु यथा, सर्ति पावकाद् भवति धूमलता ॥ १५ ॥

योजना—पुनः पुरुषापराधविगमे तु प्रतिबन्धकव्युद्सनात् सफला (भवति), यथा मिण्मिन्त्रयोः अपगमे सित तु पावकाद् धूमलता भवति। (प्रमिताचरा)।।

योजितार्थ—पुनः पुरुषगत देशों की निवृत्ति हो जाने पर प्रतिवन्ध-रहित (वह श्रुति-संभूत बुद्धि ) अपने कार्यकरण में सफल होती है; जैसे कि प्रतिवन्धक मणि या मन्त्र के हट जाने से अग्नि अपने कार्य जलाने तथा धूमादि को पैदा करने में समर्थ होती है।।

भावितार्थ—ज्ञान के चेत्र में तीन प्रकार के दोष होते हैं—(१) प्रमाणगत दोष, (२) प्रमेयगत दोष तथा (३) प्रमालगत दोष। जैसे आकाश में बहुत दूर उड़ता पत्ती नहीं दिखाई देता। वहाँ प्रमेय (पत्ती) में दूरत्व दोष है। नेत्रगत अन्धत्वादि दोष

१, भर्त्यु (क॰ पाठ)

प्रमाण दोष कहें जाते हैं। अन्तःकरण गत अम, विपर्ययादि दोष, प्रमाहदोष माने जाते हैं। प्रकृत में प्रमेय है—जीव और ब्रह्म का अमेद, प्रमाण हैं— उपनिषद्वाक्य और प्रमाता है—अन्तःकरणविशिष्ट चेतन। यहां प्रमाण तथा प्रमेय में किसी प्रकार का दोष पस्मावित नहीं, वे स्वतः नित्य निर्दुष्ट हैं। शेष रहा—प्रमाता। प्रमाता के विपरीतभावनादि दोष ही फल के प्रतिवन्धक हैं। शास्त्रीय विचार से उन दोषों के निवृत्त हो जाने पर अप्रामाण्यशङ्का रूप प्रतिवन्धक के हट जाने से निर्दोष वेद वाक्य से सफल प्रमा उत्पन्न होती है। जैसे राजा के सामने यह उपपत्ति रखी गई कि "मर्छु के विदेश जाने पर पड्यन्त्रकारियों ने उड़ा दिया था कि वह मर कर ब्रह्म राज्ञस वन गया। वस्तुतः वह जीवित है और उसी को आपने देखा है।" इस उपपत्ति से मर्छु के ज्ञान में अप्रामाण्य शङ्का एवं राजा के विपरीत संस्कार निवृत्त हो जाते हैं। तव 'मर्छु रेवायम्' इस प्रकार की सफल बुद्धि उत्पन्न होती है। अगिन को मन्त्रादि से बांध देने पर अगिन की दाहकता अवरुद्ध हो जाती है। प्रतिवन्धक मन्त्र या चन्द्रकान्त मिण् के हटा लेने पर फिर दाह होने लगता है और धूम-रेखा गगन को चूमने लगती है। वैसे ही प्रकृत में समम लेना चाहिये॥ १५॥

पुरुषापराधविनिवृत्तिफलः

सकलो विचार इति वेदविदः।

अनपेचतामनुपरुध्य गिरः,

फलवद् भवेत् प्रकरणं तदतः ॥ १६ ॥

योजना — सकलः विचारः गिरः अनपेत्तताम् अनुपरुध्य पुरुषापराधविनिवृत्तिफलः इति वेदविदः (आहुः)। अतः तत् प्रकरणं फलवद् भवेत्। (प्रमित। त्राः)।

योजितार्थ—सकल विचार (धर्मभीमांसा तथा ब्रह्मभीमांसा) वेद्वचन की अनपेज्ञता का उपरोध (वाध) न कर के ही पुरुषग्त दोष-निवृत्ति-फलक है--ऐसा वेदवेत्ताओं

ने कहा है। इसलिये यह प्रकरण सफल होता है।

भावितार्थ — धर्म-विचार हो या ब्रह्म-विचार, सकल विचार का फल पुरुष (प्रमाता) के भ्रमादि दोषों को निवृत्त करना मात्र ही है—ऐसा जैमिनि, व्यास, शबर स्वामी, शङ्कराचार्यादि वेद-मर्मज्ञों ने माना है। "अथातो धर्मजिज्ञासा" (जै० सृ० १।१।१) सूत्र में महर्षि जैमिनि ने केवल सूचना ही की; किन्तु उसके भाष्य में शबर स्वामी ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया— "धर्म प्रति हि विप्रतिपन्ना बहुविदः केचिदन्यं धर्ममाहुः, केचिदन्यम्। सोऽयमविचार्य प्रवर्तमानः कंचिदेवोपाददानो विहन्येत, अनर्थं च ऋच्छेत्।" अर्थात् धर्म के प्रति संशयालु तथा विपरीत निश्चयवाले विविध-मार्गानुगामी व्यक्तियों में कतिपय विद्वान् धर्म कुछ और मानते हैं और अन्य लोग कुछ और। ऐसी परिस्थिति में पूर्ण विचार न करके धर्मानुष्ठान में प्रवृत्त होनेवाला व्यक्ति किसी अविचारित तत्त्व को धर्म मानकर

१. प्रमाण्गत दोष का ऋषे है—प्रमाण्विषयक दोष; क्योंकि उपनिषद्वाक्यरूप प्रमाण् निसर्गतः निद् ष्ट हैं, ऋतः प्रमाण्गत का यहाँ प्रमाण्-वृत्ति ऋषे नहीं किया जा सकता । 'उपनिषदाक्यं प्रमाण् न वा'—इस प्रकार का प्रामाण्य-संशय प्रमाण् को विषय करता है, ऋाश्रय नहीं। ऋथवा उक्त दोष विषयतासम्बन्ध से प्रमाण्वृत्ति भी कथञ्चित् कहा जा सकता है।

३ सं० शा०

सत्य मार्ग से भ्रष्ट हो जाता है और अनर्थ के गर्त में गिर जाता है। इस प्रकार शवरस्वामी विचार का फल पुरुषगत संशयादि की निवृत्ति ही मानते हैं। उसी प्रकार
महिष व्यास ने कहा है—"अथातो ब्रह्मजिज्ञासा" (व्या० सू० १११११) वहां पर भाष्यकार श्री शङ्कराचार्य ने शबर स्वामी का ही अनुगमन किया है—"एवं बहवो विप्रतिपन्ना
युक्तिवाक्यतदाभाससमाश्रयाः सन्तः। तत्राविचार्य यत्किञ्चित् प्रतिपद्यमानोनिःश्रेयसात् प्रतिहन्येतानर्थं चेयात्।" यदि कहा जाय कि शङ्कराचार्य ने विचार का प्रयोजन मोत्त ही माना
है, वे स्पष्ट कहते हैं—"वेदान्तवाक्यमीमांसा तद्विरोधितर्कोपकरणा निःश्रेयसप्रयोजना
प्रस्त्यते।" इस लिये कहा—अनपेचतेत्वादि। आशय यह है कि महिष् जैमिनि ने अपने
"औत्पत्तिकस्तु शब्दस्यार्थेन सम्बन्धस्तस्य ज्ञानमुपदेशोऽव्यतिरेकश्चार्थेऽनुपलब्धे तत्पमाणं वादरायणस्यानपेन्नत्वात्" (जै० सू० १११५) इस सूत्र में कहा है कि वेद में पद
पदार्थ और सम्बन्ध नित्य होने के कारण अपने वाक्यार्थ वोधन में वेद को अन्य विचारादि
की अपेन्ना नहीं, अतः वेद स्वतः प्रमाण् है। अब यदि विचारादि की अपेन्ना करके वेद
अपने अर्थ का प्रतिपादक माना जायगा, तव सापेन्नता आ जाने से अनपेन्नता का बाध हो
जायगा। अतः समस्त विचार का प्रतिवन्धनिवृत्ति ही फल मानना उचित है।

राङ्कराचार्य ने जो कहा है—"तस्माद् ब्रह्ममीमांसा निश्रेयसप्रयोजना प्रस्तूयते''—इसका यह अर्थ कदापि नहीं कि विचार से प्रतिवन्ध-निष्टृत्ति होती है, उससे तत्त्वज्ञान और तत्त्वज्ञान से मोच्च; क्योंकि वेद को स्वार्थवोधन में प्रतिवन्ध-निष्टृत्ति की अपेचा मानने पर अन्यपेचता का वाध अनिवार्य होगा। अतः उक्त भाष्य का यह आश्य है कि स्वतः प्रमाण्भूत वेद से तत्त्वज्ञान के उत्पन्न हो जाने पर भी अविद्या-निष्टृत्ति तब तक नहीं होती, जब तक अविद्या-निष्टृत्ति के प्रतिवन्धक पुरुषगत अपराध निष्टृत्त नहीं होते। विचार से प्रतिवन्ध-निष्टृत्त हो जाने से अविद्या निष्टृत्त हो जाती है। प्रतिवन्ध-निष्टृत्ति यद्यपि स्वयं पुरुषार्थ नहीं और पुरुषार्थभूत मोच्च की साधन भी नहीं; तथापि प्रतिवन्ध-रिष्टृत्ति साचात्कार ही अविद्या का निवर्तक माना जाता है। इस प्रकार प्रतिवन्ध-निष्टृत्ति भी साचात्कार का प्रयोजक है। विचार भी प्रतिवन्ध-निष्टृत्ति के द्वारा साचात्कार प्रयोजक होकर निःश्रेयस का प्रयोजक होता है—यह सब हृदय में रखकर सर्वज्ञात्ममुनि ने कहा है—"अतः प्रकरणं फजवद भवेत्?" प्रकरण् का अर्थ—"प्रकृष्टं करणं निर्माणं यस्य (विचार शास्त्रस्य) तत्त्य,—इस व्युत्पत्ति से विचार शास्त्रमात्र। अथवा संचेपशारीरकरूप प्रकरण्य का वोधक है।। १६।।

पुरुषापराधशतसङ्कुलता, विनिवर्तते प्रकरणेन गिरः। स्वयमेव वेदशिरसो वचना-

## दथ बुद्धिरुद्भवति मुक्तिफला ॥ १७॥

थोजना — गिरः पुरुषापराधशतशङ्कुलता प्रकरंगोन निवर्तते । अथ वेदशिरसो वचनात् स्वयमेव मुक्तिफला बुद्धिः उद्भवति ॥ (प्रमितात्तरा छन्दः )॥

योजितार्थ--वेदवचन पर आरोपित पुरुविनष्ट अनन्त दोषों की संक्रान्ति इस प्रकरण

यन्थ से निवृत्त होती है। उसके अनन्तर वेदान्तवाक्यों से स्वयं ही मुक्तिफलक बुद्धि उत्पन्न होती है।।

भावितार्थ—यद्यपि वेद स्वतः निदु ष्ट है, तथापि पुरुषगत अप्रामाण्य-शङ्का की विषयता का आरोप वहाँ हो ही जाता है। उस आरोप की निवृत्ति प्रकरण से हो जाती है। हाँ, वेदान्तवाक्य से साचात्कार के उत्पन्न करने में प्रतिबन्ध-निवृत्ति या विचार की कोई अपेचा नहीं, वेदान्तवाक्य स्वयं उस साचात्कारात्मक बुद्धि के उत्पादक होते हैं, जिससे मोच की प्राप्ति होती है। १७।।

विचार पुरुषापराधरूप प्रतिबन्ध-निवृत्ति का हेतु है, साज्ञात्कार का हेतु नहीं— यह सिद्धान्त ऊपर के चार श्लोकों में स्थिर किया गया। वहाँ सन्देह होता है कि अन्वय-व्यतिरेक के आधार पर तात्पर्यज्ञान, वाक्यार्थवोध में हेतु ठहरता है और वह तात्पर्यज्ञान विचाराधीन है। अतः विचार भी वाक्यार्थवोध में हेतु क्यों नहीं ? इस सन्देह को दूर करने के लिए कहा है—

> स्वाध्यायवन्न करणं घटते विचारो, नाप्यङ्गमस्य परमात्मधियः प्रस्तौ । सापेचतापतित वेदगिरस्तथात्वे, ब्रह्मात्मनः प्रमितिजन्मनि तन्न युक्तम् ॥ १८ ॥

योजना—विचारः परमात्मिधयः प्रसूतौ करणं न घटते, नापि श्रस्य श्रङ्गं (घटते)। तथात्वे ब्रह्मात्मनः प्रमितिजन्मनि वेदिगिरः सापेन्तता श्रापतित, तत् न युक्तम्।। (वसन्ततित्रकाछन्दः)।।

योजितार्थ—विचारशास्त्र परमात्म-साज्ञात्कार की उत्पत्ति में करण नहीं बन सकता हो। वन सकता है। क्योंकि उसे करण या स्त्रङ्ग मानने पर ब्रह्म-साज्ञात्कार की उत्पत्ति के लिए वेदवचन में सापेज्ञता आ पड़ती है, जो कि युक्त नहीं।

भावितार्थ—विचार ब्रह्मप्रमा में करण माना जाय ? या करण का श्रङ्ग ? प्रथम पद्म का निराकरण किया जाता है—"न करणम्"। श्रर्थात् ब्रह्म-प्रमा में विचार को तभी करण माना जा सकता था, जब कि वह स्वतंत्र कोई प्रमाण होता; क्योंकि प्रमा का करण ही प्रमाण कहा जाता है। जैसे कि स्वाध्याय (स्वशाखागत वेदवाक्य) श्रर्थज्ञान में करण माना जाता है, वह शब्द प्रमाण है। विचार कोई प्रमाण नहीं। हाँ, प्रमाणानुमाहक तक श्रवश्य कहा जा सकता है।

विचार यदि करण नहीं, तो करण का उपकारक होने से श्रर्थज्ञान के करण का वैसे ही श्रङ्ग (इतिकर्तव्य) मान लेना चाहिए, जैसे कि स्वाध्याय का श्रध्ययन संस्कार या श्राग्नेयादि भाग के प्रयाजादि श्रङ्ग माने जाते हैं। पूर्वाचार्यों ने कहा भी है--

"धर्मे प्रमीयमाणे हि वेदेन करणात्मना। इतिकर्त्तव्यताभागं मीमांसा पूरियष्यति॥"

इस पच का भी निरास किया जाता है नाप्यक्रमित्यादि से। विचार स्वाध्याय का

श्रद्भा नहीं वन सकता; क्योंकि श्रङ्गता-वोधक श्रुत्यादि प्रमाणों का यहाँ श्रभाव है। दूसरी बात यह भी है कि उपकारक श्रङ्ग तीन प्रकार के होते हैं—उत्पादक, प्रापक तथा संस्कारक। जैसे श्राधान संस्कार श्राग्न का उत्पादक है, वैसे विचार शास्त्र, स्वाध्याय का उत्पादक नहीं। श्रध्ययन संस्कार जैसे स्वाध्याय का प्रापक है, वैसे विचार, स्वाध्याय का प्रापक भी नहीं। एवं प्रोच्चणादि जैसे ब्रीहिगत श्रदृष्ट के जनक हैं, वैसे विचार, स्वाध्याय में कोई श्रदृष्ट भी उत्पन्न नहीं करता। श्रतः विचार किसी प्रकार भी स्वाध्याय (वेद) का श्रङ्ग नहीं बन सकता। विचार को करण या श्रङ्ग मानने से वेद में सापेचता दोष तो वैठा ही है, उसी का स्मरण दिलाते हैं—सापेचतित्यादि। तन्न श्रुक्तम् = सापेचत्व युक्त नहीं; क्योंकि वेद का स्वतः प्रामाण्य भङ्ग हो जायगा॥ १८॥

यदि शङ्का हो कि अन्वय-व्यतिरेक वद्ध शक्तिज्ञान ( सङ्गति शहण ) की अपेचा होने पर भी जैसे सापेचता की आपित्त नहीं होती, उसी प्रकार विचार को वेदानुशाहक मानने पर सापेचता क्यों आयेगी ? उसका समाधान किया जाता है—

१ मीमांसा-दर्शन के तृतीय ऋध्याय में ऋङ्गाङ्गिभाव-बोधक छह प्रमाण प्रतिपादित हैं—(१) अति, (२) लिङ्ग, (३) वाक्य, (४) प्रकरण, (५) स्थान तथा (६) समाख्या। (१) साचात् ऋड्गस्व या ऋड्गिस्व के बोधक शब्द को अुति कहते हैं, जैसे "दध्ना जुहोति" ऋादि वाक्यों में 'द्घि' पद के उत्तर तृतीया एवं "ब्रीहीन् प्रोत्त्ति" श्रादि वाक्यों में 'ब्रीहि' पद के उत्तर द्वितीयादि विमक्तियाँ सान्चात् अङ्गाङ्गिभाव बोधक होने से अतियाँ कहलाती हैं। (२) सामर्थ्य का नाम लिङ्ग है। सामर्थ्य दो प्रकार का होता है-शब्द-सामर्थ्य ग्रौर ग्रर्थ-सामर्थ्य । शब्द-सामर्थ्य रूप लिङ्ग प्रमाग् से "बहिँदेंवसदनं दामि" स्रादि मन्त्रों में 'कुशादि-लबन' की स्रङ्गता स्रवगत होती है; क्योंकि उक्त शब्द रूप मन्त्र का सामर्थ्य कुशादि के लवन ( छेदन ) का प्रकाशक है। श्रर्थसामर्थ्य रूप लिङ्गप्रमाग् से 'हस्तेनावद्यति,' 'स् वेणावद्यति' त्रादि स्थलों पर पुरोडाश-ग्रवदान की ग्रङ्गता हस्त में, घृतादि-ग्रवदान की अङ्गता सुवादि में स्थिर होती है। (३) एक वानय में पठित सामान्य पदार्थों का अङ्गाङ्गिभाव वाक्य प्रमाण से जाना जाता है। जैसे ''यस्य पर्णमयी जुहू भैवति'—इस वाक्य में पठित जुहू तथा पर्ण (पलाश) दोनों का त्राङ्गाङ्गिभाव एकवाक्यता से निश्चित होता है। (४) प्रकरण दो प्रकार का होता है— श्रिधिकागत्मक तथा श्राकांचात्मक । प्रकृत में श्राकांचात्मक प्रकरण विविच्तित है । उपकारक तथा उपकार्य को त्राकांचात्रों से जिन पदार्थों का परस्पर सम्बन्ध होता है, उनमें ब्राङ्गाङ्गिभाव का ज्ञान प्रकरण प्रमाण से माना जाता है। जैसे 'दर्शपूर्णमामाम्यां यजेत् स्वर्गकामः-' यहाँ 'दर्शपूर्णमासाम्यां स्वर्गे भावयेत् - इस प्रकार के अन्वयबोध में उपकारक पदार्थ की आकांचा होती है - 'कथं ताभ्यां स्वर्गे भावयेत् ?' इसी प्रकार 'सिमधो यजित' श्रादि प्रयाज वाक्यों के 'सिमिद्यागेन भावयेत्' श्रन्वय बोध में 'कि भावयेत् १' इस प्रकार उपकार्य पदार्थ की त्र्याकांचा होती है। नष्टाश्वद्ग्धरथ-न्याय से उन दोनों का परस्पर अन्वय हो जाता है - 'सिमिधाि भिरुपकृत्य दर्शपूर्णमासाभ्यां स्वगं भावयेत्'। यहाँ दशपूर्णमास में ऋङ्गिता और 'समिधादि' प्रयाज कर्मों में ऋङ्गता का ज्ञान ऋकांचात्मक प्रकरण प्रमाण से होता है। (५) स्थान नाम है सिन्निधि का। सिन्निहित पठित या सिन्निहित स्रानुष्टित पदार्थों का अङ्गाङ्गिभाव स्थान प्रमाण से ज्ञात होता है। जैसे विकृति कर्मों के समीन में पठित अप्राकृत पदार्थी में विकृति की अङ्गता स्थान प्रमाण से निश्चित होती है। (६) समाख्या का अर्थ यौगिक शक्ति है। अध्व-र्येवो यजुर्वेदः यहाँ ब्राध्वर्येव ( ब्रध्वर्यो रिदम्=ब्रध्वर्युः सम्बन्धी ) इस समाख्या से यजुर्वेदपठित पदार्थौ की अङ्गता (कर्तृता) अध्वर्यु में ठहराई जाती है। अङ्गत्व बोधक छह प्रमाणों का यह संचित्तम् स्वरूप है।

व्युत्पन्नस्य हि बुद्धिजन्म सहसा वाक्यश्रुतौ दृश्यते, वाक्यार्थे न ततोऽस्ति बुद्धिजनने मीमांसनव्यापृतिः। तेनार्थात्करणादियावजनने मीमांसनस्याश्रिते, वेदार्थप्रमितौ तु वेदवचसः सापेचताऽऽयास्यति ॥ १६ ॥

योजना — वाक्यश्रुतौ व्युत्पन्नस्य वाक्यार्थे सहसा बुद्धिजन्म दृश्यते हि, ततः वाक्यार्थे बुद्धिजनने मीमांसनव्यापृतिः नास्ति । तेन वेदार्थप्रमितौ मीमांसनस्य ऋर्थात् करणादि-भावजनने ऋाश्रिते तु वेदवचसः सापेज्ञता ऋायास्यति ॥ ( १शाद् लविक्रीडितळ्डन्दः )॥

योजितार्थ — वाक्य का श्रवण होने पर व्युत्पन्न व्यक्ति (जिसे पद शक्ति-प्रह हो गया है) को वाक्यार्थ का वोध सहसा हो जाता है। तव तो वाक्यार्थविषयक वोध के होने में विचार का कोई उपयोग नहीं। अतः वेदार्थविषयक प्रमा की उत्पक्ति में अर्थात् (तात्पर्य प्रह-द्वारा) विचार को करण या अंग मानने पर वेद-वचन में सापेन्नता की आपित अवृहय होगी।।

भावितार्थ — यदि तात्पर्यज्ञान नियमतः वाक्यार्थज्ञान के पूर्व में होता, तब उसे वाक्यार्थज्ञान का हेतु माना जा सकता था और उसके द्वारा विचार भी वाक्यार्थज्ञान में कारण हो जाता, किन्तु तात्पर्यज्ञान नियमतः वाक्यार्थज्ञान के पूर्व में सम्भव ही नहीं, क्योंकि 'गामानय' आदि वाक्यों के सुनने पर विशिष्टार्थ-प्रतीति से पूर्व तात्पर्यज्ञान के उत्पन्न होने में कोई लिङ्गादिज्ञान नहीं कि जिससे उसका अनुमान कर लिया जाय। केवल पद्समिभव्याहार तो 'अहो विमलं जलं नद्याः कच्छे महिषशचरित'—आदि वाक्यों में अनिव्यत नदी और कच्छ पदों में भी है। यदि कहा जाय कि एकवाक्यस्थ पदों के समिभव्याहार को तात्पर्यज्ञान का अनुमापक मानेंगे। तो यह भी नहीं कह सकते; क्योंकि प्रतारकवाक्यस्थ समिभव्याहार में व्यभिचार है। एकवाक्यता के ज्ञान से ही नियतार्थज्ञान सम्भव है; अतः तात्पर्यज्ञान का उसमें कोई उपयोग भी नहीं। अर्थवादादि वाक्यों में प्रतीयमान अर्थ में तात्पर्यामाव का निश्चय होने पर भी उस वाक्य के पद-सामर्थ्य से विशिष्टार्थ की की प्रतीति हो जाती है। सैन्धवादि नानार्थक पदों के प्रयोग में भी सभी पदार्थों वा स्मरण एक काल में नहीं होता, अपितु कभी किसी का और कभी किसी का। अतः तत्तत्पदार्थों-परिथिति—योग्यता के अनुरोध से कदाचित् किसी एक अर्थ की प्रतीति बन जाती है।

"आतमा वा खरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यः"—इस वाक्य के द्वारा ज्ञान के उद्देश्य से विचार का स्पष्ट विधान होने पर विचार में ज्ञान की हेतुता क्यों नहीं ? इस सन्देह की निवृत्ति के लिए कहा—तेनेत्यादि । अर्थात् विचार करण या ख्रङ्ग के रूप से वाक्यार्थज्ञान का उपयोगी नहीं वन सकता; इस लिए वेदार्थप्रमिति को उत्पन्न करने के लिए ज्ञानांश की करणता विचार में ख्रायीत् आयोगी, साज्ञात् नहीं । अर्थात् 'ख्रात्मा वा खरे द्रष्टव्यः'—इस वाक्य में केवल ज्ञान के उद्देश्य से विचार विहित नहीं; ख्रापितु प्रतिबन्ध-रहित आत्म-दर्शन के उद्देश्य से विचार विहित हैं । फिर तो उद्देश्य के विशेषणांश (प्रतिबन्ध-निवृत्ति ) की ही मुख्य करणता,

१. 'सूर्याश्वेमेसजस्तताः सगुरवः शार्द् लिविकीडितम्' ( वृत्तः ३।६६ ) अर्थात् जिस पद्य के मत्येक चरण् में क्रमशः एक मगण्, एक सगण् एक जगण्, एक जगण्, दो तगण् और एक गुरु हो, उसे शाद् लिविकीडित कहते हैं। सात और बारह वर्णों पर यित होती है!

विचार में पर्यविसत होती है, ज्ञान में नहीं। अतः विचार में ज्ञान की हेतुता कथमि नहीं मानी जा सकती॥ १६॥

#### [ वन्धाध्यासनिरूपण्म् ]

उपर शास्त्र का जो विषय बताया गया जीव-ब्रह्म की एकता, जिसके निश्चय में प्रतिवन्ध-निवृत्ति के द्वारा विचार का कारण माना गया है, वह विषय सिद्ध नहीं होता; क्यों- कि जीवभाव वास्तविक है, उसका परित्याग नहीं हो सकता, फिर ब्रह्म से उसका अभेद कैसे होगा ? एवं वन्धन के पारमार्थिक होने से ज्ञान से उसकी निवृत्ति नहीं हो सकती, फिर तो प्रयोजन भी सिद्ध नहीं होता—इस प्रकार के आद्योगों का निवारण करने के लिये वेदान्तद्दीन के प्रथम अधिकरण के चार विण्यादि की सिद्धि सिद्ध की गई है। उसमें प्रथम वर्णक विण्यत वन्धाध्यास का संदिाप्त वर्णन करते हैं—

#### त्राच्छाद्य विचिपति संस्फुरदात्मरूपं, जीवेश्वरत्वजगदाकृतिभिर्मृषेव । त्रज्ञानमावरणविश्रमशक्तियोगा— दात्मत्वमात्रविषयाश्रयतावलेन ॥ २०॥

योजना — अज्ञानम् आत्मत्वमात्रविषयाश्रयतावलेन संस्फुरद् आवरणविश्रमशक्तियोगात् आत्मरूपम् आच्छाद्य जीवेश्वरत्वजगदाकृतिभिः रे मृषैवरे विचिपति । (वसन्ततिलकाछंदः)

योजितार्थ — अज्ञान (मैं नहीं जानता इस रूप से) संस्फुरित होता हुआ आत्मा को विषय और आश्रय वनाकर आवरणशक्ति तथा विद्येप शक्ति के योग से आत्मा का वास्तविक रूप ढक कर जीवत्व, ईश्वरत्व एवं जगत् रूप से मिध्या विद्येप पैदा कर देता है।

भावितार्थ — अज्ञान वस्तुतः निर्विभाग आत्मस्वरूप को जीवादि आकारों में प्रकट करता है। जैसा कि श्रुतियां कहती है— "रूपं रूपं प्रतिरूपो वभूव'' (बृ० २।५।१६), "तदैचत बहु स्याम्" (छां० ६।२।३)। अज्ञान यद्यपि एक ही है, फिर भी आवरण और विभ्रम (विचेष) शक्ति के योग से आवरण और विचेष विविध कार्य करता है। आत्मस्वरूप का आच्छादन हो जाने पर अज्ञान और अज्ञान कार्य की कैसे सिद्धि होगी? इस आशङ्का का उत्तर है— "आत्मत्वमात्रविषयाश्रयतावत्नेन संस्फुरत्" आत्मा को विषय और आश्रय करता है, अतः 'मामहं न जानामि'— प्रस्फुरित है। अर्थात् आत्मा के प्रकाश से ही प्रकाशित है। कितपय व्याख्याताओं ने 'संस्फुरत्' यह आत्मस्वरूप का विशेषण माना है। उनका कहना है कि 'तद् बहा प्रसिद्धं वा स्यादप्रसिद्धं वा'— इस शङ्काभाष्य का उत्तर

१. वर्णक — एक ग्रिधिकरण के विकल्पित व्याख्या प्रकारों को वर्णक कहा जा है। श्रर्थात् जहाँ किसी एक श्रिधिकरण में विभिन्न सिद्धान्तों का उद्गम किया जाता है; वहाँ विषय प्रयोजनादि भिन्न-भिन्न दिखाकर कई प्रकार से श्रिधिकरण सूत्रों को घटाया जाता है। प्रत्येक प्रकार को वर्णककहा जाता है।

२. त्राकृतिभिः— इस पद से बाह्य त्राकारों का त्राभ्यास बताकर ज्ञानाकारता-निरासपूर्वक त्रात्म-स्याति का खराडन किया गया है । ३. 'मृपैव' पद से त्रानिवर्चनीयस्याति सिद्ध की है । ४. 'विद्धिपति' पद से त्रार्थाध्यास की सिद्धि करते हुए त्रान्यथास्याति तथा त्रासत्स्याति का खराडन किया गया है ।

देने के लिये संस्फुरत् कहा। अर्थात् वह ब्रह्म स्वयं प्रकाश होने के कारण सामान्यतः स्फुरित है, उसी के विशेष अंश का आच्छादन होता है। इस प्रकार जिज्ञास्य (विचार-

णीय ) ब्रह्म का लाभ हो जाता है।

श्रज्ञान की ज्ञानाभावरूपता का निराकरण करने के लिये कहा है—श्रावरखेखादि। अर्थात् चिदात्मा में ज्ञानाभाव सम्भव नहीं। 'मूढोऽहमिस्म'—इस प्रकार का भावरूप श्रज्ञान ही अनुभव में श्राता है। अपरिछिन्न श्रात्मा की श्राच्छादकता भी श्रज्ञान में वैसे ही वन जाती है, जैसे सूर्य की श्राच्छद्कता मेघादि में। दोष जिस प्रकार श्रावरक होते हैं, उसी प्रकार विचेषक (कार्यान्तर जनक) भी होते हैं। जैसे कि वेत के वीजों में दहन केले का उत्पादन कर देता है, भस्मक रोग बहुत श्रन्न का पाचन करने लग जाता है। विचेष मिथ्या होने पर भी भावकार्य है, श्रतः उसके समान भावरूप ही उसका उपादान होना चाहिए श्रतः श्रज्ञान भावरूप ही है, श्रभावरूप नहीं। श्रावरण दो प्रकार का होता है—(१) श्रसत्त्वापादक श्रौर (२) श्रभानापादक। प्रथम से 'ब्रह्म नास्ति' श्रौर द्वितीय से "ब्रह्म न भाति' यह व्यवहार होता है। 'श्रहं कर्ता भोक्ता'—श्रादि भ्रम-जनन-शक्ति को किलेप कहते हैं। जगत् यदि श्रज्ञानोपादानक है, तब ब्रह्म का विवर्त कैसे होगा श्रि यहसन्देह नहीं करना चाहिये; क्योंकि श्रज्ञात ब्रह्म ही जगत् का उपादान माना जाता है। हां, ब्रह्म की श्रपेचा जगत् श्रतत्त्वतः श्रन्यथाभाव होने से विवर्त है श्रौर श्रज्ञान की श्रपेचा जगत् तत्त्वतः श्रन्यथाभाव होने से परिणाम कहा जाता है। जगत् को ब्रह्माश्रित श्रज्ञान का परिणाम कहें या श्रज्ञात ब्रह्म का विवर्त कहें, एक ही बात है॥ २०॥

आत्मा यदि अज्ञान से आवृत है, तब प्रकाशित नहीं हो सकता, फिर तो अज्ञानादि का उससे भान कैसे ? घटावृत्त दीपक से बाह्य पदार्थों का प्रकाश नहीं होता- –इस सन्देह का समाधान है—

#### प्रत्यक्त्वमात्रविष्याश्रयतावलेन प्रत्यक्रूपमिधाय पराग्विवतेः । प्रत्यश्चमद्वयमशेषविशेषहीनम् विचिप्य तिष्ठति तदग्रह्णां मृषैव ॥ २१ ॥

योजना—तद्प्रह्णं प्रत्यक्त्वमात्रविषयाश्रयतावलेन पराग्विवतैः प्रत्यक्स्वरूपम् अपिधाय रे अशोषविशेषहीनम् अद्वयं प्रत्यक्षं विद्यिष्य मृषैव तिष्ठति ॥ (वसन्त० छ० ) योजिताथ —वह अज्ञान प्रत्यक्स्वरूप चेतन मात्र को विषय और आश्रय रे वना कर

- १. ग्रज्ञान मिथ्या है, फिर श्राच्छादक कैसे ? यह सन्देह उचित नहीं; क्योंकि श्राच्छादन में में सत्यत्व नियामक नहीं; श्रपित निद्रादि के समान ग्रावरणशक्तिमत्व, यह तो श्रज्ञान में है ही।
- २. भागुरि श्राचार्य के मत से श्राकार-लोप होकर 'पिघाय' शब्द बनता है। उससे नञ् समास करने पर 'श्रापिधाय' बना है।
- ३ यहाँ श्रज्ञान का श्राश्रय श्रौर विषय एक ही माना गया है। उचित भी यही प्रतीत होता है; क्योंकि श्रम्धकार जिस कमरे के श्राश्रित रहता है, उसी को श्रपना विषय भी बनाता, श्रार्थात् दकता है। निरंश चेतन में श्रिभमत ब्यवस्था के लिए सामान्य, विशेष श्रंशों की कल्पना की गई है। वहाँ सन्देह होता है कि श्रज्ञान किस श्रंश को श्राश्रय करता है श्रिशेर किस श्रंश को विषय ! सत्ता-

स्त्ररचित कार्य वाह्य वितर्त प्रपञ्च के द्वारा अपने आश्रयभूत सामान्य सत्ता अंश को न ढक कर ही अशेष, विशेष-हीन अद्वय, प्रत्यगात्मा पर कुछ मिथ्या आरोप करके स्थित है।

भाविताथ -- घटावृत प्रदीप से अवश्य ही वाह्य पदार्थों का प्रकाश नहीं होता, किन्तु घट के उदर का होता ही है। उसी प्रकार आत्मा भी अपने आच्छादक अज्ञान का प्रका-शक क्यों न होगा ? इसीलिये कहा है--प्रत्यक्स्वरूपमिषाय परान्विवतें:। अर्थात् अज्ञान अपने उपजीव्य सत्सामान्य अंश को जीवत्वादि वाह्य आरोपों से नहीं ढकता । हाँ, अपने अतुपजीव्य आनन्दादि विशेष अंश को अवस्य अपने किल्पत विशेष अंश से आच्छादित कर देता है। यहां प्रत्यक्स्वरूप का अर्थ है चैतन्य। यद्यपि आनन्दादि भी प्रत्यगात्मा का स्वरूप ही है, तथापि चैतन्य के समान सबको स्पष्ट अनुभव-गोचर नहीं होता। जो अज्ञान का साधक सान्तिस्वरूप है, उसे अज्ञान नहीं ढकता और जो अज्ञान का वाधक श्रनविछन्नानन्दरूप है, उसी को श्रज्ञान ढकता है। चैतन्य अंश श्रनावृत होने से श्रज्ञान की प्रतीति वन जाती है। विन्तेप-प्रयोजन अज्ञानगत वल दिखाते हैं-प्रत्यक्त्वमात्रेत्यादि से। स्वयं प्रकाश ब्रह्म वैसे ही अज्ञान का विषय या अप्रकाशमान वन जाता है, जैसे दृष्टि के आवरक मेघादि का आरोप कर लिया जाता है। घटादि स्वयं जड़रूप हैं, अप्रकाशभान हैं, उन पर अज्ञान-विषयत्व मानना व्यर्थ है, अतः अज्ञान-विषय चैतन्यमात्र है। 'अज्ञातोऽ-यंघटः'--इस अनुभव में भी घटावछिन्न चैतन्य ही अज्ञात या अज्ञान का विषय माना जाता है। जिस चेतन के आश्रित अज्ञान है, उसी के आश्रित घटादि भी, अतः समाना-श्रयत्व सम्बन्ध से भी घटादि पर श्रज्ञान का श्रनुभव वैसे ही बन जाता है, जैसे 'एकं रूपम् , रसात् पृथक्--यहां रूप पर संख्या तथा पृथक्त्वादि गुणों का भान माना जाता है। ब्रह्म में ज्ञान अंश अज्ञान से अनाच्छन्न तथा आनन्दादि अंश आच्छन्न है--यहां किएगत भेद के आधार पर दोनों में प्रकाशमानत्व और अप्रकाशमानत्व विरुद्ध धर्म माने गये हैं, वस्तुतः त्रह्म निरंश है--यह दिखाते हैं-- अशेषविशेषहीनम् । परोत्तत्व-अपरोत्तत्व, किञ्चि-ज्ज्ञत्व-सर्वज्ञत्वादि समस्त विशेष धर्मों से वह हीन है; क्योंकि वह श्रद्वय श्रविकारी, कूटस्थरूप है। कल्पित भेद के आधार पर विरुद्ध धर्मों का समावेश होता है--यह दिखाते हैं—'पराश्र्पेण विचिप्य तिष्ठति'। परिस्मन् ब्रह्मज्ञानानन्तरकाले अञ्चति नश्यति-इस व्युत्पत्ति से पराक शब्द जीवभावादि आरोपित भेदों का वाचक होता है। इन्हीं रूपों का विदेप पैदा करके अज्ञान ब्रह्म में स्थित है। भेद अनादि होने पर भी अज्ञान के आधीन होने से ही आविद्यिक वन जाता है। भेद यदि अज्ञान-जन्य नहीं तो क्या सत्य है ? इस सन्देह को दूर करने के लिये कहा--मृषा। अनिर्वचनीय। अर्थात् अज्ञान जन्य ही पदार्थ मिथ्या होते हैं, यह नियम नहीं, क्योंकि स्वयं अज्ञान किसी से जन्य न होने पर मिथ्या है, अतः मिध्यात्व का प्रयोजक अनिर्वचनीयत्व है, अज्ञान-जन्यत्व नहीं ॥ २१॥

शङ्का होती है कि ब्रह्म में अनाद्यनिर्वचनीय अज्ञान-कल्पना के द्वारा अनिर्वचनीय जगत की कल्पना करने में निर्मूल कल्पना-वाहुल्य है और अनुभव-सिद्ध प्रपञ्च सत्यत्व सामान्य अंश को आश्रय करने पर उसी को विषय भी करेगा ? फिर तो सामान्य अंश, आञ्छल हुए बिना न रहेगा। और यदि आनन्दादि अंश को विषय करता है, तब वही आश्रय भी रहेगा, सत् अंश आश्रय न होगा, उपजीव्य न होगा। इस सन्देह का उत्तर यह है कि अज्ञान का आश्रय और विषय, एक ही निर्विभाग चेतन है। इसका स्पष्टीकरण इसी अध्याय के ३१६ वें श्लोक में होगा।

का अपलाप भी होता है। इससे भास्करादि की यह मान्यता न्यायसंगत जैंचती है कि प्रपद्ध वास्तविक है अौर ब्रह्म का परिगाम है। इस शङ्का का समाधान करते हैं—

#### प्रत्यचलिङ्गवचनानि हि दर्शयन्ति निर्दुखःनित्यसुखविग्रहतां प्रतीचः । निर्दुःखनित्यसुखविग्रहभूम्नि नास्मिन् संभाव्यते दृशि पुरोदितमल्परूपम् ॥ २२ ॥

योजना—प्रत्यच्चित्रज्ञवचनानि प्रतीचः निर्दुःखनित्यसुखविमहतां दर्शयन्ति हि । निर्दुःखनित्यसुखविमहभूम्नि श्रस्मिन् दृशि पुरोदितम् श्रत्परूपं न सम्भाव्यते ॥ (व० छं०) योजितार्थ —-प्रत्यच्, श्रनुमान श्रौर शब्द प्रमाण प्रत्यगात्मा को निर्दुःख, नित्य

तथा सुखरूप सिद्ध कर रहे हैं, श्रातः निद्धःख, नित्य तथा सुखस्वरूप चेतन में पूर्वोक्त

परिच्छित्ररूप (वस्तुतः ) सम्भव नहीं ॥

भावितार्थ — वद्यमाण प्रत्यचादि प्रमाणों से सिद्ध होता है कि प्रत्यगात्मा दुःख-रिह्त, नित्य, सुखरूप तथा विभु है। अतः इस दुःख-रिहत, नित्य, सुख, विभु आत्मा में पूर्वोक्त जीवभावादि प्रपञ्च वास्तिवक सम्भव नहीं हो सकता। आश्य यह है कि इस प्रपञ्च के मूल में एक चैतन्य तत्त्व ही स्थित है यह बात शुत्यादि अकाट्य प्रमाणों से प्रमाणित है। उस चैतन्य में वास्तिविक जगत् की स्थिति तभी हो सकती थी, जब कि वहं विकारी होता। किन्तु प्रत्यचादि प्रमाण उसे निर्वोकार, कूटस्थ, नित्य बताते हैं। एवं प्रत्यचादि प्रमाण यह भी सिद्ध करते हैं कि ब्रह्म परमानन्दस्वरूप है। उस चिदानन्द का विकार जड़ दुःखमय प्रञ्च कैसे बनेगा ? जैसे पृथिवी का विकार घट, अपार्थिव नहीं होता, वैसे सुखरूप चेतन का विकार दुःखमय अचेतन (जड़) नहीं हो सकता। अतः जगत् ब्रह्म का विकार नहीं, अपितु विवर्त है। फिर पारमार्थिक कैसे होगा ?।। २२।।

### [ त्रात्मनः सुखरूपत्वोपपादनम् ]

त्रात्मा की सुखरूपता में प्रतिज्ञात प्रत्यत्त प्रमाण दिखाते हैं--

प्राज्ञे सुखं समनुभूय सम्रुत्थितः सन्, सर्वप्रकारविषय-प्रतिपत्ति-शून्ये । सुप्तोऽहमत्र सुखमित्यनुसंद्धानः,

सर्वोऽपि जन्तुरवगच्छति तस्य सौख्यम् ॥ २३ ॥

योजना—सर्वेप्रकारिवषयप्रतिपत्तिशून्ये प्राज्ञे सुखं समनुभूय समुत्थितः सन् सर्वोऽपि जन्तुः, श्रहम् श्रत्र सुखं सुप्त इत्यनुसन्दधानः तस्य सौख्यम् श्रवगच्छति। (वसन्तितिलका छन्दः)।

योजिताथ — सर्व प्रकार के विषय-ज्ञान से शून्य सुषुप्ति में स्वरूप सुख का साज्ञा-त्कार करके जागने पर प्रत्येक प्राणी 'मैं इस सुषुप्ति के समय सुख से सोया' इस प्रकार का

स्मरण करता हुआ उस ( प्रत्यगात्मा ) की सुखरूपता का ज्ञान कर लेता है।

भाविताथ — यदापि प्रत्यच्नभूत वैषयिक सुख भी आत्मस्वरूप ही है; ४ सं० शा० तथापि निदु : खत्वादि की भी सिद्धि करने के लिये सुपुप्तिकालीन सुख-प्रत्यन का उदाहरण दिया है । सुषुप्ति-अवस्थापन्न जीव को प्राज्ञ कहते हैं; किन्तु यहां सुषुप्ति को ही प्राज्ञ कहा गया है। क्योंकि सुषुप्ति में विषय-कालुष्य से रहित आत्मसुख का अनुभव किया जाता है ( प्रकृष्टम् = विषयकालुष्यरहितम् आ = समन्तात् साचिसुखं जाना-त्यस्मित्रिति प्राज्ञः = स्वापः )। उस अवस्था में आत्माभित्र सुख का भली प्रकार अनुभव करने के पश्चात् 'सुखमहं सुप्तः' इस प्रकार का स्मरण करता है। इस स्मरण के आधार पर प्रत्येक जीव, प्रत्यगात्मा की सुखरूपता का निश्चय कर लेता है। वह सुख आत्मसुख न मान कर वैषयिक (विषयजन्य) क्यों न माना जाय ? इस शङ्का को दूर करने के लिये कहा है--सर्वप्रकारेत्यादि । चत्तुरादि-जन्य या संस्कार-जन्य सभी प्रकार के विषय-ज्ञान से शून्य सुपुप्ति में वैषयिक सुख सम्भव नहीं हो सकता। क्योंकि वैषयिक सुख विषय-ज्ञान से जन्य होता है, विषय-ज्ञान के विना कैसे होगा ? अथवा सर्व प्रकार के भावाभावात्मक विषयों की प्रतिपत्ति वहां नहीं। सुखम् - यह क्रिया विशेषण है। जागरावस्था का ही वह अनु-भव क्यों न माना जाय ? जो कि दुःख-स्मृति के अभाव से अनुमित दुःखानुपलिध्य और दुःखानुपलिब्ध से अनुमित दुःखाभाव को विषय करता है-इस सन्देह को दूर करने के लिये कहा - समुध्यतः सन्। अर्थात् जागते ही तुरन्त उसका स्मरण करता है, वहां अनुमान-परम्परा अनुभव में नहीं आती। दूसरी वात यह भी है कि जब सुपुप्ति सभी प्रकार के भाव या अभावात्मक विषय के ज्ञान से शून्य है, तब दुःखाभाव-प्रतिपत्ति की वहां आशंका भी नहीं हो सकती ॥ २३॥

श्रात्मा की सुखरूपता में प्रत्यच्च प्रमाण दिखाकर श्रनुमान प्रमाण दिखाते हैं— सर्व यद्थीमिह वस्तु यद्स्ति किश्चित्, पारार्थ्यप्रज्यति च यन्निजसत्त्रयेव । तद्वर्णायन्ति हि सुखं सुखलच्चणज्ञाः, तत्प्रत्यगात्मनि समं सुखतास्य तस्मात् ॥ २४ ॥

योजना- - इह यत्किञ्चद् वस्तु श्रस्ति, तत्सर्वे यद्र्थम् , यच निज सत्त्यैव पाराश्यम् उन्मति, तत् सुखं सुखलच्चण्जाः वर्णयन्ति हि । तत् प्रत्यगात्मनि श्रपि समम् , तस्माद् श्रस्य सुखता । (वसन्ततिलका छन्दः )।।

योजितार्थ — इस संसार में जो कुछ भी वस्तु है, वह जिसके लिये है और जो अपनी सत्तामात्र से परार्थता का त्याग करता है, उसे ( सर्वशेषित्वे सित अनन्यशेषि को )

१. 'घटमहमद्राच्म' त्रादि स्मरण तो वन जाते हैं; क्योंकि वहाँ घटाकार वृत्ति नष्ट होकर त्रपने संस्कार छोड़ जाती है। उन संस्कारों से स्मरण हो सकता है। किन्तु प्रकृत में सौषुप्तिक सुखानुभव साच्चिरूप होने से नित्य है। उसका नाश होगा नहीं, संस्कार उत्पन्न होंगे नहीं। बिना संस्कारों के स्मरण केसे होगा ?—इस शक्का के समाधान में विवरणकार ने कहा है कि 'सुखमहमस्वाप्सम्' मूट त्रासम, सुखमन्व भूवम्'—इस प्रकार सुखाकार, त्रज्ञानाकार, साच्चात्कार तीन त्रविद्या वृत्तियां होती हैं। उनके नाश से संस्कार होते हैं। वार्तिककार ने कहा है, कि सुष्ठित में त्रविद्या के गुण समान होते हैं, त्रातः वहां त्रविद्या का परिणाम होता नहीं। त्रान्यथा त्रविद्या-विच्चेप के कारण वहां भी त्रात्मसुखानुभव नहीं बनता। स्वापावस्थागत त्रातीतत्व का साद्धि में उपचार करके त्रातीतत्व का परामर्श होता है।

ही सुख-लदाण-विचदाण विद्वान् सुख कहते हैं। वह लदाण प्रत्यगातमा में भी घट जाता है, श्रतः प्रत्यगात्मा सुखरूप है।

भावितार्थ-जगत् में यह व्याप्ति देखी जाती है कि विश्व के समस्त पदार्थ जिसके लिये ( जिसके अङ्ग ) हैं और जो अन्य किसी के लिये नहीं, अर्थात् जो सर्वतः प्रधान और जिसका और कोई प्रधान नहीं, वह सुख माना जाता है; जैसे स्वर्गादि । हेतु दल प्रत्यगात्मा में भी है, अतः वह सुखरूप हैं। वेदान्त-सिद्धान्त में अनुमान प्रयोग के तीन ही अवयव माने जाते हैं - उदाहरणादि या उदाहरणान्त । प्रथम पत्त मुल में दिखाया गया, द्वितीय पत्त इस प्रकार है- 'प्रत्यगात्मा सुखरूपः सर्वाङ्गित्वेसति अनन्याङ्गत्वात्' स्वर्गादिवत् ।' महिष जैमिनि ने अङ्गत्व का अर्थ किया है-पाराध्ये। वह पाराध्ये स्वर्ग, पुरुषादि सब कहीं है: क्योंकि स्वर्ग पुरुषार्थ है श्रीर पुरुष भी कर्मार्थ है। फिर तो लोक में कोई ऐसा दृष्टान्त नहीं मिल सकता, जिसमें परार्थत्व न हो । दूसरी वात यह भी है कि विषय-सुख भी वस्तुतः आत्म-सुख ही हैं; क्योंकि किसी अभीष्ट विषय को पाकर अन्तःकरण-वृत्ति एकाम हो जाती है। उस एकाम वृत्ति में प्रतिफलित आत्मानन्द ही विषय सुख माना जाता है। ऐसी परि-स्थिति में व्यतिरेकी दृष्टान्त घटादि रखना होगा। इसी लिए अग्निचित् पुरुषोत्तम मिश्र ने कहा है- 'त्रात्मा सुखस्वरूपः स्वसत्तया सर्वशेषित्वात् स्वतोऽनन्यार्थत्वाद्वा यन्नैवं तन्नैवं यथा घटादीति व्यतिरेकी; आत्मसुखमेव हि धर्मजन्यसत्त्वपरिणामैर्नानात्वेनाभिव्यज्यमानं विषयसुखं न त्वन्यदिति नान्वयित्वाशङ्का । श्रासम्भव-वारणार्थं कहा है - निजसत्तया। श्रार्थात् 'निजसत्तया' पद न होने से असम्भव हो जाता; क्योंकि आनन्दरूप ब्रह्म भी सृष्टि का उपादान होने से अङ्ग ही माना जाता है। 'निज सत्तया' पद देने पर असम्भव नहीं, क्योंकि 'निज सत्तया' का त्रर्थे स्वरूपसत्ता या साचात् है। त्रानन्दात्मा साचात् त्रङ्ग नहीं।

शङ्का-जैसे 'धनं मे स्यात्, जाया मे स्यात्, पुत्रो जायेत'-श्रादि कामनाएँ धनादि में त्रात्मार्थत्व बताती हैं; वैसे ही 'सुखं में स्यात्'—इस कामना से सुख में भी त्रात्मार्थत्व प्रतीत होता है, फिर सुख में परार्थत्वाभाव कैसे रहेगा ?

समाधान —धनादि से त्रात्मसुखाभिव्यक्ति होती है, इस लिए धनादि त्रात्मार्थ हैं। किन्तु सुख से त्रौर सुखाभिन्यक्ति होती नहीं; त्रतः सुख में त्रात्मार्थत्व नहीं। 'सुखं मे स्यात्' इस अभिलाषा का तात्पर्य 'सुखप्रत्यत्तं मे स्यात'—इस प्रकार सुख-प्रत्यत्त में है। श्रहङ्कार-विशिष्ट आत्मा ममता का अधिकरण है। उससे केवल सुख भिन्न होने के कारण 'सुखं में स्यात'—यहाँ पर षष्टी का प्रयोग भी बन जाता है।। २४।।

अनुमानान्तर से भी आत्मा में सुखरूपता सिद्ध करते है-

प्रेमाऽनुपाधिरसुखात्मनि नोपलब्धः, स प्रत्यगात्मनि कृमेरपि नित्यसिद्धः।

प्रेयः श्रुतेरिप ततः सुखतानुमानं,

नैयायिकोऽपि न दगात्मनि निद्नुवीत ॥ २५ ॥

योजना - अनुपाधिः प्रेमा अमुखात्मनि नोपलब्धः, स क्रुमेरेपि प्रत्यगात्मनि ( अनु-भवात् ) प्रयःश्रुतेरिप नित्यसिद्धः; ततः दृगात्मनि सुखतानुमानं नैयायिकोऽपि न निह्नुवीत ॥ (वसन्ततिलका छन्दः)

१. "फलं पुरुषार्थत्वात्" ( बै॰ स्॰ ३।१।५ ) "पुरुषश्च कर्मार्थत्वात्" ( बै॰ स्॰ ३।१।६ )

योजितार्थं—स्वाभाविक प्रेम सुखातिरिक्त घटादि में नहीं पाया जाता, वह (स्वाभाविक प्रेम) कृमि-कीटादि के भी प्रत्यगात्मा में अनुभव एवं 'तदेतत् प्रेयः पुत्रादिषः—इस श्रुति के वल से भी नित्य सिद्ध है; अतः प्रत्यगात्मा में सुखरूपता के अनुमान से नैयायिक गण भी इनकार नहीं कर सकते।

भावितार्थ—'श्रात्मा सुखस्वरूपः श्रनीपाधिकप्रेमगोचरत्वात् यन्नैवं तन्नैवं यथा दुःखादिः—इस श्रनुमान में प्रन्थकार का तात्पर्य है। श्लोक के प्रथम चरण में व्यतिरेक व्याप्ति दिखाई गई है। सुखिमन्न पुत्रादि में जो प्रेम देखा जाता है, वह श्रीपाधिक है; स्वामाविक नहीं। द्वितीय चरण में पत्त्रधर्मता सिद्ध की गई है। श्रत्यन्त निकुष्ट प्राणी कीट-पतंगों की भी यह श्रमिलाषा रहती है—मेरा श्रमाव कभी न हो, सदा वना रहूँ। इसी लिए वे कड़ी धूप से श्रपनी रत्ता करने के लिए छाया की श्रोर भागते हैं, वर्षा श्रोर शीत से वचने के लिए विवरों एवं कन्दराश्रों की शरण लेते हैं। इस प्रकार श्रनुभव के श्राधार पर श्रात्मा में स्वाभाविक प्रेम सिद्ध होता है। इतना ही नहीं, श्रुति भी यही प्रमाणित करती है—यह दिखाते हैं—प्रेयःश्रुतेरिष। 'तदेत् प्रेयः पुत्रात्' (बृह० १।४।८) यह श्रुति स्पष्ट घोषित कर रही है कि वह श्रात्मतत्त्व पुत्रादि समस्त प्रिय पदार्थों से प्रियतम है; क्योंकि पुत्रादि में श्रीपाधिक प्रेम है और श्रात्मा में श्रनौपाधिक। श्राश्यासिद्धि का उद्धीर किया जाता है—ततः हगात्मिन। पूर्वकथित व्याप्त हेतु से हगात्मा में सुखरूपता के श्रनुमान को श्रसुखात्म-वादी नैयायिक भी दुष्ट नहीं कर सकता। 'श्रहं दुःखी'—इस श्रनुभव से सिद्ध दुःखित्व, उपाधि (श्रन्तःकरण) रूप दृश्य का धर्म है, द्रष्टा श्रात्मा का नहीं—यह दिखाने के लिए श्रात्मा का विशेषण दिया—हग्।। २५॥

श्रात्मा की सुखरूपता में प्रत्यत्त तथा श्रनुमान प्रमाण दिखाने के श्रनन्तर वचन

(अति प्रमाण) दिखाते हैं—

## त्रानन्द्विग्रहमपास्तसमस्तदुःखम्, वस्तुस्वभावपरिकल्पितसर्वभेदम्। त्रात्मानमध्ययनविध्यनुसारिणस्तम्,

प्रत्यच्तः श्रुतिशिरःसु समामनन्ति ॥ २६ ॥

योजना—अध्ययनविध्यनुसारिणः अतिशिरस्सु प्रत्यच्तः तम् आनन्द्विष्रहम् , अपास्तसमस्तदुःखं, वस्तुस्वभावपरिवर्जितसर्वभेदं समामनन्ति ॥ (वसंततिलकाछन्दः )॥

योजितार्थं—अध्ययन विधि का अनुसरण करनेवाले वैदिकगण वेदान्त-वाक्यों में स्पष्टतः उस आनन्दस्वरूप, समस्तदुः खातीत, स्वभावतः निखिलभेद्-शून्य आत्मा का अध्ययन करते हैं।।

भावितार्थं — "स्वाध्यायोऽध्येतव्यः" — इस अध्यन विधि में अर्थज्ञानरूप दृष्ट फल के उद्देश्य से अध्ययन का विधान माननेवाले विद्वान् वेदान्तवाक्यों से सिद्धार्थं ब्रह्म का बोध मानते हैं। उन्हें 'विज्ञानमानन्दं ब्रह्म' (बृह् ० ३।६।२८), 'यदेष आकाश आनन्दो न स्यात्' (तै०२।७) 'सैषाऽऽनन्दस्य मीमांसा भवति' (तै०२।८), 'एषोऽस्य परमानन्दः' (बृह् ० ४।३।३२) 'एतस्यैवानन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति (बृह ० ४।३।३२), यो वै भूमा तत्सु-खम्' ( छां० ७।२३।१), 'योऽशनायापिपासे शोकं मोहं जरां मृत्युमत्येति' (बृह ० ३।६।२६) आदि वाक्यों में 'एकमेवाद्वितीयम् ( छां० ६।२।१), 'स एष नेति नेति' (बृह० ३।६।२६) आदि वाक्यों में

वह प्रत्यच् तथा अनुमान से सिद्ध आत्मा परमानन्दस्वरूप, समस्त दुःख-रहित, स्वभावतः निखिलभेद्-शून्य मिलता है। अर्थात् आत्मा की सुखरूपता में उक्त श्रुतियाँ प्रमाण हैं।

सन्देह होता है कि 'नाल्पे सुखमस्ति'--श्रादि श्रतियाँ जीवात्मा में सुख का निषेध कर रही हैं, फिर वह आनन्दरूप कैसे ? इस सन्देह को दूर करने के लिए कहा--वस्तुस्व-भावेत्यादि । यद्यपि जीव का स्वरूप दुःखादि-समन्वित प्रतीत होता है । तथापि "यत्र नान्यत् परयति नान्यच्छुगोति" ( छां० ७।२४।१ ) आदि श्रुतियों से खिद्ध ब्रह्म ही उस का वास्तविक रूप है। ऋतः वह न अल्प है और न उसमें सुख का निषेध हो सकता है। आशय यह है कि स्वयं प्रन्थकार ने अनृतजङ्विरोधिरूपम्-इस प्रथम पद्य में आत्मा को जड़ ऋहङ्कार से विलक्त् ज्ञानरूप कहा है। ज्ञानात्मा नित्य तथा आनन्दरूप है। वृत्तिरूप ज्ञान के अनित्य होने पर भी साचिरूप ज्ञान नित्य ही होता है। वही सुख का भासक माना जाता है। इन्द्रिय-जन्य वृत्तिरूप ज्ञान, सुख-भासक नहीं हो सकता; क्योंकि सुखो-त्पत्ति-च्रण में ही सुख का ज्ञान होता है, अज्ञात सुख में कोई प्रमाण नहीं। उत्पत्ति-च्रण से पूर्व दाणों में किसी इन्द्रिय का सन्निकर्ष सुख के साथ हो नहीं सकता कि उत्पत्ति द्राण में उसुका इन्द्रिय-जन्य ज्ञान सम्भव होता। यह जो अनुमान किया जाता है कि "सुखादि साचात्कारः सकरणकः क्रियात्वात्'। वह उचित नहीं; क्योंकि ईश्वर के सुखज्ञान में हेतु व्यभिचरित है। क्रियात्व हेतु पत्त में श्रसिद्ध भी है। साद्यात्कारत्व की श्रन्यथानुपपत्ति से सुखसाचात्कार में क्रियात्व ( जन्यत्व ) की सिद्धि नहीं कर सकते; क्योंकि सुख-साचात्कारत्व अन्यथा (नित्य साचात्कार में ) भी उपपन्न है। 'सुख-ज्ञानमुत्पन्नं विनष्टम्'-यह प्रतीति अनुकूल विषय-सन्निकर्ष के उत्पत्ति विनाश पर आधृत है। अतः सुखानुभव का न तो उत्पादन ही प्रमाणित होता है श्रौर न भेद। फिर तो सुखानुभव एक तथा नित्य ही सिद्ध होता है। वही चैतन्य स्वरूप है, वही आत्मा है।। २६।।

[ सकारगाध्यासनिरूपगम् ]

सन्देह होता है कि उक्त समस्त प्रमाण स्पष्टतया प्रत्यच्च-वाधित प्रतीत होते हैं, क्योंकि 'श्रहं दुःखी'—श्रादि प्रत्यचानुभव श्रात्मा को दुःखी सिद्ध करते हैं। यह दुःखित्वानुभव श्रहङ्कार में है, श्रात्मा में नहीं—यह नहीं कह सकते; क्योंकि श्रहङ्कार ही तो श्रात्मा है। श्रहङ्कार श्रध्यस्त श्रात्मा है, वास्तविक नहीं—यह भी नहीं कह सकते; क्योंकि श्रध्या-सस्थल पर इदं रजतम्—इस प्रकार दो तत्व स्पष्टतः प्रतीत होते हैं एवं साहश्यादि ज्ञान, करण-दोष संस्कारादि दोष हुत्रा करते हैं। प्रकृत में न तो दो तत्वही प्रतीत होते हैं श्रीर न साहश्यज्ञानादि दोष ही सम्भावित हैं। श्रतः उसकी श्रध्यस्तता में कोई प्रमाण नहीं, प्रत्युत प्रेम श्रनुभूत होने से वह वास्तविक श्रात्मा सिद्ध होता है—इस सन्देह का निरास करते हैं—

श्रध्यस्तमल्पवपुरस्य न वास्तवं तत्, प्रत्यक्पराग्द्वयमिदं हि परस्परस्मिन् । श्रध्यस्ततां प्रति समर्थमबोधमात्र-मन्योऽन्यरूपमिथुनीकरणे निमित्तम् ॥ २७ ॥

योजना-तत् श्राल्पवपुः श्रास्य श्राध्यस्तं न वास्तवम् । हि प्रत्यक् पराग् इदं द्वयं

परस्परिसन् अध्यस्ततां प्रति समर्थम् । अवोधमात्रम् अन्योऽन्यरूपिमथुनीकरणे निमि-त्तम् ॥ (वसन्ततिलकाछन्दः )॥

योजितार्थ--वह ( ऋहङ्कारादि ) परिच्छित्र दुःखरूप इस ( आत्मा ) में अध्यस्त है, वास्तव नहीं; क्योंकि प्रत्यक् अंश तथा पराक् अंश यह दोनों पारस्परिक अध्यस्तता में समर्थ हैं। अज्ञानमात्र अन्योऽन्य के अध्यास में निमित्त है।।

भावितार्थं—ऋहंकार की अध्यस्तता में हेतु है—ऋल्पवपुः। परिच्छिन्न होने से ही अध्यस्त मानना होगा। सन्देहवादि-कथित अध्यास स्थल पर दो अंशों को दिखाते हैं— प्रत्यक्पराग्द्वयिनदम्। अर्थात् 'इदं रजतम्' के समान ही अहंकारानुभव में भी गहरी हिट से देखने पर दो अंश (प्रत्यक् और पराक्) प्रस्फुरित होते परिलक्तित होते हैं। वे दोनों विरुद्धरूप हैं, अध्यास के बिना तप्तायः पिण्ड के समान एकरूप में प्रतीत नहीं हो सकते। यह जो कहा था कि प्रत्यक् और पराक् का साहश्य नहीं, विशुद्ध आत्मा में और कोई दोष भी संभावित नहीं, फिर अध्यास कैसे होगा ? उसका उत्तर है—अबोधमात्रम् अन्योऽन्यिमथुनी-करणे निमित्तम्। अधिष्ठान का अज्ञान ही सर्वत्र अध्यास में कारण होता है, वह आत्मा में अनुभव-सिद्ध है। अज्ञान ही अन्योऽन्याध्यास (अर्थाध्यास) तथा मिथुनीकरण (ज्ञानाध्यास) में निमित्त माना जाता है। अतः प्रत्यगात्मा का अज्ञान ही बुद्धवादि तथा उनके ज्ञान के रूप में परिणत होकर 'अहम्'—इस प्रकार सािच्विषयक माना जाता है।। २७॥

१. शङ्का-वेदान्त त्राचार्यों ने कहा है-"त्र्यविद्यैव बाह्यदोषापेद्धया रजताकारेण साद्धिचतन्यस्य रजतावच्छेदकज्ञानाभासाकारेण च परिण्ममाना स्वकार्येण सह साद्धिविषयत्वभापद्यते।" त्र्र्यात् दृषित इन्द्रिय का श्रुक्ति के साथ सन्निकर्ष होने पर 'इदम्' यह प्रमाण वृत्ति उत्पन्न होती है। उसमें प्रति-फिलत शुक्त्यविद्धन्न चैतन्य में रहनेवाला श्रुक्तित्वाज्ञान राग तथा त्र्रारोप्य-संस्कारादि की सहायता से श्रुक्ति के साथ मिथ्या तादात्म्यापन्न रजत के रूप में परिण् होता है। एवं इदमाकारवृत्यविद्धन्न चैतन्य-वृत्ति श्रुक्ति विषयत्वाज्ञान ज्ञान-संस्कार की सहायता से साद्धि-रजत-सम्बन्धापादक रजत ज्ञान के रूप में परिण् तहोता है। वह (त्रज्ञान) जङ्ग होने से स्वविषय-साधन की द्धमता नहीं रखता, त्र्रातः सविलास त्रज्ञान साद्धी का विषय माना जाता है।

यहां कुछ लोग यह शंका किया करते हैं कि रजतज्ञानात्मक अविद्या द्वित की क्या आवश्यकता ? उसके विना भी इदमाकार वृक्ति में अभिव्यक्त साच्ची से ही रजत-प्रतिभास वन जाता है। अध्यस्त रजतादि प्रमाण गम्य न होने से आवरण रहित होते हैं, अतः वहाँ वृक्ति का कोई प्रयोजन नहीं; क्योंकि आवरण का अभिभव करने तथा चिदुपराग स्थापित करने के लिये ही अन्यत्र वृक्ति की आवश्यकता मानी जाती है। इसं लिये ज्ञान और सुखादि के आकार की वृक्ति नहीं मानी जाती। वे अनावृक्त चेतन में अध्यस्त होने से ही भासित हो जाते हैं, अन्यथा वृक्ति में अन्यवृक्ति को अपेच्चा होने पर अनवस्था होगी। संस्कार—सम्पत्ति के लिये भी यहां वृक्ति की आवश्यकता नहीं; क्योंकि रजत-विशिष्ट चित् के नाश से सुखादि के समान ही संस्कारों की उत्पत्ति हो सकती है, अर्थ-नाश-जन्य संस्कार स्मृति के हेतु नहीं होते। इस नियम के आधार पर भी वृक्ति की सिद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि सुखादि स्थल पर ही अपेच्चा उक्त संस्कारों में स्मृति-हेतुता की कल्पना हो जाती है। वृत्यन्तर रूप धर्मी की कल्पना की अपेच्चा उक्त संस्कारों में स्मृति-हेतुत्वरूप धर्म की कल्पना लघु है। ज्ञान के संस्कारों में रजतादि रूप पदार्थ की हेतुता नहीं—यह भी नहीं कह सकते; क्योंकि अन्वय-व्यतिरेक के आधार पर उसकी कल्पना हो जाती है।

सादृश्यज्ञानादि में अध्यास की हेतुता नहीं; क्योंकि उनके विना भी अध्यास देखा जाता है—

#### साद्द्रयधीप्रभृति न त्रितयं निमित्त-मध्यासभूमिषु जगत्यनुगच्छतीदम् । ब्राह्मएयजातपरिकल्पनमात्मनीष्टम् , जात्या न साम्यग्रुपलब्धमिहास्ति किश्चित् ॥ २८ ॥

योजना—( यत् ) सादृश्यधीप्रभृति त्रितयं निमित्तम् ( कथ्यते ), (तद् ) इदं जगित श्रध्यासभूमिषु नानुगच्छति । श्रात्मिन ब्राह्मण्य-जाति-परिकल्पनम् इष्टम्। इह जात्या किश्चित् साम्यं नोपलब्धम् श्रस्ति ॥ ( वसन्ततिलकाछन्दः ) ॥

योजितार्थ—जो सादृश्यज्ञानादि (सादृश्यज्ञान, करणदोष, श्रौर संस्कार) तीन निमित्त कहे जाते हैं; वे तीनों ही सर्वत्र श्रध्यासों में श्रमुगत नहीं पाये जाते। (जैसे कि) श्रात्मा में ब्राह्मणत्वादि जाति की कल्पना श्रभीष्ट है: (किन्तु) इस (श्रात्मा) में जाति

का कोई भी सादृश्य उपलब्ध नहीं होता ।।

भावितार्थ—सादृश्यज्ञान, करण दोष एवं संस्कार—ये तीन अन्य जो अध्यास में कारण कहे जाते हैं, वे वस्तुतः अध्यास के कारण ही नहीं; क्योंकि अन्वय-व्यतिरेक के आधार पर कार्य-कारणभाव का निर्णय किया जाता है, किन्तु सादृश्यज्ञानादि का व्यभिचार होने के कारण अध्यास के साथ अन्वयव्यतिरेक सम्भव नहीं। सादृश्यज्ञान का व्यभिचार-स्थल दिखाते हैं—बाह्मस्यजातिपरिकल्पनिष्यादि से। आत्मा में ब्राह्मणत्वादि जाति का

समाधान--ग्रनावृत चैतन्य में ग्रध्यस्त होने मात्र से जड़ का भान मानने पर त्रानुमेय वह्नवादि का भान उत्पन्न न होगा: क्योंकि अनुमेय स्थल पर विषयगत आवरण का भङ्ग नहीं माना जाता। श्रतः श्रस्वच्छ तामस द्रव्यों के भान का प्रयोजक तदाकार विच की विषयता को कहना होगा श्रोर स्वच्छ स्रन्तःकरणादि का भान तदाकार वृत्ति के विना ही चित्प्रतिविम्बाश्रयत्व को । कहीं तदाकार वृत्ति की विषयता श्रौर कहीं चित्प्रतिबिम्बाश्रयत्व विषय-भान का प्रयोजक हैं। श्रतः भानप्रयोजकता श्रनुगत नहीं - यह नहीं कह सकते; क्योंकि एक ही चैतन्याकारत्व ही सर्वत्र भान-प्रयोजक माना जाता है। चैतन्य यदाकार होता है, उसी का भासक होता है। चैतन्य स्वतः ऋसंग होने पर भी कहीं प्रतिबिन्ब के द्वारा श्रौर कहीं तदाकार वृत्ति के सम्बन्ध से तदाकार होता कहा जाता है। श्रन्त:करणादि सात्त्विक पदार्थ तथा उनके धर्मों में प्रतिविभ्वित होने से तथा घटादि तामस पदार्थों में तदाकार वृत्ति से सम्बन्ध से चैतन्य भासक माना जाता हैं। ग्रातः रजताकार वृत्ति के बिना उसका भान कैसे होगा ? ग्राध्यस्त रजत श्रस्वच्छ तामस होने से चित्प्रतिविम्ब का श्राश्रय भी नहीं हो सकता, श्रतः रजताकार श्रविद्या वृत्ति **त्र्यवस्य माननी पड़ती हैं । रजत का विषयाविन्छन्न साद्धी से मान मानने पर 'श्रहं रजतज्ञानवान्'।** यह प्रतीति होगी कि 'त्र्रहं रजतज्ञानवान्'। दूसरी बात यह भी है कि पूर्वपद्दी की बाह्य स्थल पर संस्कारों में स्मृति-हेतुता श्रीर ज्ञान सामग्री में रजतादि रूप पदार्थ की हेतुता कल्पनीय होने से गौरव है। मातीतिकत्व का ऋर्थ होता है-प्रतीतिकालान्यकालासत्त्व, न तु प्रतीतिजन्यत्व, ऋन्या संस्कारादि में भातीतिकत्व की त्र्रापत्ति होगी। वृत्ति के बिना ही यदि रजतादि का साची से भान मानें तो साची के काल से अन्यकाल सम्मव नहीं होता अतः रजतादि में प्रातीतिकत्व कैसे बनेगा ? इसलिये रजताकार श्रविद्या-वृत्ति को रजतादि की प्तोति मानना होगा ।।

अध्यास अवश्य करना होता है; अन्यथा 'ब्राह्मणो यजेत्', 'ब्राह्मणो न हन्तव्यः' आदि विधि-निषेध वाक्यों की व्यवस्था ही न बनेगी। ब्राह्मणत्वादि जाति के साथ आत्मा का कोई सादृश्य नहीं; क्योंकि भूयोऽवय-सामान्य-योग रूप सादृश्य, सर्वथा अवयवादिशून्य जाति और आत्मा में कैसे बनेगा ? अतः कहना होगा कि रजतादि-अध्यास में सादृश्यज्ञानादि तीनों के प्रसंगतः रहने पर भी सर्वत्र अध्यास में वे कारण नहीं॥ २ ॥

जाति तथा त्रात्मा का सादृश्य क्यों नहीं ? यह सममाने के लिए सादृश्य का प्रसिद्ध लच्चण कहते हैं--

## भूयस्त्ववत्तनु-गुणावयविक्रयाणां सामान्य-पूगवपुरुक्तमिहाभियुक्तैः। साद्द्यवस्तु न चिदात्मनि किश्चिदत्र

जात्यादिभिः सह निरीचितमस्ति ताद्य ॥ २६ ॥

योजना—इह श्रभियुक्तैः भूयस्त्ववत्तनुगुणावयविष्ठयाणां सामान्यपूगवपु सादृश्य-वस्तु उक्तम् । श्रत्र चिदात्मनि जात्यादिभिः सह तादृक् किञ्चित् (सादृश्यम् ) न निरीचित-मस्ति ॥ (वसन्ततिलकाछन्दः )॥

योजितार्थ—विद्वान् भूयस्त्वयुक्त (अर्थात् बहुत से) तनु-वृत्ति गुण अवयव तथा क्रिया पदार्थों का सामान्य समूहरूप ही सादृश्य वस्तु कहते हैं। इस आत्मा में

जात्यादि के साथ वैसा किसी प्रकार का भी सादृश्य नहीं देखा जाता है।।

भावितार्थ—इस श्लोक में 'भूयस्त्ववत्तनु' और भूयस्त्ववन्ननु'-दो पाठ उपलब्ध होते हैं। प्रथम पन्न में (भूयसां भावो भूयस्त्वम्, तद्दित अस्मिन्निति) भूयस्त्ववत्गुणादिका विशेषण् है। अर्थात् तनुगत बहुत से गुणों या अवयवों या बहुत-सी क्रियाओं के सामान्यों (शुक्लत्वादि लोमवल्लाङ्गूलत्वादि, गमनत्वादि) का समूह ही साहश्य होता है। 'ननु'-इस द्वितीय पाठ के माननेपर 'भूयस्त्ववत् यह पृथक् पद मानना होगा एवं 'वित' प्रत्यय स्वार्थपरक। इस प्रकार भूयस्त्व ही साहश्यपदार्थ होता है। सन्देह होता है कि निगु ण निरवयव, तथा निष्क्रिय आत्मा का भी साहश्य 'आकाशवत् सर्वगतश्च नित्यः'—इस वैदिक प्रयोग के आधार पर अवश्य मानना पड़ेगाः। इस सन्देह का समाधान करने के लिए कहा—नेत्यादि। अर्थात् इस आत्मा में वैसा कोई भी साहश्य नहीं है। 'आकाशवत्'—आदि प्रयोग गौणमात्र हैं। कुछ विद्वानों ने 'सामान्य' पद की मतुवर्थ में लन्न्णा करके उक्त सामान्यवत् को साहश्य पदार्थ कहा है। देह।।

विषयगत तथा करणगत दोषों का व्यभिचार-स्थल दिखाते हैं-

विषयकरणदोषान्न भ्रमः संविदि स्या—
दिष तु भवति मोहात्केवलादेवमेव ।
भगवति परमात्मन्नद्वितीये विचित्राद्वयमतिरियमस्तु भ्रान्तिरज्ञानहेतुः ॥ ३० ॥

योजना—संविदि भ्रमो विषयकरणदोषात् न स्यात्, अपितु केवलात् मोहात्

भवति। एवमेव श्रद्वितीये भगवति परमात्मिन इयं विचित्रा द्वयमितः श्रान्तिः श्रज्ञान हेतुरस्तु ॥ (भालिनी छन्दः )॥

योजितार्थ — ज्ञान में (वेद्यत्वादि का) अम विषय-दोष (सादृश्यादि) एवं करण-दोष (कामलत्वादि) से नहीं होता, अपि तु केवल अज्ञान से होता है। इसी प्रकार अद्वितीय

भगवान् परमात्मा में यह द्वैत-वुद्धिरूप भ्रान्ति अध्यास की हेतु है।

भावितार्थ—प्रमाण-फलरूप घटादि-ज्ञान में जो तार्किकों को वेद्यत्वादि का भ्रम होता है, वह विषयगत या करणगत दोष से नहीं हो सकता; क्योंकि ज्ञान स्वयं प्रकाश है, श्रविषय है, करणागोचर है। हाँ, प्रमातृगत दोष से श्रवश्य भ्रम माना जा सकता है, किन्तु प्रमातृन्दोष एकमात्र मोह (श्रज्ञान) हो सकता है। उसे तो हम भी श्रध्यास का हेतु मानते ही हैं—'श्रिष तु भवित मोहात्'। उसी प्रकार प्रकृत में भी केवल मोह से ही श्रध्यास वन जाता है—'एवं भगवित परमात्मिन'। श्रद्धितीय परमात्मा में द्वैतवुद्धि भ्रम है, श्रतः यह श्रज्ञान की हेतु होती है। श्रज्ञानजन्यत्व की उपपत्ति के लिए कहा—विचित्रा। श्रर्थात् भिन्नाभिननत्व, सद्सत्त्वादि रूप से विचारासह होने से श्रनिर्वचनीय है। भ्रान्तित्व-साधक कहते हैं—श्रद्धितीय ह्युमितः। 'श्रतिस्मन् तद्बुद्धिः' होने से श्रान्ति है। 'इयम्'—इस पद से साचितिद्धत्व व्यक्त किया है। 'भगवित'—इस विशेषण से प्रपञ्च-रचना का महान् सामर्थ्य दिखाया है। 'श्रस्तु'—यह समर्थन में लोट् है। इसी प्रकार संस्कार मी व्यभिचरित होने से श्रध्यास के हेतु नहीं वन सकते; क्योंकि शुक्ति-रजतादिः वैशिष्टय पूर्व में श्रनुभूत नहीं, श्रतः उसके संस्कार न होने पर भी उसका श्रध्यास होता है। यह नितान्त स्पष्ट होने से प्रन्थकार ने नहीं कहा॥

आत्मा तथा अनात्मजगत् का परस्पर अध्यास मानने पर अनात्मा में अध्यस्त होने से आत्मा भी मिध्या होगा, अतः जगत् का सत्य अधिष्ठान न होने से शून्यवाद की आपत्ति होती है—इस प्रकार का कुछ विद्वानों का आदोप निराधार सिद्ध करने के लिए कहते हैं—

संसिद्धा सविलासमोहविषये वस्तुन्यधिष्ठानगी-

र्नाऽऽधारेऽध्यसनस्य वस्तुनि ततोऽस्थाने महान् संभ्रमः।

केषांचिन्महतामन् नतमसां ैनिर्बन्धमात्राश्रया-

दन्योन्याध्यसने निरास्पदमिदं शून्यं जगत्स्यादिति ॥ ३१ ॥

योजना—सविलासमोहविषये वस्तुनि अधिष्ठानगीः संसिद्धा, नाध्यसनस्य आधारे वस्तुनि । ततः अनूनतमसां केषांचित् महतां निर्वन्धमात्राश्रयात् 'अन्योऽन्याध्यसने इदं निरा-स्पदं जगत् शून्यं स्यात्'—इति महान् सम्भ्रमः अस्थाने ।। (शादू लविक्रीडित्छन्दः)।।

योजितार्थं कार्य-सहित श्रज्ञान के विषयीभूत (श्रज्ञानाष्ट्रत) वस्तु की श्रिधिष्ठान संज्ञा प्रसिद्ध है, श्रध्यास के श्राधारमात्र वस्तु में नहीं। इस लिए कुछ महान् श्रप्रबुद्ध व्यक्तियों को केवल हठधर्मिता के कारण 'परस्पर श्रध्यास मानने पर यह निरिधिष्ठान जगत् शून्यमात्र हो जायगा'—इस प्रकार का जो भ्रम होता है, वह नितान्त श्रयुक्त है।

१, 'ननमययुतेयं मालिनी भोगिलौकैः' ( वृत्त ॰ ८।३ ) त्र्रार्थात् जिस पद्य के पूत्येक चरण में कमशः दो नगण, एक मगण तथा दो यगण हों, उसे मालिनी कहते हैं । त्राठ क्रौर सात वर्णों पर यति ( विराम ) होती है । २, 'पाण्डित्यगर्वाश्रयाद्' इति पाठान्तरम् ।

<sup>-</sup> ५ सं० शा०

भावितार्थं— विलसित = व्यक्तीभवित मोहोऽनेन'— इस व्युत्पित्त से विलास नाम है—मिध्या रजतादि रूप अज्ञानकार्य का। सिवलास अज्ञान के विषयीभूत अर्थात् अज्ञान शुक्त्यादि की ही अधिष्ठान संज्ञा प्रसिद्ध है; क्योंकि सकार्य अज्ञान शुक्त्यादि पर ही अधिष्ठित (आश्रत) है। सन्देह होता है कि आरोप्य वस्तु के आधार को ही अधिष्ठान कहा जाता है। उसे आरोप्य में अध्यस्त ही मानना होगा, नहीं तो पर-स्पराध्यास कैसे बनेगा? इस सन्देह को दूर करने के लिए कहा—नाधार इति। अर्थात् अध्यस्त का जो इदमंश आधार प्रतीत होता है, वह अधिष्ठान नहीं कहा जाता। आशय यह है कि अधिष्ठान और आधार का महान् अन्तर है। शुक्त्यादि विशेष अंश को अधिष्ठान तथा इदमादि सामान्य अंश को आधार माना जाता है। दोनों का सूद्म विश्लेषण बुद्धि में न आने से उक्त सन्देह को अवसर मिल जाता है और वह अन्तर समक्ष लेने से वैसा सन्देह कथमिप नहीं हो सकता।। ३१॥

अधिष्ठान तथा आधार का उक्त भेद न मानने पर आपित देते हैं—
अधिष्ठानमाधारमात्रं यदि स्यात्,
प्रसज्येत सत्यं तदा चोद्यमेतत्।
न चौतत्सकार्यस्य मोहस्य वस्तु—
न्यधिष्ठानगीर्गोचरे लोकसिद्धा ॥ ३२ ॥

योजना—यदि आधारमात्रम् अधिष्ठानं स्यात्, तदा सत्यम् एतत् चोद्यं प्रसच्येत । एतच नः सकार्यस्य मोहस्य गोचरे वस्तुनि अधिष्ठानगीः लोकसिद्धा ॥ (१ भुजङ्गप्रयातं छन्दः) योजितार्थं — यदि आधरमात्र ही अधिष्ठान होता, तव अवश्य ही यह (पूर्वोक्त) आचेप हो सकता था। किन्तु यह नहीं: अपितु सकार्य अज्ञान के विषय ( शुक्त्यादि अंश)

में 'अधिष्टान' शब्द लोक-प्रसिद्ध है।।

भावितार्थ—मिध्या रजतादि, यित्रष्ठ-प्रतीत होते हैं, वह अधिष्ठान का सामान्य अंश (इदमादि) ही आधार कहा गया है। यदि वही अधिष्ठान माना जाता, तब अवश्य उक्त-रीति से शुन्यवाद प्राप्त होता। किन्तु यह वात नहीं, अपि तु सकार्य अज्ञान के विषय विशेष अंश की ही अधिष्ठान संज्ञा लोक-प्रसिद्ध है। उसके साचात्कार से ही भ्रम निवृत्त होता है।

'श्राश्रयत्विषयत्वभागिनी' (सं० सा० १।३१६) इस श्लोक में स्वयं प्रन्थकार ने कहा है कि शुद्ध चैतन्यतत्त्व ही श्रज्ञान का श्राश्रय (श्राधार) तथा विषय (श्रिधष्ठान) होता है; उसका इस श्लोक से विरोध होता है—इस शङ्का का समाधान यह है कि श्रामासवाद में ही श्रिधष्ठान और श्राधार का उक्त भेद श्रपेत्तित है, प्रतिविम्ववाद में नहीं। प्रतिविम्ववाद को दृष्टि में रखकर ही प्रन्थकार ने श्राश्रयत्वविषयत्वभागिनीं कहा है।

कतिपय विद्वान् जो ऐसा कहा करते हैं कि यह एक सार्वभौम नियम है कि ऋध्यास में ऋध्यस्त का ही भान होता है। ऋतः भ्रम का विषय 'इद्म्' ऋंश से भिन्न है। वह ऋविद्या-वृत्ति का विषय है, ऋतः वाध्य होता है, किन्तु शुक्ति का सत्य 'इद्म्' ऋंश प्रमाणवृत्ति का

१. भुजंगप्यातं भवेद् यैश्चतुर्भिः (वृत्त० ३।५५) अर्थात् जिस पद्य के पूत्येक चरण् में चार यगण् हों, उसे भुजंगप्यात कहते हैं। २. इस प्कार अधिष्ठान का लक्षण् सिद्ध होता है—'यद्विषयाज्ञानात् यद्भवति तत् तस्याधिष्ठानम्, और आधार का 'यन्निष्ठतया यत् स्फुरति स तस्याधारः। विषय होता है, श्रतः श्रवाध्य है। इन दोनों इदन्ताश्रों का विवेक भ्रमकाल में नहीं होता; क्योंकि उनका विवेचक शुक्तित्वादि श्रावृत्त है। उन दोनों इदन्ताश्रों का विवेकाग्रह श्रध्यास में हेतु भी होता है। श्रविद्या-वृत्ति तथा प्रमाणवृत्ति—दोनों एक कार्य में प्रवृत्त नहीं हो सकतीं, श्रतः प्रमाणवृत्ति के विषयभूत सत्य इदन्ता को श्रविद्या-वृत्ति विषय नहीं कर सकती।

उनका वैसा कहना संगत नहीं; क्योंकि शुक्तिगत सत्य इदन्ता का संसर्गाध्यास कर लेने से 'इदं रजतम्'—यह अध्याय वन जाता है, मिध्या इदन्ता की कल्पना में कोई प्रमाण नहीं, गौरव भी है और अग्रिम रलोक से विरोध भी। ''अध्यस्तमेवाध्यासे परिस्फुरित"— इस नियम का तात्पर्य है कि अध्यास में स्वरूपतः अध्यस्त या संसर्गतः अध्यस्त वस्तु का ही भान होता है। प्रमाणवृत्ति तथा अविद्यावृत्ति—दोनों में एक पदार्थ का स्फुरण होने से एक कार्य-प्रवृत्ति भी दोनों की माननी पड़ती है। चित्सुखाचार्य ने भी इदन्तासंसर्ग को ही अध्यस्त माना है, इदन्ता को नहीं।। ३२।।

श्रिधिष्ठान श्रीर श्राधार का भेद मानने पर भी चेतन का श्रध्यास श्रहंकार में मानना ही पड़ेगा। श्रध्यस्त सदा वाधित होता है, श्रतः चेतन का बाध हो जाने पर शून्यवाद के पब्जे से श्रुटकारा नहीं मिल सकता, इस सन्देह को दूर करते हैं—

किञ्चानृतद्वयमिहाध्यसितव्यमिष्टम्,

स्याचेत्तदा भवति चोद्यमिदं त्वदीयम् । सत्यानृतात्मकमिदं मिथुनं मिथश्चे –

्दध्यस्यते किमिति शून्यकथाप्रसङ्गः ॥ ३३ ॥

योजना — किञ्च इह चेत् अनृतद्वयम् अध्यसितव्यम् इष्टं स्यात् तदा त्वदीयमिदं चोद्यं स्यात् । इदं सत्यानृतात्मकं मिथुनं मिथः चेत् अध्यस्यते, किमिति शून्यकथाप्रसङ्गः ? ( वसन्ततिलकाछन्दः ) ।।

योजितार्थ—यदि यहां दोनों मिथ्या पदार्थ ही परस्पर अध्यसितव्य इष्ट होते, तव आपका यह आचोप सत्य होता। जब कि सत्य तथा मिथ्या दोनों परस्पर अध्यस्त होते हैं,

तव यह शून्यवाद-प्रसङ्ग क्यों होगा ?

भावितार्थं—ग्रन्योऽन्याध्यास में दोनों श्रनृत पदार्थों का यदि श्रध्यास श्रभीष्ट होता तब श्रवश्य दोनों ही बाधित होते श्रोर शून्यवाद की प्राप्ति होती। किन्तु यहां १सत्य (प्रत्य-गात्मा) तथा श्रनृत ( बुद्धवादि वाह्य) पदार्थों का श्रध्यास माना जाता है। उसमें भी बाह्य पदार्थ का स्वरूपतः श्रोर प्रत्यगात्मा का संसर्गतः श्रध्यास है। इस प्रकार प्रत्यगात्मा बाह्य-संसृष्टत्वरूप से वाधित होने पर भी स्वरूपतः सत्य है; श्रतः शून्यता-प्रसङ्ग क्यों होगा ?॥ ३३॥

श्रन्योऽन्याध्यास को प्रमाणित करने के लिये प्रसिद्ध स्थल दिखाते हैं—

१ भ्रम के पूर्व श्रारोप्य की उत्पत्ति के लिए, भ्रमकाल में सत्तास्फूर्ति देने के लिए श्रीर भ्रमो-त्तर काल में वाधावधित्व को श्राश्रय देने के लिए जो तत्व मानना पड़ता है, वह सत्य होता है।

२ बाह्य पदार्थ को स्वरूपतः ही श्रध्यस्त मानना होगा; क्योंकि भ्रम के पूर्व तथा उत्तर काल में उसकी सत्ता प्रमाणित नहीं।

## इद्मर्थवस्त्वपि भवेद्रजते परिकल्पितं रजतवस्त्वदमि । रजतभ्रमेऽस्य च परिस्फ्ररणा-

न्न यदि स्फुरेन्न खलु शुक्तिरिय ३४ ॥

योजना--इदमर्थवस्तु अपि रजते परिकल्पितं भवेत्, रजतवस्तु इदमि । अस्य च रजतभ्रमे परिस्फुरणात्। यदि न ( अध्यस्तम् स्यात् तर्हि ) शुक्तिरिव न खलु स्फुरेत्।। (प्रमितात्तराछन्दः)।।

योजितार्थ-इंदम् पदार्थ भी रजत् में (वैसे ही) कल्पित है; (जैसे कि) रजतवस्तु इदम् पदार्थ में; क्योंकि यह (इदम्पदार्थ) रजत-भ्रम में परिस्फ़रित होता है। इदम् पदार्थ

यदि श्रध्यस्त न होता, तब शुक्ति के समान ही प्रतीत न होता ।।

भावितार्थं—रजत् पदार्थ, इदम् पदार्थ ( शुक्ति ) में अध्यस्त है—यह निर्विवाद सिद्ध है। इदम पदार्थ को भी रजत में अध्यस्त मानना होगा; क्योंकि रजत-भ्रम में वह प्रतीत होता है, जैसे रजत । यदि इदम्पदार्थ अध्यस्त न होता, तव रजत-भ्रम में वैसे ही स्फुरित न होता जैसे शुक्ति । यहां यह अनुमान विवित्ति है—"इदं पदार्थो रजतपदार्थे अध्यस्तः, रजतभ्रमे परिस्फुरितत्वात् रजतवत् यन्नैवं तन्नैवं यथा शुक्तिः" इति व्यतिरेकिदृष्टान्तः ॥ ३४॥

अर्थाध्यास में अनुमान प्रमाण दिखाकर ज्ञानाध्यास में प्रत्यत्त प्रमाण दिखाते हैं-रजतप्रतीतिरिद्मि प्रथते

> ननु यद्वदेविमद्मित्यपि धीः। रजते तथा सति कथं न भवे-

दितरेतराध्यसननिर्णायधीः ॥ ३५ ॥

योजना-यद्वद् रजतप्रतीतिः इदिम प्रथते ननु, एवं इदम् इत्यादि धीः रजते। तथा सति इतरेतराध्यसननिर्णयः कथं न भवेत्।। (प्रमिताचराछन्दः)

योजितार्थ- जैसे रजत-प्रतीति इदम् पदार्थ में होती है, वैसे ही 'इदम्' बुद्धि भी रजत में होती है। ऐसे अनुभवों के रहने पर अन्योन्याध्यास का निश्चय क्यों न होगा ?

भावितार्थ — "इदं रजतम्" – यह एक ही वुद्धि है। इसमें जैसे रजत का इदम् के साथ तादात्म्य प्रतीत होता है, वैसे ही इदम् का भी रजत के साथ तादात्म्य ही। अतः यह प्रत्यच श्रनुभव भी श्रन्योऽन्याध्यास में प्रमाण है।। ३५।।

अन्योन्याध्यास में दिखाये गये अनुमान में अपेन्तित ज्याप्ति दिखाते हैं-अध्यस्तमेव हि परिस्फुरति भ्रमेषु

नान्यत्कथञ्चन परिस्फुरति अमेषु। रज्जुत्वशुक्तिशकलत्वमरुचितित्व-

चन्द्रैकताप्रभृतिकानुपलम्मनेन ॥ ३६॥

योजना - भ्रमेषु अध्यस्तमेव परिस्फुरति, नान्यत् कथंचन परिस्फुरति, भ्रमेषु रबजुत्व शुक्तिशकलत्वमरुचितित्वचन्द्रैकताप्रभृतिकानुपलम्भनेन ॥ (वसन्ततिलकाछन्दः)॥

योजितार्थ—सभी भ्रमों में अध्यस्त का ही भान होता है, अन्य (अनध्यस्त) का भान किसी प्रकार भी नहीं हो सकता, क्योंकि (सर्पादि) भ्रमो में रञ्जुत्व शुक्तिशकलत्व मरूभ्मित्व, चन्द्रैकत्वादि का भान अनुभव-गोचर नहीं होता।।

भावितार्थ—रङ्जु-सर्प-अम में रङ्जुत्व का, शुक्ति-रजत-भ्रम में शुक्तित्व का, मरुमरीचि-भ्रम में मरुभूमित्व का, द्विचन्द्र-भ्रम में चन्द्रगत एकत्व का भान नहीं होता, इससे
यही सिद्ध होता है कि सर्वत्र भ्रमों में अध्यस्त का ही भान होता है, अनध्यस्त का नहीं।
आशय यह है कि अध्यास दो प्रकार का होता है—निरूपाधिक और सोपाधिक। जिस
वस्तुका याथात्म्य अनवभासित है और जो वस्तु स्वरूपाद में रजतादि का अध्यास। जिस
वस्तु का याथात्म्य अवभासित भी है किन्तु सिन्निहित किसी उपाधि के कारण भेद विपर्यय
का भान होता है, वहां सोपाधिक अध्यास माना जाता है, जैसे प्रतिबिम्बविश्रमादि।
प्रकृति में अहङ्कार तथा आत्मा का निरूपाधिक भ्रम माना जाता है, उसके अनुगुण दृष्टान्त
है—शुक्तिरजतादि। इस दृष्टान्त से प्रकृत में अन्योऽन्याध्यास सिद्ध होता है।। ३६।।

यह जो त्राचिप किया था कि रजतादि श्रम में दो रूप प्रतीत होते हैं,किन्तु श्रहङ्कारा ध्यास में नहीं, श्रतः यह श्रध्यास कैसे ? उसका उत्तर देते हैं --

## इतरेतराध्यसनमेव तत-श्रितिचेत्ययोरिष भवेदुचितम्। रजतभ्रमादिषु तथावगमा-

न्न हि कल्पना गुरुतरा घटते ॥ ३७ ॥

योजना—ततः चितचेत्ययोः श्रिप इतरेतराध्यसनमेव उचितं भवेत्, रजतश्रमादिषु तथाऽवगमात्। गुरुतरा करुपना घटते न हि ॥ (प्रमिताचरा छन्दः)

योजितार्थ — अध्यास होने के कारण श्रहम्—इस प्रकार चेतनाचेतन का अध्यास भी अन्योऽन्याध्यास ही उचित होगा, क्योंकि रजतादिश्रमों में वैसा ही अनुभव-सिद्ध है।

अन्य प्रकार की गुरुतर करूपना उचित नहीं जँचती।

भावितार्थ — चिति (ज्ञान) का चेत्य (विषय) का अध्यास भी अध्यास होने के कारण अन्योऽन्याध्यास ही मानना होगा, जैसे कि रजतादि का अध्यास। अन्यथा दो प्रकार के विलक्षण अध्यासों की अनुचित करपना करनी पड़ेगी। पूर्वोक्त व्याप्ति का स्मरण दिलाते हैं — "रजतअमादिषु"। रजतादि भ्रम के ही समान अहम् इस भ्रम में भी विवेचकों को दिरूपता की प्रतीति होती है, क्योंकि 'चित्रादि' शब्दों के समान ही 'अहम्' शब्द भी मिश्रित तत्त्व का वाचक है, उसके लिये दो शब्दों के प्रयोग की आवश्यकता नहीं॥ ३०॥

डिंपपादित अन्योऽन्याध्यास का उपसंहार करते हैं—

अनुभूतियुक्त्यनुमितित्रितया—

दितरेतराध्यसनसिद्धिरतः ।

चितिचेत्यवस्तुयुगलस्य न चेत्

त्रितयस्य बाधनमिहापतित ॥ ३८ ॥

योजना — अनुभूतियुक्त्यानुमितित्रितयात् चितिचेत्ययुगलस्य, इतरेतराध्यसनसिद्धिः न चेत्; त्रितयस्य इह वाधनम् आपति ॥ ( प्रमिताचराछन्दः )

योजितार्थ- ऋतुभव, युक्ति और अनुमिति इन तीनों से चेतनाचेतन का अन्योऽ

न्याध्यास सिद्ध होता है, अन्यथा उन तीनों का यहाँ बाध हो जायगा।।

भावितार्थ-गत १।३५ पद्य-प्रोक्त अनुभूति, १।३४ पद्य में कथित युक्ति और अनुमिति-इन तीनों के आधार पर चिति और चेत्यवस्तु का अन्योऽन्याध्यास मानना ही उचित है, अन्यथा उन तीनों का वाध उपस्थित होगा ॥ ३८ ॥

शङ्का होती है कि लोक में सदृश, सावयव और वाह्य शुक्त्यादि पदार्थों में ही अधि-ष्ठानता देखी जाती है, अतः सादृश्यादि-शून्य, निरवयव प्रत्यगात्म। में अधिष्ठानता कैसे वनेगी ? इस शङ्का का समाधान करते हैं—

सदशसांशपराग्विषयेषु चेद्, भवति दोषवशाजगति अमः। भवत तत्सकलं वदितुं वयम्,

तदुपचारवशाद् दिश शक्तुमः ॥ ३६ ॥

योजना — चेत् जगित सहशसांशपराग्विषयेषु दोषवशात् भ्रमो भवति, भवतु; तत् सकलं हशि उपचारवशात् वयं विदतुं शक्तुमः ॥ ( १ द्रुतविलिम्बतछन्दः )

योजितार्थं—यदि लोक में सदश, सांश तथा बाह्य विषयों में ही दोष-वश भ्रम होता है, तो भले ही हो; वह (सादृश्यादि) सब छुछ चैतन्य में भी गौण रूप से हम कह सकते हैं।

भावितार्थ—लोक-प्रसिद्ध ऋध्यास की सहशत्वादि समस्त सामग्री चैतन्य में भी श्रोपचारिक रूप से कही जा सकती है। जैसे—देहादि की श्रपेचा श्रन्तःकरण में प्रत्यक्तवः, स्वच्छत्व तथा सूद्मत्व है। चेतन में वही साहश्य वन जाता है। चेतन में सांशत्व भी है; क्योंकि "ममैवांशो जीवलोके"—श्रादि व्यवहारों के श्राधार पर श्राविद्यिक श्रंशांशिभाव सिद्ध होता है। एवं पराक्त्व (वाह्यत्व) भी चैतन्य में है; क्योंकि साभास श्रन्तःकरण रूप वाह्य वस्तु से वह श्रविविक्त है। श्रतः प्रत्यक्चैतन्य में श्रध्यासानुपपत्तं नहीं ॥ ३६॥

उक्त परिहार सम्प्रदाय-सिद्ध भी है यह दिखाते हैं— श्रिप च भाष्यकृदेव तदब्रवीद्, विषयताद्युपचारसमाश्रयात्। स्ववचसैव न तावदिति ब्रुवन,

सकलमात्मिन विभ्रमिसद्धये ॥ ४० ॥ योजना—अपि च भाष्यकृदेव विषयताद्युपचारसमाश्रयात् "न ताविद्तिः' स्ववचसैव तत् सकलम् त्रात्मिन विभ्रमिसद्धये अत्रवीत् ॥ (द्रुतविलम्बितछन्दः)

योजितार्थ — स्वयं भाष्यकार ने विषयतादि के उपचार का सहारा लेकर "न तावदिति" इस अपने वाक्य से ही आत्मा में भ्रम सिद्ध करने के लिए वह सब कुछ कहा है।।

<sup>़ै. &</sup>quot;दुतिवलिम्त्रितमाह नभौ भरो" (वृत्त० ३।५०) स्त्रर्थात् जिसके प्रत्येक पाद में क्रमशः एक नगण, दो भगण श्रीर एक रगण हो उसे दुतिवलिम्त्रत कहते हैं।

भावितार्थ—हमारा उक्त समाधान केवल स्वकपोल-किस्पत नहीं; श्रिप तु स्वयं भाष्य-कार भगवान् शङ्कराचार्य ने कहा है—"न तावद्यमेकान्तेनाविषयोऽस्मत्प्रत्ययविषयत्वात्।" श्रिश्चात् यह श्रात्मा नितान्त श्रिविषय ही नहीं, श्रह्म्—इस प्रतीति का विषय भी माना जाता है। श्रस्मत्प्रत्यय (श्रन्तःकरण) में श्रिभिव्यक्त होकर विषय—जैसा हो जाता है; क्योंकि वह श्रविद्या में श्राभास से श्रविविक्त होकर सूद्म प्रतिविम्व के रूप से प्रविष्ट है, श्रतः श्रस्पष्ट होने पर भी साभास श्रन्तःकरण में स्थूल प्रतिविम्बरूप से प्रविष्ट होकर शीतभानु में स्वर्भानु के समान श्रभिव्यक्त होता है, श्रतः स्वप्रकाश होने पर भी स्पष्टीभावमात्र होने के कारण श्रस्मत्प्रत्यय का विषय कहा जाता है।। ४०॥

थोड़ी देर के लिए सादृश्यादि को अध्यास में कारण मानकर आत्मा में सादृश्यादि की उपपत्ति की गई। वस्तु-दृष्टि से अपरोत्ताध्यास में अधिष्ठानापरोत्तत्वमात्र हेतु है, सादृश्यादि नहीं; यह कहते हैं—

## अपरोचरूपविषयभ्रमधी— रपरोचमास्पदमपेच्य भवेत्। मनसः स्वतो नयनतो यदि वा— स्वपनभ्रमादिषु तथा प्रथितेः॥ ४१॥

योजना--अपरोत्तरूपविषयभ्रमधीः मनसः स्वतो यदि वा नयनतः अपरोत्तरूपम् आस्पदम् अपेत्य भवेत स्वपनभ्रमादिषु तथा प्रथितेः ॥ (प्रमितात्तरा छन्दः )

योजितार्थ — अपरोत्त्विषयक अमज्ञान, मन से या स्वतः या नेत्र से होनेवाले प्रत्यत्तभूत अधिष्ठान की अपेत्ता करता है; क्योंकि स्वप्नादि अमों में वैसा ही देखा जाता है।

भावितार्थ—अपरोत्तविषयक अमज्ञान को अपरोत्त अधिष्ठानमात्र की अपेत्ता होती है, न कि अधिष्ठान और आरोप्य की एकेन्द्रिय-प्राह्मता तथा साहश्यादि की। इन्द्रियागोचर आत्मा में अपरोत्तत्व कैसे बनेगा ? इस शङ्का का समाधान है—मनस इति। अर्थात् अधिष्ठान का अपरोत्त कहीं मन से, कहीं स्वतः और कहीं नयनादि इन्द्रियों से होता है। प्रकृत में प्रत्यगात्मा स्वतः अपरोत्त है। स्वतः अपरोत्तता मात्र से सिद्ध अध्यास का प्रसिद्ध स्थल दिखाते हैं—स्वपनआमादिष्ठ तथा प्रथितेः। स्वप्नअम में स्वतः अपरोत्त आत्मा ही अधिष्ठान माना न जाता है।। ४१।।

स्वप्न में स्वतः अपरोत्त अधिष्ठान की उपपत्ति अनुभव के अधार पर करते हैं-

१. स्वप्न में गर्जादि का भ्रम होता है उसका श्रिषिकान क्या कोई बाह्य बस्तु है ? या श्रान्तरिक ? बाह्य वस्तु नहीं कह सकते, क्योंकि श्रिष्ठान सदा श्रपरोच्च होता है। स्वप्नकाल में बाह्य वस्तु का इन्द्रियों से श्रपरोच्च नहीं हो सकता; क्योंकि इन्द्रियाँ उपरत हो जाती हैं। मन बाह्य विषय का स्वतन्त्र रूप से श्रपरोच्च नहीं कर सकता। स्मर्थमाण्यगजादि में सन्निहितदेशता का श्रपरोच्च मान कर भी श्रपरोच्च ना नुभव का सम्पादन नहीं किया जा सकता, क्योंकि समर्थमाण्य गजादि किसी श्रारोप के श्रिषिकान नहीं हो सकते। श्रिषिकान श्रपरोच्च ही होना चाहिये। फलतः श्रात्मा को छोड़ कर श्रीर कोई श्रान्तरिक वस्तु श्रिषिकान नहीं बन सकती, स्वतः श्रपरोच्च श्रात्मा को ही स्वप्न भ्रम का श्रिषिकान मानना होगा।

# स्वतोऽपरोचा चितिरत्र विश्रम— स्तथापि रूपाकृतिरेव जायते । मनो निमित्तं स्वपने मुहुर्मुहु— विनापि चजुर्विषयं स्वमास्पदम् ॥ ४२ ॥

योजना—श्रत्र चितिः स्वतोऽपरोत्ता, तथा हि--च जुर्विषयं मनोनिमित्तं स्वमास्पदं विनापि स्वप्ने रूपाकृतिः भ्रमः मुहुर्मुहुः जायते ॥ (वंशस्थछन्दः)

योजितार्थ--स्वप्न में आत्मा, स्वतः अपरोत्त है, क्योंकि वहां मन या चत्तुरादि कें विषयीभूत रूपी अधिष्ठान के विना भी विविध रूपाकार अम देखा जाता है।।

भावितार्थ — स्वप्नावस्था में चितिका और कोई शहक नहीं उसकी सत्ता में संशयादि भी नहीं हो सकते, अतः आत्मा स्वयं प्रकाश है। एवं 'स्वयं क्योतिरसौ पुरुषः' (बृह०३।३।६) "साचादपरोचाद ब्रह्मा" (बृह०३।४।२) आदि श्रुतियां आत्मा को स्वतः अपरोच्च बता रही हैं। स्वतोऽपरोच्चता की सिद्धि में ही और युक्ति दिखाते हैं—तथाहि इत्यादि। स्वप्न में रूपाद्याकार भ्रम होता है, किन्तु वहां कोई रूपी पदार्थ अधिष्ठान नहीं होता क्योंकि रूपी अधिष्ठान का ज्ञान करने के लिये वहां इन्द्रियां नहीं रहतीं, उपरत हो जाती हैं। मन रहता है, फिर भी वह रूपी पदार्थ के प्रहण में स्वतन्त्र निमित्त नहीं होता। अथवा विविध विभ्रम में निमित्त बताने के लिये कहा—मनोनिमित्तम्। अर्थात् मनोगत रूपादि वासनाएं ही निमित्त हैं।

यहां यह विचारणीय है कि क्या ब्रह्मचैतन्य स्वप्नभ्रम का अधिष्ठान होता है या जीव चैतन्य ? प्रथम पत्त मानने पर स्वष्न प्रपञ्च अज्ञात सत्ताक तथा व्यावहारिक मानना सड़ेगा। द्वितीय पत्त में भी यह सन्देह होता है कि स्वप्न प्रपञ्च का जागरण होने पर वाध होता है ? या लय ? कुछ विद्वानों का जो यह कहना है कि आत्मा चैतन्य जागरण में स्थूलान्तःकरणोपहित, स्वप्न में वासना-विशिष्ट अन्तःकरण से उपहित तथा सुषुप्ति में सूदमान्तःकरणोपहित होता है। इनमें जाप्रद्वस्थोपहित, चैतन्य स्वप्न भ्रम का अधिष्ठान होता है। जायत अवस्था में "अहं चैत्रः" इस प्रकार अधिष्ठान का साचात्कार होने से उसका वाध होता है। इस प्रकार जायतप्रपञ्च की अपेचा स्वप्नप्रपञ्च का वद्त्यमाण वैलच्चण्य (प्रातृकाले बाध्यत्वरूपम्) वन जाता है। स्वप्न के बाद यदि सुषुप्ति हो तब स्वप्नप्रपञ्च का लय होता है, स्वयं प्रथकार ने आगे कहा है-"चीए तु तत्र लयमेति" (सं० शा० ३।११७) "तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्" (तै० २।६) इस श्रुति से सिद्ध होता है कि अन्तःकरणोपहित जीव, ईरवर-कल्पित हाने से व्यवहारिक है, अतः शुक्त्यादि के समान वह अधिष्ठान भी वन सकता है। जीवगत अज्ञानावस्था स्वप्नभ्रम की उपादान है। उसका 'ब्रहं चैत्र'--इस जामद्रोध से वाध हो जाता है। जीव को स्वय्न का ऋधिष्ठान मानने पर 'श्रहं गजः'—यह त्राकार होना चाहिए—यह नहीं कह सकते क्योंकि सभी स्वप्न, तादा-त्म्याध्यास ही नहीं होते, ऋषि तु जामत्संस्कारों के अनुसार तादात्म्याध्यास और किसी का संसर्गाध्यास होता है, अत 'अहं राजा,' 'अयं राजा' 'मम चेत्रम्'—इस प्रकार के विविध श्राकार बन जाते हैं।

उन विद्वानों वह कहना सङ्गत नहीं; क्योंकि स्थूलान्तःकरणोपहित चैतन्यं न तो

ईरवर- किएत है, और न स्वप्नकाल में विद्यमान ही है कि स्वप्न-प्रपञ्च का वह अधिष्ठान वन जाता। उसका जायत-बोध स्वप्न का वाधक भी नहीं हो सकता, क्योंकि वह बोध क्या सान्तिज्ञान है ? या अविद्या-वृत्ति ? या अन्तःकरण-वृत्ति ? प्रथम तथा द्वितीय दोनों पन्त अयुक्त है, क्योंकि वे दोनों अज्ञान के निवर्तक न होने से वाधक नहीं होते। अन्तिम पन्त भी उचित नहीं, क्योंकि अन्तःकरण-वृत्ति, अज्ञात पदार्थ की वोधक होती है और अन्तःकरण की अज्ञातसत्ता मानी नहीं जाती। वह वृत्ति स्वयं अपनी प्रकाशक भी हो नहीं सकती। कतिपय विद्वान् अविच्छन्नानविच्छन्न-साधारण चिन्मात्र को स्वप्न का अधिष्ठान मानते हैं। उनका मानना भी संगत नहीं, क्यों कि अवच्छित्र और अनवच्छित्र चैतन्य को छोड़कर कोई तीसरी साधारण कोटि सम्भव ही नहीं। कुछ लोग शरीरावछित्र चैतन्य को ही स्वप्न का अधि-ष्ठान मानते हैं। वह भी अनुचित है, क्योंकि जायत में शरीर-बोध के विना स्वध्न की अनिवृत्ति नहीं देखी जाती, अपि तु घट-ज्ञान से भी हो जाती है। दूसरे आचार्यों का मत है कि अन्तः करणोपलित चैतन्य स्वप्नाधिष्ठान है। उनके मत में शुद्ध चैतन्य ही अधिष्ठान होता है, अतः जागने पर भी स्वष्न का बाध नहीं होगा। फिर तो वद्यमाण श्रुन्तर (प्रमातृकाले वाध्यत्वम्) उपपन्न न होगा। इसलिए श्रनुपहित चैतन्य जायतप्रपञ्च का अगर उपहित चैतन्य स्वप्न-प्रपञ्च का अधिष्ठान होता है-ऐसा वृद्धगण कहते हैं। इस प्रकार जागने पर जायद्वस्तूपहित चिद्गोचर प्रमाण-वृत्ति से (प्रमाता के रहते ही) स्वप्न-वाध भी उपपन्न हो जाता है। अधिष्ठानतावच्छेदक घटत्वादि ही होते हैं। जामदु-पहितत्व तो उपलच्चणमात्र है। श्रातः जात्रदनुभूत वस्तु से उपहित ब्रह्मचैतन्य ही इन्द्रियों के उपरत हो जाने पर विशेष रूप से अज्ञात तथा सामान्यतः ज्ञात होकर निद्रारूप दोष जाप्रत्संस्कारों तथा श्रदृष्टादि-सहकृत श्रज्ञान के द्वारा सूदम प्रपञ्ज के रूप में विवर्तमान होकर स्वयं भासित होता है। श्रुति कहती है-- 'अस्य लोकस्य सर्वावतो मात्रामुपादाय' (बृह्० ४।३।६) अर्थात् स्वापकाल में वह आतमा ही इस समस्त प्रपञ्च के संस्कारों को लेकर स्वयं स्वप्न-प्रपञ्चका रूप धारण कर स्वयं भासमान होता है। अविद्या से अतिरिक्त निद्रादि दोषों से जन्य होने के कारण स्वप्न को व्यावहारिक नहीं कहा जा सकता॥ ४२॥

त्रारोप्य तथा अधिष्ठान की एकेन्द्रिय-प्राह्मता का अध्यास के साथ व्यभिचार-प्रद-र्शन करने के लिए मानस नभ में चाजुष अध्यास दिखाते हैं—

मनोऽवगम्येऽप्यपरोच्चतावलात् तथाम्बरे रूपमुपोल्लिखन् अमः। सितादिभेदैर्बहुधा समीच्यते यथाचिगम्ये रजतादिविभ्रमः॥ ४३॥

योजना—यथान्तिगम्ये रजतादिविभ्रमः तथा मनोऽवगम्ये श्रम्बरे श्रपरोत्तताबलात् रूपम् उपोल्लिखन सितादिभेदैः बहुधा भ्रमः समीत्त्यते ॥ (वंशस्थछन्दः )॥

रूपम् उपाल्लिखन सितादिभदः बहुवा अने स्वाप्ता ति कार्यान्ति हैं, वैसे ही मनोगु-योजितार्थ--जैसे नेत्र-गृहीत (शुक्ति) में रजतादि-विश्रम होता हैं, वैसे ही मनोगु-हीत आकाश में अपरोत्तता के बल से रूपोल्लेखी शुक्लादिरूप बहुधा श्रम देखा जाता है। योजितार्थ--"शुक्लं नभः", नीलं नभः--आदि बहुधा श्रम ऐसा देखा जाता है,

६ सं० शा०

जहाँ आरोप्य का चत्तु से और अधिष्ठान (आकाश) का मन से प्रहण होता है। दोनों एक ही इन्द्रिय से गृहीत हों, ऐसा कोई नियम नहीं। सन्देह होता है कि आकाश मानस नहीं हो सकता, क्योंकि वाह्य द्रव्य है स्त्रीर बाह्य द्रव्य के शहए में मन का स्वातन्त्र्य नहीं। किन्तु यह सन्देह उचित नहीं; क्योंकि बाह्य वस्तु प्रमाण-ज्ञातव्य रूप से ही साचिवेद्य मानी जाती है। त्राकाश भी साचिवेद्य है, इन्द्रिय का विषय नहीं। यदि मन से भी ज्ञान न हो, तव अज्ञात स्वरूप से ही साचिभास्यता की आपत्ति होगी। अतः सनोवेद्यत्व अवश्य मानना पड़ता है। 'मनसा ह्येव पश्यतिं (मैत्र्युप० ६।३०) आदि श्रुतियां कहती हैं कि वाह्य वस्तु के प्रहण में भी मन स्वतन्त्र है। मन से आकाश का तब तक प्रहण नहीं हो सकता, जब तक उसपर किसी आकार का आरोप न हो; अतः चत्तु को ही वहां आकार-समर्पक मानना होगा। यदि कहें कि नीरूप आकाश में चत्तु की प्रवृत्ति ही नहीं बनती। तो यह कहना उचित नहीं; क्योंकि चन्नु रूप के द्वारा ही द्रव्य में प्रवृत्त होता है। वह रूप द्रव्य का अपना हो या आरोपित, इसमें आयह नहीं। 'पीतः शङ्क, रक्तः स्फटिकः' आदि में अन्य के रूप से भी अन्य द्रव्य का चाचुष माना ही जाता है। उसी प्रकार प्रकृत में आलोक-रूप के द्वारा त्राकाश में भी चाचुपत्व वन सकता है। फिर तो त्राकाश को चाचुष ही मान लेना चाहिये-यह भी नहीं कह सकते; क्योंकि आकाश ऋरूपी द्रव्य है। अतः आकाश में परकीय रूप के द्वारा प्रवृत्त चतु से ही आकरार्पण होता है, फिर उसमें मानसवृत्ति की विषयता होने पर नीलत्वादि का ऋारोप होता है।। ४३॥

श्राशङ्कावादी ने कहा था कि अधिष्ठान का सांश होना श्रनिवार्य है। श्रात्मा सांश नहीं, फिर अधिष्ठान कैसे होगा ? उसका समाधान करते हैं—

ज्ञातेऽपि तावति ततोऽनतिरिक्तरूपेऽ-

प्यज्ञानतः स्फुरणमस्फुरणं च दृष्टम्।

दूरस्थयोर्ने वनस्पतिवस्तुनोस्त-

द्भेदो न दृष्टिविषयोऽवगते च ते नः ॥ ४४ ॥

योजना—तावित ज्ञातेऽपि ततोऽनितिरिक्तरूपेऽपि अज्ञानतः, दूरस्थयोः वनस्पित-वस्तुनोः स्फुरणम् अस्फुरणं च दृष्टम् । तद्भेदो न दृष्टिविषयः, ते च नः अवगते ॥ (व० छं०) योजितार्थ —एक ही वस्तु का ज्ञान होने पर भी उससे अभिन्न रूप में अज्ञान रहता है, अतः (एक ही वस्तु में ज्ञान तथा अज्ञान दोनों वन सकते हैं। जैसे कि) दूरस्थ दो

वृत्तों में स्फुरण तथा अस्फुरण—दोनों देखे जाते हैं; क्योंकि उनका भेद (जो वृत्तों से अभिन्न है) गृहीत नहीं होता, किन्तु वे दोनों हमारी आंखों से गृहीत होते हैं।।

भावितार्थ—दूरस्थ दो वृज्ञों में यह अम होता है कि एक ही वृज्ञ है। वहाँ भेद को वृज्ञ से अभिन्न ही मानना पड़ता है, नहीं तो अनवस्था हो जाती है। वृज्ञों का स्फुरण होनेपर भी वृज्ञाभिन्न भेद का स्फुरण नहीं होता, अतः एक ही वस्तु ज्ञात और अज्ञात दोनों हो सकती है; ज्ञातत्वाज्ञातत्व की उपपत्ति के लिए वस्तु को सांश मानना आवश्यक नहीं। अतः ज्ञात आत्मा भी जब कथंचित् अज्ञात हो सकता है, तब अधिष्ठान क्यों न बनेगा? "त्वदुक्तमर्थं न जानामि"—आदि स्थलों पर भी ज्ञात अर्थ में ही अज्ञातत्व अतुभूत होता है।। ४४॥

यदि शङ्का हो कि शुक्त्यादि में तो ज्ञात अंश से भिन्न अज्ञात अंश पाया जाता है; क्योंकि इदमाकार ज्ञात तथा शुक्त्याकार अज्ञात है। वैसे ही आत्मा में ज्ञात अंश से भिन्न अज्ञात अंश का होना अनिवार्य है, नहीं तो अध्यास न बनेगा। उस शङ्का का समाधान करते हैं—

## यत्रापि दैवगतितोऽस्त्यतिरिक्तभावो रूपात् प्रतीतिविषयादितरत्र रूपे। तत्राप्यबोधघटनां प्रति नाङ्गभाव-

स्तस्यातिरिक्तवपुषोऽपुनरुक्तरूपात् ॥ ४५ ॥

योजना—यत्रापि प्रतीतिविषयात् रूपात्, इतरत्र रूपे अतिरिक्तभावो दैवगतितः अस्ति । तत्रापि अपुनरुक्तरूपात् अतिरिक्तवपुषः तस्य अवोधघटनां प्रति अङ्गभावो नास्ति ॥ (वसन्ततिलकाछन्दः)॥

योजितार्थ — जहाँ भी ( शुक्त्यादि में ) ज्ञात ( इदम् ) रूप से श्रज्ञात ( शुक्तित्वांश )

में दैवात् भेद है, वहाँ भी उस भेद में अज्ञान की अङ्गता नहीं मानी जाती।।

भावितार्थं—शुक्त्यादि में अवश्य प्रतीयमान इदम् अंश का भेद, अप्रतीयमान शुक्तित्वांश में विद्यमान है। किन्तु इसका यह अर्थ कदापि नहीं कि वह भेद शुक्तित्वाज्ञान का प्रयोजक है। अर्थात् शिक्तित्वांश में अज्ञातत्व तभी रह सका, जब कि उसमें इदमंश का भेद था; अन्यथा वहाँ अज्ञातत्व घटता ही नहीं—यह कहना नितान्त असङ्गत है; क्योंकि अभिन्न वस्तु में भी ज्ञातत्व तथा अज्ञातत्व—दोनों बनाये जा चुके हैं। शुक्ति-रजत-स्थल पर शुक्तित्व तथा इदमंश—दोनों के वाचक 'इदम्' और 'शुक्तिः'—दोनों अपुनरुक्त (अपर्याय) शब्दों के रहने के कारण ही ज्ञातत्व और अज्ञातत्त्व हैं, भेद के कारण नहीं।।४५।।

यदि कहा जाय कि 'इदन्त्व' तथा 'शुक्तित्व'—इन दो धर्मों के भेद को ही ज्ञातत्वा-ज्ञातत्व का प्रयोजक मान कर अपर्यायशब्द-वाच्यत्व को अन्यथासिद्ध क्यों न माना जाय ? तो इस शङ्का का समाधान करते हैं—

शुक्तीद्मंशात्पृथगप्रतीता त्रिकोणता स्यान्ननु वस्तुवृत्या। तथापि तत्स्थं न पृथक्त्विमष्टम् तदप्रबुद्धत्विनिमत्तभृतम् ॥ ४६ ॥

योजना—श्रप्रतीता त्रिकोणता शुक्तीदमंशात् वस्तुवृत्त्या पृथक् नतु स्यात्; तथापि तत्स्थं पृथक्त्वं तदप्रवुद्धत्वनिमित्तभूतं नेष्टम् ॥ ( रेडप्जातिछन्दः )

योजिताथ — अज्ञात त्रिकोणता अवश्य ही शुक्ति के 'इद्म्' अंश से वस्तुतः भिन्न है; तथापि त्रिकोणतागत भेद, उसके अज्ञातत्व का प्रयोजक नहीं।।

भावितार्थ--त्रिकोणता उपलच्चण है नीलपृष्ठत्वादि विशेष श्रंश का। अर्थात् यद्यपि

१, न तु इति पाठान्तरम् ।

२, प्रथम चरण इन्द्रवज्रा का तथा अवशिष्ट तीन चरण उपेन्द्रवज्रा के हैं।

शक्ति के विशेष अंश (त्रिकोणत्वादि), जो कि अज्ञात है; अवश्य ही ज्ञात सामान्य (इदन्त्व) अंश से भिन्न है। तथापि वह भिन्नता, उसकी अज्ञातता में निभिन्त नहीं ॥४६॥

उक्त भेद, अज्ञातता का प्रयोजक क्यों नहीं ? यह दिखाते हैं-

यतः प्रपत्रयन्नपि भेदिनः स्वं वनस्पते रूपमभिन्नमस्मात् ।

न भेदमस्य प्रतिपद्यतेऽच्णा

वनस्पतेः पार्क्यगतात्परस्मात् ।। ४७ ।। योजना—यतः भेदिनः वनस्पतेः स्वं रूपं प्रपश्यन् श्रपि श्रस्मात् श्रभिन्नम् पार्श्व-

याजना—यतः भादनः वनस्पतः स्व रूप प्रपश्यन् त्राप अस्मात् आभन्नम् पश्वि गतात् परस्मात् वनस्पतेः त्रस्य भेदम् त्रज्ञा न प्रतिपद्यते ॥ ( उपेन्द्रवजाछन्दः ) ॥

योजितार्थ -- (भेद अज्ञातता का प्रयोजक नहीं ) क्योंकि भेद के आधारभूत वृत्त का स्वरूप प्रत्यत्त होने पर भी उस वृत्त से अभिन्न, समीपस्थ वृत्तान्तर का भेद आँख से नहीं देखा जाता।।

भावितार्थ—पास-पास के दो वृत्त बहुधा दूर से एक वृत्त के रूप में देखे जाते हैं। वृत्तों में रहनेवाला परस्पर का भेद वृत्तों से अभिन्न होने पर भी नहीं दिखता। वृत्त धर्मा और भेद धर्म है। धर्म-धर्मी का अभेद माना जाता है। इस प्रकार दो अभिन्न पदार्थों में भी एक (वृत्त) ज्ञात तथा दूसरा (भेद) अज्ञात होता है; अतः धर्मी में अज्ञातत्व रखने के लिए धर्मी का भिन्न होना आवश्यक नहीं॥ ४७॥

जो लोग भेद को धर्मी से भिन्न मानते हैं, उनके मत में भी एक ही वस्तु में ज्ञातत्व श्रौर श्रज्ञातत्व विरुद्ध नहीं हैं—

सप्रत्यभिज्ञनयनोत्थिधियो घटादैः
स्वाभाविकात्स्ववपुषोऽनतिरिक्तरूपः ।
स्थेमा प्रवोधविषयो विषयत्वमेती—
त्यङ्गीकृतं ननु मितेऽपि घटादिकेऽर्थे ॥ ४८ ॥

योजना—मितेघटादिकेऽर्थेऽपि घटादेः स्वाभाविकात् स्ववपुषेऽनितरक्तरूपः स्थेमा अप्रवोधविषयः (सन्) सप्रत्यभिज्ञनयनोत्थिघयः विषयत्वमेतीत्यङ्गीकृतं ननु॥ (वसन्ततिलका छन्दः)॥

योजितार्थ — (प्रत्यचादि प्रमाण से ) प्रमित घटादि पदार्थों में भी घटादिगत स्थिरता, जोकि सिद्धघटादिरूप होती हैं, पहले अज्ञात होकर (सोऽयं घटः-इस प्रकार) की प्रत्यभिज्ञावाले पुरुष के चाच्चष प्रत्यच्च की विषय हो जाती हैं —यह सभी मानते हैं।।

भावितार्थ — घट की स्थिरता को घट से भिन्न पदार्थ नहीं सिद्ध किया जा सकता, अपि तु पूर्वापर कालसम्बन्धी घटादि का स्वरूप ही कहना होगा, यह दिखाने के लिये कहा स्वाभाविकात् स्वयुपोऽनितिरिक्तरूपः। अर्थात् घटादि के स्वाभाविक रूप से स्थिरता अभिन्न है। फिर भी घटादि का प्रहण होने पर स्थिरता का तव तक प्रहण नहीं होता

१. परस्तात् इति पाठान्तरम् ।

जब तक प्रत्यभिज्ञा प्रत्यन्त न हो। इसी प्रकार ज्ञात प्रत्यगात्मा में श्रज्ञातत्व क्यों न बन सकेगा १॥ ४८॥

दृष्टान्त-सिद्ध सिद्धान्त का समन्वय दार्ष्टान्तमें करते हुए प्रकृतार्थका उपसंहार करते हैं—
एवं स्फुरत्यिप दगात्मिन तत्स्वरूपे—

## णास्फूर्तिभाजि परिकल्पिततोपपन्ना । स्वाज्ञानतो जगदिदं परमेश्वरोऽसौ

जीवोऽहमित्यपि विभागवतोऽल्पकस्य ॥ ४६ ॥

योजना — एवं स्फुरित तत्स्वरूपेणास्फूर्तिभाजि हगात्मन्यपि स्वाज्ञानतः "इदं जगत्, इस्मौ परमेश्वरः, ऋहं जीवः" इति विभागवतः अल्पकस्य परिकल्पितता उपपन्ना॥ (वसन्ततिलकाछन्दः)॥

योजितार्थ — इसी प्रकार प्रत्यगात्मत्वरूप से ज्ञात तथा नित्यमुक्तत्वादि रूप से अज्ञात चिदात्मा में स्वाज्ञान से 'यह जगत् है; यह परमेश्वर है, मैं जीव हूँ'— इस प्रकार

के भेद वाले तुच्छ श्रहङ्कारादि की कल्पना उपपन्न ही है।

भाविताथ — जिस प्रकार 'इयम्' तथा 'शुक्तिः'— इन दो श्रपर्याय शब्दों की विषयता रहने के कारण एक ही शुक्ति पदार्थ में ज्ञातत्व तथा अज्ञातत्व रहता है, उसी प्रकार 'त्वं' तथा 'ब्रह्म'-इन दो अपर्याय शब्दों की विषयता रहने के कारण एक चिदात्मा में ज्ञातत्व तथा अज्ञातत्व रह सकता है। अतः सामान्यरूप से ज्ञात तथा विशेष रूप से अज्ञात चिदात्मा में समस्त अल्परूप (गत २७ वें श्लोक में प्रतिपादित अनात्म जगत्) अध्यस्त है। अथवा जैसे स्वरूपेण ज्ञात तथा भिन्नात्वाकारेण अज्ञात वृत्तादि में एकत्व का अध्या-रोप होता है, वैसे ही चैतन्य रूप से प्रतीयमान तथा ब्रह्मत्वेन अज्ञात चेतन में यह अल्प रूप जगत् अध्यस्त है। अल्परूप का विशेष परिचय दिया गया है - जगदिदम् अदि से। 'इदं जगन्मम भोग्यम्' 'असौ परमेश्वरः फलदाता', 'अहं जीवः कर्मफलभोक्ता' इस प्रकार का परिछिन्न दुःखात्मक जगत् कल्पित है। इस प्रकार की कल्पना में निमित्त बताया - स्वाज्ञानतः । स्वविषयक तथा स्ववृत्ति अज्ञान ही उक्त करूपना का मूल है। यद्यपि प्रतीयमान चिदात्मा में 'नास्ति' तथा 'न भाति'-इस प्रकार के व्यवहार की योग्यता ( अवरण ) नहीं बनती, तथापि प्रतीयमान चिदात्मा से अत्यन्त अभिन्न अद्वयानन्दरूप ब्रह्म में अनुभवादि के आधार पर उक्त योग्यता मानी जाती है। यहां अज्ञानावृतत्व का अर्थ अज्ञान-त्रेष्टित्व नहीं कि विरोध हो, अपितु 'नास्ति, न भाति'-इस प्रकार के व्यवहार की योग्यता का नाम ही अज्ञानावृतत्व है।। ४६।।

अध्यास की सिद्धि होने पर आत्मा में बन्धन, बन्धन की अनर्थता, बन्धन का कारण, मुक्ति, मुक्ति की पुरुषार्थता, तथा मुक्ति का कारण—ये छः पदार्थ सिद्ध होते हैं—
अल्पं रूपं बन्धनं प्रत्यगात्मा

बद्धोऽनेन स्वच्छचौतन्यमूर्तिः। स्वात्माज्ञानं कारणं बन्धनेऽस्य स्वात्मज्ञानात्तन्निवृत्तिश्च म्रुक्तिः॥ ५०॥ योजना—अल्पं रूपं वन्धनम् ; अनेन स्वच्छचैतन्यमूर्तिः प्रत्यगात्मा वद्धः, अस्य वन्धने स्वात्माज्ञानं कारणम् स्वात्मज्ञानात् तन्निवृत्तिश्च मुक्तिः ॥ (१शालिनीछन्दः )॥

योजितार्थ--श्रल्परूप जगत् ही वन्धन है। इससे ही स्वच्छ चैतन्यरूप प्रत्यगात्मा बंधा है। इसके वन्धन में स्वस्वरूप का श्रज्ञान ही कारण है। स्वस्वरूप-ज्ञान से ही उस

बन्धन की निवृत्ति अर्थात् मुक्ति है।

भावितार्थ—जो अल्प परिछिन्न कर्त त्वादि रूप है, वही इस आत्मा का बन्धन है। यह वन्धन अनर्थ है, क्योंकि "अनेन स्वच्छचैतन्यमूर्तिः प्रत्यगात्मा बद्धः।" इस बन्धन में जकड़ा हुआ आत्मा स्वच्छ होने पर भी अस्वच्छ जैसा, विज्ञ होने पर भी अज्ञ जैसा, आनन्दरूप होने पर भी छुधाधि अनन्त दुःख की ब्वालाओं से जलता हुआ—सा प्रतीत होता है। कूटस्थ असङ्ग चिदात्मा के बन्धन का कारण है—स्वात्माज्ञानम्। स्वाश्रित तथा स्वविषयक अज्ञान ही बन्धन का निमित्त है। इसकी निवृत्ति होती है—स्वात्मज्ञानात्। अपने विशुद्ध अद्वय आनन्दवियह के ज्ञान से ही समूल बन्धन निवृत्त होता है। यह निवृत्ति ही परम पुरुषार्थ है, क्योंकि वही मुक्ति है।। ५०।।

सन्देह होता है कि उक्त अज्ञान वास्तिविक है ? या काल्पनिक ? वास्तिविक मानने पर उसकी निवृत्ति कैसे होगी ? यदि काल्पनिक है, तब उसकी कल्पना का निमित्त क्या ? स्वयं अज्ञान को अज्ञान की कल्पना का निमित्त मानने पर आत्माश्रय दोष होता है तथा उससे भित्र और कोई निमित्त सम्भव नहीं—इस शङ्का का समाधान है—

#### अज्ञानमप्यविदुषोऽस्य न तु स्वतोऽस्ति चैतन्यनिर्विकृतिताद्वयताविरोधात्। अज्ञातताप्यनववोधनिवन्धनैव

#### नात्माश्रयत्वमपि चोद्यितच्यमत्र ॥ ५१ ॥

योजनाः - श्रस्य श्रविदुषोऽज्ञानमि स्वतो नास्ति, चैतन्यनिर्विकृतिताद्वयताविरो-धात्। श्रज्ञातताऽपि श्रनववोधनिवन्धनैव। श्रत्र श्रात्माश्रयत्वमि न चोद्यितव्यम्। (वसन्ततिलकाञ्चन्दः)॥

योजितार्थ — इस अविद्वान का अज्ञान भी स्वतः नहीं है; क्योंकि (स्वतः मानने में ) आत्मा की चैतन्यरूपता, निर्विकारता, अद्वितीयता का विरोध होता है। अज्ञातता भी

अज्ञाननिमित्तक ही है, यहाँ आत्माश्रय दोष नहीं लगाना चाहिए।।

भावितार्थ—आत्मा में अज्ञान यदि स्वाभाविक माना जाय, तब तो वह वास्तविक होगा। किन्तु स्वप्रकाश चिदात्मा में वस्तुतः अज्ञान रह नहीं सकता; प्रकाश और तम का परस्पर अत्यन्त विरोध है। इसी प्रकार अज्ञान यदि आत्मा का धर्म है, तब वह अवस्य आत्मा को विकृत करेगा; क्योंकि यह सामान्य नियम है कि "उपयन्नपयन् धर्मों विकरोति हि धर्मिणम्" अर्थात् अपने उत्पाद तथा विनाश की अवस्था में धर्म अवस्य ही धर्मी को विकृत करता है। एवं अज्ञान को वास्तविक मानने पर द्वैतापित्त भी होती है। इसलिए

१. 'शालिन्युक्ता म्तौ तगौ गोऽव्घिलोकैः' (वृत्त० ३।३५) त्र्रार्थात् जिस छन्द् के प्रत्येक चरण में क्रमशः एक मगण्, दो तगण् तथा दो गुरु हों, उसे शालिनी कहते हैं। इसमें चार तथा सात वर्णों पर यति होती है।

श्रज्ञान काल्पनिक ही माना जाता है। हाँ, काल्पनिक मानने पर भी (श्रज्ञान से ही श्रज्ञान की कल्पना—इस प्रकार का) श्रात्माश्रय दोष नहीं होता; क्योंकि श्रज्ञान श्रनादि है। पूर्व-पूर्व श्रध्यास उत्तरोत्तर श्रध्यास में निमित्त हो सकता है।। ४१॥

श्रज्ञान से ही श्रज्ञान की कल्पना में प्रमाण दिखाते हैं—
द्वारं तमोऽन्वयमपेच्य दशा हि दश्यं
संगच्छते सकलमत्र न नो विवादः।
मोहोऽपि दश्यवपुरत्र च संवद्ध्वे
तस्मात्तदन्वयनिमित्तमपीह मोहः॥ ५२॥

योजना—सकलं दृश्यं तमोऽन्वयम् अपेच्य हि दृशा संगच्छते-अत्र नो विवादो न। मोहोऽपि दृश्यवपु:-अत्र च संवद्ध्वे। तस्मात् इर् मोहोऽपि तद्न्वयनिमित्तम्॥ (व० छ०)

योजितार्थ—समस्त दृश्य श्रात्मा में श्रज्ञान-सम्बन्ध के कारण ही दृगात्मा से सम्बद्ध होता है—इसमें हमें कोई विवाद नहीं। मोह को भी दृश्यस्वरूप श्राप मानते हैं। इसिलए श्राम्मा में श्रज्ञान भी श्रज्ञान-सम्बन्ध-निमित्तक ही सिद्ध होता है।

भावितार्थं—"श्रात्मिन श्रज्ञानसम्बन्धः, श्रज्ञानकृतः हग्हरयसम्बन्धत्वात् घटज्ञान-सम्बन्धवत्"—इस श्रनुमान से श्रज्ञान-सम्बन्ध, श्रज्ञाननिमित्तक ही सिद्ध होता है। उक्त श्रनुमान में श्रपेन्तित व्याप्ति दिखाते हैं—द्वारमित्यादि। समस्त गो घटादि हश्य, श्रज्ञान-सम्बन्ध को निमित्त बना कर ही श्राध्यासिक तादात्म्य सम्बन्ध से श्रात्मा के साथ सम्बद्ध होते हैं। वार्तिककार ने भी कहा है—'श्रात्मनोऽनात्मना योगो वास्तवो नोपपर्यते' इसिलए कथिता व्याप्ति में विवाद नहीं करना चाहिए। पत्तधर्मता दिखाते हैं—मोहोऽपीति। श्रश्मत् श्रज्ञान की हश्यरूपता में भी कोई विवाद नहीं। श्रतः श्रज्ञान-सम्बन्ध भी श्रज्ञान-निमित्तक सिद्ध होता है।। पर।।

प्रपञ्च-कल्पना में ही अज्ञान की शक्ति चीए हो जाती है, फिर वह अज्ञान का कल्पक कैसे होगा ? इस शङ्का का उत्तर है—

संविद् धुरं वहति तद्विषयोपयुक्ताम्, स्वात्मन्यपि स्वरसतः स्वकरूपसिद्धेः। कार्यप्रपश्चपरिकल्पनमात्ममोहा— न्मोहप्रकल्पनमपीति तथोपपन्नम्।। ५३॥

योजना—संविद् तद्विषयोपयुक्तां धुरं वहति स्वात्मन्यपि, स्वरसतः स्वकरूपसिद्धेः।
तथा त्रात्ममोहात् कार्यप्रपञ्चपरिकल्पनं मोहप्रकल्पनमिति उपपन्नम्।। (वसन्त० छन्दः)॥

१ राङ्का होती है कि अज्ञान-सम्बन्ध में अज्ञाननिमित्तकत्व क्या है ? अज्ञान-जन्यत्व ? या और कुछ ? अज्ञान-जन्यत्व बन नहीं सकता; क्योंकि अज्ञान-सम्बन्ध अनादि माना जाता है, जन्य नहीं। एवं अन्यरूपता का भी निरूपक सम्भव नहीं। इस राङ्का का समाधान यह है कि अज्ञान-विरह-प्रयोज्य विरह—प्रतियोगिता ही यहाँ अज्ञान-प्रयुक्तत्व है। अर्थात् अज्ञान के विरह से ही अज्ञान-सम्बन्ध का भी विरह हो जाता है, इसीलिए अज्ञान-सम्बन्ध को अज्ञान-प्रयोज्य माना जाता है। इस प्रकार आत्माअयता दोष का भी प्रतीकार हो जाता है।

योजितार्थ—( जैसे ) ज्ञान अपने विषय के उपयुक्त दायित्व का निर्वहन करता अर्थात विषय का प्रकाश करता है और अपने आपका भी प्रकाश करता है; क्योंकि वह स्वभावतः स्वप्रकाश होता है; वैसे ही आत्मा के अज्ञान से कार्यप्रपद्ध की कल्पना तथा श्रज्ञान की कल्पना सर्वथा उपपन्न है।।

भावितार्थ -- ज्ञान के स्वतः प्रकाश-वादी जिस प्रकार एक ही ज्ञान में विषय के प्रकाश एवं अपने प्रकाश का सामार्थ्य मानते हैं। उसी प्रकार अज्ञान में भी स्व-पर-

निर्वाह का सामध्ये क्यों नहीं उपपन्न होगा ? ॥ ५३ ॥

जो ज्ञानको स्वयंप्रकाश नहीं मानते, उनके मतमें अनुकूल दृष्टान्त दिखाते हैं-

## त्रात्मा प्रसाधयति वेद्यपदार्थजातं

स्वात्मानमप्यवगतिचमशक्तियोगात् । स्वाज्ञानमेवमिदमात्मपरप्रक्लृप्तौ

शक्तं भवेदिति न किंचन दौस्थ्यमस्ति ॥ ५४ ॥

योजना—आत्मा अवगतिच्नमशक्तियोगात् वेद्यपदार्थजातं स्वात्मानमपि प्रसाध उति एवम् इदं स्वात्मानमपि त्रात्मपरप्रक्लृप्तौ शक्तं भवेदिति किञ्चन दौस्थ्यं ( बसन्ततिलका छन्दः )।।

योजितार्थ — जैसे त्रात्मा स्वपर-व्यवहारानुकूल शक्ति के योग से निखिल वेद्य-पदार्थ का एवं अपना साधक होता है, वैसे ही यह अज्ञान भी अपनी तथा पर की प्रकल्पना

में समर्थ होता है, इसमें किसी प्रकार की अनुपपत्ति नहीं।।

भाविताथ - जैसे आत्मा विचित्र ज्ञानरूप शक्ति के सम्बन्ध से स्व-पर-प्रकाशक होता है, वैसे ही अज्ञान भी विलज्ञण शक्ति के सम्बन्ध से स्व-पर-कल्पक क्यों न होगा ?॥ ५४॥

जो आत्मा को भी नहीं मानते, उनके मत में अनुरूप दृष्टान्त दिखाया जाता है-

भेदं च भेद्यं च भिनत्ति भेदो यथैव भेदान्तरमन्तरेशा। मोहं च कार्यं च विमर्ति मोह-स्तथैव मोहान्तरमन्तरेगा ॥ ५५॥

योजना - यथैव भेदः भेदान्तरम् श्रन्तरेण भेदं भेदां च भिनत्ति,तथैव मोहः मोहान्तर-

मन्तरेण मोहं च कार्यं च विभित्ते ॥ ( उपजातिछन्दः )॥

योजितार - जैसे भेद अन्य भेद के विना ही भेद और भेदा का भेद करता है, वैसे ही अज्ञान भी अन्य अज्ञान की सहायता के बिना ही अपना तथा कार्य प्रपद्ध का पोषण करता है।

भावितार्थं - जैसे एक ही भेद घट पट।दिका परस्परभेद तथा घटपादि से अपना भेद करने में भेदान्तर की अपेचा न करके स्वयं करता है; वैसे ही एक अज्ञान अपनी तथा जगत् की कल्पना में अन्य की अपेन्ना न करके स्वयं समर्थ क्यों न होगा ?

अध्यास-भाष्य की विस्तृत व्याख्या की गई। जो लोग भाष्य पर असूत्रित विचारा-

त्मकता का त्राच्रेप करते हैं, उन्हें उत्तर दिया जाता है-

## ब्रह्मज्ञानं स्चयन् स्त्रकारो बन्धोत्पत्तेहेंतुविध्वंसनाय । एतत्सर्वं स्चयामास तस्मादेतत्सर्वं भाषते भाष्यकारः ॥ ५६ ॥

योजना — बन्धोत्पत्तेः हेतुविध्वंसनाय ब्रह्मज्ञानं सूचयन् सूत्रकार एतत् सर्वे सूचया-

मासः तस्मात् एतत् सर्वे भाष्यकारः भाषते ॥ ( शालिनीच्छन्दः )॥

योजितार्थ—वन्धन के हेतुभूत अज्ञान का भ्वंस करने के लिए ब्रह्मज्ञान की सूचना करते हुए प्रथम सूत्र में भगवान् वादरायण ने यह सब कुछ (अध्यासादि) सूचित कर दिया है। इसीलिए अध्यासादि प्रपञ्च का भाष्यकार ने उपोद्धातरूप से वर्णन किया है।

भावितार्थं—यद्यपि सूत्रकार ने ऋध्यास का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया, फिर भी "अथातो ब्रह्मजिज्ञासा" (ब्र० स्० १।१।१) सूत्र में मुमुच्च के लिए ब्रह्म-जिज्ञासा का उपदेश करते हुए सूचित कर दिया है कि वन्ध हेतु अज्ञान का ध्वंस (मोच्च) ब्रह्मज्ञान से होगा। बन्धको आध्यासिक न मान कर यदि सत्य माना जाय, तव उसकी निवृत्ति ज्ञानमात्र से न होगी । अतः भाष्यकार ने असूत्रित अर्थ का वर्णन नहीं किया। ४६॥

अध्यास-वर्णिक का उपसंहार करते हुए दिखाया जाता है कि सूत्रकार तथा भाष्यकार के द्वारा वर्णित अध्यासादि का इस प्रन्थ के आरम्भ में भी वर्णन यह सूचित

करता है कि यह भी एक शास्त्र है-

तस्माद्ध्यस्तमेतत्सकलमपि दशौ भूमरूपातिरिक्तम् रूपं स्वाज्ञानमात्रादिति भवति परब्रह्मधीबाध्यमेतत् । ईशित्रादिप्रभेदप्रतिहतिफलकज्ञानदौस्थ्यापनुत्त्ये श्रीमच्छारीरकार्थप्रकटनपटुताशालि शास्त्रम्बद्ध्मः ॥५७॥

योजना—तस्मात् भूमरूपातिरिक्तं एतत् सकलं रूपं दृशौ स्वाज्ञानमात्रात् अध्यस्त-मिति एतत् परब्रह्मधीवाध्यं भवति । ईशित्रादिप्रभेदप्रतिहृतिफलकज्ञानदौस्थ्यापनुत्यै श्रीमच्छारीरकार्थप्रकटनपदुताशालि शास्त्रं विद्धमः ॥ ( रक्षम्धराच्छन्दः )॥

१ शङ्का — ज्ञानसे सदैव श्रध्यस्त पदार्थ की ही निवृत्ति होती है — ऐसा कोई नियम नहीं, क्योंकि पूर्व ज्ञान की उत्तर ज्ञान से, इच्छा की स्वविषयक ज्ञान से, शोक की सुद्धदर्शन से, पाप की सेतु-दर्शन से, विष की गरुड़-ध्यानादि से निवृत्ति देखी जाती है।

समाधान — प्रकृत में ज्ञानत्वेन निवर्तकता विविद्यत है, ऐसी निवर्तकता तत्वज्ञान में अध्यास की ही होती है, पूर्वज्ञानादि की नहीं; क्योंकि पूर्वज्ञानादि की निवर्तकता जो उत्तर ज्ञानादि में होती है, वह ज्ञानत्वेन नहीं, अपि तु विरोधिगुण्वादिना ही होती है। अतः तत्वज्ञानिष्ठ ज्ञानत्वाविष्ठिज्ञ निवर्तकता अध्यास की ही होती है—यह नियम अक्षुण्या है।

२ ''म्रम्नैर्यानां त्रयेण त्रिमुनियतियुता खग्धरा कीर्तितेयम्'' (वृत्त० ३।१०३ ) अर्थात् जिस पद्य के प्रत्येक चरण में क्रम से मगण, रगण, भगण श्रीर नगण के श्रनन्तर तीन यगण हों श्रीर

सात-सात वर्गों पर यति हो, उसे स्रम्धरा कहते हैं।

७ सं० शा०

योजितार्थं—इसलिए ब्रह्म-भिन्न यह समस्त प्रपद्ध चैतन्यवस्तु में अज्ञानमात्र से अध्यस्त है, अतः यह परब्रह्म के ज्ञान से वाध्य है। जीवेशादि भेद की प्रतिहति (नाश) है फल जिसका, ऐसे ज्ञान की अस्थिरता का निराकरण करने के लिये उस शास्त्र का प्रणयन करते हैं, जो कि शारीरिक-भाष्य के अर्थों के प्रकट करने में नितान्त सफल है।।

भावितार्थ कर्न त्वभोक्त्वादिरूप यह समस्त प्रत्यच जगत् स्वाज्ञानमात्र दोष के कारण चिदात्मा में अध्यस्त है, क्योंकि भूमरूपातिरिक्तम्। अर्थात् भूमरूप त्रह्य में यह अल्परूप 'परत्र परावभास' होने से अध्यस्त है। अध्यस्त होने से ही "परत्रह्यधीवाध्यम्" ब्रह्मज्ञान से वाध्य है। अतः श्रीमच्छारीरकार्थ (ब्रह्मात्मैकता) के स्फुटीकरण में अत्यन्त समर्थ शास्त्र की रचना कर रहे हैं। चतुर्लचणी ब्रह्ममीमांसा के सम्पूर्ण अर्थ का उपदेश इसमें है, अतः यह भी शास्त्र ही है। इस शास्त्र का प्रयोजन वताते हैं—ईशित्रादि। जीवेशादि-भेदरूप अध्यास की निवृत्ति ही जिसका फल है, ऐसा जो वेदान्तवाक्य-जन्य ज्ञान, उस ज्ञानके असम्भावनादि दोषों का निराकरण करने के लिए इस शास्त्र की रचना की जाती है।।५७।।

## [ ब्रह्मविचारस्यागतार्थत्वनिरूपग्रम् ]

शारीरकभाष्यस्थ प्रथमाधिकरण के द्वितीय वर्णक के अनुसार ब्रह्म-विचार की अगतार्थता का साधन किया जाता है--

मीमांसितव्यमनयैव सदद्वितीयम्, मीमांस्यमेव च सदात्मतयाऽनयैतत्। ज्ञातं प्रयोजनमनेन पथेदमस्याः

तन्नान्तरीयकतया च तमोनिवृतिः ॥ ५८ ॥

योजना—सद् अद्वितीयम् अनयैव मीमांसितव्यम् । तत् सद् आत्मतयैव अनया मीमांस्यम् । अनेन पथा ज्ञातिमदं अस्याः प्रयोजनं तन्नान्तरीयकतया च तमोनिवृत्तिः ॥ ( वसन्ततिलकाच्छन्दः )॥

योजितार्थ — सद् श्रद्वितीय (ब्रह्म) इस उत्तर मीमांसा से ही विचारणीय है। वह ब्रह्म श्रात्मरूप से ही इस मीमांसा से मीमांस्य है। इस मार्ग से ज्ञात ब्रह्म ही इस मीमांसा का प्रयोजन होता है। उस ब्रह्म-ज्ञान के होने पर श्रज्ञान-निवृत्ति तो श्रर्थात् सिद्ध हो जाती है।

भावितार — इस ब्रह्म-मीमांसा का विषय तथा प्रयोजन जब तक नियत नहीं होता तब तक इसका त्रारम्भ-समर्थन नहीं हो सकता, त्रातः ब्रह्मात्मता रूप विषय की सिद्धि के लिए कहते हैं— मीमांसितन्यमनयेव सदद्वितीयम् । इस ब्रह्म-मीमांसा के द्वारा ही सद् अद्वितीय तत्त्व विचारणीय है। धर्म-मीमांसा के द्वारा नहीं, त्रातः वही इसका विषय है। शक्का होती है कि ब्रह्म अवश्य इस मीमांसा का विषय माना जा सकता है, किन्तु

रै. "श्रथातो ब्रह्मजिज्ञासा" (ब्र॰ सू० १।१।१) इस प्रथम श्रिधकार में दो वर्णक हैं। प्रथम वर्णक में शास्त्रारम्भ-समर्थनार्थ श्रधिकारी का वर्णन श्रौर द्वितीय में पूर्वमीमांसा से ब्रह्मविचार की श्रगतार्थता सिद्ध की गई है। द्वितीय वर्णक का श्रारम्भ करते हुए पञ्चपादिकाकार ने कहा है— "सिद्भैव ननु जिज्ञासा ? 'श्रथातो धर्मजिज्ञासे' ति सकलवेदार्थविचारस्योदितत्वात्।"

जीव ब्रह्म की एकता नहीं, क्योंकि जीव ब्रह्म दोनों श्रभिन्न नहीं—इस शङ्का का उत्तर है— भीमांस्यमेव। श्रर्थात् वह ब्रह्म जीवाभिन्न रूप से ही विचारणीय है, श्रतः जीव ब्रह्म का श्रभेद भी इस शास्त्र का विषय है। विषय की उपपत्ति की गई, श्रव प्रयोजन बताते हैं— ज्ञातम् श्रादि से। इस पूर्वोक्त मार्ग से ज्ञात ब्रह्मात्मैकता ही परम प्रयोजन है। मुमुद्ध जो कुछ यत्न करता है, वह ज्ञानमात्र के लिये, श्रज्ञान-निवृत्ति के लिये नहीं; क्योंकि "तज्ञान्तरीयकतया च तमोनिवृत्तिः"। ज्ञान के उदय हो जाने मात्र से श्रज्ञान की निवृत्ति श्रपने श्राप सिद्ध हो जाती है।। प्रन।

यद्यपि इस शास्त्र का अज्ञात ब्रह्म विषय, ज्ञात ब्रह्म प्रयोजन है और तन्नान्तरीयक होनेसे अज्ञान-निवृत्ति भी प्रयोजन है। तथापि इस शास्त्र का आरम्भ करना उचित नहीं; क्योंकि समस्त वेदार्थ का विचार पूर्वमीमांसा में ही हो चुका है-इस शङ्का को दूर करते हैं-

न च गतार्थिमिदं प्रतिमाति नो

न हि विधेः पदमात्मसमीच्राम्।

न खलु यागददातिज्ञहोतिवत्

पुरुषतन्त्रमिहात्मनिद्दीनम् ॥ ५६ ॥

योजना--नः इदं गतार्थः न प्रतिभाति, हि आत्मसमीत्त्रणं विधेः पदं न । इह खतु आत्मनिद्र्शनम् यागददातिजुहोतिवत् पुरुषतन्त्रं न ॥ (द्रुतविलम्बितच्छन्दः )॥

योजिताथ —हमें यह ( त्रात्मिवचार ) पूर्वमीमांसा से गतार्थ नहीं प्रतीत होता; क्योंकि त्रात्मदर्शन विधि का विषय ही नहीं होता। यहां का त्रात्म-दर्शन याग-दानादि

क्रियात्रों के समान पुरुषाधीन नहीं।।

भावतार्थ — पूर्वमीमांसा में वेदान्त का एक भी उदाहरण नहीं दिखाई देता। वहाँ तो 'अथातो धर्मजिज्ञासा' (जै० सू० १।१।१) के अनुसार यागादि रूप धर्म के विचार की ही प्रतिज्ञा की गई, एवं 'चोदनाल चणोऽर्थो धर्मः' (जै० सू० १।१।२) आदि से उसी का लच्चणादि से विचार किया गया है। अतः ब्रह्म-विचार पूर्वमीमांसा से ही गतार्थ नहीं हो सकता। यदि शङ्का हो कि पूर्वमीमांसा में विध्यपेचित निखिल विचार किया गया है और विधि-रहित अर्थवादादि का विधि के साथ एक वाक्यतापन्न होकर फल वद्र्थ-बोधंकत्व बताया गया है। वेदान्त-विज्ञान भी विधि का विषय होने से विचारितप्राय ही हो जाता है, अतः ब्रह्म-विचार की गतार्थता क्यों नहीं ? उस शङ्का का समाधान है—न हि विधेः पदमालमसमीचणम् ।' वेदान्त-वाक्य-जन्य आत्मसमीचण्ण (ब्रह्मज्ञान) किसी विधि का विषय नहीं; क्योंकि विधि-वाक्य सदैव क्रिया में प्रवर्तक होता है। क्रिया ही कृति-साध्य होती है। मनुष्य की प्रवृत्ति सदैव कृति-साध्य पदार्थ में ही हुआ करती है। अतः याग,

१. शङ्का — त्रज्ञान-निवृत्ति को ऋघिष्ठान स्वरूप ही माना जाता है । ऋघिष्ठान चैतन्य तो ज्ञान के पूर्व भी है, फिर वह ज्ञान-साध्य कैसे ?

समाधान—ज्ञान साध्यता का त्रार्थ ज्ञान-जन्यता नहीं, त्रापि तु "यिस्मन् सित श्राप्रिमच्यो यत्स-त्वम, यदभावे तदभावः, तत् तत्य साध्यम् न —इस नियम के श्रनुसार ज्ञान के होने पर श्राप्रिमच्या में श्रज्ञान-निवृत्तिरूप श्रात्मा की सत्ता होती है श्रौर ज्ञान के न होने से श्रज्ञान-निवृत्ति का श्रभाव होता है, यही श्रज्ञान-निवृत्ति में ज्ञानसाध्यत्व है।

C

दान, होमादि क्रियापदार्थ ही विधि का विषय हो सकता है। ब्रह्म-दर्शन क्रिया नहीं, अपि तु झान है। ज्ञान को भी मानसी क्रिया मान लें, तब भी तत्त्वज्ञान सदैव वस्तु-तन्त्र होता है, पुरुष-तन्त्र नहीं। पुरुष में अग्नि-बुद्धि अवश्य ही पुरुष के अधीन है; किन्तु अग्नि में अग्नि-बुद्धि वस्तु-तन्त्र है, पुरुष-तन्त्र नहीं; यही तत्त्वज्ञान है। इसी लिए भामतीकार ने कहा है—'सत्यं ज्ञानं मानसी क्रिया, नित्वयं ब्रह्मणि फलं जनियतुमहित; तस्य स्वयम्प्रकाशतया विदिक्रियाकर्मभावानुपपत्तेरित्युक्तम्' (ब्रव्स १११४)। अर्थात् ज्ञान मानसी क्रिया होने पर भी विधि-विषयीभूत क्रिया से विल्विण है; क्योंकि सकर्मक क्रिया सदैव अपने कर्म में कुछ फल पैदा करती है। किन्तु ब्रह्म-ज्ञान अपने कर्म (ब्रह्म) में किसी प्रकार का फल नहीं पैदा कर सकता; क्योंकि ब्रह्म स्वयं प्रकाश है, उस पर अन्य प्रकाश पैदा करने की आवश्यकता नहीं।। ५६।।

यहाँ यह भी जिज्ञासा उठती है कि ऋज्ञात ब्रह्म के ज्ञान को विधि का विषय माना जाय ? या ज्ञात ब्रह्म के ज्ञान को ? प्रथम पत्त में दोष देते हैं--

## श्रिप च रूपितगोचरताविधे— र्न परमात्मधियोऽस्ति च रूपग्रम् । श्रिविदेते परमात्मिन तद्धियो

न खलु रूपितता घटनान्विता ॥ ६० ॥

योजना—श्रिप च विधेः रूपितगोचरता, परमात्मधियो रूपणं च नास्ति । श्रिविदिते परमात्मिन, तद्धियो रूपितता घटनान्विता खलु न ॥ (द्रुतविलम्बितच्छन्दः )॥

योजितार्थं — दूसरी वात यह भी है कि विधि सदैव ज्ञातार्थ विषयक होती है। परमा-त्मज्ञान का ज्ञान हो नहीं सकता; क्योंकि परमात्मा के अज्ञात रहने पर परमात्मज्ञान का निरूपण ही नहीं हो सकता।।

भावितार्थं — अज्ञात विषय में पुरुष को प्रेरित नहीं किया जा सकता। विधि के पूर्व यागादि के समान ब्रह्मज्ञान का भी निरूपण आवश्यक है। किन्तु ब्रह्म का अज्ञान होने पर उसके ज्ञान का निरूपण नहीं हो सकता; क्योंकि ज्ञान सदैव विषय-निरूपणीय होता है। अतः ब्रह्मज्ञान विधि का विषय नहीं वन सकता।। ६०।।

द्वितीय (ज्ञात ब्रह्म के ज्ञान ) पत्त में दोष देते हैं--विदितता परमात्मन इष्यते

यदि वृथा विधिरस्य धियो भवेत्। निखिलभेदनिदाननिवृत्तितो

भवति तद्विषयादि च दुर्लभम् ॥ ६१ ॥

योजना--यदि परमात्मनः विदितता इब्यते , तदा श्रस्य धियो विधिः वृथा भवेत्। निखलभेदनिदाननिवृत्तितः तद्विषयादि च दुलभं भवति ॥ (द्रुतविलम्बितच्छन्दः)॥

योजितार्थं — यदि परमात्मा को ज्ञात माना जाय, तव इस (परमात्मा) के ज्ञान का विधान व्यर्थ हो जाता है। (परमात्मज्ञान से) समस्त भेद के कारणभूत अज्ञान की निवृत्ति हो जाने से विधि के विषयादि भी दुर्लभ हो जाते हैं।

भावितार्थ — विधि के पूर्व यदि परमात्मा ज्ञात है, तब तो परमात्मज्ञान का विधान व्यर्थ है; क्योंकि विधि का प्रयोजन पहले ही सम्पन्न हो गया है। विधि होनेपर आत्मज्ञान और आत्मज्ञान होने पर विधि—इस प्रकार अन्योन्याश्रय दोष भी होता है। ज्ञान हो जाने पर विधि सर्वथा असम्भव है; क्योंकि विधि के लिए अधिकारी, कर्म, फलादि का भेद होना अनिवार्य है। किन्तु आत्मज्ञान हो जाने पर निखिल भेद का मृल कारण अज्ञान ही निवृत्त हो जाता है, तब भेद कैसे रहेगा ?।। ६१।।

द्वितीय वर्णकार्थ का उपसंहार करते हैं—
इति न धर्मविशेषसमर्पणं
श्रुतिशिरोवचनैः क्रियते ततः।
भवति धर्मविचारगतार्थताऽ—

नवसरः परमात्मविचारणे ॥ ६२ ॥

योजना--इति श्रुतिशिरोवचनैः धर्मविशेषसमपैग् न क्रियते। ततः परमात्मविचा रहे धर्मविचारगतार्थतानवसरः भवति।। (द्रुतविलम्बितच्छन्दः)॥

योजिताथ — ( ब्रह्मज्ञान में विधि सम्भव नहीं ) इस लिए वेदान्तवाक्यों में धर्म-

विशेष का विधान नहीं। फिर तो परमात्मविचार धर्मविचार से गतार्थ होगा नहीं।।

भावितार्थ — यदि ब्रह्मज्ञान विधेय हो जाता, तव तो धर्म विशेष का ही विधान वेदान्त में प्रसक्त होता; फिर तो धर्मविचार (पूर्वमीमांसा) शास्त्र से ब्रह्मविचार भी गतार्थ हो जाता; ब्रह्मविचार के लिए पृथक् (उत्तर मीमांसा) शास्त्र की आवश्यकता न होती। किन्तु ब्रह्मज्ञान किसी प्रकार भी विधेय न हो सका; अतः ब्रह्मविचार पूर्वमीमांसा से गतार्थ नहीं, इसके लिए उत्तरमीमांसा की आराधना नितान्त अनिवार्य है।। ६२।।

वेदान्त यदि विधिपरक नहीं, तब वेदान्तगत लिङादि-प्रयोग क्यों ? इसका उत्तर हैश्रहीद्यर्थे च कृत्यस्मरण्मभिमतं पाणिनेः प्रार्थनादौ

लिङ्लोडादेश्च वृत्तिः प्रचुरमभिमता पाणिनेर्जेमिनेश्च । तस्माद् वेदान्तवाक्ये पठितमपि लिङाद्यन्यथा योजनीयम्

विध्यर्थासंभवेन स्फुटितम्रुदितनयादेतद्न्यागतार्थम् ॥ ६३ ॥

योजना—पाणिनेः ऋहीद्यर्थे च कृत्यस्मरणं ऋभिमतम्। लिङ्लोडादेश्च प्रार्थनादौ
वृत्तिः पाणिनेः जैमिनेश्च प्रचुरमभिमता । तस्मात् स्फुटम् उदितनयाद् विध्यर्थासम्भवेन वेदान्तवाक्ये पठितम् ऋपि लिङादि श्रन्यथा योजनीयमिति एतद् श्रन्यागतार्थम्॥ (स्नम्धराह्यन्दः)॥

योजिताथ — भगवान् पाणिनि ने कृत्य प्रत्ययों का विधान ऋहाँ दि अनेक अर्थों में किया है। एवं लिङ् लोट्— आदि की प्रार्थनादि अर्थों में भी प्रवृत्ति पाणिनि तथा जैमिनि-दोनों को अभिमत है। इसलिए कथित रीति से विध्यर्थ के असम्भव हो जाने पर वेदान्त-वाक्यों में पठित लिङादि की अन्यथा (अर्हादि अर्थ में) योजना कर लेनी चाहिए। इस प्रकार यह (वेदान्तशास्त्र) अन्य (पूर्वमीमांसा) शास्त्र से गतार्थक नहीं।

भाविताथ -- "त्रात्मा वा ऋरे द्रष्टव्यः"-- ऋादि वाक्यों में तव्य प्रत्यय विधि में

नहीं, अपि तु अर्ह ( योग्य ) अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, जैसा कि महर्षि पाणिनि ने कहा है--'अर्हे कृत्यतृच्छा (पा० सू ३।३।१६६) अर्थात् 'अर्ह' अर्थ में कृत्य और 'तृच् प्रत्यय होते हैं। इस प्रकार उक्त 'द्रष्टव्य' का अर्थ होता है-आत्मा दर्शनाई है। एवं 'आ्रांसेत्यपासीत'-त्र्यादि वाक्यों में 'लिङ्' का प्रयोग विधि में न होकर प्रार्थनादि अर्थ में माना जा सकता है। महर्षि पाणिनि ने लिङादि का प्रयोग प्रार्थनादि अनेक अर्थों में वताया है-'विधि-निमन्त्रणामन्त्रणाधीष्टसंप्रश्नप्रार्थनेषु लिङ्' (पा०सू ३।३।१६१) 'लोट् च' (पा०सू ३।३।१६२)। महिष जैमिनि भी केवल विधि में लिङादि का प्रयोग न मानकर अन्यान्य अर्थों में भी मानते हैं, जैसे कि 'विष्णुरुपांशु यष्टव्यः' (तै० सं० २।६।६), "जर्तिलयवाग्वा जुह्यात्" ( द्र० जै० सू० १०।८।७ ) त्रादि वाक्यों में विधि की त्रसम्भावना बताकर प्रशंसादि ऋथे में लिङादि का प्रयोग सूचित किया है। अतः अविधिरूप वेदान्तशास्त्र कभी भी विधि-विचा-रात्मक पूर्वमीमांसा से गतार्थ नहीं हो सकता ॥ ६३ ॥

### [ अधिकारिनिरूपग्रम् ]

फिर भी शङ्का होती है कि इस शास्त्र का अधिकारी कौन है ? स्वर्गादिकामनावान ? या मुमुद्ध ? स्वर्गादि की सिद्धि तो अग्निहोत्रादि कर्मों से ही हो जाती है, अतः स्वर्गादि-कामनावान वेदान्त-विचार में प्रवृत्त न होगा। मुमुद्ध की भी प्रवृत्ति नहीं हो सकती; क्योंकि भावी सुख की त्राशात्रों से उपस्थित सुख को तिलाञ्जलि कौन देगा ? दूसरी बात यह भी है कि निखिल कर्मों का त्याग सम्भव नहीं; क्योंकि श्रुतियों ने कर्मों का विधान जीवन भर के लिए कर रखा है। इस शङ्का का समाधान किया जाता है-

एकाहाहीनसत्रद्वयविधिविहितानेककर्मानुभाव-

ध्वस्तस्वान्तोपरोधाः कथमपि पुरुषाश्चिद्दिद्यां लभन्ते । यज्ञेनेत्यादिवाक्यं शतपथविहितं कर्मवृन्दं गृहीत्वा स्वोत्पत्याम्नानसिद्धं पुरुपविविदिपामात्रसाध्ये युनक्ति ॥ ६४ ॥

योजना--एकाहाहीनसन्नद्वयविधिविहितानेककर्मानुभावध्वस्तस्वान्तोपरोधाः कथमपि चिहित्वां लभन्ते । यज्ञेनेत्यादिवाक्यं स्वोत्पत्त्याम्नानसिद्धं शतपथविहितं कर्मवृन्दं

गृहीत्वा पुरुषविविदिषामात्रसाध्ये युनक्ति ॥ ( स्त्रग्धराच्छन्दः ) ॥

योजिताय — <sup>१</sup>एकाह, श्रहीन, द्विविध सन्नादिकर्मी के विधि वाक्यों से विहित श्रनेक कर्मों के अनुष्ठान से जिन पुरुषों की श्रन्तः करणवर्ती विध्न-वाधाएं निवृत्त हो जाती हैं, उन से ही किसी प्रकार ( अनन्तजन्मोपार्जित पुण्य के प्रभाव से ) आत्मदर्शन की लॉलसा उत्पन्न होती है। "यझेन दानेन" ( बृ० ४।४।२३ ) यह वाक्य शत्पथश्रुतिविहित एकाहादि कर्भ-समूह का विविदिषारूप साध्य के उद्देश्य से विधान करता है।

भावितार्थ-पुरुष में विविदिषा उत्पन्न होने का क्रम यह है कि इस अनादि संसारकी उत्ताल तरङ्गों पर इस जीव की जीवन नौका बराबर लहराती चली आ रही है। इस लम्बे

१ एकाह—जिस सोमयाग में एक ही सुत्याकाल ( श्रिभिषव-दिन ) होता है, उसे एकाह श्रीर जिस में कई सुत्या दिन होते हैं; उसे ब्रहीन कहा जाता है। सत्र कर्म में ऋत्विक् ही यजमान होते हैं उस याग से जन्य फल के सब समान भोका होते हैं।

जीवन में जीव ने कई बार उचित वर्णश्रम में जन्म ले, जीवन भर वेद-विहित कर्मों का सम्यक् अनुष्ठान भी किया होगा। उससे जिस पुरुष के चित्त-मल दूर हो जाते हैं, उसके नितान्त निर्मल अन्तस्तल पर आत्म-दर्शन की उत्कृष्ट अभिलाषा का उदय होता है। निखिल कर्मों का विनियोग आत्म-दिद्या-प्रतिबन्धक पाप की निवृत्ति में किस वाक्य ने किया ? इसका उत्तर है—यहोनेत्यादि "तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्त यहोनण (बृह् अ।।।२२) यह श्रुति समस्त कर्मों का उपयोग विविदिषा (आत्मदर्शन की इच्छा) में बताती है। स्वर्गादि के उद्देश्य से विहित कर्मों का उपयोग विविदिषा में कैसे होगा? इस प्रश्न का उत्तर है—स्वोत्पत्तीत्यादि। अर्थात् प्रत्येक कर्म का उत्पत्ति-वाक्य केवल कर्म-स्वरूप का बोधक होता है। और अधिकार-वाक्य फल-सम्बन्ध बताता है। उत्पत्तिवाक्य से बोधित एक ही कर्म का विनियोग विभिन्न अधिकार-वाक्य विभिन्न फलों के उद्देश्य से कर सकते हैं। इसे ही "संयोग पृथक्त्व" न्याय कहा जाता है। प्रकृत में उत्पत्ति वाक्य से अवगत यज्ञादि का ही विनियोग 'यहोन'—यह श्रुति अन्तःकरण की ग्रुद्धि में कर रही है; स्वर्गादि में विनियुक्त कर्मों का नहीं कि विनियुक्त-विनियोगादि दोष की सम्भावना हो। इस प्रकार इस शास्त्र का मुमुज्ज एक ऐसा अधिकारी मिल जाता है कि जिसके लिये इसका आरम्भ सार्थक हो जाता है।। ६४।।

अभी तक यह सिद्ध किया गया कि इस ब्रह्मविचार शास्त्र के विषय प्रयोजन सम्भव हैं, पूर्वभीमांसा से गतार्थाता भी नहीं और विशिष्ट अधिकारी का लाभ भी हो जाता है, इसलिये इस शास्त्र का आरम्भ करना चाहिये। अब ब्रह्म विचार के लिए जिज्ञासु का प्रथम कर्तव्य दिखाते हैं—

### उपससाद चतुष्टयसाधनो निशितबुद्धिरशुद्धिपरिचयात्। विविदिषुर्विहितैर्विविधाध्वरैः-

विदितवेद्यतमं विधिवद् गुरुम् ॥ ६५ ॥

योजना—विहितैः विविधाध्वरैः ऋगुद्धिपरिच्चयात् निशितबुद्धिः चतुष्टयसाधनो विवि-

दिषु विदितवेद्यतमं गुरुं विधिवत् उपससाद ॥ ( द्रतविलिम्बतच्छन्दः ) ॥

योजितार्थं—विधि-विहित विविध कर्मों के अनुष्ठान से जिसके अन्तःकरण का जाड्य परित्तीण हो गया है, ऐसा कुशाप्रबुद्धि अधिकारी साधन-चतुष्ट्य से सम्पन्न मुमुत्तु ब्रह्म-निष्ठ गुरु की शरण में विधिपूर्वक जाता है।।

भावितार्थ—"तद्विज्ञानार्थं गुरुमेवाभिगच्छेत्" ( मुण्ड० २।१२ ) इस श्रुति की आज्ञा से मुमुच्च योग्य गुरु के चरणों में उपस्थित होता है। मुमुच्च शिष्य और आचार्य के विशे-

१. "एकस्य तूभयत्वे संयोगपृथक्त्वम्" (कैं॰ स्॰ ४।३।५) त्रर्थात् एक ही द्रव्यादि के उभयार्थत्व में श्रिधिकार वाक्यों का भिन्न-भिन्न होना ही नियामक है। जैसे कि 'द्रष्टना जुहोति' वाक्य से दिध में क्रत्वर्थता श्रीर 'द्रध्तेन्द्रियकामस्य जुहुयात्'—इस वाक्य से दिध में पुरुषार्थत्व का विधान होता है। वैसे ही प्रकृत में 'यजेत स्वर्ग कामः' श्रादि वाक्यों से यागादि में स्वर्गार्थत्व श्रीर 'यरोन' इस श्रुति से श्रुन्तःकरण् श्रुद्धवर्थत्व का प्रतिपादन होता है।

षणों से व्यक्त कर दिया कि योग्य शिष्य ही योग्य गुरु की शरणमें विधिवत् उपस्थित होकर पूर्ण लाभ उठा सकता है ॥ ६५ ॥

मुमुचु का स्वरूप क्या है ? निरितशय सुखेच्छु ? या निखिल अनर्थ-निवर्तनेच्छु ? निरितशय सुख अनुभूत न होने से इच्छा का विषय नहीं हो सकता और सकल अनर्थ निवृत्ति में स्वतः कामना होती नहीं। अतः अधिकारी के स्वरूप का निरूपण नहीं हो सकता—इस आचेप का समाधान है—

इह जगित हि सर्व एव जन्तुः
निरतिशयं सुखग्रुत्त मं ममास्तु ।
व्युपरमतु तथोपघातरूपं
विषयजदुःखमिति स्पृहां करोति ॥ ६६ ॥

योजना—इह हि जगित सर्व एव जन्तुः सम निरित्तशयं सुखम् अस्तु तथा उपघातरूपं विषयजदुखम् उपरमतु इति स्पृहां करोति ॥ ( श्रीपच्छन्दिसकच्छन्दः )॥

योजिताय --इस जगत् में सभी जीव "मुमे निरितशय सुख हो" श्रीर विषय-जन्य

सकल दुःख निवृत्त हों--ऐसी कामना करते हैं॥

भावितार्थ — 'हि' पद प्रसिद्धार्थिक है। अर्थात् यह बात समस्त प्राणियों में नितान्त प्रसिद्ध है कि सभी प्राणी परमानन्द का लाभ और अनर्थभूत दुःख की निवृत्ति करना चाहते हैं। जिसमें यह इच्छा पाई जाती है, वह मुमुचु है। उसी के लिये इस ब्रह्मिचार-रूप शास्त्रकी प्रवृत्ति हुई है॥ ६६॥

मुमु ज्ञ वह है, जिसमें मुमुत्ता पाई जाय। निरितशय सुख-प्राप्ति तथा ऋखिलानथै-निवृत्ति की इच्छा होने से भी क्या हुआ ? इस शङ्का को दृर करने लिए कहा जाता है--

निरतिशयसुखं च दुःखजात-व्युपरमणं च वदन्ति मोच्चतत्त्वम् । उभयमपि जनोऽभिवाञ्ख्यतीति

स्फुटतरमस्य सदार्शस्त मोचवाञ्छा ॥ ६७ ॥

योजना—निरितशयसुखं दुःखजातव्युपरमणं च मोच्चतत्त्वं वद्ति । जनः उभयमि श्रमिवाञ्छतीति स्फुटतरम् श्रस्य सदा मोच्चवाञ्छा श्रस्ति ॥ (श्रौपच्छन्द्सिकच्छन्दः)।

योजिताय — निरतिशय मुख और निखिल दुःख की निवृत्ति को ही मोच्चतत्व कहते हैं। जीव उन दोनों को चाहता है, श्रतः स्पष्ट रूप से इसे सदा मोच्च की इच्छा है।

भाविताय ——निरितिशय सुख और निखिल दुःख के अभाव का नाम ही मोच है। उसकी इच्छा ही मुमुचा कहलाती है। अतः निरितिशयसुख और निखिल दुःख-निवृत्ति की कामनावाला व्यक्ति मुमुच ही होता है। यहां 'जन' शब्द से यह व्यक्त कर दिया कि प्राणिमात्र में जब उक्त इच्छा पाई जाती है; तब विवेक वैराग्यादि साधन-सम्पन्न पुरुष में ता अवश्य ही होगी।

यद्यपि मोच्न अनुभूत नहीं, अतः उसकी इच्छा नहीं हो सकती। तथापि अनुभूत पदार्थ की ही इच्छा होती है ऐसा कोई नियम नहीं, क्योंकि अननुभूत स्वर्ग, राज्यादि की इच्छा होती ही है। अतः अनुभूत-जातीय में इच्छा माननी पड़ेगी। फिर तो अनुभूत विषय-जन्य सुख के सजातीय मोच सुख में भी इच्छा का सामञ्जस्य हो जाता है।। ६७॥

अनुभूत-जातीय की इच्छा होती है—यह मान लेने पर भी मोच में अनुभूत-विषय-जन्य सुख का साजात्य नहीं माना जा सकता, क्योंकि मोच सुख में कोई प्रमाण नहीं, इस आशङ्का को दूर करते हैं -

> उभयमपि परमात्मनः स्वरूपं विमलचिदेकरसं स्वयंप्रकाशम् । इति भवति विना प्रमाणमस्मि– न्तुदितनयादभिवाञ्छनोपपत्तिः ॥ ६८ ॥

योजना--उभयमि परमात्मनः विमलिचिदेकरसं स्वयं प्रकाशं स्वरूपम् इति प्रमाणं विना अस्मिन् उदितनयादु अभिवाञ्छनोपपत्तिः भवति ।। ( श्रौपच्छन्द्सिकच्छन्दः ) ॥

योजितार्थ -- (उक्त सुख तथा दुःख-निवृत्ति) दोनों ही परमेश्वर के विमल किन्मात्र स्वयं प्रकाश स्वरूप हैं, इसिलये प्रमाण के विना भी इस (मोत्त) की उक्त

प्रकार से इच्छा उपपन्न हो जाती है।

भावितार्थ — मोत्त का स्वरूप है — निरितशय सुख-प्राप्ति श्रौर निखिल दुःख-निवृत्ति । वे दोनों ही ब्रह्म का स्वरूप ही हैं। तत्व-ज्ञान से उस स्वरूप का श्राविभीव होता है। वह स्वरूप स्वयं प्रकाश है, उसमें किसी प्रकार के प्रमाण की श्रपेत्ता ही नहीं। श्रतः पूर्वोक्त (इलोक ६६ में कथित) प्रकार से मोत्तविषयणी इच्छा बन जाती है।। ६८॥

यदि कथित सुख त्र्यौर दुःखाभाव की इच्छा का ही नाम मुमुत्ता है। तब तो सभी प्राणी मोत्तोपाय की ही खोज क्यों नहीं करते ? क्योंकि वह इच्छा तो स्वभावतः सभी प्राणियों में देखी जाती है, इस प्रकार के त्रात्तेप का समाधान है—

कर्मकाण्डकृतबुद्धिशुद्धित-स्तर्किते च खलु मोचवस्तुनि । अर्थिताऽस्य घटते प्रयोजक-

ज्ञाननुन्नमनसो महात्मनः ॥ ६६ ॥

योजना—प्रयोजकज्ञाननुन्नमनसः श्रस्य महात्मनः कर्मकाण्डकृतबुद्धिशुद्धितः तर्किते

मोच्चवस्तुनि अर्थिता घटते च ॥ ( <sup>१</sup>रथोद्धताच्छन्दः ) ॥

योजितार्थ--प्रयोजक ज्ञान (अवणादि में प्रवर्तक वेदान्तवाक्य-जन्य आपात ज्ञान) से जिस पुरुष के मन में पेरणा आ चुकी है, ऐसे किसी ही महापुरुष में विविध कर्मों के अनुष्ठान से बुद्धि के शुद्ध हो जाने पर अपने कृते हुए मोच्च सुख की कामना होती है।

भावितार्थ — मोत्त-मार्ग के सभी अधिकारी नहीं होते, अपि तु अनन्तजन्मोपार्जित पुण्य-प्रभाव से किसी ही पुरुष के हृद्य में वेदाध्ययन के समय 'आत्मा वाऽरे द्रष्टव्यः

१. 'राजराविह रथोद्धता लगौ' ( वृ० ३।२६ ) श्रर्यात् जिस पद्य के प्रत्येक चरण् में क्रमशः एक रगण्, एक नगण्, एक रगण्, एक लघु तथा एक गुरु वर्णं हो, उसे रथोद्धता कहते हैं।

प्र सं० शा०

श्रोतन्यः ( बृह्० २।४।५ ) त्रादि वेदान्तवाक्यजन्य ज्ञान प्रेरणा देता है कि त्रात्म-दर्शन हमारा चरम ध्येय है, उसके लिए यत्न होना चाहिए। इस सूच्म प्रेरणा के लिए वह व्यक्ति विविध कर्मों का अनासक्तभाव से अनुष्ठान करता है। उससे उसकी बुद्धि नितान्त निर्मल श्रीर सूद्रम हो जाती है। तब वह क्रमशः विवेक, वैराग्य, शम, द्म, उपरित, तितिचा, श्रद्धा श्रीर समाधान की सोपान-परम्परा पर चढ़ता हुआ आत्म-तर्कित निरतिशय सुखस्वरूप-मोत्त की उत्कट कामना का सुपात्र वनता है। ऐसा कोई मुमुद्ध ही मोत्त-मार्ग में अपसर होने का सौभाग्य प्राप्त किया करता है। सभी प्राणियों को यह सौभाग्य कैसे मिल सकता है कि भेड़िया धसान मचाते हुए वहाँ सहसा पिल पड़े ? ॥ ६६ ॥

यदि अधिकारी पुरुष में पुण्य-प्रताप से मुमुत्ता अपने आप उत्पन्न होती है, तब आत्मज्ञान भी स्वयं प्रकट हो जायगा। उसके लिए गुरु की शरण में जाने की क्या

अवश्यकता ? इस सन्देह को दूर किया जाता है-

धर्मनिर्णयनिमित्तिसिष्यते

वेदवित्परिषदेव मानवे।

तद्वदत्र गुरुगाऽस्य संगति-

स्तेन चास्य घटतेऽर्थिता गुरौ ॥ ७० ॥

योजना-मानवे वेदवित्परिषदेव धर्मनिर्णयनिभित्तमिष्यते, तद्वदत्र अस्य गुरुणा

सङ्गतिः, तेन च अस्य गुरौ अर्थिता घटते॥ ( रथोद्धताच्छन्दः )

योजितार्थ — ( जिस प्रकार ) मानव धर्मशास्त्र में वेद्ज्ञों की परिषत् ही धर्म-निर्णय में प्रमाण मानी गई है; उसी प्रकार यहाँ मुमुद्ध के लिए गुरूपसदन अनिवार्य है, अतः मुमुद्ध में गुरूपसदन की कामना उचित ही है।।

भाविताथ - मनुस्मृति में कहा है-

ऋग्वेद्विद् यजुर्विच सामवेद्विदेव च।

ज्यवरः परिषज्ज्ञेया धर्मसंशयनिर्णये ॥ ( मनु० १२।११२ )

श्रर्थात् तीन से श्रधिक वेदवेत्तात्रों का समूह एक ऐसी परिषत् है, जिसपर धर्म-संशय का निर्णय करना निर्भर है। उसी प्रकार इस ब्रह्मशास्त्र में भी सन्दिग्ध ब्रह्म का निर्ण्य गुरु-शरण में ही अधिकारी कर सकेगा। श्रुति स्पष्ट कहती है- आचार्यवान् पुरुषो वेद? ( छां० ६।१४।२ ) त्रर्थात् त्राचार्योपासक मुमुद्ध ही यथावत् ब्रह्म-ज्ञान प्राप्त किया करता है । ब्रह्मनिर्ण्य एक नितान्त सूच्म तत्त्व है, जो वहुश्रुत तत्त्वद्रष्टा श्राचार्य से विचार विनिमय के विना निर्णय नहीं हो सकता ॥ ७० ॥

'अथातो ब्रह्मजिज्ञासा' ( ब्र० सू० १।१।१ ) इस सूत्र से अधिकारी का निरूपण व्यर्थ है; क्योंकि 'त्रथातो धर्मजिज्ञासा'े (कै० सू० १।१।१) — इस पूर्वमीमांसा के प्रथम सूत्र से ही उसका लाभ हो जाता है-इस त्राचेप का समाधान है-

यः कर्मकाएडविषयेऽभिहितोऽधिकारी सोऽयं प्रदृत्तिषु निवृत्तिषु तुल्यरूपः। अत्राभिधित्सितविशेषसपूरायुक्तोऽ-

साधारणस्त्वभिमतः पुरुषो निवृत्तौ ॥ ७१ ॥

योजना—कर्मकाण्डविषये योऽधिकारी श्रमिहितः सोऽयं प्रवृत्तिषु निवृत्तिषु तुल्यरूपः । श्रत्र निवृत्तौ तु श्रमिधित्सितविशेषणपूगयुक्तः श्रसाधारणः पुरुषः श्रमिमतः॥ (वसन्ततिलकाच्छन्दः)॥

योजितार्थ — कर्मकाण्ड के अनुष्ठान में जो अधिकारी कहा गया है, वह प्रवृत्ति और निवृत्ति में साधारण है। किन्तु इस निवृत्ति शास्त्र में विविद्यात विवेकादि विशेषणों

से युक्त पुरुष असाधारण अधिकारी अभिमत है।।

भावितार्थ — कर्मकाण्ड में जो 'अर्थी विद्वान् समर्थः शास्त्राप्युंदस्तः' अर्थात् स्वर्गादिकामनावान्, वेदवेता, समर्थे और शास्त्र से अनिराकृत व्यक्ति अधिकारी माना गया
है; वह अग्निहोत्रादि प्रवृत्तिकर्मी और कलझ-भद्याणादि निषिद्ध पदार्थों की निवृत्ति में तुल्य
ही होता है; क्योंकि अग्निहोत्रादि में प्रवृत्त व्यक्ति के कलझ-भद्यण-निवृत्ति का उछङ्गन करने
पर और कलझ-भद्यण से निवृत्त पुरुष के अग्निहोत्राद्यनुष्ठान का उछङ्गन करने पर प्रत्यवाय तुल्य ही होता है। किन्तु ब्रह्मविचार-शास्त्र का अधिकारी विलद्मण है। अर्थात् विवेक,
वैराग्यादि साधनों से युक्त पुरुष कर्मानुष्ठान छोड़कर ब्रह्मविद्यामात्र-परायण होता है, जो
कि पूर्वोक्त साधारण अधिकारी की अपेद्मा असाधारण है, अतः इस असाधारण अधिकारी
का लाभ करने के लिए 'अथातो ब्रह्मजिज्ञासा' की आवश्यकता है।। ७१।।

ब्रह्ममीमांसा शास्त्र में भी दो प्रकार के कर्म देखे जाते हैं—श्रवणादि का श्रतुष्ठान प्रवृत्ति-कर्म तथा श्रग्निहोत्रादि-त्याग रूप निवृत्ति-कर्म । दोनों में विवेकादिसाधन-सम्पन्न पुरुष भी साधारण ही है, श्रसाधारण कैसे ? इस शङ्का का समाधान है—

शास्त्रं प्रवृत्तिषु निवृत्तिषु तुल्यरूपं साधारणस्यं पुरुषस्य पुराभ्यधायि । त्रत्रोच्यते सकलकर्मनिवृत्तिमाजः सर्वं निवृत्तिविषयं श्रवणादिशास्त्रम् ॥ ७२ ॥

योजना—पुरा प्रवृत्तिषु निवृत्तिषु साधारणस्य पुरुषस्य तुल्यरूपं शास्त्रम् अभ्यधायि । सकलकर्मनिवृत्तिभाजोऽस्य सर्वे अवणादिशास्त्रम् निवृत्तिविषयम् उच्यते ॥

(वसन्ततिलकाच्छन्दः)

योजितार्थं —पहले प्रवृत्ति तथा निवृत्ति में साधारण अधिकारी पुरुष के लिए तुल्य-रूप 'यजेत' 'न हिंस्यात' आदि कर्मकाण्ड शास्त्र का प्रतिपादन किया और सकलकर्म-निवृत्ति-योग्य साधनचतुष्टय-सम्पन्न अधिकारी के लिए समस्त श्रवणादि ('श्रोतव्यो मन्तव्यः' आदि ) शास्त्र निवृत्तिविषयमात्र का प्रतिपादन करने के लिए कहा जाता है।।

भावितार्थ — पूर्व मीमांसा के त्राचार्य महिष जैमिन ने प्रवृत्ति तथा निवृत्ति कर्मों में समानरूप से रागवान् को त्राधिकारी मानकर प्रवृत्ति-निवृत्ति के उपयोगी शास्त्र का उपदेश किया है। किन्त उत्तरमीमांसा के त्राचार्य महिष वादरायण ने विरक्त त्राधिकारी के लिए शुद्ध निवृत्ति-विषयक श्रवणादि शास्त्र की रचना की है। त्रातः धर्ममीमांसा तथा ब्रह्म-मीमांसा—दोनों शास्त्र भिन्न हैं, एक नहीं।। ७२।।

धर्ममीमांसा और ब्रह्ममीमांसा—दोनों शास्त्रों का भेद विषय-भेद से ही हो जाता है; अधिकारी-भेद सिद्ध करने की क्या आवश्यकता ? इस शङ्का का समाधान है—

## शास्त्रद्वैविध्यदृष्टेर्द्विविधमधिकृतेर्भेद्मप्याश्रयन्ते तद्द्वैविध्योपलब्धेः पुरुषमधिकृतं शास्त्रयोर्भिन्नमाहुः । शास्त्रार्थद्वित्वहेतोः पुरुषमधिकृतं तद्गतं चाधिकारं नोचेद्भिन्नं प्रतीयुर्द्विविधमिह वृथा शास्त्रमापाद्यते हि ॥ ७३ ॥

योजना—शास्त्रद्वैविध्यद्वष्टेः अधिकृतेः द्विविधं भेदमाहुः । तद्द्वैविध्योपलब्धेः शास्त्रयोः अधिकृतं पुरुषं भिन्नमाहुः । चेत् शास्त्रार्थद्वित्वहेतोः अधिकृतं पुरुषम् तद्गतम् अधिकारं च भिन्नं न प्रतीयुः; इह हि द्विविधं शास्त्रं वृथा आपद्यते ॥ (स्रग्धराच्छन्दः )॥

योजितार्थ —शास्त्रों में दो भेद देखकर उनके अधिकारों में भी दो भेद किया करते हैं। उनके अधिकारों में दो भेद देखकर दोनों शास्त्रों के अधिकारी पुरुषों में दो भेद किया करते हैं। शास्त्रों के विभिन्न दो विषय देखकर भी अधिकृत (शास्त्र), अधिकारी पुरुष और पुरुषगत अधिकार को यदि भिन्न न माना जाय, तो द्विविध शास्त्र व्यर्थ हो जाते हैं।

भावितार्थं — जैसे "चित्रया यजेत् पशुकामः", "कारीर्या वृष्टिकामो यजेत" इन दो विधिवाक्यों को परस्पर भिन्न देखकर उनके प्रतिपाद्य अर्थों के अनुष्ठानार्थ पशुकामनादि अधिकारों का भेद सिद्ध होता है। अधिकार-भेद से अधिकारी पुरुषों का भेद होना अदिक्वार्य हो जाता है। वैसे ही धर्ममीमांसा तथा ब्रह्ममीमांसा—इन दो भिन्न शास्त्रों को देख कर उनमें प्रवेश पाने के लिए राग और वैराग्यरूप अधिकारों का भेद होता है। अधिकार-भेद से रक्त तथा विरक्त अधिकारियों का भेद होता है। उक्त दोनों शास्त्रों का भेद कैसे है? इस प्रश्न का उत्तर है शास्त्रार्थेद्वित्वहेतोः। अर्थात् दोनों शास्त्रों के धर्म और ब्रह्मरूप विषय भिन्न हैं। अतः उन शास्त्रों का भेद अधिकारियों का भेद तथा अधिकारों का भेद मानना ही होगा। अर्थ-भेद होने पर भी यदि शास्त्र, अधिकारी और अधिकार का भेद न माना जाय, तव तो दोनों शास्त्र पुनरक्तमात्र तथा व्यर्थ हो जायंगे।। ७३।।

श्रभी कहा गया कि धर्ममीमांसा ब्रह्ममीमांसा दोनों शास्त्रों का भेद है, क्योंकि एक शास्त्र (धर्ममीमांसा) का विषय प्रवृत्ति-निवृत्ति दोनों हैं श्रौर दुसरे (ब्रह्ममीमांसा) का विषय केवल निवृत्ति है। वहां सन्देह होता है कि ब्रह्ममीमांसा में भी यम नियमादिरूप प्रवृत्ति का भी प्रतिपादन किया गया है, केवल निवृत्ति का ही नहीं, इस सन्देह को दूर करते हैं—

यमनियमविधानैर्वाङ्मनः कायचेष्टा-

व्युपरमण्विशेषैः कथ्यते न प्रवृत्तिः । यदि भवति कदाचित्काचिद्स्य प्रवृत्तिः

श्रुतिविहित्तिवृत्तेः कर्मण्ं कत्थनं स्यात् ॥ ७४ ॥

योजना—अशेषैः यमनियमविधानैः वाङ्मनःकायचेष्टाव्युपरमणं कथ्यते, प्रवृत्तिः न । यदि अस्य कदाचित् काचित्। प्रवृत्तिः स्यात् ; कर्मणां श्रुतिविद्दितनिवृत्तेः कत्थनं स्यात् ॥ (मालिनीछन्दः)॥

योजितार्थं — यम नियमादि विधायक निखिल वाक्यों से कायिक, वाचिक ऋौर मानसिक प्रवृत्तियों का निषेधमात्र किया जाता है, प्रवृत्ति का विधान नहीं किया जाता। यदि इस (मुमुज्ज) की कदाचित् कोई प्रवृत्ति विहित होगी, तब (मुमुज्ज के लिए) निखिल कर्मों की श्रुति-विहित निवृत्ति की वृथा रलाघा (वाध) हो जायगी।।

भावितार्थ — यहां यम का ग्रहण दृष्टान्त रूप में ग्रहण किया गया है। अर्थात् अहिंसादि यमों के विधायक शास्त्र का जैसे हिंसादि-निवृत्ति में तात्पर्य होता है। वैसे ही स्वाध्यायादि नियम-विधायक "श्रोतव्यः" आदि वाक्यों का भी स्वभाव-सिद्ध बर्हिमुख प्रवृत्ति की निवृत्ति में ही तात्पर्य होता है, किसी प्रकार की प्रवृत्ति में नहीं। अन्यथा 'यद-हरेव विरजेत् तदहरेव प्रव्रजेत्' (जाबालोप० ४) आदि निखिल कर्म-त्याग-विधायक श्रुतियों के साथ विरोध उपस्थित होगा। मुमुद्ध-विषयक सन्यास शास्त्र में किसी प्रकार का प्रवृत्ति-विधान सम्भव नहीं। इस श्लोक में 'अस्य' पद का अन्वय 'निवृत्ति' के साथ भी कुछ विद्वान् किया करते हैं। अस्य = इस मुमुद्द के निखिल कर्मों का श्रुति ने जो त्याग विधान किया है, उसका (कत्थनं) (व्यर्थश्लाघा) बाध या विगर्हण या पीडन होगा। १७४।।

'श्रोतन्यः' आदि शास्त्र यदि श्रवणादिका विधान न करते, तब ब्रह्म-जिज्ञासु की उसमें प्रवृत्ति कैसे होगी ? अन्वय-न्यतिरेक के आधार पर श्रवणादि में प्रवृत्ति विना विधि वाक्य के नहीं बन सकती। अतः 'श्रोतन्यः' आदि शास्त्र केवल निवृत्ति-विषयक ही है—यह कहना असंगत है। इस आन्तेप का समाधान है—

त्रौदासीन्यविशेषमेव हि परब्रह्मात्मधीजन्मने शास्तीदं श्रवणादिशास्त्रमम्रुना त्वाचिप्यते व्यापृतिः। तां तां व्यापृतिमन्तरेण घटते सा सा न शास्त्रार्थधी-रित्यर्थाल्लशुनादिभचणगतौदासीन्यबोधादिव ॥ ७५ ॥

योजना—इदं अवणादिशास्त्रं परब्रह्मात्मधीजन्मने श्रौदासीन्यमेव शास्ति। श्रमुना तु व्यापृतिः श्राचिष्यते। तां तां व्यापृतिमन्तरेण सा सा शास्त्रार्थधीः न घटते, इति श्रर्थात् (अवण-प्रवृत्ति-सिद्धिः) लशुनादिभन्नणगतौदासीन्यवोधात् (भन्नण-त्रिरोधि-सङ्कल्पादि-

सिद्धिः) इव ॥ (शाद लिवकीडितम्)॥

योजिताथ — यह अवणादि शास्त्र ब्रह्मसाचात्कार की उत्पत्ति के लिए (अनात्म-चिन्तन से) औदासीन्यमात्र का विधान करता है। इस ( औदासीन्य) के द्वारा (अवणादि व्यापार का त्राचेप किया जाता है, क्योंकि अवणादि व्यापार के बिना ब्रह्मात्म-साचात्कार नहीं हो सकता। अतः अर्थापत्ति से अवणादि-प्रवृत्ति की सिद्धि वैसे ही हो जाती है, जैसे लशुनादिभच्चणके औदासीन्य-बोधसे (भच्चण-विरोधी सङ्कल्पादि व्यापार आचिप्त होता है)।।

भावितार्थ — श्रोदासीन्यविशेषका श्रर्थ है — श्रनात्मश्रवणादिरूपका श्रभाव। इस श्रभाव या निवृत्ति का ही उपदेश श्रवणादिशास्त्र करते हैं, श्रवणादि प्रवृत्ति का नहीं। हां, इस श्रोदा-सीन्य के द्वारा श्राचिप्त श्रवणादि में मुमुन् की प्रवृत्ति घट जाती है। श्रर्थापत्ति का स्वरूप दिखाते हैं — तां ताम श्रादि से। श्रवण, मननादिरूप व्यापार के बिना (शास्त्रार्थधीः) श्रवनात्मचिन्तन-निवृत्तिरूप शास्त्राभिष्रेत श्रर्थ का ज्ञान नहीं बन सकता। श्रर्थात् स्वभाव सिद्ध श्रनात्म-चिन्तन से तब तक कोई उदासीन नहीं रह सकता, जब तक उसके विरोधी श्रात्म-चिन्तन को न श्रपनाये। "श्रात्मा वा श्ररे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो निद्ध्यासितव्यः" (बृह० २।४।५) यह वाक्य परिसंख्या विधि भी माना जा सकता है, जिसके द्वारा श्रनात्म-चिन्तन की निवृत्ति का लाभ श्रसंगत नहीं। जैसे 'पञ्चपञ्चनखा भन्त्याः' श्रादि विधि—वाक्य मन्नण का विधान नहीं करते; क्योंकि वह रागतः प्राप्त है। किन्तु शशकादिपञ्चातिरिक्त

वानरादि पद्धनखों के भन्नण की निवृत्ति का प्रतिपादन करते हैं। 'लशुनं न भन्नयेत्' 'न कलञ्जं भन्नयेत्' त्रादि वाक्यों का उदाहरण त्रान्तेपांश में ही दिया गया है। त्रर्थात् जैसे लशुन-भन्नण से तव तक निवृत्ति (उदासीनता) नहीं हो सकती, जब तक उसमें दोष-दर्शनादि विरोधी व्यापार को न त्रपनाएं। वैसे ही प्रकृत में भी ॥ ७५॥

सन्देह होता है कि अवणादि-शास्त्र निवृत्तिमात्र के विधायक हैं ? या तद्नुकूल अवणादि-प्रवृत्ति के ? प्रथम पद्म में अवणादि शास्त्र व्यर्थ हो जाता है, क्यों कि निखिल निवृत्ति का विधान, 'यदहरेव विरजेत'—इस सन्यास वाक्य से ही विहित है। दूसरे पद्ममें अवणादिशास्त्र को भी प्रवृत्तिविषयक मानना पड़ता है। इस सन्देह को दूर करते हैं—

त्रौदासीन्ये वोधिते शास्त्रवृन्दै-

रर्थादसमात्प्रच्युतस्यास्त्यनर्थः ।

इत्यालोच्य प्रच्युते प्रापकस्य प्रावल्येऽर्थे प्रातिलोम्यं विधत्ते ॥ ७६ ॥

योजना—शास्त्रवृन्दैः श्रौदासीन्ये वोधिते (सित ) श्रस्माद् श्रर्थात् प्रच्युतस्य श्रमर्थः इत्यालोच्य श्रवणादि शास्त्रम् प्रच्युतेः प्रापकस्य प्राबल्येऽथे प्रातिलोम्यं विधत्ते ॥ (शालिनीच्छन्दः)॥

योजितार्थ—सन्यास-विधायक अनेक शास्त्रों से औदासीन्य का विधान हो जाने पर इस ( औदासीन्यरूप) अर्थ से स्वलित पुरुष को अनर्थ (पाप) होगा—यह दृष्टि में रखकर ( अवणादि शास्त्र ) स्वलन-प्रापक रागादि की उत्कटता का अभिभवमात्र विधान करता है।

भावितार्थ — "यदहरेव विरजेत्" (जावालो० ४) 'त्यागेनैके अमृतत्वमानशुः' (कै०३) आदि सन्यास-विधायक शास्त्रों से सन्यास विहित है। उस सन्यास से मुमुद्ध यदि गिर जाता है, तब महान् अनर्थ (नरकादि) होगा—यह ध्यान में रखकर 'आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः' आदि शास्त्र उस राग की उत्कटता का अभिभव विधान करते हैं, जो राग सन्यास की प्रच्युति (स्खलन) का प्रापक है। उस अभिभव की अन्यथानुप-पत्ति से मुमुद्ध अवगादि में स्वयं ही प्रवृत्त होता है, अवगादि शास्त्र प्रवृत्ति-वोधक नहीं।

त्राव इस पद्य से अन्थकार पूर्वोक्त दृष्टान्त को स्पष्ट करता है—'लशुनं न भच्चयेत्' आदि शास्त्रों के द्वारा लशुन-भच्चण-गत इष्टसाधनत्त्वाभावरूप औदासीन्य का बोध करा देने पर यह निश्चय हो जाता है कि इस औदासीन्य से गिरे हुए अर्थात् लशुन-भच्चण करने वाले का अवश्य नरक-पात होगा। अतः उक्त (प्रस्थुतेः प्रापकस्य प्राबल्ये) भच्चणजनक राग उत्कट न हो जाय इसके लिये मुमुद्ध स्वयं (प्रातिकोम्यं विधन्ते ) यत्न करता है। इस प्रकार जैसे लशुनादि-भच्चण में प्रवर्तक, रागादि की निवृत्ति के लिए विधि के बिना ही यत्न किया जाता है, वैसे ही अनात्म-अवण-प्रयोजक रागादि की निवृत्ति के लिए आत्मअवणादि में विधि के बिना स्वयं ही प्रवृत्ति होती है॥ ७६॥

त्रौदासीन्यरूप सर्व क्रिया-निवृत्ति में ही सब विधिवाक्यों का तात्पर्य क्यों माना जाता है ? साचात् स्वशक्यार्थ प्रवृत्ति-प्रतिपादन में क्यों नहीं माना जाता ? इस शङ्का का समाधान है—

### श्रौदासीन्यं बोधयच्छास्त्रमेत-न्नित्यं पथ्यं बोधयत्यस्य पुंसः । पथ्यादस्मात्प्रच्युतस्यास्त्यपथ्यं बुद्ध्वापथ्यप्रातिलोम्ये वातेत ॥ ७७ ॥

योजना—एतच्छास्त्रम् श्रौदासीन्यं बोधयत् श्रस्य पुंसः नित्यं पथ्यं वोधयति । श्रस्मात् पथ्यात् प्रच्युतस्य श्रपथ्यम् श्रस्ति (इति) बुद्ध्वा श्रपथ्यप्रातिलोम्ये यतेत ॥ (शालिनीच्छन्दः)।।

योजितार — श्रौदासी न्य का बोध कराता हुआ शास्त्र इस (मुमुचु) पुरुष का नित्य ही पथ्य (हित) बताता है। इस पथ्य से विचलित पुरुष का श्रहित होता है

(यह ) जानकर अहित का अवरोध करने के लिए पुरुष स्वयं यत्न करेगा।।

भावितार्थं—"शास्त्रं हितशासनात्" के अनुरूप 'श्रोतन्यः' आदि शास्त्र अनात्म-विचार-वर्जनरूप उस महान् हित का बोधक है जोकि ज्ञान के द्वारा मोच का साधन होता है। अधिकारी पुरुष को भली प्रकार यह ज्ञान है कि मैं इस औदासीन्य से यदि गिर गया तो संसाररूप अनर्थ परम्परा में पड़ जाऊंगा। इस लिये वह स्वयं ही अपध्य प्रतिरोध के लिए श्रवणादि में प्रवृत्त हो जाता है। शास्त्र के लिए यह आवश्यक ही नहीं रह जाता कि वह श्रवणादि में प्रवर्तक हो॥ ७०॥

अवणादि शास्त्र की निवृत्तिपरक ही व्याख्या करनी होगी, अन्यथा पूर्वभीमांसा से विरोध होगा—

## वृत्ता प्रवर्तकनिवर्त्तकशास्त्रसिद्धचै षष्ठे प्रवृत्तिविनिवृत्त्यधिकारिचिन्ता । अत्रैकमेव तु निवृत्त्यधिकारमार्ग-

माश्रित्य सूत्रकृद्थात इति प्रवृत्तः ॥ ७८ ॥

योजना—षष्ठे प्रवर्तकनिवर्तकशास्त्रसिद्ध्ये प्रवृत्तिनिवृत्त्यधिकारिचन्ता वृत्ता । श्रुत्र सूत्रकृत् एकमेव निवृत्ति मार्गम् श्राश्रित्य 'श्रथातः'इति प्रवृत्तः ॥ (वसन्तितिलकाच्छन्दः)

योजिताथ — (पूर्वमीमांसा के) छठे अध्याय में प्रवर्तक और निवर्तक शास्त्रों की सिद्धि के लिए प्रवृत्ति तथा निवृत्ति उभयसाधारण अधिकारी का विचार किया जा चुका है। इस (ब्रह्ममीमांसा) में भगवान् सूत्रकार (वादरायण) एकमात्र निवृत्तिमागं का आश्रय लेकर प्रवृत्त हुए हैं — 'अथातो ब्रह्मजिज्ञासा' आदि से।

भावितार्थं—महिषं जैमिन ने पूर्वमीमांसा दर्शन के षष्ठ अध्यायस्थ स्वर्गकामाद्यधि-करण तथा कलञ्जभन्तण-निषेधाधिकरणमें प्रवृत्ति-निवृत्ति-साधारण अधिकारीका विचार किया है। उसी अधिकारी का ही विचार यहाँ भी यदि किया जाय, तब यह ब्रह्ममीमांसा शास्त्र पुनरुक्तमात्र तथा व्यर्थ हो जायगा। अतः यहाँ 'अथातः' शब्दों के द्वारा निवृत्तिमात्र के अधिकारी का निरूपण ही युक्तियुक्त है।। ७८।।

१. 'बुद्ध्वाऽपथ्यं प्रातिलोम्ये यतेत' ऐसा पाठ मानकर कुछ विद्वानों ने श्रपथ्यं बुद्ध्वा ऐसा श्रन्वय किया है। २, 'इह' इति पाठान्तरम् ।

ब्रह्ममीमांसा शास्त्र जिस कर्म का निषेध करता है, वह श्रुति-विहित है। श्रुति-विहित पदार्थों का श्रुत्यन्तर से निषेध सम्भव नहीं होता; त्रातः यह शास्त्र निवृत्तिमात्र-परक कैसे हो सकता है ? इस शङ्का का समाधान है—

त्रौदासीन्यप्रच्युतेः प्रापकौ च रागद्वेषौ नापरो हेतुरस्ति । रागद्वेषप्रातिलोम्ये प्रवृत्ति-

रौदासीन्यप्रापणाच्छास्रतोऽर्थात् ॥ ७६ ॥

योजना—श्रौदासीन्यप्रच्युतेः प्रापको च रागद्वेषो, श्रपरो हेतुः नास्ति । रागद्वेषप्राति-लोम्ये प्रवृत्तिः श्रौदासीन्यप्रापणात् शास्त्रतः श्रर्थात् (भवित्त )॥ (शालिनीच्छन्दः )॥ योजिताय —श्रौदासीन्य-भङ्ग के प्रापक राग श्रौर द्वेष दो होते हैं, तीसरा कोई

योजिताय — अदिसंनिय-भङ्ग के प्रापक राग श्रीर द्वेष दो होते हैं, तीसरा कोई और हेतु नहीं होता। रागद्वेष के प्रतिरोध में प्रवृत्ति तो श्रीदासीन्य-प्रापक शास्त्र से

अर्थात् हुआ करती है।।

मावितार्थं — विधिशास्त्र यदि प्रवर्तक होता, तब अवश्य प्रवृत्ति का निषेध दुर्घृट हो जाता। किन्तु न तो शास्त्र प्रवर्तक ही है और न प्रवर्तना विध्यर्थ ही है। अपि तु इष्ट-साधनत्व विध्यर्थ माना जाता है। प्रवृत्ति-जनक सदैव राग-द्वेष ही होते हैं। रागादि-प्राप्त कलख्त-मच्चणादि पदार्थों का तो श्रुतियों से अत्यन्त निषेध होता ही है। यद्यपि शास्त्र प्रवृत्ति-जनक नहीं होता; तथापि औदासीन्य-विधायक शस्त्रों के द्वारा श्रवणादि में प्रवृत्ति हो जाती है, जिससे औदासीन्यप्रस्वलन का प्रतिरोध होता है।। ७६।।

श्रवणादि शास्त्र दृष्टार्थक हैं, त्रातः उनके निवृत्ति-प्रतिपादन करने पर भी श्रवणादि में त्रार्थात् प्रवृत्ति वन जाती है। किन्तु श्रदृष्टार्थक शौचादि शास्त्रों से श्रर्थात् प्रवृत्ति कैसे होगी ? इस सन्देह का निराकरण करते हैं—

अशुचेः प्रतिषेधशास्त्रतो

न भवत्येव हि वेदचिन्तनम्। श्रवणादिनिष्टत्तिशास्त्रतः

स्वयमर्थाद्थ शौचमापतेत् ॥ ८० ॥

योजना—प्रतिषेधशास्त्रतः त्रशुचेः वेद्चिन्तनं न भवत्येवः त्रथ श्रवणादिनिवृत्ति-शास्त्रतः त्रर्थात् शौचम् स्वयम् त्रापतेत ॥ ( १वैतालीयच्छन्दः ) ॥

योजितार्थं — 'नाशुचित्रं ह्य कीर्तयेत' आदि निषेधशास्त्र के आधार पर अशुचि पुरुष को वेद-चिन्तन में अधिकार नहीं; अतः अवगादि शास्त्रों के द्वारा अर्थात् शौच का स्वयं आचेप हो जाता है।।

माविताय — अवणादि, वेद चिन्तन है। अशुचि पुरुष के लिए वेद-चिन्तन का निषेध किया गया है-'नाशुचित्र हा कीर्तयेत्', 'एतस्य यज्ञस्य द्वावनध्यायौ यदात्माऽशुचिर्यद्देशः'।

१ 'षड् विषमेऽष्टौ समे कलाः, ताश्च समे स्युनीं निरन्तराः । न समादत्र पराश्रिता कला, वैतालीयेऽन्ते रलो गुरुः ॥' ( वृत्त० २।१२ ) ग्रर्थात् जिस छन्द के विषमचरणों में ६ तथा सम में प्रमात्राग्नों के ग्रनन्तर क्रमशः एक रगण, एक लघु श्रौर एक गुरु हो, उसे वैतालीय छन्द कहते हैं।

त्रतः भ्रवणादि शास्त्र के द्वारा ही त्रर्थात् शौच का त्रात्तेप हो जाता है, शौचादि-विधान की कोई त्रावश्यकता ही नहीं ॥ ८०॥

वेद-अवण, वेदोचारण के बिना नहीं हो सकता और वेदोचारण, शौच के बिना नहीं हो सकता; अतः अवण-शास्त्र के द्वारा शौच तक का आदोप हो सकता है। किन्तु "यतीनां तु चतुर्गुणम्" इस प्रकार शौचिनष्ठ चातुर्गुण्यादि भी कैसे प्राप्त होंगे ? इस प्रकन का उत्तर है—

त्रचतुर्गुग्रशौचवारगात् स्वयमेवास्य चतुर्गुगां भवेत् । त्रचतुर्व्वशनस्य वारगात् स्वयमेवास्य चतुर्षु भोजनम् ॥ ८१ ॥

योजना — अस्य अचतुर्गुणशौचवारणात् स्वयमेव चतुर्गुणं भवेत्। अस्य अचतुर्षु

श्रशनस्य वारणात् स्वयमेव चतुर्षु भोजनम् ॥ ( वैतालीयच्छन्दः ) ॥

योजितार्थ — इस (विविदिषा-सन्यासी) के लिए चतुर्गुण शौच से भिन्न शौच का निषेध होने से स्वयं ही चतुर्गुण शौच का लाभ हो जाता है। एवं इसके लिए चार वर्णों से अतिरिक्त वर्णों में भिन्ना का जब निषेध है, तब चार वर्णों की भिन्ना अर्थात् सिद्ध है।।

भावितार्थं — "एतच्छोचं गृहस्थानां द्विगुणं ब्रह्मचारिणाम्।

त्रिगुणं च वनस्थानां यतीनां तु चतुर्गुणम् ॥" ( मनु० ५।१३७ )

त्रश्चीत् यह (लिझ को एक बार गुदा को तीन बार, एक-एक हाथ को पृथकपृथक दश-दश बार और दोनों को सात बार मिट्टी से मलना) शौच गृहस्थों
के लिए, इससे द्विगुण ब्रह्मचारियों के लिए, त्रिगुण वानप्रस्थों के लिए और
चतुर्गुण शुद्धि यतियों के लिए विहित है। इसी प्रकार—'चातुर्वण्यं चरेद्भैचम्' आदि वाक्यों
में चार वर्णों की भिन्ना प्रहण करनी विहित है। उक्त सभी विधि-वाक्य परिसंख्या विधिस्वरूप हैं। उनके द्वारा चतुर्गुण शौचातिरिक्त शौच का तथा चतुर्वर्णितिरिक्त वर्ण की
भिन्ना का निषेध ही किया जाता है। उससे ही चातुर्गुण्य का तथा चतुर्वर्ण-भिन्ना का
आनेप हो जाता है। ५१।।

सन्तोष, तप और स्वाध्यायादि में भी उक्त न्याय का संचार करते हैं--

इति योजय सर्वमीदृशम् कथितन्यायवशेन सादरम् । विधिहीननिवृत्तिशास्त्रतः कथितेऽस्मिन्नधिकारवर्त्मनि ॥ ८२ ॥

योजना — इति कथितन्यायवशेन ईटशं सर्वं सादरं याजय, अस्मिन् कथिते अधिकार-

वर्त्मनि विधिद्दीननिवृत्तिशास्त्रतः ॥ (वैतालीयच्छन्दः )॥

योजिताथ -- इस प्रकार कथित न्याय के आधार पर वैसे सभी वाक्यों की योजना ६ सं० शा० कर लेनी चाहिये, क्योंकि इस पूर्वोक्त मोत्तमार्गीयाधिकार-मार्ग में सभी शास्त्र विधि-रहित केवल निवृत्तिमात्रपरक ही हैं॥

भावितार्थ- "त्रसन्तष्टा द्विजा नष्टाः" ( सुभा० भां० ३।४११ ) "शारीरं केवलं कर्म" (गी० ४।२१) त्रादि सन्तोषादि-बोधक शास्त्रों का भी उसी प्रकार निवृत्ति में तात्पर्य बताया जा सकता है, जैसे कि श्रोतव्यादि वाक्यों का। सादरम् पद से सूचित किया-परि-संख्या का तीन ( स्वार्थ-त्याग, परार्थ-स्वीकार तथा प्राप्त-वाध ) दोषों के कारण अनादर नहीं करना चाहिए; क्योंकि इस मोज्ञाधिकार में सभी शास्त्रों का निवृत्ति-मात्र में ही तात्पर्य होता है ॥ =२ ॥

उक्त मत कतिपय बृद्ध आचार्यों का है-यह दिखाते हुए मतान्तर की चर्चा करते हैं-

इति केचन वर्णायन्ति त-द्विपरीतं प्रवदन्ति केचन।

प्रविभज्य तद्प्युदीर्यते

निपुणाचार्यपरम्परागतम् ॥ ८३ ॥ योजना-इति केचन वर्णयन्ति । केचन तद्विपरीतं प्रवदन्ति । निपुणाचार्यपरम्परागतं

तद्पि प्रविभन्य उदीर्यते ॥ (वैतालीयच्छन्दः )

योजितार्थ- उक्त मत (श्रोतव्यादि शास्त्रों की निवृत्तिपरता) का वर्णन कुछ श्राचार्य किया करते हैं। अन्य आचार्य उसके विपरीत कहा करते हैं। वह निपुणाचार्य-परम्परा-प्राप्त मत प्रविवेकपूर्वक दिखाया जाता है।।

भावितार्थ-- अभी तक श्रोतव्यादि शास्त्रों का जो तात्पर्य निवृत्तिमात्र में दिखाया गया, वह कतिपय वृद्ध आचार्यों का मत है। दूसरे आचार्य उसके विपरीत अर्थात् श्रवणादि शास्त्रों का प्रवृत्ति में तात्पर्य है--यह कहते हैं। यह मत भी उपेचणीय नहीं, क्योंकि निपुणाचार्य-परम्परा से प्राप्त हुआ है; अतः प्रविभाग-पूर्वक दिखाया जाता है ॥ ५३॥

प्रतिज्ञात प्रविभाग किया जाता है-

उत्सर्गतः सकलकर्मनिवृत्तिनिष्ठा संन्यासशास्त्रशतकोटिभिरर्पिताऽस्य । श्रस्ति प्रतिप्रसवशास्त्रमुखात्प्रतीता

चेष्टाऽऽत्मबुद्धिपरिपाकफलापि काचित् ॥ ८४ ॥

सकलकर्मनिवृत्तिनिष्ठा सन्यासशास्त्रशतकोटिभिः योजना "- अस्य उत्सर्गतः अर्पिता । प्रतिप्रसवशास्त्रमुखात् प्रतीता आत्मवुद्धिपरिपाकफला काचित् चेष्टा श्रस्ति ॥ (वसन्ततिलकाच्छन्दः)॥

योजितार्थ — इस ( मुमुज्ज ) के निसर्गतः सकल कर्मों की निवृत्ति के अधिकार का प्रतिपादन सन्यास शास्त्रों में किया गया है। हाँ, प्रतिप्रसव शास्त्रों से प्रतिपादित श्रात्मज्ञान-दाढ्य प्रद कोई अन्य प्रवृत्ति भी प्रतीत होती है।।

भावितार्थं--मुमुद्ध के लिए "यद्हरेव विरजेत् तद्हरेव प्रव्रजेत्' आदि सन्यास-शास्त्रों ने स्वभावतः सकल कर्मों की निवृत्ति का ही प्रतिपादन किया है। किन्तु उस निवृत्ति का अपवाद तथा प्रतिपिद्ध प्रवृत्ति के समर्थक (श्रोतव्यादि प्रतिप्रसव) शास्त्रों से प्रतिपादित कोई प्रवृत्ति भी माननी पढ़ती है। जिसका प्रयोजन आत्मज्ञान को दृढ़ करना है। अर्थात् यद्यपि सन्यास शास्त्र ने मुमुद्ध के लिए सकल प्रवृत्तियों का सामान्यतः निराकरण कर दिया है। तथापि उस सामान्य शास्त्र के वाधक श्रवणादिरूप विशेष शास्त्रों से श्रवणादिरूप प्रवृत्ति का पुनक्जीवन किया जाता है, इस प्रकार मुमुद्ध के लिए श्रवणादिन प्रवृत्ति भी सिद्ध होती है।। ८४॥

मोच्चशास्त्र में भी प्रवृत्ति तथा निवृत्ति दोनों सम्भावित हैं-यमस्वरूपा सकला निवृत्ति-

स्तथा प्रवृतिर्नियमस्वरूपा । निवर्तकाद्त्र यमप्रसिद्धिः

प्रवर्तकात्स्यान्नियमप्रसिद्धिः ॥ ८४ ॥

योजना—सकला यमस्वरूपनिवृत्तिः तथा नियमस्वरूपा प्रवृत्तिः। अत्र निवर्तकात् यमप्रसिद्धिः, प्रवर्तकात् नियमप्रसिद्धिः स्यात् ॥ ( उपेन्द्रवज्राच्छन्दः )॥

योजिताय - सकल यम निवृत्तिरूप तथा नियम प्रवृत्तिरूप होते हैं। निवर्तकशास्त्र

से यम तथा प्रवर्तक शास्त्र से नियम का प्रतिपादन होता है।

भावितार्थ—योग-सूत्र-प्रतिपादित ऋहिंसा, ऋस्तेय, सत्य, ब्रह्मचर्य ऋौर ऋपरिष्रह् यम कहे जाते हैं। तथा शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय तथा ईश्वर-प्रणिधान नियम कहे जाते हैं। श्रवण सनन भी स्वाध्याय ऋौर ईश्वर-प्रणिधान के ऋन्तर्गत होते हैं। सभी यम निवृत्तिरूप हैं, क्योंकि वे निवर्तकशास्त्र-वेद्य हैं ऋौर सभी नियम प्रवृत्तिरूप हैं, क्योंकि वे प्रवर्तकशास्त्र-प्रतिपाद्य हैं॥ न्यू॥

निवृत्ति के भी दो विभाग करते हैं--

निवृत्तिरस्ति द्विविधा बहिःस्थिता शरीरसर्वेन्द्रियसंयमात्मिका ।

तथाऽपराऽभ्यन्तरवस्तुसंश्रया

सदात्मकूटस्थचिदेकविग्रहा ॥ ८६ ॥

योजना—निवृत्तिः द्विविधा अस्ति –वहिःस्थिता शरीरसर्वेन्द्रियसंयमात्मिका, तथा

अपरा आभ्यन्तरवस्तुसंशया सदात्मकूटस्थचिदेकविप्रहा ॥ (वंशस्थच्छन्दः )॥

अपरा आम्यन्तरवस्तुस्त्रवा सपारमञ्जूष्ट्रिया प्रकार की होती है। (एक) बाह्य योजिताथ—निवृत्ति भी दो प्रकार की होती है। (एक) बाह्य शारीरेन्द्रिय—संयमरूप और दूसरी आभ्यन्तरवस्तु—विषयक सदात्मकूटस्थस्वरूप

(प्रपञ्च-निवृत्ति )।।
भावितार्थं—शरीरेन्द्रिय-व्यापारोपरमरूप निवृत्ति वाह्य कहलाती है, क्योंकि उसका
आश्रय शरीरादि बाह्य पदार्थ हैं और दूसरी प्रपञ्चोपशमरूप प्रवृत्ति आन्तरिक कहलाती

है, क्योंकि उसका आश्रय सत्, चित्, कूटस्थ आत्मा ही है।। ८६।।

उक्त दोनों निवृत्तियों में कौन निवृत्ति विधेय (अनुष्ठेय) है १ श्रीर कौन विधेय नहीं, यह दिखाते हैं--

#### तयोस्तु बाह्या विधिशास्त्रलभ्या प्रयत्निवर्त्त्यतया विधानशास्त्रं विरहय्य लभ्या चितिस्वरूपा त्वितरा निवृत्तिः ॥ ८७ ॥

योजना—तयोः तु बाह्या विधिशास्त्रलभ्या, प्रयत्निवित्तर्यतया प्रतीतेः । इतरा चिति-

स्वरूपा निवृत्तिस्त विधानशास्त्रं विरह्य्य लभ्या ॥ ( उपेन्द्रवज्राच्छन्दः ) ॥

योजिताथ--उन दोनों में बाह्य निवृत्ति विधिशास्त्र से प्राप्त की जाती है; क्योंकि वह प्रयत्न-जन्य प्रतीत होती है। दुसरी चितिस्वरूप निवृत्ति विधिशास्त्र के बिना ही प्राप्त की जाती है।

भावितार्थ -- बाह्य निवृत्ति प्रयत्न-साध्य होने से विधेय हैं। यद्यपि यह निवृत्ति, प्रवृत्ति-प्रागभावरूप होने से अनादि है, प्रयत्नसाध्य-नहीं हो सकती। तथापि प्रवृत्ति की सामग्री से प्रागभाव का नाश जब उपस्थित होता है, तब निवृत्तिशास्त्र निवृत्ति-प्रयत्न के द्वारा प्रवृत्ति-सामत्री का प्रतिरोध करता है। जिससे प्रागभाव कालान्तर सम्बन्धी हो पाता है--यही निवृत्ति में प्रयत्न-साध्यता है। दूसरी प्रपञ्जोपशमरूप निवृत्ति सचिदान्-दास्वरूप है, अतः वह विधेय नहीं; अपि तु षड्विध लिङ्गोपेत वेदान्त वाक्यजन्य बोध से अज्ञान-निवृत्ति के द्वारा अभिन्यङ्ग्यमात्र होती है।। ५७॥

दोनों निवृत्तियों में एक साध्य और दूसरी असाध्य है, इसका और हेतु भी है-

# मायामयी वाह्यनिवृत्तिरिष्टा चितिस्वरूपा परमार्थसत्या। तयोर्निवृत्त्योश्च निवृत्तिशास्त्रम् विधायकं वाह्यनिवृत्त्यपेत्तम् ॥ ८८ ॥

योजना- वाह्यनिवृत्तिः मायामयी इष्टा, चितिस्वरूपा परमार्थसत्या । तयोः निवृत्योः

बाह्यनिवृत्त्यपेचं निवृत्तिशास्त्रं विधायकम् ॥ ( <sup>१</sup>उपजातिच्छन्दः ) ॥

वोजितार्थ — बाह्य निवृत्ति मायामयी मानी जाती है, (दुसरी) चितिस्वरूप (निवृत्ति) परमार्थ सत्य है। उन दोनों निवृत्तियों में वाह्य निवृत्ति की श्रपेत्ता निवृत्ति-शास्त्र विधायक होता है।।

भाविताथ - वाह्य निवृत्ति देहादिनिष्ठ है। देहादि माया के परिणाम हैं। अतः बाह्य निवृत्ति पुरुष-साध्य होने से विधेय है। आत्मरूप आन्तरिक निवृत्ति, परमार्थकूटस्थरूप होने से पुरुष-साध्य नहीं, त्रातः विषेय भी नहीं। इसलिये यह शास्त्र बाह्य निवृत्ति का ही विधान करता है।। ८८।।

निषेध शास्त्र भी यदि निवृत्ति का विधान करता है, तव तो वह भी विधिशास्त्र हो जाता है। इस प्रकार विधि-निषेध विभाग ही नहीं बनता—इस आशङ्का का

१ प्रथम चरण इन्द्रवज्रा का श्रीर शेष तीनों उपेन्द्रवज्रा के हैं।

## प्रवृत्तिशास्त्रेग् समेऽपि सम्मते निवृत्तिशास्त्रस्य विधेयबोधने । निवृत्त्यनुष्ठाननिवन्धनत्वतो

निवर्तकं शास्त्रमिदं प्रचत्तते ॥ ८६ ॥

योजना—विधेयवोधने निवृत्तिशास्त्रस्य प्रवृत्तिशास्त्रेण समे संमतेऽिष निवृत्त्य-नुष्ठाननिवन्धनत्वतः इदं शास्त्रं निवर्तकं प्रचत्तते ॥ (वंशस्थच्छन्दः )॥

योजितार्थ—( अज्ञातज्ञापनरूप ) विधेय-वोधन की दृष्टि से निवृत्तिशास्त्र, प्रवृत्तिशास्त्र के समान माने जाने पर भी निवृत्ति का अनुष्ठापक होने के कारण निवर्तक कहलाता है।।

भावितार्थ — विधि तथा निषेध दोनों शास्त्र ऋज्ञात-ज्ञापक होने से समानरूप से प्रमाण है। किन्तु उन दोनों का प्रमेय भिन्न है — विधि शास्त्र का प्रवृत्ति ऋगेर निषेध का निवृत्ति। ऋतः दोनों में महान् अन्तर है। यह अन्तर यम शास्त्र को दृष्टि में रख कर किया गया है। आशाय यह है कि ज्ञानाधिकारी मुमुन्तु का केवल निवृत्ति में ही अधिकार नहीं, नहीं तो अवणादि शास्त्रों में त्रिदोष-प्रस्त परिसंख्या माननी पड़ेगी। किन्तु अवणादि रूप प्रवृत्ति में भी मुमुन्तु का अधिकार है। अवणादि शास्त्र यद्यपि अपूर्व विधि नहीं, क्योंकि सान्नात्कार-हेतुता अवणादि में अन्वय-व्यतिरेक के आधार पर ही ज्ञात है। तथापि अवणादि शास्त्र वैसे ही नियमविधिरूप है, जैसे कि 'ब्रीहीनवहन्ति' (आप० औ० १।०।१०) यह विधि नियमापूर्व के द्वारा ज्ञान-प्रतिबन्ध की निवर्तक होने से सार्थक है।। प्रह ॥

यदि ज्ञानाधिकारी का भी प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों में अधिकार है, तब तो पूर्व-मीमांसा के षष्ठ अध्याय में निरूपित अधिकारी से इसका छुछ भी अन्तर नहीं रहा, तब महर्षि वादरायण का 'अथातो ब्रह्मजिज्ञासा' (ब्र० सू० १।१।१) यह प्रयत्न पिष्ट-पेषणमात्र ही सिद्ध होता है। इस आन्नेप का समाधान करते हैं—

#### शास्त्रद्वयेन परिदर्शितसाधनेन

साध्यस्पृहापरवशः पुरुषो स्रुसुद्धः । शुश्रूषते गुरुमथेत्युदितः स चात्र वेदान्तवाक्यविषयश्रवणाधिकारी ॥ ६० ॥

योजना-शास्त्रद्वयेन परिदर्शितसाधनेन साध्यस्पृहापरवशः मुमुत्तुः पुरुषः गुरु शुश्रूषते, स च अत्र अथेति वेदान्तवाक्यश्रवणाधिकारी उदितः।। (वसन्ततिलकाच्छन्दः)॥

योजितार्थं — (यमनियमादिविधायक प्रवृत्ति-निवृत्तिरूप) दोनों शास्त्रों में परिद-शिंत (प्रवृत्ति-निवृत्तिरूप) साधनों से साध्य (ब्रह्मज्ञान) की उत्कट इच्छा के परवश हुत्रा मुमुज्ज पुरुष गुरु की शरण खोजता है। वही यहाँ 'त्रथातो ब्रह्मजिज्ञासा' सूत्रस्थ 'त्रथ' शब्द से वेदान्त-वाक्य श्रवण का श्रिधकारी कहा गया है।

भावितार्थ — पूर्वकाण्ड-प्रदर्शित विविदिषार्थं अनुष्ठित यज्ञादि से जिसका अन्तःकरण शुद्ध होता है, वह वेदान्तशास्त्रोक्त विवेक, वैराग्य, शम, दमादि साधनों के अनुष्ठान से

१ निवृत्त्यनुष्ठाने निबन्धनं कारग्राम्, तस्य भावस्तत्त्वम्, ततः।

मुमुज्ज बनता है। वह मुमुज्जु पुरुष तत्त्व-साज्ञात्कार की लालसा से तत्त्वज्ञ गुरु की सेवा में उपस्थित होता है। उसी पुरुष को महिष वादरायण ने 'अथातो ब्रह्मिज्ञासा' इस सूत्र में वेदान्तवाक्य-अवणाधिकारी कहा है। इस प्रकार इस अधिकारी का पूर्वमीमांसोक्त अधिकारी से अत्यन्त स्पष्ट भेद दिखा दिया गया; क्योंकि उस अधिकारी ने विवेक वैराग्यादि साधनों का सम्पादन नहीं किया, मुमुज्जु नहीं बना, गुरुकुल से बहुत दूर पड़ा कर्मानुष्ठान में व्यस्त है; किन्त वेदान्त-अवणाधिकारी विवेकादि साधनों से सम्पन्न होकर ओत्रिय ब्रह्मिन की शरण में उपस्थित है।। ६०।।

जिज्ञासु अधिकारी का निरूपण करके जिज्ञासा-क्रम बताया जाता है— स परिपृच्छिति कोऽहमसौ च कः

> सहजमस्य च तस्य च किं पृथक्। उत तयोरभिदेश्वरजीवयो-

> > रिति च संशयसंकुलमानसः ॥ ६१ ॥

योजना— आहं कः ? आसौ च कः ? आस्य च तस्य च सहजम् किम् ? (किम् उभरे ) पृथक् ? उत तयोः ईश्वरजीवयोः आभिदा ? इति संशयसंकुलमानसः स परिपृच्छति ॥ (द्रुतविलम्बितच्छन्दः )॥

योजितार्थ—मैं कौन हूँ ? और यह (ईश्वर) क्या है ? इस (जीव) का और उस (ईश्वर) का स्वाभाविक रूप क्या है ? (वे दोनों ) पृथक् हैं ? या उन दोनों में अभेद है ?

इस प्रकार संशयालु होकर वह पूछता है।।

भावितार्थ—'इति प्रच्छित'—यहाँ 'इति' शब्द का समन्वय संशय और प्रश्न—दोनों के साथ अभिप्रेत हैं; क्योंकि संशय के अनुरूप ही सदा प्रश्न हुआ करता है। पहला प्रश्न 'त्वं' पदार्थ-विषयक है—"कोऽहम ?" 'आहम्' अनुभव में प्रकाशमान देह, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, प्राण तथा साची— इनमें से मैं कौन हूँ ? तत्पदार्थ-विषयक प्रश्न है—'असी च कः ?' 'तत्त्वमिस'—इस वाक्य में जो तत्पदार्थ है, वह क्या है ? क्या वह निर्विशेष है ? या सिवशेष है ? निरितशय आनन्दरूप है ? या विपरीत है ? लच्यविषयक प्रश्न है—"सहजमस्य च तस्य च किम् ?" इस जीव और उस परमेश्वर का स्वाभाविक रूप क्या है ? वाक्यार्थविषयक प्रश्न है—एथक् ? उत तयोरिभदा ?। वे दोनों जीव तथा ईश्वर परस्पर भिन्न हैं ? या उन दोनोंमें अभेद हैं ? क्योंकि 'द्वा सुपर्णा'-आदि वाक्योंसे उनका भेदतथा 'तत्त्व-मिस'-आदि वाक्योंसे अभेद प्रतीत होता है, अतः उक्त संशयका होना स्वाभाविक है ॥६१॥

उपदेष्टव्य शिष्य की योग्यताएँ सूचित की जाती हैं-

तीर्थेन तं विविदिषन्तमनन्यभक्तम् संसारसागरभयातुरचित्तवृत्तिम् । एकं मुमुजुमधिकारिणमात्मतत्त्व-

ज्ञाने समीच्य गुरुराह द्याविधेयः ॥ ६२ ॥

योजना—तीर्थेन विविदिषन्तम्, अनन्यभक्तम्, संसारसागरभयातुरचित्तवृत्तिम् तमेकं
मुमुत्तम् आत्मतत्त्वज्ञाने अधिकारिणं समीद्य द्याविधेयः गुरुः आह् ॥ (वसन्त० छन्दः )

योजितार्थ—तीर्थ-सेवनादि से शुद्धान्तःकरण, विविदिषायुक्त, त्रमनन्यभक्त, संसार-सागर के भय से जिसकी चित्त-वृत्तियां व्याकुल हैं-ऐसे उस प्रधान मुमुच्न को त्रात्मतत्व-ज्ञान का अधिकारी जानकर द्यालु गुरु कहता है।

भावितार्थ—'निपानागमयोस्तीर्थमृषिजुन्दे जले गुरों'—इस कोश के अनुसार 'तीर्थं' शन्द शास्त्र और गुरु का भी बोधक है। अतः 'तीर्थेंन विविद्धन्तम्' का अर्थ होता है—शास्त्रीय या गुरूपदिष्ट निष्काम यज्ञादि के अनुष्ठान से जिस न्यक्ति में विविद्धा उत्पन्न हो गई है, उसको (गुरु उपदेश देता है)। कुछ विद्वानों का कहना है कि यहाँ 'तीर्थें नतम्' ऐसा अन्वय करके गुरुशरणागत अर्थ सुसङ्गत होता है। विविद्धन्तम्—इस पद से यह स्पष्ट किया कि विविद्धामात्र की प्रेरणा ही ज्ञान-लाभ-योग्य बनाती है लाभ पूजादि की प्रेरणा नहीं। 'यस्य देवे परा भक्तिः' (श्वे० ६।२२) इस श्रुति के अनुसार देवता, गुरु की भक्ति भी ज्ञान की प्रयोजक है, अतः उसे दिखाते हैं—'अनन्यभक्तम्।' अनन्यभक्त का अर्थ प्रत्यगात्ममात्र-परायण भी किया जता है। वैराग्य-सम्पत्ति दिखाते हैं—संसारेत्यादि से। इस प्रकार के अधिकारी की दुर्लभता दिखाने के लिए कहा है—एकम्। अथवा एक-जीवाभिप्राय से एकम् कहा गया है। आप्रकाम विद्वान की उपदेश में प्रवृत्ति का निमित्त बताया—दयाविधेयः से। केवल दया-परवश होकर आचार्य उपदेश देता है।। ६२।।

सच्चे ऋधिकारी को योग्य गुरू ऋत्यन्त प्रेम से उपदेश देता है-

वच्यामि वत्स ! तव वाञ्छितमत्यवस्थ-मत्यन्तमेव च हितं शृशु तन्मनस्कः। त्वं प्रत्यगव्यवहितं तव सुप्रसिद्धं

ब्रह्माद्वितीयमुदितं च तद्स्यजस्रम् ॥ ६३ ॥

योजना—वत्स ! तव अत्यवस्थम् अत्यन्तमेव वाञ्छितं हितं च वच्यामि, तन्मनस्कः शृणु । त्वं तव सुप्रसिद्धम् अञ्यवहितम् । प्रत्यग् अद्वितीयं च उदितम् । अजस्त्रं तदिस ॥ ( वसन्ततिलकाच्छन्दः ) ॥

योजितार्थ —हे वत्स ! तेरे अवस्थातीत अत्यन्त वाञ्छित हित का उपदेश करूंगा। दृत्तचित्त होकर सुन । तू अपने अनुभव से सिद्ध अञ्यवहित प्रत्यगात्मा है। वह ब्रह्म

श्रद्वितीय है। वही तू है।।

भावितार्थ — निःसङ्कोच हृदय से अपनी शङ्काचों को कहे तथा आचार्योपदेश को अनुद्विग्न मन से सादर प्रहण करे—इस आशय से शिष्य को 'वत्स' पद से सम्बोधित किया गया है। अवाञ्छनीय वस्तु का उपदेश प्राह्म नहीं, अतः कहा—वान्छितम्। उसी का विशेषण है—अत्यवस्थम्। अर्थात् जाप्रत, स्वप्न तथा सुपुप्ति इन तीन अवस्थाओं से परे तुरीय तत्त्व। इस तत्त्व की अत्यन्त उपादेयता दिखाने के लिए कहा—अत्यन्तमेव हितम्। यह तत्त्व नितान्त सूदम है, अतः शिष्य को सावधान किया जाता है-श्रण तन्मनस्कः। प्रथम 'कोऽहम्' प्रश्न का उत्तर है—त्वं प्रत्यग्। तू देहेन्द्रियादि का साची प्रत्यगात्मा है। इसकी अप्रामाणिकता दूर करने के लिये कहा—अञ्यवहितम्। प्रश्नकर्ता से अत्यन्त अञ्यवहित है,

१ प्रतीपं विपरीतमञ्जति गच्छतीति प्रत्यग् । श्रग्रतजङ्देहादिप्रातिकूल्येन यः सत्यप्रकाशात्मना प्रकाशते स स्वमित्यर्थः ।

श्रर्थात् उसका अपना स्वरूप है। अपने स्वरूप में और किसी प्रमाण की आवश्कता नहीं। इतना ही नहीं, अपि तु वह स्वयं प्रकाश है—सुप्रसिद्धम्। जिसकी प्रसिद्धि (प्रकाश) से ही सकल जगत् प्रसिद्ध (प्रकाशमान) है, वह सुप्रसिद्ध क्यों न होगा ? द्वितीय (असौ च कः) प्रश्न का उत्तर है—अझाद्वितीय। अर्थात् वह अद्वितीय ( असौ च त्रातीय तथा स्वगत मेदों से रहित) ब्रह्म ही तत्पदार्थ है। तत्पदार्थ में प्रमाण सूचित करने के लिए कहा उदितम्। अर्थात् 'सदेव सौम्य' (छां० ६।२।१) तथा 'तदेतद् ब्रह्मापूर्वमनपरमनन्तरबाह्मम्' (बृह० २।४।१६) आदि वाक्यों में वह तत्त्व स्पष्टतः प्रतिपादित है। तृतीय ( भेदाभेद-विषयक) प्रश्न का उत्तर है—तदप्यजसम्। अर्थात् तृ सिचदानन्द ब्रह्मस्वरूप है। उससे मिन्न कदापि नहीं॥ ६३॥

अत्यन्त हित, मित, मेध्य श्रीषध पिलाने पर भी शिष्य का मुख म्लान है। मुख की म्लानि में व्याप्त हृदय-गत-सन्देह की रेखाएं पहचान कर गुरुवर कहते हैं--

## यदत्र पश्यिस विरोधम्रदीरय त्वं सद्यस्ततः परिहराणि तमप्रयत्नात् । वाक्यं निरस्तसकलप्रतिवन्धकं सत् त्वां वोधयिष्यति करार्पितविल्वतुल्यम् ॥ ६४ ॥

योजना—श्रत्र यदि त्वं विरोधं पश्यति, उदीरय। तं सद्यः श्रप्रयत्नात् परि-हराणि। ततः निरस्तसकलप्रतिबन्धकं सत् वाक्यं त्वां करार्पितबिल्वतुल्यं बोधयिष्यति॥ (वसन्ततिलकाच्छन्दः)॥

योजितार्थं—इस (पूर्वोक्त वाक्यार्थ) में यदि तुम (कोई) विरोध देखते हो, तो कहो। उसे (विरोध को) यथाशीव्र विना विशेष प्रयत्न के मैं दूर कर दूंगा। तब सकल प्रतिबन्धकों से रहित होकर महावाक्य तुम्हें हस्त-निहित बिल्व फल के समान प्रत्यच्च रूप से आत्मवोध करा देगा।।

भावितार्थ — पूर्वोक्त (तद्य्यज्ञस्म् ) कथन में वस्तुतः किसी प्रकार का विरोध नहीं केवल असम्भावना तथा विपरीत भावना के आधार पर पुरुष को विरोध की प्रतीति-मात्र हो जाती है—यह स्पष्ट करने के लिए इस श्लोक में 'यदि' और 'पश्यिस'—इन दो पदों का उपनिवन्धन किया है। 'सबः' तथा 'अप्रयत्नात्' इन दो पदों से आचार्य अपनी न्यूनत्व की शङ्का का निराकरण करता है। अर्थात् मैं तुम्हारे (शिष्य) के सन्देहों को शीघ्र तथा बिना यत्न के ही दूर कर दूंगा, क्योंकि मैंने अपने गुरुचरणों की उचित सेवा से वह अद्वैत सिद्धान्त ऐसा स्थिर कर लिया है कि किसी प्रकार के सन्देह की सम्भावना ही नहीं रह गई है। ब्रह्मज्ञान में उपायान्तर की शङ्का दूर करने के लिए कहा है-वाक्यमित्यादि उक्त महा वाक्य ही निखल प्रतिवन्धों से रहित होकर आत्मवोध कराएगा और किसी उपाय से ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती।। १४॥

१. किसी एक वृद्ध में रहनेवाला सजातीय पदार्थों ( ब्रान्य वृद्धों ) का मेद सजातीय-मेद ( सजातीयप्रतियोगिक मेद ) है, विजातीय ( घटपटादि ) पदार्थों का मेद विजातीय-मेद ( विजातीय-प्रतियोगिक मेद ) कहा जाता है ब्रौर स्वगत ( वृद्धगत शाखादि ) पदार्थों का मेद स्वगत-भेद ( स्वगत-प्रतियोगिक मेद ) माना जाता है । ब्रह्म में किसी प्रकार का मेद नहीं रहता ।

## [शिष्यस्य वाक्यार्थे विरोधोद्भावनम् ]

शिष्य अपने हृद्य के विरोध को प्रकट करता है—
अत्राऽऽह सद्वयमहं मम रूपमीचे
तचाद्वयं विगणयामि परोचमेव।
पारोच्यसद्वयविभागयुजोविरोधात्
वाक्यार्थबोधमतिदुर्लभमेव मन्ये।। ६५॥

योजना--श्रत्राह-श्रहं मम रूपं सद्वयम् ईत्ते । तद् श्रद्वयं परोत्तमेव च विगण-यामि । पारोत्त्यसद्वयविभागयुजोः विरोधात् वाक्यार्थम् श्रतिदुर्लभमेव मन्ये ॥ ( वसन्ततिलकाच्छन्दः ) ॥

योजितार्थ — (शिष्य वुद्धिस्थ विरोध) कहता है-मैं अपना स्वरूप (सद्वय) सजातीयादि भेद-युक्त अनुभव करता हूँ। तत्पदार्थ को भेद-रहित तथा परोच्च मानता हूँ। परोच्चत्व-अपरोच्चत्व अद्वयत्व सद्वयत्व रूप से विभक्त चैतन्यों का स्वाभाविक विरोध होने के कारण

( श्रेभेदरूप ) वाक्यार्थ को अति दुर्लभ ही समभता हूँ॥

भावितार्थ — शिष्य कहता है कि अपने आप (जीव) को मैं सद्वय तथा अपरोच्च अनुभव करता हूँ और तत्पदार्थ (ब्रह्म) को अद्वय तथा परोच्च। इसलिए वे दोनों तत्त्व अभिन्न कैसे हो सकते हैं; क्योंकि सद्वय भी श्रद्धय नहीं हो सकता और अपरोच्च कभी परोच्च नहीं हो सकता। कोई भी वाक्य अपने घटक उन्हीं पदार्थों का भेद बता सकता है, जिनका परस्पर विरोध न हो। किन्तु "तत् त्वम् असि"—इस वाक्य के घटक 'तत् और 'त्वम्' पदों का अर्थ परस्पर विरोधी है, फिर दोनों का अभेद-बोध सम्भव नहीं। उक्त श्लोक में 'सद्वय' पद भाव-प्रधान रखा गया है। इस प्रकार अर्थ निकलता है— पारोच्य तथा सद्वयत्व विरुद्ध धर्म वाले धर्मियों का परस्पर विरोध होने से अभेद नहीं हो सकता। पारोच्य तथा सद्वयत्व का साचात् विरोध नहीं, अतः वे विरोधी धर्मों के स्मारकमात्र हैं। अर्थात् पारोच्य तथा आपारोच्य का सद्वयत्व तथा अद्वयत्व का अत्वयन्त विरोध है। अर्थात् पारोच्य तथा आपारोच्य का सद्वयत्व तथा अद्वयत्व का अत्वयन्त विरोध है। अर्थात् पारोच्य तथा आपारोच्य का सद्वयत्व तथा अद्वयत्व का अत्वयन्त विरोध है। अर्थात् पारोच्य तथा आपारोच्य का सद्वयत्व तथा अद्वयत्व का अत्वयन्त विरोध है। अर्थात् पारोच्य तथा आपारोच्य का सद्वयत्व तथा अद्वयत्व का अत्वयन्त विरोध है। अर्थात् उनके धर्मों भी भिन्न ही रहेंगे, कभी अभिन्न नहीं होंगे॥ ६५॥

उक्त अखण्डवाक्यार्थ की अनुपपत्ति दिखाते हैं--

यद्वस्तु सद्वयतयाऽवगतं स्वशब्दात् तस्याद्वयत्वमवगन्तुमशक्यमेव । यद्वस्तु च व्यवहितं प्रतिपादितं तत् प्रत्यक्तया न तु जनः प्रतिपत्तुमीशः ॥ ६६ ॥

योजना—स्वशब्दात् यद् वस्तु सद्वयतया श्रवगतम्, तस्य श्रद्वयत्वम् श्रवगन्तुम् श्रशक्यमेव। यद् वस्तु च व्यवहितं प्रतिपादितम्, तत्तु प्रत्यक्तया प्रतिपत्तुम् जनः न ईशः (वसन्ततिलकाच्छन्दः)।।

योजितार्थ - अपने वाचक शब्द के द्वारा जो वस्तु सद्वय जानी गई है, उसे अद्वय

१ शिष्य का यह सन्देह ६५ वें श्लोक से लेकर १४३ वें श्लोक तक वर्णित है। १० सं० शा०

सममना असम्भव है और जो वस्तु व्यवहित (परोच्च) वताई गई है, उसे प्रत्यक् (अव्य

वहित ) समभने में मनुष्य श्रसमर्थ है।

भावितार्थ — अभेद्रूप वाक्यार्थ के बोध में अर्थावाधरूप योग्यता भी कारण है। प्रकृत में 'तत् त्वम् असि' इस वाक्य से तत्त्वमर्थीं का अभेद-बोधन सम्भव नहीं; क्योंिक प्रत्येक पद की शक्ति अपने पदार्थ में इतरव्यावृत्तरूप से होती है। जैसे 'घट' पद अपने अर्थ का घटत्व (अघट-व्यावृत्त ) रूप से वाचक है और 'पट' शब्द अपने अर्थ का अपट-व्यावृत्त रूप से। वैसे ही प्रकृत में 'तत्' पद भी अपने ईश्वर रूप अर्थ को जीवादि अनीश्वर-व्यावृत्त रूप से तथा 'त्वम्' पद अपने जीव रूप अर्थ को ईश्वरादि अजीव व्यावृत्तरूप से कहता है। अतः अनीश्वर का ईश्वर से और अजीव का जीव से अभेद वाधित है, फिर तो अभेदरूप वाक्यार्थ-वोध सम्भव नहीं। १६ ॥

'इदं रजतम्' आदि स्थलों पर वाधित अभेदका भी बोध होता है, अतः उक्तयोग्यता को शाब्दबोध का हेतु मानना उचित नहीं, फिर तो अभिमत अभेद बोध क्यों न बनेगा ?

इस शङ्का का समाधान है-

## त्राकांचितं भवति पूर्णशक्तियुक्तम् यत्सन्निधौ पिठतमस्य हि संगतिः स्यात् । नाऽऽकाङ्चयैव न तु सन्निधिनैव वा स्यात् सम्बन्धिता हि विरहय्य पदार्थशक्तिम् ॥ ६७ ॥

योजना--यत् , त्राकांचितं, पूरणशक्तियुक्तं सन्निधौ पठितम् भवतिः, त्रस्य हि सङ्गितिः स्यात् । पदार्थशक्ति विरहय्य न त्राकांचयैव, न तु सन्निधिनैव वा सम्वन्धिता स्यात् ॥ ( वसन्ततिलकाच्छन्दः ) ॥

योजितार्थ — जो आक्रांचित ( आक्रांचा-युक्त ), अन्वययोग्यानुकूल-शक्तियुक्त पद पदान्तर की सिन्निधि में पिठत होता है। योग्यताको छोड़कर न तो केवल आक्रांचासे और न केवल सिन्निधिसे ही शाब्दवोध होता है।

भावितार्थ --शान्द्वोध के तीन मुख्य कारण हैं -- आकांचा, योग्यता और सिन्निधि (आसित्त)। जिस पद के बिना जो पद स्वार्थ का बोधक नहीं होता, उस पद के साथ उस पद की आकांचा मानी जाती है। आकांचा से युक्त पद आकांचित कहा जाता है। आकांचा शान्द्र-वोध में कारण है -- यह 'आकांचितम' पद से सूचित किया है। योग्यता की कारणता न्यक्त करने के लिए कहा--पूरणशक्तियुक्तम्। अर्थात् पद का अन्वय-योग्य होना आवश्यक है। सिन्निधि का उल्लेख करते हैं -- सिन्निधी पठितम्। पदार्थशक्ति-योग्यता को छोड़कर केवल आकांचा या केवल सिन्निधि या आकांचा तथा सिन्निधि इन दोनों से ही शान्द बोध नहीं हो सकता।

यद्यपि शाब्दवोध मात्र में योग्यता को स्वरूप सत् या ज्ञायमान होकर कारण नहीं कहा जासकता; क्योंकि शुक्ति-रजतादि स्थल पर अयोग्य अर्थ का भी बोध होता प्रतीत होता है। तथापि प्रमारूप शाब्दवोध में अवश्य ही योग्यता को हेतु मानना ही होगा; क्योंकि उसके बिना शाब्दप्रमा नहीं होती। अन्वय-व्यतिरेक के आधार पर आकांचा योग्यता और आसित तीनों में ही शाब्दवोध की कारणता सिद्ध होती है॥ १७॥

१, 'पतितम्' इति पाठान्तरम् ।

उक्त योग्यताकी कमीके कारण ही "तत्त्वमिस" इस वाक्यसे शाब्दबोध नहीं होता-योग्यत्वमत्र न च तत्त्वमसीति वाक्ये सम्बन्धितां प्रति पदार्थयुगस्य भाति ।

सम्बान्धता प्रात पदाथयुगस्य भाष् पारोच्यसद्वयविभागविरोधहेतो-

गौरक्व इत्यभिहिते तु यथैव वाक्ये ॥ ६८ ॥

योजना—ग्रत्र तत्वमसीति वाक्ये पारोद्त्यसद्वयविभागहेतोः पदार्थयुगस्य सम्बधितां प्रति योग्यत्वम् न भाति, यथैव 'गौरहवः' इत्यभिहिते वाक्ये ॥ ( वसन्ततिलकाच्छन्दः ) ॥

योजितार्थ -- यहाँ 'तत्त्वमित' इस वाक्यमें परोत्तत्वसद्वयत्वादिका विरोध होनेके कारण (तत् तथा त्वम्) दोनों पदों के अर्थों में (परस्पर) सम्बन्धिता (अन्वय) होने के लिए

योग्यता ( वैसे ही ) नहीं प्रतीत होती; जैसे कि 'गौः अश्वः' इस वाक्य में ॥

भावितार्थ—"तत्त्वमिस" इस वाक्य में 'तत्' तथा 'त्वम्' इन दो पदों के अर्थों में अभेद्रूप सम्वित्वा अपेचित है। किन्तु उस अन्वय के अनुकूल यहाँ योग्यता प्रतीत नुहीं होती; क्योंकि परोच्चत्व, अपरोच्चत्वादिका विरोध (परस्पर वाध) उपस्थित है। जैसे कि "गौरहवः" इस वाक्य से गौ और अहव का अभेद-बोध नहीं हो सकता, क्योंकि उनका अभेद वाधित है। वैसे ही प्रकृत में तत्त्वमर्थों का अभेद वाधित होने से अभिमत शाब्द-बोध नहीं हो सकता । १ ॥ १ ॥

तत्, त्वम—दोनों पदों के वाच्यार्थों का अभेद वाधित होने पर भी लच्यार्थों का

श्रभेद सम्भव होगा--यह सम्भावना नहीं-

सोऽयं गिरोरिव न लच्चण्यापि वृत्ति-र्मानान्तराधिगतिहीनतयाऽऽत्मिन स्यात्। मानान्तराधिगतगोचर एव दृष्टः

शब्दप्रयोग इह लाचि णिकस्तु लोके ॥ ९९ ॥

योजना—मानान्तराधिगतिहीनतया आत्मिन सोऽयं गिरोरिव तत्त्वंपद्योः लज्ञण-या अपि वृत्तिः न स्यात् । इह लोके लाचिष्किस्तु शब्दप्रयोगः मानान्तराधिगतगोचरे एव दृष्टः ॥ (वसन्ततिलकाच्छन्दः )॥

योजितार्थ — प्रमाणान्तर से ज्ञात न होने के कारण आत्मा में 'सोऽयं देवदत्तः"— आदि के समान तत् और त्वम् पदों की लच्चणावृत्ति से भी प्रवृत्ति नहीं हो सकती, (क्योंकि) इस लोक में लाचणिक शब्द-प्रयोग प्रमाणान्तर-ज्ञात पदार्थ में ही देखा गया है।

भावितार्थ — जैसे "सोऽयं देवद्ताः"—इस वाक्य के 'तत्' तथा 'इदम्' दोनों पदों की लच्चणा केवल देवद्त्त में होती है, वैसे "तत्त्वमिस"—इस वाक्य के 'तत्' श्रौर 'त्वम्' पदों की [लच्चणा श्रात्मा में नहीं हो सकती; क्योंकि श्रात्मा किसी श्रन्य प्रमाण से ज्ञात नहीं। किन्तु लोक में 'गंगायां घोषः" श्रादि लाच्चिक शब्द-प्रयोग सदैव प्रत्यचादि

१ समानविभक्तिक पदों के द्वारा उपस्थापित योग्य पदार्थों का ही श्रमेदान्वय होता है। प्रकृत में 'तत्' श्रीर 'त्वम्' दोनों समानविभक्ति पदों से प्रतिपादित पदार्थों में योग्यता (श्रर्थांबाध) नहीं, श्रातः श्रभेदान्वय नहीं हो सकता।

प्रमाणान्तर से अधिगत तीरादि में ही देखे जाते हैं। आशय यह है कि शब्दप्रमाण से अन्य प्रत्यचादि प्रमाणों के द्वारा (गङ्गापद-वाच्य) प्रवाह-सम्बन्धी तीर का प्रह्ण हो जाने पर ही 'गङ्गा' पद की लच्चणा तीर में होती है। अन्यथा लच्च स्वरूप का निश्चय न होने पर किस में लच्चणा होगी ? प्रकृत में आत्मा शब्द-प्रमाण से अन्य प्रमाण का विषय है नहीं, अतः उसमें किसी पद की भी लच्चणा नहीं हो सकती॥ ६६॥

इस प्रकार ब्रह्म में मुख्य तथा लक्ष्णा वृत्ति के सम्भव न होने से वाक्य का प्रमाण्य अखण्डार्थ में कदापि नहीं हो सकता--

#### तस्माद्खराङ्गियया न वचःप्रवृत्तिः संसर्गवोधनमपास्तमयोग्यभावात्।

#### एवं न वाक्यगतशब्दसमन्वयोऽपि

दूरे प्रमान्तरविरोधनिराससिद्धिः।। १००॥

योजना—तस्मात् अखण्डविषया वचः प्रवृत्तिः न,संसर्गबोधनम् अयोग्यभावाद् अपा-स्तम् । एवं वाक्यगतशब्दसमन्वयोऽपि नास्ति, प्रमान्तरविरोधनिराससिद्धिः दृरे॥ (वसन्ततिलकाच्छन्दः)॥

योजितार्थ — इसलिए ( मुख्य तथा लज्ञ्णावृत्ति सम्भव न होने के कारण तत् तथा त्वम् आदि ) पदों की प्रवृत्ति अखण्डार्थ-बोधन में नहीं हो सकती। यहां संसर्भ का बोधन तो अयोग्य होने के कारण ही निरस्त हो जाता है। इस प्रकार उक्त वाक्य के तत्त्वमादि

पदों का समन्वय ही नहीं होता, प्रमाणान्तर-विरोध का निवारण तो दूर रहा।।

भावितार्थ—एकार्थ-वोधक अनेक पद-घटित वाक्य दो प्रकार के देखे जाते हैं—
(१) विरुद्धांश-त्याग-पूर्वक लक्षणा से एकार्थ के वोधक। जैसे 'सोऽयं देवद्ताः' यह वाक्य देशकालादि—विरुद्ध अंशों का त्याग करके केवल देवदत्त के स्वरूप मात्र का वोधक है।
(२) दूसरा तादात्म्यरूप संसर्ग का वोधक। जैसे—"मृद् घटः", "नीलोत्पलम्"—आदि। ब्रह्म में लक्षणा भी सम्भव न होने के कारण "तत्त्वमितं" आदि वाक्य एक दोनों प्रकारों में किसी प्रकार से भी प्रवृत्त नहीं हो सकते। भेद-प्राही प्रत्यत्तादि प्रमाणों का निरास कर देने पर श्रुतिवाक्य अभेद-वोधन क्यों न कर सकेगा? इस शङ्का का समाधान है—"एवम्"—इत्यादि से। अर्थात् श्रुति-घटक पदों का जव समन्वय ही ब्रह्म में नहीं होता, तब एक श्रुति ब्रह्म में प्रमाण नहीं हो सकती। उससे विरोधी प्रमाणों का निराकरण हो ही नहीं सकता॥ १००॥

ब्रह्म सिद्धार्थ है, इसलिए भी वेदान्त-वाक्य उसमें प्रमाण नहीं हो सकते— किं च प्रमान्तरमपेच्य गिरः प्रवृत्तिः सिद्धेषु वस्तुषु जगत्युपलब्धपूर्वी।

ब्रह्मात्मवस्तुनि तथा वचसः प्रवृत्तिः

युक्तात्मनस्तु फलवत्परिनिष्ठितत्वात् ॥ १०१ ॥ योजना—िकञ्च जगित सिद्धेषु वस्तुषु प्रमान्तरम् श्रपेच्य गिरः प्रवृत्तिः उपलब्धपूर्वा । तथा ब्रह्मात्मवस्तुनि वचसः प्रवृत्तिः न युक्ता, श्रात्मनः फलवत् परिनिष्ठितत्वात् (व० छ०)। योजितार्थं—दूसरी वात यह भी है कि लौकिक—सिद्ध पदार्थों में प्रमाणान्तर की अपेद्धा करके ही शब्द की प्रवृत्ति उपलब्ध होती है। अतः ब्रह्मात्म वस्तु में शब्द की प्रवृत्ति युक्तियुक्त नहीं; क्योंकि "नद्यास्तीरे फलानि सन्ति"—यहाँ पर फल के समान ब्रह्म भी परिनिष्ठत (सिद्ध वस्तु) है।

भावितार्थ — राज्द का राक्ति-मह सदैव कार्य (क्रिया रूप कृति-साध्य) अर्थ में ही होता है; द्रव्यादि सिद्ध (कृति-साध्य रूप कार्य से भिन्न ) पदार्थों में नहीं। ब्रह्म सिद्ध पदार्थ है, कार्य नहीं। अतः राक्तिमह न हो सकने के कारण किसी राज्द की ब्रह्म के वोधन में प्रवृत्ति नहीं हो सकती। अर्थात् जिस अर्थ को राज्द के द्वारा कहा ही नहीं जा सकता, उस अर्थ का बोध कराने के लिए किसी राज्द का प्रयोग भी नहीं हो सकता और न उस राज्द से श्रोता को कोई बोध हो सकता है।। १०१।।

ऊपर के श्लोक में जो "फलवत्" दृष्टान्त दिया था, उसे स्पष्ट करते हुए दृष्टिन्त में समन्वय करते हैं—

#### नद्यास्तीरे फलमितिगिरः सिद्धवस्तुप्रवृत्तेः दृष्टा स्वार्थप्रमितिजनने स्वान्यमानव्यपेत्ता। तद्वद् ब्रह्मण्यपि तु वचसो वैदिकस्याभ्युपेया

तस्माद्स्मिन्न खलु घटते मानभावः श्रुतीनाम् ॥ १०२॥

योजना—सिद्धबस्तुप्रवृत्तेः 'नद्यास्तीरे फलम्' इति गिरः स्वार्शप्रिमितिजनने स्वान्य-मानव्यपेत्ता दृष्टा । तद्वत् वैदिकस्यापि वचसः ब्रह्मणि (प्रवृत्तिः ) श्रभ्युपेया । तस्मात् श्रस्मिन् खलु श्रुतीनां मानभावो न घटते ॥ ( <sup>१</sup>मन्दाक्रान्ताच्छन्दः )॥

बोजितार्थं—सिद्धवस्तु के बोधन में प्रयुक्त 'नद्याः तीरे फलम्'—इस वाक्य को स्वार्थं-बोध कराने में अपने से भिन्न (प्रत्यचादि ) प्रमाण की अपेचा देखी गई है। उसी प्रकार "तत्वमसि" आदि वैदिक वाक्यों की (प्रवृत्ति भी अन्यमान-सापेच ) माननी होगी। अतः

इस ( ब्रह्मरूप अर्थ ) में अतियों की प्रमाणता नहीं घटती।।

मावितार्थ—सिद्ध वस्तु के बोधन में प्रवृत्ति है जिसकी, ऐसे शब्द ("नद्याः तीरे फलम् अस्ति"—इस प्रकार के वाक्य) के समान ही "तत्त्वमसि"—यह वाक्य भी है। अतः यहाँ जिज्ञासा होती है कि वेदान्त-प्रतिपाद्य 'ब्रह्म' वस्तु में कोई अन्य प्रमाण है ? या नहीं ? यदि है, तब उस प्रमाणसे प्रकाशित वस्तु का ही प्रकाशमात्र करनेवाले वेदान्त-वाक्य अनुवादक ही होते हैं, प्रमाण नहीं। यदि कोई प्रमाण नहीं, तब भी वेदान्त-वाक्य प्रमाण नहीं हो सकते; क्योंक उसी सिद्ध वस्तु का शब्द-वोधक होता है, जो प्रमाणान्तरसे अधिगत हो। प्रथम पन्न में अधिगत-गन्तत्वरूप तथा द्वितीय पन्न में अबोधकत्वरूप अप्रामाण्य वेदान्त-वाक्यों में आता है।। १०२।।

पहले "सोऽयं देवदत्तः"—इस वाक्य को श्रखण्डार्थक मानकर उसके दृष्टान्त से वेदान्तवाक्य को श्रप्रमाण बताया, श्रव यह दिखाते हैं कि "सोऽयं देवदत्तः"—इस वाक्य में श्रखण्डार्थकत्व सम्भव नहीं, श्रतः वेदान्त-वाक्यों में भी श्रखण्डार्थत्व कैसे सम्भव होगा—

१ 'मन्दाक्रान्ता जलधिषडगैम्मों नतौ ताद्गुरू चेत्' (वृत्त० ३।६५) श्रर्थात् जिस पद्य के प्रत्येक पाद में क्रमशः एक मगण, एक भगण, एक नगण, दो तगण तथा दो गुरु वर्ण हों, उसे मन्दाक्रान्ता कहते हैं। चार, छह श्रौर सात वर्णों पर यति होती है।

## नाखग्डवस्तुविषया वचसः प्रवृत्तिः लोकेऽपि दृष्टिपथमापतिता कदाचित्। नानापदार्थघटनाविषयत्वहेतोः दूरेत्यता श्रुतिशिरोवचनेषु तस्याः॥ १०३॥

योजना--नानापदार्थघटनाविषयत्वहेतोः लोकेऽपि वचसः प्रवृत्तिः अखण्डवस्तु-विषया दृष्टिपथं कदाचित् नापतिता । श्रुतिशिरोवचनेषु तस्याः दूरेत्यता ॥ (व० छ०)

योजितार्थ --नाना पदार्थों के (पारस्परिक) संसर्ग को विषय करने के कारण लोक में भी (सोऽयं देवदत्तः-आदि) वाक्यों की प्रवृत्ति अखण्ड (असंसृष्ट) वस्तु विषयक कभी नहीं देखी गई (तव तो) वेदान्तवाक्योंमें वह (अखण्डार्थ-वोधन-प्रवृत्ति) बहुत दूर रही।।

मावितार्थ —, 'सोऽयं देवदत्तः'' आदि वाक्य भी अखण्डार्थक नहीं, क्योंकि अनेक अपर्याय शब्दों से उपस्थापित अर्थों की घटना (संसर्ग) को विषय करते हैं। इसी प्रकार वेदान्त वाक्य भी अखण्डार्थक नहीं हो सकते। शंका होती है कि जैसे प्रभाकर-मत में लौकिक लिङादि नियोग के बोधक नहीं, किन्तु वैदिक लिङादि होते हैं। वैसे ही लौदिक वाक्योंके अखण्डार्थक न होने पर भी वैदिक "तत्त्वमित्र"—आदिवाक्य अखण्डार्थक क्यों न होंगे ? इस शंका का समाधान है—दूरेत्यता। "दूरादेत्यः" (का० वा० ४१३) के अनुसार दूर शब्द से 'एत्य' प्रत्यय करने पर दूरेत्य शब्द बनता है। उससे भावार्थक 'तल्' प्रत्यय करने पर 'दूरेत्यता' शब्द निष्यन्त होता है। जिसका अर्थ है—दूरगतता। अर्थात् वच्यमाण दोष तथा प्रभाकर-मत-सिद्ध दृष्टान्त असिद्ध होने के कारण वैदिक वाक्यों में अखण्डार्थकत्व की कल्पना नितान्त असम्भव है॥ १०३॥

श्रखण्डार्थत्व की कल्पना किसी प्रकार भी युक्त नहीं— श्रादाय ग्रुख्यगुणलाचिणकप्रवृत्ती-रथें समर्पयति शब्द इति प्रसिद्धम् । श्रास्वेव नान्यतमयाऽपि वदत्यखण्डम् शब्दान्तरात्तविषयादिधकार्थवृत्तेः ॥१०४॥

योजना—शब्दः मुख्यगुणलाचिणकप्रवृत्तीः त्रादाय अर्थः समर्पयतीति प्रसिद्धम् । आसु अन्यतमयाऽपि अखण्डं न वदतिः, शब्दान्तरात्तविषयाद् अधिकार्थवृत्तेः ॥ (वसन्ततिलकाच्छन्दः)॥

योजितार्धं—यह लोक-प्रसिद्ध सिद्धान्त है कि (कोई भी) शब्द मुख्य वृत्ति, गौणवृत्ति या लच्चणा वृत्ति से किसी श्रर्थ का समर्पण किया करता है—इन वृत्तियों में से किसी भी वृत्ति के द्वारा (शंब्द) श्रखण्ड श्रर्थ को नहीं कहता; क्योंकि एक शब्द श्रपने पड़ोसी शब्द के श्रर्थ से भिन्न श्रर्थ को कहने में ही प्रवृत्त होता है।

भावितार्थ — एकार्थ वोधक अनेक पदों का (घटो घटो घटः आदि का) उचारण करने पर कोई वाक्य नहीं बना करता; क्योंकि वाक्य वही माना जाता है, जिसका प्रत्येक पद अपने पड़ोसी पदके अर्थसे भिन्न साकांच अर्थ को कहता हो। लोक में यह शब्द-मर्यादा प्रसिद्ध है कि शब्द अपने-अपने अर्थों को मुख्य या गौण या लच्चणावृत्ति से कहा करते हैं;

किन्तु अखण्ड ( एक ही ) अर्थको किसी भी वृत्ति से नहीं कहते। अतः "तत्त्वमियः' आदि वाक्य के सभी पदों का तात्पर्य अखण्डार्थ में कदापि नहीं हो सकता॥ १०४॥

यदि किसी वाक्य के सभी पद एक ही अर्थ को कहें, तब तो वह वाक्य ही नहीं-

#### त्राधिक्यमुत्सृजति शब्दगगो निजेऽर्थे

#### शब्दान्तरात्तविषयादिति मन्यमानाः ।

#### वाक्यत्वमेव पदजातगतं विहन्यु-

र्न द्यस्ति हस्तकरशब्दगतं तदेषाम् ॥ १०५ ॥

योजना—शब्दगणः निजे अर्थे शब्दान्तरात्तविषयाद् आधिक्यम् उत्सृजतीति मन्य-मानाः पदजातगतं वाक्यत्वमेव विहन्युः, निह एषां हस्तकरशब्दगतं तद् अस्ति॥ (वसन्ततिलकाच्छन्दः)॥

योजितार्थ — (कोई भी एक वाक्य घटक ) पद-समूह अपने प्रतिपाद्य अर्थ की पदा-न्तर-प्रतिपाद्य अर्थ से अधिकता का त्याग नहीं किया करता—ऐसा माननेवाले तदादि पद-मुमूह-गत वाक्यत्व का ही बाध कर वैठेंगे; क्योंकि इनलोगों के मत से "हस्तः करः" आदि पर्याय शब्दों में वह (वाक्यत्व) नहीं रहता ।।

भावितार्थ — जो लोग अपर्याय पद-समूह को ही वाक्य मानते हैं, पर्याय पद-समूह को नहीं; उनके मत से "सोऽयं देवदत्तः" को वाक्य ही नहीं माना जा सकेगा; यदि वह अखण्डार्थक या पर्याय पदों का समूह मात्र है। अतः "सोऽयं देवदत्तः"—आदि में वाक्यत्व का रच्या करने के लिए यह अनिवार्य हो जाता है कि उन्हें अखण्डार्थक न माना जाय। इस प्रकार "तत्त्वमसि"—इस वाक्य को भी अखण्डार्थ नहीं कहा जा सकता।।१०५॥

श्रभी तक शब्द-मर्यादा की समालोचना से श्रखण्डार्थत्व का निरास किया गया, श्रव श्रभिमत श्रथ की मर्यादा को दृष्टि में रखकर श्रखण्डार्थत्वका निराकण कियाजाता है-

#### किञ्च स्वयंत्रभमलुप्तचिदेकरूपं

## सर्वं प्रमाणविषयाद्बहिरभ्युपेत्य ।

#### त्रात्मानमात्मनि च शास्त्रमुदाहरन्तः

# सिद्धान्तमस्युपगतं परिपीडयन्ति ॥ १०६ ॥

योजना—िकञ्च स्वयंत्रभम् त्रालुप्तचिदेकरूपम् त्रात्मानं सर्वप्रमाणविषयाद् बहिरभ्यु-पेत्य त्रात्मिन च शास्त्रमुदाहरन्तः त्र्यभ्युपगतं सिद्धान्तं परिपीडयन्ति ॥ (व० छ०)॥

योजिताथ — दूसरी बात यह भी है कि स्वयं प्रकाश नित्य चिदेकरूप श्रात्मा को सर्व प्रमाणों के विषय से बाहर (प्रमाणातीत) मानकर भी श्रात्मा के विषय में शास्त्र प्रमाण की दुहाई देनेवाले श्रपने स्वीकृत सिद्धान्त का हनन कर रहे हैं।

मावितार्थ — "यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह ( तैत्ति० २।४।१ ), 'एतद्प्र-

१. महर्षि जैमिनि ने वाक्य का लच्च्या किया है - "अर्थेंकत्वादेकं वाक्यं साकाङ्चं चेद्विमागे स्यात्" (जै० स्० २।१।४६) अर्थात् वाक्य वहीं है, जिसके सभी पदों का तात्पर्य एक अर्थ में हो और किसी पद को हटा देने पर दूसरे पद साकाङ्च रह जाते हों। "घटो घटः" में एक पद के हट जाने पर दूसरा साकाङ्च नहीं होता; अतः यह वाक्य नहीं; ऐसे ही प्रकृत में भी।

मेयं घ्रुवम्' (वृह० ४।४।२०), 'नेति नेति' (वृह० २।३।६) आदि श्रुतियों के आधार पर जिस आत्मा को सर्वप्रमाणातीत मान लिया, उसमें शास्त्र-प्रमाण दिखाना अत्यन्त विरुद्ध है। इसलिए भी 'तत्त्वमित'—आदि वाक्यों में अखण्डात्म-बोधकत्व नहीं माना जा सकता। जो स्वयंप्रम (स्वयंप्रकाश) है, उसे अपने प्रकाश में किसी भी प्रमाण की अपेचा ही नहीं। अतः वह किसी प्रमाण का विषय ही नहीं वन सकता।।१०६॥

चिदात्मा में वाक्य प्रमाणका फल सम्भव न होने के कारण भी उसमें वेदान्त-वाक्य की प्रमाणता नहीं वनती—

सर्वत्र वस्तुषु जडेष्वजडप्रकाशं कुर्वत्प्रमाणमिति सम्प्रतिपन्नमेतत् । ब्रह्मात्मवस्त्वजडवोधवपुः कुतोऽस्मिन् वेदान्तवाक्यजनिताऽजडसंविदन्या ॥ १०७ ॥

योजना— सर्वेत्र जड़ेषु वस्तुषु अजड़प्रकाशं कुर्वेत् ( चज्जुरादि ) प्रमाणम् इत्येतत् सम्प्र-तिपन्नम् । ब्रह्मात्मवस्तु अजड़वोधवपुः; अस्मिन् वाक्यजनिता अन्या अजड़संवित् कुतः १ ( वसन्ततिलकाच्छन्दः ) ॥

योजितार्थ — सर्वत्र जड़ पदार्थों पर ही अजड़प्रकाश उत्पन्न करते हुए चचुरादि, प्रमाण होते हैं — यह निश्चित है। (किन्तु) ब्रह्मात्मवस्तु अजड़ बोधरूप है, अतः उसपर

वाक्य-जनित कोई अन्य अजड़संवित क्यों (अपेन्नित होगी ?)॥

भावितार्थ — घटादि जड़ पदार्थ अपने-आप प्रकाशित नहीं हो सकते, इसलिए चर्जु रादि प्रमाण घटादि का प्रकाश करने के लिए घटादि विषयक ज्ञान को जन्म देते हैं। वह ज्ञान स्वयंप्रकाश है। यद्यपि नैयायिकादि उसे स्वयंप्रकाश नहीं मानते, तथापि उन्हें भी अनवस्थादि के भय से स्वयंप्रकाश ही मानना होगा। उस स्वयंप्रकाश ज्ञान से घटादि प्रकाशित होते हैं। किन्तु ब्रह्मवस्तु तो स्वयंप्रकाश ज्ञानरूप ही है, उसे प्रकाशित करने के लिए अन्य स्वयंप्रकाश ज्ञान की अपेचा ही नहीं; जिसकी उत्पत्ति के लिए वेदान्तवाक्य-रूप प्रमाण की आवश्यकता होती। अतः वेदान्तवाक्य ब्रह्म में कैसे प्रमाण हो सकते हैं, जबकि ब्रह्म पर प्रमाण-फल ही सम्भावित नहीं॥ १०७॥

स्वयंप्रकाश ज्ञान की उत्पत्ति नहीं हो सकती। सभी प्रमाण प्रमावृत्तिरूप अस्वयं-प्रकाश ज्ञान के ही उत्पादक होते हैं—यह मान लेने पर भी ब्रह्म-विषयक प्रमा-वृत्ति उत्पन्न करने के लिए वाक्य-प्रमाण की अपेत्ता होती है। किन्तु 'तत्त्वमिस'—आदि वेदान्त-पद-समूह वाक्य नहीं कहला सकते—

> किं च क्रियापदमपेच्य पदानि वाक्य-भावेन सम्यगिह संगतिमाप्नुवन्ति । नात्र क्रियापदमपेचितमामनन्ति वाक्यं क्रुतो भवति वेदशिरस्तदानीम् ॥ १०८॥

१ इस सिद्धान्त को शैवाचार्यों ने कितने मनोरम शब्दों में ब्यक्त किया है—
प्रकाशो नाम यश्चायं सर्वत्रैव हि प्रकाशते । श्रनपह्नवनीयत्वात् कि तस्मिन् मानकल्पनैः ।। (श्रात्मनयः)

योजना — किञ्च इह पदानि क्रियापदमपेच्य वाक्यभावेन सम्यक् संगतिमाप्नुवन्ति । अत्र क्रियापदम् अपेचितं न आमनन्ति, तदानीं वेदशिरः क्रुतो वाक्यं भवति ? (व० छ०) ॥

योजिताथ — दूसरी बात यह भी है कि लोक में कितपय पद, किया पद की अपेचा करके वाक्यरूप में आकर पारस्परिक अन्वय का लाभ किया करते हैं। (किन्तु) यहाँ (वेदान्त में) क्रियापद अपेचित ही नहीं कहा जाता, तब तो 'तत्त्वमिस' आदि वेदान्त-

पदों के समूह वाक्य क्योंकर होंगे ?

भावितार्थं — क्रिया कारक परस्पर सापेच्च होने के कारण कारक पद क्रिया पद से जुड़कर वाक्य-रूप में त्राते हैं। वह वाक्य किसी त्रार्थ में प्रमाण होता है—यह है लौकिक शब्द-मर्यादा। ब्रह्म-प्रमा को जन्म देने के लिए 'तत्त्वमिंस' को वाक्य का रूप देना होगा। किन्तु यह सम्भव नहीं; क्योंकि वेदान्तिगण 'तत्वमिंस' के तीनों पदों का एक ही अखण्ड अर्थ मानते हैं, 'ग्रासि' पद पृथक क्रिया वाचक नहीं। फिर तो क्रिया पद के विना 'तत्त्व-मिंस' यह वाक्य नहीं कहा जा सकता।। १०८।।

वाक्यभाव की प्राप्ति न करके भी पद-समूह किसी अर्थ का बोधक क्यों नहीं हो स्कता ? इस शंका का समाधान है—

नापूर्वमर्थम्रपलम्भयितुं पदानां सामर्थ्यमस्ति परिहृत्य तु वाक्यभावम् । स्वार्थस्मृतिं हि जनयन्ति पदानि लोके

विज्ञातसंगतितया न तु कार्यमन्यत्॥ १०९॥

योजना—वाक्यभावं परिहृत्य पदानाम् अपूर्वम् अर्थम् उपलम्भियतुं सामध्यं न वतु अस्तिः, लोके हि पदानि विज्ञातसंगतितया स्वार्थस्मृतिं जनयन्ति, न तु अन्यत् कार्यम्।। (वसन्ततिलकाच्छन्दः)।।

योजिताथ —वाक्यभाव से विश्वित पदों में किसी श्रपूर्व श्रर्थ के बोधन की शक्ति नहीं होती, क्योंकि बृद्ध-व्यवहार में ज्ञातसंगतिक पद स्वार्थ की स्मृतिमात्र उत्पन्न किया

करते हैं, न कि कोई अन्य (अपूर्वानुभव) उनका कार्य होता है।।

भाविताथ — क्रियापद-रहित नाम पदों में आकांचादि का अभाव होने से वाक्यत्व नहीं रहता। वाक्यत्व के न होनेसे उनमें अपूर्व (मानान्तरानिधगत) संसर्ग-बोधन की शक्ति नहीं मानी जाती। 'पूषा प्रिष्टभागः'—आदि पद समूह में भी भागपद के सामध्ये से क्रिया पद का अध्याहार करके ही बोधकत्व माना जाता है। क्यों शक्ति नहीं मानी जाती १ इसका उत्तर है—स्वार्थेति। आशाय यह है कि 'देवदत्त ! दण्डेन गामानय' इस वाक्य से देवदत्तकर्तृक दण्डकरण्क गोकर्मक आनयन प्रतीत होता है। वह आनयन प्रमाणान्तर से नहीं जाना जा सकता; क्योंकि वाक्यश्रवण्—काल में वह आनयन होता नहीं; अतः प्रत्यचादि से उसका प्रहण् नहीं हो सकता। प्रयेक पद से भी उसका ज्ञान नहीं हो सकता; क्योंकि प्रत्येक पद से भी उसका ज्ञान नहीं हो सकता; क्योंकि प्रत्येक पद का सामध्ये स्वार्थ-स्मरण मात्र में ही माना जाता है। वह आनयन पूर्व में उपस्थित नहीं था, अतः उसके साथ पद का संगतिष्रह नहीं हो सकता। संगति-प्रह

१. तुरवधारग्रे नैवास्तीत्यर्थः । ११ सं० शा०

के विना पद उस ऋर्थ का वोधक नहीं हो सकता। इसलिये वाक्यभाव में आकर ही पद वाक्यार्थ के बोधक हो सकते हैं, अन्यथा नहीं ।। १०६॥

यदि उक्त वेदान्त-वाक्यों में वाक्यत्व वनता नहीं और प्रत्येक पद वाक्यार्थ का बोधक नहीं हो सकता, तब केवल वर्णों को ही वाक्यार्थ का वोधक क्यों न मान लिया जाय ? इस शङ्का का समाधान है--

हित्वा न वाक्यपदते प्रतिपत्तिहेतु-र्वेदो भवेदिति कथंचन वक्तुमीशः। कश्चित्कदाचिदपि तत्र क्रतः श्रुतीनां प्रामाएयमात्मनि भवेदिति वर्णायन्ति ॥ ११० ॥

योजना-वेदो वाक्यपद्ते हित्वा प्रतिपत्तिहेतुः भवेद् इति कश्चित् कदाचित् कथंचनापि न वक्तुमीशः। तत्र आत्मिन श्रुतीनां कुतः प्रामाण्यं भवेदिति वर्णयन्ति ॥ (वसन्ततिलकाच्छन्दः)॥

योजितार्थ --वेद वाक्यत्व तथा पदत्व को छोड़कर ही वाक्यार्थ-बोध का हेतु हो जाय, इस प्रकार कोई कभी कथंचिदिप नहीं कह सकता। वेदों में वाक्यत्वादि न मानने पर त्रात्मा में श्रतियों का प्रामाण्य कैसे हो सकेगा ? ऐसा साम्प्रदायिक कहा करते हैं।।

भावितार्थ-पद या वाक्य के रूप में न आकर वर्ण ही यदि वाक्यार्थ के प्रतिपादक माने जाँय, तव 'जरा' 'राजा' त्रादि पदों का एक ही ऋर्थ होना चाहिये। किन्तु होता नहीं, अतः वर्ष अपने क्रम-विशेष से विशेष पदों का रूप धारण करते हैं, पद वाक्य का; तब कहीं वाक्यार्थ बोध होता है। यद्यपि वर्ण विशु तथा नित्य माने जाते हैं, तथापि अभिन्यक्ति-क्रम ही वर्णों का क्रम माना जा सकता है। अतः वैदिक वर्ण पद्-वाक्य-रूप में आकर ही अर्थ वोधक हो सकते हैं। वाक्य-रूपता का असम्भव दिखाया जा चुका है। इसलिये उक्त श्रुतियां आत्मा में प्रमाण नहीं हो सकतीं ॥ ११०॥

ब्रह्म यदि मानान्तर-सिद्ध है, तब वेदान्तवाक्य श्रनुवादक मात्र ही ठहरते हैं। यदि ब्रह्म मानान्तर-सिद्ध नहीं, तब सदादि पदों का शक्ति-प्रह उसमें कैसे सम्भव होगा ? इस

प्रकार की उभयतःपाशा रज्जु दिखाते हैं--

किं च प्रमान्तरमिहाभ्युपयन्प्रतीचि वेदान्तवाक्यमजुवादकभ्युपेयात् । मानन्तरं यदि च नेच्छति शब्दशक्ते-

स्तत्र ग्रहः कथमिति प्रतिपादनीयम् ॥ १११॥

योजना—किंच इह प्रतीचि प्रमान्तरम् अभ्युपयन् वेदान्तवाक्यम् अनुवादकम् अभ्यु-पेयात्। यदि मानान्तरं नेच्छति, तत्र शब्दशक्तेः प्रहः कथमिति प्रतिपादनीयम्।। (वसन्ततिलकाच्छन्दः)

योजिताय --दूसरी वात यह भी है कि प्रत्यगात्मा में प्रमाणान्तर माननेवाले को वेदान्त-वाक्य अनुवादक मानने पड़ेंगे। यदि (ब्रह्म में ) प्रमाणान्तर नहीं मानते, तब उसमें सदादि शब्दों का शक्ति-प्रह कैसे होगा ? यह वताना चाहिए।।

भावितार्थं — वेदान्त-वाक्यस्थ सत्यादि पदों का शक्ति-प्रह ही त्रात्मा में नहीं हो सकता, क्योंकि त्रात्मा प्रमाणान्तर से गृहीत नहीं। यदि है, तब तो वेदान्तवाक्य अनुवादकमात्र रह जाते हैं, प्रमाण नहीं हो सकते।। १११।।

अध्ययन-विधि से गृहीत होने के कारण समस्त वेद सप्रयोजन ऋथे का वोधक है, केवल ऋथेमात्र का नहीं। प्रयोजन सदैव प्रवृत्ति ऋौर निवृत्ति से ही साध्य होता है। अतः प्रवृत्ति-निवृत्ति के ऋविषय भूत ब्रह्म में वेदान्त कैसे प्रमाण होंगे ? यह दिखाते हैं—

किंच प्रवृत्तिविनिवृत्तिविहीनवस्तु

तत्त्वप्रतीतिजननान्न च किंचिदस्ति।

पुंसः प्रयोजनमतोऽपि न तत्र मानं

वेदान्तवाक्यमिति युक्तिमदुच्यमानम् ॥ ११२ ॥

योजना—िकं च प्रवृत्तिनिवृत्तिविहीनवस्तुतत्त्वप्रतीतिजनकात् पु सः किञ्चित् प्रयोजनं नास्ति; अतोऽपि वेदान्तवाक्यं तत्र मानं न, इत्युच्यमानं युक्तिमत् ॥ (व० छ०)।

• योजितार्थ --प्रवृत्ति-निवृत्ति से रहित केवल वस्तुतत्त्व के प्रतिपादन से पुरुष का कोई प्रयोजन भी सिद्ध नहीं होता; इसलिए भी वेदान्त-वाक्य ब्रह्म में प्रमाण नहीं--

ऐसा कहना युक्ति-युक्त ही है।

भाविवार्थ — कलञ्ज-भन्नणादि रूप हेय और अग्निहोत्रादि रूप उपादेय के ज्ञान से कलञ्ज-भन्नण से निवृत्ति और अग्निहोत्रादि में प्रवृत्ति के सम्भव होने से 'न कलञ्जं भन्च-येत्' (आप० औ० सू०), 'अग्निहोत्रं जुहोति' (तै० सं १।५।६।१) आदि वाक्य सप्र-योजन अर्थ के बोधक होकर प्रमाण होते हैं। किन्तु आत्मवस्तु नित्य सिद्ध है, न हेय है और न उपादेय। अतः उसके ज्ञान से प्रवृत्ति-निवृत्ति सम्भव नहीं, फिर तो आत्मबोधक वाक्य सप्रयोजन अर्थ के बोधक न होने से प्रमाण कैसे होगे १॥ ११२॥

श्रज्ञातार्थ-बोधक मान ही मेयगत श्रज्ञान का निवर्तक होने से प्रमाण माना जाता. है; किन्तु स्वयंप्रकाश श्रात्मा में कथमि श्रज्ञान सम्भावित नहीं, कि जिसका श्रपनय किसी प्रमाण से करना हो। इसलिए भी वेदान्तवाक्य श्रात्मा में प्रमाण नहीं—

> अज्ञातमर्थमवबोधयतः प्रमायां हेतुत्वमभ्युपगतं नतु वेद्विद्धिः। अज्ञातता च परमात्मनि दुर्निरूपा

विज्ञानमात्रवपुषीति न मानकृत्यम्॥ ११३ ॥

योजना—वेद्विद्धिः श्रज्ञातमर्थम् श्रवबोधयतः (चज्जरादेः) प्रमायां हेतुत्वम् श्रभ्युपगतं नतु । विज्ञानमात्रवपुषि परमात्मिन च श्रज्ञातता दुर्निरूपा इति मानकृत्यं न ॥ (व० छ० )। योजितार्थं — जैमिनि श्रादि वेद्वेताश्रों ने श्रज्ञातार्थं के बोधक (चज्जरादि ) में ही प्रमा की हेतुता (प्रमाणता ) निश्चित रूप से मानी है । विज्ञानमात्र स्वरूप परमात्मा में श्रज्ञातता दुर्निरूपणीय है, श्रतः यहाँ प्रमाणका कोई प्रयोजन (श्रज्ञान-निवृत्ति ) ही नहीं ॥

भावितार्थ — महिषिं जैमिनि ने कहा है — 'अर्थे ऽनुपलब्धे तत्प्रमाण्म्' (जै० सू० १।१।५) अर्थात् अज्ञात अर्थ के बोधक शब्दादि प्रमाण होते हैं। इससे यह स्पष्ट है कि

अज्ञात अर्थ की अज्ञातता को दूर करना ही प्रमाण का मुख्य कार्य है। किन्तु स्वयंप्रकाश वोधरूप आत्मा अज्ञात नहीं है। अतः वहाँ प्रमाण का कोई प्रयोजन नहीं सिद्ध होता, फिर वेदान्तवाक्यों को ब्रह्म में क्यों प्रमाण माना जाय ?॥ ११३॥

'श्रहमज्ञः'—इस श्रनुभव के श्राधार पर श्रात्मा में श्रज्ञातता सिद्ध क्यों नहीं होती? इस शंका का निराकरण करते हैं—

## वोधस्वभावकमबुद्धमनुष्णमुष्यां शीतस्वभावकमशीतिमतीदृशानि । कः श्रद्द्धीत पुरुषो वचनानि तस्माद् ब्रह्माप्रबुद्धमिति वाक्यमयुक्तमाहुः ॥ ११४ ॥

योजना—वोधस्वभावकम् अवुद्धम् , अनुष्णम् उष्णम् , शीतस्वभावकम् अशीतम्— इतीदृशानि वचनानि कः अद्द्धीत १ तस्मात् 'ब्रह्म अप्रवुद्धम्' इति वाक्यमयुक्तमाहुः ॥ ( वसन्ततिलकाच्छन्दः )।

योजितार्थ — 'ज्ञानात्मक वस्तु अज्ञात है', उच्ण (अग्नि) अनुच्ण है, 'शीतस्वरूप (जल) अशीत है'—इस प्रकार के विरुद्धार्थक वचनों पर कौन विश्वास करेगा ? इसलिए

'वोधरूप ब्रह्म अज्ञात है'-इस वाक्य को अयुक्त ही कहा करते हैं।

भावितार्थ — स्वयंप्रकाश ज्ञानरूप आत्मा में अज्ञातता मानना सूर्य में अन्धकार मानने के समान नितान्त असंगत हैं तथा विरुद्ध है। अतः 'अहमज्ञः'-यह वाक्य वैसे ही अप्रमाण है, जैसे कि 'उडणोऽनुडणः' आदि वाक्य। उक्त वाक्य के आधार पर आत्मा में अज्ञातता कदापि सिद्ध नहीं हो सकती।। ११४॥

'श्रज्ञातं प्रमेयं भवति'-यहां श्रज्ञान को विशेषण माना जाता है ? या उपलक्षण ? या उपाधि ? प्रथम पक्त मानने पर श्रज्ञान भी प्रमाण का प्रमेय हो जाता है। श्रतः उसकी प्रमाण से निवृत्ति न होगी। द्वितीय पक्त में ज्ञात भी प्रमेय मानना होगा, क्योंकि वह भी तो प्रमाण-प्रवृत्ति के पहले श्रज्ञात ही था। तृतीय पक्त भी सम्भव नहीं—यह दिखाते हैं—

उपाध्यभावे न भवेदुपाधि-

## स्तटस्थमज्ञानम्रपाधिरिष्यते । प्रमाण्युद्धेर्न तदात्मवस्तुनि

स्वयंप्रकाशे न ततोऽत्र मानधीः ॥ ११५॥

योजना—उपाध्यभावे उपाधिमत् न भवेत्। तटस्थम् अज्ञानं प्रमाण्वुद्धेः उपाधिरिष्यते, तत् स्वयंप्रकाशे आत्मवस्तुनि न, ततोऽत्र मानधीः न ॥ ( वंशस्थच्छन्दः ) ॥

योजितार्थ — उपाधि के न होने पर उपाधिमान् का भी श्रभाव होता है। तटस्थ श्रज्ञान ही प्रमाण-बुद्धि की उपाधि माना जाता है। वह (श्रज्ञान) स्वयं प्रकाश श्रात्म-वस्तु में है नहीं। इसलिए श्रात्मा में प्रमाण बुद्धि भी नहीं हो सकती।।

## १ वार्तिककार श्री सुरेश्वराचार्य ने भी कहा है--

स्वयं ज्योतिः स्वभावत्वान्निरुद्धस्वान्तवासनः । प्रमान्तरनिरपेचोऽपि स्वयमात्मा प्रकाशते ॥ (सम्बन्धवा० ५४५ ) भावितार्थ — श्रीपाधिक धर्म का यह नियम है कि उपाधि के न रहने से श्रीपाधिक नहीं रहता। जैसे श्रोत्रत्व की उपाधि है — कर्णशष्कली। कर्णशष्कली के न होने से सामान्य श्राकाश में श्रोत्रत्व नहीं रहता। वेदान्त-मत से श्रात्मा में कर्तृत्वादि की उपाधि श्रज्ञान है। श्रज्ञान के न रहने से विद्वान में कर्तृत्वादि नहीं रहता। 'श्रज्ञाते वस्तुनि प्रमाण-वृद्धिर्भवति'— यहाँ पर भी प्रमाण-जन्य वृद्धि की उपाधि है — श्रज्ञान; क्योंकि वह तटस्थ है, प्रमाण-जन्य वृद्धि की विषयता से वाहर है। श्रज्ञानरूप उपाधि की श्रसम्भावना स्वयं-प्रकाश चैतन्य में दिखाई जा चुकी है, श्रतः वहां प्रमाण-जन्य वृद्धि भी नहीं हो सकती, फिर तो ब्रह्म किसी प्रमाण का प्रमेय भी नहीं हो सकता।। ११४।।

अद्वैत ब्रह्मवादियों से यह भी पूछना चाहिए कि वे प्रमाता, प्रमाणादि द्वैत को मानते हैं ? या नहीं ? मानने पर अद्वैत-व्याघात और न मानने पर प्रमेय-सिद्धि न होगी-

**अद्वैतमात्मपद्माहुरनन्यमानं** 

द्वैतं प्रमाणिमह च प्रतिपादयन्ति । वाक्ये निजे पद्विरोधमनीचमाणाः

पाण्डित्यमप्रतिहतं प्रतिलभ्य धीराः ॥ ११६ ॥

योजना—निजे वाक्ये पद्विरोधम् श्रनीच्नमाणाः धीराः श्रप्रतिहतं पाण्डित्यं प्रति-लभ्य ॥ श्रात्मपदम् श्रनन्यमानम् श्रद्वैतम् श्राहुः । इह च द्वैतं प्रमाणं प्रतिपादयन्ति । ( वसन्ततिलकाच्छन्दः ) ॥

योजितार्थ— अपने वाक्य में पद-विरोध को न देखनेवाले साहसी व्यक्ति अप्रतिहत पाण्डित्य पाकर आत्मा को अद्वैत तथा प्रमाणातीत कहते है और द्वैत प्रमाण दिखाते भी जाते हैं।

भावितार्थं — अद्वैत आत्मा मानकर प्रमाणादि द्वैत मानना एवं आत्मा को प्रमाणातीत

कह कर उसमें प्रमाण दिखाना अत्यन्त हास्यास्पद है।। ११६॥

प्रमातृप्रमाणादि ब्रह्म से भिन्न नहीं, त्र्यपितु ब्रह्म के कार्य हैं, ब्रह्म से त्र्यभिन्न हैं— ऐसी शङ्का होने पर कहा है—

मातृप्रमाणिमितिमेयविभागिभिन्नं ब्रह्मैव चेद्भवति तत्र च वर्णायामः । कूटस्थतापहतिरेकरसत्वहानिः

शाक्यैश्र सन्धिरिति दूषगामन्यदत्र ॥ ११७ ॥

योजना—चेद् ब्रह्मैव मातृप्रमाण्मिति मेयविभागभिन्नं भवति, तत्र च वर्णयामः— कूटस्थतापहतिः, एकरसत्वहानिश्च। स्रत्र शाक्यैः सन्धिरिति स्रन्यद् दूषण्म्॥ (वसन्ततिल्काच्छन्दः)॥

योजिताथ —यदि ब्रह्म ही प्रमाता, प्रमाण, प्रमिति, प्रमेय त्रादि विभागों के रूप में त्राकर भिन्न हो जाता है—(यह माना जाय), तब वहाँ हम दोष दिखाते हैं—कूटस्थत्व-हानि त्रोर एकरमत्व-त्ति। तथा बौद्धों के साथ हाथ मिलाना—यह दूसरा भी दोष है।

माविताय - प्रमातादि रूप से ब्रह्म का परिणाम मानने पर श्रुति-सिद्ध ब्रह्मगत

क्रटस्थता की हानि द वं प्रमातादि अनेक रूप में ब्रह्म का विभाग मानने पर ब्रह्म की एक-रसता समाप्त हो जाती है। इन दो दोषों के अतिरिक्त एक तीसरा दोष भी अद्वैत-वाद में आता है--सौगत-सन्धि। अर्थात् विज्ञानरूप ब्रह्म से अतिरिक्त वाह्य प्रपञ्च का अपलाप करने पर बौद्ध मत से कोई भी भेद नहीं रह जाता, क्योंकि विज्ञानवादी बौद्ध भी विज्ञान से भिन्न वाह्य प्रपन्न नहीं मानते ।। ११७॥

यदि कहें कि प्रमातादि केवल अज्ञान-कल्पित अनिवैचनीय माने जाते हैं, ब्रह्म के परिणाम नहीं, जिससे कूटस्थता और एकरसता की हानि हो, इस पर भी दोष देते हैं--

**अज्ञानकल्पितमनिर्वचनीयमिष्टं** 

# मात्रादिमानफलपर्यवसानमेतत्। इत्युच्यते यदि तदा परमात्मनोऽपि

मेयत्वतो भवति कल्पितताप्रसङ्गः ॥ ११८॥

योजना-एतत् मात्रादिमानफलपर्यवसानम् अज्ञानकित्तम् अनिर्वचनीयसिष्टम्-इति यसुच्यते, तदा मेयत्वतः परमात्मनोऽपि कल्पितताप्रसंगो भवति । (वसन्ततिलकाच्छंद्ः)

योजितार्थ--यह प्रमातादि मान-फल-पर्यन्त प्रपञ्च, अज्ञान-किएत अनिर्वचनीय माना जाता है-ऐसा यदि कहा जाय, तब तो प्रमेय होने के कारण परमात्मा में भी कल्पितत्वापत्ति होगी॥

भावितार्थ-प्रमाता से लेकर मान-फल (प्रमिति) पर्यन्त समस्त प्रपञ्च ब्रह्म में अज्ञान-किल्पत अनिर्वचनीय माना जाता है, परमार्थ नहीं — ऐसा कहने पर यद्यपि कूटस्थ श्रोर एकरसत्व की हानि नहीं होती श्रीर न वौद्ध-मत-प्रवेश ही होता है, क्योंकि बौद्ध-प्रपद्ध को त्रसत् मानते हैं त्रौर हम त्रसत् से विलच्चए एवं ब्रह्म को भी कूटस्थ विज्ञानरूप मानते हैं। तथापि ब्रह्म भी वेदान्त-प्रतिपाद्य होने से प्रमेय है, अतः वह भी कल्पित मानना पहेगा। फिर तो विज्ञानवाद से बढ़कर शून्यवाद का प्रसङ्ग होता है।। ११८।।

ब्रह्म को प्रमेय मानने पर अवश्य किल्पत मानना पड़ेगा। किन्तु हम उसे पूमेय नहीं मानते, जैसा कि श्रुति कहती है-"अप्रमेयं घ्रुवम्" ( ब्रह० ४।४।२० )। इस आशङ्का का भी प्रतीकार करते हैं-

## ब्रह्म प्रमेयमथ नेप्टमिह प्रमाणं वेदान्तवाक्यमिति पचपराहतिर्वः। न ह्यप्रमेयमवबोधयदस्ति मानं

नादाह्यदाहक इति प्रथितः कृशानुः ॥ ११६ ॥

योजना — अथ ब्रह्म प्रमेयं नेष्टम् वेदान्तवाक्यम् प्रमाणिमिति वः पत्तपराहतिः।

१ विश्वतिमात्रतासिद्धि में वसुवन्धु ने कहा है-

ब्रात्मघर्मोपचारों हि विविघो यः प्रदश्यते ।

विज्ञानपरिखामोऽसौ परिखामः स च त्रिघा ॥ ( त्रिंशि॰ १ )

**अर्था**त् त्रात्मा ( जीव ) तथा धर्म ( त्रानात्म पदार्थ ) का विविध उपचार ( ग्रध्यासं ) जो देखा जाता है, वह सब विज्ञान का ही परिग्णाम है। वह परिग्णाम तीन प्रकार का होता है।

हि श्रप्रमेयम् श्रवबोधयत् मानं नास्ति । श्रदाह्यदाहकः कृशानुरिति न प्रथितः ॥ (वसन्ततिलकाच्छन्दः)॥

योजिताथ — यदि ब्रह्म प्रमेय नहीं माना जाता (तब) 'वेदान्तवाक्य प्रमाण है-यह आपका सिद्धान्त भंग हो जाता है। क्योंकि अप्रमेय के अवबोधक वैसे ही प्रमाण

( नहीं होता, जैसे कि ) अदाहा का दाहक अग्नि ( नहीं होती )।।

भाविताथ — अप्रमेय ब्रह्म में वेदान्त-वाक्य प्रमाण हैं, यह कहना वैसा ही विरुद्ध है, जैसा कि अदाह्म (गगन) का दाहक अनि है — ऐसा कहना। जैसे अग्नि, किसी दाह्म वस्तुका ही दहन कर सकती है, वैसे ही प्रमाण भी किसी प्रमेयका ही प्रमापक हो सकता है, अप्रमेयका नहीं। अतः ब्रह्म यदि अप्रमेय है, तब उसमें प्रमाणोपन्यास सम्भव नहीं। ११९।

गत (११८ वॅ) श्लोकमें 'जो प्रमातादि को अनिर्वचनीय (सदसद्विलच्या) बताया, उसके अनिर्वचनीयत्व का खण्डन करते हैं—

# किंचाप्रसिद्धमिद्मत्र जगत्त्रयेऽपि स्वाज्ञानकल्पितमिनवेचनीयमेकम् । निःशेषतीर्थद्युदीरिततन्त्रमार्गे

सिद्धे यतः सदसती सकलेऽपि तन्त्रे ॥ १२० ॥

योजना—िकञ्च अत्र जगत्त्रयेऽपि इदमप्रसिद्धम् स्वाज्ञानकित्पतम् अनिर्वचनीयम् एकम् (अपि वस्तु ) यतः निरोषतीर्थेद्दगुदीरिततंत्रमार्गे सकलेऽपि तंत्रे सदसती प्रसिद्धे॥ (वसन्ततिलकाच्छन्दः)

योजितार्थ — इस त्रिलोकी में यह बात अत्यन्त अप्रसिद्ध है कि कोई भी वस्तु स्वाज्ञान-किल्पत अनिर्वचनीय (सद्सिद्धलच्चण) है; क्योंकि निखिलशास्त्रकार-प्रणीत

सकल दर्शनों में सत् तथा असत् दो ही भेद प्रसिद्ध हैं, ( सदसद्विलचण नहीं )।।

भाविताथं — प्रत्येक दार्शनिक अपना सिद्धान्त स्थिर करते समय लोक-र्ष्टष्ट का अपन्ताप नहीं किया करता। जब कि समस्त लोक में पदार्थ के सत् तथा असत् दो ही भेद प्रसिद्ध हैं; तब वेदान्तिगण एक तीसरा सदसिद्धलचण (अनिवेचनीय) पदार्थ कहाँ से लाते हैं ? जो सत् नहीं, वह असत् और जो असत् नहीं, वह सत् होता है। तृतीय कोटि सर्वथा अप्रसिद्ध, अमान्य है। अतः प्रमातादि-विभाग अनिवेचनीय नहीं कहा जा सकता, किन्तु सत्ही है। इस रूपसे ब्रह्मका परिणाम माननेपर उक्त कूटस्थत्व-मंग होगा ही।।१२०।। यह जो कहा गया कि यह दैत प्रपञ्च, अज्ञान-किएत है। वह भी असंगत है—

त्रज्ञानमप्यसद्भावतया प्रसिद्धे-द्वैतप्रस्तिकृदतो न तद्भ्युपेयम् । नासत्कदाचिद्पि सज्जनने समर्थं

बन्ध्यासुता न खलु पुत्रशतं प्रस्ते ॥ १२१ ॥

योजना—श्रज्ञानमि श्रसद्, श्रभावतया प्रसिद्धः । श्रतः तत् द्वैतप्रसूतिकृत् नाभ्यु-पेयम् । श्रसत् कदाचिद्पि सञ्जनने समर्थं नः, बन्ध्यासुता पुत्रशतं न खलु प्रसूते (व॰ छ॰) योजितार्थ—श्रज्ञान भी श्रसत् (पदार्थ) है, क्योंकि वह श्रभाव (न ज्ञानम्-श्रज्ञा- नम्) रूप से प्रसिद्ध है। ऋतः उस (ऋज्ञान) को द्वैतका जनक नहीं मानना चाहिए; क्योंकि ऋसत् पदार्थ कभी भी सत् पदार्थ को जन्म देने में समर्थ नहीं होता; वन्ध्यासुता सौ पुत्रों को कभी जन्म नहीं देती।

भावितार्थ-'न ज्ञानम्-अज्ञानम्'—इस व्युत्पत्ति के अनुसार अज्ञान नाम होता है ज्ञानाभाव का। ज्ञानाभाव एक असत पदार्थ है, सत् नहीं, क्योंकि उसमें 'सत्ता' जाति नहीं

रहती । असत् अज्ञान सद्रृपद्वैत का उपादान कदापि नहीं हो सकता ॥ १२१ ॥

शब्द का सहज स्वभाव है-परोत्त-बोधकत्व । अपरोत्त ब्रह्म में वह प्रमाण नहीं-

## वाक्यप्रस्तम्तिरिन्द्रियजन्यधीवत् नार्थापरोच्यजननी भवितुं समर्था । तेनास्तु वाक्यजनितात्मपरोच्चबुद्धि-भ्रान्तिः सदाऽजडतयाऽनुभवेऽपरोच्चे ॥ १२२ ॥

योजना-वाक्यप्रसूतमतिः इन्द्रियजन्मधीवत् आपरोत्त्यजननी भवितुं समर्था न। तेन सदा अजङ्तया अपरोत्तेऽनुभवे वाक्यजनितात्मपरोत्तवुद्धिः आन्तिः अस्तु (व० छ०)।

योजिताथ — वाक्य-जन्य बुद्धि, इन्द्रिय-जन्य बुद्धि के समान अपरोक्ता की जननी नहीं हो सकती। इसलिए सदा प्रकाशमान अपरोक्तानुभवरूप आत्मा में वाक्यजनित परोक्त

बुद्धि को भ्रान्ति ही मानना होगा।।

भावितार्थं — जिज्ञासा होती है कि वेदान्त-वाक्य ब्रह्म का अपरोच्च ज्ञान उत्पन्न करते हैं ? या परोच्च ? प्रथम पच्च का खण्डन करने के लिए कहा—इन्द्रियेति । जैसे इन्द्रिय-जन्य ज्ञान विषयगत अपरोच्चताका उत्पादक होता है, वैसे वाक्य-जन्य ज्ञान नहीं हो सकता । अतः द्वितीय पच्च शेष रहता है—यह कहते हैं—तेनेति । इस पच्च में दोष दिखाते हैं —आन्तिरिति । सदा अपरोच्च ब्रह्म को परोच्च बताने वाले वाक्यज ज्ञान को आन्ति ही कहना होगा । अतः आन्ति-जनक वेदान्तवाक्य ब्रह्म में प्रमाण नहीं हो सकते ।। १२२ ।।

'ब्रह्मरूप अपरोत्त वस्तु के अनुरोध से वेदान्तवाक्य ब्रह्म का अपरोत्त ज्ञान क्यों न उत्पन्न करेंगे ? इस प्रश्न का उत्तर देते हैं—

# नित्यापरोच्च मिप वस्तु परोच्च रूपं वेदान्तवाक्यमवबोधयति स्वभावात् । प्रामाएयमत्र कथमस्य वदोपपन्नं

# न द्यन्यदिति बोधयतः प्रमात्वम् ॥ १२३ ॥

योजना—वेदान्त-वाक्यं स्वभावात् नित्यापरोत्तम् वस्तु अपि परोत्तरू पम् अववोधयित । वद अस्य अत्र कथं प्रामाण्यमुपपन्नम् ? हि अन्यद् अन्यद् वोधयतः प्रमात्वं न ।। (व० छ०)।

योजितार्थ—वेदान्तवाक्य स्वभावतः नित्यापरोच्च वस्तु का भी परोच्च-बोधन करता है फिर बताइए कि इस (वेदान्तवाक्य) का यहाँ (ब्रह्म में) कैसे प्रामाण्य उपपन्न होगा ? क्योंकि कुछ को कुछ वतानेवाला प्रमाण नहीं होता।।

मावितार —घटादि-गोचर लौकिक शब्द एतं अग्निहोत्रादि-गोचर वैदिक शब्द परोच ज्ञान ही उत्पन्न करता है। अतः शब्द का परोच ज्ञान-जनकत्व स्वभाव निश्चित होता है। फिर नित्यापरोत्त आत्मा का वेदान्तवाक्य परोत्त ज्ञान ही उत्पन्न करेंगे। अपरोत्त को परोत्त बतानेवाला प्रमाण कैसे कहा जाएगा ? ॥ १२३ ॥

'दशमस्त्वमसि' के समान वेदान्तवाक्य ऋपरोच्च ज्ञान के जनक क्यों न माने जांय ? इस शंका का समाधान करने के लिए दृष्टान्त की ऋसिद्धि दिखाते हैं—

> वस्त्वस्तु नित्यमपरोत्तमिदं तु वाक्यं तद्वस्तु वक्तुमपरोत्तमशक्तमेव। न ह्यस्ति शब्दजनिताऽत्र जगत्त्रयेऽपि

> > बुद्धिः करोति खलु या विषयापरोत्त्यम् ॥ १२४ ॥

योजना—वस्तु नित्यमपरोत्तम् त्रास्तु, इदं वाक्यं तु तद्वस्तु त्रापरोत्तं वक्तुम् त्राशकः मेव । त्रात्र जगत्त्रयेऽपि शब्दजनिता (सा) बुद्धिः नास्ति, या खलु विषयापरोत्त्यं करोति ॥ ( वसन्ततिलकाच्छान्दः )॥

योजितार्थ -- आत्मवस्तु भले ही नित्यापरोत्त रहे, यह वाक्य तो उस वस्तु को अप-रोत्त बताने में अशक्त ही है। इस त्रिलोकी में भी शब्द-जन्य कोई ऐसी बुद्धि नहीं है, जो

विषयगत अपरोत्तता वताती हो ॥

भावितार्थ — 'दशमस्त्वमिस' यह वाक्य भी परोत्त ज्ञान का ही उत्पादक है, अपरोत्त का नहीं। हाँ, वहाँ आन्ति की निवृत्ति इन्द्रिय-जन्य अपरोत्त ज्ञान से ही हुआ करती है। अतः लोक में कोई ऐसा शब्द दृष्टान्त नहीं कि जिसके आधार पर वेदान्तवाक्य में अपरोत्त्वज्ञान-जनकता सिद्ध की जाय ॥ १२४॥

गत (१०७ वें) पद्य में जो कहा गया कि स्वयंप्रकाश ब्रह्म में प्रमाण-प्रयोजन ही

नहीं। वहाँ प्रयोजन की शंका की जाती है-

श्रत्राऽऽह यद्यपि किमप्युपनेयमत्र चैतन्यवस्तुनि न सम्भवति प्रमाणैः। श्रस्त्येव तत्र भवभीतिनिदानभूत-मज्ञानमात्रमपनेयमनन्यमाने॥ १२५॥

योजना—अत्राह-यद्यपि अत्र चैतन्यवस्तुनि प्रमाणैः किमपि उपनेयं न सम्भवति । (तथापि) तत्र अनन्यमाने भवभीतिनिदानभूतम् अज्ञानम् अपनेयम् अस्त्येव ॥ (व० छ०)

योजितार्थ—कोई शंका करता है कि यद्यपि इस चैतन्य वस्त में प्रमाणों के द्वारा कुछ आधेय नहीं, (तथापि) उस स्वयंभात चेतन से संसार-भय का कारण-श्रज्ञान अप-नेतव्य अवश्य है।।

भावितार्थ—यद्यपि स्वयंप्रकाश वस्तु पर प्रमाणों के द्वारा कोई अन्य प्रकाश उत्पन्न नहीं किया जा सकता, तथापि संसार-भय के एकमात्र कारण अज्ञान का आत्मा से इटाना अवश्य प्रमाणोंका काम है। अतः प्रमाण निष्प्रयोजन नहीं, अपितु सफल हैं ॥१२५॥

उक्त शंका का निराकरण करते हैं--

१, 'भवतीति' इति पाठान्तरम् । १२ सं० शा०

#### नैतत्प्रमाणमपनेतृ सतो न तावत् नैतन्नियोज्यमसतोऽप्युपघातसिद्ध्यै । नाप्यन्यदस्ति सदसद्यदनेन हेयं तस्मात्त्रमागामपनेतृ न कस्यचिद्धः ॥ १२६ ॥

योजना-नैतत्, प्रमाणं तावत् सतो नापनेतृ । असतोऽपि उपघातसिद्ध्यैएतत् नियोज्य न । नापि अन्यत् सदसत्, यद् अनेन हेयम् । तस्मात् वः प्रमाणम् कस्यचिद् अपनेतृ न ॥

( वसन्ततिलकाच्छन्दः )।।

योजितार्थ--उक्त त्राशंका उचित नहीं: (क्योंकि) उक्त प्रमाण सत् (त्रज्ञान) का निवर्तक नहीं हो सकता, असत् ( अज्ञान ) की निवृत्ति के लिए भी वह प्रमाण नियोज्य नहीं। श्रीर न श्रन्य कोई सदसत् ( श्रज्ञान ) है, जो इस प्रमाण से श्रपनेय होता । इसलिए श्रापका प्रमाण किसी पदार्थ का निवर्तक नहीं।।

भावितार्थ -- आप (वेदान्ती) अपने प्रमाण से निवर्तनीय अज्ञान को सत् मानते हैं ? या असत् ? या सदसत् ? प्रथम पच्च युक्त नहीं, क्योंकि सत् की निवृत्ति नहीं हो सकती। द्वितीय पच भी असंगत है, क्योंकि असत् की भी निवृत्ति सम्भव नहीं। तृतीय पच तो सद्सत् वस्तु के प्रसिद्ध न होने से ही खण्डित हो जाता है। अतः आपका प्रमाण किसी वस्तु का निवर्तक सिद्ध नहीं हो सकता।। १२६॥

अकारक होने के कारण भी प्रमाण अज्ञान का निवर्तक नहीं हो सकता--

मानं न कारकमिति प्रथितं पृथिच्यां स्याच्चेत्क्रियावदिद्युजिभतमानभावम् । जन्यं न मानफलमित्यपि युष्मदीयाः

संविद्रते न खलु जातु चिदचरेऽस्मिन् ॥ १२७ ॥

योजना-मानं कारकं नेति पृथिव्यां प्रथितम्। चेत् स्यात्, क्रियावत् मानभावम् चन्मति। मानफलं जन्यं नेत्यिप युष्मदीयाः संविद्रते । श्रस्मिन् चिद्चरे खलु न जात (मानफलम्)॥ (वसन्ततिलकाच्छन्दः)

योजितार्थ - कोई भी प्रमाण उत्पादक नहीं होता - यह लोक में प्रसिद्ध है । यदि (वह उत्पादक) हो, तब क्रिया के समान ही प्रमाणभाव से बब्चित रहेगा। प्रमाण का फल (कहीं भी) जन्य नहीं होता – यह भी आपके वेदान्तिगण भली भाँति जानतें हैं। इस चिदात्मा में तो किसी प्रकार भी प्रमाण-फल नहीं हो सकता ॥

भावितार्थं -- त्रज़ अजन्य चैतन्यानुभव की श्रमिव्यक्ति ही सर्वत्र प्रमाण का फल मानी जाती है, क्योंकि चैतन्यानुभव ही अज्ञात (अज्ञान का विषय) होता है। प्रमाण को . त्रज्ञात-ज्ञापक ही माना जाता है, त्रानुत्पन्न का उत्पादक र नहीं। प्रमाण को

१ ''वेत्तेविंमाषा'' (पा॰ सू॰ ७।१।७ ) इस सूत्र के ऋनुसार 'विद' ज्ञाने, धातु से ऋादेश श्रत् को रुडागम होकर यह संविद्रते शब्द बनता है।

२. वार्तिककार श्रीसुरेश्वराचार्य ने भी कहा है---

<sup>&</sup>quot;सिद्धस्य व्यञ्जकं मानं न मानं कारकं भवेत्।" ( बृह० वा० सम्बन्धवा० १०३३ )

यदि अपनेता माना जायगा, तब वह अग्निहोत्रादि क्रिया के समान प्रमाण्त्व-रहित हो जायगा। घट-पटादि पर भी प्रमाण, ज्ञान का जनक नहीं माना जाता, अपितु नित्यज्ञान का अभिव्यञ्जकमात्र। फिर भला चिदातमा में प्रमाण का जन्य फल कैसे होगा ?॥ १२७॥

अज्ञान अनिर्वचनीय माना जाता है। उसकी निवृत्ति करने से प्रमाण में कारकत्वा-पत्ति नहीं होती, क्योंकि उक्त अज्ञान की निवृत्ति नित्य चैतन्य स्वरूप है, अतः अज्ञान-निवृत्तिके द्वारा उसकी अभिन्यिक्तमें प्रमाण पर्यवसित होता है, इस शङ्का को दूर करते हैं—

नाद्यापि वेद्यचहमनिर्वचनीयभाषां
सर्वप्रवादिहृद्यान्यपि गाहमानः।
तात्पर्यतो न च तथाविधमस्ति किश्चित्
लोके प्रसिद्धमपि यद्विषयेयमिष्टा ॥ १२८॥

योजना—सर्वप्रवादिहृद्यानि तात्पर्यतः गाइमानोऽपि अहम् अद्यापि अनिर्वचनीय-भाषां न वेद्यि । तथाविधं किञ्चित् नास्ति, यद्विषया इयम् इष्टा ॥ (वसन्ततिलाच्छन्दः)॥ योजितार्थं —समस्त दर्शनों का हृद्य भली भांति टटोल लेने पर भी मैं आज तक इस अनिर्वचनीय-भाषा को न समभ सका । वैसा कोई पदार्थ (लोक में) प्रसिद्ध नहीं, जिस पदार्थ का प्रतिपादन यह (अनिवर्चनीय भाषा) करती ॥

भावितार्थ — सर्वतान्त्रिकों के विविध मतों का तात्पर्य सम्यक् अवगाहन कर लेने पर भी अभी तक मैं वेदान्तियों की यह अनिवेचनीय भाषा न समक्त पाया। एवं लोक में भी कोई ऐसा निराला (सदसत् से भिन्न) पदार्थ उपलब्ध नहीं होता, जिसे अनिवेचनीय

शब्द से कहा जाय ॥ १२८॥

इस प्रकार सापेच्नत्व, फलापर्यवसायित्व, प्रमाणफलासंभावनादि दोषों के कारण वेदान्त वाक्य ब्रह्म में प्रमाण नहीं—इस पच्च का उपसंहार करते हैं—

तस्मात्प्रमाण्फलमत्र निरूप्यमाणं ज्ञह्यात्मवस्तुनि न सम्भवतीह किश्चित् । कृत्यं विना न च निरूपियतुं प्रमाणं वेदान्तवाक्यमिह शक्यमनर्थकत्वात् ॥ १२६ ॥

योजना—तस्माद् स्रत्र निरूप्यमाणं किस्त्रिद्पि ब्रह्मात्मवस्तुनि प्रमाण्फलं न सम्भवति । कृत्यं विना वेदान्तवाक्यं प्रमाणं निरूपितुं न च शक्यम् , स्त्रनर्थकत्वात् ( वसन्ततिलकाच्छन्दः )।।

योजितार्थ—इसलिए इस ब्रह्मात्मवस्तु में (ज्ञान तथा अविद्यानिवृत्ति में कोई भी निरूप्यमाण) प्रमाण-फल नहीं हो सकता। फल के बिना वेदान्तवाक्यरूप प्रमाण का

निरूपण नहीं हो सकता, क्योंकि वह व्यर्थ है।।

भावितार्थ — उक्त विवेचन से स्पष्ट हो गया कि ब्रह्म में ज्ञान की उत्पत्ति या अज्ञान-निवृत्ति—इन दोनों में कोई भी प्रमाण का प्रयोजन न बन सका। निष्प्रयोजन प्रमाणों का उपन्यास व्यर्थ है। ष्रतः वेदान्त वाक्यों का समन्वय (प्रामाण्य) ब्रह्म में हैं—यह कहना सर्वथा असम्भव है। १२६॥ समस्त वेद कार्य-परक हैं, इसलिए भी वेदान्त-वाक्य सिद्धरूप ब्रह्म में प्रमाण नहीं— कार्यान्वयान्वयिनि वस्तुनि शब्दशक्ति

श्रोतुः प्रवर्त्तकधियं परिकल्प्य बालः । चेष्टावशात् पुनरपि प्रविभज्य भागं

भागस्य वाचकमिति स्वयमेव वेत्ति ॥ १३० ॥

योजना — वालः श्रोतुः चेष्टावशात् प्रवर्तकिधयं परिकल्प्य कार्यान्वयान्वयिनि वस्तुनि शब्दशक्ति (वेत्ति)। पुनरिप प्रविभन्य भागं भागस्य वाचकमिति स्वयमेव वेत्ति॥ (वसन्तितिकाच्छन्दः)॥

योजितार्थं—वालक श्रांता (मध्यम वृद्ध ) की चेष्टा (प्रवृत्ति-निवृत्ति ) के द्वारा उसके प्रवर्तक ज्ञान का अनुमान करके कार्यान्वयान्वयी पदार्थ में पूरे वाक्य की शक्ति का (निरुचय करता है)। पुनः (विभिन्न प्रवृत्तियां देखकर ) वाक्य का उचित विभाग करके

अमुक भाग अमुक अर्थ का वाचक है, ऐसा स्वयं ही समम लेता है।।

भाविताथ -- शब्द-सामर्थ्य के वेत्ता पुरुषों के आदान प्रदान व्यवहार को देखकर ही एक अनिभन्न बालक शब्द सामध्ये का निश्चय करता है। प्रथम वह वालक आज्ञा देन वाले पुरुष का 'गामानय' वाक्य सुनता है और देखता है कि आज्ञाकारी श्रोता पुरुष गौ ले आता है। गौ लाने में श्रोता की प्रवृत्ति देखकर उसके प्रवर्तक ज्ञान का अनुमान (विमता प्रवृत्तिः एतत्कार्यज्ञानपूर्विका प्रवृत्तित्वात् मदीयप्रवृत्तिवत्) कर लेता है। श्रोता को गवानयनरूप कार्य का ज्ञान किस कारण से हुआ ? इस प्रकार कारण की चिन्ता में वक्ता के उस ( गामानय ) शब्द को ही अन्वय-व्यतिरेक से कारण ठहराता है। कोई भी शब्द उसी पदार्थ के ज्ञान का जनक होता है, जिस पदार्थ में उसका सामध्ये होता है। अतः प्रथमतः वह वालक यही निश्चय करता है कि 'गामानय'-इस पूरे वाक्य का सामर्थ्य गवानयनरूप कार्य में है। पुनः 'गां नय', 'अश्वमानय' आदि विविध आज्ञाओं को सुन श्रोर श्राज्ञाकारी की गोनयन, श्रश्वानयनरूप विविध प्रवृत्तियों को देखकर उक्त वाक्य का उचित विभाग करके प्रत्येक वाक्य के भागरूप 'गाम्' त्रादि पदों का सामध्ये श्रानयनान्वित गवादिरूप अर्थ में करता जाता है। श्रानयन रूप कार्य यद्यपि कार्यान्तर से अन्वित नहीं, फिर भी उसमें 'आनयन' पद का शक्ति-प्रह कर लेता है। प्रत्येक शब्द का सामध्य कार्य के अन्वय (सन्बन्ध) से अन्वयी (सम्बद्ध) अर्थ में होता है। 'त्रानयन + सम्बन्ध + गो' - यहाँ मध्यपाती सम्बन्ध से दोनों (त्रानयन तथा गो) जुड़े हुए हैं, अतः दोनों को कार्यान्वयान्वयी कहा जा सकता है। उन दोनों में उक्त दोनों पदोंका सामध्ये निश्चित होता है ॥ १३० ॥

कार्यान्वयान्वयी की ऋषेत्वा लघुभूत ऋन्वित में शक्ति मानना उचित है-त्यक्तः कार्यान्वितार्थं विदेतुमलमयं शब्द इत्येष पत्तो
नोक्तो योग्येतरार्थान्वितमिति तु पुनः पूर्वमप्येष पत्तः ।
किन्तु स्यादस्य शक्तिर्निजसहजवशाद्निवतार्थाभिधाने
योग्यत्वादेस्तु पश्चात् स्वयम्रुपनिपतत्यस्य कार्येदमर्थ्यम् ॥१३१॥

१ 'निपतेदस्य' इति पाठान्तरम् ।

योजना-- 'अयं शब्दः कार्यान्वितार्थं विद्तुमलम्' इत्येष पत्तः त्यक्तः । 'योग्येतरा-र्थान्वितम्' इत्येष पद्मस्तु पुनः पूर्वेमपि नोक्तः । किन्तु निजसहजवशाद् अस्य अन्वितार्था-भिधाने शक्तिः। पश्चाद् योग्यत्वादेः (वशात्) अस्य कार्येद्मध्यं स्वयम् उपनिपतिति।। (स्रम्धराच्छन्दः)॥

योजितार - 'यह शब्द कार्यान्वित अर्थ को कहने में समर्थ है'--इस पत्त को छोड़ दिया। 'योग्य इतरार्थ से अन्वित (स्वार्थ को शब्द कहते हैं')--यह पन्न तो पहले भी नहीं कहा गया। किन्तु अपने सहज-स्वभाव-वश इस ( शब्द ) की केवल अन्वितार्थ के अभिधान में शक्ति (मानना उचित है)। पश्चात् योग्यतादि के आधार पर इस ( शब्द )

में कार्यार्थ-परता स्वयं त्रा जाती है।।

भावितार्थ-पूर्व कथित (कार्यान्वयान्वयी ऋर्थ में शक्ति) पन्न गौरव-प्रस्त होने के कारण त्याज्य है। 'योग्य इतरार्थ से अन्वित स्वार्थ में शक्ति-यह पत्त तो इतना सदोष है कि इसका पहले भी प्रहण नहीं किया गया। किन्तु केवल अन्वित अर्थ में ही शब्द का सामर्थ्य मानना युक्ति-युक्त है, क्योंकि सहज स्वभावतः शब्द का इसी ( अन्वित ) अर्थ के श्रुभिधानमें तात्पर्य निश्चित होता है। हाँ, एक सिद्ध से अन्वित अन्य सिद्ध अर्थ में शक्ति की त्रापत्ति नहीं होती, क्योंकि योग्यतादि नियामक होते हैं। सिद्ध में सिद्धान्वय की योग्यता ही नहीं होती, अपितु कार्य तथा सिद्ध अर्थ का अन्वय ही योग्य माना जाता है। अतः शब्द में कार्यपरता अर्थात् स्थिर हो जाती है।। १३१।।

वह कार्य पदार्थ क्या है, जिसमें समस्त वेद का तात्पर्य माना जाता है ? इस त्राकांचा को शान्त करते हैं---

## प्रवृत्त्यभावस्य विरोधि कार्यं कालत्रयानन्वितमाहुरेके। स्वगोचरस्येप्सितसाधनत्वं

विज्ञापयत् प्रेरकमाहुरन्ये ॥ १३२ ॥

योजना-एके कालत्रयानन्वितं प्रवृत्त्यभावस्य विरोधि कार्यम् आहुः। अन्ये स्वगोच-

रस्येप्सितसाधनत्वं विज्ञापयत् प्रेरकं (कार्यम् ) आहुः ॥ ( उपजातिच्छन्दः ) ॥

योजितार्थ--गुरुमत के कतिपय त्राचार्य त्रिकालासम्बन्धी जो उदासीनता (प्रवृत्य-भाव ) का विरोधी पदार्थ (नियोग) है, उसे कार्य कहते हैं। दूसरे आचार्य जो अपने विषयी-भूत (यागादि) पदार्थों में इष्ट साधनता का ज्ञापक होकर प्रेरक हो, उसे कार्य कहते हैं॥

भावितार्थ- 'प्रवृत्त्यभावविरोधित्वे सति कालान्विततयाऽप्रतीयमानत्वम्' - यह कार्य का लच्या गुरुमत के एकदेशी आचार्य करते हैं। घटादि पदार्थों से अतिव्याप्ति हटाने के लिए प्रथम दल ( प्रवृत्त्यभावविरोधित्वम् ) स्रौर लट्-स्रादि प्रत्ययों के कृति स्रादि स्रथीं से अतिव्याप्ति निवृत्त करने के लिए द्वितीय दल है। लट्-आदि प्रत्ययार्थ सदा वर्तमाना-दिकाल से अन्वित ही प्रतीत होते हैं। किन्तु लिङ्का अर्थ (नियोग) स्वरूपतः भवि-ष्यत् काल-सम्बन्धी होने पर भी किसी काल से अन्वित होकर प्रतीत नहीं होता और प्रव-त्त्यभाव ( उदासीनभाव ) का विरोधी भी है, अतः नियोग में उक्त लक्ष्ण घट जाता है।

गुरु मत के अन्य आचार्य कार्य का लच्चण करते हैं--- 'स्वविषयनिष्ठेष्टसाधनत्वज्ञा-

पकत्वे सित प्रेरकत्वम् । लिङर्थ नियोग (कार्य) अपने विषयीभूत यागादि धात्वर्थ में इष्ट-साधनत्व का ज्ञापक तथा अधिकारी का प्रेरक है; अतः उसमें लज्ञण समन्वित हो जाता है। रागादि (प्रवर्तक) पदार्थों से अतिप्रसङ्ग हटाने के लिए प्रथम दल तथा इष्टसाधनत्व-बोधक प्रमाण से ऋतिव्याप्ति हटाने के लिए द्वितीय दल है। यह कार्य धात्वर्थरूप भिन्न है, क्योंकि काम्यमान स्वर्ग-साधन को ही स्वर्ग-कामी अपना मुख्य कार्य सममता है। धात्वर्थ ( यागादि ) स्वर्ग-साधन वन नहीं सकता, वह स्वर्गोत्पत्ति से बहुत पूर्व ही नष्ट हो चकता है। अतः यह कार्य ( नियोग ) ही स्वर्गका साधन है। लिङादि प्रत्यय-प्रतिपाद्य कार्य में दो (कस्य कार्यम् ? किंविषयम् ?) त्राकांचाएँ होती हैं। अर्थात् उस कार्य का आश्रय कौन है ? एवं विषय क्या है ? इस प्रकार किसी भी कार्य के दो मुख्य ( आश्रय श्रौर विषय ) निरूपक हुआ करते हैं, अतः उन दोनों की अपेचा यहाँ भी होती है। स्वर्ग-कामानावान् पुरुष उक्त कार्य को अपना कृति-साध्य मानता है, इसलिए वही ( स्वर्गकाम-नावान ) नियोच्य है, नियोग (कार्य) का आश्रय होता है। उसकी कृति, यागादि धात्वर्थ की सिद्धि के द्वारा ही नियोग को सिद्ध किया करती है, अतः यागादि ही उक्त कार्य के विषय माने जाते हैं। तदुभय-विशिष्ट कार्य (नियोग) 'स्वर्गकामो यजेत्'-इस वाक्य का अर्थ होता है। फलतः कार्य (नियोग) स्वयं कृति-साध्य बनने के लिए अपने विषयभूत यागादि में कृति-साध्यता का त्रान्तेपक ( ज्ञापक ) माना जाता है। अतः यह कार्य अपने विषय में अपने नियोज्य का प्रवर्त क भी हो जाता है ॥ १३२ ॥

कार्य के दो तटस्थ लच्चण करके स्वरूप लच्चण करते हैं— या नान्यमुद्दिश्य कृतिः प्रवृत्ता तयैव यद्वचाप्यतया प्रतीतम् । तदेव कार्यं कथयन्ति केचित् विचच्चणाः कार्यनिरूपणायाम् ॥ १३३ ॥

योजना—या कृतिः अन्यमुद्दिश्य न प्रवृत्ता, तयैव यद् व्याप्यतया प्रतीतम् ; तदेव कार्यम् ( इति ) केचित् कार्यनिरूपणायां विचच्चणाः कथयन्ति ॥ ( उपजातिच्छन्दः ) ॥

योजिताय -- जो कृति अन्य के उद्देश्य से प्रवृत्त न हो, उसका जो व्याप्य (साध्य)

प्रतीत हो; वही कार्य है-ऐसा कतिपय कार्यनिरूपण में दत्त विद्वान् कहते हैं॥

भावितार्थ — कुछ प्राभाकराचार्यों का कहना है कि स्वर्गादि-जनक नियोग (कार्य) ही साचात कृति-साध्य होता है। उसके सिद्ध हो जाने पर स्वर्गादिफल अपने-आप प्राप्त हो जाते है। अतः उक्त नियोग के उद्देश्य से ही पुरुष की कृति (यत्न) प्रवृत्त हुआ करती है, अन्य के उद्देश्य से नहीं। इसप्रकार नियोगके उद्देश्य से प्रवृत्त जो कृति, उस कृति का व्याप्य (साध्य) जो (नियोग) होता है, उसे ही कार्य कहा जाता है ॥ १३४॥

उक्त लच्चण की राग से अतिव्याप्ति हटाने के लिए कहते हैं—

१. प्रकरण्पञ्चिका में त्राचार्य शालिकनाथ ने कहा है--

<sup>&</sup>quot;कृतिसाध्यं प्रधानं यत् तत्कार्यमवसीयते ।।" (प्र० पं० वाक्या०) स्रर्थात् जो कृति-साध्य हो स्रीर उस कृति के प्रति प्रधान हो; उसे ही कार्य कहा जाता है ।

#### भूत्वा रागः कारणं पुंस्प्रवृतेः नैवं कार्यं कार्यरूपं विहाय। रूपेणान्येनेष्यते व्यानिमत्तं

भिन्दन्त्येवं रागकार्ये बहुज्ञाः ॥ १३४ ॥

योजना—रागः भूत्वा पुंस्प्रवृत्तेः कारगं भवति, एवं कार्यं कार्यरूपं विहाय अन्येन रूपेण अस्याः निमित्तम् न इध्यते । एवं बहुज्ञाः रागकार्ये भिन्दन्ति ।। (शालिनीच्छन्दः )॥

योजितार्थ — राग (सिद्ध) होकर पुरुष-प्रवृत्ति का कारण होता है, इस प्रकार कार्य (नियोग) कार्यरूपता को छोड़कर अन्य (सिद्ध) रूप से इस (पुरुष-प्रवृत्ति) का कारण नहीं माना जाता। इस प्रकार बहुज्ञ पण्डितगण राग तथा कार्य (नियोग) को

भिन्न सिद्ध करते हैं॥

भावितार्थ—राग सदैव सिद्ध (निष्पन्न) होकर ही पुरुष-प्रवृत्ति का हेतु हुआ करता है, साध्यरूप से नहीं। किन्तु कार्य (नियोग) उसके विपरीत असिद्ध (साध्य) होकर ही प्रवृत्ति का निमित्त हुआ करता। है, सिद्ध हो या नहीं। कथित कार्य-लक्त् ए में साध्यत्वाकार से प्रवर्त्तकत्व विविद्यति है, अतः राग में उक्त लक्ष्ण अतिव्याप्त नहीं। यद्यपि राग तथा नियोग दोनों ही प्रवर्त्तक होते हैं, तथापि प्रवर्तकतावच्छेदक (साध्यत्व-असाध्यत्व) धर्म के भेद से दोनों का भेद हो जाता है। अतः उक्त कार्य लक्ष्ण, राग में अतिप्रसक्त नहीं होता।।१३४।।

कार्यस्वरूप का निरूपण करके प्रतिज्ञात कार्यान्वित पदार्थ में गवादि-पदों की शक्ति

का उपपादन करते हैं-

त्रावापोद्धापहेतोः पदिमदममुकस्याभिधाने समर्थं स्वोत्पत्त्यौवेति शक्तिप्रतिनियमिममं पार्व्ववर्ती तटस्थः । जानात्यालोच्य भूयो नयनिपुणमितर्भागशः कार्यायुक्ते वस्तुन्येतस्य हेतोरुपनिषदिखला कार्यशेषे प्रमाणम् ॥ १३५ ॥

योजना — नयनिपुण्मितिः पार्श्वस्थः तटस्थः भूय त्रालोच्य त्रावापोद्वापहेतोः इदं पद्म त्रमुकस्याभिधाने स्वोत्पत्यैव समर्थम्, इति विभागशः कार्ययुक्ते वस्तुनि शक्तिप्रति-नियमं जानाति । एतस्य हेतोः त्र्यखिला उपनिषत् कार्यशेषे प्रमाण्म् ॥ ( स्रम्धराच्छन्दः )॥

योजितार्थं — अन्वय-व्यितरेकादि न्यायों में निपुण, पार्श्वस्थ (पास में बैठा) बालक वार-वार (प्रयोजक वृद्ध के शब्द-प्रयोगों और प्रयोज्य वृद्ध की प्रवृत्तियों की) आलोचना करके आवाप (पदान्तर-प्रत्तेप) तथा उद्घाप (प्रयुक्तपद-परित्याग) के द्वारा 'यह पद अमुक अर्थ के अभिधान में स्वभावतः समर्थ है'—इस प्रकार प्रत्येक पद की कार्योन्वित अर्थ में शक्ति-व्यवस्था कर लेता है। इसलिए अखिल उपनिषत् शास्त्र कार्योङ्गभूत अर्थ में ही प्रमाण हैं।

भावितार्थ —पारवंवतीं बालक (जिसे किसी पद का शक्ति-ज्ञान नहीं) 'गामानय'— इस प्रकार के प्रयोजक बृद्ध-वचन को सुनता है। तदनन्तर गौ (गवानयन) लाने में प्रयोज्य बृद्ध की प्रवृत्ति देखकर पूरे वाक्य की शक्ति गवानयन रूप अर्थ में प्रथमतः निश्चित करता

१, 'त्र्रन्येनाप्यते' इति पाठान्तरम् ।

है। परचात् 'श्ररवमानय'—श्रादि वाक्यों को सुन और श्ररवानयन-श्रादि प्रवृत्तियों को देखकर वह सोचता है कि 'गामानय'—इस वाक्य के 'गाम्' पद का उद्घाप (त्याग) तथा 'श्ररवम्' पद के त्रावाप (प्रत्तेप) से 'श्ररवमानय' वाक्य बना है एवं गो लाने के वजाय श्ररव को लाया गया है; श्रतः 'गो' पद श्रानयनान्वित गोत्व श्रौर 'श्ररव' पद श्रनयनान्वित श्ररवत्व का वोधक है। इस प्रकार वह प्रत्येक पद का शक्तिप्रह-कार्यान्वित श्रर्थ में ही होता है। इसलिए निखल उपनिषद् प्रन्थ भी कार्यान्वित श्रर्थ में ही प्रमाण हो सकते हैं, कार्यानन्वत ब्रह्म में नहीं॥ १३५॥

जो कार्य (नियोग) किसी प्रमाणान्तर (प्रत्यचादि) का विषय नहीं, उसमें शक्ति-प्रह कैसे होगा ? इस शंका का समाधान प्रभाकर-मत के एकदेशी की दृष्टि से किया जाता है—

# त्राज्ञादिभेदेऽप्यनुवर्तमाने प्रवृत्त्यभावस्य विरोधिमात्रे । लिङादिशब्दस्य स वेत्ति शक्ति प्रवर्त्तकाख्याविषयत्वयोग्ये ॥ १३६ ॥

योजना—स त्राज्ञादिभेदेषु अनुवर्तमाने प्रवर्तकाख्याविषयत्वयोग्ये प्रवृत्त्यभावस्य विरोधिमात्रे लिङादिशब्दस्य शक्तिं वेत्ति ॥ ( उपजातिच्छन्दः )॥

योजिताय - वह ( बालक ) स्राज्ञादि पदार्थों में स्रानुस्यूत प्रवर्तकशब्द-वाच्य, प्रवृत्य-

भाव-विरोधी पदार्थ में लिङादि शब्दों की शक्ति जान लेता है।।

भावितार्थ—वृद्ध प्राभाकराचार्यों का कहना है कि लोक में आज्ञादि, प्रवर्तक देखें जाते हैं और वेद में नियोग। उन सब में अनुगत प्रवर्तकत्वरूप सामान्य में लिङादि का शक्ति-प्रह होता है। प्रवर्तक शब्द से लोक में आज्ञादि और वेद में नियोग योग्यता के बंल पर बोधित होते हैं। अतः नियोग लोक-प्रसिद्ध न होने पर भी लिङादि का वाच्य वन जाता है।। १३६।।

दूसरे प्राभाकर श्राचार्यों का कहना है कि नियोग लोक-प्रसिद्ध भी है। हां लोक में सोपाधिक श्रोर वेद में निरुपाधिक (स्वतन्त्र) प्रतीत होता है। उनका मत दिखाते हैं-

# अन्ये वदन्ति निरुपाधि नियोगरूपं

वेदे भवत्यपुरुषप्रभवे स्वतन्त्रम् । लोके पुनः पुरुषधीरचितेषु कार्यं

सोपाधिकं तिद्ति कारणतो वचःसु ॥ १३७॥ योजना—ग्रन्ये वेदे नियोगरूपं निरुपाधि; अपुरुषप्रभवे स्वतन्त्रं भवति। लोके पुनः

पुरुषधीरिचतेषु वचः सु तत् कारणतः सोपाधिकमिति वद्नि ॥ (वसन्ततिलकाच्छन्दः)॥ योजितार्थ — अन्य आचार्य वेद में नियोग निरुपाधि है, पुरुष-जन्य न होने से स्वतन्त्र होता है और लोक में पुरुष बुद्धिरिचत-वाक्यों में वह (कार्य) सकारण होने से सोपाधिक होता है — ऐसा कहते हैं॥

भाविताय — लौकिक शब्द पौरुषेय है अौर वैदिक अपौरुषेय। अतः लोक में वस्य-

माण त्राज्ञादि उपाधिवाला कार्य है त्रौर वेद में निरुपाधि है, स्वतन्त्र है। लोक-प्रसिद्ध क्रिया-विषयक नियोग में लिङादि का शक्तिप्रह नियोगत्वरूप से ही होता है, अतः वैदिक लिङादि का शक्तिप्रह नियोग में क्यों न होगा ? १३७॥

लौकिक नियोग की उपाधि क्या है ? अनौपाधिक रूप लोक-प्रसिद्ध न होनेके कारण उसमें शक्तिग्रह क्योंकर होगा ? इन प्रश्नों का उत्तर है--

> त्राज्ञा याश्चाद्युपाधिप्रणिपतितवपुः साधनेहातुबद्धं विज्ञातोपायभावं विषयमनुसरत्पौरुषेयीषु वाज्ज । वेदे कर्त्यस्थरागाद्यपधिविरहितं कर्तृशून्ये ततोऽस्मिन्

> > सर्वत्रैकस्वभावस्थितवपुषि भवेल्लब्धशक्तिर्लिङादिः ॥१३८॥

योजना—पौरुषेयीषु वाज्ज (कार्यम्) आज्ञायाञ्चायुपाधिप्रणिपतितवपुः साधने-हानुवद्धम्, विज्ञातोपायभावं विषयम् अनुसरत् (भवति)। कर्तृशून्ये वेदे कर्तृस्थरागा-द्युपधिरहितं (भवति) ततः सर्वत्रैकस्वभावस्थितवपुषि अस्मिन् लिङादिः लब्धशक्तिः भवति॥ (स्नग्धराच्छन्दः)॥

योजितार्थ — पौरुषेय राज्दों में (नियोग) आज्ञादि उपाधियों से व्यंग्य, साधनेहा (चिकीर्षा)से विशिष्ट तथा ज्ञात है उपायभाव (इष्टसाधनता) जिसमें, ऐसे धात्वर्थेरूप विषय का अनुसरण करनेवाला होता है। कर्नु शून्य (अपौरुषेय)वेद में कर्नु गत रागादि उपाधियों से रहित होता है। अतः सर्वत्र एक (नियोगत्व) रूप से स्थित इस (कार्य) में लिङादि का शक्ति यह हो जाता है।

भावितार्थ — त्राचार्य की त्राज्ञा से ही शिष्य गवानयनादि में प्रवृत्त होता है। त्रातः त्राज्ञादि उपाधियाँ उस नियोग की व्यक्षिकाएँ हैं, जो शिष्य का प्रवर्तक होता है। साधनेहा (चिकीर्षा) के न होने पर त्राज्ञा पाकर भी शिष्य प्रवृत्त नहीं होता; त्रातः चिकीर्षा भी नियोग का विशेषण है। एवं नियोग ऐसे धात्वर्थ (यागादि) को विषय करता है, जिसमें उपायता (साधनता) का निश्चय पहले ही हो जाता है। त्र्रपौरुषेय वेद में जो नियोग होता है, वह न तो त्राज्ञादि से उपरक्त होता है त्रीर न चिकीर्षा से विशिष्ट होता है; त्रातः वह स्वतन्त्र कहलाता है। उक्त लौकिक-वैदिक दोनों नियोगों में एक नियोगत्वरूप से ही लिङादि की शक्ति गृहीत होती है॥ १३८॥

विविध कार्यवादी प्राभाकर मत दिखाते हैं-ग्रन्थे भिन्नस्वभावं विविधमभिद्धत्यानुरूप्येण कार्यं
लोके धात्वर्थरूपं श्रुतिवचिस पुनस्तन्नियोगाख्यमेव ।
संग्रुग्धे तत्र शक्ति शिशुरयमवगम्याऽऽदितो न्यायचन्नुः
पश्चाद्वेदैकवेद्यं वदित लिङिति च प्रेचते निश्चयेन ॥१३६॥

योजना—अन्ये आनुरूप्येण भिन्नस्वभावं विविधं कार्यम् अभिद्धति, लोके धात्वर्थ-रूपम्, श्रुतिवचिस पुनः तत् नियोगाख्यमेव । तत्र अयं शिशुः आदितः संमुग्धे शक्तिमवगम्य पश्चात् च न्यायचत्तुः (सन्) लिङ् वेदैकवेद्यं वद्तीति निरुचयेन प्रेचते ॥ (स्नग्धराच्छन्दः) ॥

१३ सं० शा०

योजतार्थ — अन्य आचार्य यथायोग्य भिन्न स्वभाव के द्विविध कार्य कहते हैं — लोक में (वह कार्य) धात्वर्थ रूप और श्रुति-वाक्यों में (वह) नियोग पद-वाच्य होता है। वहाँ यह (व्युत्पित्सु) बालक प्रथमतः सम्मुग्ध (अस्पष्ट) कार्य में शक्ति-प्रह करता है। परचात् न्याय (शक्ति-प्रह) में निपुण होकर (वह) 'लिङ्' एकमात्र वेद से बोध्य (अर्थ) को कहता है. ऐसा निश्चय कर लेता है।

मावितार्थ —कितपय प्रभाकरमतावलिम्बयों का कहना है कि लोक वेद में एकरूप का ही कार्य नहीं होता है, अपि तु विरूप होता है—लोकसें धात्वर्थ को ही कार्य कहा जाता है और वेद में नियोग को। हां, लौकिक कार्य शक्ति-प्रहके समय वह विशेषता स्फुट नहीं होती, अपितु संमुग्ध कार्यत्वरूप मात्र से ही शक्ति-प्रह होता है। पश्चात् जब यह देखा जाता है कि वेदमें धात्वर्थमात्र ही कार्य नहीं; क्योंकि यागादिरूप धात्वर्थ चिणक होने से कालान्तरमाबी स्वर्गादि का साधन नहीं वन सकता, अतः अपूर्व (नियोग) को ही कार्य मानना पड़ता है। प्रथमतः लिङादि का शक्ति-प्रह धात्वर्थरूप लौकिक कार्य में ही होता है। हां, उस समय तक कौन कार्य मुख्य है शक्तेन अमुख्य शयह विवेक नहीं होता, अतः संमोह-विषयीभूत धात्वर्थरूप कार्य में ही सामान्यतः (कार्यत्वरूप से) शक्ति-प्रह होता है। प्रश्चात् विचार दृष्टि से यह निश्चय कर लिया जाता है कि 'वैदिक लिङ् वैदिक कार्य (नियोग) को ही मुख्यरूप से कहता है। अनेक कार्यों में शक्ति मानना उचित नहीं, अतः एक (वैदिक) कार्य को मुख्य कार्य और दूसरे (लौकिक कार्य) को गौण कार्य मानना न्याय-संगत है।। १३६।।

लौकिक कार्य को मुख्य और वैदिक कार्य को गौए क्यों न माना जाय ? इस आदोप का समाधान है--

धात्वर्थाच्यानशक्तो यदि भवति गुणाद्वतितुं वैदिकेऽयं संवंधाज्ञानहेतोरनलमथ पुनर्वेदिके शक्तिमान् स्यात । तत्संवंधातिक्रयामप्यभिवदितुमलं लच्चणादृक्तितोऽयं

लिङ्श्रब्दस्तेन कार्ये श्रुतिवचनगते शक्त इत्यध्यवस्येत् ॥१४०॥ योजना—यदि श्रयं धात्वर्थाख्यानशक्तो भवति, (तदा) सम्वन्धाज्ञानहेतोः वैदिके गुणाद् वर्तितुं नालम्। श्रथ पुनः वैदिके शक्तिमान् स्यात्, (तदा) तत्संवन्धात् लच्चणावृत्तितः कियाम् श्रभिवदितुम् श्रलम्। तेन श्रयं लिङ्शब्दः श्रुतिवचनगते शक्त इत्यध्यवस्येत्॥ (स्राधराच्छन्दः)॥

योजितार्थ — यदि यह (लिङ्) यागादिरूप धात्वर्थ को ही ( मुख्य वृत्तिसे ) कहेगा, (तव ) सम्बन्ध-ज्ञान न होने के कारण वैदिक (नियोग ) में गौणी वृत्ति से प्रवृत्त न हो सकेगा। यदि वैदिक (नियोग ) में शक्त माना जाय, (तव ) उसके सम्बन्ध से लच्चणा वृत्ति का सहारा लेकर (लौकिक ) क्रिया को कहने में समर्थ हो जाता है, अतः यह लिङ् शब्द वैदिक (नियोग ) में ही ( मुख्यरूप से ) शक्त है, ऐसा निश्चय वालक कर लेगा।।

भावितार्थ — यदि धात्वर्थ में लिङादि पद शक्त माना माय, तब लच्चणा-वृत्ति से वैदिक कार्य को वह न कह सकेगा, क्योंकि संवन्ध-ज्ञान नहीं होता। श्राशय यह है कि शक्य-सम्बन्धी रूप से मानान्तराधिगत तीरादि में गङ्गापद की लच्चणा देखी जाती है।

प्रकृत में धात्वर्थ-सम्बन्धीरूप से वैदिक कार्य प्रमाणान्तर से अधिगत होता नहीं; क्योंकि अपूर्वरूप वैदिक कार्य किसी अन्य प्रमाण का विषय नहीं माना जाता।

इसके विपरीत यदि लिङ् वैदिक कार्य में शक्त है; तब उस ( मुख्य अपूर्व रूप अर्थ ) के सम्बन्ध से धात्वर्थ रूप क्रिया को भी कह सकता है। अर्थात् लिङादि वैदिक नियोग को धात्वर्थरूप विषय के सम्बन्धी रूप से ही कहता है। वहाँ शक्य-सम्बंधितया ज्ञात धात्वर्थ में लच्चणा सुकर है। अतः लिङादि मुख्य वृत्ति से वैदिक कार्य तथा लच्चणा- वृत्ति से लौकिक कार्य को कहते हैं।। १४०।।

लिङादि-युक्त पदों में कार्यार्थत्व मान लेने पर भी लिङादि-वियुक्त "प्रभिन्नकमलो-दरे मधूनि पिवति मधुकरः" त्रादि स्थलों पर प्रसिद्ध पद के समभिन्याहार से मधुकरादि पदों का मधुकरादि सिद्धार्थ में शक्ति ग्रह हो जाता है; त्रातः सभी पदों में कार्यान्वितार्थ-कत्व क्यों माना जाय ? इस शङ्का का समाधान है—

एवं शब्दांतराणां नयनिपुणमितः शक्तिवित्सन् क्रमेण प्रचेपोद्धारदर्शीं भवति कतिपयैर्वासरैस्तत्र तत्र। तस्मात्कार्यान्वितार्थे सकलमिप पदं शक्तिमद् बुध्यमानो

श्रुताद्यर्थप्रतीतिं प्रति विद्युखमनाः शास्त्रतः स्यान्मनुष्यः ॥ १४१ ॥

योजना एवं क्रमेण नयनिपुणमितः तत्र तत्र राज्दान्तराणां प्रचेपोद्धारदर्शी सन् कितपयैः वासरैः शक्तिवित् भवति । तस्मात् सकलमिप पदं कार्यान्वितार्थे शक्तिमत् बुध्य-मानो मनुष्यः शास्त्रतः भूताद्यर्थप्रतीतिं प्रति विमुखमनाः स्यात् ॥ ( स्त्रग्धराच्छन्दः )॥

योजितार्थ — इस (पूर्वकथित) प्रकार से शक्ति-महण्-नीति में निपुण व्यक्ति विभिन्न व्यवहारों में अन्यान्य शब्दों का प्रचेप (निवेश) तथा उद्घार (परित्याग) देख-देख कर कितिपय दिनों में शक्ति (शब्द-सामर्थ्य) का वेत्ता हो जाता है। इसिलए सकल पदों की कार्यान्वित अर्थ में शक्ति निश्चित कर के मनुष्य शास्त्र से सिद्धार्थ-प्रतीति के प्रति विमुख हो जायेगा।।

भावितार्थ—आदान-प्रदान रूप विविध कार्यों को देखकर ही वालकको प्रथमतः शब्द-शक्ति-प्रह्ण होता है। उस समय वह "मधूनि समानय"—आदि पूरे वाक्य की ही मधु-समानयन रूप कार्य में शक्ति निश्चित करता है। पश्चात् "मधूनि नय", "कमलमानय"—आदि वाक्यों में नये पदों का प्रयोग और प्रयुक्त पदों का त्याग सुनता तथा तद्तुसार प्रवृत्ति में अन्तर सममता हुआ कुछ दिनों में प्रत्येक पद का सामध्ये कार्यान्वित अर्थ में सुस्थिर कर लेता है। तद्नन्तर कार्य-वाचक पद न होने पर भी उसका आत्तेप करके पदों का सामध्ये समम लेता है। अतः "मधूनि मधुकरः पिबति"—आदि वाक्यों में भी अध्याहृत कार्यार्थ से अन्वित अर्थ में ही मधुकरादि पदोंकी शक्ति स्थापित करता है; सिद्ध अर्थ में नहीं। इस प्रकार वह किसी पद से सिद्धार्थ-बोध की आशा नहीं रखता।। १४९॥

प्रवर्तक वाक्य से ही शक्ति-प्रह होता है; "पुत्रस्ते जातः"—आदि अप्रवर्तक वाक्यों

से नहीं-यह दिखाते हैं--

१. यद्यपि लौकिक किया में ऋपूर्व-सम्बन्ध नहीं, तथापि ऋपूर्व-सम्बन्धी किया सजातीय लौकिकी किया होती है।

## वाक्याद् भृतार्थनिष्ठाद्भवति न तु नृणां शब्दशक्तिप्रतीतिः लिङ्गं श्रोतस्थवुद्धेर्न हि किमपि भवदेत्र बालोपलभ्यम् । न ह्येतत्पुत्रजन्माद्यवगतिनियतं नित्यवन्निश्चितं नो यद्वक्त्रादिप्रसादिचितितललुठनादीच्यते श्रोतदेहे ॥ १४२ ॥

योजना—भूतार्थनिष्ठाद् वाक्यात नृणां शब्दशक्तिप्रतीतिस्तु न भवति । त्रात्र हि श्रोत्तस्थवुद्धेः किमपि वालोपलभ्यं लिङ्गं न भवेत् । यत् श्रोत्तदेहे वक्त्रादिप्रसादित्तितललुठ-नादि ईत्यते, तत् पुत्रजन्माद्यवगतिनियतं नित्यवत् नो निश्चितं न हि ॥ (स्रग्धराच्छन्दः) ॥

योजितार्थ — ("पुत्रस्ते जातः, पुत्रस्ते मृतः" – आदि ) सिद्धार्थपरक वाक्यों से मनुष्यों को शब्द-शक्ति-प्रतीति नहीं होती; क्योंकि वहाँ श्रोतृगत ज्ञान का (अनुमापक) कोई लिङ्ग वाल कि को उपलब्ध नहीं होता। श्रोता की देह में जो मुख-विकास या पृथिवी पर लोटनादि (हर्ष-शोक-चिह्न) देखा जाता है; वह पुत्र-जन्मादि के ज्ञान से अव्यभिच-

रित रूप से स्थिर नहीं हुआ होता।।

भावितार्थ — "पुत्रस्ते जातः", "पुत्रस्ते मृतः" — आदि सिद्धार्थ-वोधक वाक्यों से बालक को शक्ति-प्रह नहीं हो सकता; क्यों कि उक्त वाक्य-अवण से जो ओता को ज्ञान हुआ है; उसका अनुमापक कोई हेतु वहाँ वालक को उपलब्ध नहीं होता। ओता के मुख पर जो प्रसन्नता या रोदनादि (हर्ष-शोक) के चिह्न देखे जाते हैं, वे नियमतः उक्त वाक्यों के अवण से पैदा हुए अर्थ-बोध के अनन्तर ही नहीं देखे जाते; अपि तु धन के लाभ हानि-ज्ञान से भी होते देखे जाते हैं। अतः "पुत्रस्ते जातः" — इस वाक्य से ओता को हर्ष का तथा "पुत्रस्ते मृतः" — इस वाक्य से शोक का जनक ज्ञान होता है — ऐसा अनुमान नहीं कर सकते। फिर ऐसे वाक्यों के द्वारा वालक को शक्तियह कैसे होगा ?॥ १४२॥

शक्ति-प्रह सम्भव न होने से सिद्धार्थं में वेदान्त वाक्य प्रमाण नहीं हो सकते—

तस्मादाध्वं निराशाः श्रुतिशिरसि न तस्यास्ति निष्पन्नरूपे प्रामाएयं कार्यशून्ये कथमपि च परब्रह्मणि स्वप्रधाने ।

भूतं भव्यप्रधानं भवति न हि पुनः स्वप्रधानं कदाचित्

शास्त्रस्थाः शब्दशक्तिस्थितिनिपुण्धियो विस्तरादेवमाहुः ॥ १४३ ॥

योजना--तस्मात् श्रुतिशिरिस निराशाः श्राध्वम् (तिष्ठत) तस्य निष्पन्नरूपे कार्य-शून्ये स्वप्रधाने परत्रह्मणि कथमपि प्रामाण्यं नास्ति । "भूतं हि भव्यप्रधानं भवति; न पुनः कदाचित् स्वप्रधानं भवति"-एवं शास्त्रस्थाः शब्दशक्तिस्थितिनिपुण्धियो विस्तराद् श्राहुः ॥ (स्रग्धराच्छन्दः)॥

योजितार्थं — इसलिए वेदान्तवाक्यों से (सिद्धार्थ-प्रामाण्य के प्रति) निराश होकर वैठ जाइए। उस (वेदान्त) का सिद्धरूप, कार्यानन्वित स्वप्रधान परब्रह्म (के बोधन) में कदापि प्रामाण्य सिद्ध नहीं होता। 'सिद्ध पदार्थ' सदैव साध्यका श्रङ्ग रहा करता है; स्वयं प्रधान कदापि नहीं'—ऐसा मीमांसा-निष्णात, शब्द-शक्ति-प्रहण्में निपुण, श्राचार्थों ने विस्तार से कहा है।।

१, 'त्रास् उपवेशने' धातोः लोटि मध्यमपुरुषबहुवचनम् ।

भावितार्थ — उक्त रीति से वेदान्तवाक्य सिद्धार्थ में प्रमाण नहीं हो सकते, अपि तु साध्यार्थ में ही प्रमाण होते हैं। 'स्वर्गकामो यजेत'—आदि वाक्य स्वर्गादिरूप सिद्धार्थ का बोध अवश्य कराते हैं; किन्तु प्रधानतया नहीं; अपि तु यागापूर्वादि साध्याङ्गतया। मीमांसा-चार्योंने स्पष्ट कहा है कि 'मूतं भव्यायोपदिश्यते' (शा० भा० जै० सू० २१४१४०) सिद्ध पदार्थों का उपदेश सदैव साध्य के लिए ही किया जाता है। अर्थात् सिद्धार्थ का प्रधानतया प्रतिपादन नहीं होता; अपितु साध्याङ्गतया। इस प्रकार उपासनापूर्वादि साध्यार्थ के अङ्ग रूप से ही ब्रह्म का प्रतिपादन उपनिषद्वाक्यों से हो सकता है; प्रधानतया नहीं।। १४३।।

शिष्य अपनी (गत ६५ वें श्लोक से चली आ रही ) शङ्का का उपसंहार करता है-

तस्मादसंगतिमदं प्रतिभाति यन्मे
वाक्यप्रमाणकमुदीरितमद्वयत्वम् ।
इत्येवमेष मम बुद्धिपथं विरोधः
प्राप्तः प्रभो परिहरैनमनुग्रहाय ।। १४४ ।।

योजना—तस्माद् मे इदम् असङ्गतं प्रतिभाति, यत् अद्वयत्वम् वाक्यप्रमाणकम् उदीरितम्-इत्येवम् एष विरोधः मम वुद्धिपर्थं प्राप्तः । प्रभो ! अनुप्रहाय एनं परिहर ।। (व०)।।

योजिताथ --इसलिए मुक्ते यह असंगत प्रतीत होता है -- कि जो यह अद्वयतत्त्व वाक्यप्रमाणक कहा गया है। इस प्रकार यह (उक्त) विरोध मेरी बुद्धि में आया है। गुरो!

मुम्तपर कृपा करने के लिए इसका परिहार कीजिए।।

मावितार्थ—शिष्य का कहना है कि आप (गुरुवर) ने जो कहा है (गत ६३ वें श्लोक में) जीव-ब्रह्म का अभेद तथा (गत ६४ में) वेदान्तवाक्य ब्रह्म-बोधक हैं—वे दोनों कथन मुमे विरुद्ध जँचते हैं; क्योंकि जीव और ब्रह्म का भेद प्रतीत होता है, तथा वेदान्तवाक्यों में ब्रह्म रूप सिद्धार्थ-बोधकता नहीं बनती। यहाँ 'ब्रह्मिपथम्'—से दिखाया कि शिष्य-बुद्धि का ही दोष है, आचार्य-कथन में नहीं। एवं 'प्रभो'—इस सम्बोधन से आचार्य में शङ्का परिहार का सामध्ये दिखाया गया है।। १४४॥

[ गुरोः वाक्यार्थे विरोधपरिहारः ]

गत ६४ व तथा ६५ वें श्लोकों में कथित विरोध को उचित बताया जाता है -

सत्यं यदाह गुरुमान्यदिवाक्यगम्यम् संसर्गरूपमिह वेदिशारःस्वभीष्टम् । अस्त्येव तत्र पदयोरुभयोर्विरोधः

पारोच्यसद्वयविरोधकृतस्तदानीम् ॥ १४५ ॥

योजना—गुरुमान यदाह (तत्) सत्यम्-यदि इह वेदशिरःसु वाक्यगम्यं संसर्ग-रूपम् अभीष्टम्; तदानीं तत्र पदयोः पारोद्यसद्वयकृतः विरोधः अस्त्येव ॥ (व० छ०) योजितार्थ – गुरुभक्त (शिष्य) ने जो कहा, (वह) सत्य है। यदि यहाँ वेदान्तवाक्य (तत्त्वमिस) में संसर्गरूप वाक्यार्थं अभीष्ट हो, तब उन (तत् और त्वम्) पदों का परो-

(तत्त्वमसि) में संसगरूप वाक्याय अमार या, तप गर् आप् चत्वादि विरुद्धार्थे प्रतिपादक होने से विरोध है ही; (किन्तु वह अभीष्ट नहीं)॥ भावितार्थ — - आपने जो यह कहा कि जीय अपरोच्च तथा ब्रह्म परोच्च है, अतः उनका भेद रूप वाक्यार्थ सम्भव नहीं, वह ठीक ही कहा। यदि यहाँ संभगेरूप वाक्यार्थ विविच्चित होता, तब उक्त पदार्थों का परस्पर विरोध होने के कारण अवश्य ही धाक्यार्थ अनुपपन्न होता। किन्तु यहाँ संसर्गरूप वाक्यार्थ विविच्चित नहीं, अपि तु अखण्डार्थ-बोध विविच्चित है। वह तक्यार्थ है, वाच्य नहीं; अतः विरोध निवृत्त हो जाता है।। १४५।।

पूर्वमीमांसा में पदार्थों के संसर्ग या संसृष्ट पदार्थों को ही वाक्यार्थ माना गया है। ब्रह्म न तो संसर्ग ही है, स्त्रोर न संसृष्ट पदार्थ ही, स्रतः वह वाक्यार्थ कैसे ? इस

सन्देह का समाधान है-

यत्कर्मकाण्डनिपुणौरुदितं पुरस्तात् वाक्यार्थलचणमदः पुनरत्र नेष्टम् । मेदादिवर्जितमखण्डग्रुशन्ति यस्मात् श्रीवादरायणमतानुगता महान्तः ॥ १४६ ॥

योजना—कर्मकाण्डनिपुर्णैः पुरस्तात् यत् वाक्यार्थलक्त्रणम् उदितम् । अत्र पुनः अदः इष्टम् न, यस्मात् श्रीवादरायणमतानुगताः महान्तः भेदादिवर्जितम् अखण्डं (वाक्यार्थम् ) उरान्ति ॥ (वसन्ततिलकाच्छन्दः )॥

योजितार्थ -- कर्मकाण्ड-प्रवीण (पूर्वमीमांसा-निष्णात) स्त्राचार्यों ने पहले (पूर्व-मीमांसा में ) जो वाक्यार्थ का लच्चण किया है, यहाँ वह (लच्चण) स्त्रभीष्ट नहीं; क्योंकि

श्रीवादरायण-मत् के आचार्य भेदादि-रहित अखण्ड (वाक्यार्थ) चाहते हैं।।

भावितार्थ — पूर्वभीमांसा में द्वितीय अध्यायस्थ प्रथम पाद के चौदहवें अधिकरण में "भेदः संसर्गों वा वाक्यार्थः"—इस शावर भाष्य की व्याख्या करते हुए वार्तिककार ने वाक्यार्थ का जो लच्चण किया है कि व्यक्ति-पदार्थ-पच्च में संसर्ग भी पदार्थ के अन्तर्गत आ जाता है, अतः "शुक्लो गौः" यहां पर कृष्ण तथा अश्वादि की व्यावृत्तिमात्र ही वाक्यार्थ होता है। जातिपदार्थ-पच्च में स्वरूपतः अभिहित शुक्लत्व तथा गोत्व का परस्पर संसर्ग ही वाक्यार्थ है। वह यहां (उत्तरमीमांसा में ) विविच्चत नहीं, क्योंकि यहां अखंड अद्वितीय तत्त्व में भेद (व्यावृत्ति) तथा संसर्ग सम्भव नहीं; अतः भाष्यकारादि (श्रीशङ्कराचार्यादि) भेद और संसर्ग से शून्य एक अखण्ड वस्तु को वाक्यार्थ मानते हैं। अर्थात् भगवान् वादरायण् ने "तत्तु समन्वयात्" (त्र० सू० १।१।३) सूत्र में अखण्डे-करस ब्रह्म में वेदान्त-वाक्यों का प्रामाण्य स्थापित किया है। इसके अनुसार ही भाष्यकारादि ने "तत्त्वमित्र" आदि विशेष वाक्यार्थ का लच्चण पसन्द किया है। सामान्य वाक्यार्थ का लच्चण भी "वाक्यप्रतिपाद्यत्र" है, पूर्वभीमांसोक्त नहीं ॥ १४६॥

दोनों काण्डों में वाक्यों के समान होने पर भी वाक्यार्थ में वैलच्चण्य क्यों ?

यह दिखाते हैं—

मेदादिरूपमवबोधययितुं समर्थं यद्वाक्यमस्ति तदखण्डविलचणार्थम् । तद्वौकिकं भवतु वैदिकमेव वाऽस्तु नास्माकमत्र विषये विमतिः कदाचित् ॥१४७॥ योजना — यद् वाक्यं भेदादिरूपम् अवबोधियतुं समर्थम् तद् अखण्डिवलच्च णार्थम् अस्ति । तद् लौकिकं भवतु वैदिकमेव वा अस्तु — अत्र विषये अस्माकं कदाचित् विमतिः न ॥ (वसन्ततिलकाच्छन्दः)।।

योजितार्थ — जो वाक्य भेदादिरूप ( अर्थ ) का अवबोधन कराने में समर्थ है, वह अखण्ड विलक्तणार्थक ही है। वह ( वाक्य ) लौकिक हो ? या कि वैदिक ? इस विषय में हमारा कोई मतभेद नहीं।।

भावितार्थ —यह हमारा आमह नहीं कि विश्व के सभी वाक्य ऋखण्डार्थक ही होते हैं। किन्तु जो भी 'गामानयादि' लौकिक या 'ऋग्निहोत्रं जुहोति' ऋादि वैदिकवाक्य भिन्नार्थ या संस्टार्थ का वोधक हो सकता है, उसे तदर्थक मानते हैं।। १४७॥

किन्तु वेदान्तवाक्य को श्रखण्डार्थ ही मानना पड़ता है —
यद्वाक्यजातमथ वेदिशरोनिविष्टं
यद्वापि लौकिकमखण्डमपास्य नान्यत्।
शक्नोति वस्तु विदतुं तदशेपमेव
अयादखण्डमिति तु प्रतिपादयामः ॥१४८॥

योजना—अथ वेदशिरोनिविष्टं यद्वा लौकिकम् यद् वाक्यजातम् अखण्डम् अपास्य अन्यद् वस्तु विद्तुं न शक्रोति; तद्शेषम् अखण्डमेव ब्रूयादिति तु प्रतिपादयामः ।(व॰छ०)

योजितार्थ—श्रीर वेदान्तगत (तत्त्वमस्यादि) श्रथवा लौकिक (सोऽयं देवदत्तः श्रादि) जो वाक्य श्रखण्डार्थं को छोड़कर श्रन्य (संसर्गादि) वस्तु नहीं कह सकते; वे सभी (वाक्य) श्रखण्डार्थं का ही कथन करते हैं —यह हम कहते हैं।।

भावितार — 'अथ' शब्द से पद्मान्तर का आरम्भ सूचित किया है। लौकिक या वैदिक जो भी वाक्य भेद या संसर्ग का प्रतिपादन नहीं कर सकता; वह अखण्डार्थक होता है—यह हमारा सिद्धान्त है।। १४८।।

वैसा ( श्रखण्डार्थक ) लौकिक वाक्य दिखाया जाता है— सोऽयं पमानिति हि ग्रुख्यपदार्थयुक्त-वाक्यार्थबुद्धिजननस्य न वाक्यमेतत् । ईशीत वाच्यशवलस्थपदद्वयेन संसृष्टबुद्धिजनने पदयोर्विरोधात् ॥ १४९ ॥

योजना—'सोऽयं पुमान'—इत्येतत् हि वाक्यं मुख्यार्थयुक्तवाक्यार्थबुद्धिजननस्य न ईशीत, वाच्यशबलस्थपदृद्ययेन संसृष्टबुद्धिजनने पद्योः विरोधात् ॥ (वसन्ततिलकाच्छन्दः)

योजितार्थं — 'सोऽयं पुमान्'—यह वाक्य (विरुद्धदेशकाल-विशिष्टरूप) मुख्य पदार्थ-घटित वाक्यार्थ-बुद्धि को उत्पन्न करने में समर्थ नहीं; क्योंकि (विरुद्धदेशकालादि रूप) शबल (विशिष्ट) अर्थों के वाचक दोनों पदों से संसृष्टबुद्धि-के उत्पादन में दोनों पदों का विरोध है।।

मावितार्थं — 'सोऽयं देवदत्त'—इस वाक्य में 'तत्' शब्द का मुख्य ऋर्थ है — तद्देश-काल-विशिष्ट देवदत्त ऋौर 'ऋयम्' शब्द का मुख्य ऋर्थ है — एतद्देशकाल-विशिष्ट देवदत्त । इन दोनों अर्थों का संसर्ग वन ही नहीं सकता; क्योंकि दोनों अर्थों का अत्यन्त विरोध है। विरुद्धार्थक पदों से रिचत वाक्य भी यदि संसृष्टार्थ या संसर्ग का वोधक हो; तब 'पयः पावकः' आदि वाक्यों से भी संसृष्टार्थ का वोध होने लगेगा। अतः उक्त वाक्य से संसृष्टार्थ का वोध होना कथमि सम्भव नहीं॥ १४६॥

इसलिए उक्त वाक्य को श्रखण्डार्थक ही कहना होगा-

### एतद्धि सोऽयमिति वाक्यमखण्डनिष्ठं वक्तव्यमत्र गतिरस्ति न काचिद्न्या।

तदेशकालमनुकृष्य स इत्यनेन नायं पदार्थमुपढौकयते हि नैतत् ॥ १५०॥

योजना—'सोऽयम्'-इत्येतद् वाक्यम् हि श्रखण्डनिष्ठं वक्तत्र्यम्, श्रन्न हि काचिद् श्रन्या गतिः न श्रस्ति । (सोऽयमिति वाक्यं) हि स इत्यनेन तद्देशकालम् श्रनुकृष्य 'श्रयं' पदार्थं न उपढोकयते, नैतन् ॥

योजितार्थ- 'सोऽयं पुमान' – इस वाक्य को अखण्डार्थ-वोधक ही कहना होगा; क्योंकि यहाँ और कोई गित नहीं। (अर्थान् 'सोऽयं पुमान' – यह वाक्य) 'सः' – इस पद से अतीत काल और परोज्ञ देश से विशिष्ट वस्तु का प्रहण करके अयम्पदार्थ (वर्तमानकाल काल तथा अपरोज्ञ देश से विशिष्ट वस्तु) के साथ सम्बन्ध नहीं करा सकता और न एतत् (वर्तमानकाल तथा अपरोज्ञ देश से विशिष्ट पदार्थ को 'अयम्' – इस पद से प्रहण कर तत्पदार्थ के साथ जोड़ सकता है )।।

भावितार्थ - 'नीलमुत्पलम्' के समान 'सोऽयं देवद्त्तः' में विशेषण-विशेष्यभाव भी नहीं वन सकता और न वाच्याभेद ही। 'सः' पद का वाच्यार्थ है - परोच्चदेशकाल-विशिष्ट देवद्त्त और 'अयम्' पद का अर्थ है - अपरोत्तदेशकाल-विशिष्ट देवद्त्त । उक्त वाक्य अपने घटक दोनों पदों के विरुद्ध वाच्यार्थीं का संसर्ग नहीं करा सकता; अतः दोनों पदों का लच्चणावृत्ति से शुद्ध देवदत्त में तात्पर्य मानना होगा। एक पदार्थ के वाच्यार्थ में दूसरे पद की लच्चणा से भी काम नहीं चल सकता; विनिगमक न होने से किसके वाच्य में किसकी लच्चणा करेंगे-इसका निर्णय नहीं हो सकता--यह १६३ वें रलोक में कहनेवाले हैं। दूसरी बात यह भी है कि प्रकृत में 'यह देवदत्त, वही है ? या भिन्न ?' इस प्रकार का संशय हुआ था। उसकी निवृत्ति के लिए 'सोऽयं देवदत्तः' – यह वाक्य प्रयुक्त हुआ है, श्रतः इसका श्रर्थं वही हो सकता है, जिससे उक्त संशय की निवृत्ति हो । यदि केवल एक पद की लच्चणा दूसरे के वाच्यार्थ में करते हैं, तब 'वह देवदत्त हैं' या 'यह देवदत्त हैं' इस प्रकार का अर्थ निकलता है। इससे उक्त संशय निवृत्त नहीं होता। एक पदकी लच्चणा शुद्ध देवद्त में करके दूसरे पद के वाच्य अर्थ से भी अभेद नहीं वताया जा सकता; क्योंकि विशिष्ट और शुद्ध भिन्न होते हैं। अतः अगत्या दोनों पदों की भाग-त्याग लज्ञाणा से अभिन्न देवदत्त रूप अर्थ का लाभ करना होगा, जिससे उक्त संशय की निवृत्ति होगी। इस प्रकार 'सोऽयं देव-दत्तः' यह वाक्य ऋखण्डार्थक ही सिद्ध होता है।। १५०॥

१, तौ (परोच्चौ ) देशकालौ यस्य स्तमित्यर्थः।

उक्त दृष्टान्त के वल पर 'तत्त्वमसि' - त्रादि वेदान्तवाक्यों में भी त्रखण्डार्थकत्व सिद्ध होता है -

> एवं सतीदमपि तत्त्वमसीति वाक्य-माश्रित्य लाचगिकवृत्तिमखएडनिष्टम् । सोऽयं पुमानिति यथा वचनं तथाऽस्तु नो चेत्समं हि तदलाबुनिमञ्जनोक्त्या ॥ १५१ ॥

योजना--एवं सति यथा 'सोऽयं पुमान्' - इति वचनम् तथा इदं 'तत्त्वमसि' - इति वाक्यम् अपि लाचाणिकवृत्तिम् आश्रित्य अखण्डनिष्ठम् अस्तु। नो चेत् अलाबुनिमज्ज-

नोक्त्या तत् समम् ॥ ( वसन्ततिलकाच्छन्दः ) ॥

योजितार्थ --इस प्रकार (समस्त वाक्यों में संसर्गार्थकत्व है - इस नियम के व्यभि-चरित हो जाने पर ) जैसे 'सोऽयं पुमान्' – यह वाक्य अखण्डार्थक है; वैसे ही यह 'तत्त्वमसि' - वाक्य भी लाचि णिक वृत्ति का सहारा लेकर ऋखण्डार्थक होता है। नहीं तो 'त्र्यतिग्रुष्कमच्छिद्रं केवलमलाबु निमष्जति' – इस वाक्य के ही समान वह ( अप्रमाण ) हो जायगा ॥

भावितार्थ -- 'सोऽयं देवद्ताः' - आदि लौकिक वाक्यों के समान ही 'तत्त्वमित' --आदि वेदान्तवाक्यों को भी उभय पद-लक्षण-द्वारा अखण्डार्थनिष्ठ ही मानना होगा। नहीं तो जैसे ('अतिशुष्कं निश्चिद्रं केवलमलाबु निमिष्जिति) 'अतिशुष्क, निश्चिद्र, अकेली लौकी डूव रही है' - इस प्रकार के विरुद्धार्थक वाक्य प्रमाण माने जाते हैं; वैसे ही उक्त वाक्य भी श्रप्रमाण हो जायगा ॥ १४१ ॥

यह जो (१।६६ इलोक में ) शङ्का की थी कि प्रमाणान्तर से अनिधगत ब्रह्म में लच्चणा कैसे होगी ? उसका समाधान है -

मानान्तराधिगतगोचरगामिनी स्यात् शब्दस्य लाचिश्विकवृत्तिरिति प्रलापः। सिद्धत्वमात्रमिति लाचिणकप्रवृत्ते-र्निर्वाहकारणमनङ्गमतोऽन्यदस्याः ॥ १५२ ॥

योजना-शब्दस्य लाचिणिकवृत्तिः मानान्तराधिगतगोचरा स्यात्-इति प्रलापः। इह सिद्धत्वमात्रं लाच्चिषकप्रवृत्तेः निर्वाहकारणम् अतोऽन्यद् अस्याः अनङ्गम् ॥ ( व० छ० )॥

योजितार्थ--शब्द की लच्च्या वृत्ति प्रमाणान्तराधिगत-विषयिणी ही होती है - यह श्रलापमात्र है। ( यहाँ सिद्धत्वमात्र ही लच्चणावृत्ति के निर्वाह का कारण है, इससे भिन्न इस

लच्नणावृत्ति ) का और कोई अङ्ग नहीं ।।

भावितार्थ-सिद्धत्वमात्र ही लच्चणा का नियामक है, मानान्तर सिद्धत्व नहीं; क्योंकि गौरव है। किसी सिद्ध पदार्थ में प्रमाणान्तर न होने पर लच्चणा वृत्ति में विलम्ब नहीं देखा जाता कि प्रमाणान्तर को भी नियामक-कोटि में स्थान मिल जाता । सिद्धत्वमात्र तो स्वयं-प्रकाश ब्रह्म में स्वतः सिद्ध है, अतः उसमें लक्तणा सुलभ हो जाती है।। १५२॥

१४ सं० शा०

मानान्तराधिगतता को कहीं-कहीं समन्वित देख लेनेमात्र से सर्वत्र लच्चणा का प्रयो-जक नहीं माना जा सकता—

मानान्तराधिगतता हि न लच्चणायां
किञ्चित्करी भवति पिङ्गलतावदग्नेः।
धूमस्य जन्मनि हि पिङ्गलता न हेतुः
यद्यप्यवस्थितवती हुतसुक्शारीरे ॥ १५३॥

योजना—ग्राग्नेः पिङ्गलतावत् मानान्तराधिगतता लच्चणायां किञ्चित्करी न हि मवित । यद्यपि हुतभुक्शरीरे पिङ्गलता त्रवस्थितवती, (तथापि सा ) धूमस्य जनमिन हेतुः न । (वसन्ततिलकाच्छन्दः)।।

योजितार्थ — अग्निगत विङ्गलता के समान प्रमाणान्तराधिगतता लच्च में कुछ काम देनेवाली नहीं होती। यद्यपि अग्नि के शरीर में पिङ्गलता स्थित होती है (तथापि वह)

धूम की उत्पत्ति में हेतु नहीं होती ॥

भाविताथं—दोनों 'हि' पद-प्रसिद्धार्थक हैं। जैसे अग्नि में कहीं पिङ्गलता विद्यमान होने पर भी धूमोत्पित्ता की नियामक नहीं, अपि तु केवल अग्नित्व ही नियामक है। वैसे ही 'गङ्गायां घोषः' आदि स्थलों पर तीरादि पदार्थों में प्रमाणान्तराधिगतता रहने पर भी लच्चणा की प्रयोजक नहीं मानी जाती, अपि तु सिद्धत्वमात्र प्रयोजक माना जाता है; क्योंकि 'ब्रीहीनवहन्ति'—आदि वैदिक वाक्यों में वेद-भिन्न प्रमाण से अनिधगत अपूर्व-साधनत्व भें लच्चणा की जाती है। अतः मानान्तराधिगतता व्यभिचरित होने से लच्चणा की प्रयोजक नहीं।। १५३।।

अखण्डार्थत्व-सिद्धि के अनुरूप लच्चणा का लाभ करने के लिए लच्चणा के भेद दिखाते हैं—

> शब्दस्य लाचिशिकद्वत्तिरिप त्रिधैपा काचिज्जहाति न जहाति च वाच्यमन्या। भागं जहाति न जहाति च भागमन्या

सोऽयं त्रिधा भवति लाच्चिक्यकारः ॥ १५४॥

एषा शब्दस्य लाचिणिकवृत्तिः त्रपि त्रिधा—काचित् वाच्यं जहातिः, त्र्रम्या च न जहातिः, त्र्रम्या च भागं जहाति भागं न जहाति । सोऽयं लाचिणिकप्रकारः त्रिधा भवति ॥ ( वसन्ततिलकाच्छन्दः ) ॥

योजितार्थ—यह शब्द की लाचि एक वृत्ति भी तीन प्रकार की होती है—(१) कोई वाच्यार्थ का त्याग करती है, (२) दूसरी (वाच्यार्थ का) त्याग नहीं करती और (३) तीसरी एक भाग का त्याग करती है तथा अन्य भाग का त्याग नहीं करती। इस प्रकार लाचि एक वृत्ति-भेद तीन प्रकार का होता है।।

#### १ भट्टपाद ने कहा है कि-

श्रोयः साधनता होषां नित्यं वेदात् प्रतीयते । ताद्रृप्येषा च धर्मत्वं तस्मात् नेन्द्रियगौंचरः ॥ ( श्लो० वा० २।१४ ) भावितार्थ — लज्ञणा के तीन भेद हैं — (१) जहहज्ञ्ज्णा, (२) अजहहज्ज्ञ्णा तथा (३) जहदज्ञक्ज्ञ्णा या भागत्यागलज्ञ्णा। पहली अपने वाच्य अर्थ का सर्वथा परित्याग करके वाच्य-सम्बन्धी अर्थान्तर में प्रवृत्त होती है। दूसरी अपने वाच्यार्थ का किश्चिद्पि त्याग न करके ही अर्थान्तर का वोध करात्ती है और तीसरी अपने वाच्य के एक अंश का त्याग तथा अन्य अंश का त्याग नहीं करती॥ १५४॥

जहल्लचणा त्रौर त्रजहल्लचणा के लौकिक उदाहरण दिखाते हैं—
गङ्गापदं हि निजमर्थमपास्य तीरे
यद्वर्तते भवति सा जहती प्रसिद्धा ।
शोगाः स्थितो वहिरितीह तु लचगायामादाय शोगिमगुगां तुरगे प्रवृत्तिः ॥१५५॥

योजना—यत् गङ्गापदं निजमर्थम् अपास्य तीरे वर्तते; तत् जहती प्रसिद्धा । "शोणो विहः स्थितः" — इतीह लज्ञणायां तु शोणिमगुणम् आदाय तुरगे प्रवृत्तिः ॥ (व० छ०)॥ योजितार्थं — जो 'गङ्गा' पद अपने (प्रवाहरूप) अर्थं को छोड़ कर तीर अर्थं में प्रवृत्त होता है; वह जहती लज्ञणा प्रसिद्ध है । "शोणो विहः स्थितः" — यहां की अजहती लज्ञणा में शोणत्वगुण का प्रहण् (परित्याग न) करके ही अश्व में प्रवृत्ति मानी जाती है ॥

भावितार्थ -- "गङ्गायां घोषः" — यह आप्त-वाक्य है। यहां 'गङ्गा' पद अपने वाच्य (प्रवाह) अर्थ की उपस्थित नहीं करा सकता, क्यों कि उसमें घोष (प्राम) का अन्वय वाधित है। आप्तोचिरित होने से 'गङ्गा' पद निर्थंक भी नहीं। अतः वह अपने वाच्य (प्रवाह) अर्थ को छोड़ कर (प्रवाह-सम्बन्धी) तीर अर्थ की उपस्थित कराता है। उसमें घोषका अन्वय हो जाता है। यहां गङ्गा पद की जो तीरमें वृत्ति है, वह जहती लच्चणा के नाम से प्रसिद्ध है। 'शोणो बहिः स्थितः'—यहाँ 'शोण' शब्द का वाच्य अर्थ होता है—रक्तवर्ण, रक्तवर्ण में विहःस्थित का अन्वय वाधित है, क्यों कि रक्तवर्ण गुण है और स्थिति किया। गुण में क्रिया का साज्ञात् अन्वय होता नहीं। अतः यहां 'शोण' शब्द अपने वाच्यार्थ का त्याग न करके ही शोणगुण-विशिष्ट अश्व के वोधन में प्रवृत्त है। इस वृत्ति का नाम है—अजहती लच्चण। यहां अश्व सामान्य विवित्तित नहीं, अपि तु अश्वविशेष (शोणवर्ण-विशिष्ट अश्व ) विवित्तित है; अतः वाच्यार्थ का त्याग न करके ही अश्व का बोधन किया जाता है।। १५५।।

जहदजहल्लन्या का लौकिक उदाहरण देते हैं— सोऽयं पुमानिति वचस्युभयप्रकारा देशादिभागपरिवर्जनतः प्रसिद्धा।

पुंसश्च केवलम्रुपात्ततया पदाभ्या-

सेवं त्रिधा भवति लाचि णिकी प्रवृत्तिः ॥१५६॥

योजना—"सोऽयं पुमान्"—इति वचसि पदाभ्यां देशादिभागपरिवर्जनतः केवलं

१ गुणादि निर्गुणिकयः--इस वैशेषिक सिद्धान्त के अनुसार गुण कर्मादि में गुणादि नहीं रहा करते। पुंसः उपात्ततया च उभयप्रकारा लाचि एकी प्रवृत्तिः प्रसिद्धा । एवं (लाचा णिकी प्रवृत्तिः) विधा भवति ॥ (वसन्ततिलकाच्छन्दः)॥

योजितार्थ--"सोऽयं पुमान्"--इस वाक्य में दोनों पदों के द्वारा (विरोधी) देशादि भाग का त्याग तथा केवल पुरुष का प्रहण होने से उभयविध (जहती अजहती उभयरूप) लहाणा-वृत्ति प्रसिद्ध है। इस प्रकार लह्मणा-वृत्ति तीन प्रकार की होती है।।

भावितार्थ — "सोऽयं पुरुषः" — यहां पर 'तत्' तथां 'इदम्' — इन दोनों के द्वारा उप-स्थापित देशकाल-वैशिष्टय अंश का त्याग तथा केवल पुरुष का उपादान करके शुद्ध पुरुष का बोध होता है। इस वृत्ति को जहदजहल्लदाणा कहते हैं, क्योंकि यहां पदों के वाच्य में एक भाग का त्याग और भागान्तर का प्रहण किया जाता है। इसीलिए इसे भाग-त्याग-लत्तण भी कहते हैं।। १५६॥

उक्त तीनों लद्याणात्रों के वैदिक उदाहरण दिखाते हैं--वेदेऽपि लाद्याणिकवृत्तिरियं त्रिधेष्टा यज्ञायुधीति वचने तु जहत्प्रवृत्तिः । वैक्वानरादिवचनेष्वजहत्प्रवृत्तिः

तत्त्विङ्गरोरुभयरूपतया प्रवृत्तिः ॥१५७॥

योजना—इयं लाचाियाकवृत्तिः वेदेऽपि त्रिधा इष्टा "यज्ञायुधी"—इति वचने तु जहत्प्रवृत्तिः, वैश्वानरादिवचनेषु अजङ्दप्रवृत्ति, तत्त्वंगिरोः उभयरूपतया प्रवृत्तिः॥ (व० छ०)

योजितार्थ —यह लद्दाणावृत्ति वेद में भी तीन प्रकार की मानी गई है—"स एष यज्ञायुधी यजमानोऽख्वसा स्वर्ग लोकं याति" (श० ब्रा० १२। ५। २। ८) इस वाक्यमें जहल्ल-दाणा, "वैश्वानरमुपासते" (छान्दो० ४।१८।२)—श्रादि वाक्यों में श्रजहल्लच्चणा तथा "तत्त्वमसिं"—(इस वाक्य के) तत्, त्वम्–दोनों पदों में जहद्जल्लच्चणा होती है।।

भावितार्थ — 'स एव यज्ञायुधी यजमानोऽख्यसा स्वर्ग लोकं याति' ( वह यह यज्ञ-पात्र-धारी यजमान भली भांति स्वर्गलोक को जाता है ) यह वाक्य अग्निहोत्री की अन्त्येष्टि के समय उसके शरीर पर जुह्लादि यज्ञीय पात्रों को रखकर वोला जाता है । यहां यज्ञायुध (यज्ञ साधन-पात्र ) से युक्त स्थूल शरीर होता है । उसका ही यदि 'यज्ञायुधी' पद से प्रहण करें, तव उसका स्वर्ग में जाना वाधित है, क्योंकि वह चिता पर ही भस्मसात हो जाता है । अतः 'यज्ञायुधी' शब्द अपने वाच्य अर्थाको छोड़कर यजमान के आत्मा में प्रवृत्त होता है । इसलिए यह जहरुलदाणा है ।

"वैश्वानरसुपास्ते" (छां० ५।१८।२) यह उदाहरण अजहछ्रदाणाका है, क्योंकि वैश्वा नर' शब्दका वाच्य अर्थ होता है-जाठराग्नि । वहां जठराग्निसे उपहित परमात्माकी उपासना विविद्यात है । अतः वैश्वानर शब्द स्वार्थ का त्याग न करके ही परमात्मा में प्रवृत्त हुआ है । आदि पद से 'सृष्टीरुपद्धाति' (तै० सं० ५।३।४) आदि वाक्य इस उदाहरण में रखे जा सकते हैं ।

जहद्जहरूल दाणा का उदाहरण है--"तत्त्वमित" श्रादि वाक्य। यहां दोनों पदों के अर्थों में से विरोधी विशेषण श्रंश का परित्याग कर के श्रविरुद्ध विशेष्य (अपरोदा

१. कुछ स्त्राचार्यों का स्त्राग्रह है कि स्रपरोच्न ज्ञान सदा इन्द्रियों से ही उत्पन्न होता है, स्त्रयात

(चैतन्यमात्र) बोध कराने के लिए दोनों पद प्रवृत्त हुए हैं। अतः यहां भागत्याग-लचाणा मानी जाती है।। १५७॥

"तत्त्वमिस" ( छां० ६।८।७), 'अयमात्मा ब्रह्म' ( माण्डू० २ ) आदि वाक्यों में भागत्याग लदाणा बताई गई है। वहां त्याच्य और उपादेय भागों को दिखाने के लिए 'तत्' पद या 'ब्रह्म' पद का वाच्यार्थ दिखाते हैं—

### ब्रह्माज्ञाने ह्यद्वितीयत्वमेकं ब्रह्मएयन्यचाद्वितीयत्वमस्ति । तत्संपर्कात्तत्र चाद्वैतताऽन्या

च्युत्पन्नोऽयं ब्रह्मशब्दस्तु तत्र ॥ १५८ ॥

योजना-- त्रह्याज्ञाने हि एकम् अद्वतीयत्वम् । त्रह्मणि अन्यद् अद्वितीयत्वम् अस्ति । तत्सम्पर्कात् तत्र च अन्या अद्वैतता । अयं 'ब्रह्म' शब्दस्तु तत्र व्युत्पन्नः ॥ (शालिनी च्छन्दः) ॥

योजितार्थ — नहसगत अज्ञान में एक अद्वैतता है। न्रह्म में दूसरी अद्वैतता है। उन दोनों ( न्रह्म और अज्ञान ) के सम्पर्क से विशिष्ट में अन्य अद्वैतता है। यह 'न्रह्म'

शब्द तो उस (विशिष्ट) अर्थ में रूढ़ है।

भावितार्थ — "एकमेवाद्विती यं ब्रह्म" श्रादि वाक्यों से स्पष्ट है कि श्रद्वितीय तत्त्व को ब्रह्म शब्द से कहा जाता है। श्रद्वितीयत्व तीन प्रकार का है—(१) एक (कल्पित) श्रज्ञानवृत्ति श्रद्वितीयत्व है, क्यों कि श्रज्ञान-प्रयुक्त निखिल प्रपञ्च श्रज्ञान से भिन्न नहीं, श्रतः श्रज्ञान श्रद्वितीय है। (२) दूसरी (पारमार्थिक) श्रद्वेतता ब्रह्म में है, क्यों कि ब्रह्म से भिन्न वस्तुतः कुछ है ही नहीं, ब्रह्म ही एक श्रद्वितीय तत्त्व है। (३) तीसरी (श्रविवेचनीय) श्रद्वेतता श्रज्ञान-विशिष्ट ब्रह्म में है; क्यों कि श्रध्यस्त तथा श्रिष्ठिशन का भेद नहीं होता। प्रथम (श्रनृत) श्रीर द्वितीय (सत्य) श्रद्वेतताश्रों से जो विशिष्ट श्रर्थ है, उसी होता। प्रथम (श्रनृत) श्रीर द्वितीय (सत्य) श्रद्वेतताश्रों से जो विशिष्ट श्रर्थ है, उसी श्रर्थ में यह ब्रह्म शब्द कह है। श्रतः विशिष्ट श्रर्थ ही 'ब्रह्म' शब्द का वाच्यार्थ श्र्य में यह ब्रह्म शब्द का वाच्यार्थ होता है। श्रर्थात् "जन्माद्यस्य यतः" (ब्र० सू० शशिर) श्रादि सूत्रों में जगड्जन्मादि-कारणत्व जिस ब्रह्म का लहाण किया गया है, वह माया-विशिष्ट चेतनक्रप विविचित है॥ १५८॥

आत्म पद का व।च्यार्थ दिखाते हैं-

विषय के साथ सिन्नकृष्ट होकर इन्द्रिय ही अपरोच्च ज्ञान को जन्म दिया करते हैं, इन्द्रिय-भिन्न शब्दादि प्रमाणों से अपरोच्च ज्ञान कभी उत्पन्न नहीं होता। उनका वह आप्रह सर्वथा अयुक्त है, क्योंकि "इन्द्रियार्थसिन्नकर्षजन्यज्ञान" को ही यदि अपरोच्च ज्ञान माना जाय, तब ईश्वर का ज्ञान इन्द्रिय-जन्य न होने से अपरोच्च नहीं कहला सकेगा। "ज्ञानाकरण्यक्ञानं प्रत्यच्चम् '—यह लच्चण् भी संशयो-चर भावी प्रत्यच्च (अपरोच्च) ज्ञान में अव्याप्त है, क्योंकि इस अपरोच्च ज्ञान में भी विशेष-दर्शन रूप ज्ञान को करण् ही माना जाता है। इसलिए प्रमाणों पर ज्ञान को निर्भर न रखकर प्रमेय पर अवलम्बित करना होगा। अर्थात् प्रमाता से अव्यवहित प्रमेय के ज्ञान को अपरोच्च और व्यवहित प्रमेय के ज्ञान को परोच्च कहना होगा। प्रकृत में चैतन्य वस्तु प्रमाता से अत्यक्त अव्यवहित है, अतः चैतन्य के ज्ञानको अपरोच्च ही मानना युक्ति-संगत है।

# प्रत्यग्भावस्तावदेकोऽस्ति बुद्धौ प्रत्यग्भावः कश्चिदन्यः प्रतीचि । प्रत्यग्भावस्तत्कृतस्तत्र चान्यो

व्युत्पन्नोऽयं तत्र चाऽऽत्मेति शब्दः ॥ १५६ ॥

योजना--बुद्धौ तावन् एको प्रत्यग्भावः। प्रतीचि कश्चित् अन्यः प्रत्यग्भावः। तत्र तत्कृतः चान्यः प्रत्यग्भावः। तत्र 'आत्मा'-इत्ययं शब्दो व्युत्पन्नः। (शा० छ०)।।

श्चन्तः करण में एक (श्वपारमार्थिक) प्रत्यपूपता (प्रसिद्ध है) प्रत्यगातमा में दूसरी (पारमार्थिक) प्रत्यप्रूपता है। उस (विशिष्ट अर्थ) में श्वध्यास-कृत श्चन्य ही प्रत्यप्रूपता है (उस विशिष्ट अर्थ में ) यह 'श्वात्मा' शब्द रूढ है।।

भाविताय —स्थूल शरीर तथा वाह्य करण की अपेद्या से अन्तःकरण आन्तरिक (प्रत्यग्) है, अतः अन्तःकरण में (कित्त ) प्रत्ययूपता है। अन्तःकरण की अपेद्या भी आत्मा आन्तर (प्रत्यग्) है, अतः आत्मा में प्रत्ययूपता अन्य (पारमार्थिकी) है। अन्तःकरण विशिष्ट आत्मा में अन्योऽन्याध्यास प्रयुक्त प्रत्ययूपता अन्य (उभय-विलद्याण है। यह 'आत्मा' शब्द उसी विशिष्टार्थं का वाचक है। १५६॥

उक्त वाच्यार्थों में से हेय तथा का उपादेय भाग दिखाते हुए वाक्यार्थ दिखाते हैं-

तच्छ्रव्दवाच्यगतमद्वयभागमेकं

प्रत्यक्त्वमात्रमविरोधमपेचमागाः।

त्वंशब्दवाच्यशवलस्थमुपाददानो

वाक्यादखराडमथ तत्त्वमसीति विद्यात् ॥ १६० ॥

योजना — तच्छव्दवाच्यगतम् एकम् श्रद्वयभागं (तत्पदेन) (तथा) त्वंशब्दवाच्य-शवलस्थं प्रत्यक्त्यमात्रं (त्वंपदैन) उपाददाना श्रविरोधम् श्रपेत्तमाणः 'तत्त्वमसि'—इति वाक्यात् श्रखण्डं विद्यात्॥ (वसन्ततिलकाच्छन्दः)॥

योजितार्थ — 'तत्' शब्द के वाच्यार्थ में से एक अद्वय भाग को (तत्पद से तथा) 'त्वम्' शब्द के वाच्य विशिष्टार्थ में से प्रत्यक्तवमात्र को ('त्वम्' पद से) प्रहण कर और (दोनों के अन्वय में) अविरोध देखकर "तत्त्वमिस" इस वाक्य से अखण्डार्थ का ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए॥

भावितार्थ — 'तत्' तथा 'त्वम्' शब्दों में अन्वय-योग्यता लाने के लिये अविरोध अपित्तां है। अतः सद्वयत्व और परोत्तात्व रूप विरुद्ध भागों को छोड़ अविरुद्ध ('तत्') शब्द वाच्यगत अद्वयत्व तथा त्वं शब्द-वाच्यगत प्रत्यक्त्व को प्रहण कर "प्रत्यगेवाद्वयम्" इस प्रकार लत्ताणा के द्वारा तत्त्वमस्यादि वाक्यों का अखण्ड अर्थ के बोधन में तात्पर्य निश्चित हो जाता है।। १६०॥

शङ्का होतो है कि उक्त लच्यार्थों का कुछ भेद है ? या नहीं ? यदि है, तब अखण्डार्थत्व कैसे ? और यदि भेद नहीं, तब पुनरुक्ति होती है—इस शङ्का का समाधान करते हैं—

### त्र्यादेयांशे नाग्रुमात्रोऽपि भेदो यद्यप्येवं भिन्नमादाय शब्दौ । वर्तेते त्वय्यद्वयात्मप्रकाशे

वाद्यं हेतुं जामिता नास्ति तस्मात् ॥ १६१ ॥

योजना—यद्यपि आदेयांशे आणुमात्रोऽपि भेदो नास्ति, (तथापि) शब्दौ बाह्यं भिन्नं हेतुम् आदाय अद्वयस्वप्रकाशे त्विय वर्तेते। तस्मात् जामिता नास्ति॥ (शा०छ०)॥ योजितार्थ—यद्यपि उपादेय (अद्वयत्व तथा प्रत्यवत्त्व) अंशों में लेशमात्र भी भेद नहीं, (तथापि) तत् तथा त्वम्—दोनों शब्द वाह्य (वाक्यार्थाप्रविष्ट) भिन्न हेतु (प्रवृत्ति-

निमित्त ) को लेकर प्रवृत्त होते हैं, अतः पुनरुक्ति दोप भी नहीं।।

भावितार्थ—'तत्' तथा 'त्वम्' दोनों पदों के लच्यांशों में किसी प्रकार का भेद नहीं, इयत: ऋखण्डार्थत्व की उपपत्ति हो जाती है। एवं दोनों पदों के लच्य एक होने पर भी बाच्य (विशिष्ट) ऋथों का भेद है, इसलिए पर्यायता या पुनरुक्ति नहीं होती।। १६१।।

यदि जीव तथा ब्रह्म का अत्यन्त अभेद हैं, तब दोनों के वोधक तत् त्वं पदों का घटः, कलशः के समान सामानाधिकरण्य कैसे होगा ? क्योंकि 'नीलमुत्पलम्' आदि वाक्यों में पदों का किंचत् भेद रहने पर ही सामानाधिकरण्य देखा जाता है। इस का उत्तर है--

त्रद्वेतेऽर्थे प्रत्यगर्थोऽस्ति तद्वत् प्रत्यक्तत्त्वे चाद्वयस्यापि भावः। यद्यप्येवं नातिरेकावकाशः पूर्णो तत्त्वे तत्त्वमर्थोपपत्तेः॥ १६२॥

योजना—श्रद्वैते अर्थे प्रत्यगर्थो अस्ति, तद्वत् प्रत्यक्तत्त्वे च अद्वयस्य भावोऽपि। यद्यपि एवं (तथापि) अतिरेकाकाशो न, पूर्णे तत्त्वे तत्त्वमर्थोपपत्तेः ।। (शालिनीच्छन्दः)॥

योजितार्थ — अद्वैत अर्थ में प्रत्यगर्थ (अभेदरूप से) है, वैसे ही प्रत्यगर्थ में अद्व-रूपता भी (अभेदरूप से) रहती है। यद्यपि (एक ही वस्तु में भिन्न-भिन्न निरूपकों से निरूपित अद्वयत्व और प्रत्यक्त्व दो धर्म हैं, तथापि) उनका भेद नहीं, क्योंकि एक ही पूर्ण

तत्त्व में 'तत्' तथा 'त्वम्' दोनों पदों की लच्यता वन जाती है।।

भावितार्थ—जैसे एक ही दण्ड में ह्रस्वत्व और दीर्घत्व दोनों रहते हैं—दीर्घ दण्ड की अपेद्धा ह्रस्वत्व और ह्रस्व दण्ड की अपेद्धा दीर्घत्व । उस एक दण्ड के लिए 'ह्रस्वो दीर्घः'—इस प्रकार का सामानाधिकारण्य व्यवहार देखा जाता है । ठीक वैसे ही एक ही अखण्ड चेतन में 'माया' उपाधि की अपेद्धा तत्पदार्थत्व और 'अन्तःकरण' उपाधि की अपेद्धा से त्वम्पदार्थत्व रह जाता है । इस प्रकार 'तत् त्वमसि'—यह सामानाधिकारण्य निर्देश वन जाता है । इसका अर्थ यह कदापि नहीं कि तत्पदार्थत्व (अद्धयत्वादि) तथा त्वम्पदार्थत्व (प्रत्यक्त्व) का अत्यन्त भेद है । दोनों पदों का लद्ध्य एक अखण्ड वस्तु ही है, उसी में दोनों धर्म रह सकते हैं, अतः अखण्डार्थकत्व की रद्धा हो जाती है ॥१६२॥

१ अत्र पाठान्तरे—द्वयस्वप्रकाशे, द्वितीयप्रकाशे, इति ।

'तत्' तथा 'त्वम्' दोनों पदों में से एक के वाच्यार्थ में दूसरे पद की लच्चाा करके संसर्गरूप वाक्यार्थ क्यों न माना जाय ? इस शङ्का का समाधान है—

# न च विनिगमनायां कारणं किश्चिद्स्ति स्फुटमुभयपदस्था लच्चणा शस्यतेऽतः । न हि विनिगमनायां हेत्वभावे कदाचित् क्वचिद्यमुपलब्धा सोऽयमित्यादिवाक्ये ॥१६३॥

योजना — विनिगमनायां किञ्चित् स्फुटं कारणं च न श्रस्ति, श्रतः उभयपदस्था लच्चणा शस्यते। विनिगमनायां हेत्वभावे सोऽयितत्यादिवाक्ये क्वचिद् (श्रिप) इयं कदाचित् नोपलब्धा ॥ (मालिनीच्छन्दः)॥

योजितार्थं — विनिगमना (एकपद-लच्चणा) में कोई स्पष्ट कारण नहीं, अतः उभय पद लच्चणा मानी जाती है, क्योंकि विनिगमना में हेतु न होने के कारण 'सोऽयं पुमान'

श्रादि वाक्यों में कहीं भी यह ( एक पद-लच्चाएं ) कभी नहीं पाई जाती ।।

भावितार्थ — 'किसी एक पद की लदाणा की जाय'—इसमें कोई भी विनिगमक नहीं। इसलिए दोनों पदों की लदाणा अपनाई जाती है। अर्थात् श्रोताओं की इच्छादि को विनिगमक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि श्रोता अनन्त हैं और उनकी इच्छाएं भी भिन्न-भिन्न होती है। कोई श्रोता कहेगा कि प्रथम पद की तथा दूसरा कहेगा कि द्वितीय पद की लदाणा की जाय। ऐसी परिस्थित में किसी एक पद की लदाणा करनी कैसे उचित होगी? इसीलिए 'सोऽथम् पुमान' आदि वाक्यों में कहीं भी एक-पद-लदाणा नहीं देखी जाती, अपि तु उभयपद-लदाणा ही उपलब्ध होती है। प्रकृत में भी उभयपद-लदाणा ही उचित है। १६३॥

"प्रत्येक वाक्य का प्रथम पद ( असंजात विरोधी होने के कारण ) स्वार्थ परक और अन्तिम पद लाहाणिक माना जाय" यह भी नियम नहीं चल सकता—

# प्रथमचरमभावो निर्णाये कारणं चेद् अयमपि नियमो न ह्यन्यथाऽप्यस्य दृष्टेः। प्रथमपिठतमासीत्तत्पदं सामवेदे

चरमपिठतमेतद् दृष्टमध्वर्युवेदे ॥ १६४ ॥

योजना—चेत् प्रथमचरमभावो निर्णये कारणम्, अयं नियमोऽपि निहं, अस्य अन्यथाऽपि दृष्टेः। तत् पदं सामवेदे प्रथम पठितम् आसीत्, एतत् अध्वयु वेदे चरम-पठितम्।। (मालिनीच्छन्दः)।।

योजितार्थं—यदि कहें कि प्रथम तथा अन्तिम पाठ को निर्णय में कारण मान लिया जाय, तो यह नियम भी नहीं बनता, क्योंकि इसका भी विपर्यय देखा जाता है (जैसे कि) 'तत्' पद सामवेद ( छान्दोग्योपनिषत् ) में प्रथम पठित है और वह यजुर्वेद (बृहदारण्यकस्थ 'अहं ब्रह्मास्मि' वाक्य ) में अन्त में पठित है ॥

भावितार्थं—पाठ-क्रम में प्रथमता को स्वार्थ-वोधकता का और श्रन्तिमता को लाइ-णिक वोध का निर्णायक नहीं माना जा सकता; क्योंकि 'तत् त्वमसि' (छां० ६।८।७) में 'तत्' पद का प्रथम पाठ है और 'अहं ब्रह्मास्मि' (बृह० १।४।१०) में त्वमर्थक 'श्रहम्' पद का। अतः एक-पद-लज्ञणा सम्भव नहीं ॥ १६४॥

प्रथम-चरमभाव लौकिक वाक्य में भी निर्णायक नहीं, यह दिखाते हैं—

सोऽयं पुमानयमसाविति पौरुषेये

वाक्ये तथा व्यतिहतेऽत्र विशेषहेतुः। पूर्वापरत्वसिति शक्यमिदं न वक्तुम्

मुख्यत्वलाचि णिकते प्रति शब्दवृत्त्योः ॥ १६५॥

योजना — 'सोऽयं पुमान्'-- 'त्र्ययम् त्रसौ'--इति तथा न्यतिहृते त्रात्र पौरुषेये वाक्ये शब्दवृत्त्योः मुख्यत्वलाचिणिकते प्रति इदं पूर्वापरत्वम् विशेषहेतुरिति न वक्तुं शक्यम् ॥ (व०)

योजितार्थ — 'सोऽयं पुमान', "अयम् असौ''—इस प्रकार वैसे (विपरीत) पढ़े इन लौकिक वाक्यों में शब्द-वृत्ति के मुख्यत्व तथा लाज्ञिक्तिक के प्रति यह पूर्वापरभाव विशेष निर्णायक नहीं कहा जा सकता।।

अवितार्थ—'सोऽयं पुमान्'—इस वाक्य में 'तत्' शब्द पूर्व तथा 'अयम्' शब्द परचात् पठित है। 'अयम् असौ'—इस वाक्य में उनका विपरीत प्रयोग देखा जाता है। प्रयोक्ताओं में कोई पौर्वापर्य का नियम नहीं देखा जाता। कोई वक्ता किसी पद का प्रयोग पहले तथा दूसरा वक्ता परचात् किया करता है; अतः पूर्वापर्व शब्द-वृत्तियों का कदापि निर्णायक नहीं हो सकता।। १६४॥

तात्पर्यानुपपत्ति तथा विनिगमकाभाव के कारण अखण्ड ब्रह्म में 'तत्', 'त्वम्'— दोनों पदों की लच्चणा बताई गई। अब मुख्यार्थों की अन्वयानुपपत्ति से भी उभय पद-लच्चणा कही जाती है—

> न च भवति विरोधस्योत्थितस्यापनीतिः पद्युगलनिविष्टां लचगामन्तरेगा । न हि भवति कदाचित्सद्वयस्याद्वयत्वं न च भवति परोचः प्रत्यगर्थोऽपि तद्वत् ।।१६६॥

योजना—पद्युगलनिविष्टां लच्चाम् अन्तरेण उत्थितस्य विरोधस्य अपनीतिश्च न भवति, न हि सद्वयत्वम् कदाचित् अद्वयत्वम् भवति, न च परोच्चः तद्वत् प्रत्यगर्थोऽपि भवति ॥ (मालिनीच्छन्दः)॥

योजितार्थ--उभयपद्-लच्च ए। के विना उठे विरोध की निवृत्ति भी नहीं होती; क्योंकि न तो सद्वयत्व कदाचित् अद्वयत्व ही हो सकता है और न परोच्च वस्तु कदाचित् प्रत्यपूप ही हो सकती है।

भावितार्थ---'तत्' पद का मुख्यार्थ श्रद्धय परोत्त चेतन तथा 'त्वम्' पद का संद्वय श्रपरोत्त चेतन होता है। दोनों श्रर्थ परस्पर विरुद्ध हैं, श्रतः उनका श्रभेदान्वय उभयपद लच्चणा के विना नहीं वन सकता। फलतः उभयपद-लच्चणा श्रनिवार्थ हो जाती है।। १६६॥

विशेषणों में भेद होने पर भी विशिष्ट का अभेद देखा जाता है, अतः अद्वयत्व सद्वयत्वादि विशेषणों का विरोध होने पर भी विशिष्ट का अभेद लहाणा के विना ही हो

१५ सं० शा०

जायगा-इस सन्देह का समाधान है--

### अविरुद्धविशेषगाद्धय-प्रभवत्वेऽपि विशिष्टयोर्द्धयोः । घटते न यदैकता तदा

नितरां तद्विपरीतरूपयोः ॥ १६७ ॥

योजना—यदा अविरुद्ध विशेषण्ढ्र यप्रभवत्वेऽपि द्वयाः विशिष्ट्योः एकता न घटते,

तदा तद्विपरीतरूपयोः नितराम् ॥ ( सुन्दरीच्छन्दः १ )॥

योजिताथ -- जब कि दो अविरुद्ध विशेषणवाले दो विशिष्ट पदार्थों की एकता नहीं घटती, तब तो विरुद्ध विशेषणवाले दो विशिष्टों की सुतराम् (एकता नहीं हो सकती )।।

भावितार्थ — 'दण्डी कुण्डली चैत्रः' — यहां दण्ड और कुण्डल दोनों विशेषण यद्यपि अविरुद्ध (एक ही पुरुष में अन्वयी) हैं, तथापि दण्ड-विशिष्ट और कुण्डल-विशिष्ट का अभेद नहीं कहा जा सकता; क्योंकि विशिष्ट का अभेद मानने पर विशेषणों का भी अभेद मानना पड़ेगा। इस प्रकार अविरुद्ध विशेषणों से विशिष्ट पदार्थों को जब अभिन्न नहीं कहा जा सकता, तब परोद्दात्व-अपरोद्दात्वादि-विरुद्ध विशेषणों से विशिष्ट पदार्थों की एकता कभी हो ही नहीं सकती।। १६७।।

विशेषण के भेद से विशिष्ट पदार्थों का भेद माना जाय, तब विशेष्य के अभेद से उनमें अभेद क्यों नहीं माना जा सकता ? इस शङ्का का उत्तर है---

त्रथ केनचिदात्मनैकता वचनेन प्रतिपाद्यते तयोः। तदसुन्दरमस्तमेति हि

स्फुटमेवं त्रिविधाऽपि लच्चगा ।। १६८ ।।

योजना—अथ वचनेन तयोः केनचिदात्मना एकता प्रतिपाद्यते, तद् असुन्दरम्, एवं

हि त्रिविधा अपि लहाणा स्फुटम् अस्तमेति ॥ ( सुन्दरीच्छन्दः ) ॥

योजितार — यदि वाक्य के द्वारा उन दोनों की किञ्चिद्रूप से एकता का प्रतिपादन किया जाय, तो वह उचित न होगा; क्योंकि इस प्रकार तो तीनों प्रकार की भी लचाणा विस्पष्टरूप से उच्छित्र हो जाती है।

भावितार्थं — यदि तत्त्वम् पदों के द्वारा यथाकथित्र्वत् (चैतन्यादि ) रूप से जीव-ब्रह्म का श्रभेद कहा जायगा; तव "गंगायां घोषः" श्रादि स्थलों पर भी गंगादि पदों से समी-पार्थक सप्तमी मानकर तीरादि श्रथों को भी कहा जा सकेगा। फिर तो कथित त्रिविध लच्चणा का उच्छेद ही हो जायगा।। १६८।।

जहदजहङ्ख्णा के द्वारा जो ऋखण्डार्थ का लाभ बताया गया; वह केवल जहङ्ख्णा से भी सिद्ध हो सकता है – यह दिखाते हैं –

. १ ''श्रयुजोर्यदि सौ जगौ युजोः, समराल्गा यदि सुन्दरी तदा ।।'' (बृत्त० ४।१३) श्रयात् जिस पद्य के विषम चरणों में क्रमशः दो सगण, एक जगण तथा एक गुरु हो एवं समचरणों में एक सगण, एक मगण, एक रगण, एक लघु श्रीर एक गुरु हो, उसे सुन्दरी छन्द कहते हैं।

साभासाज्ञानवाची यदि भवति पुनर्बक्षशब्दस्तथाहम् शब्दोऽहंकारवाची भवति तु जहती लच्चणा तत्र पद्मे । नौरेषा रौति लोहं दहति विषधरो रज्जुरग्रे तवासा-

वित्यत्रेवाऽऽत्मवस्तुन्यपि भवतु जहल्लच्या को विरोधः ॥ १६९ ॥

योजना--यदि पुनः ब्रह्मशब्दः साभासाज्ञानवाची भवति, तथा ऋहंशब्दो ऋहङ्कार-वाची; तत्र पत्ते तु जहती लच्चणा भवति । "एषा नौः रौति" "लोहं दहति" "तवाप्रे असौ विषधरो रब्जुः" — इत्यत्रेव आत्मवस्तुन्यि जहल्ल्चणा भवतु; को विरोधः ? ॥ ( स्त्र० छ० )

योजितार्थ —यदि 'ब्रह्म' शब्द सामास अज्ञान का वाचक हो और 'अहम्' शब्द अहङ्कार का; उस पत्त में तो जहती लच्चणा होती है। 'यह नौका रोती है', 'लोह-पिण्ड जलाता है', 'आपके सामने यह सर्प रज्जु है' इत्यादि स्थलों के समान ही आत्मवस्तु में

भी जहल्लदाणा हो; विरोध क्या ?

भावितार्थ — सर्व-व्यवहारातीत ब्रह्म में किसी शब्द की वाच्यता वन नहीं सकती, अतः 'ब्रह्म' पद का वाच्य आभास-विशिष्ट अज्ञान तथा 'अहम्' पदका वाच्य अहङ्कार होता है—इस पत्त में जहल्रदाणा होती है; क्योंकि ब्रह्म पद अपने वाच्य (साभास अज्ञान) को सर्वथा लोड़ कर उसके अधिष्ठान शुद्ध चेतनका वोधक तथा 'अहम्' शब्द भी अहङ्कारको लोड़ उस के अधिष्ठान शुद्ध चेतन का बोधक वैसे ही माना जाता है; जैसे कि 'नौः रौति'—में 'नौः' शब्द अपने वाच्य नौका रूप अर्थ को लोड़ कर नौकास्थ पुरुषों का बोधक होता है। 'लोहं दहित'— यहाँ 'लोह' शब्द अपने लोह अर्थ को लोड़ कर अग्नि में प्रवृत्त हुआ है एवं 'विषधरो रज्जुः' — यहाँ 'विषधर' पद अपने वाच्य (सर्प) अर्थ को लोड़ कर रज्जु में प्रयुक्त हुआ है। इस रलोक के 'यदि' और 'पद्दा' पदों से अन्थकार ने सूचित कर दिया है कि यह वेदान्त का मुख्य पद्दा नहीं। मुख्य पद्ध में जहदजहल्लाणा ही मान्य है।।१६६।।

गौणी वृत्ति का सहारा लेकर भी श्रखण्डार्थता वन सकती है— प्रत्यक्त्वादिगुणान्वयेन यदि वा गौण्यस्तु वृत्तिस्तयो-ब्रह्माहम्पद्योः परेतरदृशोर्धु ख्ये विरोधो यतः। प्रख्यार्थानुपपत्तिहेतुकतया गौण्यस्ति वृत्तिर्यतो

लोके माणवको विभावसुरसौ सिंहः पुमानित्यपि ॥ १७० ॥

योजना—यदि वा यतः परेतरदृशोः ब्रह्माह्मपद्योः मुख्ये विरोधः, श्रतः तयोः प्रत्य-क्त्वादिगुणान्वयेन गौणी वृत्तिरस्तु । यतः लोके 'विभावसुः माणवकः', 'सिंहः पुमान'—

इत्यादि मुख्यार्थानुपपत्तिकतया गौणी वृत्तिरस्ति ॥ (शार्द्व लिवक्रीडितच्छन्दः )

योजितार्थ— अथवा परापर चैतन्य-ज्ञान-जनक 'ब्रह्म' पद तथा 'श्रहम्' पद के मुख्या-र्थाभेद में विरोध है; श्रतः उक्त दोनों पदों की प्रत्यक्त्वादि गुणान्वयन के द्वारा गौणी वृत्ति होती है; क्योंकि लोक में भी 'श्राग्निमीणवकः', 'सिंहः पुमान' — श्रादि स्थलों पर मुख्यार्थानुपपत्ति के कारण ही गौणी वृत्ति मानी जाती है।

भावितार्थ — निर्गुण में कोई भी गुण नहीं, फिर भी प्रौढिवाद का सहारा लेकर प्रन्थकार ने गौणी वृत्ति का समर्थन किया है। जैसे लोक में 'श्राग्निर्माणवकः' — श्रादि

प्रयोगों में गौगी वृत्ति मानी जाती है; क्योंकि 'श्रिग्नि' पद स्वव।च्य-वृत्ति तेजिस्वत्वादि गुणों के सम्बन्ध से माणवक में प्रवृत्त होता है; वैसे ही 'श्रहं ब्रह्मास्मि'—श्रादि वैदिक प्रयोगों में भी 'श्रहम्' पद तथा 'ब्रह्म' पद स्ववाच्य-वृत्ति चेतनत्वादि गुणके सम्बन्ध से शुद्ध चेतन के बोधक होते हैं ॥ १७०॥

तज्ञणाः वृत्ति तथा गौणी वृत्ति का अन्तर दिखाते हैं—
परशब्दवृत्तिरपरत्र भवेदिति
यद्यपीदसुभयोः सदशस्।
अनयोस्तथाऽपि तु विभागकरं

स्फुटमस्ति लच्चामवान्तरकम् ॥ १७१ ॥

योजना — 'परशब्दवृत्तिः अपरत्र भवेद्' — इति यद्यपि उभयोः सदृशम्, तथापि अनयोः विभागकरं स्फुटम् अवान्तरलज्ञणम् अस्ति ॥ (प्रभिताज्ञराच्छन्दः)॥

योजितार्थ — 'अन्यार्थ-वाचक शब्द की अन्य अर्थ में वृत्ति'—यह लच्च यद्यपि दोनों (लच्चणा और गौणी) में समान है, तथापि इन दोनों का भेदक अतिस्पष्ट, अवान्तर लच्चण होता है।।

भावितार्थ — 'गङ्गायाँ घोषः' — यहाँ 'गङ्गा' पद स्वार्थ से सिन्न तीरार्थ में तथा 'श्राग्निमीएवकः' — में 'श्राग्नि' पद स्वार्थ से भिन्न माएवकार्थ में प्रवृत्त होता है। इस प्रकार । 'परशब्द की परार्थ में प्रवृत्ति'—इतना मात्र तो दोनों (लच्चएा श्रोर गौणी) में समान ही है। किन्तु उनके श्रवान्तर लच्चणों से उनका भेद नितान्त स्पष्ट हो जाता है।। १७१।। उनके भेदक श्रवान्तर लच्चण ही दिखाते हैं—

गुणतो गुणवृत्तिरिष्यते ह्यपरा लाचिणिकी तु संगतेः। इति भेदकमस्ति लच्चणा

गुगावृत्योरिति वेदवादिनः ॥ १७२ ॥

योजनां—गुणतः हि गुणवृत्तिः इष्यते, संगतेस्तु अपरा लाच्णिकी--इति लच्चणा-गुणवृत्योः भेदकम् अस्तीति वेदवादिनः (सुन्दरीच्छन्दः)।।

योजितार्थं —गुण योग से गुणवृत्ति मानी जाती है, और सम्बन्धमात्र से दूसरी लच्चणावृत्ति—यह लच्चणावृत्ति और गुणवृत्ति का भेदक है ऐसा वेदवादी कहते हैं।

भावितार्थं— भीमांसकों ने कहा है कि लच्यमाण गुण के योग से अन्यार्थक राब्द की अन्यत्र वृत्ति का नाम गौणी वृत्ति और स्वार्थ-सम्वन्धमात्र को लेकर अन्यार्थक राब्द की अन्यत्र वृत्ति का नाम लच्चणा वृत्ति है। जैसे कि गंगादि लाच्चिक पद स्वार्थान्वय की अनुपपत्ति के कारण स्वार्थ (प्रवाह) को छोड़ कर तत्सम्बन्धी तीर के वोधक होते हैं।

१ कुमारिल भट्ट ने कहा है -

"श्रभिषेयाविनाभृते प्रवृत्तिर्लक्ष्योज्यते । लक्ष्यमाणगुणैर्योगाद् वृत्तेरिष्टा तु गौणता ॥" ( तं० वा० ) तत्र यथैवाऽऽकृति वचनः, किंतिर्हिः ( तं० वा० पृ० ३५४ ) यहां गुण-योग की ऋपेचा नहीं, क्योंकि तीरार्थ में गंगा का कोई साहरय प्रतीत नहीं होता। "सिंहो माणवकः"—यहाँ पर सिंहादि गौण शब्द स्वार्थसम्बन्धी माणवक के वोधन में शौर्यादि गुणों के योग से प्रवृत्त होते हैं। इस प्रकार उक्त दोनों वृत्तियों का स्पष्ट अन्तर परिलच्चित होता है।। १७२।।

भागत्याग-लच्चणा, जहल्लच्चणा श्रौर गौणीवृत्ति-इन तीनों से जिस श्रखण्डार्थ में महावाक्यका तात्पर्य वताया गया, उस श्रखण्डार्थ को श्रवान्तरवाक्यों के श्रनुसार श्रनुभवारूढ़ करते हैं—

नित्यः शुद्धो बुद्धयुक्तस्त्रभावः सत्यः स्ट्नमः सन् विश्वश्राद्वितीयः । त्र्यानन्दाव्धिर्यः परः सोऽहमस्मि प्रत्यग्धातुर्नात्र संशीतिरस्ति ॥ १७३ ॥

योजना —यः नित्यः शुद्धः वुद्धमुक्तस्वभावः, सत्यः, सूर्तमः, सन् विभुः श्रद्धितीयः, ज्यानन्दाविधः परः, श्रहं प्रत्यग्धातुः सोऽस्मि-श्रत्र संशीतिः नास्ति ॥ ( इन्द्रवज्राच्छन्दः ) ॥ योजितार्थ-जो नित्य, शुद्ध, युद्ध, मुक्तस्वरूप, सत्य, सूर्म, सन्, श्रद्धितीय, परमा-

नन्दरूप परमात्मा है; मैं प्रत्यगात्मा वही हूँ – इसमें कोई संशय नहीं।।

भावितार्थं — 'नित्यादि' पदों से तत्पद-लद्य 'प्रत्यग्धातु' पद से त्वम्पद-लद्य और 'श्रिंसि' पद से श्रभेद वताया है। नित्य = कालत्रयापरिच्छेद्य, गुद्ध=श्रविद्या कलङ्क-रहित, बुद्ध=स्वप्रकाशबोधस्वरूप, मुक्त=रागादि वन्ध-रहित, सत्य=त्रिकालावाध्य, सूद्दम=दुर्विजेय, सन्=भावस्वभाव, विभु=देशापरिच्छिन्न, श्राद्धतीय=वस्त्वन्तर-रहित, श्रानन्दाब्धि=निर्दिशयानन्द स्वरूप, पर=परमात्मा। प्रत्यग्धातु=श्रहङ्कार-साचिस्वरूप। इन दोनों का श्रभेद प्रमाण और युक्तियों के बल पर कहा जा चुका है एवं श्रागे भी कहा जायगा; श्रतः इसमें संशय की कोई गुझाइश नहीं।। १७३।।

नित्यत्वादि धर्म ब्रह्मस्वरूप हैं ? या नहीं ? इसमें मतभेद दिखाते हैं-सचित्सुखाद्वयवपुः कथयन्ति केचित्
सचित्सुखात्मकमिति प्रथयन्ति केचित् ।
ब्रह्मोतराणि किल नास्य वपूंषि तेषाम्
बुद्धौ स्फ्ररन्त्यपररूपनिवृत्तिभावात् ॥ १७४ ॥

योजना-सिचत्सुखाद्वयवपुः ( ब्रह्मोति ) केचित् कथयन्ति । सिचत्सुखात्मकम् ब्रह्मोति केचित् प्रथयन्ति । तेषाम् इतराणि किल अस्य वपूंषि बुद्धौ न परिस्फुरन्तिः अपररूपनिवृ-

त्तिभावात् ॥ ( वसन्ततिलकाच्छन्दः )॥

योजितार — सत्, चित्, त्रौर श्रद्धयादि सभी ब्रह्म के स्वरूप हैं — ऐसा कुछ श्राचार्य मानते हैं। सत्, चित् श्रौर सुख ही ब्रह्म के स्वरूप हैं — ऐसा अन्य श्राचार्य कहते हैं। इनके मत से श्रन्य (श्रद्धयादि) ब्रह्म के स्वरूप नहीं प्रतीत होते; क्योंकि वे (श्रद्धयादि) केवल अन्य (द्वयादि) रूपों की निवृत्ति-स्वरूप होते हैं।

भावितार्थ--कुछ त्राचार्य सचित्सुखाद्वयरूपता ब्रह्म का स्वरूप मानते हैं त्रौर दुसरे

श्राचार्य श्रद्धयत्व को छोड़कर सिच्चत्सुखरूपता को ही ब्रह्म का स्वरूप मानते हैं। इनके मतों में नित्यत्वादि को ब्रह्मस्वरूप नहीं माना जाता; क्योंकि नित्यत्वादि, श्रानित्यत्वाभाव होने से श्रभावरूप हैं श्रोर श्रभाव कभी भावस्वरूप ब्रह्मका विशेषण वन नहीं सकता। श्रतः नित्यत्वादि ब्रह्म के धर्म हैं; स्वरूप नहीं। उक्त दोनों मतों में श्रन्थकार ने श्रपना श्रविश्वास प्रकट करने के लिए दो 'केचित्' पद रक्खें हैं। श्रविश्वास का कारण यह है कि जैसे सिच्चदादि शब्द लच्चणा के द्वारा ब्रह्म स्वरूप के ही समर्पक माने जाते हैं, वैसे नित्य-त्वादि शब्द भी ब्रह्म-स्वरूप-समर्पक माने जा सकते हैं। इसीलिए ब्रह्म नित्यत्वादि—स्वरूप कहा जाता है। इस प्रकार न तो ब्रह्म में श्रभावरूपता ही प्राप्त होती है श्रोर न श्रभावरूप नित्यत्वादि धर्मों की श्राश्रयता॥ १७४॥

ब्रह्म की कथित सिचदादिरूपता का बोध 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' (तै० २।१।१) इस अवान्तरवाक्य से सम्भव नहीं हो सकता; क्योंकि सत्यादि पद समप्रधान होने से परस्पर अन्वयी नहीं हो सकते। एवं 'प्राणा वै सत्यम्' (वृ० २।१।२०) आदि में 'सत्य' पद प्राणादि में प्रयुक्त हुआ है, अतः वह ब्रह्मार्थक हो भी कैसे सकेगा ? इस शङ्का का यह समाधान है—

# ब्रह्मेति शेषिपदमत्र हि लच्यमेकस् शेषाणि लच्चणसमर्पणमस्य कुर्युः । लच्यार्पणेन सह लच्चणवाचि सर्वं संगच्छतेऽरुणपदं क्रयवाचिनैव ॥ १७५ ॥

योजना—अत्र हि ब्रह्मेत्येकं पदं शेषि लक्ष्यम्, शेषाणि अस्य लक्षणसमर्पणं कुर्युः। क्रयवाचिना सर्वं लक्षणवाचि लक्ष्यार्पणेन सह सङ्गच्छते ॥ ( वसन्ततिलकाच्छन्दः ) ॥

योजितार्थ — इस ('सत्यं ज्ञानमनन्तम्' वाक्य) में 'ब्रह्म'—यह एक पद प्रधान लक्ष्यार्थक है, शेष (सत्यादिपद) उस लक्ष्य का लक्ष्य-समर्पण करते हैं। जैसे 'अरुण्या पिङ्गाच्येकहान्या सोमं क्रीणाति' इस वाक्य में ) क्रयण-वाचक (क्रीणाति ) पद के साथ अरुणादि (पद अन्वयी होते हैं ), वैसे ही सब लक्ष्या-वाचक (सत्यादि ) पद लक्ष्यार्थक (ब्रह्म ) पद के साथ अन्वयी होते हैं।।

भावितार्थ — सभी अङ्ग अपने प्रधान के साथ अन्वयी हुआ करते हैं। जैसे कि 'अरुएया पिङ्गाच्येकहायन्या सोमं की णाति' (अर्थात् अरुणा पिङ्गलाची, एक वर्ष की गौ देकर
सोम-क्रयण करता है) यहाँ सभी अरुणादि पदों का प्राथमिक अन्वय-बोध में एक साथ
अपने प्रधान 'की णाति' के साथ ('अरुण्या की णाति, पिङ्गाच्या की णाति, एकहायन्या कीणाति'—इस प्रकार) अन्वय होता है। वैसे ही 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म'—इस वाक्य में ब्रह्मरूप
लच्य का समर्पक 'ब्रह्म' पद प्रधान तथा लच्यण-समर्पक सत्यादि पद अङ्ग हैं। अतः सभी
सत्यादि पदों का एक ब्रह्म के साथ अन्वय हो जाने पर सच्चिदानन्द्रूष ब्रह्म का
लाभ हो जाता है॥ १७४॥

यदि सत्यादि पदों का परस्पर अन्वय न होकर एक ब्रह्म के साथ ही अन्वय होगा, तब विभिन्न सत्यादि पदार्थों का वाक्यार्थ में भान होनेसे अखण्डेकरस का भान कैसे होगा ? इस सन्देह को दूर करते हैं—

### पृष्ठात् परस्परयुजा प्रतिपत्तिरेषा-मेवंविधत्वम्रुपपाद्यितुं समर्था । लच्यस्य तस्य महतः क्रयवस्तुवत्स्यात् सर्वस्य कारकपदस्य परस्परेणा ।। १७६ ॥

योजना — एषां पश्चात् परस्परयुजा प्रतिपत्तिः लद्द्यस्य तस्य महतः एवं विधत्वम् स्पपादयितुं सर्वस्य कारकपद्स्य परस्परेग् क्रयवस्तुवत् समर्था।। (वसन्ततिलकाच्छन्दः)

योजितार्थ — इन (सत्यादि) पदों के पार्छिक पारस्परिक अन्वय से लच्चभूत उस महान् ब्रह्म की तद्रूपता (अखण्डैकरसता) का उपपादन सभी (अरुणादि) कारक पदों के परस्पर अन्वित होने में क्रयवस्तु-प्रतिपादन के समान ही हो सकता है।।

भावितार्थ — पदार्थों का अन्वय दो प्रकार का होता है— प्राथमिक और पाश्चात्य। प्रथमतः सभी अङ्ग पदार्थों का एक प्रधान पदार्थ से और प्रधात अङ्ग पदार्थों का परस्पर यथायोग्य अन्वय होता है! जैसे 'अरुण्या पिङ्गान्त्या सोमं क्रीणाति'— इस वाक्य में आरुण्यादि अङ्ग पदार्थों का पहले क्रयण रूप प्रधान पदार्थ के साथ (अरुण्या क्रीणाति, पिङ्गान्त्या क्रीणाति, एकहायन्या क्रीणाति — इस प्रकार) अन्वय होता है। पश्चात् अरुणादि कारक पदार्थों का परस्पर अन्वय (यया सोमं क्रीणाति, सा अरुणा, पिङ्गान्ती, एकहानी — इस प्रकार) होता है। प्रकृत में भी 'सत्यं ब्रह्म, ज्ञानं ब्रह्म, अनन्तं ब्रह्म'— इस प्रकार प्राथमिक अन्वय हो जाने के पश्चात् 'यत् सत्यम्, तद्ज्ञानम्' 'यज्ज्ञानम्, तद्ननन्तम्'— इस प्रकार परस्पर अन्वय होता है। फलतः अखण्डेकरसता का लाभ हो जाता है।।१७६॥

सत्यादि पदों का वाच्य ऋर्थ भिन्न-भिन्न है; ऋतः वे परस्परान्वयी होकर भी एक ऋर्थ के बोधक कैसे होंगे ? इस शङ्का का उत्तर है—

तत्त्वं पदार्थविषयो नय एव योज्यः सत्यादिवस्तुषु न तत्र विशेषकल्पः। सत्यादिशब्दविषयाः शबलास्तदर्थ-

भागेषु लाचिणिकवृत्तिरपीह तुल्या ॥ १७७ ॥

योजना—सत्यादिवस्तुषु तत्त्वं पदार्थविषयो नय एव योज्यः, तत्र विशेषकल्पो न। सत्यादिशब्दविषयाः शवलाः तदर्थभोगेषु लाचिष्यिकवृत्तिरिप इह तुल्या।। (वसन्त० छन्दः)

योजितार्थ — सत्यादि पदार्थों में भी तत्त्वम्पदार्थ विषयक न्याय ही लगा लेना चाहिए; अन्य कोई प्रकार (सत्यादि पदों के अन्वयबोध में) नहीं। सत्यादि शब्दों के वाच्यार्थ शबल (विशिष्ट) हैं और (उनकी) अपने वाच्यार्थ के एकदेश में लच्चणावृत्ति भी (तत्त्वं पद के) समान ही होती है।।

भावितार्थं — सत्यादि पदों के वाच्यार्थ अवश्य ही भिन्न-भिन्न हैं; तथापि भागत्याग लच्चणा के द्वारा सभी पद अखण्डैकरस वस्तु के लच्चक माने जाते हैं। यहाँ भी तत्त्वम् पदों के समान ही भागत्याग-लच्चणा का पूरा प्रकार अपना लेना चाहिए। उसी मार्ग से यहाँ भी अखण्डैकरस तत्त्व का लाभ होता है।। १७७।।

सत्यादि पदों के विशिष्टरूप वाच्यार्थ दिखाते हैं-

### त्राकाशादौ सत्यता तावदेका प्रत्यङ्मात्रे सत्यता काचिद्न्या । तत्सम्पर्कात्सत्यता तत्र चान्या व्युत्पन्नोऽयं सत्यशब्दस्तु तत्र ॥ १७८ ॥

योजना—आकाशादौ तावत् एका सत्यता, प्रत्यङ्मात्रे काचिद् अन्या सत्यता। तत्सम्पर्कात् तत्र च अन्यता सत्या। अयं सत्यशब्दस्तु तत्र व्युत्पन्नः॥ (शालिनीच्छन्दः)॥

योजितार्थ--त्राकाशादि में तो एक ( ज्यावहारिकी ) सत्यता है, प्रत्यगात्मा में कोई श्रन्य (पारमार्थिकी ) सत्यता है। उन दोनों (सत्यों) के सम्पर्क (परस्पर तादात्म्य) से निष्पन्न (विशष्ट) में अन्य (समुदायरूपा) सत्यता है। यह 'सत्य' शब्द, उसी (समुदाय ) सत्यता में त्र्युत्पन्न है।

भावितार्थ — आकाशादि पदार्थ व्यवहार-काल में अवाध्य हैं, अतः इनमें व्याव-हारिकी सत्यता है। ग्रुद्ध चेतन में सर्वथाऽवाध्यत्वरूप पारमार्थिक सत्यत्व है। आकाशादि तथा चेतन के परस्पर अध्यास से निष्पन्न विशिष्ट पदार्थ में सत्यादि शब्दों की वाच्यदाः गृहीत होती है।। १७८॥

'ज्ञान' पद का वाच्यार्थ कहते हैं-

बुद्धेर्वृत्तौ ज्ञानता तावदेका प्रत्यग्वोधे ज्ञानता काचिदन्या ! तत्सम्पर्काञ्ज्ञानता तत्र चान्या

व्युत्पन्नोऽयं ज्ञानशब्दस्तु तत्र ॥ १७९ ॥

योजना—बुद्धेर्वृत्तौ तावद् एका ज्ञानता, प्रत्यग्वोधे काचिद् अन्या ज्ञानता। तत्सम्पर्कात् तत्र चान्या ज्ञातता। अयं ज्ञानशब्दस्तु तत्र व्युत्पन्नः॥ (शालिनीच्छन्दः)

योजितार्थ—बुद्धि की वृत्ति में एक ( व्यावहारिकी ) ज्ञानक्षपता और प्रत्यग्बोध में. कोई अन्य (तात्त्विक ) ज्ञानता है। उनके तादात्म्याध्यास से निष्पन्न विशिष्टार्थ में अन्य (समुदायक्षप) ज्ञानता है। यह 'ज्ञान' शब्द उस (विशिष्ट) अर्थ में गृहीतशक्तिक है।।

भाविताथ — घटाद्याकार वुद्धि-वृत्ति में ज्ञानता चैतन्याभिव्यञ्जकरूप (व्यावहारिकी) ज्ञानता तथा प्रत्यक्चैतन्य में स्वप्रकाशज्ञानतारूप (पारमार्थिकी) ज्ञातता है। उन दोनों के तादात्म्याध्यास से निष्पन्न विशिष्टतत्त्व का 'ज्ञान' पद वाचक होता है।। १७६।।

'स्रानन्द' पद का वाच्यार्थ दिखाते हैं—

बुद्धेर्द्यो तावदानन्दतेका

प्रत्यङ्मात्रे काचिदानन्दतान्या । तत्सम्पर्कात्तत्र चाऽऽनन्दताऽन्या

व्युत्पन्नोऽयं तत्र चाऽऽनन्दशब्दः ॥ १८०॥

योजना—बुद्धेः वृत्तौ तावत् एका आनन्दता, प्रत्यङ्मात्रे काचिद् अन्या आनन्दता। तत्सम्पर्कात् तत्र च अन्या आनन्दता। अयम् 'आनन्दः शब्दः तत्र व्युत्पन्नः॥ (शा० छ०)

योजितार्थ-- बुद्धि की (सुख-व्यञ्जक) वृत्ति में एक (व्यावहारिकी) आनन्दता तथा प्रत्यक्चैतन्य में अन्य (परमप्रेमास्पद्त्वरूप पारमार्थिकी) आनन्दता है। उन दोनों की तादात्म्यापत्ति से परिनिष्पन्न वस्तु इस 'आनन्द्' पद का बाच्य है।। १८०॥

'नित्य' पद-वाच्यार्थ--

त्राकाशादौ नित्यता तावदेका
प्रत्यङ्मात्रे नित्यता काचिदन्या।
तत्सम्पर्कान्नित्यता तत्र चान्या

व्युत्पन्नोऽयं नित्यशब्दस्तु तत्र ॥ १८१ ॥

योजना—आकाशादौ तावद् एका नित्यता, प्रत्यङ्मात्रे काचिद् अन्या नित्यता। तत्सम्पर्कात् तत्र च अन्या नित्यता, अयं नित्यशब्दस्तु तत्र व्युत्पन्नः॥ (शा० छ०)॥

योजितार्थ — आकाशादि में एक (कल्पस्थायित्वरूप व्यावहारिकी) नित्यता एवं शुद्ध चेतन में अन्य ( त्रिकालापरिच्छेद्यत्वरूप पारमार्थिकी ) नित्यता है। उन दोनों के सम्पर्क से परिनिष्पन्न उस ( विशिष्ट ) तत्त्व में यह नित्य शब्द शक्त है।। १८१।।

'शुद्ध' पद वाच्यार्थ---

त्राकाशादौ शुद्धता तावदेका प्रत्यङ्मात्रे शुद्धता काचिदन्या। तत्सम्पर्काच्छुद्धता तत्र चान्या

व्युत्पन्नोऽयं शुद्धशब्दस्तु तत्र ॥ १८२ ॥

योजना—आकाशादी तावद् एका शुद्धता, प्रत्यङ्मात्रे च काचिद् अन्या शुद्धता। तत्सम्पर्कात् तत्र चान्या शुद्धता, अयं शुद्धशन्दस्तु तत्र न्युत्पन्नः ॥ (शालिनीच्छन्दः)॥ योजितार्थ — आकाशादि में एक (मलादि-लेप-रहितत्वरूप न्यावहारिक) शुद्धता है, शुद्ध चैतन्य में अन्य (असङ्गत्वरूप पारमार्थिक) शुद्धता है। उन दोनों की तादात्म्या-पत्ति से बने विशिष्ट पदार्थ में यह शुद्ध शब्द गृहीतशक्तिक है॥ १८२॥

'मुक्त' पद-वाच्यार्थ --

गोवत्सादौ धुक्तता तावदेका
प्रत्यङ्मात्रे धुक्तता काचिदन्या।
तत्सम्पर्कान्धुक्तता तत्र चान्या
च्युत्पन्नोऽयं धुक्तशब्दस्तु तत्र ॥ १८३॥

योजना—आकाशादौ तावत् एका मुक्तता, प्रत्यङ्मात्रे च काचिद्न्या मुक्तता। तत्सम्पर्कात् तत्र च अन्या मुक्तता, अयं मुक्तशब्दस्तु तत्र व्युत्पन्नः ॥ (शा० छ०)॥

योजितार्थं—त्र्याकाशादि में एक (बन्ध-रहिततारूप व्यावहारिक) मुक्तता, शुद्ध चैतन्य में कोई अन्य (संसार-रहितत्वरूप पारमार्थिक) मुक्तता है। उन दोनों के तादात्न्या-ध्यास से निष्पन्न विशिष्ट अर्थ में यह 'मुक्त' शब्द गृहीतसामध्येक है।। १८३॥

१६ सं० शा०

'सत्' शब्द का वाच्यार्थ-

# त्राकाशादावस्तिता तावदेका प्रत्यक्तत्वे चास्तिता काचिद्न्या । तत्सम्पर्काद्स्तिता तत्र चान्या व्युत्पन्नोऽयं तत्र चास्तीति शब्दः ॥ १८४ ॥

योजना—आकाशादी तावद् एका अस्तिता, प्रत्यक्तत्त्वे काचिद् अन्या अस्तिता। तत्सम्पर्कात् तत्र चान्या अस्तिता, तत्र अयं अस्तीति शब्दः व्युत्पन्नोऽस्ति ॥ (शाव्छ०)॥ योजितार्थ — आकाशादि में एक (व्यावहारिकसत्तारूप) अस्तिता, शुद्ध चेतन तत्त्व में कोई अन्य (पारमार्थिक सत्तारूप) अस्तिता है। उन दोनों के सम्पर्क से परिनिष्पन्न विशिष्ट तत्त्व में अन्य अस्तिता है। यह 'अस्ति' शब्द उस विशिष्ट अर्थ में शक्त है॥ १८४॥

सत्यादि शब्दों के विशिष्टरूप वाच्यार्थ में से चैतन्य भाग का त्याग कर के आका-

## यो यः शब्दो यत्कृतेऽर्थे निरूढः तत्रैवार्थे लच्चणा वृत्तिरस्य । वक्तव्या स्यात्पिएडतैरेवमेतत् प्रत्यक्पूर्णं ब्रह्म वेदान्तवेद्यम् ॥ १८५ ॥

योजना—यो यः शब्दः यत्कृते ऋर्थे निरूढ़ः, तत्रैवार्थेऽस्य लच्च्या वृत्तिः पण्डितेः वक्तव्या स्यात् । एवम् एतत् प्रत्यकपूर्णः ब्रह्म वेदान्तवेद्यम् ॥ (शालिनीच्छन्दः ) ॥

योजितार्थं—जो जो शब्द जिस निमित्त को लेकर किसी अर्थ का वाचक होता है, उस (निमित्त भूत ) अर्थ में उस पद की लच्चणा वृत्ति पण्डितगण मानते हैं। इस प्रकार

यह प्रत्यक्पूर्ण ब्रह्म वेदान्त-वेद्य होता है ॥

भावितार्थ — भाग-त्याग लच्चणा का यह स्वभाव है कि जिस निमित्त को लेकर कोई शब्द विशिष्टार्थ में प्रयुक्त होता है, उस निमित्तभूत अर्थ में ही उस शब्द की लच्चणा होती है, भागान्तर में नहीं। जैसे "सोऽयं देवदत्तः" में शुद्ध देवदत्त को निमित्त मानकर ही तद्देश-विशिष्ट देवदत्त में 'तत्' पद प्रयुक्त हुआ है, अतः देवदत्त भाग में ही उसकी भाग-त्याग लच्चणा हो सकती है, देशादि भागमें नहीं। वैसे ही सत्यादि शब्द चेतन-निमित्तक ही आकाशादि-विशिष्ट चेतन के वाचक होते हैं। अर्थान् चेतन्य की सत्यता से ही आकाशादि सत्य है, स्वतः नहीं। अतः सत्यादि शब्दों की लच्चणा चैतन्य भाग में ही होगी, आकाशादि भाग में नहीं।। १८५॥

जिज्ञासा होती है कि सत्यादि पदों के लच्चार्थ परस्पर भिन्न हैं ? या अभिन्न ? भिन्न मानने पर ब्रह्म में अनेकाकारता प्राप्त होगी, अखण्डैकरसता भंग हो जायगी। अभिन्न मानने पर पुनरुक्ति दोष होता है। इस जिज्ञासा को शान्त करने के लियें कहा गया है —

### सत्येऽप्यस्ति ज्ञानता ज्ञानतायां सत्यत्वं च स्पष्टमस्त्येव तद्वत् । सत्यप्येवं नातिरेकावकाशः पूर्णे तत्त्वे ज्ञानसत्योपपत्तेः ॥ १८६ ॥

योजना—सत्येऽपि ज्ञानता अस्ति, तद्वत् ज्ञानतायां सत्यत्वं स्पष्टमस्त्येव। एवं सत्यपि अतिरेकावकाशो न, पूर्णे तत्त्वे ज्ञानसत्यतोपपत्तेः॥ (शालिनीच्छन्दः)॥

योजितार्थ — सत्य में भी ज्ञानता है, उसी प्रकार ज्ञानता में भी सत्यत्व स्पष्ट है। इस प्रकार (श्रोपाधिक धर्म भेद होने पर ) भी (लच्यार्थ में ) भेद का श्रवकाश कभी नहीं,

क्योंकि पूर्ण तत्त्व में ज्ञानत्व श्रीर सत्यत्व—दोनों रह सकते हैं।।

भावितार्थ—सत्यत्वादि रूप से लच्य का अभेद ही है। इस पन्न में पुनरुक्ति के कारण पदान्तरका प्रयोग निरर्थक इस लिए नहीं होता कि सत्यादि पदोंका व्यावत्त्य भिन्न-भिन्न है। 'सत्य' पद से अनुतत्व की एवं ज्ञानादि पदों से जड़तादि की व्यावृत्ति विवित्ति है। इस लिये लच्यार्थ में किसी प्रकार के भेद को अवकाश नहीं। एक ही अखण्ड चेतनरूप लच्य में अनुतत्वादि-व्यावृत्ति के रूप में सत्यत्वादि-धर्मों का सामञ्जस्य हो जाता है।। १८६॥

'आनन्द' और 'ज्ञान' पदों में भी वैसा ही लच्याभेद होता है--

त्रानन्दत्वे ज्ञानता ज्ञानताया-मानन्दत्वं विद्यते निर्विशङ्कम् । सत्यप्येवं नातिरेकावकाशः

पूर्णे तत्वे ज्ञानसौख्योपपत्तेः ॥ १८७ ॥

योजना—आनन्दत्वे ज्ञानता ज्ञानतयाम् आनन्दत्वं निर्विशङ्कं विद्यते। एवं सत्यिप अतिरेकावकाशो नः पूर्णे तत्त्वे ज्ञानसौख्योपपत्तोः॥ (शालिनीच्छन्दः)॥

योजितार्थ — आनन्दत्व में (अभिन्न रूप से) ज्ञानता एवं ज्ञानता में आनन्दत्व भी निःसन्दिग्ध रूप से विद्यमान है। इस प्रकार (औपाधिक भेद होनेपर भी) लच्चार्थ में भेद को कोई भी अवकाश नहीं।। १८७।।

'सत्य' तथा 'त्रानन्द' शब्द में भी वही न्याय है— त्रानन्दत्वे सत्यता सुत्यताया-मानन्दत्वं निर्विवादं प्रसिद्धम् । सत्यप्येवं नातिरेकावकाशः पूर्णे तत्वे सत्यसौख्योपपत्तेः ॥ १८८ ॥

योजना—श्रानन्दत्वे सत्यता, सत्यतायाम् श्रानन्दत्वं निर्विवादं प्रसिद्धम् । एवं सत्यपि

अतिरेकावकाशो नः पूर्णे तत्त्वे सत्यसौख्योपपत्तः ॥ (शालिनीच्छन्दः)॥

योजिताथ — आनन्दत्व में सत्थता और सत्यता में आनन्दत्व निर्विवाद रूप से प्रसिद्ध है। ऐसा ( श्रीपाधिक धर्मों का भेद ) होने पर भी ( लच्च-स्वरूप में ) भेद की सम्भावना नहीं, क्योंकि पूर्ण तत्व में सत्यत्व तथा सौख्य ( श्रानन्दत्व ) दोनों उपपन्न हैं ॥ १८८॥

उक्त न्याय शेष धर्मीं में भी समान रूप से लागू होता है-

शेषेऽप्यूद्धं न्यायसाम्यादशेष-मन्योन्यस्मिन्नस्तिता पूर्णता च । अन्योऽन्यस्याजामिता शब्दशक्ते-रेवं सुस्थं सर्वस्रकोपपत्तेः ॥ १८६ ॥

योजना—शेषऽपि न्यायसाम्यान् अशेषम् ऊह्यम्—अन्योऽन्यस्य अन्योऽन्यस्मिन् अस्तिता पूर्णता, शब्दशक्तेः अजामिता च । एवम् उक्तोपपत्तेः सर्वं सुस्थम् ॥( शा० छ०) ।

योजितार्थं — शेषभूत नित्यत्वादि धर्मों में भी उक्त न्याय की समानता के कारण अशेष (अभेदादि) पदार्थों की ऊहा (कल्पना) कर लेनी चाहिए, जैसे कि—धर्मों का परस्पर एक दूसरे में रहना, (लद्द्य की) पूर्णता तथा शब्द शक्ति की अपुनरुक्तता। इस प्रकार उक्त मार्ग से सर्वोपपित्त हो जाने पर समस्त सिद्धान्त सुस्थिर हो जाता है।।

भावितार्थ — सत्यता, ज्ञानन्ता, त्रानन्दता—इन तीन पदार्थों में योजित न्याय की संघटना शेष (नित्यत्व, शुद्धत्व, सूद्भत्व, बुद्धत्व, मुक्तत्व, सत्यत्व, विभुत्व त्रौर श्रद्धितीयत्व, इन त्राठ) पदार्थों में भी कर लेनी चाहिये। इस प्रकार सब मिलाकर ग्यारह पदार्थों के परस्पर अभिन्न होने के कारण अखण्डैकरसरूप वाक्यार्थ सिद्ध हो जाता है।।१८६।।

त्रह्मादि पदों की विशिष्टार्थ-वाचकता में प्रमाण देने के लिए नैष्कर्म्यसिद्धि-

वचन का अर्थतः अनुवाद करते हैं--

बोधात्मत्वे निर्निमित्ते प्रतीचो वोधात्मत्वे तन्निमित्ते च बुद्धेः । बोधात्मत्वे बुद्धिधर्मौं च बुद्धे-रुक्ते साचाद्वेदसिद्धान्तविद्धिः ॥ १६० ॥

योजना—वेदसिद्धान्तविद्धिः प्रतीचः निर्निमित्ते बोधार्त्मत्वे, बुद्धेस्तु तिन्निमित्ते बोधा-

त्मत्वे साचात् उक्ते, बुद्धेः वोधात्मत्वे बुद्धिधर्मौ एव ॥ (शालिनीच्छन्दः)॥

योजितार्थं — वेदान्त-सिद्धान्त-वेत्ता श्राचार्यों ने प्रत्यगात्मा में स्वाभाविक बोधत्व तथा श्रात्मत्व कहा है श्रीर बुद्धि में बोधत्व एवं श्रात्मत्व तन्निमित्तक (श्रात्मिनिमित्तक) कहा है। बुद्धिगत वोधत्व श्रीर श्रात्मत्व—-दोनों बुद्धि के धर्म ही हैं, स्वरूप नहीं॥

मावितार्थ—नैष्कम्येसिद्धि में श्रीसुरेश्वराचार्य ने कहा है—

कृटस्थवोधः प्रत्यक्त्वमनिमित्तं सदात्मनः। बोद्धताऽहन्तयोर्हेतुस्ताभ्यां तेनोपलच्यते॥

अर्थात् चिदातमा के स्वाभाविक नित्यबोधत्व और प्रत्यक्तव (सर्वान्तरत्व) दोनों बुद्धि-वृत्ति वोधत्व तथा श्रह्नता (श्रात्मत्व) के हेतु होते हैं, श्रतः बुद्धिगत बोध और श्रह्नता से चिदात्मा उपलक्षित होता है। इस प्रकार श्राचार्यों के कथन से श्रत्यन्त स्पष्ट हो जाता है कि बोधत्वादि तीन (तात्त्वक, ज्यावहारिक तथा सामृहिक) प्रकार के होते हैं और उक्त शक्दों की वाच्यता विशिष्ट में ही रहती है।। १६०।।

तत्त्वम्पदों के समान ही सत्यादि पदों में जहल्ला तथा गौणीवृत्ति भी होती है-

### जहतीह च लच्चणा मता गुग्गवृत्तिश्च तथाऽभ्युपेयते । न विशेषविनिर्णायच्चमम्

किमपीहास्ति विशेषकारणम् ॥ १६१ ॥

योजना—इह जहती लच्चणा च मता, तथा गुणवृत्तिश्च अभ्युपेयते, इह विशेषनिर्णय-

द्ममं किमपि विशेषकारगां नास्ति ॥ ( सुन्दरीच्छन्दः )॥

योजितार्थ -- यहाँ (सत्यादि पदों में ) जहती लच्चणा भी मानी गई है, तथा गौणी वृत्ति भी स्वीकार की जाती है, क्योंकि इन (सत्यादि पदों में तत्त्वम्पदों से ) विशेषता का

निर्णायक कोई विशेष हेतु नहीं।।

भावितार्थ — महावाक्यके समान ही अवान्तर वाक्यों में भी शाब्दवोध का समान ही प्रकार है। जैसे महावाक्यों में जहदजल्ला, जहल्लाणा तथा गौणी वृत्तिका आश्रयण किया गया है; वैसे ही यहाँ सत्यादि पदों में भी मानते हैं। सत्यादि पदों में जहदजल्लाणा हो होगी, जहल्लाणादि नहीं; इस बात का निर्णायक कोई कारण नहीं।। १६१॥

ऐश्वर्य पद में उक्त न्याय का अपवाद दिखाने की प्रतिज्ञा करते हैं— ऐश्वर्यमप्यनुभवादिवदात्मरूपं

तस्मादवोधगतमस्य च तानि कस्मात्।
नेष्टानि पूर्ववदिति बुवतो मुखस्य

सद्यः पिधानमनुसृत्य वचांसि कुर्मः ॥ १९२ ॥

योजना—श्रनुभवादिवत् ऐश्वर्यमिष श्रात्मगतम्, तस्मात् श्रवोधगतम्, श्रस्य च । तानि पूर्ववत् कस्मात् नेष्टानीति ब्रुवतो मुखस्य सद्यः पिधानमनुसृत्य वचांसि कुमैः ॥ (वसन्ततिलकाच्छन्दः )॥

योजिताथ — ज्ञानादि के समान ही ऐश्वर्य भी (एक) त्रात्मगत, उससे (प्रयुक्त) श्रज्ञानगत (दूसरा) तथा उस (विशिष्ट) में तीसरा—इस प्रकार पूर्ववत (तीन ऐश्वर्य) क्यों नहीं माने जाते—इस प्रकार कहनेवाले व्यक्ति का तुरन्त मुख बन्द करने के लिए हम (विशेषता) कहते हैं ॥ १६२ ॥

ज्ञानादि से ऐश्वर्य की विशेषता दिखाते हैं-

ऐक्वर्यवर्णनमतिस्फुटमेव कृत्वा

नेतीत्यवादि बहुशः श्रुतिभिः प्रयत्नात् । सत्यादिवस्तुनि पुनर्न तथाऽस्ति पूर्व-

मुक्त्वा निषेधनमितीह विशेषयुक्तिः ॥ १६३ ॥

योजना—श्रतिस्फुटमेव ऐश्वर्यवर्णनम् कृत्वा बहुभिः बहुशः प्रयत्नात् नेतीति श्रवादि । सत्यादिवस्तुनि पुनः तथा पूर्वम् उक्त्वा निषेधनं नास्ति—इति इह विशेषयुक्तिः ॥ (वसन्ततिलकाच्छन्दः )॥

योजिताय - अत्यन्त स्पष्ट ऐश्वर्य-वर्णन करके बहुत ( श्रुतियों ) ने बहुशः दृढता से

"नेति, नेति' कहा है। (किन्तु) सत्यादि पदार्थीं में वैसा (पूर्व वर्णन करके निषेध) नहीं

किया है-यही यहाँ विशेषता है।।

भावितार्थ-"सर्वस्य वशी सर्वस्येशानः" (सवको वश में रखनेवाला सबका शासक—४।४।२२ ) आदि श्रुतियों में ऐश्वर्य का खूव वर्णन किया। तथा 'नेति-नेति' ( ভূह॰ २।३।६) त्रादि श्रुतियों ने उसका निषेध कर दिया। इस प्रकार प्रतिपन्नोपाधि में निषिध्य-मान ऐश्वर्य किल्पत ही है, सत्यादि के समान स्वरूपान्तर्गत नहीं —यह व्यक्त हो जाता है; क्योंकि सत्यादि पदार्थों में ऐसा नहीं किया गया कि उनका वर्णन करके कहीं खण्डन किया गया हो, त्रातः इस विशेषता के कारण सत्यादिस्थलीय न्याय ऐशवर्य में नहीं लग सकता ॥ १६३ ॥

यदि सभी पद लाज्ञ िक हैं, तब किसी भी शब्द का वाच्य न होने से ब्रह्म में अति-सिद्ध शाब्दत्व ( श्रौपनिषद्त्व ) कैसे वनेगा ? इस शङ्का का समाधान है--

> शब्दस्य लाचिणिकमुख्यविभागभिन्ना वृत्तिर्हि लोकिकवचस्युपलब्धपूर्वा । यस्मादतो न घटते यदि मुख्यवृत्ति-राश्रीयतामिह गिरश्ररमापि वृत्तिः ॥ १६४ ॥

योजना-यस्मात् लौकिकवचसि हि शब्दस्य लाच्एिकमुख्यविभागभिरा वृत्तिः उपलब्धपूर्वा, अतः यदि इह गिरः मुख्यवृत्तिः न घटते, चरमा वृत्तिरपि आश्रीयताम्।। ( वसन्ततिलकाच्छन्दः )।।

योजितार्थ-लौकिक वचनों में शब्द की मुख्य ( श्रभिधा ) तथा लच्चणा वृत्ति के भेद से दो प्रकार की वृत्ति पाई जाती है, अतः यदि यहाँ शब्द की मुख्य वृत्ति नहीं घटती, (तब)

अन्तिम (लच्चणा) वृत्ति का सहारा लेना चाहिए।।

योजिताय --लोक में शब्दकी दो बृत्तियाँ प्रसिद्ध हैं-एक मुख्य या अभिधा वृत्ति और दुसरी लच्नणा वृत्ति । इन दोनों वृत्तियों से जो पदार्थ उपस्थित होता है, उसे शाब्द ही माना जाता है, अतः लच्चणा वृत्ति से उपस्थित होने पर भी ब्रह्म, शाब्द माना जा सकता है उसके लिए 'श्रीपनिपद' पद का प्रयोग सर्वथा संगत है ॥ १६४ ॥

वेदान्त-वाक्यों में अखण्डार्थत्व का उपसंहार करते हैं-

तस्मादखंडमवबोधयितुं समर्थो वेदान्तभूमिगतशब्दसमन्वयोऽतः। संसर्गलचणमपास्य विरोधहेतोः

वाक्यार्थमद्वयमखंडमिहाऽऽश्रयस्व ॥ १९५ ॥

योजना--तस्माद् वेदान्तभूमिगतशब्दसमन्वयः त्रखण्डम् त्रवबोधयितुं समर्थः, श्रतः इह विरोधहेतोः संसर्गतन्त्रणम् वाक्यार्थम् त्रपास्य ऋद्वयम् ऋखण्डम् ऋाश्रयस्य ॥ ( वसन्ततिलकाच्छन्दः )॥

योजितार्थ — इसलिए (हे शिष्य!) वेदान्त भूमि के शब्द-समन्वय (वाक्य)

ब्राखण्डार्थ का बोध कराने में समर्थ है, श्रांतः यहाँ (वाच्यार्थ को लेकर) विरोध होने के कारण संसर्गस्वरूप वाक्यार्थ छोड़ कर श्रद्धय श्रखण्डरूप (वाक्यार्थ) का श्राश्रयण कर।।

भावितार्थ -- "तत्त्वमिस" -- आदि वेदान्त-वाक्यगत पदों के वाच्यार्थ परस्पर विरुद्ध होने के कारण लाचि आकों के द्वारा अखण्ड वाक्यार्थ का सम्पादन करना ही उचिततम है। वाच्यार्थों का विरोध होने से परस्पर अन्वय नहीं हो सकता और लच्यार्थ का भेद न होने से संसर्गरूप (अन्वयरूप) वाक्यार्थ कथमपि सम्भावित नहीं ॥ १६५ ॥

यहाँ श्रखण्डार्थ-बोध में श्रपेचित तीन सम्बन्धों का उपस्थित-क्रम बताते हैं--

समानाधिकरएयमत्र भवति प्राथम्यभागन्वयः

पश्चादेष विशेषग्रेतरतया पश्चाद्विरोधोद्भवः। उत्पन्ने च विरोध एकरसके वस्तुन्यखण्डात्मके

वृत्तिर्लचणया भवत्ययमिह ज्ञेयः क्रमः सूरिभिः ॥ १६६ ॥

योजना—ग्रत्र सामानाधिकरण्यम् श्रन्वयः प्राथम्यभाक् भवति, पश्चात् विशेषणेतर-तया एव, पश्चात् विरोधोद्भवः । विरोधे उत्पन्ने च श्रखण्डात्मके एकरसे वस्तुनि लज्जणया वृत्तिः भवति—श्रयम् क्रमः इह सूरिभिः इयः ॥ (शार्द्रु लिक्कीडितच्छन्दः )॥

योजितार्थ — प्रकृत में सामानाधिकरण्यरूप अन्वय प्रथम होता है, पश्चात् विशेषण-विशेष्यभाव अन्वय, तदनन्तर विरोध का उद्भव होता है। विरोध के उपस्थित होने पर अखण्डैकरस वस्तु में लच्चणा वृत्ति होती है—इस प्रकार का क्रम यहाँ विद्वानों को

सममना चाहिए॥

सावितार्थ — एकवाक्यस्थ पदों की युगपत् विशिष्टार्थ-बोधन में प्रवृत्ति ही अन्वय है। वह अन्वय, एकार्थ-विषयक होने से सामानाधिकरण्य और अनेकार्थविषयक होने से वैयिधकरण्य कहलाता है। "नीलमुत्पलम्' के समान ही प्रथमान्त "तत् और त्वम्' का पहले एकार्थ-बोधकत्वरूप सामानाधिकरण्य प्रतीत होता है। पश्चात् नीलगुण और उत्पलत्व के समान तत्त्वम्पदार्थों का विशेषण्विशेष्यभाव, अनन्तर नीलगुण और उत्पलत्व जाति के संसर्ग के समान तत्त्वमर्थों के संसर्ग में विरोध-वृद्धि होती है। अतः नीलपद की द्रव्यार्थ में लक्षणा वृत्ति के समान प्रकृत में एक पद की लक्षणा वृत्ति मानने पर भी जब विरोध दृर होता नहीं दिखाई देता, तब उभयपद-लक्षणा के द्वारा अखण्डैकरस वस्तु उपस्थित की जाती है—यह यहाँ का साम्प्रदायिक क्रम है॥ १६६॥

उक्त तीनों सम्बन्ध पदों के हैं ? या अर्थों के ? इस जिज्ञासा का उपशमन करते हैं— सामानाधिकरएयमत्र पद्योर्ज़ेयस्तदीयार्थयोः

सम्बन्धस्तु विशेषणेतरतया ताभ्यां सहास्यात्मनः। सम्बन्धोऽप्यथ लच्यलचणतया विज्ञेय एवं बुधैः

एतान्यर्थपदानि बुद्धिपदवीमारोहणीयानि तु ॥ १९७ ॥

योजना—अत्र सामानाधिकरण्यं पद्योः, विशेषणेतरतया तु सम्बन्धः तदीयार्थयोः, अथ ताभ्यां सह अस्य आत्मनः लच्यलचण्तया अपि सम्बन्धो विज्ञेयः। एवम् एतानि अर्थ-पदानि बुधैः बुद्धिपद्वीम् आरोहणीयानि तु॥ (शादृ लिविक्रीडितच्छन्दः)॥

योजितार — यहाँ सामानाधिकरण्य (सम्बन्ध) उन पदों के अर्थों का तथा उन (विशेषण और विशेष्य) के साथ इस आत्मा का लच्य-लच्चणता सम्बन्ध होता है। इस प्रकार से इन अर्थपदों की विद्वानों को अपनी बुद्धि में अवश्य स्थापना कर लेनी चाहिए॥

भावितार्थ — पदयोः — यह द्विवचन "तत्त्वमिस" — इस वाक्य को ध्यान में रखकर दिया गया है। सत्यादि अनेकपदों का भी सामानाधिकरण्य विवचित है। अपर्याय पदों की एक ही अर्थ में वृत्तिता ही सामानाधिकरण्यसंज्ञक अन्वय (सम्बन्ध) है। अर्थात् तत्, त्वम्—दोनों पद एकार्थनिष्ठ होनेसे परस्पर समानाधिकरण्य हैं, अतः उनमें सामानाधिकरण्य सम्बन्ध होता है। उन दोनों के अर्थों का विशेष्यविशेषणभाव सम्बन्ध तथा उनके वाच्यार्थों का लच्यभूत आत्मा के साथ लच्यलज्ञणभाव सम्बन्ध होता है। शुद्ध आत्मा लच्य और वाच्यार्थ उसका लज्ञण माना जाता है। नैष्कम्धिस्तिकार ने भी कहा है—

सामानाधिकरण्यं च विशेषण्विशेष्यता। लच्यलच्यासम्बन्धः पदार्थप्रत्यगात्मनाम्॥

पदार्थ-लच्चणा-पच्चमें वाच्यार्थको लच्चक श्रीर शुद्धात्माको लच्चमाना जाता है।।१६७।।

यदि त्रात्मगत सत्यत्वादि को निमित्त मानकर ही विशिष्टार्थ में सत्यादि पदों के प्रवृत्ति होती है; तब केवल आत्मगत सत्यत्व में ही सत्यादि पदों की शक्ति क्यों न मानी जाय ? विशिष्ट में शक्ति मानने की क्या आवश्यकता ? इस शङ्का का समाधान है—

### निःसन्धिवन्धनिमदं चिद्चित्स्वरूपं संकीर्णमन्तरपरिस्फुरखेन शून्यम्। त्र्याचित्तशुद्धिफलतः स्फुरितोपपत्तेः

शब्दार्थसंगतिमिहैव तु गृह्णतेऽज्ञाः ॥ १९८ ॥

योजना — त्राचित्तशुद्धिफलतः स्फुरितोपपत्तेः इदं चिद्चित्स्वरूपं निःसन्धि बन्धनम् सङ्गीर्णम् , त्र्रन्तरपरिस्फुरणेन शून्यम् । त्रज्ञाः इहैव शब्दार्थसंगतिं गृह्वते ॥ (व० छ० )॥

योजितार्थं चित्त-शुद्धि-फलभूत स्फुरणोपपित से पूर्व यह चिद्चित्स्वरूप सिन्धि-रिहत वन्धन में जकड़ा हुआ, सिमाश्रित, भेद-भान-शून्य (होता है)। (इसलिए) इस विशिष्ट अर्थ में ही शब्दार्थ-संगति का अज्ञानिजन प्रहण किया करते हैं।।

भावतार्थ — यहाँ "श्राङ्" मर्यादार्थंक है। शक्ति-प्रह सदैव ज्ञात श्रर्थं में होता है। जब तक श्रन्तःकरण शुद्ध नहीं होता, उसमें शुद्धांश-परिस्फुरण की योग्यता नहीं श्राती; तब तक चिद्चिद्रूप विशिष्ट श्रर्थं का ही ज्ञान होता है; शुद्धांश का नहीं। श्रतः उस श्रवस्था में विशिष्ट में ही श्रज्ञानी व्यक्ति शक्ति-प्रह कर सकेगा। चिद्चिद्रूप विशिष्ट वस्तु का विश्लेषण श्रत्यन्त दुष्कर वताने के लिए तीन विशेषण दिये हैं — निःसन्ध बन्धनम, संकार्यम, धन्तरपरिस्फुरणेन श्रन्यम्। किसी वन्धन का विश्लेषण करने के लिए उसका सिन्ध-स्थान दिखना परम श्रावश्यक है, किन्तु दिव्य चच्च के श्रभाव में साधारण व्यक्ति उस सिन्ध स्थान को नहीं देख सकता; श्रतः वह श्रलचित्तसन्धिक वन्धन का विश्लेषण नहीं कर सकता। नीर-चीर की भाँति सिम्मिश्रित तत्त्व का विवेचन-कार्य हंसप्रज्ञ ही कर सकते हैं। एवं जिन पदार्थों का श्रन्तर (भेद) गृहीत न हो; फिर भला उनका विविक्त रूप से प्रहण ही कैसे होगा ? श्रज्ञानी व्यक्ति परस्पराध्यास-युक्त विशिष्ट वस्तु का ही ज्ञान कर पाता है, श्रतः उसीमें शब्द-संगति का प्रहणकर सकेगा; शुद्ध भाग में नहीं ॥१६८॥

विवेक-मह के अनन्तर ही शक्ति-मह क्यों न माना जाय ? इस सन्देह को मिटाने के लिए विवेक-मह के पूर्व भी शक्ति-मह की आवश्यकता दिखाते हैं—

# शब्दार्थसंगतिविदामथ सत्त्वशुद्धे-रुत्पन्नतर्भदृढलोहशलाक्या तु । दृश्यं दृशं च निपुणं द्वयमंतरेण

निचिप्तया दगदशोः क्रियते विभागः ॥ १९९ ॥

योजना—शब्दार्थसंगतिविदाम् अथ सत्त्वशुद्धेः उत्पन्नतर्केद्दढलोहशलाकया दृश्यं दृशं च द्वयमन्तरेण निपुणं निचिप्तया तु दगदशोः विभागः क्रियते ॥ (व० छ० )॥

योजितार्थ — शब्दार्थ-संगति-वेत्ता पुरुषों के शुद्धान्तः करण में उत्पन्न तर्करूप लोह की दृढ़ शलाका; जो कि दृश्य और दृक्—इन दोनों की सन्धि में सावधानी से निचिप्त (प्रवेशित) की गई है, के द्वारा ही दृग् और (अदृक्) दृश्य का विभाग किया जाता है।

भावितार्थ — अहमादि शब्दार्थीं का प्रहण प्रथम हो जाता है, पश्चात् अन्तःकरण्शुद्धि के प्रभाव से ऐसी एक तर्कबुद्धि का उदय होता है, जिससे हग् — हश्य-प्रन्थि का भेदन होता है। यह तर्क उसी व्यक्ति के शुद्ध अन्तःकरण में उत्पन्न होता है, जिसको शब्द-संगति-प्रह हो चुका हो; अतः संगति-प्रह प्रथम ही अपेचित है। उस समय अविविक्त अर्थ में ही शक्ति-प्राही पुरुष को विवेक होता है, विवेकी पुरुष को शक्ति-प्रह नहीं होता ॥ १६६॥

त्रज्ञानावस्था में शवल (विशिष्ट) वस्तु का भी निश्चय नहीं होता; उसमें शक्ति-प्रह होता है--इसका निर्णय क्योंकर होगा ? इस सन्देह को दूर करने के लिए कहते हैं--

शुद्ध्युत्थतर्कजनितं चिदचिद्विभागं प्राप्य स्थिताः पुनरिमां गिरम्रद्गिरन्ति ।

सत्यादिशब्दगण एष तु तत्र तत्र

व्युत्पत्तिमाञ्छवलवस्तुनि नो दशीति ॥ २०० ॥

योजना—शुद्ध्युत्थतर्कजनितं चिद्चिद्विभागं प्राप्य स्थिताः पुनः इमां गिरम् उद्गि-रन्ति—एष सत्यादिशब्दगण्सतु तत्र तत्र शबलवस्तुनि व्युत्पत्तिमान्, नो हशीति ॥ (वसन्ततिलकाच्छन्दः)॥

योजिताथ -- अन्तः करण-शुद्धि-जन्य तर्क से किए गए चिद्चिद्धिभाग को प्राप्त कर स्थित पुरुषों के ये उद्गार हैं -- यह सत्यादि शब्द-समूह तत्-तत् विशिष्ट वस्तु में ही शक्ति-

मान् होता है; केवल हगात्मा में नहीं ॥

भावितार्थ —यद्यपि अज्ञान अवस्था में यह ज्ञान नहीं होता कि अहमादि शब्दों के वाच्य पदार्थ विशिष्टरूप हैं, तथापि पश्चात् विवेकावस्था में पहुँचे महापुरुष यह निश्चय करके कहा करते हैं कि सत्यादि शब्द विशिष्ट अर्थ में ही संगत सममे जाते हैं, केवल चैतन्य भाग में नहीं ॥ २००॥

इस प्रकार अनेक शक्ति-कल्पना की आपृत्ति भी नहीं होती-

### एकत्र शक्तिग्रहणोपपत्ता-वनेकक्लिप्तिः क्रियते किमर्थम् । इत्येतदेवं सति नास्ति चोद्यं

पुराऽस्य पुंसः परमाविवेकात् ॥ २०१ ॥

योजना-एवं सित एकत्र शक्तित्रहणोपपत्ती अनेकक्लृप्तिः किमर्थं क्रियते ?--इत्येतत् चोद्यं नास्तिः, अस्य पुंसः पुरा परमाविवेकात् ॥ ( उपजातिच्छन्दः )॥

योजितार —इस प्रकार "एक भाग में शक्ति-प्रहण की उपपत्ति हो जाने पर अनेकांशों में शक्ति की कल्पना क्यों की जाती है ?'—यह आदोप नहीं उठता; क्योंकि इस पुरुष को

इससे पूर्व परम ऋविवेक था।।

सावितार्थ—विवेकोद्य के पूर्व पुरुष को अत्यन्त अविवेक के कारण चिद्चित् दोनों एक रूप से प्रतीत होते हैं; अतः उस समय यह सन्देह नहीं किया जा सकता कि केवल हुग् या हृश्य में शक्ति-प्रहण से ही वाक्यार्थ-बोध सम्पन्न हो जाता है; शबल (विशिष्ट) में शक्ति-कल्पना की क्या आवश्यकता १॥ २०१॥

[ लच्यार्थविषये शिष्यस्याचेपः ]

विशिष्ट अर्थमें अभिधावृत्ति मानलेनेपर भी शुद्ध आत्मामें लच्चणावृत्ति क्योंकर होगी ?

अत्राऽऽह वाच्यशवलान्वितवस्तुनीयं

तद्वर्त्मना भवति लाच्चिकी प्रवृत्तिः।

किं वा तदन्वितविलच्चणवस्तुनि स्यात्

शब्दस्य नोभयमपि प्रतिभाति युक्तम् ॥२०२॥

योजना—-अत्राह—वाच्यशवलान्वितवस्तुनि तद्वत्मेना इयं लाच्चिकी वृत्तिः भवति ? किं वा तदन्वितविलच्चिवस्तुनि शब्दस्य (वृत्तिः) स्यात् ? उभयमपि युक्तं न प्रतिभाति॥ (वसन्ततिलकाच्छन्दः)॥

योजितार —शिष्य कहता है—वाच्यभूत विशिष्टार्थ से अनिवत वस्तु में वाच्य-द्वारा यह लच्चणा वृत्ति होती है ? अथवा वाच्य से अनिवत शुद्ध आत्मा में शब्द की वृत्ति

होगी ? दोनों (पद्म ) भी युक्त नहीं प्रतीत होते ॥

भावितार्थ—शिष्य का सन्देह लच्य के विषय में है कि वाच्यार्थ-सम्बद्ध-त्रातमा लच्य है ? या वाच्यार्थ से त्रासम्बद्ध शुद्ध त्रातमा। दोनों पत्त उचित प्रतीत नहीं होते॥ २०२॥

दोनों पचों में दोष दिखाते हैं--

सम्बन्धिरूपं यदि वस्तु लच्य-मखण्डवाक्यार्थमतिः कुतस्त्या । श्रनन्वितं वस्तु पदार्थलच्यं

न लच्यते कुत्रचिदत्र लोके ॥ २०३ ॥

योजना—यदि सम्बन्धिरूपं वस्तु लच्यम् , (तदा ) त्रखण्डवाक्यार्थमतिः कुतस्त्या ? अनन्वितं पदार्थलच्यं त्रत्र लोके कुत्रचित् न लच्यते ॥ (उपजातिच्छन्दः )॥ योजितार्थं — यदि वाच्यार्थ से सम्बद्ध वस्तु लद्द्य होगी; (तव) अखण्ड वाच्यार्थ बोध कैसे होगा ? वाच्यार्थानिन्वत वस्तु तो इस लोक में कहीं भी लिच्चत (लच्चणा की का विषय) नहीं पाई जाती ॥

भावितार्थ — लोक में गङ्गादि-पदों की शक्य-सम्विन्धित रूप से ही तीरादि में लच्चणा की जाती है; वैसे ही प्रकृत में वाक्य-जन्य-ज्ञान वाच्यार्थान्वित ब्रह्म को विषय करेगा, तब उसमें अखण्डार्थता कैसे बनेगी ? द्वितीय पच्च में यह दोष तो नहीं, किन्तु वाच्यार्थाऽ-सम्बद्ध अर्थ में कहीं लच्चणा नहीं देखी जाती। अन्यथा 'गङ्गा' पद की गङ्गा तीर में ही लच्चणा क्यों होगी ? समुद्र-तीरादि में क्यों न होगी ? ॥ २०३॥

### [ लच्यार्थविषये गुरोः समाधानम् ]

उक्त दोनों दोषों का निराकरण किया जात। है--

पूर्वच्चे भवति वाच्यपदार्थमांग-भागित्वसंगतिरिहाऽऽत्मिन निर्विभागे। मोहोपदर्शितवपुर्घटते ततोऽस्मिन्

शब्दस्य लाचिश्विकद्यत्तिरदोषदुष्टा ॥ २०४ ॥

योजना—इह निर्विभागे त्रात्मिन पूर्वच्चे मोहोपदर्शितवपुः वाच्यपदार्थभागभागि-त्वसंगतिः भवति । ततः शब्दस्य अस्मिन अदोषदुष्टा लाचिष्कवृत्तिः ॥ (वसन्त० अन्दः) ॥

योजितार्थ — इस निरंश श्रात्मा में वाक्यार्थ-बोध से पूर्व वाच्यार्थ के साथ श्राविधिक श्रंशांशिभाव सम्बन्ध होता है। श्रतः शब्द की श्रात्मा में निर्दुष्ट तक्त्णा वृत्ति हो जाती है।।

भावितार्थ—निरंश आत्मा के साथ यद्यपि वाच्यार्थ का वास्तविक अंशांशिभाव सम्बन्ध नहीं; तथापि वाक्यार्थ-ज्ञान के पूर्व चए में अविद्या-प्रयुक्त उक्त सम्बन्ध वैसे ही मान लिया जाता है, जैसे शुक्ति के साथ मिध्या रजत-सम्बन्ध। वह सम्बन्ध आतात्विक होने से वाक्यार्थ-ज्ञान का विषय नहीं होता, अतः अखण्डार्थत्व की चित भी नहीं होती॥ २०४॥

उक्त सम्बन्ध किल्पत हो ? या वास्तिवक ? सर्वथा वाच्यार्थ-सम्बन्धी होकर ही लक्ष्यार्थ प्रतीत होगा। एवं पूर्व च्रण् कं समान उत्तर च्रण् में भी सम्बन्ध अवस्थित रहेगा। अतः अखण्डार्थत्व की सिद्धि नहीं होती—इस शङ्का का समाधान है—

सम्बन्धिता भवति लाचिणिकप्रवृत्तेः

सर्वत्र कारण्मितीद्मभीष्टमेव।

सम्बन्धिताकरणमेव तु लाचणिक्याः

बुद्धेरनिष्टमिह तद्वचिमचारदृष्टेः ॥ २०५ ॥

योजना —'सर्वेत्र लाचि णिकवृत्तेः सम्बन्धिता कारणं भवति' इदम् अभीष्टमेव । इह लाचि णिक्याः बुद्धेः सम्बन्धिताकरणमेव अनिष्टम् ; तद्वयिभचारहष्टेः ॥ (व॰ छ०)॥

योजितार्थ — सर्वत्र लच्चणा वृत्ति में सम्बन्धिता कारण है - - यह मानना अभीष्ट ही है। (किन्तु) यहां लाच्चणिक बुद्धि में सम्बन्धिता-करण इष्ट नहीं; क्योंकि उसका व्यभिचा देखा गया है।।

भावितार्थ—लोक और वेद में सर्वत्र लच्य के साथ वाच्यार्थ की सम्वन्धिता का ज्ञान लच्या वृत्ति का कारण अवश्य माना जाता है। िकन्तु 'लच्च्या-जन्य वोध में सर्वत्र सम्बन्धित्वाकार प्रतिशासित होता है'—यह नियम अभीष्ट नहीं; क्यों कि 'गङ्गायां घोषः'—आदि स्थलों पर लच्च्या-जन्य वोध में शुद्ध तीरादि का भान होता है; गङ्गा-सम्बन्धी तीर का नहीं। अतः सम्बन्धित्वाकार व्यभिचरित होने से सर्वत्र उसका भान होना अनिवार्य नहीं। प्रकृत में वाक्यार्थ-ज्ञान के समय कल्पक अज्ञान के नष्ट हो जाने से सम्बन्धित्वाकार भी नष्ट हो जाता है; िकर तो अखण्डार्थत्व की चित क्यों होगी १॥ २०५॥

उक्त व्यभिचार का स्थानान्तर दिखाते हैं—
यत्रैष काक इदमेव तु देवदत्तवेश्मेति लाच्चिकवृत्तिरिहास्युपेता ।
काकास्पदत्वमवधीर्य तथापि वेश्म-

मात्राकृतिर्भवति लाचिणिकी तु बुद्धिः ॥ २०६ ॥

योजना—इह 'यत्रैष काकः इदमेव तु देवदत्तवेश्मः—इति लच्चणावृत्तिः अभ्युपेता। तथापि लाच्चिकी बुद्धिस्तु काकास्पद्त्वम् अवधीर्य वेश्ममात्राकृतिः भवति ॥ (व० छ०) ॥

योजितार्थ — लोक में 'जिस पर यह कौ आ वैठा है, यही तो देवदत्त का घर हैं?— आदि स्थलों पर लच्चणा वृत्ति मानी जाती है। वहाँ भी लच्चणा-जन्य बुद्धि काक-सम्वन्धित्व को छोड़कर केवल वेश्म को ही विषय करती है।।

भावितार्थ — कोई पूछता है कि देवदत्त का घर कौंन है ? उसे कोई उत्तर देता है—
''यत्रैष काकस्तिष्ठति, इदमेव देवदत्तस्य वेश्म।" वहाँ काकाधिकरणत्व-विशिष्ट गृह,
वाक्यार्थ नहीं होता; अपितु काकाधिकरणत्वोपलित्तत गृह ही होता है, क्योंकि वहाँ से
काक के उड़ जाने पर भी वह ज्ञान होता है ॥ २०६॥

"वाच्य-सम्बन्धित्वरूप से ही लद्य का लाज्ञिणक बुद्धि में भान होता है"—इस नियम का व्यभिचार जहस्रज्ञणा स्थलपर दिखाकर जहद्जहस्रज्ञणास्थल पर भी दिखाते हैं-

> सोऽयमित्यपि पदार्थरूपकम् लच्चणं यदुपलच्चणं हि तत् । त्रांशिता यदि पदार्थलच्ययोः

> > गृद्यते ननु पुनर्विरोधिता ॥ २०७ ॥

योजना--सोऽयमित्यपि यत् पदार्थरूपकं लच्छम्, तद्पि हि उपलच्छम्। यदि पदार्थ-

लच्ययोः अंशिता गृह्यते; पुनविरोधिता नतु ॥ ( रथोद्धताच्छन्दः )॥

योजितार्थ — "सोऽयं देवदत्तः" — यहाँ पर भी जो (विशिष्ट) पदार्थस्वरूप लच्चक है, वह भी जपलच्या ही है। यदि वाच्य तथा लच्च में अंशांशिभाव का प्रह्या होगा, तब तो विरोधिता बनी ही रहेगी।।

भावितार्थ — "सोऽयं देवदत्तः" — यहाँ पर जो तत्तेदन्ता-विशिष्ट वाच्यार्थ, शुद्ध देवदत्त का लज्ञक है, वह भी काकाधिकरणत्व के ही समान उपलज्ञण ही है। अन्तर केवल इतना ही है कि काकाधिकरणत्व अपने से भिन्न गृह का उपलज्ञक है, किन्तु प्रकृत में

विशिष्टार्थ, स्वरूपान्तर्गत देवदत्तरूप शुद्धार्थ का । यदि लाज्चिणक वृद्धि में भी ऋंशांशिभाव का भान माना जायगा, तब वाच्यार्थोंके समान ही लच्चार्थोंमें विरोध वना ही रहेगा।।२००।।

उभयपद-लच्न्या के द्वारा साधित श्रखण्डार्थ का उपसंहार करते हुए उभयपद-लच्न्या के विना भी श्रखण्डार्थ-साधन की प्रतिज्ञा करते हैं –

एवं तावल्लचणावृत्तिहेतो-रानीतैषाऽखंडवाक्यार्थवुद्धिः। मुक्तवाऽपीमां लचणावृत्तिमेषा

वक्तुं शक्येत्युच्यतेऽनन्तरेशा ।। २०८ ॥

योजना — एवं तावत् लच्या।वृत्तिहेतोः एषा श्रखण्डार्थवृद्धिः श्रानीता । इमां लच्च्या-वृत्तिं मुक्तवापि एषा वक्तुं शक्या — इत्यनन्तरेण उच्यते ॥ ( शालिनीच्छन्दः ) ॥

योजितार्थं — इस प्रकार लक्षणावृत्तिरूप हेतु से यह अखण्डार्थं वृद्धि सिद्ध की गई। इस लक्षणा वृत्ति को छोड़ कर भी यह (अखण्डार्थं-वृद्धि) सिद्ध की जा सकती हैं — यह अनन्तर के श्लोक में कहा जाता है ॥२०५॥

वही ( लज्ञणावृत्ति को छोड़कर श्रखण्डार्थ बुद्धि ) दिखाते हैं –
भिन्नाभिन्नरवो घटादिवचसा साकं सम्रुचारितावन्यूनानिधके घटादिविषये तावत्प्रवृत्तो तव ।
नो चेद्विश्वसृजोऽपि दुष्परिहरा भेदादिमालाऽऽगता
भेदादेरपि तत्र वाच्यमपरं भेदादिकं स्यादिति ॥ २०६ ॥

योजना — घटादिवचसा साकं समुचारितौ भिन्नाभिन्नरवौ तब अन्यूनानिधके घटादि-विषये तावत् प्रवृत्तौ । नो चेद् तत्र भेदादेरिप अपरं भेदादिकं वाच्यं स्यादिति विश्वसः-

जोऽपि दुष्परिहरा भेदादि-माला आगता ॥ (शाद्रीलविक्रीडतच्छन्दः)।।

योजितार्थं — घटादि-पद के साथ समुचारित भिन्न तथा श्रमिन्न राब्द श्रापके मतसे न्युनाधिक रहित घटादिमात्र को ही कहने में प्रवृत्त हैं। नहीं तो वहाँ भेद का भेद; तथा उसका भी भेद मानना होगा, तब तो ब्रह्मा भी जिसे नहीं टाल सकता, ऐसी भेद-साला

( अनवस्था ) प्राप्त होगी ॥

भावितार — "भिन्नो घटः" — इस प्रकार 'घट' पद के साथ उच्चरित 'भिन्न' पद घटसे से न्यून या अधिक अर्थ को नहीं कइ सकता। यद्यपि 'घट' पद से प्रतीयमान द्रव्यमात्र है और 'भिन्न' शब्द से भेद-विशिष्ट द्रव्य। इस प्रकार भेदरूप अधिक अर्थ का प्रतिभान होता है, तथापि भेद को घटस्वरूप ही मानना होगा, अतिरिक्त नहीं। अतिरिक्त मानने पर अनवस्था हो जायगी। इसी प्रकार "अभिन्नो घटः" — में भी अभेद को घट से अभिन्न ही मानना होगा। फलतः यहाँ किसी प्रकार की लच्चणा के बिना ही 'भिन्न' तथा 'घट' — दोनों पदों की एक अखण्ड अर्थ में शक्ति माननी पड़ती है।। २०६॥

'भिन्न' श्रौर 'घट' दोनों शब्द यदि एक ही श्रर्थ को कहते हैं, तब पुनरुक्ति क्यों नहीं १ इस सन्देह का निराकरण करते हैं —

### परस्पराभावमुपाददानो निमित्तमर्थेषु हि भिन्नशब्दः । प्रवर्त्ततेऽन्ये तु घटादिशब्दाः निजं निजं वाच्यमुपाददानाः ॥ २१० ॥

योजना - भिन्नशब्दो हि परस्पराभावं निमित्तम् उपाददानः अर्थेषु प्रवर्तते । अन्ये घटादि शब्दाः तु निजं निजं वाच्यम उपाददानाः (अर्थेषु प्रवर्तन्ते) ॥ (उपेन्द्रवज्राच्छन्दः) ॥

योजितार्थ — 'भिन्न' शब्द अन्योऽन्याभाव रूप निमित्त को लेकर (घटादि) पदार्थों में प्रवृत्त होता है। किन्तु अन्य घटादि शब्द अपने-अपने वाच्य (जात्यादि निमित्तों) को लेकर (घटादि अर्थों में प्रवृत्त होते हैं)॥

भावितार्थं — "भिन्न" शब्द पटादि से त्रैशिष्ट्य (भेद) दिखाता हुआ घटादि अर्थों में प्रवृत्त होता है। किन्तु घटादि शब्द अपने घटत्वादि प्रवृत्ति-निमित्त को लेकर घटादि अर्थों को कहा करते हैं। इस प्रकार दोनों शब्द घटादि एक ही अर्थ को कहते हैं, तथापि भिन्न शब्द पटादि के अभेद का और 'घट' शब्द पटत्वादि का व्यावर्तक, अतः दोनों में पर्यायतापत्ति नहीं होती।। २१०।।

'अभिन्न' शब्द को निमित्त दिखाते हैं--

परस्पराभावविहीनभावा-

दभिन्नशब्दस्य घटे प्रवृत्तिः।

घटस्वरूपैकनिवन्धना तु

घटादिशब्दस्य घटे प्रवृत्तिः ॥ २११ ॥

योजना--श्रभिन्नशब्दस्य परस्पराभावविहीनभावाद् घटे प्रवृत्तिः। घटादिशब्दस्य तु घटस्वरूपैकनिवन्धना घटे प्रवृत्तिः॥ ( उपेन्द्रवज्राच्छन्दः )॥

योजितार्थं - 'अभिन्न' शब्द की अन्योऽन्याभाव शून्यत्वरूप निमित्त से घट में प्रवृत्ति

होती है। किन्तु घटादि शब्द की घटत्व-प्रयुक्त घट में प्रवृत्ति होती है।।

भावितार्थ — 'श्रिभिन्न' शब्द का प्रवृत्ति निमित्त होता है — श्रन्योऽन्याभावका श्रभाव श्रौर 'घट' शब्द का प्रवृत्ति-निमित्त घट-स्वरूप या घटत्व। श्रतः दोनों शब्दों में पर्यायता या पुनक्ति नहीं होती ॥ २११॥

एक पद-लज्ञणा के द्वारा भी श्रखण्डार्थत्व सम्भव है – श्रबोधनांशश्चितिरित्यमुष्मिन् पदद्वये त्वेकरसात्मिनिष्ठे। श्रगौणमेकं पदमन्यदत्र

द्वितीयवृत्तीतरसंगमाय ॥ २१२ ॥

योजना - "श्रबोधनाशः चितिः"-इत्यमुष्मिन् एकरसात्मनिष्ठे पद्द्वये तु एकं पदम श्रगौणम्, श्रत्र श्रन्यत् पदम् इतरसंगमाय द्वितीयवृत्ति ॥ ( उपेन्द्रवज्राच्छन्दः ) ॥ योजितार्थं - "श्रज्ञाननाशः चितिः" इस वाक्य के एकरसात्मपरक दोनों पदों में एक पद मुख्य वृत्तिवाला श्रौर दूसरा पद इतरार्थ-सम्बन्ध (की योग्यता सम्पादन करने ) के लिए द्वितीय (लज्ञ्णा ) वृत्तिवाला होता है।।

भावितार्थ — "श्रज्ञाननाशः चितिः" — यहाँ श्रज्ञान का नाश चैतन्यमात्ररूप है, वही चिति पद का भी अर्थ है। श्रतः यहाँ केवल एक पद की लच्चणा से ही श्रखण्डार्थस्य का लाभ हो जाता है।। २१२।।

उक्त वाक्य में कौन पद मुख्य ? कौन लाचिएक है ? यह वताते हैं -

# अज्ञाननाशपदमत्र हि मुख्यमिष्टम् विद्यानिबंधननिवृत्तिसमर्पकत्वात् । तेनान्वयाय चितिवाचिपदं स्ववाच्ये

ैसौवं सम्रुज्कति मतेः परिग्णामरूपम् ॥ २१३ ॥

योजना - अत्र हि अज्ञाननाशपदं मुख्यम् इष्टम् , विद्यानिबन्धननिवृत्तिसमपैकत्वात् । तेनान्वयाय चितिवाचिपदं स्ववाच्ये सौवं मतेः परिणामरूपं समुज्यति ॥ ( व० छ० )॥

योजितार्थ— उक्त वाक्य में केवल 'श्रज्ञाननाश' पद मुख्य माना जाता है; क्योंकि वह विद्या-प्रयुक्त श्रविद्या-निवृत्ति को कहता है, जो कि श्रात्मस्वरूप है। उसके साथ श्रभिप्रेत सम्बन्ध का लाभ करने के लिए 'चिति' पद श्रपने वृत्ति-विशिष्ट चैतन्यरूप वाच्य श्रर्थ में से मित परिणाम (वृत्ति भाग) का भागत्यागलन्नणा-द्वारा त्याग करता है।।

भावितार्थं — अन्तः करण का ब्रह्माकार परिणाम ही विद्या है, उससे जन्य अज्ञान-निवृत्ति को अधिष्ठान (चिन्मात्र) रूप मानते हैं। ऐसी अज्ञान-निवृत्ति का वोधक होने से 'अज्ञाननारा' पद मुख्य है। उक्त (अधिष्ठान स्वरूप अज्ञान-निवृत्ति) अर्थ के साथ सामानाधिकरण्य की उपपत्ति करने के लिए वुद्धि-वृत्ति-विशिष्ट चैतन्य का वाचक 'चिति' पद स्ववाच्यगत वुद्धि-वृत्तिरूप अंश का परित्याग कर देता है। इस प्रकार केवल एक पद की लज्ञ्णा से ही अखण्डार्थत्व की सम्पत्ति हो जाती है। २१३।।

विधिमुख (भावार्थक चिति ) पद को लाज्ञिक तथा अज्ञान-नाशरूप अभावार्थक पद को मुख्य मानना न्याय संगत नहीं; क्योंकि जैसे घट-निबृत्ति को कोई भूतल रूप नहीं मानता, अतः घट-निवृत्ति का मुख्य (वाच्य) अर्थ भूतल नहीं हो सकता; वैसे 'अज्ञान-नाश' पद का मुख्य अर्थ चैतन्य कैसे होगा ? इस शङ्का का समाधान है—

विधिपदानि हि भागसमर्पणाद्

अपरभागनिराकरणादपि।

अविषयात्ममतिं जनयन्ति नो

न तु मृषार्थनिवृत्तिगिरस्तथा ॥ २१४ ॥

योजना—विधिपदानि हि भागसमर्पणात् अपरभागनिराकरणाद्पि नः अविषयात्म-मतिं जनयन्तिः, न तु मृषार्थनिवृत्तिगिरः तथा ॥ (द्रुतविलम्बितच्छन्दः )॥ योजितार्थ — (मिश्रितार्थक ) विधि पद ही (अपने तात्त्विक ) भाग का बोधन

१. समपं यात्वादिति पाठान्तरम् ।

२. स्वस्येदं सौवम् ।

तथा अपर (अतात्त्विक) भाग का परित्याग करके ही हमारे मत में अवाच्य आत्मा का वोध उत्पन्न करते हैं; अतात्त्विकार्थ-निवृत्तिपरक पद वैसा नहीं करते।।

भावितार्थं — विशिष्टार्थंक विधि पद मुख्यवृत्तिसे केवल चैतन्यको नहीं कह सकते, अतः अपने वाच्य में से अतात्त्विक भाग को भागत्याग-लच्चणा से छोड़ कर तात्त्विकांश का वांध कराते हैं। किन्तु अज्ञानादि अतात्त्विकार्थं की निवृत्ति के वाचक (अज्ञाननाशादि) शब्द अधिष्टान रूप उक्त निवृत्ति को मुख्यवृत्ति से ही वोधित कर देते हैं। अज्ञान-निवृत्ति रूप से वाच्य होने पर भी स्वरूपतः वाच्य न होने से "यतो वाचो निवर्तन्ते" — आदि श्रुतियों का भी विरोध नहीं होता।। २१४।।

लज्ञ्णा के विना ही अखण्डार्थत्व का उदाहरणान्तर दिखाते हैं--

भेदो भिन्नश्रातिरेकोऽतिरिक्तो भेदोऽभिन्नः संविदः स्वप्रकाशाः । इत्येतस्मिन्विद्यते नार्थभेदो वेदान्तानामप्यखंडस्तथाऽर्थः ॥ २१५ ॥

योजना — 'भेदो भिन्नः', ''श्रतिरेकोऽतिरिक्तः', ''भेदोऽभिन्नः'', ''संविदः स्वप्रकाशाः'—इत्येतिस्मन् अर्थभेदो न विद्यते; तथा वेदान्तानाम् अखण्डः अर्थः ॥ (शालिनीच्छन्दः)॥

योजितार -- "भेदो भिन्नः" "त्रातिरेकः त्रातिरिक्तः", "भेदः त्राभिन्नः", "संविदः स्वप्रकाशाः"-त्रादि स्थलों पर त्रार्थ-भेद नहीं, ( श्रपितु एक त्राखण्डार्थे हैं ); वैसे ही वेदान्त

वाक्यों का अखण्डार्थ होता है॥

भावितार्थ — "भेदो भिन्नः" — इस वाक्य में 'भिन्न' पद का भेदाश्रयत्व अर्थ करने पर "भेदो भेदाश्रयः" यह अर्थ होगा। यहां प्रथम भेद जिस द्वितीय भेद का आश्रय है, वह भेद प्रथम भेद से भिन्न है ? या अभिन्न ? यदि भिन्न (भेदाश्रय) है, तब तो अनवस्थादि-दोष होते हैं और यदि भेद, प्रथम भेद से अभिन्न है, तब आत्माश्रय दोष होता है। अतः यहां यह कहना होगा कि भेदात्मक स्वरूप ही 'भिन्न' शब्द का अर्थ है। इस प्रकार इस वाक्य का अखण्डार्थ ही होता है। एवं "अतिरेकोऽतिरिक्तः" आदि वाक्यों में भी जैसे अखण्डार्थत्व है, वैसे वेदान्त-वाक्यों का भी लक्षणा के विना ही अखण्ड अर्थ माना जा सकता है।। २१५।।

न्याय-सिद्ध त्रखण्डार्थत्वके समर्थनमें पाणिनि त्रादि त्राचार्योंकी सम्मति दिखाते हैं-एवं तावद्खण्डवस्तुविषये शब्दान्वयो दर्शितो

लोके दृष्टनयेन पाणिनिवचोऽप्यस्यैव संसूचकम् । येनायं स्मरति प्रकृत्यभिहिते वृचादिके केवले

तन्मात्रे प्रथमेति सूत्रवचसैवाऽऽद्यां विमक्तिं मुनिः ॥ २१६ ॥

योजना—एवं लोके दृष्टनयेन तावद् अखण्डवस्तुविषये शब्दान्वयो दृशितः। पाणि-न्यादिवचोऽपि अस्यैव संसूचकम् ; येन अयं मुनिः "तन्मात्रे प्रथमा"-इति सूत्रवचसा प्रकृत्यभिहिते केवले वृज्ञादिके आद्यां विभक्ति स्मरित ॥ (शादृ लिवक्रीडितच्छन्दः )॥ योजितार्थ — इस प्रकार लौकिक न्याय के वल पर ऋखण्ड वस्तु में शब्दान्वय दिखाया गया। पाणिनि ऋादि के वचन भी इस के संसूचक है; क्योंकि यह महामुनि "प्रतिपदिकार्थ लिङ्गपरिमाणवचनमात्रे प्रथमां" (पा० सू० २।३।४६) सूत्र के द्वारा प्रकृत्यर्थ भूत केवल वृत्तादि ऋथों में प्रथमा विभक्ति का विधान करता है।

भावितार्थ — महामुनि पाणिनि ने 'प्रातिपादिकार्थिलिङ्गपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा' इस सूत्र के द्वारा 'वृत्ताः' स्त्रादि में प्रातिपदिकार्थमात्र को कहने के लिए 'प्रथमा' विभक्ति का विधान किया। स्रर्थात् 'वृत्ताः पद स्त्रौर प्रथमा विभक्ति दोनों एक ही वृत्ता रूप स्रर्थ को कहते हैं। इसी का नाम ऋखण्डार्थता है। स्रतः यह मानना पड़ेगा कि भगवान् पाणिनि ने ऋखण्डार्थता प्रमाणित कर दी है। २१६॥

वहासूत्र-प्रणेता महिष वादरायण के अभिप्राय से भी अखण्डार्थत्व सिद्ध होता है— सामानाधिकरण्यमन्वयगिरा हेतुं वदत्यादरात् तस्यैवाथ विशेषणं समिति च व्यावृत्तये गृह्यते । गौणान्सुख्यमयं भिनत्ति भगवान् व्यावर्त्तकेनासुना नीलेनोत्पलवस्तुवत्स्फुटतरं द्वैविध्यसद्भावतः ॥ २१७ ॥

योजना—श्रयं भगवान् श्रन्वयगिरा सामानाधिकरण्यं हेतुं वदति । तस्यैव व्यावृत्तये श्रादरात् 'सम्' इति विशेषणं च गृह्यते । द्वैविध्यसद्भावतः नीलेनउत्पलवस्तुवत् गौणात् मुख्यम् श्रमेन व्यावर्तकेन स्फुटं भिनत्ति ॥ ( शार्दू लिविकीडितच्छन्दः )॥

योजितार्थ —हमारे भगवान वादरायण ने ('तत्तु समन्वयात्'—इस सूत्र में) 'अन्वय' शब्द से सामानाधिकरण्य को (ब्रह्म की वेदान्त-गम्यता में) हेतु बताया है। इस (सामानाधिकारण्य) की व्यावृत्ति करने के लिए आदरार्थक 'सम्' उपसर्ग (अन्वय का) विशेषण रखा है। (गौण-मुख्य भेद से) दो प्रकार का अन्वय होनेसे 'नीलके द्वारा उत्पल' के समान गौण (अन्वय) से मुख्य (अन्वय) को (सम्) व्यावर्तक के द्वारा स्पष्टतया व्यावृत्त किया है।।

भावितार्थ—"तत्तु समन्वयात्" ( ब्र० सू० १।१।४ ) इस सूत्र में भगवान् वाद्रायण् 'तु' शब्द से पूर्वपद्या की व्यावृत्ति करके 'तत्' शब्द से प्रतिज्ञा करते हैं—'ब्रह्म वेदान्त-गन्यम्"। इस प्रतिज्ञा में तत्त्वमादि पदों का सामानाधिकरण्यक्षप अन्वय हेतु बताया है। सामानाधिकरण्य दो प्रकार का होता है—गौण और मुख्य। गौण सामानाधिकरण्य की व्यावृत्ति करने के लिये 'सम्' उपसर्ग लगाया। जिससे नितान्त स्पष्ट हो जाता है कि तत्त्वमादि पदों का मुख्य सामानाधिकरण्य ब्रह्म में होने से तत्त्वमादि अखण्डार्थक हैं॥ २१७॥

सामानाधिकरण्य के दो भेद दिखाते हैं--

तिद्धि द्विधैकाधिकरण्यम्रक्तम्
गौणं च मुख्यं च विविच्य सिद्धाः।
संसर्गरूपार्थनिवेशि गौणम्
मुख्यं त्वखंडार्थनिविष्टमाहुः॥ २१८॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

१८ सं० शा०

योजना—ऐकाधिकरण्यं गौगां च मुख्यं च विविच्य सिद्धः द्विधा उक्तम् । संसर्गेरूपार्थ-निवेशि गौणम् , त्राखण्डार्थनिविष्टं तु मुख्यम् आहुः ॥ ( इन्द्रवज्राच्छन्दः ) ॥

योजितार्थ-वह सामानाधिकरण्य गौण और मुख्य भेद से विद्वानों ने दो प्रकार का कहा है। संसर्गरूप अर्थ विषयक (सामानाधिकरण्य)को गौण,अखण्डार्थकको मुख्य कहा है।।

भावितार्थ — भेद घटित तादात्म्य का नाम यहां संसर्ग है। "नीलमुत्पलम्" — यहाँ गुण-गुणी का तादात्म्य संसर्ग ही वाक्यार्थ है। इस संसर्ग-विषयक सामानाधिकरण्य को गौण और अखण्डार्थ-विषयक सामानाधिकरण्य को मुख्य कहा करते हैं॥ २१८॥

जिस सामानाधिकरण्य के गौण श्रौर मुख्य दो भेद वताये गयं, उस सामानाधिकरण्य का यहां क्या स्वरूप है ? इस जिज्ञासा को शान्त करते हैं—

# त्रादाय नानाविधकारणानि गिरामथैकत्र तु या प्रवृत्तिः । तामाहुरैकाधिकरण्यनाम्ना विपश्चितो वेदशिरःस विप्राः ॥ २१६ ॥

योजना--नानाविधकारणानि त्रादाय गिरां या तु एकत्र प्रवृत्तिः; तां वेदिशारःसु विपिश्चितः विप्राः सामानाधिकरण्यनाम्ना त्राहुः ( उपजातिच्छन्दः )।।

योजितार्थ-अनेक कारण (प्रवृत्ति-निमित्तों को ) लेकर (प्रवृत्त होनेवाले ) शब्दों की जो एक ही अर्थ में प्रवृत्ति है, उसी को वेदान्त-वेत्ता आचार्य सामानाधिकारण्य नाम दिया करते हैं।।

भावितार्थ —यहाँ सामानाधिकारण्य का लद्दाण है— 'भिन्नश्रवृत्तिनिमित्तानां पदाना-मेकत्रार्थे वृत्तिः'। पर्याय पदों की निवृत्ति के लिए 'भिन्नश्रवृत्तिनिमित्तानाम्' कहा है। अर्थात् नीलत्व और उत्पलत्वादि विभिन्न प्रवृत्ति-निमित्तक नील तथा उत्पलादि अनेक पदों की जो एक उत्पलक्षप अर्थ में वृत्ति है, उसे ही सामानाधिकरण्य कहा जाता है। ''तत्त्वमिसं' आदि वाक्यों का अखण्डार्थ-निक्ष्पण उक्त सामानाधिकारण्य पर अधिक निर्भर है, अतः वेदान्तिजनों को उसका निक्ष्पण अवश्य करना है—यह सूचित करने के लिए "वेदशिरःस्र विपश्चिताः' कहा है॥ २१६॥

गौण मुख्य सामानाधिकरण्य का क्रमशः उदाहरण देते हैं--

नीलं सुगन्धि महदुत्पलमम्बुशायीत्येवंप्रकारिमह गौणस्रुशन्ति संतः ।
सोऽयं पुमानुद्शरावगतो विवस्वान्
त्राकाशगो रविरसाविति सुख्यमाहुः ॥ २२० ॥

योजना—"नीलं सुगन्धि महदुत्पलम् अम्बुशायि"—इत्येवं प्रकारम् इह सन्तः गौणम् उशन्ति । 'सोऽयं पुमान्', 'उदशरावगतो विवस्वान् आकाशगो रविः'—इति मुख्य-माहुः ॥ ( वसन्ततिलकाच्छन्दः )॥

योजितार्थं---"नीलं सुगन्धि महदुत्पलम् अम्बुशायि" इस प्रकार के सामानाधिकरण्य

को यहाँ विद्वान् गौण मानते हैं श्रौर 'सोऽयं पुमान्' 'उदंशरावगतो विवस्वान् श्राकाशगो रविः'--इसे मुख्य ।।

भावितार्थं — 'नीलं सुगन्धि महदुत्पलम् — यहां उत्पल पद के साथ नीलादि पदों का सामानाधिकरण्य गौण माना जाता है; क्योंकि यहां वाच्यतावच्छेदक (नीलत्वादि) धर्म परस्पर भिन्न है। "सोऽयं पुमान्" — त्रादि वाक्यों में 'तत्' तथा 'इदम्' का मुख्य सामानाधिकरण्य कहा जाता है; क्योंकि यहां ऋत्यन्तैकरस पुरुषादि-स्वरूपमार्श्व में दोनों पदों का तात्पर्य होता है।। २२०।।

दोनों सामानाधिकरण्यों में एकार्थ-वृत्तित्व समान होने पर भी एक को गौण तथा दूसरे को मुख्य क्यों माना जाता है ? इस सन्देह का उत्तर देते हैं ---

एकत्र वृत्तिरिति लचगमत्र मुख्यं संसर्गवस्तुनि पुनर्न हि तद् घटेत । नानारसे हि विषये वचसां प्रवृत्ति-

नीलं सुगन्धि महदुत्पलिमत्यमीपाम् ॥ २२१ ॥

योजना—एकत्र वृत्तिरिति लच्चणम् अत्र मुख्यम् । संसर्गवस्तुनि पुनः तत् न हि घटेत; "नीलं सुगन्धि महदुत्पलम्"—इत्यमीषां वचसां हि नानारसे विषये प्रवृत्तिः ॥ ( व० छ०) ॥

योजितार्थ—"एकत्रार्थे वृत्तिः"-यह लज्ञण यहां (सोऽयं पुमान्—न्नादि वाक्यों में)
मुख्य है। संसर्गवस्तु में वह मुख्यतया नहीं घटता; क्योंकि "नीलं सुगन्धि महदुत्पलम्"—
न्नादि वाक्यस्थ पदों की (एकरस वस्तु में प्रवृत्ति नहीं होती, त्र्रापि तु) नानारस (भिन्न)

वस्तु ( अर्थात् नाना विशेषणों से युक्त सखण्डवस्तु ) में प्रवृत्ति होती है।।

भाविताथ — सामानाधिकरण्य-लच्चण-घटक 'भिन्नप्रवृत्तिनिमित्तानां पदानाम्'—यह भाग उक्त दोनों स्थलों पर समान है। किन्तु 'एकत्र वृत्तिः'—यह शेष भाग 'सोऽयम् पुमान्'—न्नादि श्रखण्डैकरस वस्तु-परक पदों में ही मुख्यरूप से घटता है; क्योंकि एक रस वस्तु में ही दोनों पदों की वृत्ति। होती है। किन्तु 'नीलं सुगन्धि महदुत्पलम्'—यहां पर किसी शब्द की गुण में श्रौर किसी की गुणी में वृत्ति है; एक ही वस्तु में नहीं। गुण श्रौर गुणी का कथित्रात् श्रभेद मान कर ही उन्नार से 'एकत्र वृत्तिः'—यह भाग घटाया जाता है।। २२१।।

'एकत्र वृत्ति' का व्यावर्त्य वैयधिकरण्य दिखाते हैं-नानाविधेर्बहुभिरेव निमित्तभेदैः

> भिन्नेषु वस्तुषु गिरामथ या प्रवृत्तिः। सर्वत्र वैयधिकरण्यमिति प्रसिद्धा

> > सा शब्दवृत्तिकुशलव्यवहारभूमौ ॥ २२२ ॥

योजना—त्रथ नानाविधैः बहुभिरेव निमित्तभेदैः भिन्नेषु वस्तुषु या गिरां प्रवृत्तिः, सा शब्दवृत्तिकुशलव्यवहारभूमौ सर्वत्र वैयधिकरण्यमिति प्रसिद्धा ॥ (व० छ० )॥

योजितार्थ--विविध त्र्यनेक निमित्तों को लेकर विभिन्न पदार्थों में जो पदों की वृत्ति है, वह शब्द-वृत्ति के पण्डितगण की व्यवहार-भूमि में सर्वत्र वैयधिकरण्य नाम से प्रसिद्ध है।।

भावितार्थ--'भिन्न प्रवृत्तिःनिमित्तक पदों की भिन्न-भिन्न अर्थों में वृत्ति' का नाम वैयधिकरण्य है। इस लच्च की सामानाधिकरण्य में अतिव्याप्ति हटाने के लिए भिन्न-भिन्न अर्थों में वृत्ति कही। एकार्थ में वृत्ति को सामानाधिकरण्य कहा जा चुका है। नाना व्यक्ति-निष्ठ अनेक पर्याय पदों की वृत्ति में अतिव्याप्ति न हो, इस लिए भिन्न प्रवृत्ति निमित्तक पदों की वृत्ति कही है ॥ २२२ ॥

गत (२१६ वें ) पद्य में प्रोक्त "नानाविधकारणानि" पद का व्यावत्ये पर्याय-

स्वरूप कहते हैं-

अभिन्नहेतुर्विषये समाने विभिन्नवाचामथ या प्रवृत्तिः। पर्यायनाय्नाऽभिवदन्ति धीराः प्रवृत्तिमेनां वचसां वहूनाम् ॥ २२३ ॥

बोजना — अथ विभिन्नवाचां समाने विषये या अभिन्नहेतुः प्रवृत्तिः, एतां बहूनां

वचसां प्रवृत्ति पर्यायनामा धीराः अभिवदन्ति ॥ ( उपेन्द्रवज्राच्छन्दः ) ॥

योजितार्थ - विभिन्न पदों की एक ही अर्थ में जो एक प्रवृत्ति निमित्तक वृत्ति है, इस बहुत पदों की प्रवृत्ति को पर्याय नाम से विद्वान् पुकारा करते हैं ॥ २२३ ॥

व्यधिकरण तथा पर्याय के क्रमशः उदाहरण दिखाते हैं--

कुड्यं गृहस्य सरसोऽम्बुजमस्य वह्न-मित्यत्र वैयधिकरएयमिति प्रसिद्धम् । एवं मुखं वदनमाननिमत्यमीषां पर्यायताऽपि विदितैव पुरोक्तहेतोः ॥ २२४ ॥

योजना—'गृहस्य कुड्यम्', 'सरसोऽम्बुजम्', 'अस्य वस्त्रम्',-इत्यत्र वैयधिकरण्य-मिति प्रसिद्धम् । एवं 'मुखं वदनम् आननम्' इत्यमीषां पूर्वोक्तहेतोः पर्यायताऽपि

विदितेव ॥ ( वसन्ततिलकाच्छन्दः )॥

योजिताथ - 'गृहस्य कुड्यम्' (घर की दीवार), 'सरसोऽम्बुजम्' (तालाव का कमल ), 'श्रस्य वस्त्रम्' (इसका वस्त्र) श्रादि स्थलों पर (गृह, कुड्यादि पदों का ) वैयधिकरण्य अन्वय प्रसिद्ध है। एवं "मुखं वदनम् आननम्" (मुख, वदन, आनन) आदि पदों में पूर्वोक्त हेत् ( अभिन्न हेत् ) से पर्यायता भी विदित ही है ॥ २२४ ॥

"तत्वमसि" त्रादि वाक्यों में अन्वयान्तर सम्भव नहीं; अतः मुख्य सामानाधि-

करण्य ही मानना होगा -

पर्यायता न खलु तत्त्वमसीति वाक्ये नापीह संभवति भेदकभेद्यभावः। तत्त्वम्पदार्थगतमेकरसैकमागं तत्त्वम्पदे समुपलचयतो विरोधात् ॥ २२५ ॥ योजना—तत्त्वमसीति वाक्ये न खतु पर्यायता सम्भवति, नापि इह भेदभेद्यभावः; तत्वम्पदे तत्वम्पदार्थगतम् एकरसम् उपलच्चयतो विरोधात् ॥ (वसन्ततिलकाच्छन्दः) ॥

योजितार्थ — 'तत्वमिस'-इस वाक्य में न तो पर्यायता सम्भव है और न वहाँ विशेष्य-विशेषणभाव (वैयधिकरण्य) ही; क्योंकि तत् और त्वम् इन पदों की अखण्डार्थ-कत्व में लच्चणा मानने वाले की दृष्टि से विशेष होता है।।

भावितार्थं—'तत्वमसिं'—यहाँ प्रवृत्ति-निमित्त का भेद होने से पर्यायतां सम्भव नहीं; पर्यायता मानने पर सहप्रयोग सम्भव न होता। 'गृहस्य कुट्यम्' के समान वैयधि-करण्य अन्वय भी वहाँ वाधित है। अर्थात् तत्-त्वम् के वाच्यार्थ विरुद्ध हैं और विरुद्ध पदार्थों का विशेष्य-विशेषणभाव वाधित है। अतः परिशेषतः मुख्य सामानाधिकरण्य अन्वय ही यहाँ मानना होगा।। २२५।।

'सोऽयं देवदत्तः'—इस लौकिक वाक्य के दृष्टान्त से 'तत्त्वमसि' आदि महावाक्यों में अखण्डार्थता का उपपादन किया गया। छव 'सत्यं ज्ञानम' – आदि अवान्तर वाक्यों में अखण्डार्थतासिद्धि के अनुगुण दृष्टान्त प्रस्तुत करते हैं –

> प्रकृष्टप्रकाशध्वनी व्यक्तिमेकाम् यथा लक्षणावर्त्मनोपिक्षपेताम् । शशाङ्कादिशब्दार्थसंकीर्तने सत्-चिदानन्दशब्दाः परं ब्रह्म तद्वत् ॥ २२६॥

योजना — यथा शशाङ्कादिशव्दार्थसंकीतेने प्रकृष्टप्रकाशध्वनी लच्चणावत्मेना एकां व्यक्तिम् उपित्ताम् ; तद्वन् सिचदानन्दशब्दाः परब्रह्म ।। ( भूजङ्गप्रयातम् ) ।।

योजितार्थ — जैसे शशाङ्करूप अर्थ के प्रतिपादनमें 'प्रकृष्ट और प्रकाश' दोनों शब्द लच्चणा के द्वारा एक (चन्द्र) व्यक्ति का प्रतिपादन करते हैं; वैसे ही सत् चित् आनन्द आदि शब्द भी एक परब्रह्म के बोधक होते हैं।।

भावितार्थ—जैसे 'इह ज्योतिश्चक्र कश्चन्द्रः ?'—इस प्रश्न के उत्तर में कोई कहता है—'प्रकृष्टप्रकाशश्चन्द्रः' प्रश्नकर्ता को केवल चन्द्र के स्वरूप की ही जिज्ञासा है, तद्गत प्रकृष्ट्रव छौर प्रकाशत्व की नहीं, ख्रतः उत्तर वाक्य के सभी पदों से चन्द्र-स्वरूपमात्र का प्रतिपादन करना होगा। इसलिए 'प्रकृष्ट्र' छौर 'प्रकाश'—ये दोनों शब्द अपने (प्रकृष्ट्रव एवं प्रकाशत्व रूप) अर्थ को छोड़ कर अप्रकृष्टाप्रकाश-व्यावृत्त चन्द्रप्रातिपादि-कार्थमात्र का लच्चणा-द्वारा प्रतिपादन करते हैं, वैसे ही 'सत्यं ज्ञानमनन्तम्' आदि वाक्यों के सत्यादि पद भी भाग-त्याग लच्चणा से ब्रह्म-स्वरूपमात्र का समर्पण करते हैं।। २२६।।

प्रकृष्ट प्रकाशादि वाक्यों से नीलमुत्पलम्-त्रादि वाक्यों की विशेषता दिखाते हैं-

न नीलोत्पलाद्या गिरो व्यक्तिनिष्ठाः स्ववाच्यार्थसंसर्गमात्राभिधानात्। विरोधे हि वाच्यच्युतिर्नाविरोधे गिरां लच्चणाऽत्रापि चेदस्तु साम्यम्॥ २२७॥

योजना—नीलोत्पलाद्याः गिरः व्यक्तिनिष्ठाः नः स्ववाच्यार्थ-संसर्गमात्राभिधानात गिरां विरोधे हि वाच्यच्युतिः; नाविरोधे । चेत् अत्रापि लक्तणाः, साम्यम् अस्तु ।। (भ्०ळ०)

योजिताय — 'नीलमुत्पलम्' — त्रादि (वाक्यस्थ नीलादि) पद किसी एक व्यक्ति का वोध कराने में प्रवृत्त नहीं; क्योंकि अपने वाच्य अर्थों के संसर्ग मात्र का अभिधान करते हैं। पदों (के वाच्यार्थों ) में विरोध होने पर ही उनके वाच्यार्थ का परित्याग होता है; अविरोध अवस्था में नहीं। यदि यहां भी लक्त्णा अभीष्ट है; तब तो प्रकृष्ट प्रकाशादि वाक्यों का साम्य ही यहां माना जा सकता है।।

भावितार्थ -- 'नीलमुत्पलम्'-त्रादि संसर्गार्थक वाक्योंमें लच्चणा नहीं मानी जासकती: क्योंकि वाच्यार्थों का संसर्ग वाधित नहीं। यदि यहां भी लच्चणा ही अभीष्ट है, तब प्रकृष्ट प्रकाशादि वाक्यों के समान यहां भी अखण्डार्थत्व ही माना जा सकता है।। २२७।।

'नीलमुत्पलम' में ऋखण्डार्थत्व का प्रकार दिखाते हैं-

न नीलत्वजात्याश्रयव्यक्तितः स्याद्

#### विभिन्नोत्पलत्वाश्रयव्यक्तिरेषा । तथैवोत्पलत्वाश्रयव्यक्तितः स्यात्

#### न नीलत्वजात्याश्रयव्यक्तिरन्या ॥ २२८ ॥

योजना--नीलत्वजात्याश्रयव्यक्तितः एषा उत्पलत्वाश्रयव्यक्तिः विभिन्ना नः तथैव उत्पत्तत्वाश्रयव्यक्तितः नीलत्वजात्याश्रयव्यक्तिः श्रन्या न ॥ ( भुजङ्गप्रयातच्छन्दः ) ॥

योजितार्थ-नीलत्व जाति की आश्रयभूत व्यक्ति से यह उत्पल्तव जाति की आश्रय व्यक्ति भिन्न नहीं; वैसे ही उत्पलत्वजाति-श्राश्रय व्यक्ति से नीलत्वाश्रय व्यक्तिभी श्रन्य नहीं।।

भावितार्थ-'नील' पद का वाच्यार्थ मीमांसक मत में 'नीलत्व' जाति है श्रीर नैया-यिक मतमें नीलत्व-विशिष्ट व्यक्ति । इसीप्रकार 'उत्पल' पद भी 'उत्पलत्व' जाति या उत्पलत्व-विशिष्ट व्यक्तिका वाचक हैं। मीमांसक भतसे जाति या जहल्लच्या द्वारा एवं न्याय-मतसे जह-इज्णाके द्वारा नील और उत्पल-दोनों पद नीलत्वादि जातिकी आश्रयीभूत व्यक्ति के लच्क होते हैं। वह लिचत व्यक्ति एक हैं, अखण्ड है। इस प्रकार यह वाक्य भी अखण्डार्थक सिद्ध होता है ॥ २२८॥

वस्तुतः उक्त वाक्य में न तो लच्चणा ही मानी जाती है, श्रौर न अखण्डार्थता-

न नीलोत्पलादिप्रदेशेषु किञ्चिद्

गिरां लच्चणाकारमां तेन तत्र।

न नीलोत्पलत्वादिकव्यक्तिनिष्टा

गिरस्ता भवेयुः प्रमाणाद्दते नः ॥ २२६ ॥

योजना—नीलोत्पलादिप्रदेशेषु गिरां लच्चणाकारणं किञ्चित् न, तेन प्रमाणात् ऋते

गिरः नीलोत्पलत्वादिकव्यक्तिनिष्ठाः नः न भवेयुः॥ ( भुजङ्गप्रयातम् )॥

योजिताय --नीलोत्पलादि वाक्य के नीलादि पदों में लक्त्या का कोई निमित्त नहीं, विना किसी प्रमाण (निमित्त ) के नीलादि पद नीलत्वादि जाति की आश्रयीभूत व्यक्ति के बोधक नहीं हो सकते॥

भावितार्थ—नीलोत्पलादि स्थल पर मुख्यार्थों के अन्वय में भी कोई वाधक (अनुपपत्ति) नहीं, अतः वहां लच्चणा की प्रवृत्ति ही नहीं होती। विना निमित्त<sup>9</sup> के लच्चणा का आश्रयण उचित नहीं होता; अतः उक्त वाक्य संसर्ग-वोधक ही माना जाता है ॥ २२६॥

लच्चणा करने पर भी उक्त वाक्य में श्रखण्डार्थता नहीं वन सकती-

#### इदम्रुपेत्य किमप्युदितं मया न तु तयोरिभदा परमार्थतः। गुणगुणित्वकृतोऽतिशयस्तयोः

भवति लच्चरायाऽपि गृहीतयोः ॥ २३० ॥

योजना—इद्मुपेत्य किमपि मया उदितम् , परमार्थतः तु तयोः अभिदा न, लच्चण्या गृहीतयोः तयोः अपि गुण्गुणित्वकृतः अतिशयः भवति ॥ (द्रतिबच्चिन्बतम् )॥

योजिताथ — (थोड़ी देर के लिए) मानकर यह कुछ (अनिममत भी) मैने कह दिया है। वस्तुतः उन दोनों नील और उत्पल व्यक्तियों का अभेद नहीं; क्योंकि लक्त्णा के द्वारा प्राप्त उन (नील और उत्पल व्यक्तियों) का गुण-गुणित्व-प्रयुक्त कुछ भेद होता ही है।।

भावितार्थ — नील तथा उत्पल में गुण गुणिभाव का व्यवहार सिद्ध करने के लिये दोनों का कुछ भेद भी मानना होगा, क्योंकि अत्यन्त अभिन्न पदार्थों में गुण गुणिभाव नहीं वन सकता। अतः लहाणा वृत्ति से भी प्राप्त व्यक्तियों का अत्यन्त अभेद नहीं कह सकते। गुण गुणिपदार्थों में तादात्म्य सम्बन्ध अवश्य होता है, किन्तु वह भेद-सहिष्णु तादात्म्य होता है। अतः उक्त दोनों पदों की लह्यभूत व्यक्तियों का भी अत्यन्त अभेद न होने से अखण्डार्थता वस्तु दृष्टि से सम्भव नहीं।। २३०।।

इस प्रकार तो 'प्रकृष्टप्रकाशश्चन्द्रः'--इस वाक्य में भी श्रखण्डार्थता सिद्ध न होगी-ऐसी श्राशङ्का होने पर कहते हैं--

## प्रकृष्टप्रकाशत्वजाती हि लोके प्रकृष्टप्रकाशामिधानाभिधेये। तयोरन्वये कीर्त्यमाने तु ताभ्यां

शशाङ्कामिधानामिधेयं न लभ्यम् ॥ २३१ ॥

योजना—लोके हि प्रकृष्टप्रकाशत्वजाती प्रकृष्टप्रकाशाभिधानाभिधेये। तयोरन्वये कीर्त्य-माने तु ताभ्यां शशाङ्काभिधानाभिधयं न लभ्यम्।। ( भुजङ्गप्रयातम् )।।

योजितार्थ — लोक में प्रकृष्टत्व और प्रकाशत्व जातियां ही प्रकृष्ट और प्रकाश पदों की वाच्य हैं। उनका अन्वय करने पर प्रकृष्ट और प्रकाश पदों के द्वारा शाशङ्का पद-वाच्य (व्यक्ति) का लाभ न हो सकेगा।। २३१।।

प्रकृष्ट और प्रकाश पदों से शाशङ्क पद-वाच्य का लाभ न होने से चिति दिखाते हैं-

१. लज्ञ्णा के दो ही निमित्त प्रसिद्ध हैं--(१) अन्वयानुपपत्ति और (२) तात्पर्यानुपपत्ति । यहाँ दोनों सम्भावित नहीं; क्योंकि 'नील' और 'उत्पल' पदार्थों का न तो अन्वय ही अनुपपन्न है और किसी प्रकार की तात्पर्यानुपपत्ति ही है। गुण्-गुण्मिव संसर्ग ही अभिप्रेत है; वह बन ही जाता है।

#### शशाङ्काभिधानाभिधेये हि एष्टे तदेवोत्तरेगापि निर्धोयमत्र । प्रकृष्टप्रकाशत्वजात्यन्वयोऽयं तदाचिप्ततद्व्यञ्जकव्यक्तिनिष्ठः ॥ २३२ ॥

योजना-शाशङ्काभिधानाभिधेये पृष्टे हि उत्तरेणादि तदेव अत्र निर्णेयम्। अयं

प्रकृष्टप्रकाशत्वजात्यन्वयः तदाचिप्रतदृश्ञुक्रव्यक्तिनिष्ठः ॥ ( सुजङ्गप्रयातम् ) ॥

योजिताथ —शाशङ्क पद वाच्य के पूछे जाने पर उत्तर वाक्यसे भी उसी का निर्ण्य करना होगा। यह प्रकृष्टत्व ख्रौर प्रकाशत्व जातियों का अन्वय उक्त दोनों पदों से आचिप्त

( जातियों की ) व्यञ्जक व्यक्तियों में पर्यवसित होता है।।

भावितार्थ — केवल चन्द्र प्रातिप्रदिकार्थ मात्र की जिज्ञासा होने पर उत्तर दिया गया है — "प्रकृष्टप्रकाशः चन्द्रः"। इस उत्तर वाक्य से चन्द्रप्रातिपदिकार्थ का ही लाभ करना होगा। किन्तु प्रकृष्ट पद-वाच्य प्रकृष्टत्व जाति तथा प्रकाश पद-वाच्य प्रकाशत्व जातियों का अन्वय अनुपपन्न होने पर उक्त पदों के द्वारा आचिप्त उक्त जातियों के आअयीभूत उन व्यक्तियों का ही अन्वय करना होगा, केवल चन्द्रव्यक्ति का लाभ नहीं हो सकता।। ३३२।।

प्रकृष्ट प्रकाश पदों से आद्यित प्रकृष्ट प्रकाश व्यक्तियों के अन्वय को चन्द्र प्राति-पादिकार्थ नहीं कह सकते—

## शशाङ्काभिधानानाभिधेयो न चेष्टाः शशाङ्कस्य तेजोविशेषत्वहेतोः । ततश्रोपपन्ना जहस्रचणातः पुरोक्ता पदाभ्यामखण्डार्थसिद्धिः ॥ २३३ ॥

योजना—( त्रायम् ) शशाङ्काभिधानाभिधेयः न चेष्टाः, शशाङ्कस्य तेजोविशेषत्वहेतोः । ततश्च जहञ्जन्मा उपपन्ना । त्रातः पदाभ्यां पुरोक्ता त्राखण्डार्थसिद्धिः ॥ ( भुजङ्गप्रयातम् ) ॥

योजितार्थं — ( उक्त व्यक्तियों का अन्वय ) शशाङ्क पद-वाच्य नहीं हो सकता, क्योंकि शशाङ्क तेजोविशेषस्वरूप होता है, अन्वयस्वरूप नहीं। अतः जहस्र स्था माननी

होगी। इसलिए उक्त पदों के द्वारा पूर्वोक्त अखण्डार्थ-सिद्धि हो जाती है।।

भावितार्थ—प्रकृष्ट और प्रकाश—इन दोनों पदों के द्वारा आचिप्त जातिद्वय-शिष्ट व्यक्तियों के या उनके अन्वय को चन्द्रप्रातिपदिकार्थ नहीं मान सकते, क्योंकि चन्द्रप्राति-पदिकार्थ एक तेजोविशेष ही होता है। अतः जिज्ञासितार्थ का लाभ करने के लिए यहां जहस्रचणा माननी होगी। दोनों पद अपने-अपने वाच्यार्थ का परित्याग कर के केवल चन्द्र-व्यक्ति का वोध कराते हैं। इस प्रकार उक्त स्थल पर पूर्वोक्त अखण्डार्थत्व की सिद्धि हो जाती है। २३३॥

फिर भी अखण्डार्थत्व की सिद्धि नहीं हो सकती; क्योंकि प्रकर्ष और प्रकाश रूप धर्मों का परस्पर तथा चन्द्रव्यक्ति से भेद है। इस सन्देह को दूर करते हैं—

#### प्रकर्षः प्रकाशातिरिक्तो न चात्र प्रकाशः प्रकर्षातिरिक्तो न चात्र । बहिश्रन्द्रमस्ति स्वरूपातिरेकः तयोश्रन्द्रमस्येकतैवातिमात्रम् ॥ २३४ ॥

योजना--न च अत्र प्रकर्षः प्रकाशातिरक्तः। न च अत्र प्रकाशः प्रकर्षातिरक्तः, तयोः बहिरचन्द्रं स्वरूपातिरेकोऽस्ति, चन्द्रमसि अतिमात्रम् एकतैव ॥ ( भुजङ्गप्रयातम् )॥

योजितार्थ —न तो यहां प्रकर्ष, प्रकाश से अतिरिक्त है और न यहां प्रकाश, प्रकर्ष से अतिरिक्त, उन (प्रकर्ष और प्रकाश) दोनों का चन्द्रमा से बाहर (अन्धकार तथा खद्योतादि में ) भेद होने पर भी चन्द्र व्यक्ति में अत्यन्त अभेद है।

भावितार्थ — चन्द्रमा के बाहर अन्धकरादिगत प्रकर्ष तथा खद्योतादिगत प्रकाश व्यक्तियों का परस्पर एवं चन्द्रव्यक्ति से भेद होने पर भी चन्द्रगत प्रकर्ष और प्रकाश का न तो परस्पर ही कोई भेद होता है और न चन्द्र व्यक्ति से ही। अतः तीनों के एक अखण्ड- रूप होने से अखण्डार्थत्व सिद्ध हो जाता है।। ३३४।।

उक्तार्थ में अनुभव प्रमाण दिखाते हैं—

#### न चन्द्रप्रकाशप्रकर्षं प्रकाशात् तदीयात् पृथकश्चिदुत्पश्यतीह । तथाऽस्य प्रकर्षप्रकाशं प्रकर्षात् ततो नानयोरस्ति भेदे प्रमाणम् ॥ २३५ ॥

थोजना—कश्चित् इह चन्द्रप्रकाशप्रकर्षं तदीयात् प्रकाशान् तथा प्रकर्षप्रकाशं प्रक-र्षात् पृथक् नोत्पश्यति । ततोऽनयोः भेदे प्रमाणं नास्ति ॥ ( भुजङ्गप्रयातच्छन्दः )॥

योजितार्थ — कोई भी व्यक्ति यहां चन्द्रगत प्रकाश के प्रकर्ष को चन्द्र के प्रकाश से तथा प्रकर्ष-प्रकाश को प्रकर्ष से प्रथक नहीं देखता; अतः इन (प्रकर्ष और प्रकाश) दोनों के भेद में कोई प्रमाण नहीं।

भावितार्थ — चन्द्र का प्रकर्ष प्रकाश से भिन्न एवं प्रकाश प्रकृष से भिन्न नहीं प्रतीत होता है। अतः उन दोनोंको एक रूप ही मानना होगा। वे दोनों चन्द्र से भिन्न नहीं प्रतीत होते, इसलिए तीनों नितान्त अभिन्न हैं॥ २३५॥

श्रवान्तरवाक्यों में श्रखण्डार्थत्व की सिद्धि की गई। श्रब श्रवान्तरवाक्य को दृष्टान्त वनाकर महावाक्य में श्रखण्डार्थत्व-साधन करते हैं—

यथा सचिदानन्दशब्दास्तदर्थम् तथा तत्त्वमावात्मनो ब्रह्मभावम् । विरोधान्मिथो लच्चणावत्मनेमौ

किमर्थं न संभूय वक्तुं समर्थौ ॥ २३६ ॥

योजना—यथा सिचदानन्दशब्दाः तद्र्थं (लच्चण्या बोधयन्ति); तथा इसौ तत्त्वसौ १६ सं० शा०

मिथो विरोधात् लच्चणावर्त्मना संभूय आत्मनः ब्रह्मभावम् वक्तुं किमर्थं न समयौं ? (भुजङ्गप्रयातच्छन्दः)॥

योजितार्थ — जैसे सत्, चिद्, आनन्दादि शब्द तत्पद-लच्य का (लच्चणाद्वारा बोध कराते हैं); वैसे ही ये 'तत् त्वम्' पद (वाच्यार्थों में) परस्पर विरोध होने के कारण लच्चणा-मार्ग के द्वारा मिल कर आत्मा को ब्रह्मरूप कहने में समर्थ क्यों न होंगे ?

भावितार्थ--'तत्त्वमस्यादिवाक्यं विशिष्टार्थं वाक्यत्वात्, ज्योतिष्टोमादि वाक्यवत्'-इस अनुमान का प्रकृष्ट प्रकाशादि लौकिक तथा सिचदादि वैदिक वाक्यों में व्यभिचार दिखाकर 'तत्त्वमस्यादिवाक्यम् अखण्डार्थम्, ब्रह्मपरवाक्यत्वात्, सिचदानन्द्वाक्यवत्'— यह निर्दुष्ट अनुमान यहां दिखाया गया। 'मिथो विरोधात्'— इस पद से लच्चणा का निमित्त दिखाया गया है।।

उत्तर के कथन से भ्रम हो सकता है कि तत्त्वम्पद लच्चक हैं। किन्तु पहले (गत १४० वें पद्य में) पदार्थ को लच्चक कह आये हैं, उससे इस कथन का विरोध होता है। अतः इस भ्रम को दूर कर करते हैं—

> प्रत्यक्तत्त्वं लच्चयेत्त्वम्पदार्थः तच्छ्वव्दार्थो लच्चयेदद्वितीयम् । एवं पूर्णं प्रत्यगात्मानमेतौ शब्दौ ब्रूतो लच्चणावर्त्मनैव ॥ २३७ ॥

योजना—त्वम्पदार्थः प्रत्यक्तत्त्वं लच्चयेत्, तच्छ्रब्दार्थः श्रद्धितीयं लच्चयेत्। एवम् एतौ शब्दौ लच्चणावर्त्मना एव पूर्णं प्रत्यगात्मानं ब्रतः ॥ (शालिनीच्छ्रन्दः )॥

योजितार्थ—त्वम्पदार्थ की प्रत्यगात्मा (जीव-साची) में लच्चणा तथा तत्पदार्थ की श्राद्धितीय (ईश्वर-साची) में लच्चणा होती है। इस प्रकार ये दोनों शब्द लच्चणा द्वारा ही पूर्ण प्रत्यगात्मा को कहते हैं।।

भावितार्थं — त्वम्पद्-वाच्य ( अपरोच्चत्वादि-विशिष्ट चैतन्य ) अपने विशेष्य भाग शुद्ध चैतन्य का लच्चक एवं तत्पद्-वाच्य ( परोच्चत्वादि विशिष्ट चैतन्य ) अपने विशेष्य भाग शुद्ध चैतन्य का लच्चक होता है। दोनों लच्चार्थों में किसी प्रकार का अन्तर नहीं, अतः दोनों पदों के द्वारा अद्वय ब्रह्म का लाभ हो जाता है।। २३७।।

जैसे 'सोऽयं देवद्ताः' में लद्यभूत देवद्त्त-स्वरूप का ज्ञान होने पर भी तत्त-द्देशकालादि-वैशिष्ट्य की निवृत्ति नहीं होती; वैसे "तत्त्वमिस" में लद्यभूत ब्रह्म का ज्ञान हो जाने पर भी परोत्तत्व दुःखित्वादि की निवृत्ति नहीं होती। फिर ऐसे ब्रह्मज्ञान से लाभ क्या ? इस शङ्का का समाधान है—

> पारोच्यं च ब्रह्माणि प्रत्यगर्थे दुःखित्वं च ध्वान्तसंभूतमाहुः । सम्यग्ज्ञानध्वस्तमोहस्य पुंसः प्रध्वंसेते हेत्वभावेऽफलत्वात् ॥ २३८ ॥

योजना — ब्रह्मिण च पारोद्तथम् प्रत्यगर्थे च दुःखित्वं ध्वान्तसम्भूतम् श्राहुः । सम्य-ग्ज्ञानध्वस्तमोहस्य पुंसः (ते) प्रध्वंसेते; हेत्वभावे श्रफलत्वात् ॥ (शालिनीच्छन्दः)॥

योजितार्थ — ब्रह्म में परोच्चत्व और प्रत्यगात्मा में दुःखित्व को श्रज्ञानजन्य कहते हैं। सम्यक् ज्ञान के द्वारा जिस पुरुष का श्रज्ञान नष्ट हो गया है, उस के (परोच्चत्व श्रीर दुःखित्व) दोनों नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि कारण के न रहने पर कार्य नहीं रहा करता।।

भावितार्थ — 'सोऽयं देवदत्तः'—यहाँ पर देवदत्त के स्वरूप का ज्ञान हो जाने पर भी उसके देशकालादि-वैशिष्टय की निवृत्ति नहीं होती, इसका कारण यह है कि वह अज्ञान से किल्पत नहीं। किन्तु ब्रह्म में परोक्तवादि ध्वान्त-सम्भूत माने जाते हैं, अतः तत्त्वज्ञान के उदय हो जाने पर उनका टिक सकना सम्भव नहीं। इसलिए तत्त्वज्ञान से दुःखित्वादि बन्धन-समृह की निवृत्ति हो जाती है। इससे बढ़कर और लाभ क्या होगा १।। २३८।।

यदि वेदान्त-वाक्य ऋदितीय ब्रह्म का बोधमात्र कराने के लिए प्रवृत्त हुए हैं, तब तो शक्ति वृत्ति से उसे क्यों नहीं कहा जाता ? इस सन्देह की निवृत्त करते हैं—

## पष्ठीजातिगुणिक्रियादिरिहते सर्वस्य विज्ञातिर प्रत्यत्ते परिवर्जिताखिलजगद्द्वैतप्रपञ्चे दृशौ । संत्यक्तव्यवधानके परमके विष्णोः पदे शास्वते

त्वय्यज्ञानविनिर्मिता न हि गिरो मुख्यप्रवृत्तिच्नमाः ॥२३६॥

योजना—षष्ठीजातिगुणिक्रयादिरहिते, सर्वस्य विज्ञातिर, प्रत्यन्ते, परिवर्जिताखिल-जगद्दैतप्रपञ्चे, दृशौ, संत्यक्तव्यवधानके, विष्णोः परमके पदे, शाश्वते त्विय अज्ञानविनि-र्मिताः गिरः मुख्यप्रवृत्तिन्तमाः न हि ॥ (शादृ लविक्रीडितच्छन्दः )॥

योजिताथ — (हे शिष्य!) सम्बन्ध, जाति, गुण और क्रियादि से रहित, सर्व-साज्ञी अपरोज्ञ, निखिल हैत प्रपञ्च-श्रून्य, चैतन्यस्वरूप, व्यवधान-रहित, विष्णु के परम पद,

नित्यस्वरूप तुत्त में अज्ञान-निर्मित ये शब्द प्रवृत्तित्तम नहीं हैं॥

भावितार्थ —हे शिष्य ! अज्ञान-विनिर्मित ये समस्त शब्द हैं। तेरे निर्विशेष स्वरूप को मुख्यरूप से कहने में कथमिप समर्थ नहीं, अतः लदाणा वृत्ति से ही शुद्ध स्वरूप का बोध करा सकते हैं। शुद्ध ब्रह्म में मुख्य वृत्ति से शब्दों की प्रवृत्ति क्यों नहीं ? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए ही ब्रह्म का विशेषण देते हैं—षष्ठीजातिगुणकियादिरहिते। 'षष्ठी' पद से यहां 'सम्बन्ध' अर्थ विवित्तित है। कोई भी शब्द सम्बन्ध, जाति, गुण और कियादि को निमित्त मान कर ही कहीं मुख्य वृत्ति से प्रवृत्त होता है। जैसे समस्त तिद्धतान्तादि शब्द सम्बन्धाधीन, गवादि शब्द गोत्वादि जाति के निमित्त से, शुक्लादि शब्द गुण के निमित्त से, पाचकादि शब्द क्रिया के निमित्त से, हित्थादि शब्द मूर्त स्वरूप के निमित्त से प्रवृत्त होते हैं। अर्थात् सम्बन्ध, जाति आदि के योग से ही मुख्य वृत्ति के द्वारा शब्द से प्रवृत्त होते हैं। अर्थात् सम्बन्ध, जाति आदि के योग से ही मुख्य वृत्ति के द्वारा शब्द

१ स्त्राशय यह है कि जैसे ब्रह्मगत परोच्चत्वादि ब्रह्म के स्त्रज्ञान से कल्पित हैं; वैसे देवदत्त-गत तद्देशादि-वैशिष्टय देवदत्त के स्त्रज्ञान से कल्पित नहीं। इसीलिए ब्रह्मज्ञान से परोच्चत्वादि की निवृत्ति हो जाती है; किन्तु देवदत्त के स्वरूप-ज्ञान से देशादि-वैशिष्टय की निवृत्ति नहीं होती।

२ 'विज्मिताः' इति पाठान्तरम् ।

किसी अर्थ को कह सकते हैं। किन्तु शुद्ध ब्रह्म में इन सभी निमित्तों का अभाव है, अतः कोई शब्द मुख्य गृत्ति से उसे कैसे कह सकेगा? सम्बन्धादि की शून्यता में हेतु है—सर्वस्य-विज्ञाति। वह अशेष वस्तु का अधिष्ठान होकर भासक है। उससे भिन्न कुछ है ही नहीं, फिर सम्बन्धादि कैसे वनेंगे? यदि उसे किसी शब्द से नहीं कहा जा सकता, तब उसका अभाव क्यों न मान लिया जाय? इस आलेप का उत्तर है—प्रत्ये । वह सर्व-प्रत्ये है, उसका अपलाप कैसे हो सकेगा? प्रत्ये ता में हेतु है—हशी। चित्स्वरूप आत्मा का भान न होने पर जगत् का भान ही कैसे होगा? परोच्च भान का निराकरण करने के लिये कहा—संत्यक्तव्यवधानके। व्यवधान न होने से वह परोच्च क्यों होगा? अहङ्कारादि रूपता की व्यागृत्ति के लिए कहा—विद्योः परमके पदे। विद्यु पद से वैद्युण्ठलोक की आन्ति न हो, इसलिए कहा—शक्तते। शाश्वत का अर्थ है—सदैकरूप। वैद्युण्ठलोक की आन्ति न हो, इसलिए कहा—शक्तते। शाश्वत का अर्थ है—सदैकरूप। वैद्युण्ठलोक की अन्ति न हो, इसलिए कहा—शक्तते। शाश्वत का अर्थ है—सदैकरूप। वैद्युण्ठलोक की स्वान्ति न हो, इसलिए कहा—कार्ये के लिये कहा—व्विथ । शब्द का विशेषण अञ्चानिविनिर्मता देकर सूचित किया कि मायामय शब्दों का कभी भी मायातीत ब्रह्म में सीधा सम्बन्ध नहीं वन सकता।। २३६।।

गुद्ध ब्रह्म केवल शब्द का ही अविषय नहीं; अपि तु किसी भी प्रमाण का वह विषय नहीं; क्योंकि जो मन का भी विषय नहीं, वह किसी बाह्य प्रमाण का विषय कैसे होगा? फिर उसमें किसी शब्द का शक्ति-प्रह हो ही नहीं सकता—

> त्रास्तामत्र वचः प्रवृत्तिविरहः प्रत्यक्त्वहेतोर्दशि व्यापाराय मनोऽपि न प्रभवति आम्यत्पराग्भूमिषु । एवं चेदित्वलप्रमाणपदवीः पोढा विभिन्ना भवान् उल्लङ्घ्य व्यतिष्ठते त्विय गिरः स्यान्सुख्यवृत्तिः कथम् ॥२४०॥

योजना—श्रत्र वचःप्रवृत्तिविरहः श्रास्ताम् ! पराग्भूमिषु भ्राम्यत् मनोऽपि दृशि व्यापा-राय न प्रभवतिः प्रत्यक्त्वहेतोः । एवं चेत् , षोढ़ा विभिन्ना श्रखिलप्रमाणपद्वीः उङ्ख्रुश्च भवान् व्यवतिष्ठते । त्विय गिरः मुख्यवृत्तिः कथम् ? (शा० छ०) ॥

योजितार्थ --इस ( शुद्ध ब्रह्म ) में शब्द-प्रवृत्ति तो दूर रही, वाह्य जगत् में घूमनेवाला मन भी हगात्मा में प्रवेश नहीं पा सकता; क्योंकि वह प्रत्यगात्मा है। ऐसी परिस्थिति में छह भेदों में विभक्त प्रमाणों की कच्चाको पार कर आप विराजमान हैं। तुम्हारे स्वरूप में

शब्दों की मुख्य ( अभिधा ) वृत्ति हो ही कैसे सकती है ?

भावितार्थ—मन भी जिस ज्ञाता की सहायता से बाह्य जगत् का ज्ञान कराता है, उस ज्ञाता का ज्ञान कैसे करा सकता है ? श्रुति स्पष्ट कहती है—'विज्ञातारमरे केन विजानीयात' (बृह० २।४।१४)। शब्द और मन की भी पहुंच से जो बहुत दूर है, उस पर शब्दातिरिक्त शेष प्रत्यच्च, श्रजुमान, उपमान, त्रश्रांपित्ति श्रीर श्रजुपलिध—इन पाँचों प्रमाणों का भी जादू नहीं चल सकता। फिर तो वहाँ किसी शब्द का शक्ति-प्रहण ही कैसे होगा ?।। २४०॥

यदि किसी प्रकार की विषयता उसमें नहीं है, तब शब्द की लच्चणा वृत्ति भी उसमें कैसे होगी ? इस सन्देह को दूर करते हैं—

त्रात्मानं न तु कर्मताम्रपनयञ्छब्दो वदेख्ठच्चणा-मार्गेणापि यतः पराग्विषयवन्नास्येष्यते कर्मता । प्रत्यक्ता हि विरुद्धचते यदि भवेदस्याऽऽत्मनः कर्मता यद्यत्कर्म न तस्य तस्य भवति प्रत्यक्त्वभावो यतः ॥२४१॥

योजना —शब्दो लच्चणामार्गेणापि आत्मानं कर्मताम् उपनयन् न तु वदेत्, यतः पराग्विषयवत् अस्य कर्मता न इष्यते । यदि अस्य आत्मनः कर्मता भवेत्, तदा प्रत्यक्ता विरुध्यते; यतः यद् यत् कर्म भवति, तस्य तस्य प्रत्यक्स्वभावो न भवति ॥ (शाद् ० छ०)॥

योजितार्थ—शब्द लच्चणा के द्वारा भी आत्मा को कर्म बनाकर नहीं कहता; क्योंकि बाह्य विषय के समान इस आत्मा में कर्मता नहीं मानी जाती। यदि इस आत्मा में कर्मता होगी, तब आत्मगत प्रत्यप्रपता का विरोध होगा। इसका कारण यह है कि जो जो कर्म

होता है, वह प्रत्यक्स्वरूप नहीं होता ।।

भावितार्थ — लोक में यह नियम है कि 'अर्थ बुद्ध्या वाक्यरचना भवित' अर्थात् कोई भी पुरुष स्वतन्त्र रूप से किसी भी शब्द का उच्चारण करने से पहले उसके अर्थ को जान लेता है। जान लेनेका अर्थ होता है—ज्ञानका कर्म बना लेना। 'घट जानाति' यहां घट अपने ज्ञान का कर्म माना जाता है। ज्ञान दो प्रकार का होता है—चृत्तिरूप तथा वृत्ति में प्रतिफालत (अभिव्यक्त) चैतन्यरूप। वृत्ति गौण ज्ञान और चैतन्य को मुख्य ज्ञान कहा करते हैं। घटादि बाह्य विषयों पर दोनों की कर्मता रहती है। वृत्तिकर्मता को वृत्ति-व्याप्यता या वृत्ति-विषयता कहा जाता है और वृत्त्यभिव्यक्त चैतन्य की कर्मता को फल व्याप्यता, क्योंकि वृत्त्यभिव्यक्त चैतन्य ही फल कहलाता है। शब्द-प्रयोग में अर्थ निष्ठ-व्याप्यता से ही काम चल जाता है, फल व्याप्यता रूप कर्मता की अपेत्ता नहीं। अतः ब्रह्म में प्रमाणाधीन फल की विषयता न होने से प्रमाणागम्यता और वृत्ति-विषयता होने से शब्द-प्रयोग वन जाता है। यदि शब्द-प्रयोग में फलव्याप्यता अपेत्तित होती, तो उसे ब्रह्म में भी मानना पड़ता। ब्रह्म में फल-व्याप्यता वन नहीं सकती, क्योंकि वह प्रत्यप्रप है, सर्वसाची है, स्वयं प्रकाश है, उसे प्रकाशान्तर से प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं। पर-प्रकाशित जड़ वर्ग का प्रकाश करने के लिए ही फल-व्याप्यता अनिवार्य होती है। अतः प्रमाणागम्यता रहने पर भी ब्रह्म में शब्द विषयता का सामव्जस्य हो जाता है।। २४१।।

'मनःशब्दौ न सान्नाद् श्रात्मविषयौ, करणत्वात् , चन्नुरादिवत्'—इस श्रनुमान के द्वारा भी श्रात्मा में श्रकर्मता सिद्ध करते हैं—

वागादेः खलु बाह्यवस्तुविषयो नात्मा यतो नाऽऽत्मनि
व्यापारं करणस्य कस्यचिद्पि प्रेचामहे न्यायतः ।
यत्किश्चित्करणं जगत्त्रयगतं तत्प्रत्यगात्मेचितं
बाह्ये वस्तुनि वर्ततेऽनुभवनं तत्र प्रमाणं मतम् ॥२४२॥

योजना — वासादेः खलु वाह्यवस्तु विषयः, न त्रात्माः यतः, त्रात्मिन कस्य चिदिपि करणस्य व्यापारं न्यायतः न प्रेचामहे। जगत्त्रयगतं यत्किक्कित्करणम्, तत् प्रत्यगात्मेचितम्। बाह्ये वस्तुनि त्रानुभवनं वर्तते, तत्र प्रमाणं मतम्।। (शाद् ० छ०)।। योजितार्थं — वागादि की निश्चित रूप से वाह्य वस्तु ही विषय होती है, आत्मा-विषय नहीं होता, क्योंकि आत्मा में किसी भी करण का व्यापार न्यायतः देखने में नहीं आता। इस त्रिलोकी में जो कुछ भी करण है, वह प्रत्यगात्मा से अधिष्ठित हो बाह्य वस्तु का ही अनुभव कराता है, अतः उसी में प्रमाण भी माना जाता है।। २४२।।

प्रत्यगात्मा में शब्द की अविषयता का उपसंहार करते हैं-प्रत्यग्रूपमतो न शब्दविषयो बुद्धेरवेद्यं यतो
बुद्धिर्यत्र हि विद्यते स विषयः शब्दस्य नाऽत्मन्यसौ।
तेनाऽऽत्मनसौ न गोचरियतुं शब्दः समो मुख्यया

वृत्या वेतरयाऽपि तेन न तया तस्याऽऽत्मनः कर्मता ॥२४३॥

योजना - अतः प्रत्यभूपं शब्दिवषयो न, यतः बुद्धेः अवेद्यम् । यत्र हि बुद्धिः वर्तते, स शब्दस्य विषयः, असौ आत्मिनि न । तेन असौ शब्दः मुख्यया वृत्या आत्मानं गोचरियतुं न स्तमः । तेन इतरया अपि तया तस्य आत्मनः कर्मता नैव ॥ (शा० छ० )॥

योजितार्थं — इसलिए प्रत्यगात्मा शब्द का विषय नहीं; क्योंकि बुद्धि का अविषय है। जिसकी बुद्धि होती है, वही शब्द का विषय होता है। आत्मा को वह (बुद्धि) विषय नहीं करती। अतः यह शब्द मुख्य वृत्ति से आत्मा को विषय करने में समर्थ नहीं। इसी लिए अन्य (लज्ञ्णा) वृत्ति से भी (शब्द) आत्मा को कर्म नहीं बना सकता।।

भावितार्थ — बुद्धि विषयता न होने से आत्मा में शक्ति-प्रह नहीं हो सकता। अतः किसी शब्द की स्रभिधा बृत्ति की विषयता आत्मा में नहीं। लज्ज्ज्णा बृत्ति के द्वारा भी आत्मा में कर्मता नहीं रह सकती; क्योंकि फल-व्याप्यता का उसमें सर्वथा स्रभाव है।। २४३।।

## [ शिष्यस्य आत्मिन श्रौपनिषद्त्वप्रतिज्ञायाः विरोधाशंकनम् ]

शिष्य शङ्का करता है कि ब्रह्म में फल-व्याप्यता न होने पर शास्त्र-जन्य ज्ञान की विषयता भी न होगी; फिर तो 'तं त्वौपनिषदं पुरुषम्'—यह वैदिक प्रतिज्ञा तथा 'शास्त्रयोनि-त्वात्' ( ब्र० सू० १।१।४ ) यह सौत्र प्रतिज्ञा भंग हो जाती है—

नन्वज्ञेयमिदं भवेद्यदि मम प्रत्यक्स्वरूपं ततः प्रामाएयं कथमस्य वेदशिरसस्तत्र प्रतिज्ञायते । यन्मेयं न भवेत्कदाचिदपि तद्वेदान्तवेद्यं भवेत्

इत्येतद्रचनं पराहतपदं वक्तुं न युक्तं बुधैः ॥ २४४ ॥
योजना-ननु यदि सम प्रत्यक्रश्रक्षपं ऋज्ञे यं भवेत् ; ततः तत्र ऋस्य वेद शिरसः
प्रामाण्यं कथं प्रतिज्ञायते ? यत् कदाचिद्पि मेयं न भवेत् , तद् वेदान्तवेद्यं भवेत्—इत्येतत्
पराहतपदं वचनं वुधैः वक्तं न युक्तम् ॥ (शाद लिविक्रीडितम् )॥

योजितार्थं — सन्देह होता है कि यदि मेरा प्रत्यक्रह्म श्रज्ञेय होता, तब उसमें इस वेदान्त वचन के प्रामाण्य की प्रतिज्ञा कैसे होती ? जो कभी भी ज्ञेय नहीं, वह वेदान्त-वेद्य होता है—ऐसा विरुद्ध वचन कहना विद्वानों के लिए शोभा नहीं देता ॥

१, पराइतानि मिथो विरुद्धानि पदानि यस्मिन् तत् ।

भावितार्थ—शब्द-विषयता की विषयता सामान्य व्यापक होती है। व्यापक के न होने से ब्याप्य का रहना भी श्रसम्भव हो जाता है। श्रतः ब्रह्म में यदि विषयतासामान्य का श्रभाव है, तब शब्द-विषयता भी न रह सकेगी। ऐसी श्रवस्था में शब्द-विषयता की प्रतिज्ञा करना 'प्रतिज्ञाविरोध' नामक निम्रहस्थान को श्रामन्त्रण देना है; जो कि एक विद्वान् के लिए महान् लज्जा का स्थान है।। २४४॥

## [ गुरोः श्रौपनिषदत्वप्रतिज्ञासमर्थनम् ]

ब्रह्म में श्रवेद्यता रहने पर भी वाक्य-प्रामाण्य विरुद्ध नहीं— नैतद्वस्तुनि कल्पितस्य जगतो वाक्यप्रस्तप्रमा-बुद्धिमू लधगिष्यते तव निजस्वाकारमात्रग्रहात्। कर्मत्वं न करोति वाक्यजनिता बुद्धिः स्वरूपे तव स्वाकारग्रहणेन केवलिमयं संसारमूलं दहेत्॥ २४५॥

योजना – एतत् न, वाक्यप्रसूतप्रमाबुद्धिः वस्तुनि केल्पितस्य जगतः मूलधक् इष्यते । वाक्यजनिता बुद्धिः निजस्वाकारमात्रमहात् तव कर्मत्वं न करोति । इयं तव स्वरूपे स्वाकारमहर्णेन केवलं संसारमुलं दहेत् ॥ (शा० छ० )॥

योजिसार्थ — (शिष्य ! तेरी ) यह शङ्का उचित नहीं, (क्योंकि ) वेदान्त-वाक्य-जन्य प्रमा वृत्ति श्रात्मवस्तु में किरपत जगत् के मूल (श्रज्ञान) की दाहक मानी जाती है। वाक्य-जन्य वृत्ति श्रपने स्वाकारमात्र का प्रहण् करने से तेरे (शुद्ध स्वरूप) को कर्म नहीं बनाती। यह (वाक्य-जन्य प्रमा) तेरे स्वरूप में स्वाकार-प्रहण् के द्वारा केवल संसार-पूल को मस्म कर देती है।

भावितार्थ — वेदान्त-वाक्य-जन्य ब्रह्माकार अन्तःकरण्यवृत्तियदि अपने विषयभूत ब्रह्मका प्रकाश करने के लिए चैतन्याभिव्यक्ति रूप फल को जन्म देती, तब अवश्य ही उस फल की व्याप्यता रह जाने से ब्रह्म में कर्मता माननी पड़ती। किन्तु वह वृत्ति केवल ब्रह्माकारता मात्र को महण कर लेने से मूलाज्ञान का नाश कर देती है, ब्रह्मका प्रकाश करने की अपेत्ता नहीं, क्योंकि वह स्वयं प्रकाश है। अतः फल-व्याप्यता न रहने से ब्रह्म को सर्वप्रमाणावेद्य और वाक्य-जन्य वृत्ति को विषयता रहने के कारण ब्रह्म को औपिनषद (उपनिषत्प्रमाण-गन्य) और शास्त्रप्रमाण्क कहा गया है। किसी प्रकार का विरोध उपस्थित नहीं होता ॥२४५॥

पूर्वेमीमांसक भी स्वयंत्रकाश ज्ञान के बोधक वचन को प्रमाण मानते हैं--

संविद्व्युत्पादकं यद्वचनमभिमतं कर्ममीमांसकानां
तत्कर्मत्वं न तावत् चिपति घटपटाद्यर्थसंवित्स्वरूपे।
कित्वज्ञानापनुत्या फलवदिमिमतं तत्र शिष्यस्य तद्वत्
सर्वं वेदान्तवाक्यं फलवदिदमपि प्रत्यगात्मस्वरूपे।।२४६॥

योजना—कर्ममीसांसकानां यत् संविद्व्युत्पादकं वचनम् अभिमतम्, तत् तावत् घटपटाद्यर्थसंवित्स्वरूपे कर्मत्वं न चिपति । किन्तु शिष्यस्य अज्ञानापनुत्या तत्र फलवद् अभि-मतम्, तद्वत् इदं सर्वे वेदान्तवाक्यम् अपि प्रत्यगात्मस्वरूपे फलवत् ॥ ( स्नम्धराच्छन्दः ) ॥ योजितार्थं — कर्म-मीमांसकों को जो ज्ञानस्वरूप-बोधक, 'ज्ञानं स्वयंप्रकाशम्'—यह वचन अभिमत है, वह भी घटादि विषयक ज्ञान में कर्मत्व नहीं रखता। किन्तु शिष्य का अज्ञान हटाने के कारण ही वहां प्रमाण माना जाता है। उसी प्रकार ये समस्त वेदान्तवाक्य भी प्रत्यगात्मा के स्वरूप में प्रमाण होते हैं॥

मावितार्थ — प्रभाकर के मत में ज्ञान स्वयं प्रकाश है। वहाँ जिज्ञासा होती है कि स्वयंप्रकाश ज्ञान का वोधक वचन ज्ञान का प्रकाश करता है ? या नहीं ? यदि करता है, तब ज्ञान को स्वयं प्रकाश नहीं कह सकते; क्योंकि वह अपने से भिन्न शब्द से प्रकाशित होता है। द्वितीय पक्ष में ज्ञान-वोधक वचन अप्रमाण हो जायगा; क्योंकि वह अपने प्रतिपाद्य का वोधक नहीं। यदि कहा जाय कि वह वचन स्वयंप्रकाशित ज्ञान का प्रकाश करता है। तब भी वह प्रमाण न वन सकेगा; क्योंकि अप्रकाशितार्थ का प्रकाश करना ही प्रामाण्य माना जाता है। इस समस्या को सुलकाने के लिए कहा जाता है कि वह वचन ज्ञान का प्रकाश नहीं करता। या यों कहा जाय कि वह वचन ज्ञानकर्मक प्रकाश को उत्पन्न नहीं करता, अपि तु ज्ञानविषयक शिष्य के अज्ञान को दूर कर देने मात्र से ज्ञान में प्रमाण कहा जाता है। वैसे ही समस्त वेदान्त-वाक्य ब्रह्म का प्रकाश नहीं करते; अपि तु ब्रह्मविषयक अज्ञान की निवृत्तिमात्र करते हैं। एतावता ही वे ब्रह्म में प्रमाण माने जाते हैं। १८४६॥

अनुकूल लौकिक दृष्टान्त दिखाते हैं--

अकार्यस्वरूपस्य कार्यत्विमध्टं यथा कारकैम् त्रीमुत्सारयद्भिः। तथैवाप्रमेयस्य मेयत्विमध्टं प्रमाणैस्तमस्तज्जमुत्सारयद्भिः।। २४७॥

योजना--यथा मूर्तम् उत्सारयद्भिः कारकैः स्रकार्यस्वरूपस्य कार्यत्वम् इष्टम् ; तथैव

तमः तब्जं उत्सारयद्भिः प्रमाणैः अप्रमेयस्य मेयत्वम् इष्टम् ॥ ( भुजङ्गप्रयातम् ) ॥

योजितार्थ — जैसे (पाषाणादि) मूर्त द्रव्य को वाहर फेंक देने मात्र से (कूपादि के) खनक (कूपाकाशादि) श्रकार्य वस्तु को भी कार्य (वृत्ति-साध्य) बनाया करते हैं; वैसे ही श्रज्ञान तथा श्रज्ञान-कार्य की निवृत्ति मात्र करने से शब्दादि प्रमाण श्रप्रमेय स्वरूप ब्रह्म को भी प्रमेय बनाया करते हैं।।

भावितार्थ — कूपादि के स्वरूप पर विचार करने पर यही कहना पड़ता है कि भूमिगत उस आकाश विशेष को ही कूप कहा जाता है, जिसमें नीचे जल होता है। भूमि गत
आकाश (या कूप) का निर्माण, भूमि में भरे पत्थर-मिट्टी को वाहर फेंक देने मात्र से
किया जाता है। वहाँ आकाश को बनाया नहीं जाता; क्योंकि वह कोई वनने वाला (कृतिसाध्य) पदार्थ नहीं। उसी प्रकार ब्रह्म-जैसी अप्रमेय वस्तु पर प्रमा की उत्पत्ति कर के
प्रमेय करना सम्भव नहीं; क्योंकि स्वयं प्रकाश तत्त्व पर प्रकाश या प्रमा की उत्पत्ति होती
ही नहीं। केवल ब्रह्म के अज्ञान को हटा देने मात्र से वेदान्त-वाक्योंको प्रमाण और ब्रह्म को
प्रमेय कहा जाता है॥ २४७॥

यदि वेदान्त-वाक्य-श्रवण मात्र से उत्पन्न वृत्ति ही मूलाज्ञान को भस्म कर देती है,

तव इसके लिए शमादि विदिश्न तथा निदिध्यासनादि-श्रन्तरङ्ग साधनों की क्या श्रवश्य-कता ? इस शङ्का का समाधान है—

### वाक्योत्थापितबुद्धिवृत्तिरमला यज्ञादिभिर्निश्वला वेदान्तश्रवणादिभिः स्फटिकवत्स्वच्छा सती तावकम् । रूपं दर्पणवद्विभर्ति परमं विष्णोः पदं सन्निधेः एतस्मादिह कारणादथ भवेत्संसारबीजच्चयः ॥ २४८ ॥

योजना—वाक्योत्थापितबुद्धिवृत्तिः यज्ञादिभिः त्रमला, वेदान्तश्रवणादिभिः निश्चला स्फटिकवत् स्वच्छा सती तावकं रूपं विष्णोः परमं पदं सिन्नधेः विभर्ति । एतस्मात् कार-णात् इह संसारवीजचयः भवेत् ॥ (शार्द् लिक्नीडतच्छन्दः )॥

योजितार्थं — वाक्य-जन्य बुद्धि-वृत्ति यज्ञाद्यनुष्ठान से निर्मल, वेदान्त-श्रवणादि से निश्चल (तथा) स्फटिकवत् स्वच्छ होकर (हे शिष्य!) तेरे रूप (विष्णु के परमपद) को सिन्निधिमात्र से धारण कर लेती है। इस कारण से इस (त्र्यात्मा) में संसार-बीज (त्रज्ञान) का च्य होता है।

भावितार्थं —वाक्य-जन्य बुद्धि-वृत्तिमात्र से कोई कृतकृत्य नहीं होता, अपि तु वह वृत्ति यज्ञादि निष्काम कर्मनुष्ठान से निर्मल होती है, वेदान्त-अवणादि से विश्वसम्भावनादि के निवृत्त हो जाने पर स्थिर तथा अत्यन्त स्वच्छ हो जाती है। उस स्वच्छ वृत्ति में अपने वास्तिवक स्वरूप का आविर्माव होता है। तब कहीं मूल अज्ञान का नाश होता है। अतः बहिरङ्ग तथा अन्तरङ्ग अङ्गों की सम्पत्ति के विना वृत्तिमात्र से कुछ नहीं होता।। २४८।।

शास्त्रयोनित्व-प्रतिज्ञा तथा समन्वयत्वरूप हेतु के कथित श्रविरोधका उपसंहार करते हैं---

१ स्राशय यह है कि तत्त्व-ज्ञान के प्रतिबन्धक जब तक निवृत्त नहीं होते, तब तक साधनानुष्ठान से भी तत्त्व-ज्ञान उत्पन्न नहीं होता । वार्तिककार ने कहा है—

कुतस्तन्ज्ञानमिति चेत् तद्धिः बन्धपरिच्चयात् । श्रसाविप च भूतो वा भावी वा वर्ततेऽथवा ।। श्रधीतवेदवेदार्थोऽप्यत एव न मुच्यते ।

हिरएयनिधिदृष्टान्तादिद्मेव च दर्शितम् ॥ ( बृह० सं० वा० २६४, २६४ )

श्रथात् प्रतिबन्ध-त्त्य का होना भी कार्योत्पत्ति के लिए श्रनिवार्थ है। वह प्रतिबन्ध तीन प्रकार का होता है—(१) श्रतीत, (२) वर्तमान श्रीर (३) भावी। पञ्चदशीकार ने तीनों के कमशाः उदाहरण दिये हैं—(१) कोई भिक्षु श्रपनी घर की भैंस में बहुत राग रखता था, उसका श्रतीत राग उसके ज्ञान का प्रतिबन्धक हो गया था। (२) वर्तमान प्रतिबन्ध होते हैं—विषयासकि, प्रज्ञा की मन्दता, कुतके तथा विपर्थय में दुराग्रह। शमादि बहिरङ्गों एवं अवणादि श्रन्तरङ्गों के उचितानुष्ठान से इनकी निवृत्ति होती है। (३) भावी प्रतिबन्ध महर्षि वामदेव के जीवन में देखा गया है। उनका भावी जन्म ही प्रतिबन्धक था, जन्म लेते ही उन्हें ज्ञान हो गया—'गर्में नु सन् श्रन्वेषामवेदमहं वेदानां जनिमानि विश्वा' (ऐत० ४।५)।

२० सं० शा०

### एवं वेदिशारः प्रमाण्युदितं प्रत्यक्स्वरूपे तव कर्मत्वं विरहय्य तत्र न हि नो वाधः प्रतिज्ञागिरः। कर्मत्वं न करोति बोधयति च स्पष्टं वचो वैदिकम् रूपं तावकमेवमस्य भवति प्रामाण्यमत्राऽऽत्मिन ॥ २४९ ॥

योजना—एवं कर्मत्वं विरहण्य तव प्रत्यक्स्वरूपे वेदिश्रः प्रमाणम् उदितम्। तत्र नः प्रतिज्ञागिरः वाधो न। वैदिकं वचः कर्मत्वं न करोति, स्पष्टं च तावकं रूपं बोधयति च।

एवम् अत्र आत्मिन अस्य प्रामाण्यं भवति (शार्द् लिविकी दतच्छन्दः )।।

योजितार्थं—इस प्रकार कर्मत्वापेचा के विना ही तेरे प्रत्यवस्वरूप में वेदान्त-वाक्य प्रमाण कहे गये। इससे हमारे प्रतिज्ञा-वाक्य का वाध नहीं होता। वैदिक वचन कर्मत्व का आधान नहीं करता और तेरे स्वरूप का स्पष्ट वोध कराता है। इस रीति से इस आत्मा में इस (वेदान्त) की प्रमाणता होती है।

मावितार्थ — वेदान्तशास्त्र ब्रह्म में कर्मत्वाधान के विना ही प्रमाण है, अतः पूर्वोक्त (शास्त्रप्रमाणकत्व) प्रतिज्ञा का वाध नहीं होता और कर्मत्व के विना ही वेदान्तवाक्य ब्रह्म का वोध कराता है। अतः समन्वयत्वरूप हेतु का भी विरोध नहीं होता ॥ १४६॥

ब्रह्म में विधि वाक्यों का प्रामाण्य-प्रकार कहा गया। अब निषेध वाक्यों का प्रामाण्य कहने के लिए मण्डन मिश्रका मत दिखाते हैं—

पृष्ठेन पूर्णवपुषा क्रियते प्रतीतिः

नेतीति वाक्यजनिता जगतो निषेद्धी ।

प्राधान्यमस्तु विधिना सममेव तस्मात्

तस्याथवा भवतु तद्वचनं प्रधानम् ॥ २५०॥

योजना--नेतीति वाक्यजनिता जगतो निषेद्श्री प्रतीतिः पृष्ठेन पूर्णवपुषा विक्रयते। तस्मात् विधिना सममेव तस्य प्राधान्यम् अस्तु। अथवा तद्वचनं प्रधानं भवतु॥ (व०छ०)॥

योजितार्थ- 'नेति-नेति' इस वाक्य से जन्य, जगत् का निषेध करनेवाली प्रतीति परचात् पूर्णत्रह्माकार वनाई जाती है। इसलिये विधिवाक्योंके समान ही उस (निषेध वाक्य)

का भी प्राधान्य ही है। अथवा वह (निषेध) बचन ही प्रधान माना जाय।।

भावितार्थं — इतर का निषेध करना भी इतर का विधान करना ही है। 'नेति नेति'—
आदि निषेध वाक्य निखिल अनात्म-जगत् का निषेध करते हैं। निषेध की भी कोई अविध होनी चाहिए। जो सर्वेवाधावविध पूर्ण ब्रह्म है, उसी में इन निषेध वाक्यों का भी पश्चात् पर्यवसान होता है, अतः निषेधवाक्य भी विधिवाक्यों के समान ही समम्मे जाते हैं। अथवा इतर-निषेध-द्वारा निष्कल ब्रह्म में निषेधवाक्यों का प्राथमिक तात्पर्य ही माना जा सकता है; किन्तु विधिवाक्यों का प्राथमिक तात्पर्य विशिष्टार्थ में होता है। इस प्रकार विधि-वाक्यों की अपेचा निषेधवाक्यों का ही प्राधान्य ठहराया जा सकता है। २५०।

१ प्रमाण्मिति पाठान्तरम्।

२. पूर्णं ब्रह्माइमित्येवमाकारा।

कथित पत्तद्वय में क्रमशः हेतु दिखाते हैं—

श्रिष्ठेताकरणं निषेधवचनादुत्पन्नबुद्धेरि

तुल्यं तत्वमसीति वाक्यजनितप्रत्यक्प्रतीत्या सह ।

श्रार्थं शाब्दमथापि वा भवतु तिस्क तेन यद्वा विधिः

नाकत्तुं शवलार्थगोचरतया निर्भेदमर्थं चमः ॥ २५१ ॥

योजना—निषेधवचनात् उत्पन्नबुद्धेरिप श्रद्धैताकरणम् तत्त्वमसीतिवाक्यजनित-प्रत्यक्प्रतीत्या सह तुल्यम्। तत् श्रार्थं भवतु, श्रथापि वा शाब्दम्, किं तेन १ यद्वा विधिः शबलार्थगोचरतया निर्भेदम् श्रर्थम् श्राकर्तुं न चमः॥ (शा० वि० छ०)॥

योजितार्थं — निषेध-वाक्य जन्य बुद्धि की अहैताकारता, तत्त्वमसि आदि विधिवाक्य-जन्य प्रत्यगात्मविषयक प्रतीति के समान ही है। वह (अहैताकारत्व) आर्थिक हो, या शाब्द, उससे क्या ? अथवा विधिवाक्यजन्य प्रतीति विशिष्टार्थविषयक होने के कारण अहैततत्त्व को अपना आकार नहीं बना सकती।।

भावितार्थ — जैसे विधिवाक्य-जन्य बुद्धि में श्रद्वैताकारता तथा श्रज्ञान-निवर्तकता होती है, वैसे ही निषेध-जन्य बुद्धि में भी। श्रतः दोनों प्रकार से समप्रधानता मानी जाती है। हां, निषेधवाक्य-जन्य बुद्धि में श्रद्वैताकारता श्रार्थिक है और विधिवाक्य-जन्य बुद्धि में शाब्दिक। इससे उक्त साम्य में कोई न्यनता नहीं श्राती।

श्रथवा विधिवाक्य-जन्य पद विशिष्टार्थ के ही वाचक हैं, शुद्ध के नहीं। श्रतः मुख्य-रूप से श्रखण्डार्थ का वोधन नहीं कर सकते। उसके बिना श्रज्ञान की निवृत्ति ही न होगी। किन्तु निषेधवाक्य साद्यात् श्रज्ञान के निवर्तक शुद्ध-बोध को जन्म देते हैं, श्रतः मुख्य हैं।। २५१।।

यदि कहा जाय कि भागत्यागलच एक के द्वारा विधि वाक्यों में अखण्डार्थविषयक बुद्धि की जनकता कही जा चुकी हैं, तो इसपर भी कहते हैं—

सम्बन्धजातविरहान्न च लच्चणाऽस्मिन् संभाव्यते परिहृताखिलदृ इयराशौ । ब्रह्मात्मवस्तुनि ततः प्रतिषेधवाक्य-

शेषत्वमेतु विधिरित्यपि केचिद्न्ये ॥ २५२ ॥

योजना—श्रस्मिन् परिहृताखिलदृश्यराशौ ब्रह्मात्मवस्तुनि लच्चणा न च संभाव्यते; संबन्धजातिवरहात् । ततः विधिः प्रतिषेधवाक्यशेषत्वम् एतु—इत्यपि केचित् श्रन्ये।। (वसन्ततिलकाच्छन्दः)।।

योजिताथ — इस निखिल दृश्य-वर्ग से रिहत ब्रह्म वस्तु में लच्चणा भी संभावित नहीं; क्योंकि उसमें समस्त सम्बन्धों का अभाव है। अतः विधिवाक्य को निषेधवाक्य का अङ्ग मानना चाहिए—ऐसा भी कुछ अन्य आचार्य कहते हैं।।

भावितार्थ—'तदादि पदों की या पदार्थों की लज्ञ्णा शुद्ध ब्रह्म में हो नहीं सकती; क्योंकि शक्य-सम्बन्धी पदार्थमें ही लज्ञ्णा हुआ करती है। किन्तु शुद्ध ब्रह्म श्रव्सिल सम्बन्ध-

१ अद्वैतीकरण्मिति पाठान्तरम् ।

रिहत है। अतः मुख्यरूप से निषेधवाक्य ही उसका बोध कराते हैं और विधिवाक्यों को निषेधवाक्यों का सहायकमात्र माना जा सकता है। इस प्रकार विधिवाक्यों की अपेत्ता निषेधवाक्यों का ही प्राधान्य सिद्ध होता है। यह सिद्धान्त आवार्य गण्डन मिश्रका है।।२५२॥

एक सिद्धान्त का निराकरण करते हैं-

## वाक्यं मुक्तिफलां धियं जनयति स्पष्टं विधिव्यापृतं साचादेव तव स्वरूपकथनान्नैवं निषेधात्मकम् । अध्यारोपितरूपमेदविलयव्यापारनिष्ठं तव

स्वाकारग्रहणचमां न हि धियं कत्तुं समर्थं यतः ॥२५३॥

योजना—विधिव्यापृतं वाक्यं मुक्तिफलां धियं स्पष्टं जनयति; सान्नादेव तव स्वरूप-कथनात् । एवं त्राध्यारोपितरूपभेद्विलयव्यापारनिष्ठं निषेधवाक्यं न; यतः तव स्वाकार्यह्ण-न्नमां धियं कत्तुं समर्थम् न हि ॥ (शा० वि० छ०)॥

योजितार्थ—भावार्थक विधिवाक्य मुक्तिप्रधानभूत ज्ञान को जन्म देता है-यह नितान्त स्पष्ट है; क्योंकि वह साचात् ही तेरे स्वरूप का कथन करता है। कल्पित पदार्थ-विशेष के निषेध में संलग्न निषेध वाक्य ऐसा नहीं कर सकता; क्योंकि वह तेरी स्वरूपाकार-प्रहण्य-समर्थ बुद्धि को उत्पन्न करने में समर्थ ही नहीं॥

भाविताथं—शुद्ध ब्रह्म में वास्तिविक सम्बन्धों का अभाव रहने पर भी काल्पिनिक सम्बन्धों को लेकर लज्ञ णा की प्रवृत्ति हो सकती है। विधिवाक्य साज्ञात् ब्रह्माकार ज्ञान को उत्पन्न करते हैं—यह अनुभव सिद्ध है। किन्तु निषेधवाक्य प्रतियोगिवर्ग का निषेध करके अनुयोगी की ओर संकेतमात्र करते हैं, उसका साज्ञात् वोध नहीं करा सकते। अतः विधिवाक्यों का ही प्राधान्य मानना होगा॥ २५३॥

विधिवाक्य में श्रद्धयाकार ज्ञान की जनकता सिद्ध की, निषेध वाक्यों में उसकी श्रसम्भावना दिखाते हैं—

## अस्थूलादिवचःसम्रुत्थितमितर्नाऽऽकारमादास्यते साचादद्वयवस्तुनस्तव विभोरज्ञान-विच्छेदिनः । अज्ञातस्य हि वस्तुनो न हि धिया स्वाकारसंवेदिनम्

मुक्त्वा तद्विषयस्य विभ्रमकृतो ध्वान्तस्य विध्वंसनम्।।२५४॥

योजना—श्रस्थूलादिवचः समुत्थितमतिः सात्तादद्वयवस्तुनः श्रज्ञानविच्छेदिनः विभोः तव त्राकारम् न त्रादास्यते, त्रज्ञातस्य वस्तुनः स्वाकारसंवेदनं मुक्त्वा धिया तद्विषयस्य विभ्रमकृतः ध्वान्तस्य विध्वंसनं न हि ॥ (शा० वि० छ०)॥

योजितार्थ—'श्रस्थूलमनण्वह्नस्वम'-श्रादि निषेधवाक्यों से जन्य बुद्धि साचात् श्रद्धयरूप, श्रज्ञान-नाशक, विभु-स्वरूप तेरे श्राकार का प्रहण नहीं कर सकेगी श्रीर श्रज्ञात श्रात्मवस्तु के श्रद्धैताकार का प्रहण किये विना ज्ञान तद्विषयक विश्रम-जनक श्रज्ञान का विध्वंसन नहीं कर सकता।।

भाविताय — त्रज्ञान का अपने समानाकारक ज्ञान से ही नाश हुआ करता है। अहैत

विषयक अज्ञान की निष्टित्त अद्वैताकार ज्ञान से ही हो सकती है। अद्वैताकारक ज्ञान जनक वे ही वाक्य हो सकते है, जो अद्वैत-प्रतिपादक हों। "तत्त्वमिस"—आदि विधिवाक्य ही अद्वैत-प्रतिपादक माने जाते हैं, 'अस्थूलम्'—आदि निषेधवाक्य नहीं। अतः विधिवाक्य ही मुख्य होते हैं, निषेधवाक्य नहीं। २५४॥

अधिष्ठान-तत्त्वज्ञान के विना निषेधमात्र से अज्ञान की निवृत्ति सम्भव नहीं—इस पत्त में अनुकूल दृष्टान्त देकर दार्ष्टान्त में समन्वय करते हैं—

> रज्ज्बज्ञानविजृम्भितस्य फागिनो रज्जुप्रकाशत्तमम् विज्ञानं विरहय्य न प्रशमनं दृष्टं निषेधे कृते । तद्वत्प्रत्यगविद्यया विरचितं संसारःदुःखं न तत् संवित्तं विरहय्य शास्यति धिया नेतीति शब्दोत्थया ।२५५।

योजना—रञ्ज्वज्ञानिवज्निम्भतस्य फिणनः प्रशमनं रञ्जप्रकाशज्ञमं ज्ञानं विरह्य्य निषेधे कृते न दृष्टम् । तद्वत् प्रत्यगविद्यया विरचितं संसारःदुखं तत्संवित्तिं विरह्य्य नेतीति शब्दो-त्थया धिया न शाम्यति ।। (शा० वि० छ०)।।

योजितार्थ -- रज्जवज्ञान-जन्य सर्पकी निवृत्ति रज्जु-प्रकाशक ज्ञान के विना सर्प-निषेध-मात्र से नहीं होती; वैसे ही ब्रह्म के ज्ञान से रचित संसाररूपी दुःख, ब्रह्मज्ञान को छोड़कर

'नेति नेति' त्रादि निषेधवाक्य-जन्य बुद्धि से शान्त नहीं होता॥

भावितार्थ—अज्ञान-कार्य सर्पादि का 'नायं सर्पः'—इस प्रकार सैकड़ों बार निषेध करने पर भी नाश तब तक नहीं होता, जब तक रज्जुरूप अधिष्ठान का ज्ञान न हो जाय। इसी प्रकार मूलाज्ञान-रिचत संसार-दुःख का नाश तब तक न होगा, जब तक अधिष्ठान ( ब्रह्म ) का सन्चात्कार न होगा॥ २५५॥

तव निषेधवाक्य क्या व्यर्थ ही हैं ? इस प्रश्न का उत्तर है-

अस्थूलादिवचो निषेधकतया भेदस्य संशोधनात् वाक्यार्थान्वयसिद्धये नु घटते वाच्यार्थलच्यार्थयोः। एवं तत्त्वमसीति वाक्यगतयोस्तच्वंपदोक्तार्थयोः

संशुद्ध्यैव तु नेति नेति वचनं मोचाय साचान्न तु ।।२५६।।

थोजना—ग्रस्थूलादिवचस्तु भेदस्य निषेधकतया वाक्यार्थलद्द्यार्थयोः संशोधनात् वाक्यार्थान्वयसिद्धये नु घटते । एवं तत्त्वमसीतिवाक्यगतयोः तत्त्वम्पद्गेक्तार्थयोः संग्रद्धयाव एव तु नेति नेति वचनम् , साज्ञात् मोज्ञाय न तु ॥ ( शा० वि० छ० )॥

योजितार्थ — अस्थूलादि निषेध वाक्य भेद (द्वैत) का निषेधक होने से वाक्यार्थं आर लच्यार्थं को संशोधन करते हुए अखण्डार्थ-सिद्धि में उपयोगी होता है। इस प्रकार 'तत्त्वमिस'—इस वाक्य के घटक तत्त्वम्पदार्थ-शोधन के द्वारा ही 'नेति नेति'—वाक्य का होता है. साचात मोच में नहीं।।

भावितार्थ—नि देध वाक्य भी ठयर्थ नहीं हैं। उनका भी तत्त्वम्पदार्थों के संशोधन में उपयोग होता है। संशोधन का अर्थ है—चैतन्यानन्दैकरसका निश्चय। वाच्यार्थ में वाक्य

का तात्पर्य नहीं, श्रिप तु लच्यमात्र में—यह निश्चय ही यहाँ अर्थों का संशोधन है। फलतः निषेधवाक्य विधिवाक्यों के सहायक ही होते हैं। वे न तो विरोधी ही होते हैं और प्रधान ही; अपि तु प्रयाजादि अङ्गवाक्यों के समान प्रधान के उपयोगी होते हैं।। २५६।।

निषेध-वाक्यों का सार्थक्य मतान्तर से भी दिखाते हैं-

श्रन्ये पुनर्विधिवचोजनितात्मबुद्धि-सामर्थ्यसिद्धमनुवक्ति निषेधवाक्यस् । द्वैतोपमर्दिमिति शासित शिष्यवर्गस् तच्च प्रशस्तमनवद्यमभीष्टमेव ॥ २५७ ॥

योजना—-श्रन्ये पुनः विधिवचोजनितात्मबुद्धिसामध्येसिद्धम् द्वैतोपमर्दं 'निषेध-वाक्यम् श्रनुवक्ति'-इति शिष्यवर्गं शासित । तच्च प्रशस्तम् श्रनवद्यम् श्रभीष्टमेव ॥ (वसन्ततिलकाच्छन्दः)॥

योजितार्थ — अन्य (पद्मपादाचार्य) आचार्य 'विधिवाक्य-जनित आस्म बुद्धि के साम-धर्य से सिद्ध द्वैत-बाध का अनुवाद निषेधवाक्य करता हैं -- यह अपने शिष्यों को सिखाते हैं।

यह अनुशासन प्रशस्त है, निदु ह है, हमें भी अभीष्ट है।।

भावितार्थ — 'तत्त्वमिस' – आदि वाक्यों से 'अहं ब्रह्म' इस प्रकार का वोध होने पर 'यदि मैं ऐसा हूँ, तब तो मुक्त में द्वैत का लेशमात्र भी तीनों कालों में नहीं' — ऐसा निश्चय हो जाता है। इस निश्चय का अनुवाद निषेध वाक्य कराते हैं। इस प्रकार अर्थवाद वाक्य के समान ही निषेधवाक्यों में विधिवाक्य की अनुमाहकता सिद्ध होती है। यह अन्य आचार्यों का मत है। वह हमें भी अभीष्ट है। २५७॥

चक्तार्थ में लौकिक दृष्टान्त देते हैं--

दृष्टश्च रज्जुविधिनाऽवगतार्थवस्तु-सामर्थ्यसिद्धश्चजगप्रशमानुवादः । रज्जुस्तवाग्रत इयं न शुङ्गमोऽयम् इत्यत्र तद्वदिह योजयितव्यमेतत् ।। २५≈ ।।

योजना — रज्जुविधिना स्रवगतार्थवस्तुसामध्यसिद्धभुजङ्गप्रशमानुवादः 'तवाप्रतः इयं रज्जुः, स्रयं भुजङ्गमो न'-इत्यत्र दृष्टश्चः, तद्वत् इह एतत् योजयितव्यम् ॥ ( व० छ० )॥

योजितार्थ-रज्जु के विधान से अवगत वस्तु के सामध्य-सिद्ध पदार्थ का निर्वधवाक्य से अजुवाद 'आपके आगे यह रज्जु है, यह सर्प नहीं'-यहां देखा गया है। उसी प्रकार यहां भी वह घटा लेना चाहिये॥

भावितार्थ—'इयं रञ्जुरेव'—इस प्रकार के विधिवाक्य से रञ्जु-भिन्न का जो निषेध प्राप्त होता है, उसी का अनुवाद 'नायं भुजङ्गः' यह निषेध वाक्य करता है। वैसे ही प्रकृत में भी समभ लेना चाहिये॥ २५८॥

सर्वथा 'तत्वमंसि'-त्र्यादि विधिवाक्यों का ही प्राधान्य होता है-

### अस्यैव तत्त्वविनिवेदनशक्तिभाजः संसारमूलविनिवृत्तिफलप्रस्तौ । सामर्थ्यमस्ति पदुभिः परिवृहितत्वाद्-

वेदान्तभूमिगतपश्चविधार्थवादैः ॥ २५९ ॥

योजना—अस्य तत्त्वविनिवेदनशिक्तभाजः एव संसारमूलविनिवृत्तिफलप्रसूतौ सामध्यम् अस्ति, पदुभिः वेदान्तभूमिगतपञ्चिविधार्थवादैः परिवृ हितत्वात् ॥ (व० छ०)॥ योजितार्थ — इस तत्व-बोधनशिक्ति-समन्वित (विधिवाक्य) में ही संसार-मूल निवृत्तिरूप फल के उत्पादन का सामध्ये हैं, क्योंकि वह सवल पांच प्रकार के (वद्यमाण) अर्थवादों से सुसज्जित है।।

भावितार्थ — अहैत ज्ञापक युक्ति-परक पाँच प्रकार के अर्थवादों की सहायता से 'तत्त्वमसि'—आदि विधिवाक्य ही संसार मृल अविद्या के नाशक ज्ञान के मुख्य उत्पादक

माने जा सकते हैं।। २५६।।

पंचविध अर्थवाद दिखाये जाते हैं-

सृष्टिस्थितिप्रलयसंयमनप्रवेश-

व्यापारजातकथनच्छलतः प्रवृत्तैः ।

सानुग्रहादवगतिः खलु तत्त्वमादेः

वाक्यात्परस्य घटते न ततोऽपरस्मात ॥ २६० ॥

योजना—सृष्टिस्थितिप्रलयसंयमनप्रवेशव्यापारजातकथनच्छलतः प्रवृत्तैः ( अर्थवादैः ) सानुप्रहात तत्त्वमादेः वाक्यात् खलु परस्य अवगतिः घटते; ततो अपरस्मात् न ॥ (व॰छ॰)

योजितार्थ — सृष्टि, स्थिति, प्रलय, नियमन और प्रवेश रूपी पांच व्यापारों के कथन में प्रवृत्त (अर्थवादों) के अनुप्रह से युक्त तत्त्वमादिवाक्यों से ही परब्रह्म का ज्ञान

होता है; उससे भिन्न ( निषेध-वाक्य ) से नहीं ।।

भावितार्थ—'यतो वा इमानि' (तै० ३।१) आदि सृष्टि प्रतिपादक, 'येन जातानि जीवन्ति' (तै० ३।१) आदि स्थितिवोधक, 'यत्प्रयन्ति' (तै० ३।१) आदि लय-ज्ञापक, 'योऽन्तरो भ्रमयति' (बृह० ३।७।१) आदि नियमन सूचक तथा 'तत् सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत' (तै० २।६) आदि प्रवेश-गमक अर्थवादों से अनुगृहीत तत्त्वमादि विधिवाक्यों से ही परम्रह्म की अवगति होती है; उनसे भिन्न निषधवाक्यों से नहीं। अतः विधिवाक्यों का ही सर्वथा प्राधान्य सिद्ध होता है।। २६०।।

सूत्रकार के अभिप्राय से भी विधिवाक्यों का ही प्राधान्य सिद्ध होता है— सूत्रं तत्तु समन्वयादिति विधिव्यापारनिष्ठं वची

मोचायेति निवेदनाय कृतवान् वेदान्तवेदी मुनिः।

न्यायेनाऽऽकलयन्नशेषयचनव्यापारमूरीकृत-

स्वातन्त्रयः सकलेऽपि वेदशिरसि स्वैरं चरन्नीक्वरः ॥ २६१ ॥ बोजना—ऊरीकृतस्वातंत्रयः, ईश्वरः वेदान्तवेदी मुनिः सकलेऽपि वेदशिरसि स्वैरं

चरन्, श्रशेषवचनव्यापारम् न्यायेन श्राकलयन् विधिव्यापारनिष्ठं वचो मोच्चायेति निवेद-नाय 'तत्त्समन्वयात्' इति सूत्रं कृतवान ॥ (शाः वि० छ०)॥

योजितार्थ — सर्वतन्त्र-स्वतन्त्र, ईश्वरावतार, वेदान्त वेत्ता मुनि ने सकल वेदान्त में स्वतन्त्र विचरते हुए श्रशेष वचन-व्यापारों का न्यायतः तात्पर्य वताते हुए विधिपरक वाक्यों का मोत्त में साज्ञात् उपयोग है—यह वताने के लिए 'तत्तु समन्वयात्'—यह सूत्र वनाया।

भावितार्थ --भगवान् वाद्रायण महामुनि थे; क्योंकि वे 'एतसेव विद्दिवा मुनिः' ( ब्रह्० ४।४।२२ ) के अनुसार वेदान्ततत्त्ववेता थे। इस तत्त्व का ज्ञान उन्होंने अपनी तीच्ण तर्क ( न्याय ) की कसौटी पर कसे निखिल वेदान्त-वचनों से किया था। यह अपार सामध्य उनमें स्वभाव-सिद्ध था; क्योंकि वे 'द्वापरे द्वापरे विष्णुर्व्यासरूपी महामुनिः' के अनुसार ईश्वरावतार थे। उनके ईश्वरत्व की सूचना इसी से मिलती है कि वे पूर्ण वेदान्त-त्तेत्र में स्वतन्त्र विचरे हैं। इस प्रकार के भगवान् वादरायण ने 'तत्त् समन्वयात्'—यइ सूत्र इसी बात की सूचना देने के लिए बनाया कि विधिवाक्यों का ही साज्ञात् समन्वय अखण्डार्थ में है, अतः उनका ही मोज्ञ में साज्ञात् उपयोग है।। २६१।।

निषेधवाक्यों में विधि-शेषता भी सूत्रकार ने कही है— वाक्यार्थान्विय तत्पदार्थकथने नेतीति वाक्यं पुनः साचात्स्चयति स्म सूत्रकृद्तस्तत्तत्परं निश्चितम् । एवं हस्ततलार्पितामलकवत् तात्पर्यसंवेदने

सत्यन्याद्युदीरयन्ति यदि तत्त्वन्तुं कथं शक्तुमः ॥ २६२ ॥

योजना—पुनः सूत्रकृत् वाक्यार्थान्वयितत्पदार्थकथने नेतीतिवाक्यं साज्ञात् सूचय-ति स्म, अतः तत् तत्परं निश्चितम्। एवं हस्ततलापितामलकवत् तात्पर्यसंवेदने सति यदि

अन्यादृग् उदीरयन्ति, तत् चन्तुम् कथं शक्नुमः १ ( शा० वि० छ० )।।

योजितार्थ — पुनः सूत्रकार ने ही वाक्यार्थान्वयी तत्पदार्थ के कथन (शोधन) में ही 'नेति'- इस वाक्य का उपयोग साज्ञात् सूचित किया है, त्रातः वह (निषेधवाक्य) तत्पदार्थपरक ही निश्चित होता है। इस प्रकार हथेली पर रखे त्रामलक के समान तात्पर्य-निश्चित होने पर जो त्रान्यथा कहा करते हैं, उन्हें ज्ञन्तव्य कैसे कह सकते हैं ?।।

भावितार्थ—'प्रकृतैतावत्त्वं हि प्रतिषेधित ततो त्रवीति च भूयः' ( त्र॰ सू० ३।२।२२ ) इस सूत्र से सूत्रकार ने त्रात्यन्त स्पष्ट कर दिया है कि प्रतिषेध-वाक्यों का उपयोग तत्पदार्थं-वर्णन में ही साचात् हैं; वाक्यार्थ-वर्णन में नहीं। त्रातः जो लोग निषेधवाक्य का उपयोग वाक्यार्थ-वर्णन में मुख्य मानते हैं; वे कदापि चन्तव्य नहीं। त्रार्थात् उनका निराकरण करना ही उचित है।। २६२।।

निषेधवाक्यों का तत्पदार्थ-शोधन में उपकार-वर्णन करते हैं— सत्यं ज्ञानमनन्तमित्यभिहिते सम्भावना नीयते नास्थूलादिवचः सम्रद्भविधया द्वैतोपमर्दं विना । तेनावान्तरवाक्यलच्यविषयां बुद्धि दृढीकुर्वता सर्वद्वैतनिषेधकेन वचसा वाक्यार्थधीर्जन्यते ॥ २६३ ॥ योजना—श्रस्थूलादिवचःसमुद्भविधया द्वैतोपमर्दं विना सत्यं ज्ञानिसत्यिभिहिते श्रसम्भावना न नीयते । तेन श्रवान्तरवाक्यलच्यविषयां बुद्धं दृढीकुर्वता सर्वद्वैतनिषेधकेन वचसा वाक्यार्थधीः जन्यते ॥ ( शाद् लिविक्रीडितम् )॥

योजिताथ — 'श्रस्थूलमनण्वह्रस्वम्'—श्रादि से द्वैत-निषेध किये विना केवल सत्यादि रूप से (श्रात्मतत्व का) कथन करने पर भी श्रासमभावना दूर नहीं की जा सकती; श्रातः श्रवान्तर वाक्य-लद्द्यार्थ-विषयक बुद्धि को दृढ़ करते हुए निषेधवाक्य के द्वारा (परम्परया)

वाक्यार्थधी उत्पन्न की जाती है॥

माबितार्थ — 'श्रसम्भावना' श्रौर 'सम्भावना' दो प्रकार के पदच्छेद यहाँ किये जाते हैं। तद्नुसार 'नीयते' श्रौर 'श्रानीयते'। प्रथम पद्म का अर्थ है — 'एकसेवाद्वितीयम्'— श्रादि श्रवान्तर वाक्यों से प्रतिपादित श्रद्धेतार्थ में श्रसम्भावना की निवृत्ति तब तक नहीं होती, जब तक 'श्रस्थूलम्' श्रादि निषध वाक्यों से द्वैत का निषध न किया जाय। द्वैत निषध कर देने पर श्रवान्तवाक्यों के तात्पर्य का निर्धारण हो जाने पर महावाक्यों से लच्यार्थ-निश्चय सुकर हो जाता है।

द्वितीय पत्त का भाव है-स्रवान्तरवाक्यों का कथन कर देने पर भी स्रद्वैत तत्त्व की संभावना तब तक नहीं होती, जब तक निषेधवाक्य प्रवृत्त होकर द्वैत का उपमर्दन न कर दें। इस प्रकार निषेध वाक्यों का परम्परया ही उपयोग तथां सार्थक्य माना जाता है ॥ २६३॥

निषेधवाक्यों से लद्यार्थका शोधन हो जाने पर विधिवाक्यों के द्वारा असन्दिग्ध रूप से अभेद का साज्ञातकार करना चाहिए--

> अस्थूलादिवचोनिरस्तनिखिलद्वैतप्रपञ्चं परं जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तिवर्जितमिदं प्रत्यक्स्वरूपं तथा । एकीकृत्य परस्परेण पद्योरर्थद्वयं तत्त्वतः

> > प्रत्यक चाद्रयमद्वयं च तदिति प्रेचस्व निःसंशयम् ॥ २६४ ॥

योजना—ग्रस्थूलादिवचोनिरस्तनिखिलद्वैतप्रपञ्चं तथा जाप्रत्स्वप्नसुषुप्ति-वर्जितपदं प्रत्यक्स्वरूपं पद्योः श्रर्थद्वयम् परस्परेण तत्वतः एकीकृत्य 'प्रत्यक् च श्रद्धयम्' 'श्रद्धयं च

तद्'-इति निःसंशयं प्रेचस्य ॥ ( शा० वि० छ० ) ॥

योजितार्थं — 'श्रस्थूलम्'-श्रादि वाक्यों से निरस्त हो गया है द्वैतप्रपञ्च जिसका, ऐसे जाग्रत्स्वप्नसुषुप्ति-रहित प्रत्यगात्मा का 'तत्, त्वम'-दोनों पदों के श्रर्थों का परस्पर पारमार्थिक एकीकरण करके 'प्रत्यगात्मा ही श्रद्धय ब्रह्मः है तथा श्रद्धय ब्रह्म ही प्रत्यगात्मा है—इस प्रकार श्रसंदिग्धरूप से (हे शिष्य!) साज्ञात्कार कर ॥ २६४॥

व्यवहित तत्पुदार्थं का अव्यवहित त्वम्पदार्थं से एकीकरण ( अभेद ) क्योंकर सम्भव

होगा ? यह दिखाते है--

त्रद्वैतं परिशोधितं भगवतो विष्णोः परं यत्पदं तच्छ्रब्देन समर्पितं परिगृहीतादेयमात्मप्रभम् । यच्चोपाधिविवर्जितं तव निजं साचात्स्वरूपं तयो-रेकत्वं परिवर्जितव्यवधिकं प्रत्यचमीचस्व भोः ॥ २६५ ॥

२१ सं० शा०

योजना - भगवतः विष्णोः यत् परं पदं परिशोधितम् अद्वैतम् आत्मप्रमं तच्छवदेन परिगृहीतादेयम् समर्पितम् । यच्च उपाधिवर्जितं तव साज्ञात् निजं स्वरूपम् ; तयोः परिवर्जित-व्यवधिकम् एकत्वं प्रत्यज्ञम् ईज्ञस्व भोः ॥ (शा० वि० छ०)॥

योजितार्थ — भगवान् विष्णु का जो परम पद शोधित ऋदैत, स्वयं प्रकाशतत्त्व भागत्याग लक्त्रणा-द्वारा निर्णीत तत्पद से उपादेय है और जो उपाधि-रहित तेरा साचात् निज स्वरूप है-उन दोनों का कोई व्यवधान नहीं, भो शिष्य! उनकी एकता का प्रत्यच

दुर्शन कर ॥

भावितार्थं—तत्पद् के लच्यभूत जगत्कारणत्वोपलित्त शुद्ध तत्त्व और त्वम्पद्के लच्य-भूत देहेन्द्रियमनोवुद्धिप्राणादि उपाधि-वर्जित कूटस्थ का अभेद दर्शन करना है। आत्म-प्रमम् (स्वयं प्रकाश) यह विशेषण दोनों पदार्थों का है। परिगृहीतादेयम्—इस विशेषण से मृचित किया कि मुख्य वृत्ति से परिगृहीत विशिष्ट अंश से भाग-लच्चणा के द्वारा उपादेय शुद्ध विशेष्य अंशों में ही एकता सम्भव है॥ ३६५॥

अवान्तरवाक्य-घटक सत्यादि पदों का अनृतादि की व्यावृत्ति में तात्पर्य बताते हुए शोधित तत्त्वम्पदार्थों की एकरूपता का उपसंहार करते हैं—

### श्रनृतजडविभक्तदुःखतुच्छा-सहनवपुः परमं पदं मुरारेः । परिहृतसकलप्रपश्चमात्मा

तव तद्वेहि तमो निरस्य वाक्यात् ॥ २६६ ॥

योजना — तमो निरस्य वाक्यात् मुरारेः अनृतजङ् विभक्तदुः खतुच्छ।सहनवपुः १ परिहत-सकलप्रपञ्चं परमं पदम् । तव आत्मा, तदवेहि ॥ (पुष्पितामाच्छन्दः ) ॥

योजिताथ — मुरारि का अनृत-जड़-सान्त-दुःख और तुच्छ से विलज्ञण, सकल प्रपञ्चातीत, परमपद तेरा आत्मा है, उसे विवेकादि की सहायता से अविवेकरूपी तम को हटाकर 'तत्त्वमिस' वाक्य के द्वारा समक ॥

भावितार्थ — 'सत्य' पद से अनृत, 'ज्ञान' पद से जड़, 'अनन्त' पद से (विभक्त) सान्त, 'आनन्द' पद से दुःख तथा 'सत्' पदसे असत् की ज्यावृत्ति विविच्ति है। अनृतादि-विलच्या तत्व को अपना रूप महावाक्यों की सहायता से ही जाना जा सकता है, अन्यथा नहीं॥ २६६॥

त्राचार्य के द्वारा त्रात्मतत्त्व का भली प्रकार उपदेश होने पर भी शिष्य यदि न सममे, तब श्रद्धा की कमी सममनी चाहिए; क्योंकि श्रद्धा भी एक मुख्य कारण है—

श्रद्धत्स्व सौम्येति हि शास्ति शास्त्रम् श्रद्धाधनत्वश्रुतिरस्ति चान्या । श्रद्धा तु यस्येत्यपरं च वाक्य-मधीयते संशयकुत्सनाय ॥ २६७ ॥

१. अरुतादीन् न सहते इत्यरुताद्यसहनम्, एवं विधं वपुर्यस्य तत्।

योजना—'श्रद्धतस्य सोम्य' इति हि शास्त्रं शास्ति, श्रन्या च श्रद्धाधनत्वश्रुतिः श्रस्ति 'श्रद्धा तु यस्य' इत्यपरं वाक्यं च संशयकुत्सनाय श्रधीयते ॥ ( उपजातिच्छन्दः )॥

योजितार — 'श्रद्धत्स्व सोम्य' ( छां० ६।१२।२ ) ऐसा ( एक ) शास्त्र कहता है, दूसरी १ श्रद्धावित्तो भूत्वा' ( बृह० ४।४।२३ ) ऐसी श्रुति भी है, 'यस्य स्यादद्धा न विचिकिरसाऽस्ति' (छां० ३।१४।४) ऐसा एक ख्रौर भी वाक्य संशय मिटानेके लिए पढ़ा जाता है ॥

भावितार्ध — विशित दुविह्नोय, सूद्दम अखण्डवाक्यार्थ में संशय की निवृत्ति के लिए श्रद्धा मुख्य साधन है। छान्दोग्योपनिषत् में स्पष्ट कहा है—'यं वै सोन्यैतमिणिमानं न निभालयिस, एतस्य वै सोन्यैषोऽणिम्न एवं महान् न्यत्रोधिस्तष्ठति । श्रद्धत्स्व सोन्येति' (छां० ६।१२।२) अर्थात् सौम्य ! जिस नितान्त अणिम बीज तत्त्व को तुम नहीं देख पाते, उसी से यह महान् वटवृत्त वना है। उस तत्त्व में श्रद्धा करो । इसी प्रकार बृहदारण्यक में भी कहा है—'श्रद्धावित्तो भूत्वा आत्मन्येवात्मानं पश्येत्' अर्थात् श्रद्धा-सम्पन्न होकर ही आत्मतत्त्व का दर्शन कर सकेगा। 'श्रद्धावान् लभते ज्ञानम्' (गी० ४।३६) आदि अनन्त वाक्यों में श्रद्धा का विधान आत्मतत्त्व-दर्शन के उद्देश्य से ही किया है। अतः श्रद्धा मुख्य साधन है। २६७।।

त्रज्ञान तथा संशय की निवृत्ति के लिए श्रद्धा की त्र्यनिवार्यता भगद्वचन से भी

प्रमाणित होती है--

#### अज्ञो विनश्यति पुमानतिमूदभावा-दश्रद्धयोपहतबुद्धिरतोऽपि कष्टः । कष्टाच कष्टतर एव तु संशयात्मा दुःखी सदेति भगवानपि वासुदेवः ॥ २६८ ॥

योजना—अतिमूढ्भावात् अज्ञः पुमान् विनश्यति । अतोऽपि कष्टः अश्रद्धया उप-हतवुद्धिः । संशयात्मा तु कष्टात् च कष्टतरः सदा दुःखीति भगवान् वासुदेवोऽपि ॥

(वसन्ततिलकाच्छन्दः)॥

योजितार्थ — त्रित मूढ़ होने के कारण श्रज्ञानी (श्रिविवेकी) पुरुष विनष्ट (जन्म-मरण-प्रवाह-पतित) होता ही है। इससे भी कष्ट अवस्था को अश्रद्धालु प्राप्त होता है। संशय-प्रस्त पुरुष तो कष्ट से भी कष्टतर दशा में पड़कर सदा दुःखी रहता है-ऐसा भगवान

वासुदेव ने भी कह दिया है।।

भावितार्थ — अज्ञानी अपने अज्ञान के कारण संसार की ठोकरें खाता रहता है। यदि वह श्रद्धालु बन जाय, तब अपना उद्धार कर भी सकता है, किन्तु अश्रद्धालु कदापि नहीं। उससे भी अधिक वह पुरुष कष्टभागी है, जो अपना नित्य कम भी छोड़ बैठा और आत्मतत्व में संशयात्मा भी है। भगवान् ने स्पष्ट कहा है—'अज्ञश्चाश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यित' (गी० ४।४०)।। २६८।।

श्राग्निहोत्रादि-वाक्यार्थ-अवण के श्रानन्तर श्रद्धालु के लिए जैसे बहुत कुछ कर्त्तव्य शेष रहता है; वैसे श्राखण्ड-वाक्यार्थ-अवण के श्रानन्तर कुछ भी कर्त्तव्य शेष नहीं रहता—

१. कई मुद्रित उपनिषदों में 'समाहितो भूत्वा' पाठ मिलता है, किन्तु शतपथ ब्राह्मण (१४।७।२।२८) में 'श्रद्धावित्तो भूत्वा' ही पाठ मुद्रित है; श्रतः बृहदारएयक उपनिषत् में यही पाठ चाहिए। श्राचार्यों ने ऐसा ही माना है।

## रूपं तावकमुज्भितद्वयमभूदद्वैतमेवाजसा तचाद्वैतमपास्य मोहजनितं पारोच्यमात्मा ह्यभूत् । एवं वेदशिरःपदान्वयवशादेकत्वमेकान्ततः

सिद्धं प्रत्यगनन्तयोरिति तव श्रेयः समाप्तिं गतम् ॥ २६६ ॥

योजना—तावकं रूपम् उजिमतद्वयम् अञ्जला अद्वैतमेव अभूत्। तच अद्वैतं मोह-जनितं पारोच्यम् अपास्य हि आत्मा अभूत्। एवं वेदशिरः पदान्वयवशात् प्रत्यगनन्तयोः एकान्ततः एकत्वं सिद्धम्–इति तव श्रेयः समाप्तिं गतम्॥ (शा० वि० छ०)॥

योजितार्थ —शिष्य ! तेरा रूप द्वैत-शून्य साद्यात् अद्वैत ही था । वह अद्वैत सोह-जन्य परोच्चता को दूर कर तेरा अपरोच्च आत्मा हो गया । इस प्रकार वेदान्त-पद-समन्वय के द्वारा प्रत्यगात्मा और अनन्त तत्त्व में अत्यन्त अभेद सिद्ध हो गया—इतने मात्र से ही

तेरा श्रेय सम्पन्न हो जाता है।।

१६४

मावितार्थ — ज्ञान होने से पूर्व भी जीव ब्रह्म ही था; किन्तु मोह-जन्य द्वैत प्रपञ्च के कारण भेद-प्रतीति हो गई थी। जिससे ब्रह्म परोज्ञ-सा हो गया था। वेदान्त-वाक्योंकी समन्वय-धाराके पावन उपदेश से भेद और परोज्ञता के किल्पत आवरण मिट गए और वह प्रत्यज्ञ हो गया। वस इससे आगे और कोई कर्तव्य शेष नहीं रह जाता। यही वह अन्तिम कचा है; जिस पर पहुंच कर ज्ञानी सर्वातमा, सर्वदर्शी, सर्वत्रग हो जाता है, फिर और कर्तव्य क्या रहेगा ?।। २६६।।

अन्यान्य वादियों को भी अखण्डार्थता माननी पड़ती है-यह दिखाने के लिए सर्व प्रथम वैशेषिक मत से एकपद-लच्चणा-द्वारा अखण्डार्थता दिखाते हैं--

> सम्बन्धः समवाय इत्यपि पदे वैशेषिकोचारिते नालग्डच्यतिरिक्तवस्तु विदत्तुं शक्तोऽनवस्थाभयात् । पश्चानां समवायितेति वचनच्याघातभीतेरपि

सम्बन्धान्तरमस्य नाभिमनुते वैशेषिकः कातरः ॥ २७० ॥

योजना—'सम्बद्धः समवायः' इति वैशेषिकोच्चारिते पदे श्रखण्डव्यतिरिक्तवस्तु विदेतुं न शक्तः, अनवस्थाभयात्। पञ्चानां समवायितेतिवचनव्याधितभीतेरिप वैशेषिकः

कातरः श्रस्य सम्बन्धान्तरं नाभिमनुते ॥ ( शा० वि० छ० )॥

योजितार्थ — 'सम्बद्ध समवायः' – इस प्रकार के वैशेषिकोच्चारित वाक्य का अखण्डार्थ अतिरिक्त अर्थ नहीं कह सकते; क्योंकि (वहाँ विशिष्टार्थ मानने में ) अनवस्था का भय है। 'द्रव्यादीनां पञ्चानां समवायित्वम्' (वै० भा० ६।१) इस प्रकार के प्रशस्तपादोक्त वचन का विरोध होने के कारण भी कातर वैशेषिक इस (समवाय) का सम्बन्धान्तर नहीं मान सकता।।

भावितार्थ — इस श्लोक में 'सम्बन्धः समवायः' श्रौर 'सम्बन्धः समवायः'-दोनों पाठ उपलब्ध होते हैं। प्रथम पाठ उचिततर प्रतीत होता है। 'सम्बद्धः समवायः' का श्रर्थ प्रतीत होता है-'सम्बन्धविशिष्टः समवायः'। जो कि श्रतुपपन्न हैः क्योंकि यहां जिज्ञासा

१. पद्यते उनेनेति पदं वाक्यमित्यर्थः ।

होतो है कि समवाय जिस सम्बन्ध से विशिष्ट है, वह समवायरूप है १ या सम्बन्धान्तर १ समवायरूप मानने पर एक ही समवाय स्वयं अपने में सम्बन्ध वन नहीं सकता, अतः समवायान्तर मानना होगा। उस समवायान्तरका भी समवायान्तर, उसका भी समवायान्तर इस प्रकार अन्वरस्था होती है। संयोगादि सम्बन्धान्तर यहां अभीष्ट नहीं। इपलिए स्वरूप सम्बन्ध के अभिप्राय से 'सम्बद्धः समवायः'—यह वाक्य कहना होगा। वहां 'सम्बद्धः पद की लच्चणा समवाय-स्वरूप में करनी होगी और 'समवाय' पद की उसमें शक्ति। इस प्रकार उक्त वाक्य समवाय-स्वरूपात्मक अखण्डार्थ का ही वोधक मानना पड़ता है। समवायान्तर माननेपर केवल अनवस्था ही नहीं, अपितु सिद्धान्त-विरोध भी हैं, क्योंकि वैशेषिक भाष्यकार प्रशस्तपाद ने कहा है—'द्रव्यादीनां पञ्चानामि समवायित्वमनेकत्वं च'। अर्थात् द्रव्य गुण, कर्म, सामान्य और विशेष इन पांच पदार्थों में ही समवाय सम्बन्ध प्रतियोगिता या अनुयोगिता सम्बन्ध से रहता है; इससे अन्य समवायादि में नहीं। समवाय में समवान्तर मानने पर इस सिद्धान्त का विरोध होगा १ अतः वैशेषिकगण समवायान्तर नहीं मान सकते।। २७०।।

प्राभाकर मत में भी श्रखण्डार्थता की प्रसिद्धि दिखाते हैं—
शब्दो गकार इति लौकिकमस्ति वाक्यम्
विस्पष्टमस्ति च पदद्वयमत्र वाक्ये।
प्राभाकरे च समये न गकारमात्रात्
श्रन्यत्पद्द्वयनिगद्यमभीष्टमस्मिन्।। २७१॥

योजना—'शब्दो गकारः'—इति लौकिकं वाक्यम् अस्ति । अत्र वाक्ये च विस्पष्टं पदृद्धयम् अस्ति । प्राभाकरे समये च ।कारमात्राद् अन्यत् पदृद्धयनिगद्यं अत्र नाभीष्टम् ॥ ( वसन्ततिलकाच्छन्दः ) ॥

योजितार्थ- 'शब्दो गकारः'- यह लौकिक वाक्य है। इस वाक्य में विस्पष्ट दो पद

हैं। प्राभाकर-मत में गकार मात्र से भिन्न पद्द्य-प्रतिपाद्य यहां श्रभीष्ट नहीं॥

भावितार — 'शब्दो गकारः'—इस वाक्य के दोनों पदों का प्रतिपाद्य गकारमात्र है, उससे भिन्न नहीं—ऐसा प्राभाकर मत है। अतः इस मत में भी अखण्डार्थता प्रसिद्ध है॥ २७१॥

श्राकृत्यधिकरण्न्याय से शब्द का प्रतिपाद्य शब्दत्व श्रीर गकार का प्रतिपाद्य गका-

रत्व है, अतः दोनों का प्रतिपाद्य एक कैसे ? इस प्रश्न का उत्तर है-

शब्दत्वजातिवचनो न हि शब्दशब्दः श्रोत्रोपलम्भनतया तु निबन्धनेन । वर्णान् ब्रवीति न हि जातिरिहाम्युपेता

साचाद् गकारमयमाह गकारशब्दः ॥ २७२ ॥

योजना -- शब्दशब्दः शब्दत्यजातिवचनो न हि, श्रोत्रोपलम्भनतया निबन्धनेन तु वर्णान् व्रवीति । इह हि जातिः श्रभ्युपेता न । श्रयं गकारशब्दः साचात् गकारम् श्राह ॥ (वसन्ततिलकाच्छन्दः)॥

योजितार्थ — 'शब्द' पद शब्दत्व जाति का वाचक नहीं, श्रोत्रोपलम्भनत्वरूप उपाधि के निमित्त से वर्णों को कहता है। इस (गकार) में जाति मानी ही नहीं जाती। यह 'गकार' शब्द साज्ञात् गकार वर्ण को कहता है।।

मावितार्थ—न तो 'शब्द' पद शब्दत्व का वाचक है, और न 'गकार' पद गकारत्वका केवल श्रोत्र-श्राह्मत्वरूप उपाधि (तटस्थ धर्म) को निमित्त मानकर 'शब्द' पद सभी वर्णों को कहता है। इसी श्रकार गकार शब्द भी साज्ञात् गकार वर्णे को ही कहता है। शब्द द्रव्य नहीं, श्रतः जाति-व्यञ्जक संस्थानिवशेष यहाँ सम्भव न होने से जाति नहीं मानी जा सकती। श्रतः 'शब्दो गकारः'—इस वाक्य के दोनों पदों का एक मात्र गकार प्रणी-रूप श्रखण्ड श्रर्थ ही मानना होगा॥ २७२॥

श्रतः प्राभाकर को श्रखण्डार्थता में विवाद नहीं करना चाहिए— तस्माद्खण्डविषये वचने विवादम्

प्राभाकराः परिहरन्तु न चेदशक्यम् ।

निर्वोद्धमेतदिह वाक्यमितोऽन्यथा चेद्

श्रस्यार्थकल्पनमभीप्सितमिष्टहानिः ॥ २७३ ॥

योजना—तस्मात् प्राभाकाराः अखण्डविषये विवादं परिहरन्तु । न चेत् , इह एतत् वाक्यं निर्वोद्धम् अशक्यम् । इतोऽन्यथा चेद् अस्य अर्थकरूपनम् अभीष्सितम् ; इष्टहानिः॥ (वसन्ततिलकाच्छन्दः)॥

योजितार्थं — इसलिए प्राभाकरगण को अखण्डार्थं के विषय में विवाद छोड़ देना चाहिए। नहीं तो यहां इस (शब्दो गकारः) वाक्य का निर्वहन नहीं हो सकेगा। इससे भिन्न यदि इस (वाक्य) के अर्थ की कल्पना की जाय; (तब) इष्ट-हानि होती है।।

भावितार्थ — जब कि 'शब्दो गकारः' में प्राभाकर को ऋखण्डार्थता माननी ही पड़ती है, तब उन्हें इस विषय में विवाद करना उचित नहीं जँचता। उक्त वाक्य का यदि ऋख-ण्डार्थ न मान कर विशिष्ट (संसृष्ट) अर्थ माना जाय, तब कथित प्राभाकर-सिद्धान्त की हानि होगी।। २७३।।

गत (२१६ वें) रत्नोक में कथित पाणिनि-सम्मति का पुनः स्मरण दिलाते हैं— प्रातिपदिकान्यनतिरिक्तविषयाणि

> प्राह भगवान्प्रथमशब्दितविभक्त्या। पाणिनिरतः सकलतर्कसमयज्ञो विष्ट वचसोऽनतिरिक्तविषयत्वम् ॥ २७४॥

योजना—भगवान् पाणिनिः प्रातिपदिकानि प्रथमशब्दितविभक्त्या अनितिरिक्तविष-याणि प्राह । त्रतः सकलतर्कसमयज्ञो वचसोऽनितरिक्तविषयत्वं विष्ठ ॥ (१ इन्दुवद्नाच्छन्दः) योजितार्थ—भगवान् पाणिनि ने प्रातिपदिकों को प्रथमा विभक्ति के समानार्थक

१. 'इन्दुवदना भजसनैः सगुरुयुग्मैः' ( वृत्त० ) श्रर्थात् जिस पद्य के प्रत्येक चरण् में क्रमशः एक भगण् एक जगण्, एक सगण्, एक नगण् तथा दो गुरुवर्ण हों, उसे इन्दुवदना कहते हैं।

बताया है। त्रातः सकल न्यायसंगत संकेताभिज्ञ (पाणिनि मुनि) शब्दों में त्रानितिरक्त-विषयत्व (त्राखण्डार्थेत्व) चाहते हैं।।

भाविताथ — भगवान् पाणिनि ने प्रातिपदिक को प्रथमा विभक्ति के समानार्थक कहकर यह सुव्यक्त कर दिया कि विभिन्न पदों में एकार्थकत्व ( अखण्डार्थत्व ) सम्भव है।।२७४॥

पूर्व (१०३ पद में ) कथित 'नाखण्डवस्तुविषया वचसः प्रवृत्तिः'' श्राचेप का समाधान करते हैं---

#### इयं घटव्यक्तिरिती हशेषु च प्रसिद्ध मेवैकरसार्थगोचरम्। पदद्वयं लोकवचःसु तेन च

#### प्रशस्यते नात्र विवादसंग्रहः ॥ २७५ ॥

योजना--'इयं घटव्यक्तिः'-इतीहरोषु लोकवचःसु च पद्द्वयं एकरसार्थगोचरं प्रसिद्ध-मेव; तेन च अत्र विवादसंग्रहो न प्रशस्यते ॥ (वंशस्थच्छन्दः )॥

योजितार्थं — 'इयं घटव्यक्तिः'—इस प्रकारके लौकिक वाक्यों में दोनों पद अखण्डार्थं-विषयक प्रसिद्ध हैं: अतः इस विषय में विवाद करना प्रशस्त नहीं है ॥

भावितार्थ—'इयं घटन्यक्तिः'—इस वाक्य में 'इयम्' पद से परामृष्ट न्यक्ति को घट न्यक्ति से अभिन्न बताना मात्र अभीष्ट होता है। अतः यहां 'इयम्' और 'घटन्यक्ति'—इन दोनों पदों का एक ( अखण्ड ) अर्थ में प्रयोग मानना पड़ता है। ऐसी परिस्थित में यह कहना कि लोक में अखण्डार्थ विषयक शब्द प्रवृत्ति नहीं देखी गई, सर्वथा अयुक्त है।।२७५॥।

#### [ वेदान्तानां प्रमाणान्तरनिःस्पृहत्वम् ]

गत (१०१) पद्य में किए गए सिद्धार्थंक वेदान्त वाक्यों में श्रानुवादत्वाद्तेप का समाधान करते हैं—

#### न च प्रमाणान्तरयोग्यतायाम् प्रयोजकं स्यात्परिनिष्ठितत्वम् । यतः प्रमाणान्तरयोग्यतायाम् प्रयोजकं रूपरसादिमत्त्वम् ॥ २७६ ॥

योजना--प्रमाणान्तरयोग्यतायां परिनिष्ठितत्वं प्रयोजकं न च; यतः प्रमाणान्तरयोग्य-तायां रूपरसादिमत्त्वं प्रयोजकम् ॥ ( उपेन्द्रवज्राच्छन्दः ) ॥

योजिताथ --प्रमाणान्तर-योग्यता में सिद्धरूपत्व प्रयोजक नहीं; अपि तु प्रमाणान्तर-

योग्यता में रूपादिमत्व प्रयोजक है।।

भावितार्थ—यह जो कहा था कि ब्रह्म सिद्ध वस्तु होनेसे शब्द-भिन्न प्रत्यचादि प्रमाणों का विषय होता है, त्र्यतः वेदान्तवाक्य प्रमाणान्तर-प्रहीत-प्राही होने से अनुवादमात्र है, प्रमाण नहीं। वह कहना उचित नहीं; क्योंकि प्रमाणान्तर-विषयत्व में सिद्धरूपत्व प्रयोजक नहीं, अपितु रूपादिमत्व है।। २७६॥

ब्रह्म में रूपादिमत्व न होने से प्रमाणान्तरविषयत्व नहीं बनता। प्रामाणान्तर से

अगृहीत ब्रह्म को विषय करने से वेदान्तवाक्य प्रमाण ही हैं, अप्रमाण नहीं—

# ततोऽस्तु रूपादिविहीनरूपे प्रमान्तरागोचरिचत्स्वरूपे । वर्चः प्रमाणान्तरिनःस्पृहं सत् प्रमाणमत्राऽऽत्मिन निर्विवादम् ॥ २७७ ॥

योजना — ततः श्रत्र रूपादिविहीनरूपे प्रमान्तरागोचरित्स्वरूपे श्रात्मिन वचः प्रमाणान्तरिनःस्पृहं सत् निर्विवादं प्रमाणम् ॥ ( उपेन्द्रवज्राच्छन्दः )॥

योजितार्थं—इसलिए इस रूपादि-रहित प्रमाणान्तर के विषयभूत चित्स्वरूप त्रात्मा

में वेदान्तवाक्य प्रमाणान्तर-निरपेच होकर निर्विवादरूप से प्रमाण हैं॥

भावितार्थ—रूपादिमत्व न रहने के कारण ब्रह्म में प्रमाणान्तर-विषयता नहीं रह सकती। श्रतः प्रमाणान्तर से श्रगृहीत ब्रह्म में वेदान्त वाक्यों की प्रमाणान्तर-निरपेन्नता श्रौर प्रमाणता निरपवाद मिद्ध हो जाती है॥

यहां त्राशय यह है कि त्रान्तेप-प्रन्थ में यह त्रानुमान विवित्ति था—'ब्रह्म प्रमाणा-न्तराधिगतम् सिद्धत्वात् घटादिवत्' उस त्रानुमान् प्रयोग में यहां सिद्धान्ती ने 'रूपादिमत्त्व' उपाधि वताई। घटादि में रूपादिमत्त्व प्रमाणान्तराधिगत्वरूप साध्य का व्यापक है त्रीर पन्न में साधनाव्यापक है। त्रातः उक्त त्रानुमान सोपाधिक हो जाने से ब्रह्म में प्रमाणान्तर विषयत्व की सिद्धि नहीं कर सकता॥ २७७॥

यदि कहा जाय कि कथित रूपादिमत्वरूप उपाधि प्रमाणान्तराधिगतत्वरूप साध्यकी व्यापक नहीं; क्योंकि रूपादि-रहित कालादि में व्यभिचार है। तब दूसरी उपाधि देते हैं—

## लोकप्रसिद्धपदगोचरतानिमित्तम् अन्यप्रमाणिवषयत्विमह प्रसिद्धम् । लोकप्रसिद्धपदगोचरता न चास्मिन् ब्रह्मात्मनीति च तदत्र निवारणीयम् ॥ २७८ ॥

योजना—इह लोकप्रसिद्धपदगोचरता निमित्तम् अन्यप्रमाणविषयत्वं प्रसिद्धम्, अस्मिन् ब्रह्मात्मिन च लोकप्रसिद्धपदगोचरता नास्तीति अत्र तत् च निवारणीयम्।। (वसन्ततिलकाच्छन्दः)।।

योजितार्थं — इस ( लोक ) में लोक-प्रसिद्ध पद-वाच्यता से प्रयुक्त प्रमाणान्तर-विष-यता होती है। इस ब्रह्म वस्तु में लोक प्रसिद्ध पद-वाच्यता नहीं, अतः इस ( ब्रह्म ) में उस

( प्रामाणान्तर विषयत्व ) का भी निराकरण कर देना चाहिए।।

मावितार्थ--प्रामाणान्तर-विषयता की प्रयोजक लोक-प्रसिद्ध पदों की वाच्यता होती है, जैसा कि घटादि में देखा गया है। ब्रह्म में किसी लोक-प्रसिद्ध-पद की वाच्यता नहीं; अतः इसकी व्याप्य प्रमाणान्तर-विषयता का भी अभाव ब्रह्म में सिद्ध हो जाता है।। २७८।।

लोक-प्रसिद्ध पद-वाच्यता कार्यरूप द्यर्थ में रहती है, द्यतः कार्यार्थक वैदिक वाक्यों में सापेन्तारूप द्यप्रमाणता त्रवश्य प्रसक्त होती है—

#### ेलोकप्रसिद्धपदगोचरताऽस्ति कार्ये तेनास्तु कार्यपरवाक्यमशेषतस्ते। मानान्तरेषु परतन्त्रतयाऽप्रमाणां स्वार्थे न दूपणमिदं श्रुतिमस्तकेषु ॥ २७९ ॥

योजना--कार्ये लोकप्रसिद्धपदगोचरता अस्ति, तेन ते अशेषतः कार्यपरवाक्यम् स्वार्थे मानान्तरेषु परतन्त्रतयाऽप्रमाणम् अस्तु । इदं दृषणं श्रुतिमस्तकेषु न ॥ ( व० छ० )। योजितार्थ —कार्यरूप अर्थ में लोक-प्रसिद्ध पद-गोचरता है । अतः आप (प्रामाकर)

के मत में समस्त कार्य-बोधक वाक्य अपने (कार्यरूप) अर्थ में प्रमाणान्तरों के अधीन होने के कारण प्रमाण नहीं हैं। यह दूषण ब्रह्मपरक वेदान्त वाक्यों में नहीं।।

भावितार्थ — कार्य-वाचक लिङादि पद लोक-प्रसिद्ध है। अतः प्रसाणान्तर-गृहीत कार्य रूप अर्थ के बोधन में लिङादि पद निर्पेच्च नहीं, प्रमाणान्तर सापेच्च ही हैं। अतः वेद को कार्यपरक माननेवाले प्रभाकर के मत में ही यह सापेच्चत्व दोष आता है, हमारे वेदान्त वाक्यों में नहीं, क्योंकि वेदान्तवाक्य ऐसे अलौकिक अर्थ के बोधक हैं, जो किसी लोक-प्रसिद्ध पद का वाच्य नहीं।। २७६।।

यह जो (गत १०८वें पद्य में) कहा था कि क्रियापद के बिना वाक्यत्व ही नहीं होता, उसका निराकरण करते हैं—

न च क्रियाकारितसंहतीनि<sup>२</sup>
पदानि लोके नियमेन वक्तुम् ।
समीहते पक्वमितिः पदानां
क्रियां विनाप्यन्वयद्द्यीनेन ॥ २८० ॥

योजना— क्रियां विना श्रिप पदानाम् श्रन्वयद्शेनेन पक्वमितः लोके क्रियाकारित-संहतीनि नियमेन वक्तुं पदानि न समीहते ॥ ( उपेन्द्रवज्राच्छन्दः )॥

योजितार्थं – किया के विना भी पदों का अन्वय देखा जाता है, अतः कोई विद्वान् लोक में क्रियाकारित अन्वय वाले पदों का ही नियम से प्रयोग नहीं करना चाहता॥

भावितार्थ—वद्यमाण पद-समूह भी क्रिया के विना ही जब कि अन्वय-बोध करा देते हैं, तब अन्वय-बोध के लिए नियमतः क्रिया पद की अपेद्या क्यों होगी ? ॥ २८०॥

उक्तार्थ में उदाहरण देते हैं-

महीश्वजोऽयं पुरुषो मनस्वी वनस्पतेस्तत्फलमित्यपीह । क्रियां विनाप्यन्वयवन्ति लोके पदानि दृष्टानि बहूनि वक्तुः ॥ २८१ ॥

१ लोकप्रयुक्तेति पाठान्तरम् । २ क्रिया तिङन्तं पदं तिन्निमित्ता संहतिर्येषां पदानां तानि । २२ सं० शा०

योजना—'श्रयं सनस्वी पुरुषो महीभुजः' 'वनस्पतेः तत्फलम्' इत्यादि इह लोके वहूनि क्रियां विना अपि अन्वयवन्ति पदानि दृष्टानि ॥ ( उपजातिच्छन्दः )।।

योजिताय -- 'त्रयं मनस्वी पुरुषः महीभुजः' वनस्पतेः तत् फलम्'-इस प्रकार के

इस लोक में बहुत से पद किया के विना भी अन्वयवाल देखे गये हैं॥

भावितार्थ — 'कस्यायं पुरुषः ? कस्य तत् फलम् ?' इस प्रकार सम्बन्ध-विशेष की जिज्ञासा होने पर कोई उत्तर देता है—'अयं मनस्वी पुरुषः महीं भुजः' (यह मनस्वी पुरुष राजा का है), 'तत्फलं वनस्पतेः' (वह फल वनस्पति का है) इन उत्तर वाक्यों से सम्बन्ध विशेष की जिज्ञासा शान्त हो जाती है। किन्तु इनमें क्रिया पद प्रयुक्त नहीं, अतः कहना होगा कि क्रिया के विना भी पद अन्वयवोध के जनक होते हैं। पदों को परस्पर अन्वय के लिए आकांचा योग्यता और सन्निधमात्र की अपेद्या होती है, क्रियापद की नहीं।। २८१॥

क्रियापद की अनिवार्यता होने पर वेदान्त में क्रियापद दिखाया भी जा सकता है-

क्रियापदं वेदशिरःस्वपीष्यते

विविच्चतार्थानुगुणं तु तन्मतम् । विविच्चतार्थप्रतिपत्तिघाति तु

क्रियापदं स्वीकृतमप्यनर्थकम् ॥ २८२ ॥

योजना—क्रियापदं वेदशिरःसु अपि इष्यते । तत् विवित्तार्थानुगुणं तु मतम् । विवित्तार्थप्रतिघाति तु क्रियापदं स्वीकृतमपि अप्तर्थकम् ॥ (वंशस्थम् )॥

योजिताय - क्रियापद वेदान्तवाक्यों में इष्ट है। हां, वह विविद्यातार्थ के अनुगुण ही

होना चाहिए। विविद्यार्थि का विरोधी क्रियापद मानना व्यर्थ है॥

भावितार्थ — विविद्यात अर्थ के अनुरूप क्रियापद का अध्याहार वेदान्तवाक्यों में भी किया जा सकता है। किन्तु विविद्यात अर्थ के अननुरूप क्रियापद का अध्याहार सार्थक नहीं कहा जा सकता॥ २८२॥

यहाँ के अनुरूप क्रिया पद दिखाते हैं-

अस्त्यस्म्यसीति च पदं प्रचुरं क्रियायाः

वेदान्तवाक्यगतमाद्रतः पठन्ति।

तन्मात्रतः सकलवेदशिरःपदानां

संघातसिद्धिरिति वेदशिरोनिषएगाः ॥ २८३ ॥

योजना— अस्त्यस्म्यसीति वेदान्त-वाक्यगतं क्रियायाः प्रचुरं पद्म् आद्रतः पठन्ति ।

तन्मात्रतः सकलवेदशिरःपदानां संघातसिद्धिरिति वेदशिरोनिषण्णाः ( व० छ० )॥

योजितार्थ — अस्ति, अस्मि असि-आदि वेदान्तव।क्यगत प्रचुर क्रिया पदों को आदर पूर्वक पढ़ते हैं। उतने मात्र से सकल वेदान्त-पदों का अन्वय सिद्ध हो जाता है-ऐसा वेदान्तनिष्ठ विद्वान् मानते हैं॥

भावितार्थ — 'अस्ति ब्रह्म' (तै० २।६।१) 'अहं ब्रह्मास्मि' (बृह० १।४।१०) 'तत्त्वमिं (छ्रा० ६।८।७) आदि वेदान्तवाक्यों में जिन अस्ति आदि क्रिया पदों का अवस्त होता है, उन्हीं क्रिया पदों से निखिल 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म'—आदि वेदान्तवाक्यों

में निर्वाह हो जाता है। उनसे भिन्न विध्यर्थक क्रिया पदों का अध्याहार अनुपयुक्त ही नहीं, श्रसम्भव भी है ॥ २८३॥

ऐसा मानने पर वेदान्तवाक्यों में सापेक्षत्व दोष होगा, इस प्रकार के प्राभाकर श्राचेप का श्रनवाद करते हैं--

> यच् प्रमाणमनुभृतिरिति प्रमाण-सामान्यलच्यामनूद्य पुनर्वदन्ति । सत्ता प्रमाणघटनां प्रति योग्यताऽतो नास्त्यर्थनिष्ठवचनेष्वनपेचतेति ॥ २८४ ॥

योजना-- 'अनुभूतिः प्रमाणम्' इति प्रमाणसामान्यलच्चणम् अनूद्य यतु पुनः वदन्ति सत्ता, ग्रतः ग्रस्त्यर्थनिष्ठवचनेषु ग्रनपेत्तता नास्तीति॥ प्रमाणघटनां प्रति योग्यता ( वसन्ततिलकाच्छन्दः )॥

योजितार — 'त्रानुभूतिः प्रमाणम्'-इस प्रकार प्रमाण सामान्य के लच्चण का त्रानुवाद कर के जो यह कहा करते हैं कि प्रमाण-प्रवृत्ति की योग्यता ही सत्ता है, अतः अस्त्यर्थक वेदान्त वचनों में अनपेचत्वरूप प्रामाण्य नहीं।।

भाविताथ - 'अनुभृतिः प्रमाणम्' ( प्र० पं० श्रमृत २ ) इसप्रकार प्रमाण का सामान्य लच्या करने के अनन्तर जो प्रामाकर का कहना है कि प्रमाणान्तर-विषयता की योग्यता का नाम सत्ता है, अतः सत्तार्थक 'अस्ति ब्रह्म'-आदि वेदान्त वाक्यों में प्रमाणान्तर-सापेत्तत्व ही रहता है, प्रमाणान्तर-निरपेन्नत्व नहीं ॥ २८४ ॥

वह कहना युक्त नहीं--तद् दुर्घटं न खलु संविदियं स्वयोग्या न ह्यात्मनि स्थितिमुपैष्यति योग्यताऽस्याः। वस्त्वन्तरोपनिहितस्वपदत्वहेतोः

न ह्यात्मरूपदहने दहनस्य शक्तिः ॥ २८४ ॥

योजना-तद् दुर्घटम् ; इयं संवित् स्वयोग्या न खलु । अस्याः योग्यता हि आत्मनि स्थितिं नोपैष्यति <sup>१</sup>वस्त्वन्तरोपनिहितस्वपद्त्वहेतोः; द्हनस्य हि स्रात्मरूपद्हने शक्तिः न ॥ (वसन्ततिलकाच्छन्दः)॥

योजिताय - उक्त कथन सम्भव नहीं; क्योंकि यह ( अनुभूतिरूप ) संवित् स्वयोग्य नहीं होती। इसकी योग्यता अपने में ठहर नहीं सकेगी; क्योंकि (संवित्) अपने से भिन्न वस्तु में ही स्व-पद्त्व (स्व-विषयत्व) का उपनिधान किया करती है; अग्नि में अपने

जलाने की शक्ति नहीं होती।।

भावितार्थ — संविद्धिषयता सत्ता है ? या संविद्धिषयत्व-योग्यता ? प्रथम पत्त में संवित् के पूर्व पदार्थों की सत्ता का अभाव हो जायगा। द्वितीय पत्त में जिज्ञासा होती है कि संवित् में वह योग्यता है ? या नहीं ? प्रथम कल्पमें भी सन्देह होता है कि संवित्में स्वविषयत्वकी योग्यता है ? या अन्य संविद्धिषयत्व की योग्यता ? अन्य संविद्धिषयत्व मानने पर स्वप्नका-

१, वसवन्तरं घटादि तमोपनिहितं स्वपदं स्वविषयस्वं यया, तस्याः भावस्तत्वं तत इत्यर्थः ॥

शत्व की हानि होगी। स्विवषयत्व की योग्यता संवित में बन नहीं सकती; क्योंकि स्व से भिन्न घटादि में ही स्विवषयता का आधान संवित् किया करती है। अर्थान् संविद्विषयत्व सदा संवित् से भिन्न पदार्थों में ही रहता है, स्वयं अपने में अपनी विषययता वैसे ही नहीं रह सकती; जैसे कि अग्नि की दाह्यता अग्नि में नहीं रहती, अपि तु अग्नि से भिन्न काष्टादि में रहा करती है। इसीलिए नैयायिकों ने कमत्व का लच्चण किया है—'परसमवेतिक्रयाजन्य-फलशालित्वम्'॥ २५॥।

संवित् में यदि वह योग्यता नहीं, तब-

संवित्प्रमाणघटनां प्रति योग्यतां चेत् नेयं विभर्ति न सती भवितुं समर्था । तद्योग्यतैव यदि मातृघटादिसत्ता

तस्याप्यसत्त्वमिति शून्यग्रुपाजिहीथाः ॥ २८६ ॥

योजना—चेत् इयं संवित् प्रमाणघटनां प्रति योग्यतां न विभित्ते; सती भिवतुं न समर्था। मातृघटादिसत्ता यदि तद्योग्यतेव; तस्यापि असत्विमिति शून्यम् उपाजिहीथाः॥ (वसन्तित्तकाच्छन्दः)॥

योजितार —यर्द यह संवित् प्रमाण-विषयता की योग्यता अपने में नहीं रखती, (तव वह) सत्तावाली नहीं हो सकेगी १ एवं प्रमाता और घटादि (प्रमेयादि) की सत्ता भी यदि प्रमाण-विषयत्व योग्यता ही है; तव उसका भी अभाव हो जाने से शून्यवाद ही मानना पड़ेगा॥

भावितार्थ — संवित् में प्रमाण-विषयत्व योग्यता न होने पर वह सत् (सत्तावली) न हो सकेगी; क्योंकि प्रमाण-विषयत्व योग्यता ही ज्ञापके मत में सव पदार्थों की सत्ता मानी जाती है। इसी प्रकार प्रमाण प्रमेय की सत्ता भी उक्त योग्यता ही है। उसका अभाव होने पर सब पदार्थों की असत्ता हो जाने से शून्यवादी वनना पड़ेगा॥ २८६॥

इसलिए मानयोग्यत्व ही सत्व है-इस दुराग्रह को छोड़ना पड़ेगा-

वस्तुस्वभाव इति सत्त्वमतो गृहाण तच्च द्विधेति वितथावितथत्वभेदात् । सत्त्वं द्विरूपमितरेतरसंकरेण

सच्छब्दवाच्यमिति च व्यवहारकाले ॥ २८७ ॥

यजना—अतः वस्तुस्वभावः सत्त्वमिति गृहाण् । तच्च वितथावितथत्वभेदात् द्विधेति गृहाण् व्यवहारकाले इतरेतरसंकरेण् द्विरूपं सत्त्वं सच्छब्द्वाच्यमिति गृहाण् ॥ (वसन्ततिलकाच्छन्दः )॥

योजितार्थ — इसलिए वस्तु-स्वभाव को ही सत्त्व कहना होगा। वह सत्व मिथ्या और अमिथ्या भेद से दो प्रकार का होता है। व्यवहार समय परस्पराध्यस्त द्विरूप सत्व को 'सत्' शब्द का वाच्य मानना होगा।।

भावितार - वस्तु-स्वभाव को ही सत्व मानना होगा। वह दो प्रकार का होता है-

सत्य तथा भिष्या। व्यवहार-काल में दोनों मिश्रित सत्व ही 'सत्' शब्द से कहे जाते हैं। इस प्रक्रिया में कोई दोष नहीं॥ २८७॥

इस प्रकार भाग-त्याग-लज्ञाण के द्वारा त्रभीष्ट-सिद्धि होगी— उत्सृज्य तत्र वितथांशमथेतरस्मिन् संवित्स्वरूपपरमार्थसित स्वरूपे। वुद्धि कुरु प्रणिद्धत्प्रण्येन सृग्नि ज्ञह्माहमस्मि परमार्थसदित्यजसम् ॥ २८८॥

योजना—तत्र वितथांशम् उत्सृज्य त्रथ इतरिसन् संवित्स्वरूपपरमार्थसित स्वरूपे भूम्नि प्रणयेन प्रणिद्धत् त्रहं परमार्थसत् ब्रह्मास्मीति श्रजस्त्रं वृद्धं कुरु ॥ (व० छ०)॥

योजितार्थं—हे शिष्य ! वहां मिध्या श्रंश को छोड़ कर श्रन्य संविद्रूप परमार्थसत् भूमस्वरूप सत्यांश में श्रद्धापूर्वक यन को प्रणिहित कर 'मैं परमार्थसत् ब्रह्स हूँ'—ऐसा सदा निश्चय कर ॥

भावितार्थ — विशिष्टार्थ का परस्पर अन्वय वाधित है, अतः विशिष्ट से मिध्या अंश को छोड़कर सत्य अंश की धारणा करनी चाहिए। अशुद्ध अंशों को छोड़ देने से ही भैं शुद्ध ब्रह्म हूँ —यह निश्चय हो सकेगा।। २८८।।

ब्रह्म को प्रमाणान्तर का विषय मानने पर वेदान्त-पदों का उसमें शक्ति-प्रह न हो सकेगा-इस (गत १११ पद में कथित) आह्रोप का समाधान करते हैं---

त्रह्मस्वयंत्रभमतः शवलेषु तस्य मानान्तरानधिगतेष्वपि शब्दशक्तिः। रूपेषु बुद्धजनसंव्यवहारहेतोः

शक्या ग्रहीतुसुदितेन पथाऽनभिज्ञैः ॥ २८९ ॥

योजना — ब्रह्म स्वयम्प्रभम् , श्रातः शबलेषु मानान्तरानिधगतेषु तस्य रूपेषु वृद्धजन-व्यवहारहेतोः श्रानभिज्ञैः प्रागुदितेन पथा शब्दशक्तिः ब्रहीतुं शक्या ॥ (व० छ०)॥

योजितार्थ -- ब्रह्म स्वयम्प्रकाश है, अतः विशिष्टरूप मानान्तरानिधगत ब्रह्मस्वरूप में बुद्धजनों के व्यवहार से अनिभज्ञ व्यक्ति भी (पूर्व १६८ वें पद्य में ) कथित मार्ग के द्वारा शब्द-शक्ति का ब्रह्ण कर सकते हैं॥

मावितार्थ—यद्यपि ब्रह्म स्वयम्प्रकाश होनेसे प्रमाणान्तरानिधगत है; तथापि परस्परा-ध्यस्त चिज्जड़स्वरूप विशिष्टार्थ में शब्द-शक्ति-प्रह पूर्व (१६७ पद्य में ) कथित उपाय से सम्भव है ॥ २८६ ॥

अलौकिक माया से विशिष्ट ब्रह्म में ब्रह्मादि पदों के शक्ति-प्रह का उपाय बताते हैं—

लोकप्रसिद्धार्थपदान्तराणां समीपसंकीर्त्तनतोऽपि शक्तिः। ब्रह्मादिशब्दस्य सुखावसेया यथा हि यूपादिगिरस्तथैव ॥ २६०॥

योजना-लोकप्रसिद्धार्थपदान्तराणां समीपसंकीर्तनतो ब्रह्मादिशब्दस्य शक्तिः तथैव सुखावसेया, यथा हि यूपादिगिरः ॥ ( उपजातिच्छन्दः ) ॥

योजिताय -- लोक प्रसिद्धार्थक पदों के समीपमें पठित हानेके कारण (अप्रसिद्धार्थक)

ब्रह्मादि पदों का भी शक्ति यह वैसे सुप्राह्म है, जैसे यूपादि पदों का ॥

भावितार्थ -- समीप पठित प्रसिद्धार्थक पदों की सहायता से भी अप्रसिद्धार्थक पदों का शक्तियह हुआ करता है। जैसे कि 'युपं तत्त्वति' 'युपमाष्टाश्रीकरोति' आदि लोक-प्रसिद्ध तज्ञणादि के वाचक 'तज्ञति'- आदि पदों की सन्निधि से तज्ञणादि संस्कार-विशिष्ट अली-किक युप वस्तु में भी युपादि पदों का शक्ति-श्रह होता है। वैसे ही 'यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते?-आदि प्रसिद्धार्थक पदों की सिन्निधि से ही तिकत जगत्कारण वस्तु में ब्रह्मादि पदों का शक्तियर् सुकर है।। २६०।।

ब्रह्म में शक्ति यह न होने पर भी वेदान्तवाक्य ब्रह्म में प्रमाण हो सकते हैं—

## विनाऽपि शक्तिग्रहणं पदानां परात्मनोर्वाचकभावभाजाम् । भवेत्परब्रह्मणि वेदवाक्यात प्रतीतिरन्यप्रतिषेधनेन ॥ २९१ ॥

योजना-परात्मनोः वाचकभावभाजां पदानां शक्तिग्रहणां विना ऋपि ऋन्यप्रतिषेधं-नेन वेद्वाक्यात् परब्रह्मिण प्रतीतिः भवेत् ॥ ( रुपेन्द्रवजाच्छन्दः )॥ योजिताय — ब्रह्म और जीव के वाचक ब्रह्मादि पदों का शक्ति-प्रह् न होने भी

अनात्म निषेध के द्वारा वेद वाक्य से परब्रह्म की प्रतीति हो सकती है।।

भावितार्थ-कार्यार्थवादी के प्रति कहा जाता है कि यदि हम यह मान भी लें कि ब्रह्मादि पदों का शक्ति-प्रह नहीं हो सकता, फिर भी वेदवाक्य ब्रह्म की सिद्धि कर सकते हैं। 'अस्थूलम्' तथा 'नेति नेति' आदि निषेध वाक्य जिस सर्वाधिष्ठान वस्तु में कार्यादि अनात्म-जगत्का निषेध करते हैं, उसकी सिद्धि उन वाक्यों से क्यों न होगी ? इस प्रकार कार्यरूप ही वेदार्थ है-यह सिद्धान्त भंग हो जाता है श्रीर ब्रह्म भी वेदार्थ सिद्ध हो जाता है ॥२९१॥

प्रतिषेध-वाक्यस्थ पद भी शक्ति-प्रह के विना ब्रह्म में प्रवृत्त क्यों कर होंगे ? इस

जिज्ञासा का उत्तर देते हैं---

# नञः प्रपश्चप्रतिपादकस्य च प्रतीत्य शक्ति व्यवहारतः स्थितः। पदस्य शक्नोति परं समीचितुम् श्रुतेः प्रपञ्चप्रतिषेधमार्गतः ॥ २९२ ॥

योजना-प्रपञ्चप्रतिपाद्कस्य नवाः पद्स्य च व्यवहारतः प्रतीत्य स्थितः (पुरुषः) श्रुतेः प्रवञ्चप्रतिषेधमार्गतः परं समीचितुं शक्नोति ।। (वंशस्थच्छन्दः )॥

योजितार्थं — अनात्मवाचक स्थूलादि पदों तथा नव् पद का वृद्ध-व्यवहार से शक्ति-

१ यह मत प्रन्थकार-सम्मत नहीं; क्योंकि 'सत्यादि' पदों की लच्चणा के बिना कथित ब्रह्मस्वरूप की सिद्धि नहीं हो सकती।

मह कर चुकनेवाला पुरुष 'नेति नेति' त्रादि श्रुतियों से प्रपञ्च का निषेध करके पर ब्रह्म का दर्शन कर सकता है।।

भावितार्थ — अनात्मवाचक पदों और नव् पद का शक्ति-मह व्यवहार से किया ही जा सकता है। उन पदों से अनात्मा का निषेध कर देने पर शेषभूत आत्म-तत्त्व का दर्शन सर्वथा सम्भव ही है।। २६२।।

आच्रेप-मन्थ (११२ वें पद्य ) में जो कहा था कि प्रवृत्ति निवृत्ति-उपयोगी पदार्थों में शब्द प्रमाण होते हैं, न कि ब्रह्म जैसी अनुपयुक्त वस्तु में । उसका समाधान है—

ब्रह्मास्मीतिवचोनिविष्टपद्योर्मानं भवेदन्वयः

साचादद्वयवस्तु तस्य च भवेन्मेयं ततस्तद्गतेः। यद्यत्र प्रमितिं करोति भवति प्रामाएयमत्रास्य च

स्पष्टं दृष्टमिदं हि युक्तिघटितं रूपे यथा चात्तुपः ॥ २९३ ॥

योजना नह्यास्मीतिवचोनिविष्टपदयोः अन्वयः मानं भवेत्। तस्य च साज्ञात् अद्वयवस्तु मेथं भवेत् ; ततः तद्गतेः। यतः यत्र प्रमितिं करोति अस्य अत्र प्रामाण्यं भविति यथा चज्जुषः रूपे-इदं स्पष्टं दृष्टम्।। (शा० वि० छ०)।।

योजितार्थ—'श्रहं ब्रह्मास्म'-इस वाक्य में निविष्ट दोनों पदों का अन्वय प्रमाण है। उसकी सात्तात् श्रद्धय वस्तु प्रमेथ होती है; क्योंकि उस (प्रमाण) से उसकी प्रमिति होती है। जो जिस (श्रर्थ) की प्रमिति उत्पन्न करता है, उसका उस (श्रर्थ) में प्रामाण्य होता है; जैसे चज्ज का प्रामाण्य रूप में। यह न्याय स्पष्टरूप से लोक में देखा जाता है और युक्ति-युक्त भी है।।

भाविताथ -- 'ऋहं ब्रह्मास्मि'—इस वाक्य के परस्परान्वित दोनों पद प्रमाण है और ऋदितीय ब्रह्म प्रमेय हैं; क्योंकि उन पदों से ही ऋदितीय ब्रह्म की प्रमा होती है। भले ही वह प्रवृत्ति या निवृत्ति में उपयोगी न हो।। २६३।।

अनिधगतावाधितगन्तृत्वरूप प्रमाण-सामान्य-लक्त् प्रकृत में घटाते हैं-

मानान्तरानधिगतं परिनिष्ठितं यद् वेदः समर्पयति चेतसि तत्परः सन् । तत्तथ्यमेव भवतीति समाश्रयस्व

श्रेयस्करो विधिगिरोऽवगतो यथैव ॥ २६४ ॥

योजना — वेदः तत्परः सन् यत् मानान्तरानिधगतं परिनिष्ठितं चेतसि समपैयति, तत् तथ्यमेव भवतीति समाश्रययस्व, यथैव विधिगिरोऽवगतः श्रेयस्करः॥ (व० छ०)॥

योजितार्थ—वेद तत्परक होकर जिस प्रमाणान्तर से श्रज्ञात सिद्ध वस्तु का चित्त में समर्पण करता है, वह तथ्य ही होता है—ऐसा निश्चय करना चाहिए, जैसे कि विधिवाक्य से श्रवगत धर्म।

भावितार — अर्थवादवाक्यों का स्वार्थ में तात्पर्य नहीं होता, अतः उनका प्रतिपाद्य यथार्थ में होगा—ऐसा नियम नहीं। किन्तु जैसे विधिवाक्य का अपने धर्मरूप अर्थ में तात्पर्य होता है और धर्म प्रमाणान्तरसे अधिगत भी नहीं, अतः धर्म सत्य होता है। वैसे ही वेदान्तवाक्यों का अपने ब्रह्मरूप अर्थ में तात्पर्य है। ब्रह्म प्रमाणान्तर से अवगत नहीं, अतः वह सत्य अवाधित मानना होगा। इस प्रकार मानान्तरानधिगत और अवाधित ब्रह्म के गमक होने के कारण वेदान्तवाक्य प्रमाण ही होते हैं।। ३६४॥

वेद-प्रामाण्य के प्रयोजक चार धर्म माने जाते हैं-दो अर्थगत (अज्ञातस्व और कार्य-रूपत्व) और दो शब्दगत (तत्परत्व तथा चोदनारूपत्व)। इसमें अज्ञातत्व और तत्परत्व-इन दो धर्मी की उपपत्तिमात्र से वेदान्तवाक्यों को प्रमाण नहीं कहा जा सकता; क्योंकि शेष दो धर्म कार्यहृपत्व और चोदनारूपत्व नहीं। इस पूर्वपत्त का उत्तर है-

निष्पन्नमेव यदि वा पुरुषप्रयत्न-

निष्पाद्यमस्तु तदनङ्गिमह प्रमेये । एवं विधिर्भवतु शब्दसमन्वयो वा

प्रामाएयकारणमिदं न वदन्ति सन्तः ॥ २६५ ॥

योजना—निष्पन्नं यदि वा विष्पाद्यम् , श्रस्तु तत् इह प्रमेये श्रनङ्गम् । एवं विधिर्वा भवतु शब्दसमन्वयो वा, सन्तः इदं प्रामाण्यकारणं न वदन्ति ॥ ( वसन्ततिलकाच्छन्दः ) ॥

योजितार्थ — सिद्धि पदार्थ हो ? या साध्य ? (दोनों) यहां प्रमेय के अङ्ग नहीं। इस प्रकार चाहे विधिवाक्य हो ? या पद-समन्वय ? विद्वद्गण उन दोनों को प्रामाण्य-प्रयोजक नहीं मानते॥

भावितार्थ—अर्थगत निष्पन्नत्व और निष्पाद्यत्व (कार्यक्षपत्व) दोनों ही धर्म प्रामाण्यके प्रयोजक नहीं माने जाते। इस प्रकार कार्यार्थक वाक्य के समान सिद्धार्थक वाक्य भी प्रमाण हो सकते हैं। अनिधगत और अवाधित अर्थ का बोधक वाक्य प्रमाण होता है। चाहे वह अर्थ सिद्ध हो ? या साध्य ? इसी प्रकार तत्परक शब्द प्रमाण होता है। चाहे वह विधिक्ष हो ? या साध्य ? इसी प्रकार तत्परक शब्द प्रमाण होता है। चाहे वह विधिक्ष हो ? या विधि-रिहत ? फलतः एक अर्थगत अनिधगतत्व और एक शब्दगत तत्परत्व दो ही धर्म प्रामाण्य के प्रयोजक माने जाते हैं; चार नहीं।। २६५।।

वेद-प्रमेय कहीं साध्य और कहीं सिद्ध। इस प्रकार अननुगम दोष होता है, अतः सर्वत्र कार्य को ही वेदार्थ मानना चाहिए। इस सन्देह का निवारण करते हैं—

नीलैकगोचरतया नियतं न चचुः नाप्यस्य पीतिवषये नियमोऽस्ति शक्तेः। तद्वन्न वेदचसामिप शक्तियोगः

कार्यादिवस्तुषु कथंचन पच्चपाती ॥ २६६ ॥

योजना — चच्चः नीलैकगोचरतया नियतं न, नाऽपि अस्य शक्तः पीतविषये नियमः अस्ति । तद्वत् वेदवचसाम् अपि कार्यादिवस्तु पत्तपाती शक्तियोगः कथं चन न।। (वसन्ततिलकाच्छन्दः)।।

योजितार्थ — चच्च नीलम।त्र के प्रहण में नियत नहीं श्रौर न इस (चच्च ) की शक्ति का पीतविषय के प्रहण मात्र में नियत है। वैसे ही वेदवाक्यों में कार्यादि-वस्तु-नियत शक्ति कथमपि नहीं मानी जा सकती।।

भावितार्थं - जैसे कि रूपत्व-व्याप्य नीलत्व, पीतत्वादि चत्तुर्माह्यता के प्रयोजक नहीं,

किन्तु रूपत्व ही प्रयोजक होता है। वैसे ही वेद-वाक्य शक्ति-विषयत्व में कार्यत्व या सिद्धत्व प्रयोजक नहीं, किन्तु अज्ञातत्वादि ही प्रयोजक हैं। अज्ञातत्वादि सिद्धार्थ तथा साध्यार्थ दोनों में रह सकते हैं, अतः अननुगम नहीं। अज्ञातत्वादि से वेदार्थत्व का अनुगम किया जा सकता है।। २६६।।

उक्तार्थ की पुष्टि में जैमिनीय न्याय प्रस्तुत करते हैं -

यद् बाद्रायण्मतं परिगृद्य पूर्वं

श्रेयस्करेऽनधिगते खलु चोदनायाः। प्रामाण्यम्रक्तमिदमस्य समन्वयस्य

वस्तुस्वरूपकथनेऽप्यविशिष्टमस्ति ॥ २६७ ॥

योजना—यत् पूर्वं वादरायणमतं परिगृह्य अनिधगते श्रेयस्करे खलु चोदनायाः प्रामा-ण्यम् उक्तम् । इदम् अस्य शब्दसमन्वयस्य वस्तुस्वरूपकथनेऽपि अविशिष्टम् अस्ति ॥ (वसन्ततिलकाच्छन्दः) ॥

योजितार — जो पूर्वमीमांसा में ( आचार्य जैमिनि ने ) वादरायण-मत का आश्रयण कर अनिधगत धर्म में ही विधिवाक्य का प्रामाण्य वताया है; वह इस ( वेदान्तगत ) शब्द समन्वय के वस्तुस्वरूप कथन में भी समान है।

भाविताथ — 'अर्थेऽनुपलच्ये तत्प्रमाणम्' (जै॰ सू॰ १।१।५) में आचार्य जैमिनि ने अज्ञातधर्म में विधिवाक्योंका प्रामाण्य सुस्थिर किया है। वह अज्ञात ब्रह्मके बोधक वाक्यों में विद्यमान है । २९७॥

केवल जैमिनि ही नहीं, उनके व्याख्यात-परम्परा के शबरस्वामी कुमारिलभट्टादि भी वहीं कहते हैं—

# मानान्तरानिधगतं त्ववगम्यमानं मेयं भवेदिति हि मेयविदो वदन्ति । मानान्तरानिधगते विषयेऽवबीधं

कुर्वत्प्रमाणमिति मानविदां प्रसिद्धिः ॥ २९८ ॥

योजना—मानान्तरानिधगतम् श्रवगम्यमानं तु मेयं भवेदिति हि मेयविदो वदन्ति । मानान्तरानिधगते विषये श्रवबोधं कुर्वत् प्रमाणिमिति मानविदां प्रसिद्धिः ॥ (वसन्ततिलकाच्छन्दः)॥

१. श्राशय यह है कि "श्रौत्पत्तिकस्तु शब्दस्यार्थेन सम्बन्धस्तस्य ज्ञानसुपदेशोऽव्यतिरेकश्चार्थेऽतुपलब्धे तत् प्रमाणं बादरायणस्यानपेत्तत्वात्" ( जै॰ सू॰ १।१।५ ) इस सूत्र में महर्षि बादरायण के
मत से श्रुतुपलब्ध ( श्रज्ञात ) अर्थ में वेद का प्रामाण्य बताया गया है। श्रतः महर्षि बादरायण ने जिन
वेदान्त-वाक्यों का विचार श्रपने ब्रह्म-सूत्रों में किया, उनका प्रामाण्य श्रज्ञात ब्रह्मरूप अर्थ में महर्षि
जैमिनि को भी सम्मत है। महर्षि जिमिनि ने जो 'चोदनालत्त्रणोऽर्थों धर्मः' (जै॰ सू॰ १।१।२ ) सूत्र
में चोदनात्व या कार्यार्थत्व को प्रामाण्य-प्रयोजक कहा है; वह केवल कर्मकाण्ड के वाक्यों को ही
हदय में रख कर।

२३ सं० शा०

योजितार — प्रमाणान्तर से अनिधगत तथा अवगम्यमान (पदार्थ) प्रमेय होता है— ऐसा प्रमेयाभिज्ञ कहते हैं। प्रमाणान्तर से अनिधगत विषय की प्रमा का साधन प्रमाण है— ऐसा प्रमाण-वेत्ता विद्वानों में प्रसिद्ध है।। २६८।।

जैसे विधिवाक्य तथा धर्म में प्रमाण-प्रमेयभाव है, वैसे ही वेदान्तवाक्य तथा ब्रह्म

में भी मानना होगा--

एवं सतीह यदि वेदिशारो न मानं
श्रेयस्करे विधिगिरोऽपि न मानता स्यात् ।
श्रेयस्करे विधिगिरो यदि मानता स्याद्
वस्तुस्वरूपकथनेऽपि समन्वयस्य ॥ २६६ ॥

योजना—एवं सित यदि इह वेदिशिरो मानं न , विधिगिरोऽपि श्रेयस्करे मानता न स्यात्। यदि विधिगिरः श्रेयस्करे मानता स्यात् , समन्वयस्यापि वस्तुस्वक्रपकथने ॥ (वसन्तितिलकाच्छन्दः)॥

योजितार्थं—ऐसा मानने पर यदि इस (ब्रह्म) में वेदान्तवाक्य प्रमाण नहीं, तव विधिवाक्य भी धर्म में प्रमाण न वनेंगे। यदि विधिवाक्यों को धर्म में प्रमाण माना जाता है, तव वेदान्त-समन्वय को भी ब्रह्म वस्तु में प्रमाण मानना ही पड़ेगा।

भावितार्थं — जब कि प्रमाण-प्रमेयभाव के प्रति अज्ञातार्थं व छौर तत्परत्वमात्र ही प्रयोजक हैं; तब अज्ञातार्थं धर्म हो या ब्रह्म, दोनों ही प्रमेय हैं। एवं तत्परक वाक्य चाहे विधि हो या वेदान्त-वाक्य, दोनों प्रमाण मानने होंगे॥ २६६॥

मीमांसक शङ्का करता है कि निष्प्रयोजनार्थ-प्रतिपादक वाक्यों को प्रमाण नहीं

माना जा सकता--

वस्तुस्वरूपकथने नन्तु नास्ति पुंसः किश्चित्फलं विधिवचःसु पुनः प्रवृत्तिः । संभाव्यते फलमतः किल वस्तुनिष्ठं वाक्यं विधिस्तुतिपरं त्विति जैमिनीयाः ॥ ३०० ॥

योजना--ननु वस्तुस्वरूपकथने पुंसः किञ्चित् फलं नास्तिः, विधिवचःसु पुनः प्रष्टुत्तिः फलं सम्भाव्यते । अतः वस्तुनिष्ठं वाक्यं तु विधिस्तुतिपरं किलेति जैमिनीयाः ॥ (वसन्ततिलकाच्छन्दः) ॥

योजितार्थ--वस्तु-स्वरूप मात्र के कथन से पुरुष का कुछ भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, विधिवाक्यों का तो पुरुष-प्रवृत्ति ही फल सम्भावित है। श्रतः वस्तुस्वरूपपरक वाक्य केवल विधिस्तुतिपरक ही माने जा सकते हैं-एसा जैमिनिमतानुयायियों का मत है।

भावितार्थं — जैसे अर्थ वाद वाक्यों में प्रवृत्ति जनकतादि फल न होने से वे विधि-वाक्य के शेष मात्र माने जाते हैं और विधि के साथ एकवाक्यतापन्न हो कर ही प्रमाण होते हैं; वैसे ही वेदान्तवाक्य, विधिवाक्यों के समान प्रवृत्त्यादि फल के जनक नहीं; क्योंकि वे ब्रह्मस्वरूपमात्र के वोधक हैं और ब्रह्मस्वरूपमात्र के वोध से कोई प्रवृत्त या निवृत्त होता नहीं। अतः वेदान्त-वाक्य भी विधिवाक्यों के शेष हैं और विधिवाक्यों से एकवाक्य-तापन्न होकर ही प्रमाण हो सकते हैं; स्वतन्त्र नहीं ॥ ३००॥ उक्त शङ्का का समाधान करते हैं---

# स्यादेतदेवमनवद्यपुमर्थसिद्धिः वेदान्तवेद्यविषयावगतौ न चेतस्यात् । स्वाराज्यमत्र कवलीकृतभोगभूमि

सम्पूर्णमस्य विदुषो भवतीति दृष्टम् ॥ ३०१ ॥

योजना—एतत् एवं स्याद्, चेत् वेदान्तवेद्यविषयावगतौ अनवद्यपुमर्थसिद्धिः न स्यात्। अत्र विदुषः कवलीकृतभोगभूमि संपूर्णं स्वाराज्यं भवतीति दृष्टम् ॥ (वसन्ततिलकाच्छन्दः) ॥ योजितार्थ—यह ( उक्त आचेप ) तव हो सकता था, यदि वेदान्त-गम्य विषय का ज्ञान होने पर विशुद्ध पुरुषार्थं की सिद्धि न होती। किन्तु इस (वेदान्त) में ही 'ब्रह्मवेत्ता' को निखिल भोग-भूमि-सहित सम्पूर्णं जगत् का स्वाराज्य मिल जाता है'—ऐसा देखा गया है ॥

आवितार्थ अतियां स्पष्ट कहती हैं कि 'स स्वराड् भवित' ( छा० ७१५।२ ) छर्थात् वेदान्त-तत्त्ववेत्ता समस्त विश्व का एकच्छत्र साम्राज्य प्राप्त कर लेता है। उसके साम्राज्य में निखिल स्वर्गाद् भोगभूमियां छन्तर्निहित होती हैं। इस प्रकार के सफल छर्थ का प्रतिपादन करनेवाले वेदान्तवाक्य अप्रमाण कैसे हो सकते हैं ? प्रामाण्य के लच्चण में सफला- ज्ञातार्थ-ज्ञापकत्व मात्र प्रविष्ठ है; प्रवर्तकत्व नहीं। छतः वेदान्त-वाक्य प्रवर्तक न होने पर भी छाता छीर सफल ब्रह्म के बोधक होने से प्रमाण ही हैं॥ ३०१॥

<sup>9</sup> आज्यावेत्त् ए के समान ब्रह्मावेत्त्र ए को किसी का अङ्ग नहीं माना जा सकता —

यस्यापि विश्रुपि कृतार्थतया निष्यगाः

शकादयो जलचरा इव सागरस्य।

प्रत्यक्रवभावकमपास्तसमस्तदुःखं

तद्वैष्णवं सुखमवाप्तवतः किमन्यत् ॥ ३०२ ॥

योजना — सागरस्य (विपुषि) जलचरा इव यस्य विपुषि शक्रादयः कृतार्थाः निषण्णाः, तत् प्रत्यक्स्वभावकम् अपास्तसमस्तदुःखं वैष्णवं सुखम् अवाप्तवतः अन्यत् किम्॥ (व०छ०)

योजितार्थ — सागर के कोने में जलजनतुत्रों के समान जिस त्रानन्द सागर के एक विन्दु में इन्द्रादि श्रपने को कृतार्थ मान कर रह रहे हैं; उस प्रत्यक्स्वरूप, समस्त-दुःख-रहित वैष्णव सुख को प्राप्त कर लेनेवाले के लिए श्रीर क्या शेष रह जाता है ?

भावितार्थ —श्रुति कहती है कि 'एतस्यानन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति' ( ब्रह० ४।३।३२ ) अर्थात् इस आनन्द महासागर का एक विन्दुमात्र पाकर इन्द्रादि फूले नहीं समाते। उस आनन्द महार्णव को ज्ञानी अपना ही स्वरूप समझने लगता है। उससे बढ़ कर और कोई सुख नहीं, जिसके उद्देश्य से विहित किसी प्रधान कर्म का ब्रह्मेन्नण अङ्ग होता।। ३०२।।

स्वर्गादि स्वल्प सुख की ज्ञानमात्र से प्राप्ति नहीं होती; फिर भला इतने महान् सुख की प्राप्ति ज्ञानमात्र से कैसे होगी ? इस सन्देह का समाधान है—

१. अध्वयु की प्रेरणा से यजमान वेदीस्थ घृत का निरीक्षण करता है, उसी को आज्यावेक्षण कहते हैं। यह "आज्यावेक्तेत" — इस विधि से विहित है।

## अज्ञानमात्मविषयं भवहेतुभूतम् प्रच्छादकं च परमात्मसुखस्य तूर्णम् । त्रय्यन्तवाक्यजनितात्ममतिर्विषाकम् त्र्यासाद्य हन्ति यदि तत्र किमर्थनीयम् ॥ ३०३ ॥

योजना—यदि त्रय्यन्तवाक्यजनितात्ममितः विपाकम् श्रासाद्य भवहेतुभूतम् परमात्मसुखस्य च श्राच्छादकम् श्रात्मविषयम् श्रज्ञानं हिन्तः, तत्र किम् श्रथंनीयम् ? (व० छ०)॥
योजितार्थं—यदि वेदान्तवाक्य-जन्य श्रात्मज्ञान दृढ्ता को प्राप्त होकर परमात्मसुखके
श्राच्छादक श्रात्मविषयक श्रज्ञानको तत्काल विध्वस्त कर देता है, तब श्रीर क्या चाहिए ?
भावितार्थं—स्वर्गादि लौकिक सुख के दृष्टान्त से उस श्रलौकिक सुख में प्रवृत्ति का
समर्थन कदापि नहीं किया जा सकताः, क्योंकि परमात्मसुख तो श्रात्मस्वरूप ही है।
केवल श्रज्ञान से श्राच्छक्त है। वेदान्त-वाक्यजन्य श्रात्मज्ञान दृढ् होकर उस श्रज्ञान का
नाश कर देता है श्रीर उस श्रनन्त सुख का श्राविभीव हो जाता है। इसके लिए ज्ञानमात्र
ही श्रपेचित है, कोई प्रवृत्ति नहीं।। ३०३॥

नित्य-प्राप्त परमात्मसुख की किसी को कामना कैसे होगी ? विना कामना के उसके उपायभूत वेदान्तशास्त्रके अध्ययनमें प्रवृत्ति कैसे होगी ? इस सन्देहका समाधान करते हैं—

करमुष्टिनिविष्टिमुत्तमम्

कनकं प्रस्मरणाद्लब्धवत्।

प्रतिभाति तदाप्तवाक्यतः

प्रतिपच्या लभते यथा जनः ॥ ३०४ ॥

परमात्मपदं पराकृत-

द्वितीयं प्राप्तमपि स्वभावतः।

अनवाप्तवदेव लिप्सते

लभते चैवमयं प्रमाण्तः ॥ ३०५ ॥

योजना—यथा करमुष्टिनिविष्टम् उत्तमं कनकं प्रस्मराणात् ऋलव्धवत् प्रतिभाति, आप्त-वाक्यतः प्रतिपत्त्या जनः लभते । एवं स्वभावतः प्राप्तम् पराकृतद्वितयं परमात्मपद्म् ऋपि श्रनवाप्तवदेव श्रयं लिप्सते प्रमाणतः लभते च ॥ (सुन्द्रीच्छन्दः )॥

योजितार्थं — जैसे मुट्टी में स्थित उत्तम सुवर्ण विस्मरण के कारण खोया हुआ सा प्रतीत होता है। आप्त पुरुष के वाक्य से जानकर पुरुष उसे प्राप्त करता है। वैसे ही स्वभाव से प्राप्त द्वैत-रहित, परमात्मपद को भी अप्राप्त-सा समक कर यह जन खोजता है और वेदान्तवाक्यप्रमाणों से उसे प्राप्त भी करता है।।

भावितार्थं — प्राप्त-विस्मृत वस्तु की लिप्सा, खोज और प्राप्ति के समान ही आत्मसुख की लिप्सा, खोज और प्राप्ति का सामञ्जस्य किया जा सकता है। अर्थात् अप्राप्त वस्तु की ही कामना होती है, ऐसा कोई नियम नहीं; क्योंकि प्राप्त विस्मृत वस्तु में व्यभिचार है। अतः नित्य प्राप्त सुख की अभिलाषा क्यों न वनेगी ? अभिलाषा होने पर उसके उपाय क्रेत्र में भी पदार्पण करना पड़ेगा।। ३०४-३०४।।

मोच में क्रिया-प्रवेश द्वार वन्द करते हैं-

न स्वाध्यायवदाप्यता न च पुनस्त्रेताग्निवज्जन्यता न बीह्यादिवदस्य संस्कृतियुजा नो सोमवद्विक्रिया। पाठाधानजलोच्चणाभिषवणौः क्रृटस्थरूपं हि तद् ब्रह्मापास्तविकारजन्ममरणां निश्रेयसं साधनैः॥ ३०६॥

योजना—ग्रस्य न स्वाध्यायवद् श्राप्यता, न च पुनः त्रेताग्निवत् जन्यता, न व्रीह्या-दिवत् संस्कृतियुजा, नो सोसवत् विकिया । पाठाधानजलोत्तरणाभिषवर्णैः साधनैः श्रपास्त-जन्ममरणं निःश्रेयसम् ( न साध्यते ); तत् हि कूटस्थरूपम् ॥ ( शा० वि० छ० )॥

योजितार्थ — मोच न तो स्वाध्या के समान प्राप्य है, न श्रोत श्राग्न के समान जन्य है, न ब्रीह्यादि के समान संस्कार्य है श्रोर न सोमरस के समान विकार्य ही है। श्रतः श्रध्ययन, श्राधान, प्रोच्चण श्रोर श्रभिषव रूप साधनों से जन्ममरणातीत मोच साध्य नहीं; क्योंकि वह कृटस्थरूप है॥

भाविताथ — नहसस्वरूप ही मोच हैं। ब्रह्म किसी क्रिया से साध्य नहीं; क्योंकि चार प्रकार के ही साध्य पदार्थ देखे जाते हैं— वित्पाद्य, ब्राप्य, विकार्य और संस्कार्य। 'अग्नीन् आद्यीत' (तै० ब्रा० १।१।२।६) इस वाक्य से विहित आधानरूप क्रिया से उत्पाद्य आलौकिक औत अग्नि होती हैं। 'स्वाध्यायोऽध्येतव्यः'—इस वाक्य से विहित अध्ययनरूप क्रिया से प्राप्य स्वाध्याय (स्वशाखा) होता हैं। 'सोसमिभपुणोति'—इस विधि से विहित अभिषव (रस निकालना) रूप क्रिया से विहित सोम-रस होता है। एवं 'ब्रीहीन् प्रोच्चति'—वाक्य से विहित प्रोच्चाण क्रिया से संस्कार्य ब्रीह होते हैं। किन्तु ब्रह्म नित्य विभु कूटस्थ-स्वरूप है, अतः उसकी न तो उत्पत्ति हो सकती है, न प्राप्ति, न संस्कार और न विकार।।३०६।

श्रापात प्रतीयसान श्राप्यता का निराकरण करते हैं-

ब्रह्मैव सन्नितिवचः प्रथमश्रुतत्वाद् अप्येतिशब्दग्रुपसंहरणस्थग्रुच्चैः । प्रच्यावयत्स्वविषयादुचिताद्वलीयो

ब्रह्मात्मनोरनतिरेकमसाध्यमाह ॥ ३०७ ॥

योजना— ब्रह्मैव सिन्निति वचः प्रथमशुतत्वात् वलीयः, उपसंहरणस्थम् अप्येतिशब्दम् उचितात् स्वविषयात् उच्नैः प्रच्यावयत् ब्रह्मात्मनो असाध्यम् अनितरेकम् आह्॥ (वसन्ततिलकाच्छन्दः)॥

योजितार्थ-- 'ब्रह्मेंच सन्'-यह वाक्य प्रथम श्रुत होने के कारण प्रवल है, इसलिए उपसंहारस्थ 'आप्येति'-इस पद को अपने वाच्यार्थ से वलपूर्वक हटाता हुआ जीव और ब्रह्म का असाध्य भूत अभेद बताता है।।

भावितार्थ—यद्यपि 'ब्रह्मैव सन् ब्रह्माप्येति' (बृह० ४।४।६) इस वाक्य से ब्रह्म में आप्यता प्रतीत होती है, तथापि उपसंहार की अपेना उपक्रम प्रवल हुआ करता है, क्योंकि उपक्रम असंजातिवरोधी और उपसंहार सञ्चातिवरोधी होता है। 'ब्रह्मैव सन्'—यह उपक्रम है और 'अप्येति'—यह उपसंहार। उपक्रम और उपसंहार दोनों की एकवाक्यता करने के लिए उपक्रम के अनुसार ही उपसंहार का अर्थ करना होगा। 'ब्रह्मैव सन्'—इस उपक्रम से स्पष्टतः जीव और ब्रह्म का अभेद सिद्ध होता है। अतः दुर्वल 'अप्येति' पद अपने प्राप्तिरूप अर्थ का परित्याग कर देता है। ३००॥

शङ्का होती है कि वाक्य में नाम (सुवन्त) पद गौण और आख्यात (तिङन्त) पद प्रधान हुआ करता है। इस रीति से 'अप्येति' पद प्रधान रूप से अपने वाच्यार्थ को ही कहेगा तथा 'ब्रह्मैवसन्'—यह नाम पद आख्यातार्थ के अनुकूल ही रहेगा, विपरीत नहीं, इस शङ्का का समाधान है—

त्राग्नेय इत्याद्यपि तद्धितान्तम् त्रष्टाकपालादि समन्वितं सम् । त्राख्यातशब्दस्य धुरं विभर्ति भव्यार्थसंवित्तिनिवन्धनत्वात् ॥ ३०८ ॥

योजना--'श्राग्नेय' इत्यादि तद्धितान्तमपि श्रष्टाकपालादिसमन्वितं सत् श्राख्यात-शब्दश्च धुरं विभर्ति; भव्यार्थसंवित्तिनिवन्धनत्वात् ॥ ( इन्द्रवज्रच्छन्दः ) ॥

योजितार्थ--'त्राग्नेय'--यह तद्धितान्त नाम पद भी त्रष्टाकपालादि नाम पदों से युक्त ('त्राग्नेयोऽष्टाकपालः पुरोडाशः' के रूप में ) होकर 'भवति'--इस त्राख्यात पद से अपे- चित्त मुख्यार्थ का समर्पण करता है; क्योंकि भव्यार्थ-वोध का जनक है।।

भावितार्थ—'भूतं भव्यायोपिद्द्यते' न्याय के अनुसार भूतार्थक पद गौण और भव्यार्थक पद प्रधान माना जाता है। अधिकतर भूतार्थ-वोधक नाम पद और भव्यार्थ-वोधक आख्यात पद होते हैं, अतः नाम पद की अपेना आख्यात को प्रधान कह दिया जाता है। वस्तुतः भव्य (साध्य) अर्थ का समर्पक पद प्रधान होता है, चाहे वह स्वरूपतः नाम हो ? या आख्यात ? यहां 'आग्नेयोऽष्टाकपालो भवित'—इस वाक्य में 'आग्नेय'—पद (अग्निदेवता अस्येति) तद्धितान्त नाम पद द्रव्य और देवताके सम्बन्धका बोधक है। द्रव्य, देवता का सम्बन्ध यागादि भव्यार्थ के विना नहीं हो सकता, अतः 'अष्टाकपालः' पद से युक्त होकर 'आग्नेय'—यह नाम पद ही यागरूप भव्यार्थ का समर्पण करने से प्रधान माना जाता है और 'भवित'—यह आख्यात पद उसी अर्थ का अनुवादमात्र करता है, अतः गौण है।। ३०८।।

श्राख्यातपद भी भूतार्थ का समर्पण करने पर गौण ही होता है— श्राख्यातमेव सिद्दं भवतीति नाम भन्येतरार्थमतिजन्मनिवन्धनत्वात । श्रप्येतिशब्दमपि तद्वदिमं प्रतीमो भन्येतरार्थगतबुद्धिनिवन्धनत्वात् ॥ ३०६ ॥

योजना—भवतीति इद्म् आख्यातमपि सत् नामैव भव्येतरार्थमतिजन्मनिबन्धन-त्वात् । इसम् अप्येतिशब्दमपि तद्वत् प्रतीमः सब्येतरार्थगतवुद्धिनिवन्धनत्वात् ॥ (व० छ०)॥

योजितार्थं — 'श्रष्टाकपालो भवति' यहाँ 'भवति' — यह पद साध्य-भिन्न (सिद्ध) अर्थ के ज्ञान का जनक है। इस ( ब्रह्माप्येति में ) 'अप्येति' पद को भी हम वैसा ही समम

रहे हैं; क्योंकि साध्य-भिन्न ( सिद्ध ) अर्थ के ज्ञान का जनक है।।

भावितार्थं — 'त्रारनेयोऽष्टाकपालो भवति'--यहाँ 'भवति' पद यद्यपि स्वरूपतः क्रिया पद है; किन्तु अर्थतः 'नाम' ही है; क्योंकि यह अवन (सत्ता) का वोधक है और भवन कोई साध्य ( अनुष्ठेय ) पदार्थ नहीं । इसी प्रकार 'ब्रह्म सन् ब्रह्माप्येति' वाक्य में 'अप्येति' शब्द भी भव्यार्थक नहीं; क्योंकि ब्रह्मरूपता की प्राप्ति का यह वोधक है। अब्रह्म के उद्देश्य से ब्रह्मरूपता प्राप्ति का विधान सम्भव नहीं और ब्रह्म के उद्देश्य से भी। जीवमें ब्रह्मरूपता मोच्च यदि साध्य हो, तब वह जन्य अर्थात् अनित्य हो जायगा।। ३०६।।

अतः 'अप्येति' पद् भव्यार्थक न होने से गौण और 'ब्रह्म' पद प्रधान है--

ब्रह्मैव सन्नितिगिरं प्रति शोषितायै नाप्येतिगीरियमलं कथितोपपत्तेः। त्राख्यातमेव खलु नाम पदस्य शोपि

नाऽऽख्यातसेतद्नृतत्वनिवेद्कत्वात् ॥३१०॥

योजना — 'ब्रह्मैव सन्' इति गिरं प्रति शेपितायै इयम् अप्येतिगीः अलं नः कथितो-पपत्तेः । आख्यातपद्मेव ? खलु नामपद्स्य शेषि । एतत् आख्यातं नः अनृतत्वानवेदकत्वात्। ( वसन्ततिलकाच्छन्दः )।।

योजितार्थ- 'ब्रह्मैव सन्'-इस शब्द के प्रति प्रधान बनने में यह 'ऋष्येति' पद समर्थ नहीं; क्योंकि इसकी उपपत्ति की जा चुकी है। आख्यात पद ही नाम पद का शेषी (प्रधान) होता है। यह ( अप्येति पद ) आख्यात नहीं, क्योंकि वह प्राप्तिरूप अनृतार्थ का बोधक है।

भाविताथ - असंजातविरोधित्वन्याय का भावार्थाधिकरण-न्याय से बाध करके वादीने जो 'ऋष्येति' इस आख्यात पद्का प्राधान्य और 'ब्रह्मैव सन्'का अप्राधान्य स्थापित किया। वहाँ सिद्धान्ती का कहना यह है कि 'आनर्थक्यप्रतिहतानां विपरीतं वलावलम्'—इस न्याय से यहाँ आख्यात पद दुर्वल श्रौर उपक्रमस्थ 'ब्रह्मेव सन्:-यह प्रवल श्रत एव प्रधान है ॥३१०॥

'ब्रह्मैव सन्'-यह यदि प्रधान हैं, तब 'अप्येति शब्दको वाच्यार्थसे अवश्य च्युत करेगा-

ब्रह्मैव सन्निति ततः प्रथमश्रुतं सद् अप्येति शब्दमसारयति स्ववाच्यात् । **अस्याङ्गभावविरहाद्युना** ब्रह्मात्मनोरनितरेकग्रुशान्ति धीराः ॥३११॥

योजना--ततः 'ब्रह्मैव सन्' इति प्रथम श्रुतं सत् अप्येति शब्दं स्ववाच्यात् अपसार-यतिः अमुना सह श्रस्य श्रङ्गभावविरहात् , श्रतः धीराः ब्रह्मात्मनोः श्रनतिरेकम् उशन्ति ॥ (वसन्ततिलकाच्छन्दः)॥

थोजिताय - इसलिए 'ब्रह्मैव सन्'-यह शब्द प्रथम श्रुत होने के कारण 'अप्येति'

पद को अपने वाच्य अर्थ से हटाता है; क्योंकि इस (अप्येति) शब्द का इस (ब्रह्मैव) शब्द में अङ्गत्व नहीं बनता। अतः ब्रह्मिष्ठ आचार्य ब्रह्म और जीव का अभेद भी चाहते हैं।।

भावितार्थ — 'गुणे त्वन्यायकल्यना'—इस न्याय के आधार पर गौणीभूत 'अप्येति' पदकी अभेदार्थ में लच्चणा करके 'ब्रह्मैव सन्' के साथ अभेद ही यहाँ विविच्चित है ॥३११॥

वस्तुतः यहाँ ज्ञानकाण्ड में 'भूतं भव्यायोपदिश्यते'--त्याय नहीं लगता, अपि तु उसके त्रिपरीत 'भूताय भव्योपदेश'--

# भन्याय भृतिमिति किं च विधिप्रधाने कारण्डे नयोऽयमिह तद्विपरीतमाहुः। भृताय भन्यमिति भृतपरं हि सर्वं वेदावसानमिति सूत्रकृदाचचन्ते।।३१२॥

योजना—िकञ्च विधिप्रधानकाण्डे 'भूतं भव्याय' इत्ययं नयः । इह तद्विपरीतं 'भूताय भव्यमिति त्राहुः सूत्रकृत् हि भूतपरं सर्वः वेदावसानमिति त्र्याचचत्ते ॥ ( व० छ० )॥

योजिताय — दूसरी वात यह भी है कि विविध प्रधान-काण्ड में ही 'भूतं भव्यायोप-दिश्यते'—यह न्याय लगता है। इस (ज्ञानकाण्ड) में उसके विपरीत 'भूताय भव्योपदेशः'— यह न्याय लगता है; क्योंकि सूत्रकार (भगवान् व्यास) ने सिद्ध ब्रह्मपरक ही समस्त वेदान्त बताया है।।

भावितार्थ — ज्ञानकाण्ड में कर्सकाण्ड के न्यायों का विपरीतवाही हो जाना नैसिगिंक है। कर्मकाण्ड की प्रवृत्ति भव्य के लिए श्रीर ज्ञानकाण्ड की भूत के लिए श्रसिद्ध ही है। यहाँ 'सर्व वेदावसानम्' श्रोर 'सर्ववेदावसानम्' दो पाठ उपलब्ध होते हैं। प्रथम पन्न में श्रर्थ होता है—समस्त वेदान्त को सिद्धार्थपरक 'तत्तु समन्वयात्' (श्र० सू० १।१।४) में सूत्रकार ने कहा है। दूसरे पन्न में समस्त वेदों का पर्यवसान (तात्वर्ध) सिद्धार्थावगम में सूत्रकार ने बताया है—'सर्वापेन्ना च यज्ञदिश्रुतेः' (श्र० सू० ३।४।२६)।। ३१२।।

इस न्याय से भी 'ब्रह्मैव सन्' यही मुख्य टहरता है-

# ब्रह्मैव सन्निति ततोऽपि विश्वष्ठमैतत् अप्येति शब्दमवसानगतं व्यपेच्य । तस्मादग्रुष्य परिपीडकमेतदेव ब्रह्मैव सन्नितिपदं गुणकल्पनायै ॥ ३१३ ॥

योजना—ततोऽपि ब्रह्मैव सिन्नत्येतत् अवसानगतम् अप्येति शब्दम् अपेन्य बलिष्ठम्। तस्मात् एतत् ब्रह्मैव सिन्निति पदम् एव अमुष्य गुण्करुवनायै परिपीडकम्।। ( व० छ० )।।

योजितार्थ — उस ( उक्त भूताय भव्योपदेशः ) न्याय से भी 'ब्रह्मैव सन्'—यह शब्द उपसंहारस्थ 'अप्येति' शब्द की अपेचा विलिष्ठ है। इसलिए 'ब्रह्मैव सन्'—यह पद ही इस ( अप्येति शब्द ) का गौण अर्थ निकालने के लिए पीड़क ( अप्येति पद को मुख्यार्थ से गिराने वाला ) है।। ३१३।।

इसिलए ब्रह्मभाव ( मोच्च ) साध्य न होने से इसमें कर्मादि-जन्यत्व सम्भव नहीं— निःश्रेयसं न खलु साध्यमतः क्रियाभिः ज्ञानेन वा द्वयसग्ज्ञ्चयवर्त्मना वा । उत्पत्तिराप्तिविकृती च न संस्कृतिश्व यस्मान्न संभवति वर्णितवर्त्मनेह ॥ ३१४ ॥

योजना—श्रतः क्रियाभिः, ज्ञानेन वा, समुच्चयवर्त्मना वा निश्रेयसं न खलु साध्यम् ; यस्मात् वर्णितवर्त्मना इह उत्पत्तिः श्राप्तिविकृती संकृतिरुच न सम्भवति ॥ (व० छ०)॥

बोजिताथ — त्रतः किया से या ज्ञान से या ज्ञानकर्म-पमुच्चय से मोच साध्य नहीं; क्योंकि उक्त युक्तियों से इस (निशेयस) में उत्पत्ति, त्राप्ति, विकृति स्रोर संस्कृति संभव नहीं।

भावितार्थ—गत (३०६) पद्य में कहा जा चुका है कि ब्रह्मरूप मोच्न की न उत्पत्ति हो सकती है, न त्राप्ति, न विकृति त्रार न संस्कृति। त्रातः मोच्न किसी से भी साध्य नहीं; क्योंकि साध्यत्व का व्यापक हैं उत्पत्त्याद्यन्यतमत्व। व्यापक के न होने से व्याप्य नहीं रह सकता। फलतः जो लोग मोच्न को कमों से या ज्ञान से या ज्ञानकर्म ममुच्चय से जन्य मानते हैं; उनका निराकरण हो जाता है ॥ ३१४॥

श्रतः वेदान्तवाक्यों में प्रवृत्यादि-रहित सिद्ध वस्तुकी वोधकता दोष नहीं; गुण ही है-

तस्मात् प्रवृत्तिविनिवृत्तिविवर्जितत्वं

ब्रह्मात्सवस्तुविषयावगतेर्न दोषः । सर्वप्रवर्तकनिवर्तकम्लदाहात्

स्वाराज्यहेतुरिति भूषणमेव तन्नः ॥ ३१५ ॥

योजना—तस्मात् ब्रह्मात्मवस्तुविषयावगतेः प्रवृत्तिविनिवृत्तिविवर्जितत्वं दोषो नः सर्वप्रवर्तकिनवर्तंकमूलदाहात् स्वाराज्यहेतुरिति तत् नः भूषणमेव।। (वसन्ततिलकाच्छन्दः)॥ योजितार्थं — इसलिए ब्रह्मात्मवस्तुविषयक ज्ञान में प्रवृत्तिनिवृत्ति-रहितत्व कोई दोष नहीं, अपितु समस्त प्रवर्तक (राग) तथा निवर्तक (द्रेष) के मृल (अज्ञान) का दाहक होने से स्वाराज्य (मोज्ञ) का हेतु है; अतः वह (प्रवृत्त्यादि-रहितत्व) हमारा भूषण है॥

भावितार्थ — धर्मज्ञान का धर्म में प्रवर्शक न होना तथा श्रधम-ज्ञानका श्रधम से निवर्त्तक न होना श्रवर्य दूषण है; किन्तु ब्रह्मज्ञानका प्रवर्त्तक या निवर्त्तक न होना भूषण है; क्यों कि ब्रह्म-ज्ञान सकल प्रवर्शक निवर्त्तक रागद्वेषादि का समूल उच्छेद करके मोच्च की प्राप्ति कराता है।। ३१५।।

गत (११३ वें पद्य में कथित) ब्रह्ममें अज्ञातत्वासम्भव आद्येप का समाधान करते हैं-

अज्ञातताऽपि घटतेऽत्र दशोनुभूतेः

जानामि नाहमिति दश्यपि दश्यते हि । अज्ञाततानुभवनं न च वास्तवं तद्

अज्ञाततोद्रहति कल्पिततां हि तस्याः ॥ ३१६ ॥

योजिताय -- अत्र दशोऽज्ञातता अपि घटते; अनुभूतेः हि अहं जानामीति हरयपि २४ सं० शा० श्रज्ञाततानुभवनं दृश्यते। तृत् वास्तवं न चः श्रज्ञातता तस्या कल्पितताम् उद्वहति॥

( वसन्ततिलकाच्छन्दः )॥

योजितार्थ — हमारे मतसे ब्रह्म में अज्ञातता भी घट जाती है, क्योंकि अनुभव के आधार पर 'नाहं जानामि'—इस प्रकार ब्रह्म में भी अज्ञातता का दर्शन किया जाता है। वह (अज्ञातत्वानुभव) वास्तविक नहीं; क्योंकि उस (ब्रह्म) की अज्ञातता (अपने में) किएपतता धारण करती है।।

भावितार्थ — ज्ञानस्वरूप चैतन्य में अज्ञातत्व 'अहं न जानामि'—इस अनुभव के आधार पर बैसे ही माना जाता है, जैसे ग्रुक्ति में रजत । चेतन-समसत्ताक अज्ञातत्व उसमें सम्भव नहीं, अतः वह किएत ही मानना होगा । इसीलिए 'नाहं जानामि'—यह अनुभव भी 'इदं रजतम्' के समान वास्तविक (प्रमाण) नहीं माना जाता ॥ ३१६ ॥

[ अज्ञानस्वरूपनिरूपण्म् ]

श्रज्ञान का स्वाभिमत स्वरूप श्रीर स्वभाव बताते हैं-

**अज्ञानमित्यजडवोधतिरस्क्रियात्मा** 

जाडचं च मौद्यमिति च प्रकृतिः प्रसिद्धा ।

सा चातिदुःस्थितवपुर्दशमद्वितीयाम्

आलिङ्गति स्म घृतपिग्ड इवाग्निमिद्धम् ॥ ३१७॥

योजना—-अजड़बोधितरिस्क्रयात्मा प्रकृतिः अज्ञानं जाड्यं मौड्यमिति च प्रसिद्धा। सा च अतिदुःस्थितवपुः अद्वितीयां दशं इद्धम् अग्निम् घृतिपण्डइव आलिङ्गति॥ (व० छ०)

योजिताय — चेतन वोध की आवरण रूप प्रकृति ही अज्ञान, जाड्य तथा मौड्यादि नामों से प्रसिद्ध है। वह अनिवंचनीयस्वरूप है। वह अद्वितीय चेतन का वैसे ही आलिङ्गन

करती है, जैसे घृत-पिण्ड प्रज्वलित अग्नि का ।।

मावितार्थ — जड़स्वरूप प्रपञ्च की प्रकृति (उपादानकारण) भी जड़ ही माननी होगी। लाघव से वह एक सिद्ध होती है। इसी लिए समस्त कार्य वर्ग में जड़ता अनुस्यृत है। उपादानातिरिक्त जाड्यमें कोई प्रमाण नहीं। उपादान अज्ञान ही है। वही जाड्य है अपने में जड़-ज्यवहारका हेतु है। एवम् 'अज्ञो मूढ़ोऽहम्' आदि अनुभवके आधारपर अज्ञान ही मौढ्य सिद्ध होता है। वह निष्प्रतियोगिक भावरूप है। जिस अग्नि की दाहशक्ति प्रतिबद्ध है, उस अग्नि पर घृत के लेप के समान वह अज्ञान चेतन तत्त्व का आलिङ्गन करता हुआ स्थित है और चेतन पर अज्ञातता आरोपित (प्रस्फुरित) करता है।। ३१७॥

शास्त्र-प्रसिद्ध तिमिरादि अनेक शब्दों से भावरूप अज्ञान का उल्लेख हुआ है-

चिद्रस्तुनश्चिति भवेत्तिमिरं तमिस्नम्

तामिस्रमन्धतमसं जिंडमा तमिस्रा।

माया जगत्प्रकृतिरच्युतशक्तिरान्ध्यं

निद्रा सुषुप्तिरनृतं प्रलयो गुराक्यम् ॥ ३१८ ॥

योजना-चिद्रस्तुनः १चिति तिमिरं, तमिस्नं, तामिस्नम्, अन्धतमसं,जिहमा, तमिस्ना,

१ कमें शि षष्ट्रीयम् , सप्तमी चाघारे ।

माया, जगत्प्रकृति, ऋच्युतशक्तिः आन्ध्यं, निद्रा, सुषुप्तिः, अनृतं, प्रलयः गुरौक्यं भवेत् ॥

(वसन्ततिलकाच्छन्दः)॥

योजितार्थ --चिद्रस्तु को विषय करनेवाला चिद्रस्तु में ही अज्ञान तिमिर, तिमस्त्र, तामिस्त, श्रन्धतमस, जिंदमा, तिमस्त्रा, माया, जगत्, प्रकृति, श्रच्युत-शक्ति, श्रान्ध्य, निद्रा, सुषुप्ति, अनृत, प्रलय और गुण-साम्य शब्दों से प्रसिद्ध होता है ॥

भावितार्थ --चेतनविषयक चेतनाश्रित अज्ञान ही तिमिरादि अनन्त शब्दों से शास्त्रों

में प्रसिद्ध है।। ३१८।।

अज्ञान के विषय और आश्रय एक ही शुद्ध चेतन है---

# त्राश्रयत्वविषयत्व**भागिनी** निर्विभागचितिरेव केवला। पूर्वसिद्धतमसो हि पश्चिमो

नाऽऽश्रयो भवति नापि गोचरः ।। ३१९ ॥

योजना केवला निर्विभागचितिरेव आश्रयत्वविषयत्वभागिनी। पूर्वसिद्धतमसः हि पश्चिमः नाश्रयो भवति, नापि गोचरः ॥ ( रथोद्धता ) ॥

योजितार्थ-केवल अविभक्त चिति ही ( अज्ञान का ) आश्रय और विषय होती है।

पूर्वेसिद्ध अज्ञान का पश्चाद्भावी (जीव) न तो आश्रय होता है और न विषय।।

भावितार्थ-- अज्ञान के आधार पर जीव और ईश्वर का विभाग होता है, अतः अज्ञान का त्राश्रय त्रौर विषय न तो जीव हो सकता है त्रौर न ईश्वर । किन्तु जीवेश्वर-विभाग-शून्य अद्वितीय शुद्ध चेतन ही आश्रय भी है और विषय भी। यद्यपि जीवादि विभाग अनादि माना जाता है, श्रज्ञान तथा जीवादि में पौर्वापर्य वनता नहीं; तथापि वह विभाग वास्तविक नहीं, अपि तु मायिक ही है। अतः वह अज्ञान-प्रयुक्त होने से अज्ञान का आश्रय नहीं बन सकता। अन्यथा अन्योऽन्याश्रय दोष होगा। इसीलिए जड़ पदार्थ भी अज्ञान का आश्रय नहीं बन सकता, किन्तु पूर्ण ब्रह्म ही अज्ञान का आश्रय भी है और विषय भी ॥ ३१६ ॥

पूर्व ( १२१ वें पद्य ) में जो आद्येप किया कि 'अज्ञानमध्यसद्भावतया प्रसिद्धेः'।

उसका समाधान करते हैं--

#### नाभावताऽस्य घटते वर्गात्मकत्वात नाभावमावरणमाहरभावशौएडाः। अज्ञानमावरणमाह च वासदेवः तद्भावरूपमिति तेन वयं प्रतीमः ॥ ३२० ॥

योजना--अस्य अभावता न घटते, वरणात्मकत्वात्, अभावशौण्डाः अभावम् आवरणं न श्राहुः। वासुदेवः श्रज्ञानम् श्रावरणम् श्राह। तेन वयं तत् भावरूपं प्रतीमः॥ (व० छ०)

१ "श्रहमज्ञ:" प्रतीति में भी श्रहंकारोपहित शुद्ध चेतन ही श्रज्ञान का श्राश्रय माना जाता है; श्रहंकार या त्रहंकार-विशिष्ट चेतन नहीं। शुद्ध चेतन के त्राश्रित रह कर भी त्रज्ञान त्रपना संसार बन्धन जीव में ही उत्पन्न करता है; क्योंकि उपाधि का स्वभाव है कि वह प्रतिबिम्ब पर ही श्रपना कार्यं उत्पन्न करती है, बिम्ब पर नहीं । जीव प्रतिबिम्ब है; शुद्ध चेतन बिम्ब; स्रतः स्रज्ञान रूप उपाधि जीव में संसार रचती है। ३२७ वें पद्य में प्रन्थकार स्वयं कहने वाला है।

योजितार्थ—इस ( अज्ञान ) में अभावरूपता नहीं वन सकती, क्योंकि आवर्णरूप है। अभावतत्त्वाभिज्ञ विद्वान् अभाव को आवर्णरूप नहीं कहते। भगवान् वासुदेव ने भी अज्ञान को आवर्णरूप कहा है। इसलिए हम उसे भावरूप ठहराते हैं।

भावितार्थ — अज्ञान चेतन का आवरक (आच्छादक) है, अतः अभावरूप नहीं हो सकता, क्योंकि अभाव को आवरक कोई नहीं मानता। भगवान् वासुदेव ने कहा है— 'अज्ञानेनावृतं ज्ञानम्' (गी० ५।१५) अर्थात् अज्ञान ने ज्ञान को आवृत कर (ढक) रक्खा है। अतः हमारे सिद्धान्त में अज्ञान भावरूप है, अभाव नहीं।। ३२०।।

व्यास-वचन से भी यही सिद्ध होता है--

एकः शत्रुर्न द्वितीयोऽस्ति शत्रुः

अज्ञानतुल्यः पुरुपस्य राजन्!।

येनाऽऽवृतः कुरुते संप्रमत्तो

घोराणि कर्माणि सुदारुणानि ॥ ३२१ ॥

योजना--राजन् ! पुरुषस्य एकः शद्यः, श्रज्ञानतुरुयो द्वितीयः शद्युः नास्ति । श्रावृतः संप्रमत्तः घोराणि सुदारुणानि कर्माणि कुरुते ॥ ( १ उपजातिच्छन्दः ) ॥

भावितार्थ--हे राजन् पुरुष का एक ही शत्रु है, अज्ञान के समान दूसरा शत्रु नहीं, जिससे आवृत तथा प्रमादी वनकर (यह पुरुष) घोर, सुद्रारुण कर्मों को कर वैठता है॥ ३२१॥

अज्ञान की भावरूपता में अर्थापत्ति भी प्रमाण है--

जाड्यं जगत्यनुगतं खलु भावरूपं मौद्धं च पुङ्गतिमति प्रतिभाति तादक्। जाड्यं च मौद्ध्यमिति चानुभवप्रसिद्धम् अज्ञानमाहुरपवर्गपिधानद्त्तम् ॥ ३२२॥

योजना—जगित श्रनुगतं जाङ्यं भावरूपं खलु, पुङ्गतं मौह्यमपि च तादृक् प्रतिभाति । जाङ्यं मौह्यमिति च श्रनुभवप्रसिद्धम् श्रज्ञानम् श्रपवर्गपिधानद् समृ श्राहुः ॥ (वसन्ततिलकाच्छन्दः )॥

योजितार्थं —जगत् में अनुगत जड़ता भावरूप ही है, पुरुषगत मूढ़ता भी वैसी ही प्रतीत होती है। जड़ता और सूढ़ता के रूप में अनुभव-सिद्ध अज्ञान ही ब्रह्म का आच्छादक कहा जाता है।

योजितार्थं — जगत् में सर्वत्र अनुस्यूत जाड्य जडात्मक उपादान का कल्पक है। उसी प्रकार पुरुषगत मौड्य भी वैसा ही है। इस प्रकार वाहर जड़क्रप से और अन्दर मौड्य-रूपसे अनुभूयमान अज्ञान ही वन्ध-कारण है॥ ३२२॥

'यतो वा इसानि भूतानि जायन्ते' (तै० ३।१।१) आदि श्रुतियां ब्रह्मको जगत् का उपादान वताती है, तव अज्ञान जगत् की प्रकृति (उपादान) कैसे माना जा सकता है? इस सन्देह का समाधान है—

१. यहां प्रथम तृतीय पाद वातोमीं के तथा द्वितीय चतुर्थ इन्द्रवज्रा के हैं।

## साभासमेतदुपजीव्य चिद्दितीया संसारकारणमिति प्रवदन्ति धीराः। साभासमेतदिति संस्रतिकारणत्वे

द्वारं परं भवति कारगता दशस्त ॥ ३२३ ॥

योजना—साभासम् एतद् उपजीव्य अद्वितीया चित् संसारकारणमिति धीराः प्रवद्नित। संसृतिकारणत्वे साभासमेतत् परं द्वारं भवति, कारणता तु दृशः ॥ ( वसन्ततिलकाच्छन्दः )

योजितार्थ --साभास अज्ञान का आश्रयण करके ही अद्वितीय चेतन संसारका कारण होता है--ऐसा ब्रह्मनिष्ठ आचार्य कहते हैं। संसार की कारणता में साभास अज्ञान केवल

द्वार होता है, कारणता तो चेतन में ही रहती है।

भाविताथ — कूटस्थ ब्रह्म में श्रुतिसिद्ध कारणता तब तक नहीं वन सकती, जब तक अज्ञानका आश्रयण न हो। अर्थान् ब्रह्ममें विवर्ताधिष्ठानता का निर्वाह करने के लिए अज्ञान को जगत् की प्रकृति मानना ही होगा। हाँ, मुख्यतः जगत् की कारणता चेतन में ही हैं साभास अज्ञानता तो द्वारमात्र है। केवल अज्ञान द्वार नहीं वन सकता, अतः कहा-साभासम् । चिदाभास-विशिष्ट अज्ञान जगत् का परिणामी उपादान वन सकता है ॥ ३२३ ॥

सांख्य वैशेषिकादि-मत का निराकरण करते हैं-

यावद् दशोऽन्यदिह संसृतिकारणं तद् वेदान्तवादिसमये न मतं जडत्वात्। यद्यञ्जडं भवति संसृतिकारणं तत्

नेति स्फुटं वदति स्त्रकृदत्र यस्मात् ॥ ३२४ ॥

योजना--हशोऽन्यत यावत् संसृतिकरणम्, तावद् इह वेदान्तवादिसमये न मतम्, जड्-त्वात्। यस्मात् यद् यद् जडं भवतिः, तत् संसृतिकारणं नेति सूत्रकृत् स्फुटं वदिति ॥ (व०छ०)

योजिताय — चेतन से भिन्न जो कुछ भी संसार का कारण प्रसिद्ध है, वह इस वेदान्त-सिद्धान्त में नहीं माना जा सकता, क्योंकि जड़ है। जो-जो जड़ होता है, वह संसार का कारण नहीं होता--ऐसा भगवान सूत्रकार कहते हैं॥

भाविताथ - 'ईच्चितेर्नाऽशब्दम्' ( त्र० सू० ३।१।५ ) त्रादि सूत्रों में भगवान् व्यास ने स्पष्टरूप से कह दिया है कि सांख्यवैशेषिकादि मत-सिद्ध प्रकृति परमाणु आदि जड़वर्ग स्वतन्त्ररूप से जगत् के कारण नहीं वन सकते। अतः वेदानत सिद्धान्त में चेतन को ही जगत् का कारण माना जाता है।। ३२४॥

"रचनानुपपत्तरेच नानुमानम् ( त्र० सू० २।१।१ ) त्रादि सूत्रों में सांख्यादि मतों के निराकरण से भी यही सिद्ध होता है-

**अजडकार**ग्यभावनिबन्धनं

सकलमेव जडं न तु कारणम्। इति हि वेदशिरःसु विचचणाः कपिलपचनिराकरणे जगुः ॥ ३२५ ॥ योजना—सकलमेव जड़म् अजड़कारणभावनिवन्धनम्; न तु कारणम्—इति हि वेदशिरःसु विचक्तणाः कपिलपत्तनिराकरणे जगुः॥ (द्रुतविलम्बितच्छन्दः )॥

योजितार्थ --समस्त जड़ पदार्थ, चेतन की कारणता में द्वारमात्र हैं न कि स्वयं

कारण, ऐसा वेदान्त-विच चए आचार्यों ने सांख्यमत के निराकरण में कहा है।।

भावितार्ध — हमारे सूत्रकार तथा भाष्यकार त्रादि ने सांख्यादि मतों के निराकरण में स्पष्ट घोषित कर दिया है कि जड़वर्ग केवल द्वार होता है, स्वतन्त्र कारण नहीं ॥ ३२६॥

जगत्-कारणतावाद में वेदान्त के एकदेशी का मत दिखाते हैं-

# शवलमात्मपदेन निगद्यते

सकलमात्मजमित्यपि च श्रुतिः।

#### शबलमात्मपदं जगतस्ततः

#### प्रकृतिरित्यपरे च जना जगुः ॥ ३२६ ॥

योजना—आत्मपदेन शवलं निगद्यते । सकलम् आत्मजमित्यपि च श्रतिः (द्शैयति) । ततः शवलम् आत्मपदं जगतः प्रकृतिरिति च अपरे जनाः जगुः ॥ (द्रुतविलम्बितच्छन्दः )॥

बोजितार्थ—'आहम' पद से विशिष्ट (अज्ञान-विशिष्ट ) चेतन कहा जाता है। सकल (जगत्) आत्मा से जन्य है—यह भी श्रुति कहती है। अतः विशिष्ट चेतन रूप आत्मा ही जगत् की प्रकृति (उपादान कारण्) हैं, ऐसा अन्य विद्वान कहते हैं।।

भावितार — 'चात्मनः त्राकाशः सम्भूतः' (तै० २।१।१) त्रादि श्रृतियाँ कहती हैं कि सकल जगत् त्रात्मा से उत्पन्न हुत्रा है। यहाँ त्रज्ञान-विशिष्ट ब्रह्म ही 'त्रात्मा' शब्द का वाच्य है। त्रातः श्रज्ञान-विशिष्ट ब्रह्म ही जगत् का उपादान कारण है। इसीलिए जगत् में श्रज्ञान की जड़ता और ब्रह्म की चेतनता सर्वत्र श्रनुस्यृत है।। ३२६।।

इस प्रकार जगत् का श्रिधिष्ठान विशिष्ट होने पर भी कर्ता विशिष्ट नहीं—
सकुतदुष्कृतकर्मीण कर्ततां

मतिगतात्मचितिप्रतिविम्बकस् ।

व्रजति तद्वददः परमात्मनो

जगति याति तामः प्रतिविम्बकम् ॥ ३२७ ॥

योजना—(यथा) मतिगतात्मचितिप्रतिविम्बकं दुष्कृत-सुकृतकर्मीण कर्तृतां व्रजितिः तद्वत् जगित अदः परमात्मनः तमः-प्रतिविम्बकम् ॥ (द्वतविलिम्बतच्छन्दः )॥

योजितार्थ — (जैसे) बुद्धि-गत चैतन्य-प्रतिबिम्बरूप जीवात्मा में ही पुण्य-पाप कर्मों का कर्तृत्व रहता है; वैसे ही यह (जगत्-कर्तृत्व) भी श्रज्ञानगत परमात्म-प्रतिबिम्ब में होता है।

भावितार्थ — इस मत में जैसे अन्तःकरण में चैतन्य के प्रतिबिम्ब को ही पुण्यादि कर्मों का कर्त्ता माना जाता है, वैसे ही अज्ञान में ब्रह्म का प्रतिबिम्ब (ईश्वर) ही जगत का कर्त्ता होता है; अज्ञान-विशिष्ट चैतन्य नहीं ॥ ३२७॥

प्रतिबिम्ब में कर्तृत्व ही बन सकता है; उपादान-कारण्यत्व नहीं—

# सुकृतदुष्कृतयोः शवला यथा भवति कारणमात्मचितिस्तथा । गगनवायुपुरःसरकारणम् परमचेतनता शवलाकृतिः ॥ ३२८ ॥

योजना--यथा शबला आत्मचितिः सुकृतदुष्कृतयोः कारणम्, तथा शबलाकृतिः परमचेतना गगनवायुपुरःसरकारणम्। (द्रुतबिलम्वितम्)॥

योजिताथ - जैसे विशिष्ट चैतन्य ही पुण्य-पाप का उपादान कारण होता है; वैसे

ही शबलरूप (विशिष्ट ) चेतन ही त्राकाश त्रादि का उपादान कारण होता है।।

भावितार्थ — जैसे अन्तःकरण-विशिष्ट चैतन्य ही पुण्य-पापरूप परिणाम का उपादान कारण माना जाता है; वैसे ही अज्ञान-विशिष्ट चैतन्य ही जगत् का उपादान हो सकता है; प्रतिविम्बमात्र नहीं ॥ ३२८॥

उक्त भत का विशदीकरण करते हैं-

## शवलता कवलीकृततावशात् परमचेतनतैव निगद्यते। शवलमात्मपदेन न कथ्यते

शवलमात्मनि वृत्तिनिवन्धनम् ॥ ३२६ ॥

योजना—- आत्मपदेन शवलताकवलीकृततावशात् परमचेतनतैव निगद्यते, न शब्क लम् कथ्यते । शबलम् आत्मिन वृत्तिनिवन्धनम् । (द्रुतविलम्बितम् ) ॥

योजिताथ - शबलतारूप उपाधि से विशिष्ट होने के कारण शुद्ध चेतन 'आत्मपद्' का विषय होता है, विशिष्ट नहीं। शबलता तो केवल 'आत्मा' शब्दकी प्रवृत्तिका निमित्त है।

मावितार्थ — त्रात्मादि पदों का वाच्य विशिष्ट चेतन नहीं; क्योंकि प्रकृत में जिज्ञास्य तत्त्व को 'त्रात्म' शब्द से कहा गया है। जिज्ञास्य तत्त्व तो ग्रुद्ध चेतन ही है। हाँ, उपाधि सम्पर्क के बिना वह ग्रुद्ध तत्त्व किसी भी शब्द का वाच्य नहीं हो सकता है। त्रातः 'शबलता' उपाधिमात्र है, ग्रुद्ध चेतन में 'त्रात्मादि' शब्दों की प्रवृत्ति का निमित्तमात्र है, वाच्यकोटि-प्रविष्ट नहीं।। ३२६।।

श्रात्मादि पदों का वाच्य विशिष्ट चेतन होता है, यह असमात्र है-

शवलतापरिधानसमन्वयात् परमचेतनताऽऽत्मगिरः पद्म् । भवति तेन जनस्य तु विभ्रमः

शबलमात्मगिरः पदमित्ययम् ॥ ३३० ॥

योजना—शबलतापरिधानसमन्वयात् परमचेतनता आत्मिगिरः पदम्। तेन तु जनस्य श्रावलम् "आत्मिगिरः पदम्" — इत्ययं विभ्रमो भवति ॥ (द्वतिबलिम्बतम्)॥ योजिताय — शबलतारूप उपाधि के सम्बन्ध से ही परब्रह्म 'आत्मा' पद का वाच्य

(होता है)। इसलिए ही साधारण व्यक्ति को "विशिष्ट चेतन आत्मपद-वाच्य है"— यह विभ्रम हो जाता है।।

भावितार्थ — "सत्यं ज्ञानमनन्तं त्रह्म" (तै० २।१।१) इस वाक्य के द्वारा त्रह्म में अनन्तता की प्रतिज्ञा की गई। उसके अनन्तर "यो वेद निहितं गुहायाम्" (तै० २।१।१) इस वाक्य में गुहा प्रवेश से प्रत्यगात्मता दिखाई गई। उसमें अनन्तता की उपपत्ति के लिये ही नानात्व का निषेध भी किया गया। उस अनन्त-त्रह्म से विजातीय गगनादि पदार्थों का भेद निवृत्त करने के लिये उसमें गगनादि स्टिष्ट का अध्यारोप किया गया। उसमें गगनादि कार्य में कारणमात्ररूपता सिद्ध की गई। अतः "आत्मनः आकाशः सम्भूतः"—इस श्रुति से अति शुद्ध त्रह्म ही आकाशादि का कारण सिद्ध होता है; विशिष्ट नहीं। हाँ, आत्मपद की प्रवृत्ति का निमित्त जो उपाधि है; उसे भी लोग अम से वाच्य कोटि में प्रविष्ट कर लेते हैं॥ ३३०॥

शुद्ध ब्रह्म में आतमपद्-बाच्यता तथा गगनादि कारणतामात्र की ही यह रीति नहीं, अपि तु सकल व्यवहार का यही प्रकार है —

> वहु निगद्य किमत्र वदास्यहं शृखुत संग्रहमद्वयशासने । सकलवाङ्मनसातिगता चितिः

> > सकलवाङ्मनसव्यवहारभाक् ॥ ३३१ ॥

योजना—श्रत्र श्रहं वहु निगद्य किं वदामि ? श्रद्वयशासने संग्रहं श्रृणुत ! सकलवाङ्-मनसातिगता चितिः सकलवाङ्मनसन्यवहारभाक् ॥ ( द्रु० वि० छ० )॥

योजितार्थ — इस विषयमें मैं वहुत क्या कहूँ ? श्रद्वैतसिद्धान्त का संग्रह् सुनिए। सकल

वागादि का अगोचर शुद्ध चेतन ही सकल वाचिकादि व्यवहारों का विषय होता है।

भाविताय — जैसे रजतादि-व्यवहार की ख्योग्य भी शुक्ति, खज्ञान के योग से रजत-व्यवहार की विषय वनती है; वैसे ही सकल क्रिया कारकादि-व्यवहार के ख्योग्य भी शुद्ध चेतन खज्ञानरूप उपाधि के सम्बन्ध से 'त्वं स्त्री त्वं पुमानसि' ( इवे० ४।३ ) ख्रादि सकल व्यवहार का विषय वन जाता है।। ३३१॥

श्रज्ञान में सर्वव्यवहार-निर्वाहकता उचित दृष्टान्त से सिद्ध की जाती है— चित्रायागः पशुफल इति श्रूयमागोऽपि चित्राऽ-पूर्व द्वारं पशुफलतयाऽऽचिप्यते तत्र तद्वत् । चैतन्यात्मा जगदुदयकृत् श्रूयतेऽत्रापि पश्चात्

मायादीनां भवति जगति द्वारभावः फलेऽस्मिन् ॥ ३३२ ॥

योजना—'चित्रायागः पशुफलः' \_ इति श्रूयमाणेऽपि पशुफलतया तत्र द्वारं चित्रापूर्वम् आद्विप्यते तहत् 'चैतन्यात्मा जगदुद्यकृत् श्रूयते' अत्रादि परचात् अस्मिन् जगति फले मायादीनां द्वारभावः भवति ॥ ( मन्दाक्रान्ताच्छन्दः )॥

योजितार्थ — 'चित्रायाग पशुफलक हैं: — ऐसा श्रुति के प्रतिपादन करने पर भी (याग में ) पशु-फलता की अन्यथानुपपत्ति से वहाँ द्वारभूत चित्रा जन्य अपूर्व का जैसे

त्राचेप किया जाता है, वैसे ही 'चैतन्यात्मा जगत् का कारण है' - ऐसा श्रुति कहती है। यहाँ भी परचात् इस जगद्रप फल के लिए मायादि में द्वाररूपता सिद्ध होती है।।

भावितार — 'चित्रयों यजेन पशुकामः' (तै० सं० २।४।६) यह श्रुति चित्रा संज्ञक याग में पशुरूप फल की साधनता बताती है। किन्तु जब यह देखा जाता है कि चित्रा संज्ञक याग में कालान्तरभावी फल की साधनता साचात् सम्भव नहीं, तब मध्य में एक द्वारभूत अपूर्व की करूपना की जाती है। उसी प्रकार 'आत्मनः आकाशः सम्भूतः' (तै० २।१।१) यहां भी शुद्ध आत्मा में गगनादि-कारणता की उपपत्ति के लिए यह कहा जाता है कि माया के द्वारा ब्रह्म जगत् का उपादान बनता है।। ३३२।।

'जन्माद्यस्य यतः' ( त्र० सू० १।१।२ ) <sup>१</sup>इस सूत्र में प्रतिपादित जगत्कारण्त्व तभी व्रह्म का तटस्थ लक्त् ए वनेगा, जब कि शुद्ध ब्रह्म में कारणता मानी जाय--

#### कारणत्वम्रुपलच्चरां चितेः

## ब्रह्मणो न खलु तद्विशेषणम् । इत्यपीदम्रपपद्यते तदा

#### चेतना भवति कारणं यदा ॥ ३३३ ॥

योजना—कारणत्वं चितेः ब्रह्मणः उपलक्तणम् तद्विशेषणं न खलु, इतीदमपि तदा उपपद्यते, यदा चेतना कारणं भवति ॥ (रथोद्धताच्छन्दः)॥

योजितार — जगत्कारणत्व चेतन ब्रह्म का उपलच्चण ही है उसका विशेषण नहीं — यह (सिद्धान्त) भी तभी उपपन्न हो सकता है, जब कि ग्रद्ध चेतन जगत् का कारण हो।

भावितार्थ — लद्द्य ब्रह्म का जग्रत्कारणत्व विशेषण नहीं, अपि तु उपलच्चण है — यह वद्द्यमाण वेदान्त-सिद्धान्त भी शुद्ध आत्मा में कारणता मानने से ही उपपन्न होता है। अज्ञानमात्र में जड़ता के कारण कारणत्व अनुपपन्न ही है। अज्ञान-विशिष्ट को कारण मानने पर जगत्कारणत्व विशेषण ही हो जायगा॥ ३३३॥

अन्य को कारण मानने पर भी कारणत्व ब्रह्म का उपलच्चण भी न बन सकेगा -

### अन्यदेव यदि कारणं भवेत्

#### कारणत्वमुपलच्चरां कथम् । चेतनस्य घटतेऽन्यगामिना

#### वस्तुनान्यदुपल्च्यते यतः ॥ ३३४ ॥

योजना — यदि अन्यदेव कारणं भवेत् , (तदा ) कारणत्वम् , चेतनस्य उपलक्षणं कथं घटते ? यतः अन्यगामिना अन्यत् वस्तु उपलक्ष्यते न ॥ (रशोद्धताच्छन्दः )॥

योजिताथ — यदि ( शुद्ध चेतन से ) भिन्न ही कोई कारण हो, तब कारणत्व चेतन का उपलक्ष्मण कैसे बनेगा ? क्योंकि अन्य वृत्ति धर्म से अन्य वस्तु उपलक्षित नहीं होती ॥

भावितार्थ—यदि अज्ञानमात्र को या अज्ञान-विशिष्ट चेतन को जगत् का कारण माना जाय, तब वह कारणत्व शुद्ध न्रह्मका उपलच्चण न बन सकेगा; क्योंकि केवल अज्ञान एवं अज्ञा निविशिष्ट चेतनसे शुद्ध चेतन भिन्न होता है। अतः विशिष्ट-वृत्ति धर्म केवल विशेष्य चेतनका

२५ सं० शा०

उपलच्चण नहीं वन सकता। वह धर्म कदापि उपलच्चण नहीं कहा जा सकता, जो अपने लच्च में न रहता हो।। ३३४॥

प्रसङ्गागत श्रज्ञान में द्वारत्य का वर्णन किया, श्रव महाप्रकृत ब्रह्म में श्रज्ञातत्व-निरूपण का उपसंहार करते हैं —

अनवबुद्धमतः श्रुतिमस्तकैः

र्विषयतामुपपाद्यितुं चमम्।

अनुभवात्मपदं तमसा यतः

पिहितमेतदिह प्रतिभासते ॥ ३३५ ॥

योजना—-त्रतः त्रमवबुद्धं श्रुतिमस्तकैः विषयताम् उपपादियतु चमम्, यतः इह त्रानु-भवात्मपदं तमसा पिहितं प्रतिभासते ॥ (द्रुतविलिम्वतच्छन्दः )॥

योजितार्थ — त्रातः त्राह्मा में वेदान्त वाक्यों के द्वारा विषयता का उप-पादन किया जा सकता है; क्योंकि इस (साची) में त्रानुभव रूप त्रात्मा त्रज्ञान से त्रावृत प्रतीत होता है।।

भावितार्थं पूर्व कथित रीति से जब कि आत्मा अज्ञान से आवृत (अज्ञात) है, तब उसका ज्ञान (प्रकाश) कराने में वेदान्त प्रमाण का उपयोग निर्विवाद सिद्ध हो जाता है।। ३३५॥

पूर्व ( १२० वें पद्य में ) कथित अनिवर्चनीय के आन्तेप का समाधान करते हैं ~

**अज्ञानकल्पितमनिर्वचनीयमस्मिन्** 

त्रावालवृद्धमविवादपदं प्रसिद्धम् ।

स्वप्ने तथा च भगवानिष वच्यतीदम्।

सन्ध्येऽस्ति सृष्टिरिति पद्मनिराससिद्ध्ये ॥ ३३६ ॥ योजना— अस्मिन् अज्ञानकल्पितम् अनिर्वचनीयं आवालवृद्धम् अविवादपदं प्रसिद्धम् । तथा च स्वप्ने । भगवानिप सन्ध्ये सृष्टिरस्तीति पद्मनिराससिद्ध्ये इदं विद्यति ॥ ( वसन्ततिलकाच्छन्दः ) ॥

योजितार्थ — इस जायत् काल में शुक्ति-रजतादि श्रज्ञानकल्पित पदार्थ श्रनिर्वचनीय हैं—यह एक वालक से लेकर शृद्ध तक निर्विवाद प्रसिद्ध है; वैसा ही स्वप्न में भी। भगवान (सूत्रकार) भी 'सन्ध्ये सृष्टिः' (ब्र० सू० ३।२।१) इस पूर्वपत्त का निरास करने के लिए (श्रनिर्वचनीयता) कहें गे॥

भावितार्थं — जायत् - अनुभव, स्वप्नानुभव एवं सूत्रकार के वचनों से अनिर्वचनीय पदार्थ की सिद्धि की जा सकती है। शिक्त में प्रतीयमान रजत को सत् और असत् से विज-च्या (अनिर्वचनीय) मानना पड़ता है। स्वप्न-सृष्टि को भी वैसा ही माना जाता है। भग वान् सूत्रकार ने 'सन्ध्ये सृष्टिराह हि' ( व्र० सू० ३।२।१ ) इस प्रकार के स्वप्न में वास्त

१ वद्यतीति भविष्यत्ता प्रयोगस्तु तार्तीयविचारस्य समन्वयविचारात् पश्चाद्भावित्वात् श्रार्थिक -क्रममिप्रेत्येति द्रष्टव्यम् ।

विक सृष्टि के पूर्वपत्त का निराकरण करनेके लिए कहा है—'मायामात्रं तु कात्स्न्येंनानिभव्य-क्तस्वरूपत्वात्' ( व्र॰ सू० ३।२।३ ) अर्थात् स्वप्न में वास्तविक सृष्टि की सामग्री न होने के कारण मायामात्र ही मानना पड़ता है, यही अनिर्वचनीयता है ॥ ३३६ ॥

यदि समस्त प्रपञ्च स्वप्नवत् कल्पित है, तव कल्पित शास्त्र तथा त्र्राचार्य सत्य ब्रह्म का बोध कैसे करा सकते हैं ? इस शङ्का का समाधान है—

मिथ्या सुषिः सवित्तमण्डलमध्यवर्ती प्रत्यत्तदृष्टिपथमापतितोऽचिरेण । द्रष्टुः शरीरकरणप्रविभागरूपं

मृत्युं निवेदयति सत्यमिदं प्रसिद्धम् ॥ ३३७ ॥

योजना--प्रत्यत्तं दृष्टिपथम् त्रापिततः सिवतृमण्डलमध्यवर्ती मिथ्या सुषिः, द्रष्टुः स्रविरेण शरीरकरणप्रविभागरूपं मृत्युं निवेदयित--इदं सत्यं प्रसिद्धम् ॥ (व० छ०)॥

योजिताथ — प्रत्यन्न दृष्टिपथ में त्राया हुत्रा सूर्यमण्डलगत मिध्या छिद्र, दृष्टा की शीघ्र स्थूल से सून्म शरीर के विभागहप मृत्यु का सूचक होता है—यंह सत्य प्रसिद्ध है।

भावितार्थ—शास्त्राचार्यादि सभी अज्ञान-किएत हैं, मिध्या हैं—यह स्वीकार किया ही जाता है। मिध्या से सत्य की सिद्धि भी देखी जाती है। जैसे कि सूर्यमण्डल में देखा गया है कि मिध्या छिद्र द्रष्टा की सत्य मृत्युका सूचक होता है। आशय यह है कि मिध्यासे सत्य का निर्माण सम्भव नहीं; किन्तु मिध्या से सत्य की सूचना सम्भव है। कई बार मिध्या स्वप्नों से भावी सत्य घटनाओं की सूचना मिला करती है। एवं मिण आदि के आभास से सत्य मिण की सूचना, मिध्या प्रतिविग्बों से सत्य विग्व की सूचना सदा पाई जाती है। इसी प्रकार मिथ्या शास्त्राचार्यों से सत्य ब्रह्म की यथार्थ सूचना में कोई आपित्त नहीं हो सकती।। ३३७॥

भगवान् सूत्रकार ने स्पष्ट कहा है-

स्वप्नः शुभाशुभफलागमस्रचकः स्यात् मिथ्याऽपि सन्निति च स्त्रकृदाह यत्नात्। गुर्वादिसर्वमिदमद्वयबुद्धिहेतुः

मायानिबन्धनमिति प्रतिपादनाय ॥ ३३८ ॥

योजना—मायानिवन्धनम् अद्वयबुद्धिहेतुः इति प्रयत्नात् प्रतिपादनाय स्वप्नः मिथ्याऽपि सन् शुभाशुभफलागमसूचकः स्यात्–इति च सूत्रकृत् इदं सर्वं गुर्वादि आह् ॥ ( व० छ० )॥

योजिताथ'--माया-निमित्तक यह समस्त गुरु-त्रादि प्रपद्ध श्रद्धयात्म-बुद्धि का हेतु होता है—यह यत्नपूर्वक बताने के लिए ही भगवान सूत्रकार ने 'स्वप्न मिथ्या होता हुआ शुभाशुभ फलप्राप्ति का सूचक होता है'--ऐसा कहा है।

भाविताथ — सूत्रकार ने कहा है—'सूचकश्च हि श्रुतेराचत्तते च तद्विदः' ( ब्र० सू० श्रीरा४ ) अर्थात् 'यदा कर्मसु काम्येषु स्त्रियं स्वप्नेषु पश्यित' ( ह्वां० ५।२।६ ) आदि श्रुतियों के आधार पर यह दृद्तापूर्वक सिद्ध िकया जा सकता है कि मिश्या स्वप्न भी भावी शुभ-अशुभ फलों के सूचक होते हैं। सूत्रकार का यह कहना विस्पष्ट रूप से सूचित कर रहा है

कि शास्त्र त्राचार्यादि समस्त साधन मायिक होने पर भी सत्य ब्रह्म के बोधक हो सकते हैं।। ३३८।।

भ्रान्ति के विषयभूत पदार्थों में श्रानर्वचनीयता सिद्ध करते हैं--भ्रान्तिप्रतीतिविषयो न च सन्नचासन् श्राकाशतत्कुसुमयोर्न हि सास्ति नापि । तस्या भवेत्सद्सदात्मकगोचरत्वं

न द्यस्ति तत्किमपि यत्सद्सत्स्वरूपम् ॥ ३३६ ॥

योजना—भ्रान्तिप्रतीतिविषयः न सन्, न च त्र्यसन्, त्र्याकाशतत्क्रसुमयोः हि सा नास्ति । तस्याः सदसदात्मकगोचरत्वम् त्रपि न, तत् हि किमपि नास्ति; यत् सदसत्स्वरूपम्। ( वसन्ततिलकाच्छन्दः ) ॥

योजितार — भ्रान्ति-प्रतीति का विषय न सत् है और न असत्; क्योंकि आका-शादि (सत्) तथा आकाशकुसुमादि (असत्) पदार्थों की वह (भ्रान्ति) नहीं होती। वह (भ्रान्ति) सदसदूप वस्तु को भी विषय नहीं कर सकती; क्योंकि वैसी कोई वस्तु ही नहीं, जो सदसत् उभयक्षप हो।।

भावितार्थ— भ्रम के विषयभूत रजतादि को सन् भी नहीं कह सकते और असन् भी नहीं; क्योंकि आकाशादि सन् पदार्थों का बाध नहीं हो सकता, किन्तु रजतादि का बाध होता है। एवं आकाश कुसुम आदि असन् पदार्थों की प्रतीति ही नहीं होती; किन्तु रजतादि की प्रतीति होती है। इसी प्रकार उक्त रजतादि को सदसन् उभयरूप भी नहीं कह सकते; क्योंकि विश्व में कोई वस्तु सदसद् उभयरूप होती ही नहीं।। ३३६।।

अतः रजतादि को सदसत् उभय-विलक्त्ए ( अनिर्वचनीय ) ही मानना होगा--

श्रालम्बनं च विरहय्य न विश्रमस्य ज्ञानात्मनो भवति जन्म कदाचिद्त्र । सिद्धं ततः सदसती व्यतिरिच्य किश्चिद् श्रालम्बनं भ्रमधियः सकलप्रवादे ॥ ३४० ॥

योजना—अत्र त्रालम्बनं विरह्य च ज्ञानात्मनो विभ्रमस्य जन्म कदाचित् न भवति। ततः सकलप्रवादभ्रमधियः सदसती व्यतिरिच्य किञ्चित् त्रालम्बनं सिद्धम् ॥ (व० छ०)॥

योजितार्थ — इस लोक में आलम्बन (विषय) को छोड़कर ज्ञानरूप अम का जन्म कभी नहीं होता। इस लिए सभी मतों में अमज्ञान का सत् तथा असत् उभय से भिन्न कोई विषय सिद्ध होता है।।

भावितार्थ--कोई भी ज्ञान निरालम्बन (निर्विषय) नहीं होता। भ्रम भी ज्ञान ही है, त्र्यतः इसका भी कुछ विषय कहना होगा। सत, त्रसत्त्रौर सदसत् उभय रूप हो नहीं सकता, यह कहा जा चुका है, त्रातः सदसत् उभय-विलज्ञण ही कहना होगा। वही त्रानिवेचनीय है।

पूर्व (१२२ वें पद्य में ) कहा गया था कि वेदान्तवाक्य परोक्त ज्ञान के ही जनक होंगे, अपरोक्त ज्ञान के नहीं; अतः ब्रह्मविषयक अपरोक्त ज्ञान की हेतुता वेदान्त-वाक्यों में नहीं बन सकती। उसका प्रतीकार करते हैं—

## ब्रह्मात्मवस्तु निरवद्यचिदेकरूपं वन्द्युष्णतावदपरोत्तवपुःस्वभावात् । निर्दोषवेदशिरसो वचनादतोऽस्मिन् ब्रह्मात्मवस्तुनि भवेदपरोत्तवुद्धिः ॥ ३४१ ॥

योजना—ब्रह्मात्मवस्तु निरवद्यचिदेकरूपं वह्नयुष्णतावत् स्वभावात् अपरोच्चवुः, अतः अस्मिन् ब्रह्मात्मवस्तुनि निर्दोपवेदशिरसः अपरोच्चवुद्धिः भवेत्।। (वसन्ततिलकाच्छन्दः)।। योजितार्थ--ब्रह्मात्मवस्तु शुद्ध चैतन्यरूप होने से वह्नयुष्णता के समान स्वभावतः अपरोच्च है, अतः इस ब्रह्मात्मवस्तु का स्वतः निर्दुष्ट वेदान्त-वाक्यों से अपरोच्च ज्ञान होगा॥ भावितार्थ-सभी वाक्य परोच्च वोध के ही स्त्यादक होते हैं—इस निरम् का 'द्शम-स्त्वमित्यों व्यभिचार देखकर यह सिद्धान्त स्थिर होता है कि वाक्योंसे परोच्च वस्तुका ज्ञान परोच्च और अपरोच्च वस्तुका अपरोच्च ज्ञानहोता है। ब्रह्म वैसे ही स्वभावतः अपरोच्च है, जैसे कि अग्नि स्वभावतः उष्ण है। अपरोच्च वस्तुपर कोई दोष आजानेसे वह परोच्च जैसी प्रतीत होने लगती है; किन्तु ब्रह्म सदा निर्दुष्ट है। वेद वाक्य भी अम प्रमादादि दोषों से रहित हैं। ब्रह्म के अपरोच्च न होने में यदि कोई दोष है, तो वह अन्तःकरणगत मल। इसके दूर होते ही पुरुष को वेदान्तवाक्यों से ब्रह्म का अपरोच्च वोध हो जाता है। ३४१॥

पूर्व (१२६ वें पद्य में) कथित वेदान्तवाक्यों की निष्प्रयोजनताका निराकरण करते हैं-

## सा चोपनेयरहिते विषयिएयनन्तेऽ— निर्वाच्यमग्रहणमात्रमपाकरोति । स्वोत्पत्तिलब्धनिजवस्तुवलेन तत्र तापत्रयं सम्रुपशाम्यति निर्निमित्तम् ॥ ३४२ ॥

योजना—सा च १ स्वोत्पत्तिलच्धनिजवस्तुबलेन उपनेयरहिते अनन्ते विषयिणि अनि-र्वाच्यम् अप्रहणमात्रम् अपाकरोति । तत्र तापत्रयं निर्निमत्तं समुपशाम्यति ॥ (व० छ०) ॥

योजितार्थं — वह (वेदान्तवाक्य-जन्य वृद्धि) उत्पत्ति समय से ही श्रपने में श्रभि-व्यक्त चैतन्य के द्वारा श्रनन्त चैतन्य में श्रनिवचनीय श्रज्ञानमात्र का श्रपाकरण करती है। वहाँ श्राध्यात्मिकादि तीनों ताप स्वयं हीं शान्त हो जाते हैं॥

भावितार्थ — वेदान्त-जन्य अपरोत्त वृत्ति अनन्त चेतन में अध्यस्त आवरणमात्र का निराकरण करती है। जड़ वृत्ति में ऐसा सामर्थ्य कैसे आया ? इस जिज्ञासा को शान्त करने के लिए कहा—स्वोत्पित्त्वाच्यनिजवस्तुवन्नेन। अर्थात् उक्त वृत्ति अपनी उत्पत्तिमात्र से प्राप्त अपने ब्रह्माकारत्व रूप असाधारण वल के आधारपर अज्ञानका विनाश कर डालती है; उसे और किसी वल की अपेत्ता नहीं। अज्ञान अनिर्वचनीय है। अतः ज्ञानमात्र से विनष्ट हो जाता है। अज्ञान का कार्य आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिमौतिक प्रपक्ष अपने निमित्त (अज्ञानरूप कारण) के विनाश से स्वयं शान्त हो जाता है। अज्ञान और अज्ञान के कार्य की आत्यन्तिक निवृत्ति ही उक्त वृत्ति का प्रयोजन है॥ ३४२॥

१ स्वोत्पत्तितः एव लब्धमभिन्यक्तं यन्निजमसाधारस्यवस्तु चैतन्यं तद्वलेनेत्यर्थः।

# [ वेदान्तानां कार्यपरत्वनिरासः ]

कथित कार्यान्वित-शक्तिवाद का निरास करते हैं— वाक्यात्प्रवर्त्तकनिवर्त्तकरूपभाजः

> पुंसः प्रवृत्तिग्रुपलभ्य धियोऽनुमानात् । कार्यान्विते शिशुरवैति पदस्य शक्तिम् इत्युच्यते यदि तु तत्र वयं वदामः ॥ ३४३ ॥

योजना — प्रवर्तकनिवर्त्तकरूपभाजः थाक्यात् पुंसः प्रवृत्तिम् उपलभ्य धियः अनुमानात् शिशुः कार्यान्विते पदस्य शक्तिम् अवैति — इति यदि उच्यते, तत्र वयं तु वदामः॥ (वसन्ततिलकाच्छन्दः)॥

योजितार्थ - प्रवर्तक-निवर्त्तक कार्यस्वरूप-विषयक (गामानयादि) वाक्यों के द्वारा पुरुष की प्रवृत्ति-निवृत्ति को देखकर (पुरुषगत) ज्ञान का अनुमान करके वालक कार्यान्वित अर्थ में शब्द की शक्ति का ज्ञान करता है - यह जो कहाथा, उस पर हमारा कहना है॥३४३॥

अपना वक्तव्य स्पष्ट करते हैं-

योग्येतरान्वितपदार्थनिवेदने तु शब्दस्य शक्तिरिह वृद्धजनप्रयोगे । विज्ञायते न खलु कार्यसमन्वितेऽर्थे

कार्यामिधायिषु पदेष्वपि तत्प्रसङ्गात् ॥ ३४४ ॥

योजना—इह खलु वृद्धजनप्रयोगे योग्येतरान्वितपदार्थनिवेदने तु शब्दस्य शक्तिः विज्ञायते, कार्यान्त्रिते अर्थे न खलु, कार्याभिधायिषु पदेष्विप तत्प्रसङ्गात् ॥ (व० छ०)॥

योजितार — यहाँ वृद्धजनों के वाक्य प्रयोगों में योग्य इतर पदार्थ से अन्वित स्वार्थ में ही पद की शक्ति निश्चित होती है, कार्यान्वित अर्थ में नहीं, (नहीं तो) कार्य-वाचक पदों में भी उसकी प्रसक्ति होगी।

भावितार्थ—यदि यह नियम किया जाय कि सभी पदों की शक्ति कार्यान्वित अर्थ में ही होती हैं। तब तो जैसे आनयनादि कार्य से अन्वित गवादि अर्थों में 'गो' आदि पदों की शक्ति मानी जाती है, वैसे ही 'आनय' आदि पदों की भी कार्यान्तर से अन्वित आन-यनादि कार्य में शक्ति-यह होना चाहिए। किन्तु ऐसा अनुभव में आता नहीं। अतः उक्त नियम का आनयनादि पदों में व्यभिचार हो जाने से योग्य इतर अर्थ से अन्वित स्वार्थ में पदों की शक्ति माननी होगी। इस प्रकार गवादि रूप इतरार्थान्वित आनयनादि अर्थों में 'आनय' आदि पदों की शक्ति उपपन्न हो जाती है।। ३४४।।

कार्यार्थ-वाचक 'त्रानय' त्रादि पदों की भी इतर कायार्थान्वित अर्थ में शक्ति मानने

पर अनवस्था होगी-

कार्यान्वितार्थविषया यदि शब्दशक्तिः कार्यार्थवाचिषु लिङादिषु कार्यमन्यत् । वक्तव्यमापतित तत्र च तत्र चान्यद् वक्तव्यमेव भवतीत्यनवस्थितिः स्यत् ॥ ३४५॥ योजना —यदि शब्दशक्तिः कार्यान्वित।र्थविषया, (तदा) कार्यार्थवाचिषु लिङादिषु अन्यत् कार्यं वक्तव्यम् आपतित, तत्र च अन्यत् कार्यं वक्तव्यं भवत्येवेति अनवस्थितिः स्यात्।। (वसन्ततिलकाच्छन्दः)।।

योजितार्थं—यदि शब्द-शक्ति (नियमतः) कार्यार्थं से अन्वित अर्थ में ही होगी, (तव) कार्यार्थ-वाचक लिङादि शब्दों में अन्य कार्यं कहना पड़ेगा। उस (के वाचक शब्द)

में भी अन्य कार्य कहना होगा - इस प्रकार अनवस्था होगी ॥

भाविताय — जिस इतर कार्यार्थ से अन्वित कार्य में लिङादि की शक्ति है, वह इतर कार्य भी अन्य लिङादि से गम्य होता है, अतः उसमें भी कार्यान्तर का अन्वय मानना पड़ेगा। इस प्रकार प्रत्येक कार्य में इतर कार्यान्वय-लाभ के लिए अनवरत कार्यधारा मानने में अनवस्था दोष होता है।। ३४४।।

अनवस्था तोड़ने के लिए यदि इतरकार्यान्वित में लिङादि की शक्ति न मानकर सिद्धार्थ से अन्वित कार्य अर्थ में शक्ति मानी जाय, तब स्वीकृत नियम भंग होता है —

## सिद्धान्वितं यदि लिङादिपदानि कार्यं ब्र्युर्विनक्यित तदा नियमस्त्वदीयः। यो वर्णितः सकलमेव पदं स्वमर्थं

कार्यान्वितं वदति नान्यदिति स्वशास्त्रे ॥ ३४६ ॥

योजना — यदि लिङादि पदानि सिद्धान्वितं कार्यं ब्रूयुः, तदा त्वदीयः नियमः विन-इयति, यः सकलं पदं कार्यान्वितं स्वम् अर्थमेव वदति, नान्यम् – इति स्वशास्त्रे वर्णितः॥ (वसन्ततिलकाच्छन्दः)॥

योजितार्थ — यर्द लिङादि पद सिद्धार्थ से अन्वित कार्य को कहते हैं, तब आपका (वह) नियम विनष्ट हो जायगा, जो कि 'सकल पद कार्यान्वित स्वार्थ को ही कहते हैं, अन्य को नहीं' — इस प्रकार आपके शास्त्र में विश्वित है।। ३४६।।

अतः पूर्व ( ३४४ वें पद्य में ) वर्णित इतरार्थान्वित स्वार्थमें शक्ति मानना लाघव है-

योग्येतरान्वितनिमित्तकशब्दशक्ति-

न्युत्पत्तिरेव यदि संभवभागिनी स्यात् । त्राश्रीयते किमिति कार्यसमन्वितेऽर्थे शब्दस्य शक्तिरसदर्थविशेषणेन ॥ ३४७ ॥

योजना — यदि <sup>१</sup>योग्यतरान्वितनिमित्तराब्दशक्तिव्युत्पत्तिः एव सम्भवभागनी स्यात्, (तदा) असदर्थविशेषणेन कार्यसमन्वितेऽर्थे शब्दस्य शक्तिः किमिति आश्रीयते ? (वसन्ततिलकाच्छन्दः)॥

योजितार — यदि योग्य इतर अर्थ से अन्वित स्वार्थ में ही शब्द-शक्ति-प्रह सम्भव है, (तब) कार्यरूप विशेषण लगा कर कार्यान्वित में शब्द की शक्ति क्यों मानी जाती है ?

भाविताय - 'व्यभिचरित अर्थ में शब्द-शक्ति नहीं होती' इस नियम के आधार पर

१. योग्येतरान्विति । भावप्रधानोऽयं निर्देशः । योग्येतरान्वितत्वं निमित्तं प्रयोजकं यस्याः शब्दशक्तेः, तद्व्युत्पत्तिरित्यर्थः । योग्येतरान्विते शक्तिप्रह इति यावत् ।

व्यक्ति में शक्ति की उपेत्ता कर सर्वत्राव्यभिचरित जाति में शक्ति की स्थापना आकृत्यधि-करण (पू० मी० १।३।१०) में की गई है। उसी नियम के बल पर व्यभिचरित कार्यार्थ से अन्वित स्वार्थ में शक्ति सिद्ध न होकर अव्यभिचरित योग्य इतर अर्थ से अन्वित स्वार्थ में ही शब्द शक्ति सिद्ध होती है। ३४७॥

अन्वितार्थं में शक्ति-सामञ्जस्य हो जाने पर कार्यक्षप अधिक विशेषण लगाना

सर्वथा निरर्थक है -

# यत्राविशेषितनिमित्तकताविरोधे किञ्चिन्निवारकमुदीचितमस्तु तत्र । किञ्चिद्विशेषण्विशिष्टमभीष्टशक्तेः

वस्तु प्रयोजकिमदं पुनरत्र नास्ति ॥ ३४८ ॥

योजना – यत्र अविशेषित निमित्तकताविरोधे कि ख्रित्त निवारकम् उदीन्तितम् ,तत्र अभीष्ट-शक्तेः कि ख्रिद्धिशेषण्विशिष्टं वस्तु प्रयोजकम् अस्तु, अत्र पुनः इदं नास्ति ॥ (व० छ०)

योजितार — जहाँ सामान्य वस्तु को प्रयोजक मानने में कोई वाध देखा जाय, वहां अभिमत शक्ति की प्रयोजकविशेष विशेषण से विशिष्ट वस्तु ही होती है, किन्तु यहां वह

( बाधक ) नहीं ॥

भावितार्थ — किसी भी विशेषण की सार्थकता तभी बन सकती है, जब कि उस से रहित अर्थ के कार्य-सम्पादन में कोई आपित्त हो। जैसे केवल अर्थ में पद की शक्ति मानने पर अन्वय अंश में अशाब्दत्वापित्त होती है, अतः अन्वितार्थ में ही राब्द-शिक्त मानी जाती है। अब कार्यक्ष विशेषण से रहित केवल अन्वितार्थ (योग्येतरार्थान्वितार्थ) में शिक्त मानने पर कोई आपित्त या वाधक उपस्थित नहीं होता। अतः कार्यक्ष विशेषण सर्वथा निरर्थक है।। ३४८।।

इसी प्रकार कार्यान्वयान्वयित्व विशेषण भी व्यर्थ है-

# कार्यान्वयान्वयिनि वस्तुनि शब्दशक्तिः इत्युच्यते यदि तदाऽपि समानमेतत् । अन्वीयमानवचनत्वमतोपपत्तौ

कार्यान्वयान्वयिविशेषगागीर्वथेति ॥ ३४९ ॥

योजना—यदि कार्यान्वयान्वयिनि वस्तुनि शब्दशक्तिरित्युच्यते, 'तदाऽपि एतत् समानम्—अन्वीयमानवचनत्वमतोपपत्तौ कार्यान्वयान्वयिविशेषण्भीः वृथेति ॥ (वसन्ततिलकाच्छन्दः)॥

योजितार्थ — यदि कार्यान्वयान्वयी वस्तु में शब्द की शक्ति है- यह कहा जाय, तब भी यह दोष समान है कि अन्वितार्थ-वाचकता-मत की उपपत्ति हो जाने पर

कार्यान्वयान्वयि विशेषण् व्यर्थ है।।

भावितार —गत (१३० वें) पद्य में कथित कार्यान्वयान्वयी विशेषण भी वैसे ही व्यर्थ है, जैसे कि कार्य विशेषण; क्योंकि केवल अन्वितार्थ में शक्ति मानने में कोई वाधक उपस्थित नहीं होता ॥ ३४६ ॥

'गामानय' आदि कतिपय स्थलों पर कार्यत्व का अन्वयमात्र देकर कार्यत्व को शब्द-शक्ति का प्रयोजक मानने पर अतिप्रसङ्घ भी होता है—

वक्तृज्ञानविवत्तयोरिष भवेच्छ्रब्दार्थता तावके
पत्ते शब्दमनु प्रतीतिरुभयोरस्त्येव यस्मात्तयोः ।
यद्यच्छ्रब्दमनु प्रतीतिपदवीमारोहदुत्प्रेच्यते
तत्तद्वाच्यमिति स्थितौ न हि तयोः शब्दार्थतावर्जनम् ॥३५०॥

योजना—तावके पत्ते वक्तृज्ञानिववज्ञयोरिप शब्दार्थता भवेत ; यस्मात् शब्दम् अनु तयोः उभयोः प्रतीतिः अस्त्येव । यत् यत् शब्दम् अनु प्रतीतिपद्वीम् आरोहत् उत्पेच्यते, तत् तत् वाच्यम्—इति स्थितौ हि तयोः शब्दार्थतावर्जनं न ॥ (शा० वि० छ०)॥

योजितार -- आपके पत्त में वक्ता के ज्ञान और विवत्ता में भी शब्दार्थता माननी होगी, क्योंकि शब्द-श्रवण के अनन्तर उन दोनों की भी प्रतीति होती है। जो-जो (अर्थ) शब्द-श्रवण के अनन्तर प्रतीति पथ में आरुढ़ होता देखा जाता है, वह वह अर्थ वाच्य

होता है-ऐसा मानने पर उन दोनों में शब्दार्थता अवर्जनीय है।।

भावितार्थ — 'गामानय' आदि शब्दों के अवण के अनन्तर कार्यार्थ की प्रतीतिमात्र देखकर यदि कार्यार्थ को वाच्य (शब्द-शक्ति का विषय) मान लिया जाय, तब वक्ता के ज्ञान और उसकी विवचा को भी वाच्य कचा में समाविष्ट करना होगा; क्योंकि उनकी भी प्रतीति शब्द-अवण के अनन्तर हुआ करती है और आप (कार्यान्वितार्थशक्तिवादी) का यह मत है कि जो जो भी अर्थ शब्द-अवण के अनन्तर प्रतीत हो, वह वाच्य ही होता है।। ३५०।।

उन्हें भी वाच्य मान लेने पर शब्द-प्रामाण्यं की हानि होगी-

वेदे वक्तुरभावतस्तदुभयं नास्तीह यस्मादतः शब्दे वाचकशक्तिग्रुज्भिति निजां तत्र स्ववाच्यं विना । वाच्ये वाचकशक्तिमिच्छिति भवान्नान्यत्र तत्र श्रुतेः अप्रमाएयमिति स्फुटं तव भवेद् बुद्धेरनुत्पत्तितः ॥ ३५१ ॥

योजना—यस्मात् इह वेदे वक्तुः श्रभावतः तदुभयं नास्तिः, श्रतः शब्दः तत्र निजां वाचकशक्तिं स्ववाच्यं विना उज्भति । भवान् वाच्ये शक्तिम् इच्छति, नान्यत्र । तत्र तव बुद्धेः श्रनुत्पत्तितः श्रतेः स्फुटम् श्रप्रामाण्यं भवेत् ॥ (शा० वि० छ०)॥

योजितार — इस मत से वेद में वक्ता के न होने से वे दोनों (ज्ञान तथा विवज्ञा) नहीं हैं; अतः वेदरूप शब्द अपने वाच्य के न होने पर वाचकता का ही परित्याग कर देता है। आप वाच्य में ही शक्ति मानते हैं, अन्यत्र नहीं। तब आपके मत से वेद में स्पष्टतः अपन-माण्य प्रसक्त होता है।

भावितार — आपके मत में वेद अपौरुषय है। उसका कोई वक्ता नहीं। अतः वक्ता का ज्ञान और वक्ता की विवच्ना का वहाँ होना सम्भव नहीं। वे दोनों शब्द के वाच्य हैं—
२६ सं० शा०

यह कहा जा चुका है। वाच्य के न होने पर शब्द में वाचकता भी नहीं रहती। वेद यिद् वाचक नहीं, तब तो उसमें अवाचकत्वलच्चण अप्रामाण्य आ जाता है।। ३५१॥

सिद्धार्थान्वितं स्वार्थं में शक्ति न मानने पर 'सोमेन यजेत' त्रादि में स्वीकृत विशिष्ट विधि उपपन्न न होगी —

# न च सोमयागपदयोरुभयोः श्रपरस्परेगा घटतेऽत्र युजा । पदजातमेतदिखलं हि निजं विषयं समर्पयित कार्ययुतम् ॥ ३५२ ॥

योजना—अत्र सोमयागयोः उभयोः १ अपरस्परेण युजा घटते न च, एतत् हि अखिलं पदजातं निजं कार्ययुतं विषयं समर्पयति ॥ ( प्रमिताचराच्छन्दः )॥

योजितार्थ — आपके मत से सोम और याग--इन दोनों पदों का परस्पर सम्बन्ध

वनता ही नहीं, क्योंकि सभी शब्द अपने कार्यान्वित अर्थ का ही वोधन करते हैं॥

भावितार्थ — 'सोमेन यजेत' (तै० सं० ३।२।२।१५) यहां पर मीमांसकगण सोम-विशिष्ट याग का विधान माना करते हैं, अर्थात् यह वाक्य सोम-विशिष्ट याग का वोधक माना जाता है। यहां जिज्ञासा होती है कि सोम-विशिष्ट याग का वोधक 'सोम' पद है ? या 'यजेत' पद ? या दोनों पद मिलकर ? आप के मत में सोम और यजेत में से प्रत्येक पद कार्यान्वित स्वार्थमात्र को कहता है; सोमरूप सिद्धार्थ-विशिष्ट याग को नहीं। शेष रहता है तीसरा पत्त, वह भी सम्भव नहीं; क्योंकि उक्त दोनों पदों का परस्पर कोई सम्बन्ध ही नहीं बन सकता। उन दोनों का लिङ्थ के साथ ही अन्वय होता है, क्योंकि लिङ्थ ही कार्य है।। ३४२।।

कार्यान्वयान्वयि अर्थ में शक्ति मानने पर भी वही दोष होता है--

# कार्यान्वयान्वयिनि शक्तिरिति स्थितौ च कार्यान्वयान्वितमितनि परस्परेगा। सम्बन्धितामितरतश्च न सिद्धमेति

सर्वो विशिष्टविधिरित्यपि दूषरां वः ॥ ३५३ ॥

योजना--कार्यान्वयान्वयिनि शक्तिरितिस्थितौ च कार्यान्वयान्वितमितः परस्परेण सम्बन्धितामितः न, श्रतः सर्वो विशिष्टविधिः सिद्धिं न एति – इत्यादि वः दूषणम्॥ (वसन्तितिलकाच्छन्दः)॥

योजितार्थ —कार्यान्वयान्वित अर्थ में शब्द शक्ति होती है – इस पच में भी ('सोमेन यजेत' आदि में प्रत्येक पद से ) कार्यान्वयान्वित अर्थका ही वोध होता है, परस्पर अन्वय बोध नहीं। अतः उक्त सभी विशिष्ट विधियां सिद्ध नहीं होतीं-यह भी आपके मतमें दोष है।

भावितार्थ — 'सोमेन यजेत' (तै०सं० ३।२।२।१५) म्रादि वाक्यों में सोम-विशिष्टयागका विधान इस (कार्यान्वयान्वयिशक्ति ) पत्त में भी नहीं वनता; क्योंकि यहां विशिष्ट विधान की उपपत्ति के लिए सोम-विशिष्ट याग का प्रतिपादन करके तद्विषयक नियोग की प्रतिपत्ति

१. परस्परेगोत्यर्थः ।

करनी होगी। किन्तु कार्यान्वय के पूर्व सोम श्रीर याग का परस्पर श्रन्वय सिद्ध नहीं होता, श्रतः विशिष्ट विधि कैसे वनेगी ? ॥ ३५३॥

हमारे पच में उक्त दोष नहीं -

योग्येतरान्वितपदार्थगतैव शब्द-शक्तिः स्थिता यदि पुनर्घटते तदाऽयम् । सर्वो विशिष्टविधिरस्तु तथैव तस्माद् युक्तं तथेतरदितीदमपीह भाष्यम् ॥ ३५४॥

योजना—यदि योग्येतरान्वितपदार्थगता एव शब्दशक्तिः स्थिता, तदा पुनः सर्वोऽयं विशिष्टविधिः घटते, तस्मात् तथैव अस्तु । तदा इह 'इतरत्' इतीदं भाष्यम् अपि युक्तम् ॥ (वसन्ततिलकाच्छन्दः ) ॥

योजितार्थ—यदि योग्येतरार्थ से अन्वित पदार्थ में ही शब्द की शक्ति मानी जाती है, तब तो सभी यह विशिष्ट विधान वन जाता है, अतः वैसा (योग्येतरान्वि-तमें शक्ति) ही युक्त है। ऐसा मानने पर 'इतरत् तदर्थम्' (शा० भा० २।१।१ पृ० ३७३) यह शाष्य भी सुसंगत हो जाता है।।

भाविताथ — योग्य इतरार्थ से अन्वित स्वार्थ में शक्ति मानने पर 'सोमेन यजेत' आदि विशिष्ट विधिवाक्यों की उपपत्ति हो जाती है, क्योंकि इस मत में सोमादि पदार्थों का अन्वय यागादि पदार्थों के साथ हो जाता है। केवल इतना ही नहीं, इसी मत में 'यहै-कस्मादपूर्व तदाऽन्यत् तदर्थम्' इस शावर भाष्य का भी सामञ्जस्य होता है, क्योंकि भाष्यकार का कहना है कि जब 'सोमेन यजेत' आदि में किसी एक ('यजेत' पद से ) अपूर्व का लाभ होता है, तब इतर (सोमादि पद) तदर्थक (यागाङ्ग प्रतिपादक) माने जाते हैं। सभी पदों को अपूर्वार्थ मानने में महान् गौरव होता है। इस सिद्धान्त की उपपत्ति आपके उक्त मत में नहीं हो सकती, क्योंकि आप सभी पदों को अपूर्वार्थक मानते हैं और यागादि के अङ्गभूत द्रव्यादि का प्रतिपादन भी मान लेते हैं।। ३५४॥

लिङादि शब्दों में प्रवर्तकत्वान्यथानुपपत्ति से भी कार्यार्थत्व की सिद्धि नहीं की जा सकती—

शब्दः प्रदृत्तिजनको न तु बोधकश्चेत् नैतत् प्रवर्त्तकधियो जनकत्वहेतोः । इष्टाभ्युपायमतिजन्मनिमित्तभूतः

शब्दः प्रवर्त्तयति नैष पुनः पुमांसम् ॥ ३५५ ॥

योजना—शब्दः प्रवृत्तिजनकः वोधकः न तु, चेत् एतत् नः प्रवर्तकथियो जन-कत्वहेतोः। शब्दः इष्टाभ्युपायमतिजन्मनिमित्तभूतः। एषः पुनः पुमांसं न प्रवर्तयति॥ (वसन्ततिलकाच्छन्दः)॥

योजितार — लिङादि शब्द प्रवर्त्तक होता है, वोधक नहीं — यह आपका कहना युक्त नहीं; क्योंकि शब्द प्रवर्तक ज्ञान का जनक (वोधक) ही होता है। लिङादि शब्द इष्ट-साधनता-ज्ञान के जनम का निमित्त होता है। यह पुरुष का प्रवर्तक नहीं होता।। भावितार्थ — 'गामानय' — ऋादि शब्दों को सुनने के ऋनन्तर मनुष्य की प्रवृत्ति देखी जाती है; ऋतः उसे प्रवर्तनारूप कार्यार्थ का वाचक ही मानना होगा — इस प्रकार शब्द में प्रवर्तकत्व की ऋन्यथा उपपत्ति से कार्यार्थ-बोधकत्व की सिद्धि नहीं की जा सकती; क्योंकि वह प्रवर्तक (इष्टसाधनताविषयक) बोध का जनक होकर भी प्रवर्तक वन सकता है। वस्तुतः शब्द इष्टसाधनता-बोधमात्र का ही जनक होता है; पुरुष का साचात् प्रवर्तक नहीं। प्रवृत्ति तो इष्टसाधनता-ज्ञान के ऋनन्तर रागतः होती है। इसीलिए लिङादि-घटित वाक्यों का श्रवण कर लेने पर भी राग-रहित व्यक्ति प्रवृत्त नहीं होता। यदि शब्द स्वतः प्रवर्तक है, तब सभी को प्रवृत्त हो जाना चाहिए।। ३४५।।

कार्यान्वितार्थकत्व पद्म में गौरव तथा उक्त विशिष्ट विधि की विलोपापित्त होती है, अतः उक्त पद्म असंगत है—

# तस्मादसंगतिमदं यदुशन्ति केचित् कार्यान्वितार्थविषयैव तु शब्दशक्तिः। तत्र प्रयोगमभिवीच्य तथा प्रतीतिः कल्प्येति वर्णितनिजेष्टविघातहेतोः॥ ३५६॥

योजना—तस्मात् 'तत्र प्रयोगं तथा प्रतीतिम् श्रभिवीच्यं कार्यान्वितार्थविषयेव तुशब्द-शक्तिः कल्प्याः इति यत् केचित् उशन्ति, तदिदम् श्रसङ्गतम् ; वर्णितनिजेष्टविघातहेतोः ॥ ( वसन्ततिलकाच्छन्दः ) ॥

योजितार्थ—इस लिए वहाँ (कार्यान्वित अर्थ में वक्ता के) प्रयोग तथा (श्रोता की) प्रतीति को देखकर कार्यान्वितार्थविषयक ही शब्द शक्ति करूपनीय है—यह जो कतिपय विद्वान् चाहा करते हैं, वह असङ्गत है; क्योंकि उसमें कथित विशिष्ट विधिरूप इष्ट की हानि होती है।

भावितार — 'सोमेन यजेत' श्रादि में विशिष्ट विधित्व की हानि कार्यान्वित-शक्ति-यत में होती हैं: श्रतः वह मत नितान्त श्रमङ्गत है।। ३५६।।

प्रभाकर-सम्मत कार्यार्थ (नियोग) अलौकिक (लोक में अप्रसिद्ध) है, इस लिए कार्यान्वित में शक्ति-प्रह नहीं हो सकता—

# वेदैकगम्यमिति कार्यमभीष्टमस्मिन् शक्तिग्रहोऽपि न यदस्य समज्जसोऽयम् । शक्तिग्रहं च परिहत्य न बोधकत्वं

शब्दस्य शक्यमिह वक्तुमशङ्कितेन ॥ ३५७ ॥

योजना--श्रभीष्टं कार्यम् वेदैकगम्यमिति श्रस्मिन् पदस्य श्रयं शक्तिप्रहोऽपि समस्तरो न। शक्तिप्रहं परिहृत्य च इह शब्दस्य वोधकत्वम् श्रशङ्कितेन वक्तं न शक्यम् ॥ (व०छ०)॥

योजितार्थ — श्रभिमत कार्य (वियोग) केवल वेद से ही गर्य है, श्रतः इसमें पद का यह शक्तिश्रह भी वनता नहीं। यहाँ शक्तिश्रह के विना शब्द में वोधकत्व कोई प्रामाणिक व्यक्ति कह नहीं सकता।।

भाविताथं -- लोक-प्रसिद्ध ऋथों में ही शब्द-शक्ति-प्रह हुआ करता है। प्रभाकर-सम्मत

कार्य (नियोग) अलौकिक है, अतः उसमें शक्ति ग्रह सम्भव होने से कार्यान्वित या कार्या-न्वित अर्थ में शक्ति-ग्रह सुघट नहीं ॥ ३५७॥

प्रमाणान्तर के अविषयभूत अपूर्व में शक्ति-प्रह न होने पर भी मानान्तरानिधगत ब्रह्म में शक्ति-प्रह सुकर है—

शक्वत्स्वयंप्रभमलुप्तचिदात्मभूतं विष्णोः परं पदममुत्र तु शब्दशक्तिः। शक्या ग्रहीतुमतिबुद्धिमनस्यपीति

शास्त्रप्रमाण्कमदः प्रवदन्ति सन्तः ॥ ३५८ ॥

योजना—शश्वत् स्वयं प्रकाशम्, त्र्यलुप्तचिद्।त्मभूतं विष्णोः परं पदम्। त्रमुत्र त्राति-बुद्धिमनसि त्रापि तु शब्द शक्तिः प्रहीतुम् शक्या इत्यदः शास्त्रप्रमाणकमिति सन्तः प्रवदन्ति ॥ ( वसन्ततिलकाच्छन्दः ) ॥

योजितार्थ—सदा स्वयं प्रकाश, अविनाशि चैतन्यरूप आत्मभूत, विष्णु का परमपद है। ऐसे बुद्धि और मन के अगोचर ब्रह्म में शक्तियह हो सकता है; अतः यह (ब्रह्म) शास्त्र प्रमाणक है—ऐसा सन्त कहा करते हैं॥

भावितार्थ—यद्यपि प्रभाकर-सम्मत नियोग श्रौर वेदान्तिसम्भत ब्रह्म दोनों ही शास्त्रैक-समाधिगम्य है; फिर भी स्वयं प्रकाश ब्रह्म का साची से स्फुरण हो जाता है। श्रतः इसमें शब्द-शक्ति-प्रह सम्पन्न हो जाता है। इसीलिए इस ब्रह्म को शास्त्रप्रमाणक (शास्त्रयोनित्वादि श्रिधकरणों में) श्राचार्यों ने कहा है।। ३५८।।

सिद्धार्थकवाक्य से भी शक्ति-प्रह सिद्ध हो जाता है, इसलिए भी कार्यान्वित अर्थ में शक्ति मानने की आवश्यकता नहीं—

जातः स्रतः सकलवंशविवर्धनस्ते
विश्रेति वाक्यसमनन्तरमस्य बुद्धिः ।
श्रोतुर्म्यसाकृतिवशेन तु पुत्रजन्मवस्तुन्यवश्यमनुमीयत एव वालैः ॥ ३५६ ॥
भूतार्थनिष्ठवचनादिष शब्दशिक्तः
शक्या ग्रहीतुमुदितेन पथाऽनिभन्नेः ।
तत्र प्रवर्त्तकनिवर्त्तकवाक्यमूलशिक्तग्रहैकनियमस्य न हेतुरस्ति ॥ ३६० ॥

योजना—'विप्र! ते सकलवंशविवर्द्धनः सुतो जातः' इति वाक्यसमनन्तरं अस्य मुखाकृतिवरोन पुत्रजन्मवस्तुनि बुद्धिः श्रोतुः अवश्यं बालैः अनुमीयत एव। उदितेन पथा अनिभिन्नैः
भूतार्थनिष्ठाद् अपि वचनात् शब्दशक्तिः प्रहीतुं शक्या। तत्र प्रवर्त्तकनिवर्त्तकवाक्यमूलशक्तिप्रहैकनियमस्य हेतुः नास्ति ॥ ( वसन्ततिलकाच्छन्दः )॥

१. प्रवर्त्तकं निवर्त्तकं मूलं यस्य शक्तिप्रहस्य स प्रवर्त्तकनिवर्त्तकवाक्यमूलशक्तिप्रहः।

योजितार्थ-'हे विप्र! आपके पूरे वंश को वढ़ानेवाला पुत्र उत्पन्न हुआ है' इस वाक्य के सुनने पर इस (श्रोता) की प्रसन्न मुखमुद्रा का देखकर श्रोता के पुत्रोत्पत्तिविषयक बोध का वालक अवश्य अनुमान कर लेते हैं। इस प्रकार कथित मार्ग के द्वारा अनिभन्न व्यक्तियों को सिद्धार्थक वाक्य से भी शक्तिप्रह हो सकता है। अतः 'प्रवर्त्तक वाक्य से ही शक्तिप्रह होता है'—इस नियम में कोई प्रमाण नहीं।। ३५६, ३६०।।

प्रथमतः पूरे ऋर्थसमृह मं पूरे पद्समृह का शक्तिग्रह होनेपर भी पश्चात् प्रत्येक पद् का शक्तिग्रह देखा जाता है--

> सामान्यतः प्रथममेष पदार्थिपएडो वाच्योऽस्य वाचकिमदं पदिपएडरूपम् । इत्याकलय्य पुनरेष विशेषतोऽपि शब्दार्थसंगतिमवैति जनस्तटस्थः ॥ ३६१ ॥

योजना--प्रथमं सामान्यतः 'पदार्थपिण्डो वाच्यः, अस्य इदं पदपिण्डरूपं वाचकम्' इत्याकलय्य पुनः एव तटस्थः जनः विशेषतोऽपि शब्दार्थसंगतिम् अवैति ॥ ( व० छ० )॥

योजितार्थ—पहले समान्यतः 'पूरा पदार्थ-समूह वाच्य है त्र्यौर इसका यह पद-समूह वाचक है'—ऐसा समक्तकर अनन्तर यह तटस्थ पुरुष विशेषतः पद पदार्थ की संगति का ज्ञान कर लेता है।।

भावितार्थ—'पुत्रस्ते जातः' ऋादि वाक्यप्रयोग से पिता के पुत्रोत्पत्ति-जन्य हर्ष को जानकर तटस्थ बालक प्रथमतः 'पुत्रस्ते जातः'—इस पूरे पद समूह की पुत्रोत्पत्तिरूप पदार्थ-समूह में शक्ति निश्चित करता है। अनन्तर 'पुत्रस्ते मृतः' ऋादि वाक्यों से श्रोता के पुत्र-मरण-जन्य शोक को जानकर आवापोद्धार की सहायता से प्रत्येक पदका शक्ति-ग्रह अर्थ-विशेष में स्थिर कर लेता है।। ३६१।।

प्रवृत्ति-निवृत्ति के बिना भी प्रसिद्धार्थक पदों के साम्निध्य से भी अप्रसिद्ध पद का शक्तिप्रह हो जाता है--

> काष्ठैः स्थाल्यां पचित विविधैरोदनं पूर्णिकेति श्रुत्वा वालः सपिद मनुते काष्ठशब्दस्य शक्तिम् । दृष्ट्वा तस्मिन्पचनकरणं प्रज्वलत्काष्ठजातं न्यायोपायादितरवचसां शक्तिषु प्राक्प्रवीगाः ॥ ३६२ ॥

योजना—'पूर्णिका विविधैः काष्ठैः स्रोदनं पचतिः इति श्रुत्वा इतरवचसां शक्तिषु प्रवीगाः वालः पचनकरणं प्रज्वलत्काष्ठजातं च दृष्ट्वा न्यायोपायात् काष्ठशब्दस्य शक्तिं सपिद् मनुते ॥ ( मन्दाक्रान्ताच्छन्दः )॥

योजितार्थ — पूर्णिका नाम की दासी विविध काष्टों से चावल पकाती है'—इस प्रकार के वाक्य को सुनकर 'काष्ट्र' पद से इतर पदों की शक्ति में प्रवीण वालक पचनकरण तथा जलती हुई लकड़ियों को देखकर 'काष्ट्र' पदकी शक्ति शीच्र ही (लकड़ियों में ) निश्चित कर लेता है।

भावितार्थं—'पृिएंका काष्ठेः श्रोदनं पचित'—इसं वाक्य में यद्यापि कोई लिङादि प्रवर्त्तक-निवर्त्तक पद नहीं श्रोर न इस वाक्य से श्रोता की कोई प्रवृत्ति ही देखी जाती है, तथापि 'काष्ठ' पद से भिन्न पदों की शिक्त का जानकार व्यक्ति उक्त वाक्य को सुन, पूर्णिका के पाक-कर्म एवं जलती लकड़ियों को देखकर तुरन्त ही 'काष्ठ' पद का श्रार्थ समम लेता है ॥ ३६२॥

वस्तुतः प्रभाकर सम्मत कार्य (नियोग) ही प्रामाणिक नहीं, अतः कार्यान्वित पदार्थी में शक्तिप्रह होगा ही कैसे ?

न च किमपि नः कार्यं नाम प्रमाणपथानुगं यदि तु पुनर्लिङ्लोडदेरुपैष्यित वाच्यताम् । न खल्ज तदितो धात्वर्थादेः पृथग्व्यवसीयते त्रजतु तदिह श्रेयो हेतुर्लिङादिपदार्थताम् ॥ ३६३ ॥

योजना--इह किमपि कार्यं नाम नः प्रमाणपथानुगं न च, यत् पुनः लिङलोडादेः वाच्यताम् उपैष्यति । इतो धात्वार्थादि पृथक् तत् न व्यवसीयते, इह तत् श्रेयोहेतुः लिङादि पदार्थतां व्रजतु ॥ ( वहरिणीच्छन्दः ) ॥

योजितार्थ—इस लोक में कोई कार्य (नियोग) पदार्थ हमारे प्रमाण-पथ में त्राता ही नहीं, जो कि लिङ् लोट् त्रादि का वाच्य होगा। इस धात्वर्थरूप किया से भिन्न वह (कार्य) परिलचित नहीं होता। त्रातः यहाँ वह (धात्वर्थभूत क्रिया) ही इष्ट-साधन होकर लिङादि पदों का वाच्य होता है।।

भावितार्थ—लोक में धात्वर्थ यजनादि क्रिया को छोड़कर श्रौर कोई कार्य नाम की वस्तु प्रसिद्ध नहीं कि जो लिङादि की वाच्य वने। धात्वर्थरूप कार्य ही इष्ट-साधनत्वरूप से लिङादि का प्रतिपाद्य स्थिर होता है।। ३६३॥

लोक में इष्ट-साधनता की प्रतीति ही प्रवर्त्तक है, अतः वह ही कार्यपद वाच्य है--, न खलु जगित श्रेयोहेतुप्रमित्युदयादते

पुरुषवचनात्क्वापि प्राज्ञः प्रवर्तितुमहिति । पुरुषवचनात् श्रेयोहेतुप्रतीत्युद्यात् पुनः

न ननात् अनाहतुत्रतात्सुद्यात् युनः तदनुवशागो रागोत्पत्तौ ततः स हि चेष्टते ॥ ३६४ ॥

योजना—जगित पुरुषवचनात् श्रेयोहेतुप्रतीत्युद्यात् ऋते प्राज्ञः कापि प्रवर्तितुम् न अर्हति । पुरुषवचनात् श्रेयोहेतुप्रतीत्युद्यात् पुनः रागोत्पतौ तद्नुवशगः ततो हि स चेष्टते ॥ (हरिणीच्छन्दः)॥

योजिताथ — लोक में पुरुष-वचन से इष्ट साधन-प्रतीति के बिना बुद्धिमान् व्यक्ति किसी कार्य में प्रवृत्ता नहीं हो सकता। पुरुष-वचन से इष्ट साधन की प्रतीति होने पर राग जितपन्न होता है, उस राग के वशीभूत होकर वह बुद्धिमान् व्यक्ति प्रवृत्त होता है।।

१. 'रसयुगहयैन्सों म्रौ स्लौ गो यदा हरिग्णी तदा' (वृत्त० ३।६४) स्रर्थात् जिस पद्य के प्रत्येक पाद में क्रमशः, नगग्ध, सगग्ध, सगग्ध, सगग्ध, एक लघु तथा एक गुरु हो; उसे हरिग्णी कहते हैं। इसके ६, ४ स्रौर ७ वर्गों पर यति होती है। २ प्रमित्युदयादिति पाठान्तरम्।

भावितार्थ — पुरुष वचन से इष्ट साधन की प्रतीति होने पर कोई व्यक्ति कहीं प्रवृत्त होता है, अन्यथा नहीं। इस प्रकार अन्वय व्यतिरेक के आधार पर इष्ट-साधनता-ज्ञान ही प्रवर्त्तक सिद्ध होता है।। ३६४।।

राग यदि साज्ञात् प्रवर्त्तक है, तव उसी को ही लिङ्थ क्यों न मान लिया जाय ? इस शङ्का को दूर करने के कहा जाता है कि साज्ञात् प्रवर्त्तक होने पर भी साज्ञात् शब्द-जन्य नहीं, श्रतः उसे लिङ्थ न मानकर उसके हेतुभूत इष्ट-साधनता-ज्ञान में ही लिङादि की शक्ति माननी उचित है--

नयनिपुणधीर्वालक्ष्येष्टां समीच्य समीहितुः
कृततदुचितव्याप्तिज्ञानः पुरा निज आत्मिनि ।
परतनुगतं श्रेयोहेतुप्रतीत्युदयोत्थितं
चरितविषये रागं तस्य प्रवर्त्तकमिङ्गति ।। ३६५ ।।
प्रवर्तकोत्थाननिवन्धने ततः
समीहितोपायविशेषवस्तुनि ।
गिरोऽनुमाय प्रतिपत्तिहेतुतां
विशेषसिद्धौ तु समीहते पुनः ॥ ३६६ ॥

योजना — नयनिमुण्धीः वालः समीहितुः चेष्टां समीद्य पुरा निज त्रात्मिन शकतत्त्व तदुचितव्यादिज्ञानः परतनुगतम् श्रेयोहेतुप्रतीत्युद्योत्थितं चरितविषये रागं तस्य प्रवर्तकम् इङ्गति ॥ (हरिणी) ॥ ततः प्रवर्तकोत्थाननिवन्धने समीहितोपायविशेषवस्तुनि गिरः प्रति-

पत्तिहेतुताम् ऋनुमाय विशेषसिद्धौ तु पुनः समीहते।। (वंशस्थम् )।।

योजितार्थ — अनुमानकुशल वालक प्रवर्तमान पुरुष की (गवानयनादिरूप) प्रवृत्ति को देखकर प्रथमतः अपने शरीर में उचित व्याप्ति का ज्ञान वह कर चुका था, अतः परश्रारागत (प्रवर्तमान पुरुष में होनेवाले) इच्ट साधनता ज्ञान-जन्य प्रवृत्ति विषयक राग को उस पुरुष का प्रवर्तक (अपनी उहा से) जान लेता है।। तदनन्तर प्रवर्तक (राग) की उत्पत्ति के हेतुभूत इच्ट-साधन रूप विशेष वस्तु के ज्ञान की लिङादि युक्त वाक्य में हेतुता का सामान्यतः वावय में अनुमान करके पुनः शक्ति-विशेष की सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है।।

भाविताथ — लिङ।दि-समिभव्याहृत 'गामानयादि' वाक्यों को सुन कर प्रवर्तमान वृद्ध की गवानयन में प्रवृत्ति देखजर वालक अनुमान करता है—विमता प्रवृत्तिः रागजन्या प्रेत्तावत्प्रवृत्तित्वात् मदीयभोजनादिप्रवृत्तिवत्। अर्थात् मध्यम वृद्धि की प्रवृत्ति उस राग से

जन्य है--इस प्रकार राग का अनुमान करता है ॥

रागानुमान के परचात् राग के द्वारा उसके हेतुभूत इष्टसाधनताज्ञान का अनुमान करता है – अयं पुरुषः गवानयनादिविषये इष्टसाधनताज्ञानवान् तद्विषये रागवस्वात् यो यद्विषयकरागवान् स तद्विषयकेष्टसाधनताज्ञानवान् भवति यया अहं भोजनादिविषये।

१. कृतं तस्यानुमानस्योचितं व्याप्तिज्ञानं येन सः ।

पश्चात् राग-हेतु भूत ज्ञान के विषय इष्ट साधनत्व में लिङादि का विशेषरूप से शक्ति-मह करने के लिये प्रयत्नशील होता है।। ३६५, ३६६।।

कथित प्रयत्नशीलता का स्वरूप दिखाते हैं---

पदान्तरस्याऽऽगमनादिहान्यतः

तथा परस्योद्धरणादितो गिरः।

विशेषसिद्धिं लभते प्रयत्नवान

पदार्थसम्बन्धगतां विचच्चाः ॥ ३६७ ॥

लडादिशब्देऽपगते लिङादौ

प्रत्यागतेऽभीप्सितसाधनत्वम् ।

प्रतीयते तेन लिङादिशब्दः

तदर्थवाचीति स वेत्ति वालः ॥ ३६८ ॥

योजना—इह अन्यतः पदान्तरस्य आगमनात् तथा इतो गिरः पदस्य उद्धरणात् प्रयत्न-वान् विचच्चणः पदार्थसम्बन्धगतां विशेषसिद्धिं लभते ॥ लहादिशब्दे अपगते लिङादौप्रत्यगते अभीष्सितसाधनत्वं प्रतीयते । तेन लिङादिशब्दः तदर्थवाचीति स वालः वेत्ति ॥ (वंशस्थ०)

योजितार्थ—यहां ('श्रश्वमानय' श्रादि वाक्यों में ) वाक्यान्तर से पदान्तर श्रश्वादि के श्रागमन तथा इस (गामानय) वाक्य से 'गो' पद के उद्धरण के द्वारा वह प्रयत्नशील मेधावी वालक पद-पदार्थ-सम्बन्धविषयक विशेष सिद्धि प्राप्त कर लेता है। एवं ('गामानयित' श्रादि वाक्यों से ) लड़ादि हटाकर लिङादि के प्रयोग कर देने पर ही इष्टसाधनत्व प्रतीत होता है। श्रतः लिङादि शब्द इष्ट-साधनत्व रूप श्रर्थ के वाचक हैं-- इस प्रकार वह वालक जान लेता है।

मानितार्थ — जैसे गवादि पदों के श्रावाप श्रौर उद्घाप (वढ़ाने श्रौर घटाने) से प्रत्येक पद की अर्थिवशेष में शक्ति स्थिर की जाती है; वैसे ही लड़ादि प्रत्यय को हटाने श्रोर लिङादि के बढ़ाने से ही इष्ट-साधनत्व की प्रतीत होती है, श्रतः इष्ट-साधनत्व में ही लिङादि की शक्ति का निश्चय किया जाता है।। ३६७, ३६८।।

विशेष सिद्धि भी केवल अन्वितत्व रूप से ही मानी जाती है-

योग्येत्रान्विततया न च वाच्यताऽस्य

कार्यान्वितत्ववपुषा सुतरां न चेष्टा।

किंत्वन्वितत्ववपुषो न विशेषगस्य

किञ्चित्प्रयोजकमिहास्ति निरूपणायाम् ॥ ३६९ ॥

योजना—श्रस्य योग्येतरान्विततया वाच्यता न, कार्यान्वितत्ववपुषा सुतरां न च इष्टाः, किन्तु श्रान्वितत्ववपुषा। इह निरूपणायां विशेषणस्य किश्चित् प्रयोजकं नास्ति॥ (वसन्ततिलकाच्छन्दः)॥

योजितार्थ-इस (पदार्थ) में योग्येतरान्वितत्वरूप से वाच्यता नहीं मानी जाती

२७ सं० शा०

स्रोर कार्यान्वितत्वरूप से तो कथमपि वाच्यता स्रभीष्ट नहीं, किन्तु (केवल) अन्वितत्व-रूप से। यहां वाच्यता में योग्येतरत्व स्रोर कार्यत्वादि विशेषण का कोई नियामक नहीं।

भावितार्थ गवादि पदार्थों में कार्यान्वितत्व, कार्यान्वयान्वितत्वादि रूप से शब्द-शक्ति का निराकरण पहले ही किया जा चुका है। योग्येतरान्वितत्वरूप से शक्ति मानने में भी गौरव है। हाँ अन्वयांश में अशाब्दत्वापित्त न हो, इसलिए अन्वित गवादि में शब्द-शक्ति मानी जाती है॥ ३६६॥

अन्विताभिधान की भी आवश्यकता क्या ? पदोपस्थित शुद्ध पंदार्थों का अन्वय-बोध वन सकता है—इस प्रकार अभिहितान्वयवादियों के मत का अनुवाद और निरा-करण किया जाता है—

यत्केचिदाहुरभिधाय निजान्पदार्थान्
एतावतोपरतवन्ति पदानि तेभ्यः ।
पश्चाद्विशेषणविशेष्यतया तु तेषां
संसर्गबुद्धिरपराऽवतरिष्यतीति ॥ ३७० ॥
तद्दुर्घटं न खलु किश्चिद्पि प्रमाणम्
अस्याः प्रसाधकमुदीरितकल्पनायाः ।
येनोपलब्धिविषयत्वमुपागतानि
संसृष्टमेव तु पदानि पदार्थमाहुः ॥ ३७१ ॥

योजना—केचिद् यत् आहुः—पदानि निजान् पदार्थान् अभिधाय एतावता उपरत-वन्ति, पश्चात् तेभ्यः विशेषण-विशेष्यतया तेषाम् अपरा संसर्गवुद्धिः अवतिरिष्यतीति ॥ तद् दुर्घटम्, अस्याः उदीरितिकल्पनायाः प्रसाधकं किञ्चिद्पि प्रमाणं न खलुः, येन उपलिष्ध-विषयत्वम् उपगतानि पदानि तु संसृष्टमेव पदार्थम् आहुः ॥ (वसन्ततिलके ) ॥

योजितार्थ — कुछ लोग जो यह कहा करते हैं कि पद अपने पदार्थों का अभिधान करके ही उपरत हो जाते हैं। पश्चात् उन (पदार्थों) से विशेष्य-विशेषणभाव के रूप में उन (पदार्थों) का संसर्ग-वोध होता है। वह (कहना) दुर्घट है; क्योंकि इस कथित कल्पना का प्रसाधक कोई भी प्रमाण नहीं। इसका कारण यह है कि श्रांत्र से उपलब्ध होकर पद संसुष्ट (अन्वित) पदार्थं को ही कहते हैं।।

भावितार्थ — अभिद्वितान्वयवादी कहा करते हैं कि श्रुत पद अपने अपने पदार्थों को कह कर ही शान्त हो जाते हैं, वाक्यार्थ-वोध उत्पन्न नहीं करते। पश्चात् पदार्थ ही योग्यता के आधार पर पारस्परिक अन्वय-बोध के जनक होते हैं। अतः पदों की शक्ति केवल पदार्थ में ही होती है, अन्वित पदार्थ में नहीं।

उनका यह सिद्धान्त संगत नहीं; क्योंकि पदों से पदार्थ-बोध और पदार्थ से अन्वय बोध इस प्रकार दो-दो बोधों की कल्पना में कोई प्रमाण नहीं। वक्ता पदों का उच्चारण अन्वय-बोध के उद्देश्य से ही किया करता है, अतः वे अन्वित अर्थ को कह कर ही उस उद्देश्य की पूर्ति कर सकते हैं; अन्यथा नहीं॥ ३७०, ३७१॥

अन्वय-व्यतिरेक के द्वारा अन्वित पदार्थ में ही शक्ति सिद्ध होती है-शुद्ध में नहीं-

नासंसृष्टपदार्थनुद्धिपदयोः पूर्वापरत्वप्रमां

ग्रुक्त्वा कारणकार्यतावगतये कश्चित्समर्थस्तयोः ।

पौर्वापर्यग्रदीच्य हेतुफलतां सर्वत्र संगृह्णतो

नो चेत्सर्वमसंगतं भवति वः सर्वव्यवस्थाहतोः ॥ ३७२ ॥

योजना—ऋसंसृष्टपदार्थवृद्धिपद्योः पूर्वापरत्वप्रमां मुक्त्व। तयोः कार्यकारणतावगतये कश्चित् समर्थो नास्ति । पौर्वापर्यम् उदीच्य सर्वत्र हेतुफलतां संगृह्धते, न चेत् वः सर्वव्यस्था-हतेः सर्वम् ऋसंगतं भवति ॥ (शा० वि० छ०)॥

योजितार्थ — असंस्टृष्ट पदार्थ की बुद्धि और पद-इन दोनों में पूर्वापरभाव-ज्ञान के विना उन दोनों में कार्यकारणभाव का वोध करने में कोई समर्थ नहीं। पौर्वापर्थ देखकर ही सर्वत्र हेतुहेतुमद्भाव का निश्चय किया करते हैं, अन्यथा आपके मत में समस्त व्यवस्था भंग हो जाने से सब कुछ असंगत ही हो जायगा॥

भावितार्थ—पौर्वापर्य-प्रतीति ही सर्वत्र कार्यकारणभाव में प्रमाण मानी जाती है— यह निविवाद सिद्ध है। केवल पदार्थ-ज्ञान और पद—इन दोनों के पौर्वापर्य में कोई प्रमाण नहीं; क्योंकि व्युत्पत्ति-समय उन दोनों में पौर्वापर्य का ब्रह्ण नहीं होता। पर प्रवृत्ति-हेतुभूत विशिष्ट प्रतीति के श्रधीन ही शक्ति-ब्रह होता है। पौर्वापर्य-ब्रह्ण के विना ही कार्यकारण-भाव मानने पर सर्वत्र अव्यवस्था हो जायगी॥ ३७२॥

पौर्वापर्य-ग्रह के विना भी जैसे स्वर्ग-याग में कार्यकारणभाव माना जाता है; वैसे ही प्रकृत में क्यों नहीं ? इस शंका का समाधान है—

प्रापरान्वयवलेन हि कारणत्व-कार्यत्वसंगतिमिह प्रतियन्ति लोके । नो चेद्भवेदनियमो न च तत्र कर्तु कार्याणि कारणविशेषग्रुपाददीरन् ॥ ३७३ ॥

योजना—इह लोकेति पूर्वापरान्वयवलेन कारणत्वकार्यत्वसंगति प्रतियन्ति । नो चेत् तत्र श्रनियमो भवेत्—कार्याणि कर्तुं कारणविशेषं न उपाददीरन् ॥ (वसन्ततिलकाच्छन्दः) योजितार्थ — इस लोक में पौर्वापर्य-श्रन्वय के बल पर ही कार्य-कारणभाव की संगति निश्चित किया करते हैं। श्रन्यथा लोक में श्रनियम हो जायगा—श्रर्थात् कार्य का सम्पादन करने के लिये कारण विशेष का उपादान न होगा ॥

भावितार्थ—वैदिक कार्य-कारणभाव भले ही पौर्वापर्य-प्रहण-निरपेच हो, लोक में कभी भी पौर्वापर्य-प्रतीति के विना कार्य-कारणभाव का निश्चय नहीं हो सकता। कार्य-कारणभाव निश्चय के विना पटादि कार्य विशेष का सम्पादन करने के लिए तन्तु-स्रादि कारण विशेष का संप्रह क्यों होगा ?।। ३७३।।

पद ही शुद्ध पदार्थ -स्मरण के द्वारा अन्वय-वोध को जन्म देते हैं--इस मत का निराकरण करते हैं--

# पदजातबुद्धिजनिता भवति व्यतिषक्तबुद्धिरिति ताबिद्दि । न विगानमस्ति भवतामि चेद् व्यवधानकल्पनमकारग्यकम् ॥ ३७४ ॥

योजना--"पदजातदुद्धिजनिता व्यतिषक्तवुद्धिः भवति"-इह चेत् भवतामपि विगानं

तावत् नास्तिः; व्यवधानकल्पनम् अकारणम् ॥ ( प्रभितात्तराच्छन्दः ) ॥

योजितार -- "पद-समूह-ज्ञान से संसृष्ट-वोध उत्पन्न होता है" -- इस नियम में यदि आपकी भी असम्मति नही; तब (शुद्ध पदार्थ-स्मरण की) व्यवधान-कल्पना निष्प्रमाण है। भावितार्थ-पद-समृह की उपस्थिति के अनन्तर अन्वय-वोध यदि आपको भी

अभीष्ट है, तब मध्य में पदार्थ-स्मरण्रूप व्यवधान की कल्पना निरर्थक है।। ३७४।।

ज्वलनादि का व्यवधान होने पर भी काष्ट श्रीर पाक का जैसे कार्यकारणभाव होता है, वैसे ही प्रकृत में भी क्यों न हो ? इस सन्देह को हटाते हैं—

## व्यतिषक्तबुद्धिजनकं सकलं पदजातमित्यनुमतं यदि वः।

#### **च्यवधानकल्पनविडम्बनया**

## किमिहाञ्जसैव जनकं भवतु ॥ ३७५ ॥

योजना—"सकलं पद्जातं व्यतिषक्तषुवृद्धिजनकम्" इति वः यदि अनुभवम्; व्यवधानकरुपनविडम्बनया किम् ? ऋञ्जमैव जनकं भवतु ॥ (प्रमितान्तराच्छन्दः )॥

योजितार्थ — ''सकल पद-समृह संसृष्ट-बोध का जनक होता है' — यह यदि आपको सम्मत है, तब (पदार्थ-स्मरण्ह्प) व्यवधान-कल्पना की प्रतारणा से क्या लाभ ? साजात् पद-समृह ही अन्वय-बोध का जनक हो सकता है।।

भावितार्थ-- ज्वलनादि दृष्ट व्यवधान की उपेचा नहीं हो सकती। किन्तु इससे

श्रदृष्ट व्यवधान की कल्पना न्याच्य नहीं ॥ ३७५ ॥

"श्ररुणया पिंगाच्या सोमं क्रीणाति"—यहाँ पर श्रारुण्य में क्रयण की प्रतीयमान साचान् कारणता का परित्याग कर गोरूप दृज्य के द्वारा कारणता जैसे मानी जाती है, वैसे ही प्रकृत में क्यों नहीं ? इसका उत्तर है—

पारम्पर्यं ह्यगतिकगतिं कारणादाश्रयन्ते नोत्सर्गेण स्फुरति विदुषां यत्र तत्र प्रनाडी । श्रुत्या सोमक्रयमनुगतः साधनत्वेन हित्वा

साचाद्भावं ह्यरुगिमगुगाः प्रापदेनामशक्तेः ॥ ३७६ ॥

योजना—कारणात् श्रगतिकगतिम् पारम्पर्यं हि श्राश्रयन्ते, विदुषां यत्र उत्सर्गेण् न स्फुरति, तत्र प्रणाडी । श्रुत्या सोमक्रयम् साधनत्वेन श्रनुगतः, श्ररुणिमगुणः साचाद्भावं हित्वा श्रशक्तेः एनां प्रापत् ॥ ( मन्दाक्रान्ताच्छन्दः )॥

योजिताय --कारणवश साज्ञात् सम्बन्ध न होने से श्रीर कोई गति न होनेपर कारण-

वश पारम्पर्य का त्राश्रयण किया करते हैं। विद्वानों को जहाँ ग्रीत्सर्गिक (साज्ञात) कारणता का स्फुरण नहीं होता; वहाँ ही परम्परा (मान्य होती है) जैसे कि "अरुणया पिंगाच्या सोमं क्रीणाति"—यहाँ पर तृतीया श्रुति के द्वारा सोम-क्रयण के प्रति साधनरूप से ज्ञात आरुण्य गुण साज्ञात् कारणता को छोड़कर श्रगत्या इस (परम्परा कारणता) को प्राप्त करता है।।

भावितार्थं—स्वभावतः साचात् साधन में ही कारणता मानी जाती है। जहाँ पर इस श्रीत्सिर्गिक नियम का मामञ्जस्य न हो सके, वहाँ ही परम्परा साधन में कारणता मानते हैं। जैसे कि 'श्ररुणया पिङ्गाच्या सोमं क्रीणाति'—इस वाक्य में तृतीया श्रुति के द्वारा श्रारुण्य गुण में कारणता प्रतीत होती है। किन्तु श्रमृते गुण में क्रयणरूप क्रिया की कारणता साचात् वनती नहीं, श्रतः गोरूप द्रव्य के द्वारा कारणता मानी जाती है। यह श्रगतिक गति है, सर्वत्र इसे मानने की श्रावश्यकता नहीं।। ३७६।।

पदोपस्थिति के विना भी उपस्थित पदार्थों के द्वारा अन्वय वोध कहीं-कहीं देखा जाता है, अतः सर्वत्र पदार्थों को ही अन्त्रय-वोध-जनक मानना चाहिए और पदों के केवल पदार्थ-स्मरण-जनक-ऐसी आशङ्का होती है—

श्वितमानमभिषश्यतः पुरः
श्वितमानमभिषश्यतः पुरः
श्वितमानमभिषश्यतः देषितध्यनिम् ।
तद्वद्रत्र खुरमुद्गरस्यनं
श्वेतारूपतुरगोऽटतीति धीः ॥ ३७७ ॥
तद्वद्रत्र पदजातबुद्धिभिः
बोधिताखिलपदार्थहेतुकः ।
सर्वशब्दविषयार्थसंगतोः

प्रत्ययो भवति योग्यतादिभिः ॥ ३७८ ॥

योजना—पुरः इवेतिमानम् ऋभिपश्यतः तद्नु हेषितध्वनि तद्वत् अत्र खुरमुद्गरस्वनं शृण्वतः 'श्वेतरूपतुरगः अटित'—इति धीः। तद्वत् अत्र पदजातबुद्धिभिः बोधितारिवल-पदार्थहेतुकः सर्वशब्दिवषयार्थं संगतेः प्रत्ययः योग्यतादिभिः भवति॥ (रथोद्धते)॥

योजितार्थ—जैसे पहले श्वेत रूपको देख, अनन्तर हिनहिनानेका शब्द तथा टापों की खटपट सुनने वाले (पुरुष) को 'श्वेत अश्व दौड़ रहा है'—ऐसा बोध होता है। वैसे ही यहां भी पद-समूह के ज्ञान से बोधित निखिल पदार्थरूप हेतु से सर्व पदार्थ-संसर्ग विषयक योग्यतादि से वोध हो जाता है।।

भावितार्थ — जैसे कि कोई व्यक्ति दूर श्वेत वर्ण की कोई अस्पष्ट वस्तु देखता है, पश्चात् हिनहिनाना, तत्पश्चात् टापों की ध्विन सुनता है; उसे तुरन्त यह बोध हो जाता है. कि 'श्वेत अश्व दौड़ता आ रहा है।' यहां पदों की उपस्थित नहीं, अपि तु केवल श्वेतादि पदार्थों की उपस्थित से ही अन्वय-बोध होता है। वैसे ही सर्वत्र यह क्यों न मान-लिया जाय कि पदों से पदार्थ उपस्थित होते हैं और पदार्थों से योग्यतादि के बल पर अन्वय-बोध होता है ?।। ३७७, ३७८।।

उक्त आशंका का निराकरण करते हैं-नैतत् क्ल्प्रसिनिमित्ततोऽपि घटते संसर्गधीरीदृशी

इवेतोऽइवस्त्वरितोऽभिधावतितरामित्यादिकार्योत्थिता ।
कार्यं क्ल्प्रसिनवन्धनं यदि भवेन्नास्यापरं कारणं
कल्प्यं तेन पदार्थजातजनिता नैषा मतिर्लिङ्गजा ।। ३७६ ॥

योजना—नैतत् ; रवेतारवः त्वरितो श्रिभधाविततराम् इत्यादिका या उत्थिता ईदृशी संसर्गधीः क्लप्तनिमिन्ततोऽपि घटते । यदि कार्यं क्लप्तनिवन्धनं भवेत् , श्रस्य श्रपरं कारणं न करुप्यम् । तेन एषा मितः पदार्थजातजनिता नः लिङ्गजा ।। (शा० वि० छ० )॥

योजितार्थ — उक्त कथन युक्त नहीं; क्योंकि 'श्वेत अश्व सरपट भागता आ रहा है'-यह वृद्धि जो उत्पन्न होती है, ऐसी वृद्धि अपने नियत (वृद्यमाण अनुमानरूप) निमित्त से भी वन जाती है। यदि कोई कार्य अपने क्लप्त (निश्चित) निमित्त से ही हो जाता है, तब उसके लिए अन्य कारण की कल्पना नहीं करनी चाहिए। इस लिए यह (उक्त) वृद्धि पदार्थ जनित नहीं: अपित लिङ्ग-जनित है।।

भावितार्थं—-उपस्थित श्वेतादि पदार्थों से उक्त बद्धि उत्पन्न नहीं मानी जाती, ऋषि तु श्वेतवर्ण दर्शन और हेषणादि रूप लिङ्गों से अश्व-धावन की अनुमिति हो जाती है। श्वतः कहीं पर भी पदार्थों से अन्वय-बोध नहीं देखा जाता; सर्वत्र पदों से अन्वित-बोध मानना यक्ति-यक्त है।। ३७६।।

जैसे अनुमान-जनित बोध, प्रत्यच प्रमाण से भी होता है: वैसे ही यहाँ अनुमान-जनित बोध. पटार्थ प्रमाण से भी क्यों न मान लिया जाय ? इसका निराकरण करते हैं--

पादार्थं न पृथक्प्रमाणमपरं नानाप्रमाणोद्भवं

नाप्येतत्फलमत्र पचयुगले कल्प्यं निमित्तान्तरम् । क्लुप्तं लिङ्गमतोऽपि निर्वहति चेत्संसर्गधीरीदशी

पादार्थी न पृथक्प्रमा न च फलं नानाप्रमागोद्भवम् ॥ ३८० ॥

योजना — पादार्थं पृथक् प्रमाणं न, नापि एतत् फलं नानाप्रमाणोद्भवम् । अत्र पद्य-युगने निमित्तान्तरं कल्प्यम् : लिङ्गं क्लप्रम् । अतोऽपि चेत् ईदृशी संसर्गधीः निर्वेहति; न पादार्थीं, न पृथक् प्रमा, न नानाप्रमाणोद्भवं फलम् ॥ (शा० वि० छ० )॥

योजितार्थ—पदार्थ वोध कोई भिन्न प्रमाण नहीं होता और न यह (उक्त बुद्धि) फल नाना प्रमाण में से उद्भूत है। इन दोनों (प्रथक प्रमा तथा नाना प्रमाणजन्यप्रमा) पत्तों में (पदार्थादि) निमित्तान्तर कल्पनीय हैं और लिङ्ग क्लृप्त है। इस (लिङ्ग) से भी यदि ऐसी (उक्त) संसर्ग-बुद्धि सम्पन्न हो जाती है, तब वह न पादार्थी (पदार्थ-जन्या) है, न पृथक प्रमा है और (न) नाना प्रमाणों से उद्भूत फल है।

भाविताय — उक्त प्रमा-वृद्धि को पदार्थ-समुदाय या प्रमाण-समुदाय से जन्य मानने पर पदार्थ समुदाय और प्रमाण समुदाय में पृथक प्रमाणत्व की कल्पना करनी पड़ेगी। किन्तु उसे अनुमान प्रमाण-जन्य मानने में किसी प्रकार नूतन कल्पना की आवश्यकता नहीं, अनुमान प्रमाण तो क्लुप्त ही है। उस क्लुप्त अनुमान प्रमाण से भी जब उक्त प्रमा-बुद्धि

का निर्वाह हो जाता है, तब उसे न तो पदार्थों से जन्य मानने की आवश्यकता है, न पृथक् प्रमा मानने की और न प्रमाण-समुदाय से ही जन्य मानना आवश्यक है।। ३८०।।

अतः अन्वित अर्थमात्र में पद की शक्ति मानना ही उचिततर है--नासंसृष्टमतो वदन्ति वचनान्याहुः क्रियासंगतं

योग्येनान्वितमेव केवलममून्याहुः स्वमर्थं यतः । एवं सत्यपवर्जितक्रियमलं निष्पन्नरूपं सदा

संसर्गादिविवर्जितं च वदितुं वस्तुस्वरूपं श्रुतिः ॥ ३८१ ॥

योजना—-त्रतः वचनानि श्रसंसृष्टं क्रियासंगतं न त्राहुः; यतः त्रमृनि केवलं योग्येनान्वितं स्वार्थम् त्राहुः। एवं च सति श्रुतिः त्रपवर्जितक्रियं निष्पन्नरूपं संसर्गादिवि-वर्जितं वस्तुस्वरूपं विदेतुं सदा त्रलम्।। (शा॰ वि० छ०)।।

योजितार्थं -- अतः शब्द अनिवत या क्रिया से अन्वित अर्थं को नहीं कहते; क्योंकि वे (शब्द) केवल योग्यार्थ से अन्वित अपने अर्थं को कहते हैं। इस प्रकार वेदान्त-श्रुति क्रिया-रहित सिद्धरूप संसर्गादि शून्य अखण्ड वस्तु को कहने में सदा समर्थ है।

भावितार्थ—कार्यान्वित ऋर्थ में शब्द-संगति के निराकरण तथा सिद्धान्वित ऋर्थ में उसके समर्थन का फल यही है कि सिद्ध ब्रह्म में वेदान्त वाक्यों का प्रामाण्य सिद्ध हो जाता है।। ३८१।।

लोक में अभिहितान्वयवाद या अन्विताभिधानवाद कुछ भी माना जा सकता है, किन्तु वेद में दोनों ही अनुपपन्न हैं—

श्रिभहितघटनाऽथ वाऽन्वितानाम् श्रिभहितिरस्त्वथ वा न पत्तपातः । क्वचिदिपि समयेऽस्ति नः कदाचिद् वहुघटनात्मकवस्तुनिष्ठवाक्ये ॥ ३८२ ॥ श्रिभहितघटना न चोपपन्ना परदृशि नाभिहितिस्तथान्वितानाम् । श्रमिकविकलार्थगोचरत्वात् न तदुभयं श्रुतिमस्तके पदानाम् ॥ ३८३ ॥

योजना — अथ बहुघटनात्मकवस्तुनिष्ठवाक्ये अभिहितघटना वा अस्तु, अथवा अन्वितानाम् अभिहितिः; क्वचिद्पि समये न कदाचिद्पि पच्चपातो नास्ति ॥ परदृशि न अभिहितघटना, न च अन्वितानाम् अभिहितिः, तथा श्रुतिमस्तके पदानाम् १ अनिधकविकलार्थ-गोचरत्वात् तद् उभयं न ॥ (पुष्टिपतायेच्छन्दसी)॥

१. श्रिधिकश्चासौ विकलश्च स चासावर्यश्चेत्यधिकविकलार्थः, नाधिकविकलार्थोऽनिधिकवि-कलार्थास्तद्गोचरत्वात् ।

योजितार्थं — बहुत पदार्थों के संसर्ग-बोधक वाक्य में चाहे अभिहितान्वय हो, अथवा अन्विताभिधान; किसी भी पत्त में हमारा कभी भी पत्तपात नहीं ॥ किन्तु असङ्ग स्वप्रकाश चिदात्मा में न अभिहितान्वय और न अन्विताभिधान ही उपयुक्त है; क्योंकि वेदान्तवाक्य अनन्वित केवल अखण्ड वस्तु को विषय करते हैं, अतः वहां वे दोनों वाद उपपन्न नहीं ॥

भावितार्थ — 'तमेतं वेदानुवचनेन' ( बृह० ४।४।२२ ) आदि संसृष्टार्थक वाक्यों में अन्विताभिधान का उपयोग होने से हमने यहां उसका निरूपण किया। वस्तुतः अभिहिता-न्वय और अन्विताभिधान में हमारा कोई आग्रह नहीं; क्योंकि हमारे विचारणीय वेदान्त-वाक्यों में उनका कोई उपयोग नहीं।। ३८२, ३८३।।

अन्विताभिधान वाद में कुछ स्वारस्य होने का कारण यह है कि उसका प्रकृत में अंशतः उपयोग है –

> श्रमिहितघटना यदा तदानीं स्मृतिसमबुद्धियुगं पदे विधत्तः । परदृशि पुनरन्वितामिधाने

> > पदयुगलात्स्मृतियुग्ममेव पूर्वम् ॥ ३८४ ॥

योजना--यदा श्रभिहितघटना, तदा पदे परदृशि स्मृतिसमबुद्धियुगं विधत्तः। श्रन्विताभिधाने पुनः पूर्वं पद्युगलात् स्मृतियुग्मभेव।। (पुष्पिताश्राच्छन्दः)।।

योजितार्थ — जब श्रभिहितान्वय (मानते हैं), तब (तत् श्रीर त्वम्) दोनों पद पर चेतन में स्मृति के समान बुद्धि उत्पन्न करते हैं; किन्तु श्रन्विताभिधानवाद में पहले (पदार्थ-प्रतीति-समय में) दोनों पदों से परन्नह्म-विषयक दो स्मृतियां ही उत्पन्न हैं।

भावितार्थ—भाट्टाभिमत अभिहितान्वयवाद में पद का उपयोग पदार्थ-बोध मात्र में होता है। पद अपनी सहज शक्ति से अर्थ के बाचक ही होते हैं, स्मारक नहीं। फिर स्मृति के समान होने से पदार्थ-झान को स्मृति कह दिया जाता है। अतः इस मत से तत्त्वस्पद स्मृति के समान विशिष्टार्थविषयक दो झान उत्पन्न करते हैं। अन्विताभिधानवाद में तो पद-शक्ति अन्वितार्थविषयक ही होती है, केवल पदार्थविषयक नहीं। अतः दोनों पद अपनी शिक्ति से केवल पदार्थविषयक दो झान उत्पन्न नहीं कर सकते, किन्तु सम्बन्ध-दर्शन से उद्बुद्ध संस्कारों के द्वारा उत्पन्न होने के कारण दोनों झान स्मृतिमान्न होते हैं।। ३८४।।

दोनों वादों के वाक्यार्थ-बुद्धि की विशेषता दिखाते हैं-

स्मृतिसमपदजन्यबुद्धियुग्मात् परदृशि मोहनिवर्त्तनं परेषाम् । परदृशि पदजस्मृतिद्वये स्यात्

पद युगलात्प्रमितेः समुद्भवो नः ॥ ३८५ ॥

योजना—परेषां परदृशि स्मृतिपद्जन्यवुद्धियुग्मात् मोहनिवर्तनम्। नः परदृशि पद्-जस्मृतिद्वये पद्युगलात् प्रभितेः समुद्भवः ॥ ( पुष्पितात्रा )॥

योजितार --श्रिमिहितान्वयवादियों के मत से परमात्मवस्तु में स्मृति के समान पद-जन्य दो ज्ञानों से मोह-निवर्त्तक ज्ञान सिद्ध होता है। हमारे (श्रुन्विताभिधानवाद) मत से परमात्मवस्तु में पद-जन्य दो स्मृतिज्ञानों के उत्पन्न होने पर दोनों पदों से अनुभव उत्पन्न होता है॥

भावितार्थ — अभिहितान्वयवाद में स्मृति के समान दो पदार्थज्ञानों से ही मोह-निवर्त्तक अखण्ड वाक्यार्थ-वोध होता है, शब्द से नहीं। किन्तु हमारे (अन्विताभिधान) वाद में दोनों पदों से दी पदार्थ-स्मृतिपूर्वक अखण्डवाक्यार्थ सम्पन्न हो जाता है। अतः अभीष्टिसिद्धि में कोई अन्तर न पड़ने पर भी न्यायोचित होने के कारण अन्विताभिधान-वाद में स्वारस्य दिखाया गया है।। ३८५।।

## [ भूतस्य भव्यार्थत्वोपवर्णनम् ]

भाट मत से भूत ब्रह्म में भव्यार्थत्व वताया जाता है--

श्रौदासीन्यप्रच्युतिप्रापकेऽर्थे लिङ्लोडादेलींकतो ज्ञातशक्तेः। पुंसो वेदे प्रेरकत्वेन कल्प्या

लिङ्लोडादेर्भावनैवानृतन्त्रे ॥ ३८६ ॥

योजना—लोकतः त्र्यौदासीन्यप्रच्युतिप्रापके त्र्यथे लिङ्लोडादेः ज्ञातशक्तेः पुंसः अनृतन्त्रे लिङ्लोडादेः भावनैव प्रेरकत्वेन कल्प्या ॥ (शालिनीच्छन्दः )॥

योजितार्थं—लोक में उदासीनता-निवृत्ति (प्रवृत्ति ) के वोधक (वाक्यों ) में लिड़् लोट् आदि (प्रत्ययों ) का (भावना में ) शक्ति-प्रह करनेवाले पुरुष के द्वारा अपौरुषेय वेद-गत लिङादि की शक्ति भावनामें ही कल्पनीय है ॥

भावितार्थं — 'गामानय'— आदि वाक्यों से आनयनादि किया में पुरुष की जो प्रवृत्ति होती है, उसेही यहां 'औदासीन्यप्रच्युति' शब्द से कहा गया है। उस प्रवृत्तिकी प्रेरक आर्थात् उक्त प्रवृत्ति की जनक प्रेरणा के वोधक लिङादि हैं— यह लौकिक व्यवहार से जिस व्यक्ति ने निश्चय कर लिया है, वह व्यक्ति 'यजेत' आदि वैदिक शब्दों को सुन कर वहां लिङादि प्रत्ययों की शक्ति ऐसी प्रेरणा में स्थिर करता है, जो प्रेरणा अपौरुषेय वेद में पुरुषनिष्ठ नहीं हो सकती। फलतः उस प्रेरणा की कल्पना लिङादि शब्दिनष्ठ ही की जाती है। उसे ही भाइ शब्द-व्यापार, शाब्दी भावना आदि शब्दों से कहा करते हैं। ३८६॥

लोक में उस अलौकिक भावना को प्रेरक मानने की आवश्यकता नहीं और वेद में पुरुषनिष्ठ व्यापार करपना भी अनिवार्य नहीं, अपितु-

त्राज्ञाद्यर्थः प्रेरकः पौरुषेये लिङ्लोडादेर्भावना वेदवाक्ये ।

पुंसोऽभावात्तद्गताज्ञाद्यभावात्

पुंसम्बद्धे प्रेरकास्ते हि वाक्ये ॥ ३८७ ॥

योजना —पौरुषेये त्राज्ञाद्यर्थः प्रेरकः, वेदवाक्ये लिङ्लोडादेः भावनाः पुंसोऽभावात् तद्गताज्ञाद्यभावात् , पुंसन्बद्धे वाक्ये हि ते प्रेरकाः ॥ (शालिनी )॥

२८ सं० शा०

योजितार्य - पौरुषेय वाक्य में आज्ञादि अर्थ प्रेरक हैं, वेद-वाक्य में लिङ्लोट् आदि (शब्दों ) की (वाच्य ) भावना है। क्योंकि (वेद में ) पुरुष का अभाव होने से पुरुषगत आज्ञादि का अभाव है, पुरुषसम्बन्धी वाक्य में ही वे (आज्ञादि ) प्रेरक हो सकते हैं॥

भावितार्थ — अन्वय-व्यतिरेक न्याय से लिङादि शब्दों की प्रेरणा में शक्ति निश्चित होती है। वह प्रेरणा लोक में पुरुषनिष्ठ सङ्करपादिरूप व्यापाररूप होती है। वेद अपौरुषेय है। वहां प्रेरक पुरुष सम्भव नहीं; अतः पुरुपनिष्ठ व्यापाररूप प्रेरणा वहां नहीं वन सकती, लिङादिशब्दनिष्ठ भावनारूप प्रेरणा ही स्थिर होती है। इस श्लोक में 'प्रेरकः' का अर्थ है— प्रेरणा और 'आज्ञादि'—यहां आदि शब्द से अभ्यर्थनादि अर्थ विविद्यत हैं। इस प्रकार लोक वेद में एक मात्र प्रेरणा में लिङादि का शक्ति-ग्रह होने से कार्य-शक्तिवाद के समान यहां लोक-वेद के शक्यार्थ में विभिन्नता प्रसक्त नहीं होती।। ३८७।।

भावना का पूर्ण परिचय देते हैं--

लिङ्लोडादिर्भावकस्तत्र भाव्या-नुष्ठेयेऽर्थे पुम्प्रवृत्तिः प्रसिद्धा । लिङ्लोडादेः पुम्प्रवृत्यंशनिष्ठो व्यापारो यस्तं विदुर्भावनेति ॥ ३८८ ॥

योजना—तत्र लिङ्लोडादिः भावकः, अनुष्ठेये अर्थे पुम्प्रवृत्तिः भाव्या प्रसिद्धा । यः पुम्प्रवृत्त्यंशनिष्टः विङ्लोडादेः व्यापारः तं भावनेति विदुः ॥ (शालिनी ) ॥

योजिताय – वहाँ लिङादि भावक हैं त्रौर यागादिरूप त्रानुष्ठिय त्रार्थ में पुरुष-प्रवृत्ति भाव्यरूप से प्रसिद्ध है। जो पुरुष-प्रवृत्तिविषयक लिङादि का व्यापार है, उसे भावना कहा करते हैं।।

भावितार्थ — जैसे लोक में प्रेरणा प्रेरक पुरुष गत अभिप्रायविशेष है, उस प्रेरणा का जनक प्रेरक पुरुष है और प्रेर्य पुरुष की प्रवृत्ति उस प्रेरणा का साध्य अर्थ है। वैसे ही वेद में पुरुष स्थानीय लिङादि शब्दगत व्यापार विशेष प्रेरणा (भावना) है, उसका जनक (बोधक) प्रेरक लिङादि हैं और प्रेर्य पुरुष की (यागादि विषयक) प्रवृत्ति, उस प्रेरणा की साध्य है। इस प्रकार वेद में यागादि-प्रवृत्तिरूप भाव्यको विषय करने वाली और लिङादिरूप भावक से साध्य भावना लिङादि शब्द-वाच्य होती है॥ ३८८॥

भावना के तीन ऋंश होते हैं—साध्य, साधन और इतिकर्त्तव्य। पुरुष-प्रवृत्तिरूप साध्य ऋंश ऊपर के पद्य में दिखाया गया। शेष साधन और इतिकर्त्तव्य ऋंशों को दिखाते हुए लिङाद्यर्थरूप विधि के स्वरूप का ऋवधारण करते हैं—

१. पुंप्रवृत्त्यंशनिष्ठः—इस शब्द से यद्यपि प्रन्थकार का यह ग्राश्य प्रतीत होता है कि पुरुष-प्रवृत्तिरूप साध्य ग्रंश में रहनेवाला व्यापार ही भावना है; तथापि प्रवृत्ति स्वयं एक व्यापार है, उसमें व्यापारान्तर सम्भावित नहीं, ग्रतः शब्दरूप द्रव्य में ही व्यापार मानना होगा। इसी लिए "पुंप्रवृत्त्यंशनिष्ठः" शब्द का ग्रर्थ विद्वानों ने "पुंप्रवृत्त्यंशविषयकः" "पुंप्रवृत्त्यंशपर्यवसायी" — ऐसा ग्रर्थ किया है। ग्राप्रिम (३६२ वें) क्ष्रोक में भी "ग्राभिमतपशुपुत्रवृष्टिनाकप्रभृतिकभाव्यगता" का ग्रर्थ भी कथित रीति से माव्य विषयक ही करना पड़ता है।

## करणमिह लिङादेर्ज्ञानमेवाङ्गभागः पुनरभिरुचिहेतुर्देश्यते च प्रशंसा । विधिरयमिह तन्त्रे जैमिनीये न कार्यं न च भवति विधिर्नः श्रेयसो हेतुरर्थः ॥ ३८९ ॥

योजना — इह करणं लिङादेः ज्ञानमेव, ऋङ्गभागः पुनः ऋभिरुचिहेतुः प्रशंसा च दृश्यते । ऋयम् इह जैमिनीये तंत्रे विधिः, न कार्यं न च श्रेयसो हेतु ऋर्थः नः विधिः भवति ॥

योजितार्थ — इस (शब्द भावना) में करण लिङादि का ज्ञान ही होता है और इतिकर्त्तव्यरूप अङ्ग यागादि में विशेष रुचि पैदा करनेवाली प्रशंसा है। यही (भावना) इस जैमिनीय शासन में विधि है, न तो कार्य (नियोग) विधि है और न अयःसाधन अर्थ ही हमारे मत से विधि होता है।।

भाविताथ — भावना का स्वरूप है — 'भावयेत्।' यहां तीन आकांचाएं होती हैं — 'किं भावयेत्? केन भावयेत्? 'कथं भावयेत्।' इन्हें ही क्रमशः साध्याकांचा, साधना-कांचा और इतिकर्त्तव्याकांचा कहा जाता है। साध्याकांचा में यागादिविषयक पुरुष-प्रवृत्ति का अन्वय गत पद्य में ही कहा गया। साधनाकांचा में लिङादि ज्ञान और इतिकर्त्तव्या-कांचा में अर्थवादाभिष्रेत यागादि प्रशंसा का अन्वय करना चाहिए।

शाब्दी भावना के वाचक लिङादि हैं, लिङादि घटित वाक्य सुनते ही शाब्दीभावना अभिव्यक्ति होती है, अतः लिङ्गादि का ज्ञान ही उक्त भावना का करण है। इसी प्रकार अर्थवाद वाक्यों से प्रतिपाद्य यागादि प्राशस्त्य का ज्ञान रुचि-जनन के द्वारा शब्दभावना साध्य प्रवृत्ति में सहायक होने से इतिकर्त्तव्य माना जाता है। यह भावनारूप शब्द-व्यापार ही जैमिनीय सिद्धान्त में विधि है। प्राभाकर सम्मत कार्य तथा मण्डनाभिमत इष्ट साधन को विधिरूप कदापि नहीं माना जा सकता।। ३८९॥

साध्य, साधन श्रोर इतिकर्त्तव्य में साध्य श्रर्थको प्रधान माना जाता है तथा साधन को गौण। शाव्दी भावना एवं श्रार्थी भावना ( उक्त पुरुष-प्रवृत्ति ) दोनों ही प्रत्ययार्थ होने से समप्रधान हैं, तब शाव्दी भावना की भाव्य ( प्रधान ) श्रार्थी भावना कैसेवनेगी ? इस सन्देह का निरास करते हैं—

#### विधिरिह गुणभूतः प्रत्ययार्थोऽपि नित्यं भवति च पुरुषोत्था भावनाऽस्य प्रधानम् । भवति द्शलकारप्रत्ययैः साभिधेया

विधिविहितलकारैर्भावना शब्दहेतुः ॥ ३६० ॥

योजना—इह प्रत्ययार्थोऽपि विधिः नित्यं गुणभूतः श्रस्य प्रधानं च पुरुषोत्था भावना भवति । सा दशलकारप्रत्ययैः शब्दहेतुः भावना विधिविहितलकारै श्रभिधेया भवति । (मालिनीच्छन्दः) ॥

१ यद्यपि करण सदैव श्रपने कार्य का जनक ही होता है, प्रकृत में शाब्द भावना कार्य (जन्य) नहीं; क्योंकि वह नित्यशब्दनिष्ठ होने से नित्य है, श्रतः उस भावना की जनकता न बनने से लिखादि-श्रान में करण्ता नहीं निभती। तथापि लिखादिका ज्ञान उसका श्रामिव्यञ्जक होनेसे करण कहा गया है।

२ शब्दः ( लिङादिः ) हेतुः ( बोधको ) यस्याः सा शब्दहेतुः शाब्दी भावना ।

योजितार्थ — यहां (इस शास्त्र में) प्रत्यय का अर्थ होने पर भी विधि (शाब्दी भावना) नित्य गुण्भूत और इसकी प्रधान पुरुषगत (आर्थी) भावना होती है। वह (आर्थी भावना) दश लकाररूप प्रत्ययों से (तथा) शब्द-व्यापाररूप (शाब्दी) भावना विधि-विहित (लिङादि) लकारों से अभिहित होती है।

मावितार्थ — यद्यपि शाब्दी भावना और आर्थी भावना नोनों ही प्रत्ययार्थ होने से प्रकृत्यर्थ (धात्वर्थ) की अपेना प्रधान होते हैं, तथापि शाब्दी भावना तथा आर्थी भावना इनदोनों में शाब्दी भावना गुणभूत और आर्थी भावना प्रधानभूत है, क्योंकि फल और तत्साधन को पुरुषार्थ (प्रधान) माना जाता है। प्रकृत में स्वर्गादि साध्य हैं, उसकी साधन आर्थी भावना और आर्थी भावना की साधन है—शाब्दी भावना। इस प्रकार पुरुषार्थ के सान्दात् साधन होने के कारण आर्थी भावना प्रधान और शब्द भावना पुरुषार्थ के साधन की साधन होने से गौण है।

प्रत्यय-गम्य होने पर भी दश लकार-स्थानीय समस्त तिवादि प्रत्ययों से आर्थी भावना प्रतिपाद्य होती है, किन्तु शाब्दी भावना केवल विध्यर्थक लिङादि प्रत्ययों से ही अभिहित होती है। जैसे एक ही दीपक तेजस्त्वरूप से तम का नाशक और दहनत्वरूप से पाक-साधन है। वैसे ही एक ही प्रत्यय आख्यातत्व रूप से आर्थी भावना का और लिङ्-त्वादि रूप से शाब्दी भावना का प्रतिपादक माना जाता है। ३६०॥

अर्थ भावना की प्रधानता व्यक्त करने के लिये ही उसे पुरुषार्थ-साधन वताते हैं--

भवति च पुरुषार्थकर्मिकेयं
पुरुषनिमित्तकभावना न तद्वत् ।
भवति तु विधिशब्दकर्तृकान्या
न हि निरवद्यपुमर्थता प्रवृत्तेः ॥ ३९१ ॥

योजना—इयं च पुरुषनिमित्तकभावना पुरुषार्थकर्मिका भवति। विधिशब्दकर्तृका अन्या तु तद्वत् न भवति। प्रवृत्तेः निरवद्यपुमर्थता न हि॥ (पुष्पिताम्राच्छन्दः )॥

योजितार्थ—यह पुरुषनिमित्तक (त्रार्थी) भावना ही पुरुषार्थकिमिका (स्वर्गादि-पुरुषार्थः कर्म साध्यं यस्याः सा) होती है। विधि शब्द निमित्तक दूसरी (शाब्दी भावना) तो वैसी नहीं होती। (उसकी साध्य पुरुष-प्रवृत्ति ही होती है श्रीर) पुरुष-प्रवृत्ति को श्रनौपाधिक पुरुषार्थ नहीं माना जाता।।

भावतार्थ—पुरुषाभिलपित स्वर्गादि सुख को अनौपाधिक पुरुषार्थ माना जाता है। अौर पुरुष प्रवृत्ति रूप आर्थी भावना को औपाधिक पुरुषार्थ माना जाता है; क्योंकि पुरुष-प्रवृत्ति रूप कर्म स्वयं कष्टरूप होने पर भी स्वर्गादि का साधन होता है। फलतः स्वर्गादिरूप सुख्य पुरुषार्थ की साधनता आर्थी भावनामें और पुरुष-प्रवृत्तिरूप गौण पुरुषार्थ की साधनता शाब्दी भावना में सिद्ध होती है। इसलिए आर्थी भावना की ही प्रधानता सिद्ध होती है। इसलिए आर्थी भावना की ही प्रधानता

कथित भाव्य-वैलच्चण्य शब्दतः कहा जाता है-

#### श्रभिमतपशुपुत्रवृष्टिनाक-प्रभृतिकभाव्यगता हि भावनेयम् । श्रमभिमतसुदुष्करातिदुःखां नयति तु भाव्यपदं प्रवृत्तिमन्या ॥ ३६२ ॥

योजना—इयं हि भावना अभिमतपशुपुत्रवृष्टिनाकप्रभृतिकभाव्यगता, अन्या तु अनभिमतसु दुष्करातिदुःखां प्रवृत्तिं भाव्यपदं नयति ॥ (पुष्पिताप्राच्छन्दः )॥

योजितार — यह ( आर्थों ) भावना पुरुषाभीष्ट पशु, पुत्र, वृष्टि, स्वर्गादि पदार्थों को भाव्य बनाती है। किन्तु अन्य (शाब्दी भावना) अनिभमत, सुदुष्कर, अतिकष्टरूप पुरुष प्रवृत्ति को अपना भाव्य बनाती है।

भावितार्थ—राज्दतः दोनों भावनाएं समप्रधान होने पर भी अर्थतः गुणप्रधानभूत हैं। अर्थात् भाव्य की महत्ता के कारण आर्थी भावना प्रधान और भाव्य की तुच्छता के कारण शाब्दी भावना गुणभूत मानी जाती है।। ३६२॥

कथित दोनों भावनात्रों की प्रतीति धात्वर्थान्वय के विना नहीं हो सकती, अतः धात्वर्थान्वित भावना का अभिधान लिङादि से मानने पर अन्विताभिधानवाद ही सिद्ध होता है—इस अनिष्ठापादन को इष्टापत्ति कहते हैं—

#### प्रत्ययप्रकृतिशब्दतो बहिः विद्यतेश्मिहितसंगतिश्च नः। प्रत्ययप्रकृतिशब्दयोः पुनः नित्यमन्वितिधयो निमित्तता।। ३९३॥

योजना—न श्रभिहितसङ्गतिः च प्रत्ययप्रकृतिशब्दतो वहिः विद्यते । प्रत्ययप्रकृति-शब्दयोः पुनः नित्यम् श्रम्वितिधयोः निमित्तता ॥ (रथोद्धता )॥

योजितार्थ—हमारे (भाट ) मतमें अभिहितान्वयबोध प्रकृतिप्रत्यय शब्दोंसे अतिरिक्त (शब्दों में ) ही होता है। प्रकृति-प्रत्यय शब्दों में तो नित्य अन्वित-ज्ञान की निमित्तता मानी जाती है।

भावितार्थं। जिन शब्दोंका नियमतः सहप्रयोग नहींहोता, उन्हींमें श्रभिहितान्वयजन-कत्व मानाजाताहै। प्रकृति-प्रत्ययका तो नियमतः सहप्रयोग ही होता है, श्रतः इन दोनोंमें श्रन्विताभिधान ही माना जाता है; श्रभिहितान्वय नहीं। लिङादि प्रत्ययों के द्वारा भी धातु-वाच्य यागाद्यन्वित दोनों भावनाएं ही गुणप्रधान भावापन्न होकर श्रभिहित होती हैं।।३६३।

फलितार्थ दिखाते हैं--

१. "न केवला प्रकृतिः प्रयोक्तब्या न च प्रत्ययः" (पा॰स्॰भा॰३।१।२) तथा

<sup>&</sup>quot;प्रकृतिप्रत्ययौ सहार्थे ब्रूतः" (पा॰सू॰भा०३।१।६७) इन व्याकरण परिभाषात्रों के ब्रनु-रूप यही मानना होता है।

## भावनाद्वयमतोऽवबोध्यते धातुवाच्यघटितं लिङादिभिः। प्रत्ययार्थगुण्वस्तुवाचिनो धातवः प्रकृतयो हि धातवः॥ ३६४॥

योजना—त्रातः लिङादिभिः धातुवाच्यघटितं भावनाद्वयम् त्रववोध्यते । धातवः प्रत्य-

यार्थेगुणवस्तुवाचिनः। धातवो हि प्रकृतयः॥ ( रथोद्धताच्छन्दः )॥

योजिताय -इस लिए लिङादि प्रत्ययों से धातु-वाच्य यागादि से अन्वित दोनों भाव-नाएं ही बोधित होती हैं। धातु शब्द प्रत्ययार्थ के गौग्गीभूत अर्थ के वाचक होते हैं।

( 'यजि' त्रादि ) धातु शन्द ही यहां प्रकृतियां हैं।।

भावितार्थं—'प्रकृतिप्रत्ययों सहार्थं व्र तः तयोः तु प्रत्ययः प्राधान्येन' (पा०सू०भा०३।४। ६७) इस व्याकरण-नियमके अनुसार प्रत्ययार्थ प्रधान और प्रकृत्यर्थ गौण माना जाता है। 'यजेत' आदि शव्दों में 'यजि' आदि धातु प्रकृति हैं; क्योंकि जिसके उत्तर किसी प्रत्यय का विधान किया जाय उसे ही प्रकृति कहा जाता है। 'यजि' आदि के उत्तर तिङादि प्रत्ययों का विधान होता है। अतः यहां 'यजि' आदि धातुओं में प्रत्ययार्थान्वित स्वार्थ की बोधकता मानी जाती है। ३६४॥

भावना-द्वय के प्रतिपादन की प्रक्रिया दिखाकर इसी में समस्त वेद का तात्पर्य है-- यह जैमिन्यादि के वचनों से सिद्ध किया जाता है--

# भव्याय भृतम्रपदिश्यत इत्यवोचन् पूज्यास्ततः सकलमेव तु वेदशास्त्रम् । कार्यप्रधानमिति निश्चिनुमोऽस्मदीये तन्त्रे च कार्यमुदितः पुरुषप्रयत्नः ॥ ३९५ ॥

योजना—'भूतं भव्यायोपदिश्यते' (जै० सू० भा०३।४।४०) इति पूज्याः स्रवोचन् , ततः तु सकलमेव वेदशास्त्रं कार्यप्रधानमिति निश्चिनुमः । स्रस्मदीये तन्त्रे च पुरुषप्रयत्नः कार्यम् उदितः ॥ (वसन्ततिलकाच्छन्दः )॥

योजितार्थ — 'सिद्धार्थ साध्यार्थ के लिए उपिष्ट होता है' — ऐसा पूज्य आचार्यगण ने कहा है, इसलिए सकल वेदशास्त्र कार्यपरक होता है — यह हमारा निश्चय है। हमारे

शास्त्र में पुरुष-प्रवृत्ति को कार्य कहा गया है।।

भावितार्थ—किया साध्य पदार्थ और द्रव्य गुणादि सिद्ध पदार्थ कहे जाते हैं। यागादि विषयक प्रवृत्तिरूप किया का प्राधान्य तथा आत्मा, यवादि द्रव्य और आरण्यादि गुण पदार्थों का उपदेश उक्त किया के सम्पादनार्थ ही किया जाता है—यह मीमांसाचारों का मुख्य सिद्धान्त है; क्योंकि महिष जैमिनि ने स्पष्ट कहा है—'द्रव्याणां कर्मसंयोगे गुणत्वेनाभितवन्धः" (जै०सू०६।१। )तथा शवर स्वामी ने भी कहा है—"भूतं भव्यायोपदिश्यते' (जै०सू०३।४।४०) अर्थात् आत्मादि द्रव्यरूपभूत (।सद्ध) पदार्थों का का प्रतिपादन वेदों में सदैव कियारूप भव्य पदार्थ के लिए ही होता है। अतः वेदों में कार्यार्थ की ही प्रधानता है। यहां पुरुष-प्रवृत्ति रूप आर्थी भावना का अर्थ कहा जाता है, नियोगादि का नहीं। ३६५॥

## [ भूतस्य भन्यार्थत्वनिरासः ]

उक्त मत का निराकरण करते हैं--

त्रिभिद्धाति करोति च लिङ्पदं श्रुतिवचःसु निजामपि भावनाम् । न च करोति न वक्ति च तां पुनः नरवचःस्विति दुःशकमुच्यते ॥ ३९६ ॥

योजना--श्रुतिवचःसु लिङ्पदं निजामपि भावनाम् श्रमिद्धाति करोति च । नरवचःसु

पुनः तां न वक्ति, न करोति चेति दुःशकम् उच्यते ॥ (द्रुतविलम्बितम्) ॥

योजितार्थ-श्रुतिवाक्यों में लिङ् राब्द अपनी धर्मभूत राब्द भावना को कहता भी है और करता भी है, किन्तु पौरुषेय वाक्यों में उसे न कहता है और करता ही है--यह कथन सङ्गत नहीं।।

भावितार्थ—मीमांसकों में यह न्याय प्रसिद्ध है कि 'य एव लौकिकाः शब्दाः ते एव वैदिकाः' अर्थात् लोक और वेद के शब्दों का एक ही अर्थ होता है; भिन्न नहीं। अतः वैदिक लिङादि की शक्ति अलौकिक शाब्दी भावनारूप अर्थ में और लौकिक लिङादि का सामध्य पुरुषगत् अभिप्राय विशेषमें, इसप्रकार अर्थ-भेदकी व्यवस्था नितान्त असङ्गतहै। ३६६

लौकिक-वैदिक शब्दों के अर्थों में एकरूपता सम्भव होने पर विभिन्नरूपता मानना

उचित नहीं यह दिखाते हैं-

## वक्तृत्वमेव घटते यदि लिङ्पदस्य सर्वत्र नार्धजरतीयमिदं प्रशस्तम् । सामर्थ्यमेकरसमेव यदोपपन्नम्

नानारसं न खलु तत्परिकल्पनीयम् ॥ ३६७ ॥

योजना--यदि लिङ्पदस्य सर्वत्र वक्तत्वमेव घटते, इदम् ऋर्धजरतीयं न प्रशस्तम्। यदा एकरसमेव सामर्थ्यम् उपपन्नम्, नानारसं तत् न पिरिकल्पनीयं खलु॥ (व० छ०)॥

योजितार्थ—यदि लिङ् पद का सर्वत्र वक्तृत्व ही अर्थ घट जाता है (तब) यह अर्ध जरतीयता विचेत नहीं। जब कि (दोनों शब्दों का) एक रूप सामध्ये बन सकता है, तब विभिन्न सामध्ये की कल्पना नहीं करनी चाहिए।।

भावितार्थं — लिङादि पद प्रमाण है। अतः उन्हें सर्वत्र अपने अर्थ का वाचक ही मानना चाहिए। एकत्र वाचक अन्यत्र कारक – यह अर्धेजरतीयता उचित नहीं।। ३६७॥

हमारे (वेदान्ती के) पच में उक्त दोष प्रसक्त नहीं होता -

श्रेयोहेतुत्ववाची यदि भवति तदा संभवत्येकरूपा

शक्तिस्त्वस्याभिधाने न तु भवति तदा कारकोऽयं प्रवृत्तेः।

श्रेयोहेतुश्र वाच्यः श्रुतिवचिस तदा पौरुषेये च तुल्यः

क्लप्तश्रासौ न कल्प्यः श्रुतिवचिस यथा भावना लिङ्निबद्धा ॥३९८॥

१. श्रर्धं जरतीयता--युवत्याः वृद्घे, बृद्धस्य च जरत्यामरुचेः श्रर्धं जरतीमेव स कामयते।

योजना—यदि श्रेयोहेतुत्ववाची भवति, तदा एकरूपा शक्तिः तस्य अभिधाने सम्भ-वति । तदा अयं प्रवृत्तः कारको न भवति । श्रुतिवचिस श्रेयोहेतुरच वाच्यः, तदा पौरुषेये च तुल्यः । असौ च श्रुतिवचिस क्लूप्तः, कल्प्यो न यथा लिङ्निबद्धा भावना ॥ (स्नम्धराच्छन्दः)

योजितार — यदि लिङ् प्रत्यय को सर्वत्र इष्टसाधनतावाची मान लिया जाता है तब (लौकिक वैदिक शब्दों के) अभिधान में एक रूप शक्ति सम्भव है; क्योंकि तब यह (लिङादि) प्रवृत्ति का कारक नहीं माना जाता; (अपितु वाचक मात्र)। जब कि श्रुति-वाक्यों में इष्ट साधनता (लिङादि) की वाच्य है, तब पौरुषेय वाक्यों में भी समान ही है। यह (इष्टसाधनतारूप अर्थ) सर्वत्रक्लृप्तहै, श्रुतिवाक्यों में लिङ्-सम्बन्धी भावना के समान कल्प्य नहीं।

भावितार — प्रमाण सदा अपने प्रमेय का प्रकाशक ( वोधक ) होता है, कारक (उत्पा-दक ) नहीं होता। भाट्ट मत में लिङादि प्रमाण अपने प्रमेय के कारक माने जाते हैं। यह महान् दोष है। यह दोष हमारे मत में नहीं आता; क्योंकि हम इष्टसाधनता के वोधकमात्र लिङादि को मानते हैं। जब क्लृप्त (लोक-प्रसिद्ध ) पदार्थ से काम चल जाय, तब किसी अलौकिक अर्थ की कल्पना सङ्गत नहीं कही जा सकती। लोक-प्रसिद्ध इष्टसाध-नत्व-वोधकत्व से ही सर्वोपपत्ति हो जाती है; अतः लिङादि में अलौकिक शब्द भावना की वोधकता माननी भी उचित नहीं ॥ ३६८॥

शान्दी भावना का निराकरण किया; अब आर्थी भावना का निरास करते हैं -

धात्वर्धातोऽन्या न च भावनास्ति
यां भावनां वक्तुमलं लकारः ।
धात्वर्धांमुद्रिच्य न पम्प्रयत्नो
लोके यतो भाति निरूपगायाम् ॥ ३९९ ॥

योजना—यतः निरूपणायां धात्वर्थम् उद्रिच्य लोके पुम्प्रयतनः न भातिः ( श्रातः ) यां शावनां वक्तुम् लकारः त्रालम् , ( सा ) भावना धात्वर्थताऽन्या न चास्ति ॥ (इन्द्रवज्रा) ॥

योजितार्थ — (लोकिक रीति से) विचार करने पर धात्वर्थ को छोड़ कर पुरुष प्रयत्न (आर्थी भावना) प्रतीत नहीं होतीं, अतः जिस (आर्थी) भावना को कहने में (लडादि) लकार समर्थ है, (वह) भावना धात्वर्थ से भिन्न नहीं है।।

भावितार्थ—भाट्ट मत में जिस पुरुष वृत्ति को ऋार्थी भावना कहा गया है, वह धात्वर्थ से भिन्न कदापि सिद्ध नहीं होती। 'गच्छति' में गमन, 'यजति' में स्वस्वत्व-त्याग ऋौर

१ त्राज्ञादि के रूप में प्रतीयमान पूर्वातनारूप सामान्य व्यापार को लिङादि का वाच्य मानने पर करठताल्वादि व्यापार की भी लिङादि का वाच्य मानना पढ़ेगा; क्योंकि वह भी पूर्वाक होता है। यदि कहा जाय कि ज्ञायमान होकर जो पूर्वाक हो, उसे लिङादि-वाच्य मानते हैं. करठताल्वादि-व्यापार स्वरूपसत् ( अज्ञायमान होकर ही ) पूर्वाक होता है; ज्ञायमान होकर नहीं । तब तो आज्ञादि में भी लच्च न जायगा: क्योंकि आज्ञादि का ज्ञान पूर्वाक नहीं होता, अनिष्ट-हेतुभूत पदार्थ में आज्ञादि-ज्ञान रहने पर भी पूर्वाक्त नहीं देखी जाती । यदि कहा जाय कि आज्ञादि-ज्ञान अपने आज्ञादि विषयों में इष्ट-साधनता का आज्ञेप करके प्रवर्तक होता है; तब तो अनिवार्य होने के कारण इष्ट-साधनता को ही लिङ्य मान लेना उचित होगा।

'पचित' में चूल्हे पर चावल चढ़ाना आदि व्यापार ही तो वह पुरुष-प्रवृत्ति है; वह सब धात्वर्थस्वरूप ही है। धात्वर्थ से अतिरिक्त चेतन के प्रयत्न (कृति) को भी अर्थाभावना नहीं कह सकते; क्योंकि 'रथो गच्छति' आदि प्रयोगों में रथादि जड़ पदार्थों के लिए भी आख्यात का प्रयोग देखा जाता है। रथादि में स्पन्दन व्यापार को छोड़ कर चेतन-कर्मभूत यत्न सम्भव ही नहीं। इस प्रयोग को औपचारिक भी नहीं कह सकते; क्योंकि लोक में उसे मुख्य ही सममा जाता है, 'सिंहो माणवकः' आदि के समान औपचारिक नहीं ॥ ३६९॥

नियोगवाद या भावनावाद जब युक्तियुक्त ही नहीं , तब कर्मकाण्ड में भी उनका कोई

उपयोग नहीं, वेदान्त में उनके उपयोग की चर्चा ही नहीं चल सकती -

#### न कर्मकाण्डेऽपि ततो नियोगो न भावनाऽप्युक्तनयेन तस्मिन्। न तद्द्रयं वेदशिरःसु तस्मात् ततो न कार्यार्थपराणि तानि॥ ४००॥

योजना—ततः कर्मकाण्डेऽपि नियोगो न, उक्तनयेन तस्मिन् भावना अपि न; तस्मान् वेदशिरःस् तद् द्वयं न। ततः तानि कार्यपराणि न ( उपेन्द्रवज्राच्छन्दः )।।

योजिताथ — इसलिए कर्मकाण्ड में भी नियोग सिद्ध नहीं होता और उक्त रीति से उस (कर्मकाण्ड) में भावना भी सिद्ध नहीं होती, अतः वेदान्त में वे दोनों (नियोग और भावना) नहीं बनते। फिर तो वेदान्त-त्रचन कार्यपरक सिद्ध नहीं किए जा सकते॥

भावितार — जब कि कर्मकाण्ड में भी नियोग श्रीर भावना व्यवस्थित न रह सके, तब वेदान्त में उनकी श्राशङ्का भी नहीं हो सकती। इसलिए वेदान्त-बाक्य किसी प्रकार विधिपरक नहीं, श्रिप तु श्रखण्ड ब्रह्मपरक ही है।। ४००।।

[ निषेधवाक्यानां कार्यपरत्वनिरासः ]

नियोग या भावना के स्वरूप को यदि मान भी लिया जाय, तब भी कर्मकाण्ड के अनन्त वाक्यों में उनका व्यभिचार स्पष्ट है —

अपि च प्रतिषेधचोदना— विषयः स्यात्प्रतिषिद्धकर्मणः। फलगर्धिनिवृत्तिरेव सा न नियोगो न च तस्य गोचरः॥ ४०१॥

त्रार्थीभावना के समर्थन में कहा गया है -धात्वर्थव्यतिरेकेण यद्यप्येषा न लभ्यते ।
तथापि सर्वसामान्यरूपेणान्यावगम्यते ॥ ( तं०वा० पृ०३प२ )

श्रर्थात् जो समस्त यागादि घात्वर्थों में श्रमुस्यूत करोत्यर्थ प्रतीत होता है, वहीं श्रार्थीभावना है। उस श्रमुस्यूत व्यापार को प्रत्येक घात्वर्थ से भिन्न माना जाता है। किन्तु सून्म दृष्टि से देखने पर वह भी घात्वर्थ से भिन्न सिद्ध नहीं होता। यदि कहा जाय कि भावना में घात्वर्थ करण होता है, भावना सदैव श्रपने करण से निरूपित व्यापार है, श्रतः घात्वर्थ से भिन्न उसकी प्रतीति नहीं ,होती तो यह कहना

२६ सं० शा०

योजना—अपि च प्रतिषिद्धकर्मणः फलगर्धिनिवृत्तिरेव प्रतिषेधचोदनाविषयः स्यात् सा न नियोगः, न च तस्य गोचरः॥ (सुन्दरीच्छन्दः)॥

योजितार्थ —दूसरी वात यह भी है कि हनन, पानादि निषिद्ध कर्म की फल-लिप्साकी निवृत्तिरूप उपरित ही 'न हन्तव्यः' आदि निषेध विधि का विषय है। वह (उपरित ) न तो नियोग है और न उस (नियोग) का विषय।।

भावितार्थ - - 'अवध्यो ब्राह्मणः', 'ब्राह्मणो न हन्तच्यः', 'सुरां न पिवेत्' (का० सं० १२।१२) आदि प्रतिषेधवाक्य नव्य - घटित हैं। नव्यर्थ सदा निवृत्ति ही होता है। राग-प्राप्त पदार्थों का वहां निषेध मात्र ही. किया जाता है, किसी वस्तु का विधान नहीं। वह निवृत्ति न तो नियोग है और न नियोग का विषय ही, अतः वहां नियोग का व्यभिचार पाया जाता है, उसके सर्वत्र होने का आग्रह नहीं किया जा सकता।। ४०१॥

नञ्का मुख्यार्थ निवृत्ति ही है, कहीं-कहीं अनुष्ठियार्थ में लच्चणा अवश्य की जाती है; किन्तु 'न हन्तव्यः' आदि में अकारण लच्चण नहीं कर सकते —

## ननः स्वसम्बन्धिपदार्थवस्तुनो निवृत्तिरर्थः सहजः प्रसिद्धितः । श्रनीचणादौ व्रतशब्दसंगतेः परप्रयुक्ता खल्ल मानसी क्रिया ॥४०२ ॥

योजना—प्रसिद्धितः नवः सहज अर्थः – स्वसम्बन्धिपदार्थेवस्तुनो निवृत्तिः, श्रनी-च्राणदौ व्रतशब्दसंगतेः मानसी क्रिया परप्रयुक्ता खलु ॥ ( वंशस्थम् ) ॥

योजितार्थ — लौकिक प्रसिद्धि के आधार पर नम् का स्वाभाविक अर्थस्वसम्बन्धि-पदार्थ वस्तु की निवृत्ति ही होता है। 'नेन्नेतोद्यन्तमादित्यम्' आदि स्थलों पर (उपक्रमस्थ) व्रत शब्द के अनुरोध से (अनीच्चण-संकल्प रूप) मानस क्रिया का लाभ होता है।।

भावितार्ध — नच का स्वाभाविक अर्थ स्वसम्बन्धी वस्तुकी निवृत्ति ही होता है। जैसे 'नास्ति' में स्व (नच्) का सम्बन्धी है — सत्ता, उसकी निवृत्ति (सत्ता-निवृत्ति)। कहीं कहीं अर्थान्तर में लच्छा हो जाया करती है। जैसे स्मृतिकारों ने 'अर्थातः प्रजापतिव्रतम्' से आरम्भ करके कहा है —

'नेचेतोद्यन्तमादित्यं नास्तं यन्तं कदाचन। नोपरक्तं न वारिस्थं न मध्यं नभसो गतम्॥ ( मनु॰ ४।३७)

यहां यदि 'नेन्नेत' का अर्थ ईन्नण-निषेध किया जाता है, तव उपक्रम के कर्तव्यार्थक व्रत शब्द का विरोध होता है। अर्थात् 'व्रत' शब्द से सूचित होता है कि कुछ कर्तव्य अर्थों का निर्देश होगा, किन्तु आगे कह रहे हैं — ईन्नण-निषेध, जो कि कर्ताव्य नहीं। इस विरोध के खड़े हो जाने से 'नेन्नेत' की ईन्नणाविरोधी सङ्करूप अर्थ में तन्नणा की जाती है।

भी संगत नहीं ; क्योंकि दंडादि करण से प्रयोज्य चकादिनिष्ठ भ्रमी श्रादि व्यापार स्पष्टतया प्रतीत होते हैं; वैसे ही यदि प्रकृत में कोई भावना त्र्यापार धालार्थ से भिन्न होता, तो स्रवश्य प्रतीत होता । स्रपनी परिभाषात्रों के जंगल में डाल कर किसी जानकार को भुलावा नहीं दिया जा सकता । लच्चणा जघन्य वृत्ति है, मुख्यार्थ का वाध होने पर ही अपनाई जाती है। 'ब्राह्मणो न हन्तव्यः'—आदि में नव्य के हनन-निवृत्तिरूप अर्थ का वाध नहीं होता, अतः मुख्यार्थ ही करना होता है। फलतः इन वाक्यों में नियोगादि कर्त्तव्यार्थों का स्पष्ट अभाव है।। ४०२।।

यदि उक्त निषेधवाक्यों को भी विधिपरक मान लिया जाय, तब विधि-निषेध वाक्यों का भेद ही विलुप्त हो जायगा—

> अपि च प्रतिषेधचोदना न तु भिद्येत भवन्मते विधेः। विधिरेव तु चोदनाऽखिला

न हि वेदे वचनं निवर्त्तंकम् ॥ ४०३ ॥ बोजना—अपि च भवन्मते विधेः प्रतिषेधचोदना न तु भिद्येत; अखिला चोदना तु

विधिरेव, वेदे निवर्त्तकं वचनं न हि ॥ ( सुन्द्रीच्छन्दः ) ॥

योजितार्थ--दूसरी बात यह भी है कि आप के मत में विधिवाक्य से निषेधवाक्य का कोई भेद ही न रह जायगा। निखिल वेद-वाक्य विधिक्प ही होंगे, क्योंकि वेद में (आप के मत से) निवर्त्तक वचन है ही नहीं।।

भाविताथ — नियोगवादी यदि निवृत्ति को भी नियोग कहने का साहस करता है, तब सभी वाक्य विधिरूप ही होंगे, निषेधवाक्य ही सिद्ध न होगा। फिर तो विधि-निषेध का भेदही समाप्त हो जायगा। विधि और निषेधका शास्त्रकारोंने महान भेद बताया है—

फलबुद्धिप्रमेयाधिकारिबोधकभेदतः।

पञ्चधाऽत्यन्तभिन्नत्वाद् भेदो विधिनिषेधयोः ॥ (न्यायसुधा )

श्रायांत फल, ज्ञान, प्रमेय, श्राधिकारी श्रीर बोधक (वाक्य) के भेद से पांच प्रकारका विधि-निषेध वाक्यों में भेद होता है। विधि का स्वर्गादिरूप इष्ट फल, निषेध का श्रानिष्ट-निष्टित फल माना जाता है। विधिवाक्यके सुननेसे 'श्रहमस्मन् कर्मणि प्रवित्तः' यह बुद्धि उत्पन्न होती है। विधि का प्रमेय शाख के सुनने से 'श्रहमस्मान्निर्वाततः' यह बुद्धि उत्पन्न होती है। विधि का प्रमेय यागादिगत इष्टसाधनत्व श्रीर निषेधका प्रमेय कलञ्जभन्नणादिगत श्रानिष्ट साधनत्व माना जाता है। स्वर्गादि-साधनोंमें श्रप्रवृत्त पुरुष विधिवाक्योंका तथा हननादि में प्रवृत्त पुरुष निषेध वाक्योंका श्रिधकारी होता है। नञ् रहित वाक्य विधिवोधक तथा नञ् घटित वाक्य निषेध का वोधक होता है। १०३॥

प्रतिषेध वाक्य यदि नियोगादि साध्यार्थक नहीं, ऋषि तु सिद्धार्थक ही मान लिए जायं, तब प्रकृत में उसका क्या लाभ ? इस जिज्ञासा को शान्त करते हैं—

प्रतिषेधवाक्यवद्तः सकलं विधिशून्यमेव फलवद्भवतु । वचनं त्रयीशिरसि तत्त्वमसि-

प्रभृति प्रतीचि तमसोऽपहतेः ॥ ४०४॥

योजना—-श्रतः प्रतिषेधवाक्यवत् सकलमेव विधिशून्यं त्रयीशिरसि तत्त्वमसिप्रभृति-वचनं फलवत् भवतु, प्रतीचि तमसोऽपहतेः ॥ (प्रमिताच्राच्छन्दः )॥

योजितार्थ — अतः प्रतिषेधवाक्यके समान समस्त विधि रहित, वेदान्तके 'तत्त्वमितं आदि वचन सफल होते हैं; क्योंकि उनसे प्रत्यगात्माके अज्ञानरूप तम की निवृत्ति होती है।

भावितार्थं —समस्त वेदवाक्यों में विधि-निष्ठता की सिद्धि नहीं हो सकती; श्रतः विधि-व्यिभचरित प्रतिषेध-वाक्यों के समान ही समस्त सिद्धार्थक वेदान्त-वाक्य सफल (प्रमाण) क्यों न होंगे ? क्योंकि उनसे भी श्रात्मा के श्रनादि श्रज्ञान का बाध होता है। यह महान् फल है।। ४०४।।

पर्युदास अर्थ भी नव्का मुख्य अर्थ ही है,यह भीमांसक-आयह दिखाया जाता है—

## नामधातुसहितो निजयते पर्युदासविषयो मनीषिभिः। न प्रसक्तविनिष्टत्तिवाचकोऽ— ब्राह्मणादिषु तथोपलम्भनात्॥ ४०५॥

बोजना--नामधातुसहितो नव मनीषिभिः पर्युदासविषयः इष्यते, प्रसक्तविनिवृत्ति-वाचको नः स्रब्राह्मणादिषु तथोपलम्भनात् ॥ (रथोद्धताच्छन्दः )॥

योजितार —नाम ( सुवन्त ) श्रीर धातु शब्दों से युक्त नञ्को मनीषिगण पर्युदासा-र्थक ही मानते हैं, प्रसक्त-प्रतिषेधक नहीं; क्योंकि श्रत्राह्मणादि शब्दोंमें वैसा देखा जाता है।

भावितार्थ — नञ्का केवल प्रसक्त-निषेध ही मुख्य अर्थ नहीं होता, अपि तु तदन्य और तद्विरुद्धद्वादि अर्थ भी मुख्य अर्थ ही हैं। कुमारिल भट्ट ने स्पष्ट कहा है--

> नामधात्वर्थयोगेन नैव नब्ग् प्रतिषेधकः । वदतोऽत्राह्मणाधर्मावन्यमात्रविरोधिनौ।। ( इलो० वा० अपोह० ३३ )

अर्थात् नाम (सुवन्त ) और धातु के योग में नञ् प्रतिषेध-बोधक नहीं होता अपि तु पयु दास-समर्पक होता है। जैसे कि 'अत्राह्मणः' त्राह्मणान्य और 'अधर्मः' धर्मविरोधी अर्थ को कहता है। वैसे ही 'त्राह्मणो न हन्तव्यः'में भी 'त्राह्मणं नामार्थ तथा 'हनन' धात्वर्थ है, इनसे अन्वित होकर नञ् त्राह्माणान्यादि अर्थ को कहेगा र, इस प्रकार 'तव्य' का विधि अर्थही रहता है।। ४०५।।

नामयोगी तथा धातुयोगी नञ्का क्रमशः उदाहरण— अत्राह्मणाधर्मगिरोर्नञेष

> नामान्वयादाश्रितपर्युदासः । अन्यं विरुद्धं च सदाऽभिधत्ते

> > नोद्यन्तमित्यादिषु धातुयोगात् ॥ ४०६ ॥

योजना—एष नञ्ज्ञाह्मणाधर्मिगरोः नामान्वयात् 'नोद्यंतम्'—इत्यादिषु धातुयो-गात् आश्रितपर्यु दासः सदा अन्यं विरुद्धं च अभिधत्ते ॥ ( इन्द्रवज्राच्छन्दः )॥

योजितार्थ—यह नञ् 'अत्राह्मणः', 'अधर्मः' आदि वाक्यों में नाम के योग से एवं 'नेचेतोद्यन्तमादित्यम्' आदि वाक्यों में धातु के सम्बन्ध से पर्यु दासवृत्ति का सदा आश्रय ले कर अन्य और विरुद्ध अर्थ को कहता है।। भावितार्थ — 'अत्राह्मणः' 'अधर्मः' आदि वाक्यों में नामान्वय के निमित्त से ब्राह्म-णान्य ( चत्रियादि ) एवं धर्म विरुद्ध ( अधर्म ) को कहा जाता है। अतः पर्यु दासवृत्ति भी मुख्य वृत्ति ही मानी जाती है॥ ४०६॥

धातुयोगी नज् की पर्युदास वृत्ति का प्रकार दिखाते हैं--

नोद्यन्तमित्यत्र नञेच्चणार्थ-समीपकार्यान्तरम्रच्यते हि । ततश्च नेच्चिष्य इतीदृशी स्यात् संकल्पना संनिहितच्चहेतोः ॥ ४०७ ॥

योजना—'नोद्यन्तम्'—इत्यत्र नवा ईज्ञ्णार्थसमीपकार्यान्तरम् उच्यते हिः, ततरच सन्निहितत्वहेतोः 'नेन्निष्ये' इतीदृशी सङ्कल्पना स्यात् ॥ ( उपजातिच्छन्दः )॥

योजितार्थ — 'नेत्तेतोद्यन्तमादित्यम्'-यहाँ पर नञ्के द्वारा ईन्न्णनिकटवर्ती कार्यान्तर ( त्रनीत्त्रण-सङ्करप ) कहा जाता है; इसलिए निकट होने के कारण 'नेत्त्रिष्ये'-इस प्रकार का त्रानीत्त्रणविषयक सङ्करप किया जाता है।।

भावितार्थ — उपक्रमस्थ 'व्रत' शब्द के अनुरोध से 'नेचेत' — यहां नव् प्रतिषेधार्थक नहीं हो सकता, अपि तु उस ईच्चण-प्रतिषेध के निकटस्थ पदार्थान्तर को कहेगा। वह पदा-र्थान्तर अनीच्चणविषयक सङ्करप ही होता है। अतः उक्त स्थल पर 'नेचिष्ये' — इस प्रकार के सङ्करप का विधान ही होता है। ४००।।

जहां नञ्प्रत्ययार्थ से जुड़ता है, वहां प्रतिषेध ऋषं को कहता है —
द्विजं न हन्यान्न कलञ्जमद्यात्
इत्यादिवाक्ये विधिनाऽस्य योगात्।
प्रसञ्यमानार्थनिष्टत्तिमात्रं
नञर्थ इत्याश्रितमादरेगा ।। ४०८ ॥

योजना—'द्विजं न हन्यात्' 'कलञ्जं न ऋद्यात्'—इत्यादिवाक्ये ऋस्य विधिना योगात् प्रसच्यमानार्थं निवृत्तिमात्रं नव्यथः इति ऋादरेण ऋाश्रितम् ॥ ( उपेन्द्रवज्ञाच्छन्दः ) ॥ योजितार्थं — 'ब्राह्मणं न हन्यात्', 'कलञ्जं न भच्चयेत्' — ऋादि वाक्यों में इस (नव्य) का प्रत्ययार्थं (विधि ) से ऋन्वय होने के कारण प्राप्त हननादि ऋर्थों की निवृत्तिमात्र ही नव्यथे हैं — ऐसा सादर स्वीकार किया जाता है ॥ ४०८॥

प्रभाकरमतावलम्बी विद्वान यहां भी पर्युदास ही मानते हैं — नाद्यां न हन्यां न पिवेयमित्यपि वाक्येषु नञ्चत्सु वदन्ति मानसीम् । संकल्परूपां विधिवर्तिनीं क्रियां नोद्यन्तमित्यादिवचःस्विवापरे ॥ ४०६ ॥

१ विधिवन्धिनीमिति पाठान्तरम् ।

योजना—त्रपरे नञ्चत्सु वाक्येषु त्रपि नोद्यन्तमित्यादिवचःस्विव 'नाद्याम्', न इन्याम्, 'न पित्रेयम्' – इति सङ्कल्परूपां विधिवर्तिनीं मानसीं क्रियां वदन्ति ।। (वं० छ०)

योजितार्थ -- अन्य (प्राभाकरगण) उक्त नञ्च घटित वाक्यों में भी 'ने तेतो द्यन्तम्'-के समान ही 'न अद्याम्' 'न हन्याम्' 'न पिवेयम्' - इस प्रकार की सङ्कल्परूप विधि-योग्य मानस क्रिया को ही नञ्जर्थ कहते हैं।

भावितार्थ — प्रभाकर मत के विद्वान् 'नेन्नेतोद्यन्तम्' के समान ही 'न कलञ्जं भन्नयेत् 'ब्राह्मणं न हन्यातः', 'सुरां न पिवेत्' — इन वाक्यों में भी क्रमशः 'न भन्नयेयम्', 'न हन्याम्', 'न पिवेयम्' — इस प्रकार का सङ्करुप ही नव्यर्थ माना करते हैं। उनके मत से इन वाक्यों में भी विधि या नियोग का व्यभिचार नहीं होता॥ ४०६॥

उक्त वाक्यों में प्रतिषेध सम्भव न होने के कारण ही पर्यु दास माना जाता है -

## वाक्येषु नञ्चत्सु निवृत्तिमात्रं प्रमेयमित्यभ्युपगम्यमाने । प्रत्यचमानेन विरुध्यते हि निवृत्तिशास्त्रं न च युज्यते तत् ॥ ४१० ॥

योजना—नञ्चत्सु वाक्येषु निवृत्तिमात्रं प्रमेयम् – इत्यभ्युपगम्याने हि निवृत्तिशास्त्रं प्रत्यच्तमानेन विरूध्यते, तन्न युज्यते ॥ ( उपजातिच्छन्दः ) ॥

योजितार्थ -- उक्त नव - घटित वाक्यों में निवृत्तिमात्र को नव्नर्ध मानने पर निवृत्ति

शास्त्र, प्रत्यच प्रमाण से विरुद्धे पड़ जाता है, यह उचित नहीं ॥

भावितार्थ — 'न कलञ्जं भन्तयेत्' त्रादि वाक्यों में कलञ्जादि के साथ नञ्ज का अन्वय करने पर 'कलञ्जं न' — इस अर्थ का लाभ होता है, जो कि प्रत्यन्त-विरुद्ध है। यह अप्रिम ( हलोक ४१७ ) में कहा जायगा ॥ ४१०॥

पूर्वमीमांसा सूत्र-भाष्यकार शवरस्वामी ने भी सभी वाक्यों को प्रवर्तक ही माना है -

प्रवर्त्तकं वाक्यम्रवाच चोदनां निवर्त्तकं नैवम्रवाच भाष्यकृत्। ततश्च विद्यो न हि चोदनास्ति सा प्रवर्तिका या न भवेदिति स्थितिः॥ ४११॥

योजना—भाष्यकृत् प्रवर्त्तकं वाक्यं चोदनाम् उवाच, एवं निवर्तकं वाक्यं न उवाच। ततः विद्यः या प्रवर्त्तिका न भवेत्, सा चोदना नास्तीति स्थितिः ॥ (वंशस्थम्)॥

योजितार्थ-भाष्यकार ने प्रवर्तक वाक्यों को चोद्ना कहा है, किन्तु निवर्त्तकवाक्यों को नहीं कहा। इसलिए हम समभते हैं कि जो वाक्य प्रवर्तक नहीं होता, वह चोदना नहीं हो सकता – यह सिद्धान्त है।

भावितार्थ — भाष्यकार शवरस्वामी ने चोदना सूत्र में 'चोदना' शब्द का अर्थ करते हुए कहा है — 'चोदनेति क्रियायाः प्रवर्त्तकं वचनमाहुः '। वहां 'चोदना हि भूतं भवन्तं विप्रकृष्टं व्यवहितं शक्नोत्यवगमयितुं नान्यत् किं च नेन्द्रियम्' कह कर 'चोदना शब्द को वेदवाक्य परक माना है, जैसा कि कुमारिल भट्ट ने सुस्पष्ट कहा है — 'चोदना चोपदेशस्च शब्दमात्रविवज्ञया' ( श्लो० वा०५ । १२) इस प्रकार वैदिक वाक्यमात्र का लज्ञ्ण सिद्ध होता है — 'प्रवर्त्तक वाक्य'। फिर तो वेद में निवर्त्तक वाक्य सिद्ध ही कैसे हो सकते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि 'न कलञ्जं भज्ञयेत्' आदि वाक्य भी अभज्ञ्ण-सङ्करूप रूप विध्यर्थ के ही वोधक हैं॥ ३११॥

कथित द्विविध नव्यर्थ में दोष दिखाते हैं — न नामयोगो न च धातुयोगो लिङादियोगोऽपि न कारणां नः । नञः स्वसम्बन्धिनिवृत्तिमात्रं

स्वतोऽभिधेयं परतोऽन्यदस्य ॥ ४१२ ॥

योजना—नः न नामयोगः कारणम् ; न धातुयोगः न च लिङादियोगः । स्वसम्वन्धि-निवृत्तिमात्रं नञाः स्वतोऽभिधेयम् , अन्यत् अस्य परतः ॥ ( उपेन्द्रवज्राच्छन्दः )

योजना—हमारे मत में न नाम-योग कारण (नव्धर्यं व्यवस्थापक) है, न धातुयोग और न लिङ।दियोग। श्रपने सम्बन्धी अर्थ की निवृत्तिमात्र नव्य का स्वतःसिद्ध वाच्य है, अन्यत्व विरुद्धत्वादि इस (नव्य) के लक्त्तणादि से अर्थ किए जाते हैं।।

भावितार्थं — एक शब्द के अनेक शक्यार्थ मानना कभी भी सङ्गत नहीं कहा जा सकता। अतः नव्य का एकमात्र 'निवृत्ति' ही मुख्य अर्थ है। जो 'अब्राह्मण' आदि स्थलों पर अन्यत्वादि अर्थों की प्रतीति होती है, वह लक्षणादिसे भी हो सकती है, उसके लिए यह कोई आवश्यक नहीं कि विरुद्धत्वादि की भी नव्य का मुख्य अर्थ माना जाय।। ४१२।।

नाम-योगादि नञार्थ-व्यवस्थापक क्यों नहीं ? यह दिखाते हैं -

तथा हि नाग्रे करणीतिनाम्ना गजोऽत्र नास्तीति च धातुयोगे। लिङादियोगेऽपि निवृत्तिरथों

विषं न खादेदिति नञ्पदस्य ॥ ४१३ ॥

योजना—तथाहि — 'नाम्रे करिग्गी' इति नाम्ना (योगेऽपि) 'त्रत्र गजो नास्ति' इति धातयोगे च, 'विषं न खादेन्' — इति लिङादियोगेऽपि नव्य पदस्य निवृत्तिः ऋर्थः ॥ ( उपेन्द्रवज्राच्छन्दः ॥

योजितार्थ—'अयं करिणी (हस्तिनी) न'—यहां न नाम का 'अत्र गजो नास्ति' यहां पर 'श्रम' धातु का श्रौर 'विषं न खादेत्'—यहां पर लिङ् का नञ्स से योग होने पर करिणी निवृत्ति, सत्ता-निवृत्ति, इष्टसाधनत्व-निवृत्ति — इस प्रकार सर्वत्र निवृत्ति ही श्रशी प्रतीत होता है। श्रतः नामादि के योग में नञ्सका पर्युदास श्रर्थ करना सर्वथा

१ नञ् घटित वैदिक वाक्य भी धर्म के बोधक है; अ्रतः उनका भी द्वितीय (जै० सू० १। १।२) सूत्र के 'चोदना' शब्द से संग्रह करना होगा। शबर स्वामी ने 'चोदना' का अर्थ प्रवर्शक वाक्य किया है। नञ्-घटित वाक्यों को निषेधार्थंक मान कर प्रवर्शक नहीं कहा जा सकता, फलतः उन्हें पर्यु दासार्थंक ही मानना पड़ेगा।

श्रसङ्गत होता है ॥ ४१३॥

श्रुति में भी लोक-समानता दिखाते हैं -

तथा श्रुतौ नेति वचःसु नाम्नि नानेह नास्तीति च धातुयोगे ।

तथाविधानेन कलञ्जमद्यात् नञोऽविशेषेण निवृत्तिरर्थः ॥ ४१४ ॥

योजना—तथा श्रृतौ नेति वचःसु नास्नि, 'नेह् नानाऽस्ति' इति च धातुयोगे; तथा 'न कलञ्जमद्यात्' विधानेन न नञा अविशेषेण निवृत्तिः अर्थः ॥ ( उपजातिच्छन्दः )॥

बोजितार्थ — वैसे ही श्रुति के 'नेति नेति' (बृह० २।३।६) वाक्यों में नाम के साथ 'नेह नानाऽस्ति' (बृह० ४।४।१६) इस वाक्य में धातु के साथ तथा 'न कलञ्जं भच्चयेत्' आदि वाक्यों में विधि (लिङ्) के साथ योग होने पर नञ्का सर्वत्र अविशेष रूप से निवृत्ति ही अर्थ होता है।।

भावितार्थ — एक शवर से जब अनेक अर्थ प्रतीत होते हैं, तब कौन अर्थ मुख्य ? और कौन गौण है ? इसका निर्णय करने के लिए विवेचक व्यभिचार-अव्यभिचार देखा करते हैं। अर्थात् जिस अर्थ का अपने शब्द के साथ कहीं भी व्यभिचार नहीं होता; वह मुख्य और इतर (व्यभिचरित) अर्थ गौण होता है। प्रकृत में नव्य शब्द से निवृत्ति रूप अर्थ का कहीं भी व्यभिचार नहीं; अतः वह मुख्य और पर्यु दासादि गौण (लाइणिक) हैं—यही निश्चय होता है।। ४१४।।

यदि नामादि का योग पर्युदास का न्यवस्थापक नहीं, तब प्रतीयमान पर्युदास का और क्या निमित्त है ? इस प्रश्न का उत्तर देते है---

> श्रौदासीन्यं पुरुषगतमेवाविशेषान्नजोऽर्थो श्रान्तिप्राप्ते सति तु विषये यत्र यत्रौष दृष्टः । नौदासीन्यं पृथगिह भवेदात्मचिन्मात्ररूपात्

सिद्धे वस्तन्यवसितमतो वेदवाक्यं निषेधे ॥ ४१५ ॥

योजना—विषयं भ्रान्तिप्राप्ते सित तु यत्र यत्रैष दृष्टः, (तत्र सर्वेत्र) अविशेषात् पुरुषगतम् औदासीन्यं नञार्थः । इह औदासीन्यम् आत्मचिन्मात्ररूपात् पृथक् न भवेत् ; अतः निषेधे वेदवाक्यं सिद्धे त्रस्तुनि अवसितम् ॥ (मन्दाक्रान्ताच्छन्दः )॥

योजितार्थं —प्रतियोगिरूप विषय के भ्रान्ति-प्राप्त होने पर जहां-जहां यह (नञ््) देखा जाता है; (वहां सर्वत्र) अविशेषरूप से पुरुषगत श्रौदासीन्य ही नञ््का अर्थ होता है। यहां औदासीन्य पदार्थ चिन्मात्र आत्मा से पृथक् नहीं, अतः निषेधस्थल पर वेदवाक्य सिद्ध वस्तु में प्रमाण होते हैं।।

भावितार्थ — जहां भ्रान्ति-प्राप्त पदार्थ का निषेध होता है, वहां प्रसच्य प्रतिषेध ही नक्ष का अर्थ माना जाता है, जैसे 'न कलक्जं भन्नयेत', — यहां कलक्ष-भन्नण रागादिपूर्वक भ्रान्ति से प्राप्त होता है, उसका उक्त स्मृति वचन से निषेध होता है। ऐसे स्थलों पर सर्वत्र

प्रतिषेध ही ननर्थ होता है। जहां प्रमाण-प्राप्त पदार्थका निषंध प्रतीत हो, वहां अवश्य नन्न् की पर्युदास में लन्नणा को जाती है, जैसे--'नानुयाजेषु' यहां 'यजतिषु ये यजामहं करोति' इस प्रमाण से अनुयाज में प्राप्त 'ये यजामहें —का उचारण 'नानुयाजेषु' से अत्यन्त निषिद्ध नहीं हो सकता; अतः यहां पर्युदासवृत्ति का सहारा ले कर 'अनुयाजभिन्नेषु यजित्यु ये यजामहं करोति' यह अर्थ किया जाता है।

'नेह नानास्ति' त्रादि नज्घटित वैदिक वाक्योंका नानार्थादि-निवृत्ति ही मुख्य अर्थ है। निवृत्ति त्रात्मस्वरूप त्रिधिष्ठान से भिन्न नहीं, त्रातः निवृत्ति-वोधक वाक्य भी त्रात्म-स्वरूप के ही बोधक ठहरते हैं॥ ४१५॥

कथित भाष्य-विरोध का उद्घार करते हैं--

## प्रवर्त्तकं वाक्यमुवाच चोदनां निधाय बुद्धौ वचनं निवर्त्तकम् । द्वितीयस्त्रो भगवान् बहुश्रुतो न चोदनाद्वित्वनिवारणाय तत् ॥ ४१६ ॥

योजना-- बहुश्रुतो भगवान् द्वितीयसूत्रे यत् प्रवर्त्तकं वाक्यं चोदनाम् उवाच , तत् निवर्तकं वाक्यं बुद्धौ निधाय चोदनाद्वित्वनिवारणाय न ॥ (वंशस्थच्छन्दः )॥

योजितार्थ — बहुशुत भगवान् भाष्यकार (शबर स्वामी) ने द्वितीय (चोदना) सूत्र में जो प्रवर्तक वाक्य को चोदना कहा है, वह निवर्तक वाक्यों को बुद्धि में रख कर कहा है; द्विविध चोदना के हटाने के लिए नहीं।।

भावितार्थं - शवरस्वामी ने जो कहा है- 'चोदना हि क्रियायाः प्रवर्त्तकं वचनमाहुः।' वहां निवर्त्तक वाक्यों को चोदना-कच से बाहर रखना अभीष्ट नहीं; क्योंकि द्वितीय सूत्र में अर्थ पद की ज्यावृत्ति बतात हुए भाष्यकार ने कहा है -- 'हिंसा हि सा, सा च प्रतिषिद्धा', 'तत्रानथीं धर्म उक्तो मा भूदित्यर्थप्रहण्म्।' अर्थात् रयेनादि कर्म-साध्य हिंसा निषिद्ध है, अनर्थ है, उसमें धर्म का लक्त्ए अतिव्याप्त न हो, इस लिए अर्थ पद का प्रहण किया गया है। वहां सन्देहवादी ने कहा है--'कथं रूयेनः कर्त्तव्यतया विज्ञायते ?' अर्थात् रूयेनयाग जब निषिद्ध हिंसा का साधन है, तब उसे कर्तव्य क्यों कहा गंया है ? उसके उत्तर में सिद्धान्ती ने कहा है - 'न हि रयेनाद्यः कर्तव्या विज्ञायन्ते, यो हि हिंसितुमिच्छेत्तस्यायमभ्युपायः।' अर्थात् रयेनादि कर्तव्य नहीं बताये गये, अपि तु जो किसी कारण से हिंसा करना चाहता हो, उसको एक मार्गमात्र सुकाया गया है। अब यदि कर्तव्यार्थ को ही चोदना-भाष्य-सम्मत माना जाय, तब रयेनादि में कर्तव्यता न होने से ही उनके वाक्य चोदना नहीं कहे जा सकते, उनमें ऋतिव्याप्ति हो नहीं होती ; 'अथे' पद व्यर्थ हो जाता है। अतः यह मानना ही होगा कि अकर्तंव्य श्येनादि के वाक्य भी चोदना पद से विवित्ति हैं। फिर केवल कर्तव्यार्थक वाक्यों को ही भाष्यकार ने चोदना माना है - यह कहना सर्वथा अस-इत है। भाष्यकार ने चोदना पद से विधि-निषेध सभी प्रकार के वाक्यों का प्रहण किया है। वार्तिककार ने कहा ही है - 'चोदना चोपदेशश्च शब्दमात्रविवच्चया'।। ४१६।।

३० सं० शा०

निषेधवाक्यों के विषय में प्राभाकर-मत दिखाते हैं —
नतु निवृत्तिपरत्वम्रदीरितं
विघटयामि निषेधगिरामहम् ।
न हि कलञ्जमिति प्रतिपाद्यते
यदि तदा नयनेन विरुध्यते ॥ ४१७ ॥

योजना — निषेधगिराम् इह उदीरितं निवृत्ति । रत्वं विघटयामि नतु, हि 'न कलञ्जम्'—

इति यदि प्रतिपाद्यते, तदा नयनेन विरुध्यते ॥ ( द्रुतविलम्वितच्छन्दः ) ॥

योजिताथ — निषेधवाक्यों में जो यहां निष्टित्तिपरत्व कहा गया है, उसका निराकरण् कर रहा हूँ – (नन् का कलझ के साथ अन्वय कर के ) "न क लझम्" (यह कलझ नहीं है ) ऐसा यदि प्रतिपादन किया जाता है, तब नेत्र (प्रत्यचप्रमाण् ) से विरोध होता है।।

भावितार्थ— उक्त निषेध वाक्यों में कलञ्जादि का श्रभाव नव्यर्थ है ? या भक्तणादि का श्रभाव ? या प्रत्ययार्थ का श्रभाव ? प्रथम विकल्प नितान्त श्रसङ्गत है; क्यों कि भक्त्य रूप से उपस्थित द्रव्य कलञ्ज ही है । उसे 'यह कलञ्ज नहीं है' — यह कहना प्रत्यक्त विरुद्ध है ॥ ४१७॥

नव् का 'भन्नणादि का अभाव' अर्थ करना भी उचित नहीं —

अथ कलञ्जपदार्थगभन्नणां

न हि तदाप्यग्रुनैव विरुध्यते ।

अथ तदीयफलस्पृहयाऽन्वयो

न हि तदप्यगुभृतिपराहतम् ॥ ४१८ ॥

योजना—त्रथ 'कलञ्जपदार्थगभन्नएं न हिं तद्पि त्रमुनैव विरुध्यते । त्रथ तदीयफलस्पृह्या त्रन्वयः, तद्पि न हिं; त्रनुभूतिपराहतम् ॥ (द्रुतविलम्वितच्छन्दः )

योजितार्थ -यदि 'कलञ्जपदार्थका भच्नण नहीं होता यह अर्थ किया जाय, वह भी उसी प्रत्यच प्रमाण से विरुद्ध है। यदि कलञ्ज-भच्नणादि-सम्बन्धी फल विषयक राग के साथ

नव का अन्वय किया जाय, वह भी उचित नहीं; क्योंकि अनुभव-विरुद्ध है।।

मावितार्थ—भन्नण पदार्थ भी प्रत्यन्त-सिद्ध है। उसका निषेध करना भी प्रत्यन्त विरुद्ध है। प्रत्ययार्थान्वय पन्न में प्रत्यय के दो अर्थ हो सकते हैं — फल-राग या भन्नणादि-नियोग। कलञ्ज-भन्नण-सम्बन्धी जो फल, उसकी स्पृहा के साथ अन्वय भी अनुभव विरुद्ध है।। २१८।।

नियोगरूप प्रत्ययार्थ के साथ नञ्का अन्वय भी संगत नहीं —
अथ तदीयनियोगनिवर्त्तनं
भवतु भच्चणमस्ति तदिच्छ्रया।
न हि नियोगनिवृत्तिनिवेदने
सति कलञ्जमभद्त्यमितीङ्यते।। ४१९॥

बोजना - अथ तदीयनियोगनिवर्तनम् भवतु । तद्भच्यां तदिच्छया भवतुः नियोगनिवृः

त्तिनिवेदने सति कलञ्जम् अभद्यम्—इति इङ्यते न हि ॥ ( द्रुतविलम्बितम् ) ॥

योजितार्थ'--यदि भन्न ए-सम्बन्धी नियोग की निवृत्ति ( नवर्थ है ), भले ही रहे। वह भन्न ए यथेच्छ होगा; क्योंकि नियोग की निवृत्ति का कथन करने पर कलक्ज अभन्य है' यह नहीं सचित होता।।

भावितार्थ—नियोग का निषेध करने पर भच्चण का निषेध तो होता नहीं, श्रतः निषेध वाक्य के रहने पर भी कलञ्ज-भच्चण तो रागतः होता ही रहेगा, फिर निषेध श्रत्यन्त निर्थेक पड़ जाता है। ४१६॥

यदि कलञ्जादि का निषेध नहीं हो सकता, तब इनसे ऋतिरिक्त किसी चतुर्थ पदार्थ का ही निषेध कर दिया जाय ? इस सन्देह को दूर करते हैं—

#### इह कलञ्जपदेन नजन्वयो भवति वाऽस्य नजोऽदिसमागमः। अदिगतेन लिङादिपदेन वा

सह समेति नजत्र गतिस्त्रयी ॥ ४२० ॥

योजना--इह कलञ्जपदेन नञन्वयो भवति, अस्य नञो अदिसमागमो वा, अदि-गतेन लिङादिपदेन सह वा समेति। अत्र नञः त्रयी गतिः॥ (द्रतविलम्बितम्)॥

योजितार्थ — यहां कलञ्ज पद से नञ्का अन्वय हो सकता है, या इस नञ्का अद् (भन्नगरूप धात्वर्थ) के साथ समागम होगा, या अद् धातुगत लिङादि के साथ संगमन हो सकता है। यहां नञ की तीन ही गतियां हैं।

भावितार्थ — नाम, धातु और लिङ् — इन तीनों को छोड़ कर और चतुर्थ शब्द वहां प्रयुक्त ही नहीं, जिसके अर्थ से नव्यर्थका अन्वय हो। अप्रयुक्त पदार्थ के साथ अन्वय सम्भव नहीं हो सकता; क्योंकि 'शाब्दः शाब्देनैवान्वेति न त्वशाब्देन'— यह अन्वयाभिज्ञों की घोषणा है। अर्थात् किसी पद से उपस्थित पदार्थ का अन्य पद से उपस्थित पदार्थ के साथ ही अन्वय हुआ करता है।। ४२०।।

श्रतः परिशेष से निवृत्ति-नियोग परक ही उक्त वाक्य को मानना चाहिए--

#### उदितपत्तपरिग्रहकारिणां

#### न च निषेधगिराम्रुपपादने । भवति शक्तिरतस्त निषेधगीः

#### अपि नियोगपराऽभ्युपगम्यताम् ॥ ४२१ ॥

योजना — उदितपत्तपरिमहकारिणां निषेधगिराम् उपपादने शक्तिः नच भवतिः श्रतश्च निषेधगीरिप नियोगपरा श्रभ्यपगस्यताम् ॥ (द्रतिवलिम्बतम् )॥

योजितार्थ - उक्त पद्म-परिम्रहकारी वादिगणों की उक्त निषेधवाक्यों के उपपादन में

शक्ति नहीं, अतः निषेधवाक्य को भी नियोगपरक ही मानना चाहिए।।

भावितार्थे—उक्त तीन पत्तों में से किसी भी पत्त का परिग्रह करनेवाला वादी निषेध-वाक्यों के प्रामाण्य का उपपादन नहीं कर सकता, श्रतः यही उचित है कि निषेधवाक्यों को नियोग-बोधक ही मान लिया जाय।। ४२१॥ याद निषेधवाक्यों में निवृत्ति-नियोग ही वाक्यार्थ है, तब 'नाद्यात्' 'न हन्यात्' श्रादि वाक्यों का परस्पर भेद कैसे होगा ? क्योंकि निवृत्ति-नियोग सर्वत्र एक ही है। इस सन्देह का समाधान है—

## यथा च यागाद्यनुबन्धभेदात् भिन्नेषु शास्त्रेषु नियोगभेदः। निवृत्तिभेदादपि तद्वदस्य

निवृत्तयोऽपि ह्यनुवन्धभृताः ॥ ४२२ ॥

योजना—यथा च यागाद्यनुवन्धभेदात् भिन्नेषु शास्त्रेषु नियोगभेदः; तद्वत् निवक्यं-भेदाद्पि अस्य (भेदः )। निवृत्तयोऽपि हि अनुवन्धभृताः॥ ( उपजातिच्छन्दः )॥

योजितार्थ — जैसे यागादिरूप १ अपनुबन्ध ( अपनेच्छेदक के भेद से 'यजेत', 'जुह्यात' का भेद होता है और ) भिन्न शास्त्रों में नियोग-भेद होता है, वैसे ही निष्ध्य पदार्थ के भेद से भी इस (नियोग) का भेद होता है: क्योंकि निवृत्ति पदार्थ भी नियोग के अनुबन्ध होते हैं।

भावितार्थ — जैसे स्वरूपतः ज्ञान एक होने पर भी विषय के भेद से भिन्न होता है, वैसे नियोग का विषय होता है — धात्वर्थ । धात्वर्थ के भेद से प्रतिपादक शास्त्रों का भेद खाँर शास्त्रों के भेद से नियोग का भेद होता है। वैसे ही भन्नणादि निवर्त्य पदार्थों के भेद से नियोग में भेद होता है। जैसे अनुष्ठेय होने से यागादि कृति-साध्य नियोग के अनुबन्ध माने जाते हैं; वैसे ही प्रवृत्ति-विरोधि मनोव्यापार रूप होने से निवृत्ति भी अनुष्ठेय है, कृति-साध्य नियोग की अनुबन्ध वन जाती है, अतः उसके भेद से नियोग-भेद होना उचित ही है। ४२२।।

इस पच्च में निषिद्धानुष्टान को अनर्थ हेनु क्यों कर माना जायगा ? इसका उत्तर है -

निवृत्तिसिद्धचाऽपि नियोगसिद्धिः

प्रवर्त्तमानस्य न गर्तपातः। निषिद्धचेष्टा निरयस्य हेतः

नियोगतो नाध्यवसीयते हि ॥ ४२३ ॥

योजना—निवृत्तिसिद्धयाऽपि नियोगसिद्धिः, प्रवर्तमानस्य गर्तपातो न । नियोगतो हि निषिद्धचेष्टा निरयस्य हेतुः नाध्यवसीयते ॥ ( उपेन्द्रवज्राच्छन्दः )

योजितार्थ -- निवृत्ति की सिद्धि हो जाने से भी नियोग की ही सिद्धि होती है; प्रवर्त-मान पुरुष की अनर्थ-प्राप्ति नहीं। नियोग से निषिद्धानुष्ठान नरक का हेतु सिद्ध नहीं होता॥

भावितार्थ — निषिद्ध किया की निवृत्ति का अनुष्ठान करने से निषिद्धानुष्ठान सिद्ध नहीं होता। निषिद्धानुष्ठान न होने से अनर्थ-प्राप्ति का अभाव अर्थात् सिद्ध हो जाता है। शास्त्र के द्वारा निषिद्धानुष्ठान में अनर्थहेतुता सिद्ध करने की न तो कोई आधश्यकता ही है और न सिद्ध ही किया जा सकता है। ४२३।।

नरक-पात-परिहार की इच्छा के विना किसी चेतन पुरुष को निवृत्ति नियोगानुष्ठान में प्रवृत्त कैमे किया जा सकेगा १ इस आशङ्काको हृदयमें रखकर सिद्धान्त रहस्य वताते हैं-

१, त्रात् वध्यते व्यवच्छेदकतयेति त्रानुबन्धः धात्वर्थादिः।

## नियोग एवेष पुमान्नियुज्यते नियोगसिध्ये तु पुनर्नियुज्यते । परत्र कर्मस्वथ वा निवृत्तिषु स्थितिः प्रसिद्धेति नियोगवादिनाम् ॥ ४२४ ॥

योजना—एष पुपान् नियोगे एव नियुज्यते । नियोगसिध्यै तु पुनः परत्र कर्मसु ऋथवा निवृत्तिषु नियुज्यते इति नियोगवादिनां प्रसिद्धा, स्थितिः ॥ (वंशस्थम् ) ॥

योजितार्थ — यह (नियोज्य) पुरुष नियोग में ही (प्रथमतः) नियुक्त होता है। नियोग-सिद्धि के लिए अन्य प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति कर्मी में। यह नियोगवादियों का प्रसिद्ध सिद्धान्त है।।

भावितार — नियोग के उद्देश्य से ही प्रथमतः पुरुष प्रवृत्त होता है। नियोग कोई व्यापार नहीं, अतः पुरुष उसमें कैसे प्रवृत्त होगा ? इस आशङ्का के समाधान में यह कहा जाता है कि पश्चान् वही पुरुष नियोग-सिद्धि के लिए यागादिरूप धात्वर्थ में नियोज्य नियुक्त किया जाता है। यह याग-साधन के द्वारा नियोग को सिद्ध किया करता है। प्रथा

निवृत्ति का यहां अर्थ प्रागभाव होता है। प्रागभाव अनादि है, अनुष्ठेय नहीं, अतः नियोग अपनी सिद्धि के लिए निवृत्ति में किसी अधिकारी को कैसे जोड़ सकता है? इस सन्देह को मिटाते हैं—

#### प्रवृद्धरागस्य निवृत्तयोऽस्थिराः

## ततः स्थिरत्वाय नियुज्यते पुमान्। निवृत्तिदेशेषु नियोगबुद्धितो

## निवृत्तिमूर्ध्वं परिपालयिष्यति ॥ ४२५ ॥

प्रवृद्धरागस्य निवृत्तयः श्रस्थिराः, ततः स्थिरत्वाय निवृत्तिदेशेषु पुमान् नियुज्यते— नियोगवुद्धित ऊर्ध्वं परिपालियष्यति ॥ (वंशस्थम् )॥

योजितार्थं — (भन्तणादि में ) रागातिरेक के कारण निवृत्तियाँ श्रम्थिर हुन्ना करती हैं; श्रतः उनकी स्थिरता के लिए पुरुष निवृत्ति-नियोग-विषयों में नियुक्त किया जाता है कि नियोग बुद्धि के श्रमन्तर निवृत्ति (प्रागभाव) का परिपालन करेगा।।

भावितार — कलञ्ज-भद्मणादि के चिरसिद्धित राग के कारण भद्मण का प्रागमाव (निवृत्त ) कभी स्थिर नहीं रह सकता । अवसर पाकर वह राग, भद्मण-प्रागमाव को विनष्ट करने पर उतारू हो सकता है। इसिलये निवृत्ति-नियोग में पुरुष को नियुक्त किया जाता है। वह उस नियोग को सदैव अपना कर्तञ्य समभता रहेगा और भद्मण-प्रागमाव का परिपालन करता रहेगा ॥ ४२६॥

प्राभाकर नजर्थ त्राभाव को मानते ही नहीं, फिर उक्त त्राभावरूप निवृत्ति का नियोग त्रौर उसका श्रनुष्ठान कैसे सम्पन्न होगा ? इस शङ्का का समाधान है—-

#### श्रनाद्यजग्धेश्र निवृत्तिरिष्टा विशिष्टदन्तौष्ठनिविष्टसंवित् । श्रनन्यसंसर्गिपदार्थसंवित् निवृत्तिरित्येष हि राजमार्गः ॥ ४२६ ॥

योजना—विशिष्ट्दन्तौष्ठनिविष्टसंवित्-१ अनाद्यजग्धेः निवृत्तिः इष्टा । रअनन्यसंसिगि-

पदार्थसंविन् निवृत्तिः इत्येष हि राजमार्गः ॥ ( उपेन्द्रवज्राच्छन्दः ) ॥

योजितार्थ --विशिष्ट (चर्चणिक्रया-रहिन) दन्त और ओष्टों का ज्ञान ही अभन्दय (कलञ्जादि) के भन्नण की निवृत्ति माना जाता है। निषेध्य के अनिधकरण पदार्थ का

ज्ञान ही निवृत्तिपदार्थ है-यह प्रभाकर का सार्वभौम सिद्धान्त है।

भावितार्थ — प्रभाकर के मत में केवल (घटानिधकरण) भूतल का ज्ञान ही घटा-भाव पदार्थ माना जाता है। इस प्रकार भन्नण-निवृत्ति भी केवल (चर्वणानिधकरण) दन्त स्रोष्ठादि का ज्ञान ही है। प्रभाकर ने सर्वत्र स्रभाव के स्थानमें प्रतियोग्यनिधकरण-बुद्धि को ही स्रमिषिक्त किया है। इसीलिए किसी ने कटा हा भी किया है—

गुरुधियमभावस्य स्थाने स्थानेऽभिषिक्तत्रान्। प्रसिद्धमेव लोकेऽस्मिन् वुद्धवन्धुः प्रभाकरः॥

अर्थात् प्रभाकर ने सर्वत्र अभाव के स्थान पर वृद्धि को अभिषिक्त किया है। इसी लिए लोक में यह प्रसिद्ध है कि प्रभाकर विज्ञानवादी बौद्धों के वन्धु हैं।। ४२६ ।।

यह जो कहा था कि नाम, धातु, और लिङ्—इन में किसी के अर्थ का भी यहाँ निषेध नहीं हो सकता, वह असंगत है; क्योंकि लिङ्थे का निषेध अवाधित है—यह किसी का मत दिखाते हैं—

## ननु समीहितसाधनता लिङो लशुनगृञ्जनभन्तग्य-संश्रया । भवति वाच्यतयाऽभिमताऽस्य नो नञपि तद्विनिवृत्तिनिवेदकः ॥ ४२७ ॥

योजना — ननु लग्नुनादिभन्नणसंश्रया समीहितसाधनता लिङो वाच्यतया नो श्रमिमता भवति । श्रस्य नन्नि तिद्विनिवृत्तिनिवेदकः ॥ (द्रतिविलम्बितम् )॥

योजितार्थ - लग्रुनादि-भन्तग्-निष्ठ इष्टसाधनता को ही लिङ् का वाच्य माना जाता

है। इस ( वाक्य ) का नब्ग् भी उस इष्टसाधनता की निवृत्ति का बोधक है।

भावितार्थ--ग्राशंकावादी का कहना है कि भन्नणादि पदार्थों का निषेध अवश्य प्रत्यन्नादि से वाधित है, किन्तु कलंजभन्नणादिवृत्ति इष्टसाधनतारूप लिड्थ की निवृत्ति किसी प्रमाण से वाधित नहीं, अतः यही नजर्थ क्यों न होगी ? नियोग तक दौड़ने की क्या आवश्यककता ? ॥ ४२७॥

१ त्राद्यं भद्यम् । नाद्यम् त्र्यनाद्यम् त्र्रभद्यमित्यर्थः ।

२ अन्यस्य प्रतियोगिनः संसर्गी, अन्यसंसर्गी। न अन्यसंसर्गी अनन्यसंसर्गी प्रतियोग्यनिधिन करणामित्यर्थः।

उक्त आशंका का निराकरण करते हैं —

#### तदसदिष्टफलोद्भवदर्शनात् लशुनगृञ्जनपर्युषिताशनात् । न हि निषिद्धपदार्थनिमित्तकः

सुखलवः पुरुषस्य न विद्यते ॥ ४२८ ॥

योजना--तदसत् ; लशुनगृञ्जनपर्युषिताशनात् इष्टफलाद्भवदर्शनात् । निषिद्धपदार्थ-

निमित्तकः पुरुषस्य सुखलवः न विद्यते इति न हि ॥ (द्रुतांवलिम्वतम्)

योजितार्थं—उक्त आशंका अनुचित है; क्योंकि लशुन, गृञ्जन (प्याज) और वासी अन्न के खाने से अभीष्ट फल की उत्पत्ति देखी जाती है। निषिद्ध पदार्थ के सेवन से पुरुष को किञ्चिन्मात्र भी सुख नहीं होता—यह नहीं कह सकते।

भावितार्थ--पुरुष को इष्ट है सुख। कलञ्जादि निषिद्ध पदार्थ भी सुख के साधन हैं ही, उनके भन्नण से कुछ न कुछ सुख अवश्य होता है। अतः कलञ्ज-भन्नणादि में इष्ट-साधनत्वाभाव भी बाधित ही है। अतः वह नजर्थ नहीं हो सकतां ॥ ४२ मा

इष्ट-साधनत्व का भी निषेध हो संकता है, यह दिखाते हैं--

## अदृष्टदोषं परिहृत्य शंसतः कलञ्जमास्वाद्य सुखित्वमात्मनः। पुमानबोधोपहतः समीहते

तदीहितामावपरा निषेधगीः ॥४२९॥

योजना—श्रद्धष्टदोषं परिहृत्य कलञ्जमास्वाद्य श्रात्मनः सुखित्वं शंसतः ईहिताभाव-परा निषेधगीः; (यतः ) पुमान् श्रवोधोपहतः समीहतं ॥ (वंशस्थम् )

योजितार्थ—अज्ञात दोष की उपेत्ता करता हुआ कलझ (विषाक्त वाण-विद्ध मृग-मांस) का आस्वादन कर जो व्यक्ति पुपने सुखित्व की प्रार्थना करता है, उसके समीहिता-भाव का बोध निषेधवाक्य कराता है; क्योंकि वह भावी कष्ट से अनिभज्ञ होकर उस कलंज को इष्ट साधन मान बैठा है।

भावितार्थ—विषैले वाण से मारे गये मृग के मांस का भन्नण जो व्यक्ति इष्ट-साधन मान रहा है, उसकी इष्ट-साधनता का अभाव-बोधन कराने के लिये "न कलञ्जं भन्नयेत्"— यह वाक्य प्रवृत्त हुआ है। यद्यपि उस व्यक्ति को उसके भन्नण से इष्टसाधनता का ही अनुभव होता है। किन्तु उसका वह अनुभव प्रमाण नहीं, अपि तु अममात्र है; क्योंकि वह भावी मरणादि कष्टों से अनिभन्न है।। ४२६।।

फिर भी सन्देह होता है कि अनुभूयमान फल-प्रार्थना का वहाँ निषेध कैसे होगा ? इसका उत्तर देते हैं—

नरकपातविवर्जनवर्त्मना भवतु विप्रवधात्परमार्थतः । मम सुखित्वमितीच्छति यत्पुमान् न तदितीह निषेधगिरोच्यते ॥ ४३०॥ योजना--विप्रवधात् नरकपातविवर्जितवर्रमना मम परमार्थतः सुखित्वं भवतु-इति

यत् पुमान् इच्छति, तन्नेति इह निषेधगिरा उच्यते ॥ (द्रुतविलम्बितम्) ॥

योजितार्थ-- 'त्राह्मण-वध से नरक-पात-रहित मार्ग के द्वारा मैं परमार्थतः सुखी हो जाऊ" -- इस प्रकार जो पुरुष इच्छा करता है; वह नहीं होगा--यह निषेध वाक्य से वताया जाता है।।

भावितार्थ — त्राह्मण्वध वस्तुतः वलवद्निष्टानुवन्धी है, उसमें मोह से इष्ट-साधनत्व की कल्पना करके कोई पुरुष त्राह्मण्-वध में प्रवृत्त हुत्रा है। उस के कल्पित इष्ट-साधनत्व का स्त्रभाव-वोधन कर श्रुति उस पुरुष को उस हिंसा से निवृत्त करती है। इस प्रकार आन्ति-प्राप्त इष्ट-साधनत्व के स्त्रभाव का ही बांध निषेध वाक्य कराते हैं, किसी स्त्रनुष्ठिय स्त्रर्थ का नहीं—-यह सिद्ध होता है।। ४३०॥

कलञ्ज-भन्नए में सुख-साधनता अनुभव-सिद्ध है , उसका निषेध नहीं हो सकता और अनुभव भी अवाधित है, अतः भ्रम नहीं कहा जा सकता। इस आन्तेपका उत्तर देते हैं--

#### प्रमाणतो नास्ति निषिद्धकर्मणः

## फलस्पृहाऽदृष्टभयं विना तव । अमादवोधप्रभवात्प्रवर्तसे

न तात मानेन फलस्पृहाऽत्र ते ॥ ४३१ ॥

योजना—तात ! तव ऋद्ष्टश्यं विना निषद्धकर्मणः फलस्पृहा प्रमाणतो नास्ति।

अवोधप्रभवात् प्रवर्तसे। अत्र ते स्पृहा मानेन न ॥ (वंशस्थम् )॥

योजितार्थ — वत्स ! अदृष्ट (पारलौकिक ) भय का ज्ञान न होने से ही निषिद्ध कर्मों की फल-स्पृहा होती है, वह प्रमाण-जन्य नहीं, केवल अवोधमात्र से ( उस कर्म में ) तू प्रवृत्त होता है। किसी प्रमाण के आधार पर तेरी इष्ट-साधनता आश्रित नहीं।।

भावितार्थ--जिस कर्म का फल दृष्ट नहीं, अदृष्ट है , उसकी इष्ट-साधनता या अनिष्ट-

साधनता का ज्ञान केवल श्रुति से हुआ करता है। जैसा कि भट्टपाद ने कहा है--

"श्रेयः साधनता ह्योषां नित्यं वेदात्प्रतीयते" ( हलो०वा०२।१४ ) । विप्र-वधादि निषिद्ध कर्मों में इष्ट-साधनता की वोधिका कोई श्रुति नहीं है और प्रत्यत्तसे उसका ज्ञान सम्भव नहीं। श्रुतः जिस इष्ट-साधनता ज्ञान के द्वारा व्यक्ति प्रवृत्त हाता है, वह केवल अवोध-विजृम्भित है, मोह है, भ्रम है ॥ ४३१ ॥

निपिद्ध कर्मों में इष्ट-साधनता भ्रममूलक सिद्ध हो जाने से--

इति श्रुतिः शास्ति निषिद्धकर्मणि प्रवृत्तिमन्तं पुरुषं नञन्विता । नवायमर्थोऽपहृतः प्रमान्तरैः

न हि प्रमासौरपरैर्विरुध्यते ॥ ४३२ ॥

योजना—निषिद्धकर्मणि प्रवृत्तिमन्तं पुरुषं नजन्विता श्रुतिः इति शास्ति । अयमर्थः न च प्रमान्तरे अपहृतः, निह अपरैः प्रमाणैः विरुध्यते ॥ (वंशस्थम् ) योजितार्थं — निषिद्ध कर्म में प्रवृत्त पुरुष को यह नञ्पदान्वित श्रुति उक्त प्रकार से डपदेश करती है। यह अर्थन तो प्रमाणान्तर से बोधित है और न प्रमाणान्तर से बाधित ही है।।

भावितार्थ--भ्रान्ति के त्राधार पर निषिद्ध कर्म में प्रवृत्त पुरुष को नव्य के सम्बन्ध से लिङ्श्रुति वैसा उपदेश करती है। वह श्रुति न तो प्रमाणान्तर-ज्ञात-ज्ञापक है और न प्रमा णान्तर से वाधित ही है।। ४३२।।

अनुरूप दृष्टान्त के द्वारा उक्त सिद्धान्त को दो इलोकों से स्पष्ट करते हैं -

श्रुजङ्गभोगं सुकुमारशीतलं

निदाघसन्तापनिवृत्तये शिशुम्।

श्रमादुपादित्सुमुदीच्य कातरा

निवर्तयेत् तज्जननी यथा तथा॥ ४३३॥

श्रमादनर्थस्य निदानमादरात्

कृतार्थतायै लशुनादिभच्चणम्।

नञन्वता वैदिकचोदनाप्यसौ

विधित्सुमालच्य निवर्त्तयिष्यति॥ ४३३॥

योजना — यथा निदाघसन्तापनिवृत्तये भ्रमात् सुकुमारशीतलं भुजङ्गभोगं उपादित्सुम् शिशुम् उदीच्य कातरा तज्जननी निवर्तयेत् ; तथा भ्रमात् कृतार्थताये श्रमर्थस्य निदानं लशु-नादिभन्नणं श्रादरात् विधित्सुम् श्रालच्य श्रसौ नव्यन्विता वैदिकचोदना श्रपि निर्वतिय-ष्यित ॥ (वंशस्थे )॥

योजितार — जैसे श्रीष्म की कड़ी धूप का सन्ताप शान्त करने के लिए कोई बालक अम से अत्यन्त कोमल और शीतल विषधर-फण का श्रहण करना चाहता है; उसे देखकर उसकी माता व्याकुल होकर उसे हटा देती है; वैसे ही अभीष्ट-साधन के निमित्त कोई व्यक्ति भ्रम से वस्तुतः अनर्थ के हेतुभूत लशुनादि का भन्नण सादर करना चाहता है, वह देख यह नव्-घटित वैदिक श्रुति उसे उस कर्म से हटा देती है।

भावितार्थ — भगवती श्रुति माता के समान मनुष्यों की हितकारिणि है। यदि वह किसी व्यक्ति को किसी कर्म से हटाती है, तब यह समम लेना चाहिए कि वह वस्तुतः अनिष्ट-साधन है, भले ही थोड़ी देर के लिये वह इष्ट-साधन क्यों न प्रतीत होता हो। जैसे कि ब्राह्मण-वध में कोई व्यक्ति यह समम कर प्रवृत्त हुआ है कि इससे हमारा इष्ट सिद्ध होगा। श्रुति ( "ब्राह्मणं न हन्यात्" ) उसे उस हिंसा से हटाती है, अतः यह अम से ही उसे अपना इष्टकर सममता था, यही निश्चय करना होगा; क्योंकि प्रमाण किसी अनर्थ को अर्थ या अर्थ को अनर्थ नहीं बता सकता। अन्यथा वह बाधितार्थक हो कर प्रमाणता से ही पदच्युत हो जायगा ॥ ४३३, ४३४॥

निषेधवाक्यस्थ नञ्को प्रसच्य प्रतिषेधार्थक सिद्ध किया। अब नियोग पच्च में विषयासम्भव बताकर दोष दिखाते हैं—

३१सं० शा०

# क्रियानुप्रवेशं विना प्रागमावः प्रसक्तिक्रियाया न निर्वोद्धमीशः । गुगाद्रव्यवन्नित्यनिष्पन्नभावात् पदत्वं नियोगस्य भावार्थवद्वः ॥ ४३५ ॥

योजना--वः गुण्द्रव्यवत् नित्यनिष्पन्नभावात् क्रियानुप्रवेशं विना प्रसक्तिकयायाः प्राग भावः नियोगस्य पदत्वं भावार्थवत् निर्वोद्धं न ईशः॥ ( भुजङ्गप्रयातम् )॥

योजितार्थं—आप के मत में आरण्यादि गुण तथा दध्यादि द्रव्य के समान नित्य सिद्ध होने के कारण क्रिया-सम्बन्ध के विना प्राप्त भन्नणादि क्रिया का प्रागभाव, नियोग की विषयता का धारवर्थ के समान निर्वहण नहीं कर सकता।।

भावितार्थ — दो ही प्रकार के पदार्थ विधेय तथा नियोग के विषय माने जाते हैं — एक यागादि धात्वर्थ और दूसरा किया-सम्बन्धी गुण द्रव्यादि। "यजेत" यहां पर 'यागविष-यकं यागजन्यम् अपूर्वम्" इस प्रकार याग विषय वन जाता है, विधेय वन जाता है; क्यों कि कृति-साध्य है। एवं सिद्ध हो कर वह नियोग का साधन बनता है। 'दध्ना जुहोति'—यहां द्धि स्वरूपतः सिद्ध होने पर भी होम-साधनत्वरूप से असिद्ध है, कृति-साध्य है। अतः विधेय और नियोग का विषय बनता है। "अरुण्या पिङ्गाच्या सोमं क्रीणिति"—यहाँ पर आरुण्य गुण स्वरूपतः सिद्ध होने पर भी क्रयण-सम्बन्धित्वरूप से विधेय और नियोग का विषय माना जाता है। "न कलञ्जं भन्त्येत्" स्यहाँ प्राप्त भन्त्या किया का प्रागभाव न तो स्वयं किया है और न किसी क्रिया का सम्बन्धी; अतः वह नियोग का विषय नहीं बन सकता।। ४३५।।

पालन क्रिया के सम्बन्ध से उक्त प्रागभाव में नियोग की विषयता क्यों नहीं बन सकती ? इस सन्देह का समाधान करते हैं—

> न पाल्यत्वयोगादलंभूष्णुभावो यतः पालनं श्रूयते नात्र वाक्ये। न खल्वश्रुतं गृद्यते न्यायहानाद् यथा न श्रुतं त्यज्यते तद्भयेन॥ ४३६॥

योजना—पाल्यत्वयोगात् (प्रागभावस्य) भूष्णुभावः त्र्रलम् नः यतः त्रत्र वाक्ये पालनं न श्रृयते । त्रश्रुतं न गृह्यते खलुः, न्यायहानात् । यथा तद्भयेन श्रुतं न त्यज्यते ॥ ( भुज० प्र० )

योजितार्थ —पालनिक्रया के सम्बन्ध से (प्रागभाव में ) भवनकर्तृत्व (साध्यत्व) युक्त नहीं; क्योंिक 'न कलंजं भच्चयेत् ' आदि निषध वाक्यों में 'पालन' श्रूत नहीं। अश्रुत पदार्थ का श्रुत पदार्थ से सम्बन्ध नहीं होता ; नहीं तो 'शाब्दः शाब्देनैवान्वेति, न त्वशाब्देन'—यह न्याय भक्त हो जायगा। इसी न्याय के भक्त-भय से श्रुत का परित्याग भी नहीं किया जाता।

भावितार्थ — पालन किया के सम्बन्ध से भी उक्त प्रागभाव साध्य तथा नियोग का विषय नहीं वन सकता, क्योंकि उक्त निषध वाक्यों में पालन किया का वाचक कोई पद ही नहीं। अश्रत (अनुक्त) पालन की कल्पना करनी वैसे ही सङ्गत नहीं है, जैसे श्रुत का

षरित्याग ; क्योंकि यह प्रसिद्ध न्याय है-- "श्रुतहानिरश्रुतकल्पना न न्याय्या।" दूसरी वात यह भी है कि प्रवर्तक राग यदि है, तब हजारों नियोगों के रहने पर भी उक्त प्रागभाव का परिपालन न हो सकेगा। प्रवर्त्तक राग की निवृत्ति दोष-दर्शन से हो सकती है, नियोग से नहीं ॥ ४३६ ॥

नियोगवाद में श्रुतहानि दोष भी है--

उदासीनता च श्रुता नाज्पदार्थों नियोगे सति त्याज्यतां याति सद्यः। अतद्योग्यभावादयोग्यः पदार्थों न वाक्यार्थभागिष्यते जैमिनीयैः॥ ४३७॥

योजना—नव्पदार्थश्च उदासीनता श्रुता, (सा) नियोगे सति सद्यः त्याज्यतां याति, जैमिनीयैः त्र्ययोग्यः पदार्थः वाक्यार्थभाग् नेष्यते; त्र्यतद्योग्यभावात्। (भुजङ्गप्रयातम्)

योजितार्थ — ( उक्त निषेध वाक्यों में ) नज् पदार्थ उदासीनता श्रेत है, वह नियोग-पद्म में परित्यक्त हो जाती है, क्योंकि आचार्य जैमिनि के अनुयायिगण अयोग्य पदार्थ को वाक्यार्थ का अङ्ग नहीं माना करते हैं, जब कि वह अन्वय की द्ममता ही नहीं रखता।।

भाविताथ — निषेध वाक्य के सुनने पर श्रोता को जो यह बोध होता है कि "मुमे इस कार्य से रोका गया है।" यह उदासीनता ही नव् पद से अभिहित है, किन्तु नियोग-वाद में इसका परित्याग हो जाता है; क्योंकि यह उदासीनता अनुष्ठेय पदार्थ न होने के कारण विधेय नहीं और नियोग की विषय नहीं बनती। अयोग्य अर्थ का वाक्यार्थ में कोई स्थान नहीं —ऐसा जैभिनीय आचार्यों की उद्घोषणा है।। ४३७॥

नियोग पत्त में प्रत्यवायासिद्धि भी एक महान् दोष है-

निषिद्धिक्रिया प्रत्यवायाय नेति स्वकर्णौ जनः प्रोर्श्धिते पापभीरुः। समाकर्ण्य दुर्भाषितं पार्क्ववर्त्ती न पापाचरं किश्चिदेतादगन्यत्।। ४३८॥

योजना—निषद्धिक्रया प्रत्यवायाय नेति दुर्भाषितं समाकण्ये पार्ववर्ती पापभीरूः जनः स्वकर्णी प्रोणुते, एताद्दक् पापाच्चरं अन्यत् किंचित् न।। (अजङ्गप्रयातम्)॥

योजितार्थं—'निषिध किया से प्रत्यवाय (पाप) नहीं होता'—ऐसा अनुचित वचन सुनकर समीपवर्ती पापभी क पुरुष अपने कान बन्द कर लेता है कि इस प्रकार का पाप शब्द और कोई नहीं।।

भावितार्थ—निषेधवाक्यों में प्रत्यवायाभाव की कामना रखनेवाला व्यक्ति ही नियोज्य होता है। यदि निषिद्ध कर्मानुष्ठान से पाप ही नहीं होता, तब उन की निवृत्ति-नियोग के अनुष्ठान से प्रत्ययवायाभाव भी न हो संकेगा। अतः प्रभाकार का पन्न ले कर ऐसा कहना कि 'निषिद्ध कर्म से कोई प्रत्यवाय नहीं होता' वस्तुतः असंगत है—यह व्यक्त करने के लिए दुवैचन कहा है।। ४३८।।

निषिद्ध किया को छोड़कर और कोई प्रत्यवाय का कारण नहीं हो सकता, श्रतः निषिद्ध किया को प्रत्यवाय का हेतु न मानना अनुभव-विरुद्ध भी है—

निषिद्धिक्रया प्रत्यवायाय नो चेत् तदा दुःखमाकस्मिकं सर्वपुंसाम् । सुखं पुरायमूलं यथा सर्वपुंसां तथा दुःखमप्यस्तु वः पापमूलम् ॥ ४३६ ॥

योजना—चेत् निषिद्ध-क्रिया प्रत्यवायाय न, तदा दुःखम् आकस्मिकं (स्यात्)। यथा सर्वपुंसां सुखं पुण्यमूलं तथा सर्वं पुंसां दुःखमिप वः पापमूलम् अस्तु ॥ ( भुजङ्गप्रयातम् )

भावितार्थ — अनुभूयमान दुःख कदाचित् किसी निमित्त से किसी ही पुरुष को क्यों होता है ? इस जिज्ञासा को शान्त करने के लिए किसी अदृष्ट पाप कारण की करपना की जाती है। अदृष्ट सदैव किया-जन्य होता है। अतः निषिद्ध किया को ही पाप का कारण कहना होगा। अब यदि निषिद्ध किया पापजनक नहीं, तब पाप अकारण हो जायगा। विना कारण के किसी कार्य की उत्पत्ति सम्भव नहीं।। ४३६।।

ुःख अवरय पाप-जन्य है, किन्तु पाप निषिद्ध किया से जन्य नहीं- इस आरांका

को हटाते हैं--

## निषिद्धक्रियां चोदितस्याक्रियां वा विना नास्ति पापस्य निष्पत्तिहेतुः । ततस्तद् द्वयं पापनिष्पाद्कत्वात् भवेत्प्रत्यवायस्य नित्यं निदानम् ॥ ४४०॥

योजना—निषिद्धिक्रियां चोदितस्याक्रियां वा विना पापस्य निष्पत्तिहेतुः नास्ति । ततः तद् द्वयं पापनिष्पादकत्वात् प्रत्यवायस्य नित्यं निदानं भवेत् ॥ ( भुजङ्गप्रयातम् )

योजितार्थ — निषिद्धानुष्ठान या विहितानुष्ठान के विना पाप की उत्पत्ति का स्त्रीर कोई

हेतु नहीं। अतः वे दोनों पाप के निष्पादक होने से प्रत्यवाय के नित्य निदान होंगे।।

भावितार्थ—विहिताकरण को पाप का जनक अवश्य मानना होगा, नहीं तो नित्य कमों का अनुष्ठान कौन करेगा? कमें काण्ड की आधारशिला ही खिसक जायगी। विहिताकरण के समान ही निषिद्धानुष्ठान को भी पाप का जनक मानना होगा। नहीं तो अनन्त निषेध वाक्यों के रहने पर भी हिंसादि से कौन निवृत्त होगा? अतः निषिद्धानुष्ठान को पाप का जनक न मानना अत्यन्त असंगत है।। ४४०॥

विहिताकरण को जो पाप का हेतु कहा गया, वह आपात दृष्टि से । वस्तुतः निषिद्ध क्रिया ही पाप-जनक है । विहिताकरण तो पाप-हेतु का सूचकमात्र ही है । जैसा कि भट्ट-

पाद ने कहा हैं--

श्रकुर्वन् विहितं कर्म यत् करोत्यन्यद्चेतनः । प्रत्यवायोऽस्य तेनैव नाभावेन स जन्यते ॥ ( मधु० उद्धृतः )

अर्थात् विहितकर्म को न करके उसके स्थान में जो भी कर्म किया जाता है, उसी से प्रत्यवाय उत्पन्न होता है, विहित के अनुष्ठान से नहीं; क्योंकि अभाव से भाव की उत्पत्ति

२४५

नहीं हो सकती। श्रुति स्पष्ट कहती है—'कथमसतः सत् जायेत' ( वृह० ६।२।१ )। इसिलये निषिद्ध क्रिया से ही दुःख (प्रत्यवाय ) होता है, यह दिखाते हैं—

#### निषिद्धक्रिया दुःखनिष्पत्तिहेतुः भवेछच्चणं चोदितस्याक्रियाऽस्य । अभावान्न भावस्य निष्पत्तिरिष्टा

भवेल्लचर्णं ज्ञायमानस्वभावः ॥ ४४१॥

योजना—निषद्धिक्रया दुःखनिष्पत्तिहेतुः भवेत्। चोदितस्याक्रिया श्रस्यैव लच्चणम् श्रभावात् भावस्य निष्पत्तिः नेष्टा। लच्चणं ज्ञायमानस्वभावः भवेत्॥ ( भुजङ्गप्रयातम् )॥

योजितार्थ—निषद्ध किया ही दुःख की जनक होती है। विहिताकरण इसी हेतु का ज्ञापक है; क्योंकि अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं मानी जाती। ज्ञापक तो ज्ञायमान ही होता है।।

भावितार्थ — त्रभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं हो सकती — यह कहा जा चुका है, ज्ञतः जहां विहिताकरण से प्रत्यवाय की उत्पत्ति कही गई है, उसका आशाय यह है कि विहिताकरण ज्ञाप्यार्थ से प्रत्यवाय की उत्पत्ति होती है। अर्थात् विहितकर्म के समय उससे अतिरिक्त निखिल कर्मों का निषेध समभा जाता है। विहित कर्म न करके, उस समय जो भी अन्य कर्म किया जाता है, वह निषिद्ध कर्म ही है, उसी से प्रत्यवाय की उत्पत्ति होती है, वही विहिताकरण से ज्ञाप्य है। फलतः निषिद्ध कर्मानुष्ठान से ही प्रत्यवाय की उत्पत्ति होती है। अ४१॥

जिस मत में निषेधवाक्य निष्टित्तामात्र परक हैं, उस मत में भी निषिद्धानुष्ठान पाप का हेतु कैसे सिद्ध होगा ? इस जिज्ञासा को शान्त किया जाता है —

## निवृत्तिनिष्ठे तु निषेधवाक्ये निषिद्धकर्माचरणादनर्थः । प्रतीयतेऽर्थादिति तत्र युक्तं दुःखं नृणां दुश्वरितैकमूलम् ॥ ४४२ ॥

योजना - निषेधवाक्ये निवृत्ति।निष्ठे तु अर्थात् निषिद्धकर्माचरणाद् अनर्थः प्रतीयते इति तत्र नृणां दुखं दुश्चिरितैकमूलं युक्तम् ॥ ( उपजातिच्छन्दः )॥

योजितार्थे—निषेधवाक्य को निवृत्तिपरक मानने पर अर्थात् निषिद्ध कर्मानुष्ठान से अनर्थ प्रतीत होता है। इस लिए वहां मनुष्यों के दुःख का एकमात्र मूल दुश्चरित सिद्ध होता है।।

भावितारं — निषेधवाक्य के निवृत्तिपरता-पत्त में बलवद्निष्टान्तुवन्धीष्टसाधनत्वा-भाव अनर्थ होता है। निषिद्ध कलञ्ज-भन्तण तो दृष्ट सुख का जनक देखा जाता है, अतः उसमें इष्टसाधनत्व ही है, इष्टसाधनत्वाभाव नहीं। इस प्रकार विशेष्याभाव-प्रयुक्त विशिष्टा-भाव वहां नहीं रह सकता, अपि तु विशेषणाभाव प्रयुक्त ही विशिष्टाभाव रखना होगा। विशेषण है — बलवद्निष्टानुबन्धित्वाभाव, उसका अभाव होता है — बलवद्निष्टानुबन्धित्व। इस प्रकार निषिद्ध क्रियाके अनुष्ठान में अर्थात् अनिष्ट-जनकता सिद्ध हो जाती है।। ४४२।। लिङ् के इष्टसाधसत्वार्धक पत्त में नव् का पर्युदास अर्थ करने पर निषिद्ध किया में अनिष्ट-साधनत्व सिद्ध न हो सकेगा —

### समीहितोपायतया लिङन्वयात् प्रतीयमानस्य तु भच्चणादिनः । न पर्युदासाश्रयणेना नञ्पदात् अनिष्टहेतुत्वमतिर्भविष्यति ॥ ४४३ ॥

योजना—लिङन्वयात् नब्पदात् पर्युदासाश्रयणेन समीहितोपायतया प्रतीयमानस्य तु भदाणादिनः श्रनिष्टहेतुत्त्रमितने भविष्यति ॥ (वंशस्थम् )॥

योजितार्थ -- लिङ-ियत नय् पद का पपुदास अर्थ करने पर इष्ट-साधन रूप से प्रतीय-

मान भद्माणादि में अनिष्ट साधनत्व का वोध न हो सकेगा॥

मावितार —िकसी का कहना था कि जहां निषेध्य भ्रान्ति से प्राप्त होता है, वहां नञ् का प्रसच्य प्रतिषेध अर्थ किया जाता है और जहां निषेध्य पदार्थ वस्तुतः उपस्थित होता है, वहां नञ्का पर्युदास अर्थ करना ही उचित होता है। प्रकृत में इष्टसाधनत्व भन्नणादि में वस्तुतः है ही, अतः यहां नञ्का पर्युदास अर्थ करना चाहिए। उस कथन का निराकरण करते हुए सिद्धान्तो यह आपत्ति देता है कि पर्युदास-पन्न में अनिष्ट-साधनत्व धात्त्रर्थ में सिद्ध न होगा।। ४४३।।

पर्युदास-पत्त में अनिष्ट-साधनत्त्र धात्वर्थ में क्यों न सिद्ध होगा ? यह दिखाते हैं—

तथा हि सम्बन्ध्युपमर्दबुद्धये समर्थयुत्सर्गमपेच्य नञ्पदम्। न पर्युदासाय विनाऽपवादकं ततो निवृत्त्यर्थपरं तदिष्यते॥ ४४४॥

योजना—तथाहि, उत्सर्गम् अपेद्य नञ्पदं सम्बन्ध्युपमद्वुद्धये समर्थम् । अप-

वादकं विना पर्युदासाय न । ततः तत् निवृत्यर्थपरम् इष्यते ॥ (वंशस्थम् ) ॥

योजितार्थ — स्वभावतः नका पद अपने सम्बन्धी अर्थ के अभाव के बोध में ही समर्थ होता है। किसी अपवाद के विना पर्युदास नहीं माना जा सकता। इस लिए वह (नका पद) निवृत्ति परक ही माना जाना चाहिए।।

भावितार्थ —यह श्रीत्सिर्गिक नियम है कि नब्ध श्रपने सम्बन्धी श्रर्थ का निषेध बोध कराता है। जहां कहीं उसका कोई बाधक उपस्थित हो जाता है, वहां पर्शुदास श्रर्थ किया जाता है, किन्तु प्रकृत में कोई वाधक नहीं, श्रतः प्रतिषेध श्रर्थ ही मानना होगा।। ४४४॥

भदाणादि का निपेध तथा अनर्थहेतुत्व का ज्ञान कराने के लिये दोनों (प्रतिषेध तथा पर्युदास) आवश्यक है –

त्रतः प्रसञ्यप्रतिषेधसंभवात् न पर्युदासाश्रयणं प्रशस्यते। न पर्युदासाश्रयणं विना भवेत् स्रनिष्टहेतुत्वनवर्थकल्पना॥ ४४५॥ योजना—त्रतः प्रसञ्यप्रतिषेधसम्भवात् पर्युदासाश्रयणं न प्रशस्यते। पर्युदासा-श्रणं विना त्र्यनिष्टहेतुत्वनञार्थकल्पना न भवेत्।। (वंशस्थम्)

योजितार्थं — इसलिये प्रसच्य प्रतिषेध सम्भव रहने पर पर्युदास का आश्रयण प्रशस्त नहीं। पर्युदास का सहारा लिये विना नव् का अर्थ अनिष्ट हेतुत्व नहीं किया जा सकता।

मावितार — जव तक मुख्यवृत्ति से काम चलता है, तव तक गौण वृत्ति का आश्रयण नहीं किया जाता। पर्युदास का आश्रयण भी आवश्यक है, नहीं तो अनर्थ-हेतुत्व का लाभ नव पद से नहोगा। ४४५।।

पर्युदास-समाश्रयण के विना अनर्थ-हेतुत्व का लाभ क्यों न होगा ? यह दिखाते हैं-

#### अभीष्टहेतुत्वलिङर्थपृष्टतो

## ह्यनर्थहेतुत्वनञर्थकल्पना । न पर्युदासं परिहत्य कल्प्यते

न पर्युदासः प्रतिषेधसंभवात् ॥ ४४६ ॥

योजना—स्रभीष्टहेतुत्विलङ्थ्षेष्ट्रष्ठतः स्रनर्थहेतुत्वनव्यथेकल्पना न हि । पर्युदासं परिहृत्य न कल्प्यते । पर्युदासो नः प्रतिषेधसम्भवात् ॥ (वंशस्थम् )

योजितार्थ — अभीष्ट-हेतुत्वरूप लिङ्थं के सम्बन्ध से अनर्थ-हेतुत्वरूप नवर्थ की करपना होती है। पर्युदास के बिना उक्त करपना नहीं हो सकती। पर्युदास को मुख्य नवर्थ नहीं माना जा सकता; क्योंकि प्रतिषेध सम्भव है।।

भावितार्थ — इष्ट-साधनत्वरूप लिंङ्थे के सम्बन्ध से नञ्का इष्ट-साधनात्वाभाव ही अर्थ होता है, अनर्थ हेतुत्व नहीं; इसलिये पर्युदास का सहारा लिया जाता है। यहाँ नञ्का पर्युदास अर्थ माना भी नहीं जा सकता; क्योंकि प्रतिषेधरूप मुख्यार्थ का वाध यहाँ नहीं होता ॥ ४४६॥

निषेधवाक्य का निवृत्ति अर्थ निश्चित हो जाने पर कार्यवादी के लिए 'उभयतः पाशा रहजुः' दोष देते हैं—

### प्रमाणिमच्छन्प्रतिषेधचोदनां समस्तवेदस्य न कार्यगोचरम्। प्रमाणभावं प्रतिपत्तुमीक्वरो निषेधवाक्ये तदसंभवाद्यतः॥ ४४७॥

योजना—प्रतिषेधचोदनां प्रमाणिमच्छन् समस्तवेदस्य कार्यगोचरं प्रमाणभावं प्रतिपत्तुम् ईश्वरो नः यतः निषेधवाक्ये तद्सम्भवात्॥ (वंशस्थम्)

योजिताथ — निषेध वाक्योंको प्रमाण मानकर समस्त वेदमें कार्यपरता का प्रतिपादन नहीं कर सकते; क्योंकि निषेध वाक्यों में वह (कार्यपरत्व) सम्भव नहीं।।

भावितार्धं — कार्यवादी से पूछा जा सकता है कि निषेध वाक्यों को प्रमाण मानता है ? या नहीं ? यदि मानता है, तब समस्त वेद में कार्यपरता का आग्रह नहीं कर सकता और यदि निषेध वाक्यों को प्रमाण नहीं मानता, तब सकल वेद की प्रामाणिकता समाप्त हो जाती है ॥ ४४७॥

इस प्रकार वेदान्तवाक्यों में विधि-निष्ठत्व की आशङ्का नहीं की जा सकती

अतो न वेदान्तवचःसु विद्यते

विधिर्नियोगो न च शब्दभावना।

न कर्मकाएडेऽपि नियोगतोऽस्त्यसौ

यतो निषेधेषु न विद्यते विधिः॥ ४४८॥

योजना--श्रतः वेदान्तवचःसु विधिः, नियोगः शब्दभावना च न । कर्मकाण्डेऽपि श्रसौ नियोगतः न, यतः निषेधेषु विधिनं विद्यते ॥ (वंशस्थम् ) ॥

योजितार्थ — इसलिए वेदान्तवाक्यों में विधि, नियोग श्रौर शब्द भावना नहीं। कर्मकाण्ड में भी विधि नियमतः नहीं, क्योंकि निषेध वाक्यों में विधि विद्यमान नहीं।।

भावितार्थ - नेदान्त हेयोपादेय-रहित सिद्ध ब्रह्मपरक है, अतः उन में विधि (इष्ट-साधनता), नियोग (वैदिककार्य), और शब्दभावना की उपपत्ति नहीं की जा सकती। केवल इतना नहीं, अपितु कर्मकाण्ड में भी सर्वत्र विध्यादि की सत्ता नहीं वतायी जा सकती; क्योंकि निषेध वाक्यों में उनका अभाव वताया जा चुका है।। ४४८।।

कर्मकाण्ड में यदि कार्यपरत्व-नियम मान भी लें, तब भी वेदान्त-वाक्यों में वह

सम्भव नहीं--

## उपेत्यवादं परिगृद्ध चोच्यते नियोगनिष्ठाऽस्तु निषेधगीरपि। तथापि वेदान्तवचःसु विद्यते विधेर्न गन्धोऽपि विरोधकारणात्॥ ४४६॥

योजना — उपेत्यवादं परिगृह्य च उच्यते — निषेधगीरिप नियोगनिष्ठा अस्तु , तथापि

वेदान्तवचःसु विधेः गन्धोऽपि न विद्यते, विरोधकारणात् ॥ (वंशस्थम् ) ॥

योजितार — श्रभ्युपगमवाद का सहारा लेकर भी कहा जा सकता है कि यदि निषेध वाक्य को नियोगपरक मान भी लिया जाय, तब भी वेदान्त वाक्यों में विधि की गन्ध भी वतायी नहीं जा सकती।।

भावितार्थ — निषेध वाक्यों को नियोगपरक यदि मान भी लिया जाय, फिर भी वेदान्त वाक्यों में कोई भी विधि नहीं हो सकती, क्योंिक वेदान्त में अद्वैत-तात्पर्य-प्राहक प्रमाणों का विरोध होता है। विधिपरक मानने पर वस्तुपरत्व न रह सकने के कारण ब्रह्म की सिद्धि न होगी और उभयपरक मानने से वाक्य-भेद दोष भी प्राप्त होगा।। ४४६॥

## [ ज्ञाने विधेयत्वासम्भवनिरूपणम् ]

कथित विरोध ही स्पष्ट किया जाता है-

ज्ञानं विधातुं न हि शक्यमेतत् न शक्यते कर्तुमकर्तुमेतत् । त्रातोऽन्यथा कर्तुमशक्यमेतत् प्रमाणमेयैकनिबन्धनत्वात् ॥ ४५०॥ योजना—एतद् ज्ञानं विधातुं न हि शक्यम्, एतत् कर्तुम् अकर्तुं न शक्यते, तथा एतत् अन्यथाकर्तुम् अशक्यम्, प्रमाणमेयैकनिवन्धनत्वात्।। ( उपजातिच्छन्दः )।।

योजितार्थ—इस ज्ञान का विधान नहीं किया जा सकता, इस का करण और अकरण नहीं हो सकता, तथा इसका अन्यथा करण भी अशक्य है; क्योंकि यह प्रमाण और प्रमेयमात्र के अधीन है।

भावितार — विधान सदैव क्रिया का होता है; क्योंकि पुरुष उसमें स्वतन्त्र होता है, जैसे "गच्छेत्" यहां गमन क्रिया का विधान होता है। गमन क्रिया में पुरुष सर्वथा स्वतन्त्र है, पुरुष चाहे गमन करे या न करे या श्रान्यथा करे। किन्तु ज्ञानादि वस्तु में पुरुष का स्वातन्त्र्य नहीं, वह तो प्रमाण श्रीर प्रमेय पर निर्भर है। श्रातः ज्ञानादि का विधान नहीं हो सकता। वेदान्त-प्रतिपाद्य ब्रह्म का ज्ञान जब कि विधेय ही नहीं, तब उसके लिए विधि भी सम्भावित नहीं।। ४५०।।

ब्रह्म-ज्ञान का विधान करने के लिए उसका ज्ञान आवश्यक है—
ब्रह्मज्ञानं जानता ब्रह्मबुद्धेः
कर्तव्यत्वं शक्यते ज्ञातुमेतत्।
न ह्यज्ञात्वा ब्रह्मबुद्धिं तदीयं
कर्तव्यत्वं कश्चिदीष्टे ग्रहीतुम् ॥ ४५१॥

योजना--एतत् ब्रह्मज्ञानं जानता ब्रह्मवुद्धेः कर्तव्यत्वं ज्ञातुं शक्यते । कश्चित् ब्रह्म-वुद्धिम् श्रज्ञात्वा तदीयं कर्तव्यत्वं न हि इष्टे ॥ (शालिनीच्छन्दः )॥

योजितार्थं — इस ब्रह्मज्ञान का ज्ञान रखनेवाला ही ब्रह्मज्ञान की कर्तव्यता जान सकता है। कोई व्यक्ति ब्रह्मज्ञानकों न जानकर तत्सम्बन्धी कर्तव्यताका ज्ञान नहीं करसकता।

भावितार्थ — ब्रह्मज्ञान-कर्तव्यता की विधि में विशेषणीभूत ब्रह्मज्ञान का ज्ञान विधि के पूर्वेही होना चाहिए, अन्यथा उसकी कर्तव्यताका विधान ही न हो सकेगा। आशय यह है कि "ब्रह्मज्ञानं कुर्यात्" इस प्रकार ब्रह्मज्ञान की कर्तव्यता का विधान होने से पहले ही ब्रह्मज्ञान का ज्ञान होना चाहिये, नहीं तो विधिवाक्य-घटक पदों का अर्थ-ज्ञान न होने से विधिवाक्य का अर्थ-बोध ही न हो सकेगा; क्योंकि वाक्यार्थ-बोध में पदार्थ-ज्ञान की हेतुता अत्यन्त असिद्ध है।। ४५१॥

विधि के पूर्व यदि ब्रह्म-ज्ञान का ज्ञान है, तब-

ब्रह्मज्ञानं ब्रह्मिण् ज्ञायमाने ज्ञातुं शक्यं नान्यथा तच तद्वत्। विज्ञातं चेद् ब्रह्मणस्तत्त्वमस्य प्राप्ता मुक्तिनीस्ति कृत्यं विधीनाम् ॥ ४५२॥

योजना—ब्रह्मणि ज्ञायमाने ब्रह्मज्ञानं ज्ञातुं शक्यम्, न अन्यथा। तच ब्रह्मण्स्तत्त्वं चेत् तद्वत् विज्ञातम्; अस्य मुक्तिः प्राप्ता। विधीनां कृत्यं नास्ति॥ (शालिनीच्छन्दः )॥ योजिताथ — ब्रह्म का ज्ञान हो जाने पर ही ब्रह्मज्ञान का ज्ञान हो सकता है, अन्यथा ३२ सं० शा०

नहीं। वह ब्रह्म का स्वरूप यदि ब्रह्मज्ञान के समान ही ज्ञात हो गया, तब इस (अधिकारी)

को मुक्ति प्राप्त हो गयी। विधि का कोई प्रयोजन ही न रहा।।

भावितार्थ — ज्ञान सदैव अपने विषयसे निरूपित होता है, विषय के ज्ञान से ही जाना जाता है। अतः ब्रह्म-ज्ञान का ज्ञान तभी होगा, जब कि उसके विषयीभूत ब्रह्म का ज्ञान हो जाय। यदि ब्रह्म का भी ज्ञान पहले ही मान लिया जाय तब विधिकी कोई आवश्यकता नहीं रह जाती; क्योंकि विधि का फल मुक्ति पहले ही ब्रह्म-ज्ञान से प्राप्त हो चुकी है।। ४४२।।

ब्रह्म का ज्ञान हो जाने पर विधि में केवल निष्प्रयोजनता ही नहीं आती, अपि त

विधि सम्भव ही नहीं रह जाती-

## हशो विराट्स्त्रशरीरगोचरं परस्पराध्यासमबोधसम्भवम् । अनर्थमाहुः श्रुतिमस्तके स्थिताः ततोऽस्य विद्यासमयैव ग्रुक्तता ।। ४५३ ।।

योजना - श्रुतिमस्तके स्थिताः दृशो अवोधसम्भवं विराट्सूत्रशरीरगोचरं परस्परा-

ध्यासं अनर्थमाहुः, ततोऽस्य विद्यासमया एव मुक्तता ॥ (वंशस्थम् )॥

योजितार्थं—वेदान्तनिष्ठश्राचार्यगण चेतनमें अज्ञान-सम्भूत, विराट्सूत्र-शरीर-विषयक परस्पराध्यास को अनर्थ कहते हैं, अतः इस (विद्वान्) की ज्ञान-काल में ही मुक्ति सिद्ध हो जाती है।

भाविताये—ब्रह्म में अज्ञान तथा अज्ञान-कार्य (विराद्=स्थूल तथा सूत्र=सूद्रम द्विविध शरीरादि) अध्यास को ही अनर्थ माना करते हैं। इस अनर्थ की निवृत्ति ज्ञान के उदय-काल में वैसे ही हो जाती है, जैसे सूर्योदयकालमें ही अन्धकार तथा अन्धकार-जन्य भयकी निवृत्ति हो जाती है। ज्ञानकी सिद्धि हो जानेपर और किसी अपेत्ता ही नहीं रह जाती, जिसके लिये विधि की आवश्यकता हो।। ४५३।।

अनर्थाध्यास दृढ्भावित होने के कारण सहसा ज्ञानोद्यमात्र से निवृत्त नहीं हो सकता, उसके लिए ज्ञानाभ्यास का विधान आवश्यक है, इस सन्देह को भी दूर करते हैं—

#### **अनाद्यविद्यापटनेत्रवन्धनं**

### प्रसद्य वेदान्तनिवन्धना मतिः। स्वजन्ममात्रेण दृढात्मगोचरा

समूलदाहं दहतीति हि श्रुतिः ॥ ४५४ ॥

योजना - वेदान्तनिवन्धना, दृढ़ा, आत्मगोचरा मतिः स्वजन्ममात्रेण आनाद्यविद्या-

पटनेत्रबन्धनं प्रसद्ध समुलदाहं दहतीति हि श्रुतिः ॥ (वंशस्थम्)॥

योजितार्थ — वेदान्त प्रमाण-जनित, दृढ़ ब्रह्माकार वुद्धि अपने जन्ममात्र से ही अनादि अविद्यारूप नेत्र-वन्धन पट को वलात् समूल भस्मसात् कर डालती है — यह अति का उद्धोष है।।

भावितार्थ — ज्ञान के उदय हो जाने पर और अभ्यासादि की अपेचा ही नहीं रह जाती, अतः ज्ञानाभास के लिए भी विधि की कोई आवश्यकता नहीं। एक बार उत्पन्न होकर ज्ञान फिर नष्ट नहीं हुआ करता।। ४५४॥ इस प्रकार ब्रह्म के ज्ञात या अज्ञात रहने पर विधि की सम्भावना नहीं—

विज्ञाते ब्रह्माणि स्याद्विधिरयमफलः प्रत्यये तस्य तद्वत् नाज्ञातब्रह्मकर्मा विधिविषय इति प्रत्ययो बुद्धियोग्यः। ब्रह्मात्मप्रत्ययेऽतो विधिरनवसरः सर्वथा चिन्त्यमानः

तस्माद्ब्रह्मात्मवस्तुन्यवसितमिवलं विद्धि वेदान्तवाक्यम् ॥ ४५४॥

योजना— त्रह्माणि विज्ञाते तस्य प्रत्यये त्र्ययं विधिः श्रफलः स्यात्। तद्वत् श्रज्ञात-त्रह्मकर्मा प्रत्ययो विधिविषय इति न बुद्धियोग्यः। श्रतः सर्वथा चिन्त्यमानः त्रह्मात्मप्रत्यये विधिः श्रनवसरः। तस्मात् श्रिखलं वेदान्तवाक्यम् त्रह्मात्मवस्तुनि श्रवसितं विद्धि॥ (स्रग्धराच्छन्दः)॥

योजितार्थ— त्रह्म का ज्ञान हो जाने पर ब्रह्म-ज्ञान की विधि निष्फल है। वैसे ही श्रज्ञात ब्रह्म का ज्ञान विधेय है—यह भी वुद्धि में नहीं बैठता। श्रतः सर्वेथा विचार करने पर भी ब्रह्म-ज्ञान की विधि को कोई श्रवसर नहीं। इसलिए समस्त वेदान्तवाक्य ब्रह्मात्म-वस्तु में पर्यवसित होते हैं—यह निश्चय रखना चाहिए।

भाविताथ — त्रह्म-ज्ञान-विधि-पत्त में जिज्ञासा होती है कि परोत्त ज्ञान की विधि करनी है ? या त्रपरोत्त ज्ञान की ? परोत्तज्ञान-पत्त में भी वही पूर्वोत्पन्न परोत्त ज्ञान विधेय है ? या दूसरा ? पूर्वोक्त परोत्त ज्ञान का विधान सम्भव नहीं। त्रान्य परोत्त ज्ञान का भी विधान त्रावरयक नहीं; क्योंकि वह भी विधि के बिना ही प्रथम ज्ञान के समान ही उत्पन्न हो सकता है। त्रपरोत्त ज्ञान (सात्तात्कार) की भी विधि नहीं हो सकती; क्योंकि वह एकमात्र प्रमाण का फल है, वस्तु-तन्त्र है; विधेय नहीं। इस प्रकार कर्मकाण्ड में विधि या नियोग की सम्भावना होने पर भी वेदान्त में उसकी सर्वथा त्रासम्भावना है। इसलिए वेदान्तवाक्य सिद्ध त्रह्म में ही प्रमाण हैं—यही श्रन्तिम निरुत्तय है।। ४५५॥

एक दृष्टान्त के द्वारा प्रकारान्तर से भी उक्त विधि की असम्भावना बताई जाती है--

विरुद्धत्रिकस्य द्वयापत्तिदोषात् न शक्यं विधीनां धियः संग्रहीतुम् । यथा वाजपेये गुणस्येह तद्वत् ततो नास्ति वेदान्तवाक्ये विधानम् ॥ ४४६ ॥

योजना—धियो विधानं संप्रहीतुं न शक्यम् ; विरुद्धत्रिकस्य द्वयापत्तिदोषात् । यथा वाजपेये गुणस्य, तद्वत् इह । ततः वेदान्तवाक्ये विधानं नास्ति ॥ ( भुजङ्गप्रयातम् ) ॥

योजितार्थं — ब्रह्म-ज्ञान का विधि-संब्रह नहीं हो सकता; क्योंकि दो विरुद्ध-त्रिक दोष प्राप्त होते हैं। जैसे कि वाजपेय में गुण-विधि-पन्न में, वैसे ही प्रकृत में। इसलिए वेदान्त-वाक्यों में विधि नहीं हो सकती॥

भावितार्थं — 'वाजपेयेन स्वाराज्यकामो यजेत' (आप०औ०१८।१।१) यहां संशय होता है कि 'वाजपेय' शब्द किसी गुण्का विधायक है ? या कर्मका नामधेय है ? पूर्वपत्ती गुण्-विधि मानता है। उसके पत्त में दो विरुद्ध-त्रिक दोष आ जाते हैं, जो कि अग्रिम पद्य में ही दिखाये जायंगे। वैसे ही प्रकृत में भी ब्रह्म-ज्ञान-विधि पत्त में वे ही दोष आ जाते हैं, अतः यह विधि-पत्त अत्यन्त सदोष है, अनुचित है।। ४४६।।

कथित विरुद्ध त्रिक-द्वय दिखाते हैं-उद्दिश्यमानत्वमन्द्यमानभावप्रधानत्वमितीदमेकम् ।
तथाप्युपादेयविधेयशेषभावप्रभेदं त्रिकमन्यदत्र ॥४५७॥

योजना—उद्दिश्यमानत्वम् , अनूद्यमानभावः, प्रधानत्वम् — इतीदम् एकं (त्रिकम्)।
तथा उपादेयविधेयशेषभावप्रभेदं अन्यत् अपि त्रिकम्।। (उपजातिच्छन्दः)।।

योजितार — उद्दिश्यमानत्व, अनूद्यमानत्व, प्रधानत्व — यह एक त्रिक है। तथा उपा-देयभाव, विधेयभाव, शेषभाव — यह दूसरा त्रिक भी यहां है।।

भावितार्थ — 'वाजपेयेन स्वाराज्यकामो यजेत' — यहां पर वाजपेय शब्द से (वाजम्= अन्नम्, पातुं योग्यं पेयम्, वाजं च तत् पेयम्; वाजपेयम्= सुराद्रव्यित्यर्थः) सुराद् द्रव्य का यदि विधान किया जायः, तव याग के उद्देश्य से वाजपेय गुण का विधान करने पर याग में उद्देश्यत्व धर्म आता है। उद्देश्य पदार्थ सदा अन्द्यमान और विधीयमान गुण का प्रधान होता है, अतः उस (याग) में अनूद्यमानत्व तथा प्रधानत्व — ये दो धर्म और होते हैं। इस प्रकार याग में उद्देश्यत्व, अनुवाद्यत्व और प्रधानत्व — ये तीन धर्म आते हैं। उसी समय स्वाराज्य रूप फल के उद्देश्य से उसी याग का विधान भी करना है, अतः उसी याग में स्वाराज्य फल की अपेजा उपादेयत्व, विधेयत्व और गुण्यत्व (शेषत्व) — ये तीन धर्म आते हैं। दोनों त्रिक परस्पर विरुद्ध हैं। अर्थान् उद्देश्यत्व का उपादेयत्व से, अनुवाद्यत्व का विधेयत्व से और प्रधानत्व का गुण्यत्वसे अत्यन्त विरोध है; क्योंकि प्रमाणान्तर से प्राप्त (आजात) पदार्थ उपादेय । इस प्रकार एक ही याग में युगपत् प्रामणान्तर से ज्ञातत्व और अज्ञातत्व रूप अत्यन्त विरुद्ध धर्मों को एक ही याग में युगपत् प्रामणान्तर से ज्ञातत्व और अज्ञातत्व रूप अत्यन्त विरुद्ध धर्मों को एक ही याग में प्रसंग होता है। वैसे ही अनुवाद्यत्व-विधेयत्व तथा प्रधानत्व-गुण्यत्व—ये दो परस्पर विरुद्ध जोड़े भी आते हैं। सव मिला कर दो विरोधी त्रिक (तिकड़) आते हैं। इन्हें एक ही समय एक वस्तु में माना नहीं जा सकता।।४५७।।

दृष्टान्त के समान ही दार्ष्टान्त में भी दो विरुद्ध त्रिक दिखाते हैं -

एकेन वाक्येन धियो विधानं

प्रत्यक्प्रमित्सा च यदि प्रतीचि।

त्रिकं द्वयं तत्र विरुद्धमेतत्

प्रसज्यते कष्टमतः किमन्यत् ॥ ४४८ ॥

योजना—यदि एकेन वाक्येन धियो विधानं प्रत्यक्प्रमित्सा च ( अभिमता ); तथा तत्र प्रतीचि विरुद्धं त्रिकद्वयं प्रसच्यते । अतः किमन्यत् कष्टम् ? ( उपजातिच्छन्दः ॥ योजितार्थं —यदि एक ही वाक्य से ब्रह्म-ज्ञान का विधान तथा प्रत्यगात्मा के स्वरूप-

के अवधारण की इच्छा अभिमत हो, तब वहां प्रत्यंगात्मा में दो विरुद्ध त्रिक प्राप्त होते हैं। इस से बढ़कर और कष्ट क्या होगा १॥ ४५८॥

विरुद्ध त्रिक-द्वय ही दिखाते हैं---

उद्दिश्यमानं तदनूद्यमान-भृतं प्रधानं च धियो विधाने । प्रमीयमाणां पुनरात्मवस्तु

तदास्पदं स्यादितरत्रिकस्य ॥ ४५६॥

योजना—धियो विधाने तत् उद्दिश्यमानम् , अनूद्यमानम् , प्रधानं च आत्मवस्तु प्रमीयमाएं पुनः इतरत्रिकस्य आस्पदं स्यात्॥ ( उपजातिच्छन्दः )॥

योजिताय — त्रह्मज्ञान-विधि-पत्तमें वह (आत्मवस्तु) उद्दिश्यमान है, अनुद्यमान है श्रोर प्रधान है। वही आत्मवस्तु प्रमित्सा-पत्त में अन्य त्रिक (उपादीयमानत्व, विधेयत्व

तथा गुणत्व ) की आश्रय होती है।।

भावितार्थ — 'त्रात्मानं जानीयात्' (ज्ञानेन त्रात्मानं भावयेत्) इस प्रकार ज्ञान का विधान करने पर त्रात्मतत्त्व के उद्देश्य से ज्ञान विहित है, त्रातः त्रात्मा में उद्देश्यत्व, त्रम् मानत्व और प्रधानत्वरूप एक त्रिक त्राता है। एवं (त्रात्मना प्रमां भावयेत्)— यहां प्रमा के उद्देश्य से त्रात्मा का विधान करने पर त्रात्मा में उपादेयत्व, विधेयत्व और गुणत्व यह दूसरा त्रिक प्राप्त होता है, जो कि प्रथम त्रिक से ऋत्यन्त विरुद्ध है॥ ४५६॥

दृष्टान्त में विरुद्ध त्रिक-द्वय का आधार दिखाते हैं ---

प्रथमत्रिकं यजिनिगद्यगतं गुणसंगतेरवगमे भवति । चरमत्रिकं यजिनिगद्यगतं फलसंगतेरवगमे तु पुनः ॥ ४६०॥

योजना—गुणसंगतेरवगमे यजिनिगद्यगतं प्रथमत्रिकम्, फलसंगतेरवगमे तु पुनः यजिनिगद्यगतं चरमत्रिकं भवति ॥ (वंशस्थम्)॥

योजितार्थं — "वाजपेयेन स्वाराज्यकामो यजेत" — यहां याग के साथ गुण-सम्बन्ध स्थापना (वाजपेयेन यागं भावयेत्) करने पर यजिपदार्थं में प्रथम त्रिक (उद्देश्यत्व, अनुवाद्यत्व प्रधानत्व) तथा याग का फल के साथ सङ्गमन (यागेन स्वाराज्यं भावयेत्) करने पर यजिशब्दार्थं में द्वितीय त्रिक (उपादेयत्व; विधेयत्व, गुणत्व) प्राप्त होता है।।

भाविताथ — "वाजपेयेन स्वाराज्यकामो यजेत" — यहां वाजपेय शब्द यदि यवागू या सुरादि गुण (यागाङ्ग) का बोधक है, तब इस एक ही वाक्य से याग के उद्देश्य से वाजपेय गुण और स्वाराज्य के उद्देश्य से याग का विधान करना है। भिन्न-भिन्न चाणों में दोनों विधानों को माननेपर वाक्यभेद दोष होता है और एक चणमें दोनों विधानों का सङ्ग-मन करने पर विरुद्ध त्रिक-द्वय; क्योंकि एकही समय उसी यागका वाजपेय गुण तथा स्वाराज्य फल के साथ अन्वय करना है। गुण के साथ अन्वय करने के लिये याग को प्रधान और

फल के साथ अन्वय करने के लिये उसी याग को गुण मानना है। अतः उक्त विरुद्ध दो त्रिक अनिवार्य रूप से प्राप्त हो जाते हैं॥ ४६०॥

जैसे एक ही दण्ड में निरूपक-भेद से ह्रस्वत्व तथा दीर्घत्व दोनों विरुद्ध धर्म रहते हैं, वैसे ही याग में कथित विरुद्ध धर्म क्यों नहीं रह सकते ? इस शंका का समाधान है—

## सकृदुचरन्यजितरेष गुर्णां न फलं च संगमयितुं चमते। कथितत्रिकद्वयविरोधवशाद

यजिवस्तुनीति ननु नीतिविदः ॥ ४६१ ॥

योजना—एष यजितः सकृत् उचरन् यजिवस्तुनि गुणं फलं च सङ्गमियतुं न ज्ञमते इति नीतिविदिः नतु ।। (प्रमिताज्ञराच्छन्दः) ॥

योजितार —यह यजि धातु एक ही वार उचिरित हो कर याग वस्तु में गुण तथा फल का एक साथ अन्वय नहीं कर सकती—ऐसा नीतिवेत्ता कहा करते हैं।।

भावितार्थ — "सकृदुचिरितः शब्दः सकृद्र्थं गमयित" — यह शब्दमर्यादा है। अर्थात् एकवार उचिरित शब्द एक ही अर्थ का वोध कराता है। इस न्याय के आधार पर 'वाजपेयेन स्वाराज्यकामो यजेत" — यहां पर 'यजेत' शब्द एक वार एक ही सिद्ध या साध्य अर्थ का वोधक हो सकता है। विधेय पदार्थ उस काल में असिद्ध ही होता है, सिद्ध नहीं, किन्तु उद्देश्य पदार्थ उस काल में सिद्ध ही होता है, असिद्ध नहीं। अतः एक ही याग एक ही समय सिद्ध और असिद्ध स्वरूप नहीं हो सकता। सिद्ध पदार्थ में उद्देश्यत्वादि प्रथम त्रिक और असिद्ध पदार्थ में उपादेयत्वादि द्वितीय त्रिक रहा करता है। ह्रस्वत्व-दीघेत्वादि एक सिद्ध पदार्थ में रह जाते हैं, उन्हें विभिन्न रूप धर्मी अपेन्तित नहीं। किन्तु उद्देश्यत्व उपादेयत्व आदिको रखनेके लिये विभिन्न स्वरूप धर्मीकी अपेन्त है; इसलिये एक काल में एक ही याग में उक्त दोनों विरुद्ध त्रिक नहीं रखे जा सकते॥ ४६१॥

विरुद्ध त्रिकद्वयापत्ति का दृष्टान्त और दार्ष्टान्त पर पड़ा प्रभाव दिखाते हैं—

इति वाजषेयगतनीतिवशा-

द्पि नाऽऽत्मवस्तु विषयागतौ। विधिरस्ति तेन विधिशून्यतया

परमात्मवस्तुविषयोपनिषत् ॥ ४६२ ॥

योजना—इति वाजपेयगतनीतिवशाद् अपि आत्मवस्तुविषयावगतौ विधिर्नास्ति, तेन विधिशून्यतयाउपनिषत्परमात्मवस्तुविषया॥ (प्रमिताचराच्छन्दः)॥

योजितार्थ — इस प्रकार वाजपेय-वाक्य-गत न्याय के अनुरोध से भी आंत्म-ज्ञान में विधि नहीं, अतः विधि-शून्य होने के कारण उपनिषत् वाक्य परमात्मवस्तुमात्र के बोधक सिद्ध होते हैं।। ४६२।।

## [ सगुणवाक्यानां निर्गुणे समन्वयः ]

निर्गुण वाक्योंका विधि-रहित ब्रह्मस्वरूपमें समन्वय दिखाया गया। श्रव 'सर्वे खिलवदं ब्रह्म'-श्रादि सगुण वाक्योंका भी निर्गुण ब्रह्म में समन्वय विरुद्ध नहीं, यह दिखाते हैं—

सगुणवाक्यमपीह समन्वितं भवति निर्गुणवस्तुनि सर्वशः।

न खलुनिर्गुणवस्तुसमन्वयं

न सहते सगुणस्य समन्वयः ॥ ४६३॥

योजना---सर्वेशः सगुणवाक्यम् ऋपि निर्गुणवस्तुनि समन्वितं भवति । सगुणस्य समन्वयः निर्गुणवस्तुसमन्वयं न खलु सहते इति न ॥ ( द्रुतविलम्बितम् ) ॥

योजितार्थ—समस्त सगुणवाक्यों का भी निर्गुण वस्तु में समन्वय होता है। सगुण-वाक्य का सगुण अर्थ में समन्वय निर्गुण वस्तु के समन्वय को नहीं सहन करता— यह बात नहीं।।

भावितार्थं — निर्गुण ब्रह्म ही निखिल अनर्थ प्रपञ्च का अधिष्ठान है। उसी के ज्ञान से समस्त अनर्थ की निवृत्ति होती है। अतः निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान कराना उपनिषद्धाक्यों का परम ध्येय समका जाता है। इस प्रकार प्रत्येक उपनिषद्धाक्य का वाच्यार्थ भले ही कुछ भी हो, परम तात्पर्य निर्गुण ब्रह्म के प्रतिपादन में माना जाता है। सगुण वाक्यों का वाच्यार्थ यद्यपि सगुण ब्रह्म है; तथापि उनका भी परम तात्पर्य वैसे ही निर्गुण ब्रह्म में है, जैसे कि निर्गुण वाक्योंका। सगुण वाक्योंका निर्गुण बाक्यों में समन्वय विरुद्ध नहीं— यह अग्रिम पद्य में कहेंगे।। ४६३।।

सगुण वाक्यों का निर्गुण में समन्वय विरुद्ध नहीं — यह दिखाते हैं —

सत्यासत्यवपुस्तथाहि सगुणं ब्रह्माऽस्य विद्या तथा तद्वत्तद्विषयस्य वेदवचस्तात्पर्यमेवंविधम् । तेनावान्तरमस्य वेदवचसस्तात्पर्यमन्याद्यां चान्यन्निर्गुणवस्तुतत्वविषयं संकीर्त्यते भागशः ॥ ४६४ ॥

योजना--तथाहि:-सगुणं ब्रह्म सत्यासत्यवपुः; श्रम्य विद्या तथा । तद्वत् तद्विषयस्य वेदवचसः तात्पर्यम् एवं विधम् । तेन श्रम्य वेदवचसः श्रवान्तरं तात्पर्यम् श्रन्यादृशम् , श्रन्यत् निर्गुणवस्तुविषयम् इति भागशः संकीत्येते ॥ ( शा० वि० छ० )॥

योजितार्थ — सगुण ब्रह्म सत्यासत्यस्वरूप (सत्यानृतिविशिष्टस्वरूप) होता है। इसकी विद्या भी वैसी (सत्यासत्यवस्तुविषयक) होती है। वैसे सगुण-विषयक वेद वाक्यों का तात्पर्थ भी ऐसा (सगुण-विषयक) ही है। इसलिए इस (सगुण) वेद-वचन का श्रवान्तर तात्पर्य श्रव्यविध (सत्यासत्यवस्तु में) है और श्रन्य तात्पर्य (महातात्पर्य) निर्गुण वस्तुविषयक है—इस प्रकार विभागशः तात्पर्य वताया जाता है।।

भावितार्थ — निर्गुण वस्तु ही अविद्या-कित्पत उपाधि से विशिष्ट होकर सगुण हुआ करती है। वह स्वरूपतः सत्य तथा विशिष्टरूप से असत्य है, अतः उसे सत्यासत्यात्मक

कहा जाता है। उसी प्रकार सगुण-विषयक विद्या एवं सगुण वाक्य सत्यासत्यवस्तुविषयक होते हैं। फलतः सगुण वाक्य के दो तात्पर्य होते हैं—एक विशिष्टविषयक तथा दूसरा शुद्ध-वषयक। इनमें प्रथम तात्पर्य को अवान्तर या गौण कहा जाता है; क्योंकि उससे उस वस्तु का निश्चय होता है, जिसकी उपासना से अन्तःकरण की शुद्धिमात्र होती है। किन्तु दूसरा तात्पर्य परम या मुख्य कहलाता है; क्योंकि वह एक ऐसे तत्त्व का निर्णायक है, जिसके साज्ञात्कार से मोज्ञ हूप परम पुरुषार्थ सिद्ध होता है। ४६४॥

सगुण वाक्य को सत्यासत्यरूप विशिष्ट-विषयक वताया गया। वहां शङ्का होती है कि सत्य और असत्य परस्पर विरोधो पदार्थ हैं, इनका वैशिष्टय ही कैसे होगा? इस शंका का समाधान करते हैं—

## रूप्यज्ञानं रजतिमदिमित्येवम्रुत्पद्यमानं सत्यासत्यं विषयमपृथग्दर्शयत्येकमेव। तद्वन्मानं सगुणविषयं सत्यमिथ्यावभासं संसृष्टार्थद्वयमिति दृढं दृशीयत्येकमेतत्।। ४६५॥

योजना—इदं रजतम्—इत्येवम् उत्पद्यमानं एकं रूप्यज्ञानं सत्यासत्यं विषयम् ऋष्टथक् दृशेयति । तद्वत् सगुणविषयं सत्यमिध्यावभासं मानं संसृष्टार्थेद्वयम् एकमेतत् इति दृढं दृशेयति ॥ ( मन्दाक्रान्ताच्छन्दः )॥

भावितार्थ — 'इदं रजतम्'— इस प्रकार का उत्पन्न एक रजत-ज्ञान सत्य (शुक्ति) स्त्रीर स्रसत्य (रजत्) को विशिष्टरूप से दिखाता है। वैसे ही सगुण-विषयक, सत्यासत्य-भासक ज्ञान दो संसृष्टार्थों को एक विशिष्टरूप में दिखाते हैं॥

भावितार्थ — शुक्ति में उत्पन्न रजतज्ञान 'श्रिधिष्ठान सत्य' श्रीर 'श्रारोप्य श्रसत्य है' इस प्रकार से भिन्न-भिन्न रूप से श्रपने विषय को नहीं दिखाता, श्रिप तु सत्यासत्य को एक ही रूप में 'इदं रजतम्'—इस प्रकार दिखाता है। इसी प्रकार सगुण-वाक्य भी सत्य-भिष्या के मिलित स्वरूप का वोध कराते हैं। इसका यह श्रर्थ नहीं कि 'इदं रजतम्' ज्ञान के समान सगुणज्ञान भी मिध्या श्रीर सगुण-वाक्य श्रप्रमाण होता है; क्योंकि रजत-वैशिष्ट्य के समान ही गुण-वैशिष्ट्य की प्रातिभासिक सत्ता नहीं मानी जाती, श्रिप तु व्यावहारिक। श्रतः सगुण वाक्य का व्यावहारिक प्रामाण्य सुरिचत रह जाता है। तत्त्व-दृष्टि से ही सगुण वाक्यों का भी सगुण तत्त्व में प्रामाण्य नहीं, श्रिप तु निर्गुण तत्त्व में ही पर्यवसान माना जाता है। ४६५॥

गुणवाक्यों का परम तात्पर्य निर्गुण तत्त्व में वताया गया, वह सम्भव नहीं प्रतीत होता; क्योंकि 'तत्प्रतीतिशेषत्वम्' को ही शब्दगत तात्पर्य माना जाता है। जैसे श्रध्ययन श्रर्थज्ञान का शेष है, श्रतः श्रध्ययन का श्रर्थाववोध में तात्पर्य माना जाता है। इस प्रकार का तात्पर्य सगुण वाक्य में घटता नहीं; क्योंकि सगुण वाक्य सगुण-प्रतीति का शेष है, निर्गुण का नहीं। इस सन्देह को मिटाने के लिये यहां श्रभिमत तात्पर्य का स्वरूप दिखाते हैं —

### तद्बुद्धिमात्रफलतैव च तत्परत्वं वेदान्तवादिसमये न तु शेषभावः। शेषत्वमत्तरकलापगताप्तिमात्रं प्रत्येव नाध्ययनमर्थिथयो विशेषः॥ ४६६॥

योजना—वेदान्तवादिसमये तद्वुद्धिमात्रफलतैव च तत्परत्वम् , शेषभावः न तु ( अध्ययनस्य ) अच्चरकलापगताप्तिमात्रं प्रत्येव शेषत्वम् , अध्ययनम् अर्थिधयो विशेषः न ॥ ( वसन्ततिलकाच्छन्दः )

योजितार्थ — वेदान्त-सिद्धान्त में "तद्वृद्धिमात्रफलता" (तिस्मन्नर्थे बुद्धिस्तद्बुद्धिस्त-देव फलं यस्य वाक्यस्य, तद्बुद्धिमात्रफलकं तस्य भावः तद्बुद्धिमात्रफलता ) को ही तात्पर्य माना है, शेषत्व को नहीं। अध्ययन अत्तर-महण्मात्र के प्रति ही शेष है; अर्थज्ञान के प्रति शेष नहीं।।

भावितार्थ — पूर्वभीमांसक तत्प्रतीतिशेषत्व को ही तात्पर्य मानते हैं। उसके अनुसार सगुणवाक्यों में सगुण-प्रतीति की शेषता होने से सगुण वाक्यों का सगुण में तात्पर्य हो सकता है, निर्गुण में नहीं। किन्तु वेदान्तिगण तद्वद्धिमात्रफलत्व को ही तात्पर्य मानते हैं। एक वाक्य अनेक का शेष न हो सकने पर भी नानाबुद्धिफलक हो सकता है। सगुण-वाक्य-जन्य सगुण ज्ञान से उपासना-पूर्वक अन्तःकरण-शुद्धि फल तथा उन्हीं वाक्यों से जन्य तत्त्व-विषय-विनिश्चय से मुक्ति फल, अतः इन वाक्यों का अनेक अर्थ में तात्पर्य माना जा सकता है। अध्ययन में मीमांसक-मत से अर्थाववोधपरता है, अपि तु इमारे मत से अध्ययन का अर्थाववोध में विनियोग नहीं; क्योंकि अर्थाववोध अशाब्द है, अपि तु अत्तर-प्रहणपरता ही अध्ययनमें होती है; क्योंकि वर् कर्मार्थक तव्य प्रत्ययसे लभ्य है। अन्यया श्रुतहानि अश्रुत-कल्पना की आपत्ति होगी।। ४६६।।

यदि अर्थावबोध के प्रति स्वाध्यायाध्ययन शेष नहीं, तव अर्थावबोध अध्ययन का फल भी कैसे होगा ? इस शंका का समाधान है—

तच्छेपभावमनपेच्य च तत्फलं स्यात् आधानवन्न हि तदङ्गमिह क्रत्नाम् । अग्न्यङ्गमेव हि तदिष्टमथापि तस्य सर्वक्रतुष्वधिकृतिः फलमभ्युपेतम् ॥ ४६७ ॥

योजना—तत् श्रर्थज्ञानम् शेषभावम् श्रनपेदय च तत्फलं स्यात् , श्राधानवत् । तत् इह कत्नाम् श्रङ्गं न हि, तत् श्रगन्यङ्गमेव हि दृष्टम् । श्रथापि तस्य सर्वेकतुषु श्रिधकृतिः फलम् श्रभ्युपेतम् ॥ (वसन्ततिलकाच्छन्दः )॥

योजितार्थं — वह (अध्ययन) शेषत्व की अपेद्या न करके ही अर्थज्ञानफलक होता है, जैसे कि आधान (शेष न होकर ही सर्वक्रतुनिष्पत्तिफलक होता है)। वह (आधान) दर्शकियाओं का अङ्ग नहीं होता, (अपि तु) वह (आधान) अग्निका ही अङ्ग माना गया है। तथापि उस (आधान) का निखिल यागों में अधिकार फल माना गया है।।

भावितार्थ—शेष ( श्रङ्ग ) का शेषी ( श्रङ्गी ) ही फल होता है—एसा कोई नियम

३३ सं ्शा०

नहीं, जैसेकि 'अरनीन् आद्धीत' (तै॰ ब्रा॰ १।१।२।६) इस वाक्य से विहित अरन्याधान किसी भीकतु (याग) का शेष नहीं। फिर भी आधान का सर्व कतुओं के करनेका अधिकार फल माना जाता है। वैसेही अध्ययन शेष नहीं और अर्थाववोध शेषी नहीं, फिरभी अध्ययन का अर्थाववोध फल क्यों न बनेगा ? आधान किसी भी कत का अज्ञ नहीं, क्योंकि अङ्गता-वोधक श्रुत्यादि प्रमाणों का वहां सर्वथा अभाव है। 'अर्गनीन् आद्धीत'—यहां द्वितीया विभक्तिकप श्रुति के आधार पर आधान में अर्गन की अङ्गता नहीं। जिस व्यक्तिने अर्ग्याधान कर लिया है, अर्गनमान् वन गया है, उसे ही सब कर्मों के करने का अधिकार मिलता है, औरों को नहीं। ४६०।

'तद्बद्धिमात्रफलता'-इस लज्ञण में 'मात्र' पद की व्यावृत्ति दिखाने के लिए अर्थवाद-वाक्यों का स्वार्थ में तात्पर्य नहीं. यह दिखाया जाता है--

### मन्त्रार्थवादगतमध्ययनं तदर्थ-मात्रप्रतीतिफलमित्यपि नाभ्युपेतम् । विध्यर्थवृद्धिमनुसृत्य फलावसानां सा तद्वतीति तद्तत्परतोपपत्तिः ॥ ४६८ ॥

योजना—मन्त्रार्थवादगतम् अध्ययनं तद्रथमात्रप्रतीतिफलम्—इत्यपि नाभ्युपेतम् । फलावसानां विध्यर्थबुद्धिम् अनुसृत्य सा (मन्त्रार्थवाद्जनिता बुद्धिः ) तद्वतीः—इति तद्त-त्परतोपपत्तिः ॥ (वसन्ततिलकाच्छन्दः )॥

योजितार — मन्त्र तथा अर्थवाद वाक्यों का अध्ययन मन्त्राद्यर्थमात्र-प्रतीतिफलक है— यह भी मीमांसकों ने नहीं माना है। फलावसित विध्यर्थ बुद्धि का छानुसरण करके वह (मन्त्रादि-जनित-बुद्धि) फलवती होती है— इस प्रकार मन्त्रादि में विध्यर्थपरत्व और स्वार्थापरत्व दिखाते हैं।।

भावतार्थं — 'स्वाध्यायोऽध्यंतव्यः' — इस स्वाध्याय विधि ने समस्त वेद का पुरुषार्थं में पर्यवसान वताया है। मन्त्र और अर्थवाद वाक्यों से जन्य स्वार्थं प्रतिति पुरुषार्थं नहीं, अतः वह मन्त्रादिका फल भी नहीं मानी गई। विध्यर्थं वृद्धि फलवती हैं; क्योंकि विधिवाक्य से विध्यर्थं का ज्ञान, उससे विध्यर्थं का अनुष्ठान और उससे स्वर्गादि-प्राप्ति होती हैं, अतः विध्यर्थं वृद्धि पुरुषार्थं मानी जाती हैं, (फल तथा फल के साधन को पुरुषार्थं कहा जाता हैं)। मन्त्रादि-जन्य मात्राद्यर्थं ज्ञान से कोई पुरुषार्थं सिद्ध नहीं होता, अतः उसे पुरुषार्थं नहीं माना जाता। सफल विध्यर्थ-वृद्धि का अनुसर्ग करके मन्त्रादि वाक्य अनुष्ठेय की स्मृति तथा प्राशस्त्य की वृद्धि उत्पन्न करके सार्थंक माने जाते हैं, इसलिए मन्त्रादि में विध्यर्थपरत्व तथा स्वार्थं-परत्वाभाव सिद्ध होता है।। ४६८।

कथित तत्परत्व और अतत्परत्व में सम्मतियां दिखाते हैं—ै

सप्रयोजनकबुद्धिकारग्रम् वाक्यमाहुरिह तत्परं बुधाः। सप्रयोजनकबुद्धिशेषधी-

हेतुमन्यपरमाश्रयन्ति च ॥ ४६६ ॥

थोजना—इह बुधाः सप्तयोजनकबुद्धिकारणं वाक्यं तत्परम् श्राहुः, सप्तयोजनकबुद्धि-शेषधीहेतुम् श्रन्यपरस्त्र श्राश्रयन्ति ॥ (रथोद्धताच्छन्दः)॥

योजितार्थ — यहाँ विद्वान् सप्रयोजन बुद्धि के कारण वाक्य को तत्ररक कहते हैं तथा

सप्रयोजन बुद्धि के शेष ज्ञान के हेतु ( वाक्य ) को अन्यपरक मानते हैं।।

भावितार्थ—जो वाक्य जिस सफल अर्थ की छुद्धि का जनक होता है, वह वाक्य तद्र्थपरक माना जाता है और जो वाक्य सफलार्थ-ज्ञान के शेष भूत ज्ञान का जनक होता है, उसे तद्रव्यपरक कहते हैं। अर्थात् जिस विषय का वाक्यजन्य भी ज्ञान पुरुषार्थ का हेतु नहीं होता, उस वाक्य का तात्पर्य उस विषय में नहीं माना जाता। किन्तु जिस अन्य विषय को लेकर वह फलपर्यवसायी होता है, तत्परक ही माना जाता है।। ४६६॥

इस प्रकार मीमांसकों के मत में समस्त ऋथैवादादि का स्वार्थ में तात्पर्यामाव बताया। ऋपने मत में अनिधगताबाधितार्थक ऋथैवादादि का भी स्वार्थ में अवान्तर तात्पर्य

होता है, यह दिखाते हैं -

मन्त्रार्थवादवचसामपि गोचरेषु सौवेष्ववान्तरम्रशन्ति च तत्परत्वम् । केचित्त्रयीशिरसि खिन्नधियो मुनीन्द्राः तत्तद्धियो विधिषु शेषतया निवेशात् ॥ ४७० ॥

योजना—त्रयी शिरसि खिन्नधियः केचित् मुनीन्द्राः मन्त्रार्थवाद्वचसां सौवेषु गोचरेषु तत्परत्वम् उशन्तिः विधिषु तत्तिद्धयः शेषतया निवेशात् ॥ ( वसन्ततिलकाच्छन्दः )॥

योजिताथ — वेदान्त-विचार-तत्पर कतिपय मुनीन्द्रवर्य कुछ मन्त्र तथा श्रर्थवाद-वाक्यों का श्रपने विषय में भी तात्पर्य मानना चाहते हैं; क्योंकि तज्जन्य बुद्धियों का विधि में शेष (श्रङ्ग) रूप से निवेश होता है।।

भावितार — देवता-विम्रहादि तथा स्वर्गादि के प्रतिपादक मन्त्रार्थवादवाक्यों का भी स्वार्थ में अवान्तर तात्पर्य कुछ वेदान्तिगण मानते हैं; क्योंकि वेदान्तदर्शन के देवता-धिकरण (१।३।८) में देवताओं को भी ब्रह्मविद्या में अधिकारी बताया है। मन्त्रार्थवाद-प्रतिपादित विष्रहादि-योग देवताओं में भी वादरायणादि आचर्यों ने माना है। अतः देवता-दिस्वरूप-प्रतिपादन में भी मन्त्रादि का अवान्तर तात्पर्य मानना उचित है।। ४७०।।

[ वेदान्तानां सिद्धार्थकत्वे जैमिनीयविरोधपरिहारः ]

सगुणवाक्यों का स्वार्थमें ऋवान्तर तात्पर्य मानने पर उपासना-नियोगमें भी तात्पर्य मानना होगा, तब तो नियोगपरता पुनः प्राप्त हो जाती है। इस शंका की निवृत्ति करते हैं—

श्रेयःसाधनता लिङ्थं इति च प्रागुक्तमत्यादरात्

श्रेयः साधनयागदानहवनाद्यर्थेकनिष्ठं ततः। सर्वं कर्मवचो नियोगपरता तस्यापि नाऽलोचने

वक्तव्यं किम्रुतास्य वेदशिरसः सा नेति भूयोऽपि नः ॥ ४७१ ॥

योजना—श्रेयःसाधनता लिङ्थे इति प्राक् श्रात्याद्रात् उक्तम्, ततः सर्वे कर्मवचः श्रेयःसाधनयागदानहवनाद्यर्थैकनिष्ठम्, नियोगनिष्ठम् न । श्रालोचनेतस्यापि नियोगपरता न, तदा भूयोऽपि किमुत वक्तव्यम् ? श्रस्य नः वेदशिरसः सा नेति ॥ (शा०वि०छ०) योजितार्थ — इष्टसाधनता लिङ्थे है-यह पूर्व सादर स्थापित किया, अतः समस्त कर्म-वचन श्रेयःसाधनभूत याग, दान, हवनादि के बोधक हैं, नियोगपरक नहीं। जब कि विचार करने पर उस (कर्मकाण्ड) में भी नियोगपरता नहीं, तब फिर यह कहने की आवश्यकता क्या कि हमारे इन वेदान्तवाक्यों में वह (नियोगपरता) नहीं १॥ ४७१॥

महामुनि जैमिनि के 'श्राम्नायस्य तु क्रियार्थत्वाद् श्रानर्थक्यमतदर्थानां तस्माद्नित्य-मुच्यते' (जै० सृ० १। २। १) इस सूत्र में 'श्राम्नाय' पद से कर्म-प्रतिपादकवेदभाग का ही

प्रहण किया है, समस्त वेद का नहीं, यह दिखाते हैं-

श्रेयःसाधनयागदान्हवनाद्यर्थेषु कार्यात्मसु सर्वं कर्मवचः प्रमाणमिति तु ग्राह्यं वचो जैमिनेः । भाष्यं पञ्यत शावरं स्फुटतरं यो यागमित्यादिकं

श्रेयःसाधनयागमात्रवचनं धर्माभिधानं वदत् ॥ ४७२ ॥

योजना—श्रेयःसाधनयागदानहवनाद्यर्थेषु कार्यात्मसु जैिमनेः वचः सर्वः कर्मवचः प्रमाणिमिति प्राह्मम्, 'यो यागम्'- इत्यादिकं श्रेयःसाधनयागमात्रवचनं धर्माभिधानं वदत् शावरं भाष्यं स्फुटतरं पश्यत ॥ (शा०वि०)॥

योजिताय — श्रेयःसाधनभूत याग, दान, हवनादि अर्थों में समस्त विधिवाक्य प्रमाण हैं-ऐसे सिद्धान्त का सूचक 'चोदनालचणोऽर्थो धर्मः' -जैमिनि सूत्र सर्वेथा प्राह्य है। 'यो यागमनुतिष्ठित तं धार्मिक इति समाचचते'-इस प्रकार श्रेयःसाधन यागादि को धर्म

बताने वाले अति स्पष्ट शाबर भाष्य को देखिये॥

भावतार्ध — 'चोदनालच्चणोऽर्थो धर्मः' (जै० सू० १।१।२) इस सूत्र में ही महर्षि जैमिनि ने त्रर्थ पद से सुन्यक्त कर दिया है कि इष्ट-साधनरूप यागादि त्रर्थों में ही समस्त चोदनालच्चण (विधिवाक्य) प्रमाण है। भाष्यकार शवर स्वामी ने सूत्रेक्त धर्म की न्याख्या करते हुए कहा है—'यो हि यागमनुतिष्टित तं धार्मिक इति समाचच्चते' त्रर्थात् याग, दानादि पदार्थों को ही धर्म शब्द कहता है, इसीलिए लोक में जो न्यक्ति यागादि करता है, उसे धार्मिक कहा करते हैं। त्रतः भट्ट का भावनापरक तथा प्रभाकर का नियोगपरक न्याख्यान समुदाय-विरुद्ध है, सर्वथा हेय है॥ ४७२॥

धर्म शब्द याग-वाचक होने पर नपुंसक लिङ्ग हो जायगा; क्योंकि कोशकार ने कहा है-'श्रद्दब्दे पुंसि धर्मः स्यात् क्लीवो यागादिके मतः'। इसी लिए 'तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्'-इस मन्त्र में वैसा ही प्रयुक्त हुआ है-इस आन्तेप का परिहार करते हैं—

पुंब्लिङ्गतापि घटते क्रतुगामिनोऽस्य

सूच्मात्मना भवति हि क्रतुरप्यपूर्वम् । तेन क्रतोरुपचरन्नभिदां पुमान् स्यात्

क्लीबस्तु धर्ममिति हि ऋतुवाचकत्वे ॥ ४७३ ॥ योजना—श्रस्य ऋतुगामिनोऽऽिष पुंलिङ्गता घटते; हि ऋतुरेव सूद्तमात्मना श्रपृर्वे भवति। तेन ऋतोरिभदाम् उपचरन् पुमान् स्यात्। ऋतुवाचकत्वे हि 'धर्मम्' इति तु क्लीबः स्यात्॥ (वसन्ततिलकाच्चन्दः)॥

बोजितार्थ-इस याग-वाचक (धर्म शब्द) में पुंलिङ्गता घट जाती है; क्योंकि

याग ही सूद्दमरूप में आकर अपूर्व कहलाता है। इसलिए याग और अपूर्व का अभेदोपचार कर (सूत्र) में धर्मशब्द पुंलिङ्ग प्रयुक्त हुआ है॥

भावितार्थं —भाष्यकार के अनुसार ही सूत्र का अर्थ करना होगा। अतः अपूर्व-वाचक पुंलिङ्ग धर्म शब्द का ही यागार्थमें औपचारिक प्रयोग यहां मानना उचित है।।४०३

यदि 'धर्म' शब्द इष्ट-साधनरूप क्रिया का बोधक है, तब उस क्रिया को कर्ता की आकांचा होने से 'स्वर्गकाम' पद कर्चा का ही बोधक होगा, अधिकारी का नहीं। किन्तु स्वर्गकामाधिकरण (जै० सू० ६।१।१) में अधिकारीपरक ही 'स्वर्गकाम' पद माना गया है, इस शङ्का को शान्त करते हैं —

#### इष्टाभ्युपायवचनो लिङितिस्थितौ च स्याद्भावनावचनताऽस्य यदा तदा च। कर्तुभवेदिधकृतस्तु नियोगवादे स्वाम्ये स्थिते सति भवेदथ कर्तृभावः ॥ ४७४॥

योजना — इष्टाभ्युपायवचनो लिङितिस्थितौ च त्रस्य यदा भावनावचनता स्यात् , तदा कर्तुः त्रधिकृतिः भवेत् । त्रथ नियोगवादे साम्ये स्थिते सति कर्तृभावः भवेत् ॥ (व० छ०) ॥

योजितार्थं—इष्ट-साधनार्थं-वाचक लिङ् है—इस सिद्धान्त में तथा इस (लिङ्) में जब भावना-वाचकता मानी जाय, तब भी कर्ता को ही अधिकार होता है। किन्तु नियोग पत्त में स्वाम्य (अधिकार) का अन्वय हो जाने के अनन्तर (कर्ता का अन्वय होगा)॥

भावितार्थ—प्रधान पदार्थ की आकांचा के अनुसार ही सभी पदार्थों का अन्वय किया जाता है। लिङ्थ (वेदान्तमत में) इष्टसाधनत्व प्रधान है। दोनों ही क्रियास्वरूप हैं। क्रिया अपने कर्ता की अपेचा करती हैं, क्रिया से आचिप्त कर्ता का विशेषण है—स्वर्गकामः, इसलिए 'स्वर्गकामः पदार्थ प्रथमतः कर्तृत्वरूप से अन्वित ('स्वर्गकामो यजेत' में) होता है। परचात् भोक्ता की अपेचा में वही स्वर्गकाम 'मदर्थमिदं कर्म'—यह समकता हुआ अधिकारी बना करता है। किन्तु नियोगवाद में नियोगरूप प्रधानार्थ के अनुरोध से ही इतर पदार्थों का अन्वय होगा। नियोग को प्रथम नियोज्य की आकांचा है, अतः 'ममायं नियोगः'—इस प्रकार स्वामी बनकर ही नियोग के विषय धात्वर्थ याग में नियोगान्वय के बल पर अधिकार प्राप्त करता है; अनन्तर कर्त्ता होकर अन्वित होता है। फलतः वेदान्ती तथा भट्ट-मत में अन्वय-क्रम कर्तृत्व अधिकारित्व भोक्तृत्व रूप से है और प्रभाकर मत में भोक्त्व (अधिकारित्व) तथा कर्तृत्वरूप से है। दोनों क्रम परस्पर विपरीत हैं॥ ४७४॥

लिङ् यदि साधनत्वार्थक है, तब वह प्रवर्त्तक न होगा; क्योंकि फलेच्छा से पुरुष यागादि में प्रवृत्त होता है, इष्टसाधनत्व-ज्ञान से नहीं—इस सन्देह को हटाते हैं—

इष्टाभ्युपायो विधिरात्मनीच्छाम् उत्पाद्यन् प्रेरकताम्पपैति । इष्टाभ्युपायेऽवगते लिङादेः इच्छाफ्लादेनमुपैति सद्यः ॥ ४७५ ॥

योजना--इष्टाभ्युपायो विधिः स्रात्मिन इच्छामुत्पादयन् प्रेरकताम् उपैति । लिङादेः इष्टाभ्युपायेऽवगते फलात् एनम् इच्छा सद्यः उपैति ॥ ( इन्द्रवज्राच्छन्दः )॥

योजितार्थ --इष्ट-साधनार्थक विधि प्रत्यय अपने में इच्छा का उत्पादन करके प्रेरक हो जाता है; क्योंकि विधि से इष्ट-साधन का ज्ञान होने पर फलेच्छा के अनन्तर ही इस (धात्वर्थ) को इच्छा तत्त्रण विषय कर लेती है।।

भावितार्थ---यदापि राग (फलेच्छा) के वल पर पुरुष फल में प्रवृत्त हो चुका है। किन्तु उपाय-विशेष का ज्ञान न होने से उपाय-विशेष में प्रवृत्त नहीं हुआ। विधि शब्द उसे अपने (इष्टसाधन-रूपयागादि ) में इच्छुक वनाता और प्रवृत्त करता है। अतः विधि में अप्रवृत्त-प्रवर्तनारूपत्व सिद्ध हो जाता है। ज्ञान, इच्छा श्रीर कृति (यतन) तीनों समान विषयक होते हैं। अतः अज्ञात में इच्छा नहीं होती। लिङादि से इष्ट-साधन का ज्ञान होने पर उसमें फलेच्छाधीन इच्छा तुरन्त हो जाती है।। ४०५॥ .

नियोग साचात् प्रवर्त्तक होता है, किन्तु इष्टसाधनता रागादि के द्वारा । अतः नियोग को विध्यर्थ मानना उचित है--इस सन्देह को दूर करते हैं--

> नियोगकोट्याऽपि नरो न कश्चित् इच्छां विना दुःखनिदानभूतम्। करोति कर्में ह पुमर्थरागात् प्रवृत्तिरेवेति हि राजमार्गः ॥ ४७६॥

योजना-नियोगकोटया अपि कश्चित् नरः इच्छां विना दुःखनिदानभूतं कर्म न करोति; इह पुमर्थरागात् एव प्रवृत्तिरिति राजमार्गः ॥ ( उपजातिच्छन्दः ) ॥

योजितार्थ - करोड़ नियोगों की प्रेरणा से भी कोई पुरुष कर्म करने में प्रवृत्त न होगा;

पुरुषार्थगत राग से ही प्रवृत्ति होती है--यह श्रुति-प्रसिद्ध सिद्धान्त है।।

भावितार्थ — जव तक पुरुष की अपनी ही यागादि में इच्छा न हो, तब तक लाखों करोड़ों नियोगों के रहने पर भी प्रवृत्ति नहीं हो सकती। अतः नियोग भी यागादि में इच्छा उत्पन्न करके ही प्रवर्त्तक होता है, साचात् नहीं ॥ ४७६ ॥

चन्द्रमण्डलादि में इष्टसाधनता ज्ञान के रहने पर भी किसी की प्रवृत्ति नहीं होती, श्रतः इष्टसाधनता-ज्ञाननियमतः प्रवर्तक नहीं हो सकता, इस सन्देहको दूर किया जाता है-

इष्टास्युपायस्य च कार्यभावः

प्रयत्ननिष्पाद्यतयोपपन्नः । स चावसेयो वचनाछिङादेः

प्रत्यचतो रागनिबन्धनस्तु ॥ ४७७॥

योजना—इष्टाभ्युपायस्य कार्यभावः प्रयत्ननिष्पाद्यत्या<sup>१</sup> उपपपन्नः, स च लिङादेः वचनात् अतसेयः, रागनिवन्धनस्तु प्रत्यत्ततः ॥ (उपजातिच्छन्दः) ॥

बोजितार्थं —इष्ट-साधन की कर्त्तव्यता कृतिसाध्यत्वरूप से प्रवर्त्तक है। वह (कृति-

१ तृतीयेत्थंभावे प्यत्ननिष्पाद्यतोरूपः कार्यभाव इत्यर्थः।

साध्यत्वरूप उक्त कार्यभाव ) लिङादि वचन से बोध्य है, राग-प्रयुक्त कार्यभाव प्रत्यज्ञ से जाना जाता है।।

भावितार्थं — केवल इष्टसाधनता-ज्ञान को प्रवर्त्तक नहीं माना जाता, अपि तु कृति-साध्यत्व-विशिष्ट इष्टसाधनता-ज्ञान को प्रवर्तक माना जाता है, वह ही लिङादि प्रत्यय का अर्थ है। चन्द्रमण्डलादि के आदरण में इष्टसाधनता रहने पर भी कृति-साध्यता नहीं, अतः विशेषणाभाव-प्रयुक्त विशिष्टभाव के रह जाने से वहां प्रवृत्ति नहीं होती॥ ४७७॥

कार्यत्व एक ही प्रकार का होता है, फिर केवल कार्यत्व प्रत्यक्त-वेद्य श्रीर इब्ट-साध-नत्व-विशिष्ट कार्यत्व लिङादि-वोध्य है – यह विभाग कैसे किया जा सकता है ? इस शङ्का

का समाधान करते है -

## कार्यत्विमच्छावलवित्तं किञ्चित् इष्टाभ्युपाये निजमस्य किञ्चित्। निजं लिङादेरवसेयमस्य

साचित्रसादादितरप्रतीतिः ॥ ४७८॥

योजना — इष्टाभ्युपाये किञ्चित् कार्यत्वम् इच्छावशवर्ति, किञ्चित् निजम् । अस्य निजं लिङादेरवसेयम् । सान्तिप्रसादाद् इतरप्रतीतिः ।। ( उपजातिच्छन्दः ) ।।

योजितार्थं —इष्टसाधन (यागादि) में कोई कार्यत्व इच्छा-जन्य और कोई ऋसा-धारण होता है। इस (इष्टसाधन) का श्रसाधारण कार्यत्व लिङादि से बोध्य होता है। एवं सान्ति-प्रत्यन्त से अन्य (कार्यत्व) की प्रतीति होती है।

भावितार्थ — -यागादिरूप इष्टसाधन पदार्थों में जो कृत्युद्देरयत्वरूप कार्यत्वनियोग-वादी मानते हैं, वह फल राग-निमित्तक होता है। अर्थात् चिकीषितत्व ही कृत्युद्दे-रयत्व है, चिकीषा राग है। यह कार्यत्व सदा नियतिषयक उत्पन्न होता है, साची या मन के द्वारा ही अवभासित होता है शास्त्र से नहीं; अतएव इस कार्यत्व को अशास्त्रीय कहा जाता है। वेदान्त-सिद्धान्त से इष्टसाधन पदार्थों में जो कृतिसाध्यत्व रूप कार्यत्व माना जाता है, वह यागादि का अपना असाधारण स्वभाव होता है, अतएव वह लिङादि से ही बोधित होता है, शास्त्रीय कहा जाता है।। ४७८।।

कृति-साध्यत्वविशिष्ट इष्ट-साध्यत्व को लिङ्थं नहीं मान सकते; क्योंकि 'त्रात्मानं जानीयात्' — यहां ज्ञान में कृतिसाध्यत्व न रहने के कारण उक्त लिङ्थं का बाध होता है। इस सन्देह को हटाने के लिए उक्त स्थल पर लिङ्को गौण मानते हैं —

> जानात्यर्थे लिङ्पदं गौग्रमाहुः जानात्यर्थः कर्ततन्त्रो न हीष्टः। यागाद्यर्थे कर्ततन्त्रे हि ग्रुख्यो लिङ्लोडादिः श्रेयसो हेतुभृते ॥ ४७६॥

योजना—जानात्यर्थे लिङ्पदं गौणम् आहु; जानात्यर्थः कृतितन्त्रः न हि इष्टः। (श्रेयसो) हेत्भूते कर्तृ तन्त्रे यागाद्यर्थे हि लिङ्लोडादिः मुख्यः।। (शालिनीच्छन्दः)।। योजितार्थं ज्ञानकृप अर्थ में लिङ् पद को आचार्यगण गौण कहा करते हैं; क्योंकि

ज्ञान ऋर्थ कृति-साध्य नहीं होता। इष्टसाधनभूत, कृति-साध्य; यागादि ऋर्थ में प्रयुक्त लिङादि मुख्य होते हैं ।।

भावितार्थ—यागादि में कृति-साध्यत्व भी है और इष्टसाधनत्व भी, श्रतः यागादि लिङादि को मुख्य श्रर्थ माने जाते हैं। किन्तु ज्ञानादि कृति-साध्य नहीं; क्योंकि ज्ञान सदैव वस्तु-तन्त्र माना जाता है, पुरुष-तन्त्र नहीं। श्रतः यागादिवृत्ति इष्टसाधनत्वमात्र के रहने के कारण ज्ञानादि को भी वैसे ही लिङ्ग्य कह दिया जाता है, जैसे माणवक सिंह शब्द का श्रर्थ।। ४७६।।

ज्ञान को लिङादि का गौण अर्थ वनाया गया। वहां जिज्ञासा होती है कि जिस शक्यवृत्ति गुणु के योगसे ज्ञानमें लिङ् प्रवृत्ता होता है, वह गुण कौन है ? इस जिज्ञासा को

शान्त करते हैं--

जानात्यर्थे श्रेयसो हेतुभाव-भागोऽबुद्धो बोध्यते लिङ्पदेन । यागाद्यर्थे श्रेयसो हेतुभावो मुख्यो बोध्यः कर्ततन्त्रो न गौगाः ॥ ४८०॥

बोजना-जानात्यर्थे श्रेयसो हेतुभावभागः ऋबुद्धो लिङ्पदेन वोध्यते। यागाद्यर्थे

श्रेयसो हेतभावः कर् तन्त्रो मुख्यो वोध्यः, न गौणः ॥ (शालिनी च्छन्दः )॥

योजितार्थ-ज्ञानगत इष्ट-साधनता भाग (पहले) अज्ञात (होकर) लिङ् पद के द्वारा बोधित होता है। (उसमें कृति-साध्यता न रहने के कारण लिङादि उस अर्थ में शौण माने जाते हैं)। यागादि अर्थों में इष्टसाधनता कृति-साध्य होने से मुख्य ही है, शौण नहीं।।

मावितार — लिङार्थ में कृतिसाध्यत्व श्रीर श्रेयःसाधनत्व दो भाग होते हैं। श्रात्म-ज्ञान में श्रेयःसाधनत्व भाग श्रन्य प्रमाणों से ज्ञात नहीं, केवल लिङादि के द्वारा बोधित होता है। एतावता उस ज्ञानरूप श्रर्थ को कहने में लिङादि की प्रवृत्ति हो जाती है। उसमें कृति-साध्यतारूप द्वितीय भाग के न रहने से लिङादि गौण माने जाते हैं। यागादि श्रर्थों में इष्टसाधनत्व तथा कृति-साध्यत्व—दोनों भाग विद्यमान हैं, श्रतः वहां लिङादि मुख्य माने जाते हैं। फलतः लिङादि श्रपने शक्यार्थ में वृत्ति इष्टसाधनत्वरूप गुण के द्वारा ज्ञानार्थ में प्रवृत्त होने से गौण माने जाते हैं। १८०।

यागादि के समान श्रवणादि लिङादि मुख्य माने जाते हैं — यागाद्यथे मुख्यता यद्वदस्य त्रह्मज्ञानस्यान्तरंगेषु तद्वत् ।

तर्कादीनां कर्ततन्त्रत्वहेतोः

ज्ञानाद्वीग् गौणताहेत्वभावात् ॥ ४८१ ॥
योजना—यद्वत् यागाद्यथे श्रस्य मुख्यता, तद्वत् ब्रह्मज्ञानान्तरंगेषु ज्ञानाद् अविक्
तर्कादीनां कर्तृतन्त्रहेतोः, गौणताहेत्वभावात्॥ (शालिनीच्छन्दः)॥
योजितार्थं—जैसे यागादि श्रर्थों में प्रवृत्त लिङादि को मुख्यता दी जाती है, वैसे ही

ब्रह्मज्ञान के अन्तरङ्गों (अवणादि) में; क्योंकि ज्ञान के पहले तर्कस्वरूप अवणादि में कृति-साध्यत्वरूप हेतु रहता है। अत एव गौणता के हेतु का अभाव है।।

आवितार्थ — इष्टसाधनत्व लिङादि का अर्थ है। जहां इष्टसाधनत्व में कृति-साध्यत्वरूप विशेषण विद्यमान है, वह मुख्य ऋथे ऋौर जहां वह विशेषण नहीं, वह गौण ऋथे माना जाता है। मुख्यार्थ-बोधक लिङादि मुख्य ऋौर गौणार्थ-बोधक गौण कहे जाते हैं।। ४८१।।

'भूतं भव्यायोपदिश्यते'--न्याय के अनुसार आत्म-वाक्यों में श्रवणादि को श्रङ्ग क्यों न मान लिया जाय ? इस शङ्का का समाधान है—

भृतस्य भव्याय यथोपदेशः

## क्रियापरे वस्तुपरे तु काएडे। न हीष्टमेवं विपरीतमस्मिन्

भव्यस्य भूताय सदोपदेशः ॥ ४८२ ॥

योजना--यथा क्रियापरे काण्डे भव्याय भूतस्य उपदेशः, वस्तुपरे तु न हि इष्टम्। अस्मिन् विपरीतम् — भूताय भव्यस्य सदा उपदेशः ॥ ( उपजातिच्छन्दः ) ॥

योजितार्थ -- जैसे कर्मकाण्ड में साध्य पदार्थ के लिये सिद्ध ऋर्थ का उपदेश होता है, (वैसे ) वस्तुपरक काण्ड (ब्रह्मकाण्ड) में वह श्रभीष्ट नहीं। इस काण्ड में उलटे सिद्ध के लिये साध्य का उपदेश किया गया है।।

भावितार्थ - कर्मकाण्ड में कर्म का प्राधान्य होता है, ऋतः समस्त सिद्ध पदार्थ उसके ही अङ्ग माने जाते हैं। ब्रह्मकाण्ड में ब्रह्म का सर्वतः प्राधान्य होने के कारण सभी वहा-भिन्न सिद्ध और साध्य पदार्थोंका प्रतिपाद्न ब्रह्म-बोध के लिए ही हुआ करता है। ४८२।

उक्त विभाग-व्यवस्था की ही उपपत्ति करते हैं—

## भव्यप्रतीतावुपयोगभाजो भवन्ति कात्स्न्येन च सिद्धवादाः। क्रियाप्रधाने न तथाऽत्र किन्तु

भूतप्रतीतौ खलु भन्यवादा ॥ ४८३ ॥

योजना — क्रियाप्रधाने सिद्धवादाः च कात्स्न्येन भव्यप्रतीतौ उपयोगभाजो भवन्ति। त्रत्रत्र तथा नः किन्त भूतप्रतीतौ खलु भव्यवादाः ॥ ( उपजातिच्छन्दः ) ॥

योजितार्थं -- क्रियाप्रधान काण्ड में सिद्धार्थक वाक्य पूर्णतया साध्यार्थ की प्रतीति में उपयोगी होते हैं। इस (ब्रह्मकाण्ड) में वैसा नहीं; किन्तु भूतार्थ की प्रतीति में ही साध्यार्थक वाक्य उपयोगी होते हैं ॥

भावितार्थ -- कर्मकाण्डमें द्रव्यगुणादि सिद्ध पदार्थ क्रिया के साधन होते हैं, इस कारण से सिद्धार्थक वाक्यों का भव्यार्थ की प्रतीति में उपयोग होता है। किन्तु ब्रह्मकाण्डमें श्रवणादि साध्य पदार्थों का प्रतिबन्ध-निरास के द्वारा ब्रह्मबुद्धि में उपयोग होता है, अतः सभी साध्यार्थक वाक्य भी ब्रह्म-ज्ञान में उपयोगी होते हैं ॥ ४८३॥

त्रहा सिद्ध होने पर भी उसकी प्रतीति सिद्ध नहीं, साध्य ही है, अतः श्रवणादि ३४ सं० शा०

साध्य पदार्थ उक्त प्रतीतिरूप साध्यार्थ के ही श्रङ्ग सिद्ध होते हैं. सिद्ध के नहीं, अतः दोनों काण्डों की एकरूपता स्थापित करने के लिये ब्रह्मकाण्ड में भी श्रवणादि साध्यार्थ की प्रतीति में ही सिद्धार्थक वाक्यों का उपयोग मान लेना चाहिए, इस त्राचेप का समाधान करते हैं—

## भव्यप्रतीतौ न हि कश्चिद्थों भूतप्रतीतौ पुनरस्ति मुक्तिः। श्रोतव्य इत्यादि ततो विधानं

भृतोपदेशानुगुर्गं समस्तम् ॥ ४८४॥

योजना-भव्यप्रतीतौ कश्चित् अर्थो न हि, भूतप्रतीतौ पुनः मुक्तिः अस्ति। ततः

श्रोतन्य इत्यादि समस्तं विधानं भूतोपदेशानुगुणम् ॥ ( इन्द्रवज्राच्छन्दः )।।

योजितार्थ -- ( ब्रह्मकाण्ड में ) साध्यार्थ की प्रतीति से कोई मुख्य प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, ब्रह्मरूप सिद्धार्थ की प्रतीति से तो मुक्ति होती है। इस लिए ('श्रोतव्यः' आदि ) समस्त विधिवाक्य ( 'तत्त्वमसि' त्रादि ) भूतोपदेश के ही त्रङ्ग हैं॥

भाविताय - वेदान्त में ब्रह्म-प्रतीति का फल वताया है - 'ब्रह्म वेद ब्रह्मैंव भवित' ( मुण्ड २।२।६ ) त्रौर 'त्रात्मा वाऽरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यः' – यहां श्रवणादि का कुछ फल नहीं वताया। अतः 'फलवत्सित्रिधावफलं तद्झः' भवति' – इस न्याय के आधार पर समस्त अवगादि साध्य पदार्थ ब्रह्मज्ञान के अङ्ग प्रतीत होते हैं। इस प्रकार अवगादि-वाक्य तत्त्व-मस्यादि वाक्य के ही परिकर सिद्ध होते हैं ॥ ४८४॥

वेदान्त में भव्योपदेश भूतवस्त की प्रतीति में कैसे उपयोगी है ? यह दिखाते हैं -

त्रादाय मुख्यगुणलाच्याकप्रवृत्तीः

## भव्यप्रतीतिजनकैः सह भूतवादाः। सम्बन्धिनो विधिवचःसु तथाऽत्र सर्वे भव्यार्पणाः परिवृद्यप्रतिपादकेन ॥ ४८५ ॥

योजना--( यथा ) विधिवचःसु भूतवादाः सुख्यगुणलाक्तिष्कप्रवृत्तीः त्र्यादाय भव्य-प्रतीतिजनकैः सह सम्वन्धिनो भवन्ति; तथा अत्र सर्वे भव्यापैगाः परिवृद्धप्रतिपादकेन

(सह) सम्बन्धिनो भवन्ति ॥ (वसन्ततिलकाच्छन्दः)॥

योजितार्थ — ( जैसे ) विधिवाक्यों में भूतार्थंक वाक्य मुख्य गौग्गी तथा लच्चणा वृत्ति का सहारा ले कर साध्यार्थक वाक्यों के साथ एकवाक्यतापन्न होते हैं; वैसे ही यहां (वेदा-न्त में ) सभी भन्य-समर्पक वाक्य परब्रह्म के प्रतिपादक वाक्यों के साथ एकवाक्यतापन्न हो कर उपयोगी होते हैं।

भावितार्थ — जैसे विधिकाण्ड में याग के रूपों ( द्रव्यादि ) के प्रतिपादक वाक्यों की मुख्यवृत्ति से, तित्सिद्धि-पेटिका-निहित 'यजमानः प्रस्तरः' त्रादि वाक्यों की गौगाी वृत्ति से तथा 'वायुर्वे चेपिष्ठा देवता' त्रादि त्रर्थवाद वाक्यों की लच्चणा वृत्ति से तत्तत् विधिवाक्यों के साथ एकवाक्यता होती हैं; वैसे ही वेदान्त में वि।वध भव्यपरक वाक्यों की 'तत्त्वमित' आदि भूतपरक वाक्यों से एकवाक्यता होती है।। पूज्यू।।

'न विधा परः शब्दः' – इस न्याय के आधार पर श्रवणादि-विधिवाक्योंमें लचणादि

का सहारा नहीं ले सकते, फिर उक्त वाक्यों का कथित भूतपरक-वाक्यों के साथ अन्वय कैसे होगा ? इस आशंका का समाधान है —

सिद्धार्थवादिवचनेषु न गौगातादिः दोषाय कर्मपरवाक्यगतेषु यद्वत् । कार्यार्थवादिवचनेषु न गौगातादिः दोषस्तथोपनिषदीति समानमेतत् ॥ ४८६ ॥

योजना—यद्वत् कर्मपरवाक्यगतेषु सिद्धार्थवादिवचनेषु गौणतादिः दोषाय नः तथा उपनिषदि कार्यार्थवादिवचनेषु गौणतादिः न दोषः – इत्येतत् समानम् ॥ ( व० ति० छ० ) ॥ योजितार्थ — जैसे कर्मकाण्ड के सिद्धार्थकवाक्यों में गौणतादि (की कल्पना) दोषावह

नहीं, वैसे ही उपनिषत् के कार्यपरक वाक्यों में गौणतादि दोष नहीं॥

भावितार्थ — 'न विधी परः शब्दः' — यह न्याय कर्मकाण्ड के लिए ही है; क्यों कि वहां विधिवाक्य प्रधान और दूसरे गौण हैं। 'गुणे त्वन्याय्यकल्पना' (गौणीभूत पदार्थों में लच्चणादि अन्याय की कल्पना होती है) यह सार्वभौम न्याय है। इसके आधार पर कर्मकाण्ड में गौणीभूत भूतपरक वाक्यों की और ब्रह्मकाण्ड में गौणीभूत भूतपरक वाक्यों की लच्चणादि करना युक्तियुक्त ही है।। ४८६।।

ब्रह्मकाण्ड में केवल भूत-भव्य-न्याय ही विपरीत नहीं होता, अपि तु मान-मेयादिभाव

भी व्यत्यस्त होता है -

#### मानेन मेयावगतिश्र युक्ता धर्मस्य जाड्याद्विधिनिष्ठकाएडे । मेयेन मानावगतिश्र युक्ता वेदान्तवाक्येष्वजडं हि मेयम् ॥ ४८७॥

योजना—विधिनिष्ठकाण्डे मानेन मेयावगतिः युक्ताः, धर्मस्य जाड्यात् । वेदान्त-

वाक्येषु मेथेन मानावगतिश्च युक्ताः मेयं हि अजहम् ॥ (इन्द्रवज्रा)॥

योजितार्थ—कर्मकाण्ड में प्रमाण के द्वारा धर्मक्ष मेय का ज्ञानयुक्त है; क्योंकि धर्म-रूप मेय जड़ होता है। वेदान्त-वाक्यों में ब्रह्मरूप मेय से प्रमाणों की अवगति होती है, क्योंकि ब्रह्मरूप मेय अजड़ (चैतन्य) होता है।।

भावितार्थं — प्रकाशक से सदैव अप्रकाशित तत्त्व का प्रकाश होता है। कर्मकाण्ड में प्रमाणों को प्रमेय का प्रकाशक माना है, वह उचित ही है; क्योंकि धर्मरूप प्रमेय जड़ है, उसे प्रकाश की अपेद्धा है। किन्तु वेदान्त में ब्रह्मरूप प्रमेय ( वृत्ति-विषय ) स्वयम्प्रकाश ही नहीं; 'तस्य भासा सर्विमिदं विभाति' के अनुसार प्रमाणादि निखिल प्रपक्क का भासक है।। ४५७।

वाक्य का लच्या भी यहां विषरीत हो जाता है—

कर्मप्रधानेऽतिगते च काएडे

वाक्यत्वमाख्यातपदप्रयुक्तम् ।

ब्रह्मप्रधाने श्रुतिमस्तकेऽस्मिन्

नामप्रधानं वचनं समस्तम् ॥ ४८८ ॥

योजना - - त्रातिगते कर्मप्रधाने काण्डे त्राख्यातपद्प्रयुक्तम् वाक्यत्वम् । त्रह्मप्रधाने त्राह्मप्रधाने त्राह्मप्रधानम् ॥ ( इन्द्रवज्रा ) ॥

योजितार्थ -- अतीत कर्मकाण्ड में आख्यातप्रधान वाक्य होता है और इस ब्रह्म-

प्रधान वेदान्त में समस्त वाक्य नाम प्रधान होते हैं ॥

भावितार्थ — त्राख्यात से साध्यार्थ की अवगति होती है और नाम से सिद्धार्थ की। कर्मकाण्ड में साध्यार्थ का प्राधान्य होने से साध्यार्थक पद का वाक्य में प्राधान्य माना जाता है। किन्तु ब्रह्मकाण्ड में सिद्धार्थ की प्रधानता होती है, अतः सिद्धार्थक नाम पद का वाक्य में प्राधान्य माना जाता है। ४८५॥

वेदान्त में भी श्रस्त्यादि किया पदों का प्रयोग होता है; अतः क्रियापद-प्रधान वाक्य सर्वत्र क्यों न मान लिया जाय ? इस आज्ञेप के कथित समाधान का स्मरण दिलाते हैं—

#### कार्यप्रधानमित्वलं च पदं सुवन्तम् त्र्याख्यातमेव फलतः खलु कर्मकाण्डे । तद्वत्तिङन्तमिप वेदिशारःसु सर्वं नामैव तिद्धि परिनिष्ठतवस्तुनिष्ठम् ॥ ४८९ ॥

योजना—कर्मकाण्डे अखिलं कर्मप्रधानम् सुवन्तं फलतः आख्यातमेव; तद्वत् वेद-शिरस्सु सर्वं परिनिष्ठितवस्तुनिष्ठं तत् तिङन्तमपि नामैव ॥ (वसन्ततिलकाच्छन्दः )॥

योजिताथ-(जैसे) कर्मकाण्ड में निखिल कर्मप्रधान सुवन्त त्रर्थात् त्राख्यात ही माना जाता है; वैसे ही वेदान्त में समस्त सिद्धार्थक तिङन्त भी नाम ही माने जाते है ॥

भावितार्थं — वेदान्त में अस्त्यादि क्रिया पदों का अवश्य प्रयोग किया गया है। किन्तु वे फलतः नाम पद ही मान लिये गये हैं, अतः वहां नाम का ही प्राधान्य मानना होगा॥ ४८९॥

कथित सिद्धान्त को उदाहरणों से स्पष्ट किया जाता है— श्राग्नेयमाश्विनमथैन्द्रमितीहकों हि सर्वं सुवन्तमि भव्यपरं प्रसिद्धस् । साऽस्येति तिद्धितसमन्वितसंनिधाने नामैव तद्भवति यद्भवतीति तद्वत् ॥४९०॥

योजना—आग्नेयम् , आश्विनम् , अथ ऐन्द्रम् , इतीदृशं हि सर्वं सुवन्तमि भव्यपरं प्रसिद्धम् । 'साऽस्य' इति तद्धितसमन्वितसिन्नधाने यद् 'भवति' इति, तद् नामैव भवति । तद्दन् ।। ( वसन्ततिलकाच्छन्दः )

योजितार्थ — "आग्नेयो अष्टाकपालां भवति" — में 'आग्नेय' पद, 'आश्विनं गृह्णाति' में आश्विन पद, 'ऐन्द्रम् द्धि' — में ऐन्द्र पद, सुबन्त होने पर भी साध्यार्थक होता है एवं 'सा अस्य देवता'—इस सूत्र से विहित तिद्धत प्रत्यय-युक्त 'आग्नेय' पद की सिन्निधि में जो 'भवति' पद पढा है, वह भी अर्थात् नाम ही है।।

१ 'तद्रत् 'इत्युत्तरपद्येन योज्यम् ।

भावितार्थं — अनुष्ठियार्थं-प्रकाशक पद को आख्यात माना जाता है। यदि कोई पद स्वरूपतः नाम (सुबन्त) है और अनुष्ठिय अर्थका प्रकाश करता है, तब उसे फलतः आख्यात ही माना जाता है; जैसे उक्त उदाहरणों में 'आग्नेयः' आदि पद स्वरूपतः सुबन्त होने पर भी द्रव्य-देवता-सम्बन्धानुमित यागरूप अनुष्ठियार्थं के प्रकाशक होने से फलतः आख्यात माने जाते हैं। यहां आशय यह है कि 'आग्नेयः'—इस पद में 'साऽस्य देवता'—सूत्र से तद्धितप्रत्ययका विधान किया गया है, जिसका अर्थ होता है—'अग्निर्देवताऽस्य'। 'अस्य' पद से 'सूक्तहविधोरिति वाच्यम्' इस वातिक के अनुसार यहां हविः (प्रदेय द्रव्य) विवित्तित है। इसलिए 'आग्नेय' पद का अर्थ अग्नि देवता-सम्बन्धी द्रव्य होता है, द्रव्य-देवता का सम्बन्ध याग में ही हुआ करता है; क्योंकि 'देवतोद्देश्येन द्रव्यत्यागः' ही याग कहा जाता है। इस प्रकार 'आग्नेय' पद याग का समर्पक होने से आख्यात ही माना जाता है।

उसी प्रकार सिद्धार्थ-बोधक पद को नाम माना जाता है। स्वरूपतः आख्यात पद भी यदि सिद्धार्थ का समर्पण करता है, तव उसे नाम ही माना जायगा। जैसे 'आग्नेयोऽष्टा-कपालो भवति'—यहां पर ही 'भवति' पद ॥ ४६०॥

वेदान्तगत तिङ् में सुवन्तरूपता का उदाहरण देते हैं -

### अस्त्यस्म्यसीति च तिङ्न्तपदानि सन्ति वेदान्तवाक्यनिलयानि तथाऽपि तानि । नाऽऽख्यातशब्दनिजशक्तिधुरं वहेयुः अस्तित्वमात्रविषया हि निषक्तिरेषाम् ॥ ४९१ ॥

योजना—वेदान्तवाक्यनिलयानि अस्त्यस्म्यसीति तिङन्तपदानि सन्ति, तथापि तानि आख्यातशब्दनिजशक्तिधुरं न वहेयुः; हि एषाम् अस्तिमात्रविषयानिषक्तिः ॥(व० ति०छ०)॥ योजितार्थं — वेदान्तवाक्यों के अन्तर्गत 'अस्ति', 'अस्मि', 'असि' ये (स्वरूपतः)

तिङन्तपद हैं, तथापि वे आख्यात शब्द की असाधारण शक्ति के विषय (भव्यार्थ) का बोध नहीं कराते; क्योंकि इन पदों का सत्तामात्र के साथ सम्बन्ध है, अर्थात् प्रातिपादिकार्थ-मात्र के बोधन में पर्थवसान होता है।।

मावितार्थं — 'श्रस्ति ब्रह्म', 'ब्रह्मास्मि', 'तत्त्वमसि'—इन वेदान्त वाक्यों में प्रयुक्त श्रस्ति, श्रस्मि तथा श्रसि इन तिङन्त पदों का सत्तामात्ररूप सिद्धार्थं के प्रतिपादन में ही तात्पर्य होता है, साध्यार्थ-बोधन में नहीं। इसलिए वे पद स्वरूपतः श्राख्यात होने पर भी श्रर्थतः नाम सममे जाते हैं।। ४६१।।

'धात्वर्थः किया ज्ञेयां — न्याय के अनुसार अस्त्यादि को भी किया (भाव्यार्थ) ही मानना उचित है, सिद्धार्थ नहीं माना जा सकता; इस आचेप का समाधान है —

पूर्वापरीभूतपदार्थनिष्ठम् श्राख्यातमाख्यातविदो वदन्ति । कूटस्थसत्तावगतिप्रधानम् श्राख्यातवत्साधु तिङन्तमाहुः ॥ ४६२ ॥ योजना—त्राख्यातविदः त्राख्यातं पूर्वापरीभूतपदार्थंनिष्ठम् वदन्ति । कूटस्थसन्ता-वगतिश्रधानं तिङन्तम् त्राख्यतवत् साधु त्राहुः ॥ ( इन्द्रवन्त्रा ) ॥

योजितार्थ — आख्याततत्त्व-वेत्ता 'आख्यात' पद को पूर्वापरीभूत अर्थका वाचक कहा करते हैं। कूटस्थस्वरूप सत्ता के बोधक तिङत पद को आख्यात के सदृश ही कहते हैं।

भावतार्थ — आख्यार्थ के पण्डित कहा करते हैं — 'पूर्वापरीभूतभावम् आख्यातेन-चड्टे' (नि०१।१।१) अर्थात् धात्वर्थमात्र क्रिया नहीं, अपि तु पूर्वापरीभूत साध्यार्थ क्रिया है, वहीआख्यातार्थं है। जैसा कि न्याय-भाष्यकार ने (न्या ० सू ०२।१।४२ में) कहा है — 'पचतीति=स्थाल्यधिश्रयणम्, उदकसेचनं, तण्डुलावपनम्, एधोऽपसपण्णम्, अग्न्यभि-ज्ञालनम्, दर्वीघट्टनं, मण्डस्नावणम्, अधोऽवतारणमिति।'

श्रतः 'अस्' धातु के सत्ता रूप सिद्ध अर्थ के लिए प्रयुक्त 'अस्ति ब्रह्म' आदि में

अस्ति – यह आख्यात नहीं, अपि तु आख्यात सदृश सुवन्त है ॥ ४६२॥

वेदान्तगत त्राख्यात त्रस्तित्वमात्रपरक है – यह सुनकर प्रभाकरमतानुयायी दो हलोकों से त्राचेप करता है –

श्रस्तत्ववस्तुविषयोपनिषन्निपक्तिः श्राश्रीयते यदि तदा प्रमितं प्रमेयम् । तस्यास्तवाऽऽपति मानमितत्वमेव द्यस्तित्वमात्मगतमभ्युपयन्ति धीराः ॥ ४६३ ॥ श्रथवा मितियोग्यताऽस्तिता निरवद्याऽस्तु समस्तवस्तुषु । परमात्मनि तत्प्रतीयते सकलं वेदशिरः प्रवर्त्तताम् ॥ ४६४ ॥

योजना—यदि उपनिषन्निषक्तिः अस्तित्ववस्तुविषया आश्रीयते, तदा तव अस्या प्रमेयं प्रमितम् आपतितः, धीराः हि मानमितत्वमेव आत्मगतम् अस्तित्वम् उपयन्ति ॥ (वसन्ततिलकाच्छन्दः)॥

त्रथवा समस्तवस्तुषु मितियोग्यता निरवद्या अस्तिता अस्तु। परमात्मिन तत्प्रती-

तये सकलं वेदशिरः प्रवर्तताम् ॥ ( सुन्दरी ) ॥

योजितार्थ —यदि उपनिषत् (के आखतात पदों) का सम्बन्ध सत्तारूप विषय के साथ स्थापित किया जाय, तब आप (वेदान्ती) के मत में इस (उपनिषत्) का प्रमेय प्रमित ही हो जायगा; क्योंकि धीरगण् (प्रामाकर) प्रमाण-विषयत्व को ही आत्मगत अस्तित्व मानते हैं। अथवा समस्त वस्तुओं में वर्तमान मिति-योग्यता को निदु ष्ट अस्तिता मान लें, तब भी परमात्मगत सत्ता प्रमित ही रहती है, उसकी पुनः प्रतीति के लिए आपके वेदान्त-वाक्य भले ही प्रवृत्त हों॥

भावितार्यं — समस्त भावाभाव पदार्थों में प्रतीयमान सत्ता का लक्षण प्रमिति-विष-यत्व किया करते हैं। यदि प्रमिति-विषयत्व को चिण्क मानकर सुषुष्त्यादि में सत्ताभावा-पत्ति दी जाय; तब प्रमिति-विषयत्व-योग्यता सत्ता का निर्दुष्ट लच्चण किया जा सकता है। योग्यता यावद्वस्तु-भावी पदार्थ है, अतः इस लक्षण में पूर्व लक्षण का दोष भी नहीं। ब्रह्म-गत सत्ता का बोध कराने के लिए वेदान्त-वाक्य प्रवृत्त हैं, उसकी उपपत्ति के लिए ब्रह्म में अन्य प्रमाण मानना होगा, नहीं तो प्रमिति-विषयत्वरूप सत्ता ही न रहेगी, वेदान्त वाक्य किसका बोध करायेंगे ? ब्रह्म को अन्य प्रमाण से प्रमित मानने पर वेदान्त वाक्य केवल अनुवादक रह जाते हैं, इन में अज्ञात ज्ञानकत्वरूप प्रामाण्य सिद्ध न होगा॥ ४६३, ४६४॥

उक्त आन्तेप का निराकरण करते हैं -

#### त दसुन्दरमात्मसंविदोः

त्रपि सत्ता भवताऽभ्युपेयते ।

न तयोर्विषयत्वहीनयोः

मितियोग्यत्वमितत्वसंभवः ॥ ४६५ ॥

योजना—तद् असुन्दरम्, भवता अपि आत्मसंविदोः सत्ता अभ्युपेयते । तथा विषयत्वहीनयोः तयोः मितियोग्यत्वमितत्वसम्भवः न ॥ (सुन्दरी)॥

योजितार्थ — उक्त श्राचेप ठीक नहीं; क्योंकि श्राप (प्रामाकर) भी श्रात्मा श्रौर ज्ञान में सत्ता मानते हैं। किन्तु उनमें विषयत्व न रहने के कारण मितियोग्यत्व श्रौर मितत्व सम्भव नहीं।।

भावितार्थं — प्राभाकर के त्रिपुटी-प्रत्यत्त्वाद में आत्मा प्रमाता ही माना जाता है। प्रमिति का विषय नहीं। एवं ज्ञान भी स्वयंप्रकाश है; अन्य प्रमिति का विषय नहीं। इसलिए उन दोनों में प्रमिति-विषयता न रहने के कारण सत्ताकी सिद्धि न हो सकेगी। ४९५।

### [ जगित कार्यत्वेन चेतनजन्यत्वानुमानम् ]

महावाक्य तथा श्रवान्तर वाक्यों का समन्वय ब्रह्म में किया गया। श्रव 'यतो वा इमानि' (तैत्ति॰ ३।१।१) श्रादि तटस्थ लज्ञण-वाक्यों का समन्वय करने के लिए जगत् का कारण सिद्ध करने से पहले जगत् में कार्यत्व सिद्ध करते हैं—

## चितिजलदहनानिलाम्बराणां जिनमनुमाय विभक्तताबलेन । जगति हि जिनमद्विभज्यमानं घटघटिकादि समीच्यते समस्तम् ॥ ४९६ ॥

योजना—जगति हि समस्तं जनिमद् घटघटिकादि विभन्यमानं समीद्यते, श्रतः चितिजलदृह्नानिलाम्बराणां विभक्ततावलेन जनिम् श्रतुमाय (तत्र कारणं तर्कयन्ति )।

(पुष्पितायाच्छन्दः)।।
योजितार्थं — लोक में समस्त उत्पत्तिशील घटघटिकादि विभक्त होते देखे जाते हैं।
य्रातः पृथ्वी, जल तेज, वायु, आकाश-इन पांचों में विभक्ततारूप हेतु के द्वारा कार्यत्व का अनुमान करके ( उनके कारण की तर्कना करते हैं )।

भावितार्थ--भौतिक प्रपञ्च में कार्यत्व सिद्ध करने के लिये उसके कारणभूत पंचभूतों में कार्यत्व सिद्ध करने के लिये अनुमान किया जाता है---सित्यादिकं जिनमत्, विभज्य- मानत्वात्, यद् यद् विभव्यमानम् , तत् सर्वं जिनमद् , यथा घटघटिकादि । यहां विभक्तत्व का अर्थ है=अनुयोगिसमानसत्ताकभेदाश्रयत्वम् । इसिलये ब्रह्म में व्यभिचार नहीं, क्योंकि केवल विभक्तत्व (जगद्भेद-प्रतियोगित्व) के रहने पर भी ब्रह्मसमानसत्ताक भेदकी आश्रयता वहां नहीं । प्रश्क्षमें समानसत्ताक भेद है, अतः स्वरूपासिद्धि नहीं ॥ ४६६

इक्त अनुमान में हेत्वन्तर दिखाते हैं— वितिजलदहनेषु तत्प्रदेशात् जनिसहितानुपलभ्य तद्वलेन । वितिजलदहनत्वलिङ्गमार्गात् अपि जनिमेष्वनुमाय तर्कयन्ति ॥ ४९७ ॥

योजना - चितिजलदृहनेपु तत्प्रदेशान् जनिसहितान् उपलभ्य तद्वलेन चितिजलदृहनत्व-

लिङ्गमार्गाद् अपि एषु जनिम् अनुमाय तर्कयन्ति॥ (पुष्पितायाच्छन्दः )॥

योजितार्थ — पृथिवी, जल और तेज में प्रत्यत्तभूत घटादि भागों को उत्पत्तिशील देखकर, उसके वल पर पृथिवीत्व, जलत्व तथा दहनत्व रूप लिङ्गों से पूरे पृथिवी-आदि में उत्पत्तिमत्त्प का अनुमान करके पृथिवी के कारण की तर्कना (अनुमान) की जाती है।

भावितार्थं—पृथिवी के जिन घटादि पदार्थों में उत्पत्तिमत्त्व प्रत्यत्त है, उन्हें दृष्टान्त वनाकर पृथिवीत्व हेतु से सम्पूर्ण पृथिवी में (कार्यत्व) का अनुमान किया जाता है— 'पृथिवी जन्मवती पृथिवीत्वात् घटादिवत्'। इसी प्रकार जलादि समस्त भूतों में जनिमत्व का अनुमान करके इनके कारण का वद्यमाण रीति से अनुमान किया जाता है।। ४६७।।

कारणानुमान दिखाते हैं-

# जनिमद्भवदेतच्चेतनादेव हेतोः धटवदिति पुनस्तत्कारणे चेतनत्वम् । अनुमिमत उदकें कार्यातालिङ्गतोऽमी जगति हि परिदृष्टं चेतनादेव कार्यम् ॥ ४९८॥

योजना— १ उदकें पुनः अमी ' एतत् जनिमत् चेतनादेव हेतोः घटवत्"—इति तत्कारणे चेतनत्वं कार्यतालिङ्गतः अनुमिमते, जगित हि कार्यः चेतनादेव परिदृष्टम् ।। (मालिनीच्छंदः) योजितार्थः — (जगत् में कार्यत्व-निश्चय के ) अनन्तर ही मुमुद्धगण 'यह जन्य जगत् चेतन रूप कारण से उत्पन्न होता है, जैसे घट'—इस प्रकार जगत् के कारण में चेतनत्व का कार्यता लिङ्ग के द्वारा अनुमान कर लेते हैं; क्योंकि लोक में समस्त कार्य चेतन-कृत

ही देखा जाता है।।

भावितार्थं — 'विमतं चेतनकारणकं कार्यत्वात् घटादिवत्' इस अनुमानके द्वारा जगत् का कारण चेतन तत्त्व ही स्थिर होता है ॥ ४९८॥

उक्त अनुमान से ही जगत्कारण चेतनतत्त्व ज्ञात होता है, तब वेदन्त-वचन उसी

१, उदकें उत्तरकालो कार्यत्विनश्चयानन्तरमिति यावत् ।

के अनुवादकमात्र होने से अप्रमाण ही हैं ? इस राङ्का का समाधान करनेके लिये अनुमित चेतन में अनेक संशय दिखाते हैं-

> जगदुदयनिमित्तं चेतनं किं तु नाना किं अवतु तदेकं सर्ववित्सर्वशक्ति । इति भवति तु पञ्चात्कारणे चेतनेऽस्मिन् अनवगतिनिमित्तः संशयो दुर्निवारः॥ ४९९ ॥

योजना--पश्चात् अस्मिन्, जगदुद्यनिमित्तं चेतनं किन्नु नाना ? किमु तद् सर्ववित् सर्वशक्ति एकं भवतु ? इति अनवगतिनिमित्तः संशयो दुर्निवारः ॥ ( मालिनीच्छन्दः )॥

बोजितार्थ -- एक अनुमान के पश्चात् इस चेतन में जगत् के उत्पत्ति का हेतु चेतन क्या अनेक हैं ? या वह सर्वज्ञ सर्वशक्ति-समन्वित एक ही है ? इस प्रकार का अज्ञान-निमित्तक संशय दुनिवार होता है ॥

आवितार्थ — यद्यपि अनुमान से सामान्यतः जगत् का कोई कारण चेतन सिद्ध हो जाता है, तथापि उसके विषय में अनेक अज्ञानमूलक संशय देखे जाते हैं, जिनकी निवृत्ति अनुमानादि प्रमाणों से नहीं होती। वेदान्त-वाक्यों से ही एकत्व, सर्वज्ञत्वादि की सिद्धि होती है।। ४६६।।

वेदान्तवाक्यों से चेतन में एकत्वादि की सिद्धि कैसे होती है ? यह दिखाते हैं—
श्रुतिवचनविशेषाच्चेतने कारणेऽस्मिन्
यत इति निरवद्यादेकताधीरथाऽऽणात्।
प्रकृतिरिति च तस्मिन्कारणे पश्चमीयं
जनयति दृढवुद्धि तद्विधानादिहैव ॥ ५०० ॥

योजना — श्रास्मिन् चेतने कारणे 'यतः' इति निरवद्यात् श्रुतिवचनविशेषात् एकताधीः श्रागात् श्रथ इयं पञ्चमी तस्मिन् कारणे प्रकृतिरिति हृदृबुद्धं जनयितः; इहैव तद्विधानात्।। ( मालिनीच्छन्दः )।।

योजितार्थ—इस चेतन कारण में 'यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते' (तै० ३।१।१) इस निर्देष्ट श्रुति-वचन से एकत्व-निरुचय होता है। अनन्तर यह (यतः) पञ्चमी उसी चेतन कारण में 'प्रकृति'—इस प्रकार की दृढ़ चुद्धि उत्पन्न कर देती है; क्योंकि इसी (प्रकृति रूप) अर्थ में उस (पञ्चमी) का विधान किया गया है।।

भावितार्थ — 'यतो वा इमानि' — इस श्रुतिवाक्य के 'यतः' इस पद में 'यत्' शब्द के उत्तर 'तिसः' पञ्चमी विभक्ति के एक वचन के स्थानमें विहित है। यद्यपि 'तिसि' का विधान सभी विभक्तियों के सभी वचनों के स्थान पर होता है। इसीलिए 'प्रमाणतो अर्थप्रतिपित्तः' इस न्याय-भाष्य में प्रमाणपदोत्तर 'तिसि' के लिए वार्तिककार ने लिखा है — 'वचनिवभक्ति-व्याप्त्यर्थम्।' अर्थात् 'प्रमाणात्' कह देने से सभी विभक्तियों और सभी वचनों का लाभ नहीं होता, अतः तिसप्रत्यायन्त 'प्रमाणत' प्रयोग किया गया है। तथापि 'तस्माद्वा एत-स्माद्वात्मनः आकाशः सम्भूतः' (तै० २।१।१) आदि समानार्थक अन्य श्रुतियों के अनुरोध

१. ग्रागच्छेद् इत्यर्थः । ३५ सं० शा० से 'यतो वा इमानि' में भी 'यतः' के अन्त में पक्षमी का एक वचन ही माना जाता है। इस प्रकार पक्षमी विभक्ति के प्रयोग से जगत्कारण में प्रकृतित्व या उपादान कारणत्व सिद्ध होता है; क्योंकि प्रकृत्यर्थ में ही पक्षमी का विधान किया गया है—'जनिकर्तुः प्रकृतिः' (पा० सू० १।४।३०) अर्थात् जायमानकी प्रकृति अपादान होती है। इसी प्रकार एक वचन के प्रयोग से चेतन में एकत्व भी सिद्ध होता है। सर्वज्ञत्वादि की सिद्धि तो 'यः सर्वज्ञः सर्ववित्र (मु० १।१।६) आदि श्रुतियों से नितान्त स्पष्ट है।। ५००।।

कुपुर कहा गया कि 'यतः' - इस पद से 'एका प्रकृतिः' - इस अर्थ का लाभ होता

है। उस पर आन्तेप करते हैं-

एकत्वमेकवचनादवगम्यमानं यच्छुब्दवाच्यनिलयं यत इत्यमुष्मिन् । यच्छुब्दवाच्यनिलयं यत इत्यमुष्मिन् । वाक्ये जगत्प्रकृतिगामितया निविष्टां । संख्यां विभक्त्यभिहिते वचनं हि नाऽऽह ॥५०१॥

योजना — यतः इत्यमुष्मिन् वाक्ये एकवचनाद् अवगम्यमानम् एकत्वम् , यच्छ्रब्द्-वाच्यनिलयम् । हि वचनं विभक्त्यभिहिते जगत्प्रकृतिगामितया निविष्टां संख्यां नाऽऽह ।।

(वसन्ततिलकाच्छन्दः)॥

योजितार्थं — 'यतो वा इमानि' इस वाक्य में एक वचन से वोधित एकत्व, 'यत्' शब्द के वाच्यार्थ में ही अन्वयी होता है (प्रत्ययार्थं प्रकृतित्वान्वयी नहीं); क्योंकि वचन

विभक्ति के वाच्य प्रकृतित्वगत संख्या को नहीं कहता।।

भावितार्थ — प्रत्ययार्थीं का सदा प्रकृत्यर्थ में अन्वय होता है, प्रत्ययार्थीं का परस्पर नहीं। 'यतः' यहां पद्धमी प्रत्यय के दो अर्थ वताए गए—एकत्व तथा प्रकृतित्व। एकत्व संख्या का 'यत्' प्रातिपदिकार्थ में ही अन्वय न्यायसंगत है; प्रकृतित्वार्थ में नहीं, अतः 'एका प्रकृति, यह अन्वय लाभ नहीं हो सकता।। ५०१।।

विभक्त्यर्थगत संख्या का अभिधान वचन से ही कहीं नहीं देखा गया-

न हि विभक्त्यभिधेयपदार्थगं

वचनमाह निजं विषयं क्वचित्। वचनवाच्यगतं न वदन्ति च

स्वमभिधेयमशेषविभक्तयः ॥५०२॥

योजना--वचनं हि क्वचित् विभक्त्यभिधेयपदार्थगं निजं विषयं न आह । अशेषविभ-क्तयश्च वचनवाक्यगतं स्वम् अभिधेयं न वदन्ति ॥ (द्व० वि० छ० )॥

योजितार्थ - वचन कहीं भी विभक्त्यर्थ से अन्वित अपने वाच्यार्थ को नहीं कहते,

एवं समस्त विभक्तियां वचनार्थं से अन्वित स्वार्थं को नहीं कहतीं।।

मावितार्थ — प्रत्यय सदा प्रकृत्यर्थान्वित स्वार्थ का वाचक होता है। प्रत्यय कभी भी अपने एक अंश के वाच्यार्थ से अन्वित स्वार्थ को नहीं कहता। अतः 'यतः यहां पर न तो एक वचन पद्धमी विभक्ति-वाच्य प्रकृतित्वार्थ से अन्वित स्वार्थ को कहता है और न उक्त विभक्ति ही वचनार्थान्वित स्वार्थ को कहती है।। ५०२।।

उक्त आनेप का परिहार करते हैं -

प्रातिपदिकार्थगतमेव वचनानि
स्वं स्वमिभधेयमभिधातुमलमर्थम्।
प्रातिपदिकार्थगतमेव निजमर्थं
वक्ति च विभक्तिरिप नेह वचनार्थे।।५०३।।
पशुनेति पदे तृतीयया
करणत्वं हि पशोर्निवेद्यते।
वचनेन पशोरिहैकता

न पुनः सा करणस्य कथ्यते ॥५०४॥

योजना—वचनादि प्रातिपदिकार्थगतमेव स्वं स्वमिभधेयम् अर्थम् अभिधातुम् अलम्। विभक्तिरिप प्रातिपदिकार्थगतमेव निजम् अर्थं वक्ति, न च इह वचनार्थे॥ (इन्दुवदना) 'पशुना इति पदे तृतीयया पशोः करणत्वं निवेद्यते, इह वचनेन पशोः एकता, कस्य पुनः सा न कथ्यते॥ (सुन्द्री)॥

भावितार्थ — वचन (एक वचनादि) प्रातिपदिकार्थान्वित स्वार्थ को कहने में समर्थ होते हैं। विभक्ति भीप्रातिपदिकार्थान्वित अपने-अपने अर्थको कहती है, न कि वचनार्थान्वित स्वार्थ को।। "पशुना यजेत' के पशुना पद में तृतीया विभक्ति से पशुगत करण्ह्व कहा जाता है और एक वचन के द्वारा पशुगत एकता ही कही जाती है, कारक-निष्ठ एकत्व नहीं कहा जाता।।

भावितार्थ — यह बात सत्य है कि वचन श्रौर विभक्ति — दोनों ही प्रातिपदिकार्था-निवत स्वार्थ को ही कहते हैं; परस्परान्वित स्वार्थ को नहीं। इस नियम के श्रनुसार जैसे 'पशुना' से 'पशुरेकः कारणम्' बोध होता है, वैसे ही 'यतः' पद से 'एकं जगदुपादानम्' बोध होता है।। ४०३, ५०४।।

उत्तर कथित क्रम से 'पशुरेकः करण्म्' अर्थात् 'यः पशुः', स 'एकः करण् च'— यही वोध निष्पन्न होता है, किन्तु 'एकः पशुः करण्म्' (एकत्वविशिष्टः पशुः करण्म्) यह लोक-प्रसिद्ध बोध कैसे बनेगा ? इस जिज्ञासा की निवृत्ति प्रभाकर मत से की जाती है-

अनुपपत्तिबलेन विधेस्तयोः

करणतैकतयोरवगम्यते । करणतैकपशोरिति सङ्गतिः

न घटते हि विधिर्विरहय्य ताम् ॥५०५॥

योजना—विधेः त्रानुपपत्तिबलेन एकपशोः करण्तेति तयोः करण्तैकतयोः संगति-रवगम्यते, तां विरहृष्य विधिने घटते ॥ ( द्रुतविलम्बितम् )॥

योजितार्थं—विधि की अन्यथानुपपत्ति के बल पर एकपशुनिष्ठ करणता — इस प्रकार करणता तथा एकता की संगति प्रतीत हो जाती है, क्योंकि उस (संगति) के बिना विधि (नियोग) की उपपत्ति नहीं हो सकती।।

भावितार --किञ्चिद्धर्मानविञ्जन कारक का क्रिया के साथ अन्वय नहीं होता।

प्रकृत्यर्थान्वित एकत्व को ही यहां त्रवच्छेदक माना जा सकता है। उसी प्रकार पर्वन्वित एकत्व का भी कारक के द्वारा अपूर्व सम्बंध होता है; त्रातः उक्त एकत्व में करणवच्छेद-कत्व मानना पड़ता है। इस प्रकार 'एकः प्रशुः करणम्'—यह बोध वन जाता है।।५०५।।

उक्त संगति के विना नियोग की अनुपपत्ति कैसे ? यह दिखाते हैं--

उपादानतः संख्यया संगतिः स्यात् अवच्छेदकत्वेन संख्यानिवेशात् । पशोरेतयोस्तेन मार्गेण कार्ये निवेशोपपत्तेरुपादानमानात् ॥५०६॥

योजना--उपादानतः संख्यया (करणत्वस्य ) संगतिः स्यात् ; पशो अवच्छेदकत्वेन संख्यानिवेशात् । तेन मार्गेण उपादानमानात् एतयोः कार्ये निवेशोपपत्तेः ॥ (अ०प्र०छ०) ॥

योजितार — विध्यन्यथानुपपत्तिरूप उपादान ( अर्थापित ) प्रमाण से एकत्व संख्या के साथ ( करणत्व का ) अन्वय होता है; क्योंकि पशु की अवच्छेदक होकर यहां संख्या निविष्ट हुई है। उस मार्ग से ( स्वाश्रय पशु के ) द्वारा अर्थापत्ति-प्रमाण से इन दोनों ( करणत्व और एकत्व ) का कार्य ( नियोग ) में निवेश वन जाता है ।।

भावितार्थ—"पशुना यजेत" यहाँ तृतीया श्रुति से पशु में याग की करणता अवगत होती है। 'पशु' पद जाति-वाचक है, अतः 'पशु' पद से संख्या की उपस्थिति न होने से यह आकाङ्चा होती है कि "कया संख्यया अविच्छिन्नेन पशुना यागं निर्वर्तयेयच ?" एवं एकवचन से उपस्थापित एकत्व के लिए जिज्ञासा होती है कि "केन द्वारेणेमां सङ्ख्यां नियोगे निवेशयेयम् ?" क्योंकि नियोग सर्वतः प्रधान होता है, उसी में सभी पदार्थों का अन्वय किया जाता है। उक्त दोनों आकाङ्चाओं की शान्ति के लिए पशु का विश्ववच्छेदक एकत्व माना जाता है और एकत्व का पशु के द्वारा नियोग के साथ अन्वय होता है। पशु भी धात्वर्थ याग के द्वारा नियोगान्वयी होता है। यहाँ जिज्ञासा होती है कि पशु का धात्वर्थ में किस रूप से अन्वय किया जाय ? तथा 'पशुना' इस तृतीया विभक्ति से वाच्य करणत्व का निवेश नियोग में कैसे किया जाय ? यह भी आकाङ्चा होती है। इन आकाङ्चाओं से करणत्वरूप से पशु का धात्वर्थ में और करणत्व का पशु के द्वारा नियोग में अन्वय सम्पन्न हो जाता है—"एकपशुकरणकयागविषयकरणको नियोगः।" एक ही पशु एकत्व तथा करणत्व दोनों का आश्रय है। अतः एकत्वान्वित पशु में करणत्व का अन्वय होता है। फलतः एकत्व और करणत्व का परस्पर अन्वय, पशु के साथ अन्वय एवं नियोग से अन्वय सम्पन्न हो जाता है॥ ५०६॥

"पशुना यजेत" विधिवाक्य है, विध्यन्यथानुपपत्ति प्रमाण से एकत्व करण्त्वादि का अन्वय होता है। किन्तु "यतो वा इमानि" (तै० ३।१।१) यहाँ विधि नहीं, अतः विध्यन्यथानुपपत्ति से एकत्व और प्रकृतित्व का अन्वय नहीं हो सकता—यह शिष्य आशङ्का करता है—

१. एकः स्यात्। १. एकः स्यात्। २. धात्वर्थो नियोगस्य विषयो जनकश्चेति प्राभाकरः समयः, ग्रतः यागः विषयः करणं च यस्य नियोगस्य स यागादिविषयकरण्क इति विग्रहः।

नचैवंविधिः कश्चिदत्रेति न स्यात् उपादानतः संगतिर्यत्पदार्थे । विभक्त्यर्थसंख्यार्थयोर्नेंह कश्चित् यतो वा इमानीति वाक्ये विधिर्नः ॥५०७॥

योजना—श्रत्र एवं किश्चत् विधिः नेति उपावानतः विभक्त्यर्थसंख्यार्थयोः संगतिः न स्यात् । इह 'यतो वा इमानि' इति वाक्ये नः कश्चित् विधिर्न ॥ ( भुजङ्गप्रयातम् ) ॥

योजितार्थ — "यतो वा इसानि' (तै० १।१।१) इस वाक्य में वैसी कोई विधि नहीं, इयतः उपादान ( ऋर्थापत्ति ) प्रमाण से विभक्त्यर्थ ऋौर संख्यार्थ का यत् पदार्थ में इप्रन्वय नहीं होगा। इस "यतो वा इमानि" वाक्य में हमारे मत से कोई विधि नहीं मानी जाती।। ५०७।।

विधि न होने पर भी अनुपपत्ति प्रमाण से ही यहाँ उन दोनों का सम्बन्ध होता है, इस प्रकार गुरु समाधान करता है—

अवितथिमिद्मेवमेतद्स्मिन्
न खलु विधेर्वचनं पठन्ति वाक्ये।
यत इति घटते तथाऽपि योगो
वचनविमक्तिनिगद्ययोरिहापि।।५०८।।

योजना—श्रवितथमिद्म "यतः" इति श्रस्मिन् वाक्यविधेर्वचनं न खलु पठन्तीति एवमेवेतन् : तथापि इहापि वचनविमक्तिनिगद्ययोः योगो घटते ॥

योजितार्थ — यह जो कहा (पद्यगत एकत्व-करण्डित का उपादानप्रमाण से अन्वय) वह सत्य है। 'यतो वा इमानि'-इस वाक्य में विधि नहीं-यह भी ऐसा ही है, तथापि यहां भी वचनार्थ और विभक्तयर्थ का अन्वय हो जाता है।

भावितार्थ — ऋन्यथानुपपत्ति प्रमाण से 'यतो वा इमानि' यहां भी वचनार्थ एकत्व और विभक्त्यर्थ प्रकृतित्व का परस्पर ऋन्वय होता है। हां, वह ऋन्यथा उपपत्ति विधि की नहीं, क्योंकि यह वाक्य ब्रह्मवस्तुपरक है। विधि की कल्पना में यह उद्देश्य सिद्ध न होगा॥ ५० ॥

तब यहां वचनार्थ श्रौर विभक्त्यर्थ का श्रन्वय न मानने पर किसकी श्रनुपपत्ति है ? इस जिज्ञासा की निवृत्ति करते हैं--

एकत्वमेकवचनेन समर्पितं यत् यच्छब्दवाच्यनिलयं यत इत्यम्रुष्मिन् । पश्चम्युपात्तमपि यत्प्रकृतित्वमस्मिन् संगच्छते तदुभयं पशुवस्तुनीव ॥५०६॥

योजना—'यतः'-इत्यमुिष्मन् वाक्ये यच्छब्दवाच्यनिलयम् एकवचनेन समर्पितम् एकत्वम्, पञ्चम्युपात्तमपि प्रकृतित्वम्, तदुभयम् श्रस्मिन् पशवस्तुनीव सङ्गच्छते॥ (बसन्ततिलकाच्छन्दः)॥

योजितार्थ--'यतो वा'-इस वाक्य में 'यत्' शब्द-वाच्यगत जो एक वचन से समर्पित एकत्व है ऋौर जो पञ्चम्यर्थ प्रकृतित्व है--वे दोनों इस (चेतनवस्तु) में पशुवस्तु के समान ही ऋन्वित होते हैं।

भावितार्थ — "यतो वा इमानि" — यहाँ पर एक वचन तथा पक्रमी विभक्ति दोनों विशिष्टार्थ के उद्देश्य से प्रयुक्त हुए हैं, विशेष्यान्यय के विना उसकी अनुपपित्त होती है, अतः यहाँ भी चेतन वस्तुरूप विशेष्य में दोनों अन्वयी होते हैं। अर्थात् वाक्यशेषादि के द्वारा यह स्थिर हो चुका है कि 'यतो वा इमानि' वाक्य ब्रह्म-लच्च् का बोधक है। वह 'जगत्प्रकृतित्व'—इतने अर्थ से नहीं बनता, क्योंकि अनेक प्रकृतियों का एक ब्रह्म से अभेद वनता नहीं। इसलिए एकत्व का भी सम्बन्ध अपेद्यित है। फलतः 'एका प्रकृतिः' यह बोध सिद्ध हो जाता है।। ५०६।।

सम्बन्धाचेप को स्पष्ट करते हैं-

एका या प्रकृतिः समस्तजननी तद् ब्रह्म जिज्ञास्यतास् इत्यत्रापि हि वस्तुनिष्टवचने शक्येव तत्संगतिः। विज्ञातुं विधिमन्तरेण च तथानर्थक्यभीत्या न हि स्वाध्यायाध्ययनैकगोचरविधेरायातमर्थं विना ॥५१०॥

योजना—'समस्तजननी या एका प्रकृतिः , तद् ब्रह्म जिज्ञास्यताम्'-इत्यत्र वस्तुनिष्ठ-वचनेऽपि विधिमन्तरेणैव हि तत्संगतिः विज्ञातुं शक्या । तथा त्र्यानर्थक्यभीत्या च त्र्यायातम् ऋर्थं विना स्वाध्यायाध्ययनैकगोचरिवधेः (सार्थक्यं न सम्भवति )।। (शा०वि०छ० )

'समस्त प्रपञ्च की जननी जो एक प्रकृति हैं, वहीं ब्रह्म समभी जाय'-इस वस्त-परक वचन में भी विधि के विना ही उस (वचनाथं) तथा विभक्त्यर्थ की संगति (अन्वयं) जानी जा सकती है। वैसे ही आनर्थक्य के भय से भी; क्योंकि लब्धार्थ के विना 'स्वाध्या योऽध्येतव्यः'-इस अध्ययन विधि का सार्थक्य समभव नहीं।।

भावितार्थ — 'यतो वा इमानि भूतानि' यहां से लेकर 'तद्विजिज्ञासस्व तद् ब्रह्म'— यहां तक के दण्डक वाक्य में ब्रह्म के लच्चए और उसकी विजिज्ञास्यता का प्रतिपादन किया गया है। लच्चमाए ब्रह्म ही जगत्-कारएत्व के अनुगुए सम्बन्ध का आदोप करता है। जिस प्रकार के लच्चए से पूर्णतया ब्रह्म लच्चित हो, उस प्रकार के लच्चए की स्थिति के अनुरूप प्रकृतित्व तथा एकत्व का भी परस्पर अन्वय अनिवार्य है। अतः उन दोनों का अधिष्ठातृ चैतन्य के द्वारा 'एका प्रकृति सर्वजननी' इस रूप में अन्वय-बोध विधि के विना ही सम्भवित हो जाता है।। ५१०॥

इस प्रकार 'पशुना'-यहां पर जैसे विध्यनुपपत्ति से वचनार्थ श्रौर विभक्त्यर्थ का श्रन्वय होता है, वैसे ही यहां लच्चण वाक्यगत 'यतः'-इस पद में भी विशिष्ट लच्च्य बोध की श्रन्यथानुपपत्ति है--

वचनार्थविभक्तिवाच्ययोः उपपन्नाऽन्वयबुद्धिरर्थतः । पशुनेति पदे यथा तथा यतः इत्यादिपदेऽपि लच्चगो ॥ ५११ ॥ योजना--यथा त्रर्थतः पशुनेति पदे वचनार्थविभक्तिवाच्ययोः अन्वयबुद्धिः उपपन्ना, तथा लच्चणे यतः इत्यादिपदेऽपि ॥ ( सुन्दरीच्छन्दः )॥

योजितार्थ — जैसे अर्थापत्तिप्रमाण से पशुना यजेत वाक्य के 'पशुना'-इस में वचनार्थ (एकत्व) और विभक्त्यर्थ (कारणत्व) का अन्वयबोध उपपन्न हो जाता है, वैसे 'यतो वा इमानि'—इस ब्रह्म-लच्चण वाक्य के 'यतः' इस पद में भी एकत्वरूप वचनार्थ तथा प्रकृतित्वरूप विभक्त्यर्थ का अन्वय-बोध हो जाता है ॥ ५११॥

ऊपर के पद्य में निविष्ट रिश्चर्थतः पद का विवरण करते हैं--

# विधिनिष्ठवाक्यमपि वोधयति स्वमपेत्तितं विषयमर्थवशात्। परमात्मनिष्ठमपि तुल्यमिदं वचसोर्द्धयोरपि तु रूपमतः।।५१२।।

योजना—विधिनिष्ठवाक्यम् अपि अर्थवशात् स्वमपेत्रितं विषयं वोधयति । परमात्म-निष्ठमपि । अतः द्वयोरपि वचसोः इदं तु तुल्यं रूपम् ॥ ( प्रमितात्तराच्छन्दः )॥

योजितार्थ — विधिपरक वाक्य भी अर्थापत्ति से अपने अपेत्तित विषय का बोध कराता है। परमात्मपरक वाक्य भी (अर्थापत्तिसे अपने अपेत्तित विषय का वोध कराता है) अतः उक्त दोनों प्रकार के वचनों में यह (वचनार्थ विभक्त्यर्थान्वय) समानरूप है।।

भावितार्थ—यह सब कुछ प्राभाकर मत से कहा गया है। भाट्ट मत में तो विभक्त्यर्थों का परस्पर समानाभिधान श्रुति से अन्वय होता है और प्रकृत्यर्थ-प्रत्ययार्थ का एकपद श्रुति से। एकपद-श्रुति की अपेदा समानाभिधान श्रुति के प्रवल होने से वचनार्थ और विभक्त्यर्थ का प्रथम अन्वय और प्रकृत्यर्थ-प्रत्ययार्थ का परचात् अन्वय होता है।। ५१२।।

लच्यगत प्रसिद्ध स्वरूप या उपाधि को ही लच्चण कहा जाता है। जगत्कारणत्व न तो ब्रह्म का प्रसिद्ध स्वरूप है अौर न ब्रह्म की उगाधि; अतः यह ब्रह्म का लच्चण कैसे बनेगा ? इस आशंका का समाधान करते हैं—

## एकं चेतनमस्य यत्प्रकृतितामापन्नमुत्प्रेचते तद् ब्रह्मोति निशामयेति निपुर्णं ब्रृते परब्रह्मणः। सिद्धं लचगमादरेगा महता व्यावर्त्तयद् ब्रह्मणः

तत्वं तत्त्वमसीतिवाक्यनिलयं तच्छुब्दलच्यं वचः ॥५१३॥

योजना—अस्य जगतः प्रकृतिताम् आपन्नं यदेकं चेतनम् उत्प्रेच्यते, तद् ब्रह्मेति निशामय इति वचः तत्त्वमसीतिवाक्यनिलयं तच्छन्दलद्यं ब्रह्मणः तत्त्वं महता आदरेण न्यावतयत्, परब्रह्मणः सिद्धं लच्चणं ब्रूते ॥ (शा० वि० छ०)॥

योजितार्थ—'इस जगत् की उपादान कारणता का आश्रय जो एक चेतन उत्प्रेचित होता है, उस ब्रह्म का श्रवण कर'—यह वचन महावाक्य-गम्य, 'तत्' शब्द के भूत, ब्रह्म-तत्त्व की पूर्ण आदर के साथ (प्रधानादि-अनात्मजगत् से) व्यावृत्ति करते हुए परब्रह्म का सिद्ध लच्चण कहता है।। भावितार्थ—जगत् का कारण कोई चेतन तत्त्व है—यह तो अनुमान से ही सिद्ध है। वह एक है ? या अनेक ? इसका निर्णय यद्यपि अनुमान से नईं होता; तथापि लाघवादि तकों से उत्प्रेचित एकता भी सिद्ध है। इसी प्रकार लच्य भी महावाक्य गत ब्रह्मादि पहों के सामध्ये से सिद्ध है। महावाक्य से ही ब्रह्म की सिद्धि हो जाती है, लच्च की क्या आवश्यकता ? इस सन्देह को दूर करने के लिये कहा है—व्यावर्तयत्। अर्थात् 'व्यावृत्ति-व्यावृत्तिक्ष प्रयोजन लच्च से ही सिद्ध होगा; महावाक्य से नहीं। लच्च ही अपने लच्य को सजातीय और विजातीय पदार्थों से व्यावृत्त करके दिखाता है।। ५१३।।

#### [ त्रिविधलच्यानिरूपणस् ]

उक्त लक्षण अपने लक्ष्य से सम्बद्ध है ? या असम्बद्ध ? सम्बद्ध होने पर क्रूटस्थ त्वादि की अनुपपत्ति और असम्बद्ध होने पर अपने लक्ष्य का परिचायक कैसे होगा ? इस सन्देह की निवृत्ति के लिए लक्षण-प्रकार दिखाते हैं—

लच्यस्य लचगमिह तिविधं प्रसिद्धं लोके स्वलचगमग्रुप्य विशेषणां वा।

यद्वोपलचणिममानि च लचणेन च्यावर्णियामि पृथगेव तु तत्प्रतीहि ॥५१४॥

योजना—इह लोके लच्यस्य त्रिविधं लच्चणं प्रसिद्धम्—स्वलच्चणम् , ऋमुष्य विशेषणं वा यद्वा उपलच्चणम्—इमानि पृथगेव तु लच्चणेन व्यावर्णयासि, तत् प्रतीहि ॥ (व०ति०छ०)

योजितार्थ—इस लोक में लद्दय के त्रिविध लच्चण प्रसिद्ध हैं — (१) स्वलच्चण, (स्वरूप लच्चण)। त्रथवा (२) इस (लद्दय)का विशेषण (विशेषण लच्चण) (३) या उपलच्चण। इनका पृथक पृथक लच्चणों के द्वारा विशेष वर्णन करता हूँ। हे शिष्य! उसे जानने का यत्न कर।।

भावितार्थ--विशेषरूप से लह्य के परिचायक पदार्थ को लक्षण कहते हैं। लह्य के परिचायक तीन ही पदार्थ होते हैं--स्वरूप, विशेषण और उपाधि अतः इन तीनों को लक्षण कहा जाता है। स्वरूप को स्वरूपलक्षण या स्वलक्षण, विशेषण को विशेष-लक्षण तथा उपाधि को तटस्थलक्षण या उपलक्षण लक्षण ॥ ५१४॥

विशेष लच्चणों को दिखाने से पूर्व सामान्य लच्चण दिखाना अनिवार्य है, अतः लच्चण किसे कहते हैं ? यह दिखाया जाता है —

लच्यार्थनिष्ठमुपलव्धमतोऽन्यतोऽर्थात् निःशोपतो यदतिरिच्य तदर्थवस्तु । लच्यं निवेदयति लच्चगमेतदाहुः

सामान्यलच्यामिदं त्रिषु लच्चाेषु ॥५१५॥

योजना—यद् अर्थवस्तु लच्यार्थनिष्ठमुपलञ्घम् अन्यतोऽर्थान् निःशेषतोऽतिरिच्य लच्यं निवेद्यति-एतत् लच्यामाहुः । इदं त्रिषु लच्चरोषु सामान्यलच्याम् ॥ (वसन्तति०)॥ योजितार्थ — जो पदार्थ लद्यवस्तु में उपलब्ध होता है ऋौर ऋल्दय पदार्थों से निःशेषतः लद्य को पृथक्-पृथक् करके बताता है, उस पदार्थ को लच्चण कहते हैं। यह लच्चण तीनों लच्चणों का साधारण लच्चण है॥

भावितार्थ—'यद् यस्य निःशेषतः सजातीयविजातीयव्यावर्तकं सत् यिष्ठिष्ठमुपलभ्यते, तत् तस्य लच्चणम्' यह लच्चण का लच्चण कहा जाता है। अर्थात् जो धर्म निःशेषतः सजातीय और विजातीय पदार्थों से व्यावर्तक होता हुआ जिस धर्मों में उपलब्ध होता है, उसे लच्चण कहा जाता है, जैसे—'सास्नादिमत्त्व' गो का लच्चण है, क्योंकि वह गो का सजातीय महिषी आदि तथा विजातीय घटादि पदार्थों से व्यावर्तक है और गो में रहता पाया जाता है। यद्यपि यह लच्चण स्वरूपलच्चण में नहीं घट सकता; क्योंकि वह लच्च में वृत्ति (लच्चका धर्म) नहीं होता। तथापि लच्चण का निष्कृष्ट स्वरूप यह है—'यत् प्रमितं सत् यस्य सजातीयादिभ्यः सर्वेभ्यो व्यावर्तकम्, तत् तह्चण्णम्।। ५१५॥

प्रतिज्ञात प्रथम ( स्वरूप लच्चण ) लच्चण का लच्चण दिखाते हैं--

लच्यस्वरूपमपि सद्यद्युष्य साचात् अर्थान्तराद्भवति भेदकमेतदाहुः। अस्य स्वलच्चणतयैव तु लच्चणं खं छिद्रं जलं द्रवमितीदशमत्र लोके ॥५१६॥

योजना—यत् लच्यस्वरूपं सद् अपि अमुष्य अर्थान्तरात् साचात् भेदकं भवति, एतत् अस्य स्वलचणतयैव लचणम् आहुः। अत्र लोके खं छिद्रं, जलं द्रवम्-इतीदृशम्।। (वसन्ततिलकाच्छन्दः)।।

योजिताथ — जो लद्य का स्वरूप होने पर भी इस (लद्य) का लद्येतर निखिल पदार्थों से साद्यान् भेदक होता है; उसे इस लद्य का स्वरूपभूततया ही लद्यण कहते हैं। जैसे कि लोक में आकाश का स्वरूप लद्यण है—खं, ब्रिद्रमादि। जल का—जलं, द्रवम् आदि॥

द्वितीय विशेषणलच्या का लच्या करते हैं--

स्वानुरक्तमतिजन्मकारणं यत्पुनर्भजिति लच्यवस्तुनि । तद्विशेषगतयाऽस्य लच्चणं

केसरादिकमिवाक्ववस्तुनः ।।५१७॥

योजना—यत् लद्यवस्तुनि स्वानुरक्तमतिजन्मकारणं भवति, तत् अस्य विशेषण-तया लच्चणम् , अश्ववस्तुनः केशरादिकमिव ॥ (रथोद्धताच्छन्दः ) ॥

योजिताय — जो लद्यवस्तु में स्वविशिष्टबुद्धि का जनक होता है, उसे विशेषणल्ज्य कहा जाता है, जैसे अश्व का केसरादि ॥

भावितार्थ — त्रश्व की गर्दन पर के वाल (त्राल) केसर कहलाते हैं। केसरादि अश्व में विद्यमान एक ऐसा विशेषण है, जो उसे अन्य पदार्थों से व्यावृत्त करता एवं स्व विशिष्ट (केशरी इस प्रकार की) विशिष्ट बुद्धि का उत्पादक है; अतः इसे विशेषण लच्चण कहा जाता है।। ५१७।।

सं० शा० ३६

उपलक्षण लक्षण कहते हैं---

### स्वानुरक्तमतिजन्महेतुतां लच्यवस्तुनि निरस्य लच्चणम् । अस्वरूपमपि तस्य यद्भवेत् काकवचदुपलच्चणां विदुः ॥५१८॥

योजना--लच्यवस्तुनि स्वानुरक्तमतिजन्महेतुतां निरस्य तस्य अस्वरूपमपि यत् लच्चणम्, तत् उपलच्चणं विदुः-काकवत्॥ (रथोद्धताच्छन्दः)॥

योजितार्थ — लद्यवस्तु में स्वविशिष्ट-बुद्धि-हेतुता को छोड़कर स्वरूप न होने पर भी जो लद्य का व्यावर्तक होता है, उसे उपलच्चण लच्चण कहते हैं, जैसे कि काकादि।।

भावितार्थ—विशेषण लच्चण की निवृत्ति के लिये 'लच्यवस्तुनि स्वानुरक्तमितजन्म हेतुतां निरस्यं कहा तथा स्वरूप लच्चण से अतिव्याप्ति हटाने के लिये कहा—'अस्वरूपमिप' उदाहरण दिया—काक। अर्थात् 'काकवद् देवदत्तस्य गृहम्'—यहाँ पर काक गृह का विशेषण भी नहीं और स्वरूप भी नहीं; फिर भी देवदत्त के गृह का व्यावर्तक है ॥५१॥

ब्रह्म का प्रकृत लत्त्रण इसी उपलत्त्रण कोटि का है --

### विश्वोद्भवस्थितिलयप्रकृतित्वमस्य चिद्धस्तुनो यद्सहायपरिग्रहस्य । तद्वर्णानीयम्रुपलच्चणमेव कस्मात त्रह्मेति लच्चपदशक्त्यविरोधहेतोः ॥५१९॥

योजना—श्रस्य श्रसहायपरिग्रहस्य चिद्वस्तुनो यद् विश्वोद्भवस्थितिलयप्रकृतित्वं लच्चणम्, तदुपलच्चणमेव वर्णनीयम्। कस्मात् ? ब्रह्मतिलच्यपदशक्त्यविरोधहेतोः (व० ति०) योजितार्थं —इस श्रद्वितीय चिद्वस्तु का जो 'विश्व-उत्पत्तिस्थितिलय-कारण्त्व' लच्चण है, उसे उपलच्चण ही कहना चाहिये; क्योंकि इस प्रकार ब्रह्मरूप लच्च पद की शक्ति का विरोध नहीं होता।।

भावितार्थं—'जगत्कारण्वं' को यदि उपलज्ञ्ण न मानकर विशेषण माना जाय, तव विशेषण यात्रद्विशेष्यभावी होने के कारण ब्रह्म को परिच्छित्र वना देगा। तत्पद की वृत्ति से उपस्थापित अपरिच्छित्र ब्रह्म का विरोध होता है, अतः उसे उपाधि ही मानना उचित है। इस प्रकार 'जगत्कारण्वं' तटस्थ लज्ञ्ण ही सिद्ध होता है।।।५१६।।

विशेषग्-पत्त में सूचित विरोध दिखाते हैं--

विक्वोद्भवस्थितिलयप्रकृतित्वरूपम्
एकािकनो यदिह लच्चणमुच्यमानम् ।
तद्ब्रह्मणो यदि विशेषणरूपिमण्टं
ब्रह्मेति लच्यविषयस्य पदस्य भङ्गः ॥५२०॥

योजना—यद् इह एकाकिनो विश्वोद्भवस्थितिलयप्रकृतित्वरूपम् लद्दाणम् उच्यमानम्।
तद् यदि ब्रह्मणो विशेषणम् इष्टम् ; ब्रह्मतिलद्यविषयस्य पदस्य भङ्गः॥ (व० ति० छ०)॥

योजितार्थ--जो यहां ऋद्वितीय ब्रह्म का 'विश्व-प्रकृतित्व' लहाण किया जाता है। वह यदि ब्रह्म का विशेषण माना जायगा; तव 'ब्रह्म' इस लह्यविषयक पदका विरोध होगा।।

भावितार्थं — बृहत्यर्थेक 'ब्रह्म' पद का लच्य है — अखण्ड ब्रह्म । 'जगत्प्रकृतित्व' यदि उसका विशेषण माना जाय, तव 'ब्रह्म' पद की शक्ति का संकोच करना होगा। इसलिए उक्त लचाण ब्रह्म का विशेषण नहीं; अपि तु उपलच्चण है ॥ ५२०॥

उपलचाण पच में लच्य पद की रचा तो हो जाती है, किन्तु एक पद की रचा में पूरा 'लचाणवाक्य' ही काल्पनिकार्थक हो जाने से भङ्ग हो जाता है। लच्चणवाक्य होने से असंजात-विरोधी भी है, अतः लच्चण को विशेषण मानना ही उचित है, इस सन्देह का निराकरण करते हैं—

### लच्यार्थवाचिपदमत्र हि लच्चाार्थे वाक्ये प्रधानमितरद् गुणाभूतमाहुः । त्रह्मेति लच्यविषयं च पदं समर्थ भूमानमेव वदितुं न तु मर्त्यमल्पम् ॥५२१॥

योजना--अत्र लदाणार्थे वाक्ये हि लद्यार्थवाचि पदं प्रधानम् इतरद् गुण्भूतमाहुः। ब्रह्मेति लद्द्यविषयं पदं भूमानमेव विदतुं समर्थम् न तु मर्त्त्यम् अरुपम् ॥ (व० ति० छ०)॥

योजितार्थ--इस लच्चण्वाक्य में लच्चार्थ-वाचक पद को प्रधान त्रीर दूसरे (लच-णार्थक) पद को गौण कहते हैं। 'ब्रह्म'--यह लच्चार्थक पद अपरिछिन्न तत्त्व को ही

कहने में समर्थ है, न कि परिच्छिन्न विनश्वर रूप को ॥

मावितार्थ — लज्ञाण-वाक्य में पश्चात् उपात्त होने पर भी लह्यार्थक पद प्रधान है; क्योंकि उस का अर्थ ही उद्देश्य है, तथा जिज्ञास्य है। लज्ञ्ण तो उसी का अज्ञ होने गौण है। लच्य के अनुरूप ही लज्ञ्ण करना होगा। लच्यार्थक 'ब्रह्म' पद बृहि धातु से निष्पन्न होकर 'यत्र नान्यत् पश्यति' ( छां० ७।२४।१ ) आदि वाक्यों से परिलच्चित भूमरूप को ही कहने में समर्थ है; परिछिन्नरूप को नहीं।। ४२१।।

'गुएो त्वन्याय्यकलपनाः' (जै० सू० ६।३।५) के आधार पर लज्ञणवाक्य को ही

उपलच्णार्थक मानना उचित है -

### तस्मात्प्रधानपद्भङ्गभयाद् गुणानां युक्तं ग्रहीतुमुपलचणगोचरत्वम् । ब्रह्मोति चैतदुपलच्यसमर्पणार्थम् एवं समजसमिदं पदजातमस्मिन् ॥५२२॥

योजना—तस्मात् ब्रह्मेति चैतदुपलच्यसमपैणार्थं प्रधानपदभङ्गभयाद् गुणानाम् छप-लच्चणगोचरत्वं प्रहीतुं युक्तम् । एवम् इदं पदजातम् अस्मिन् समञ्जसम् ॥ (वर्गति व्हार्

योजितार्थ—इसलिए 'ब्रह्म'—इस पद के लच्चार्थ का समर्पण करने के लिए तथा प्रधान पद के भङ्ग-भय से गुणभूत पदों को उपलक्ष्णार्थक ही मानना युक्त है। इस प्रकार सभी पद इस ब्रह्म वस्तु में समझस हो जाते हैं।

भावितार्थ—'ब्रह्म'--इस प्रधान पदकी शिक्ष का संकोच न करना पड़े, इसलिए गुण-

भूत लक्त्यापदों को उपलक्त्यार्थक ही मानना उचित है। एवं 'ब्रह्म'—इस पद का उपलक्य-समर्पण प्रयोजन सिद्ध हो जाता है ॥ ५२२ ॥

उक्त लदाण का प्रयोजन दिखाते हैं--

### लक्ष्यस्वरूपकथनाय न लच्चणानि नाप्यस्य वाचकमिदं पदमित्यमुप्से । व्यावृत्तमेतद्खिलादितरार्थजातात् इत्येतदेव वदितं ननु लच्चणानि ॥ ५२३ ॥

योजना-लज्ञणानि न लच्यस्वरूपकथनाय, नापि 'इइं पदम् अस्य वाचकम्'-इत्यमुध्मे । एतत् ऋखिलात् इतरार्थजातान् व्यावृत्तम् - इत्येतदेव वदितुं लच्चणानि ननु ।। ( वसन्ततिलकाच्छन्दः ) ॥

योजितार्थ - लच्च न तो लच्चस्वरूप का कथन करने के लिए हैं, श्रौर न 'यह पद इस अर्थ का वाचक हैं - यह दिखाने के लिए ही। यह (लच्य वस्तु) निखिल इतर ( अलच्य ) पदार्थ-वर्ग से व्यावृत्त ( भिन्न ) है - यह कहने के लिए ही लच्च होते हैं ॥

भावितार्थ - कुछ लोग लच्चण का प्रयोजन मानते हैं - 'लच्य स्वरूप का परिचय कराना'। इसीलिए प्रमाणान्तर से अज्ञात ब्रह्मस्वरूप लच्चण से जाना जाता है। दूसरे विद्वानों का कहना है कि 'सत्यं ज्ञानमनन्तम' आदि अतियां ही उसके स्वरूप का वोध कराती हैं। लदाए वाक्य लद्य-स्वरूप का परिचायक नहीं होता, जैसे कि 'यः पर्यक्के होते स राजा' - यहां पर्यङ्कशायित्व राजा का स्वरूप नहीं होता। त्र्यतः लदाण का प्रयोजन है -संज्ञा-संज्ञि-सम्बन्ध वोधन । सिद्धान्ती दोनों पत्तों में क्रमशः दोष दिखायेगा ॥ ५३३ ॥

लद्य के अज्ञातस्वरूप का लद्मा ज्ञापक नहीं हो सकता -

लच्यस्वरूपग्रुपलभ्य तदेकनिष्ठं दृष्ट्वा च लच्छामनेन तदेव लक्ष्यम्। व्यावर्त्य वोधियतुम्रुत्सहते जनोऽयं

तत्त्वान्तरादिति यतः प्रतिपन्नमेतत् ॥ ४२४ ॥

योजना-लद्यस्वरूपम् उपलभ्य, तदेकनिष्ठं लच्च्यां दृष्ट्वा च अनेन तदेव लच्यां तत्त्वान्तरात् व्यावत्तर्यं वोधयितुम् अयं जनः उत्सहते । यतः एतत्प्रतिपन्नम् ( अतो नाज्ञात-ज्ञापनं लच्चणकृत्यम् )।। ( वसन्ततिलकाच्छन्दः )॥

योजितार्थ - किसी प्रमाण से लद्य के स्वरूप का निश्चय करके तथा उस लद्यमात्र में वृत्ति लच्चण को देखकर उस लच्चण के द्वारा उसी लच्च को इतरपदार्थी से पृथक् करके दूसरे को जनाने के लिए पुरुप प्रवृत्त होता है-यह निश्चित है, अतः अज्ञात-ज्ञापन लच्चण का प्रयोजन नहीं वनता॥

भावितार्थ - ज्ञात लक्त्ए ही कार्यकाकारी होता है। लक्त्ए के ज्ञान से पहले लक्य का ज्ञान त्रावश्यक है, अन्यथा धर्मी का ज्ञान न होने पर लच्च एरूप धर्म का ज्ञान भी न हो सकेगा। त्रातः लच्य का स्वरूपज्ञान लच्चएा का छत्य नहीं हो सकता ॥ ५२४॥

संज्ञा-संज्ञि-सम्बन्ध-बोधन भी लक्ष्ण का प्रयोजन नहीं हो सकता-

### संज्ञासंज्ञिसमन्वयावगतये नेष्टं क्विचिछ्यणं व्यावृत्तिप्रतिपत्तिमात्रजनकं लच्ये भवेदन्यतः। लच्यं लच्चणवर्त्मना हि जगति व्यावर्तयन्तोऽन्यतः तत्तछच्यणमादरेण महता संगृक्षते वादिनः॥ ५२५॥

योजना—कचित् संज्ञासंज्ञिसमन्वयावगतये, लच्चणम् इष्टं न। (लच्चणं) लच्चे श्रान्यतः व्यावृत्तिप्रतिपत्तिमात्रजनकं भवेत्। जगति हि वादिनः लच्चण्वरर्भना श्रान्यतः लच्चं व्यावर्तयन्तः तत्त्वव्यणं महता त्रादरेण संगृह्णते॥ (शा० वि० छ०)॥

योजितार्थ — कहीं भी संज्ञा-संज्ञी का सम्बन्ध ज्ञान कराने के लिये लच्चण नहीं माना जाता, किन्तु लच्चण अपने लच्च की इतर पदार्थों से व्यावृत्तिमात्र का ज्ञान करता है। लोक में वादिगण लच्चण के द्वारा इतर पदार्थों से लच्च की व्यावृत्ति करने के लिये ही तत्तत् लच्चणों का सादर संग्रह किया करते हैं।।

सावितार्थ — 'गन्धवत्त्व' पृथिवी का लच्च है, अर्थात् पृथिवी पद-त्राच्य का लच्च गन्धवत्त्व है—इस प्रकार लच्च के ज्ञान के पूर्व ही संज्ञा-संज्ञि-सम्बन्ध का ज्ञान हो जाता है, वह लच्चण का प्रयोजन कैसे बनेगा ? वादिगण केवल एकमात्र प्रयोजन के लिये लच्चणों का आदर किया करते हैं, वह है—इतर-त्र्यावृत्ति ॥ ५२५॥

उक्त न्यायका प्रकृत में उपसंहार करते हैं--

तस्माद् ब्रह्मणि वाच्यवाचकयुजासिध्यै श्रुतिर्नाऽभ्यधात् जन्माद्यस्य समीक्षितस्य जगतो यद् ब्रह्मणो लक्षणम् । नापीदं स्वकरूपवोधनपरं संकीर्तितं ब्रह्मणः किंत्वब्रह्मपदार्थतोऽस्य सकलाद्वचावृत्तता सिद्धये ॥५२६॥

योजना—तस्मात् श्रृतिः यद् ब्रह्मणो लज्ञणम् अभ्यधात् 'समीचितस्य अस्य जगतः जन्मादि'। तत् ब्रह्मणि वाच्यवाचकयुजासिध्यै न । नापि इदं ब्रह्मणः स्वरूपवोधनपरं संकीर्तितम्। किन्तु सकलात् अब्रह्मपदार्थतो अस्य व्यावृत्तता सिद्धये॥ (शा० वि० छ०)॥

योजितार्थ—इसलिए श्रृति ने जो ब्रह्म का लच्चण किया है-'इस प्रत्यच्चभूत जगत् का जन्मादि'। वह ब्रह्म में वाच्य-वाचक सम्बन्ध की सिद्धि के लिये नहीं श्रीर न ब्रह्म का स्वरूप-बोधन करने के लिए ही लच्चण किया है; किन्तु सकल ब्रह्मेतर पदार्थों से इस (ब्रह्म) की व्यावृत्ति सिद्ध करने के लिये।। ५२६।।

वस्तुतः ब्रह्म से भिन्न कुछ है ही नहीं, तब ब्रह्मेतर से ब्रह्म की व्यावृत्तिरूप लच्चण

का प्रयोजन कैसे सिद्ध होगा ? इस शङ्का का समाधान है-

परिच्छिन्नवस्तुच्यवच्छेदसिध्यै जगाद श्रुतिर्लच्चणं ब्रह्मणस्तत्। परिच्छिन्नता प्रापिता पूर्वपचे परब्रह्मणस्तन्निषेधार्थमेतत् ॥ ४२७॥ योजना—श्रुतिः ब्रह्मणः तहन्त्रणं परिच्छित्रवस्तुव्यवच्छेदसिध्ये जगाद । पूर्वपन्ते परब्रह्मणः परिच्छित्रता प्रापिता, तित्रवेधार्थम् एतत् ॥

योजितार्थ — श्रुति ने ब्रह्म का वह लज्ञ्ण परिच्छिन्न पदार्थों से ब्रह्म का व्यवच्छेद सिद्ध करनेके लिये किया है। वस्तुतः सांख्यादि के मतसे ब्रह्म (जगत्कारण) में परिच्छिन्नता प्राप्त होती है, उसकी निवृत्ति के लिये यह लज्ञ्ण है।।

भावितार्थ—यद्यपि परमार्थ दृष्टि से ब्रह्म-भिन्न कुछ भी नहीं, तथापि अविद्या-कित्पत अनन्त ब्रह्मेतर पदार्थ हैं, जिनसे ब्रह्म की व्यावृत्ति सिद्ध करनी है। वस्तः सांख्यादि मतों से जगत् के कारण में जो परिच्छित्रता प्राप्त होती है, उसे ब्रह्म से हटाना, यहाँ लच्चण का परम ध्येय हैं॥ ५२७॥

जगन्-कारण में परिच्छित्रत्व-प्रसञ्जक पूर्वपक्त दिखाते हुए श्रुति का परम तात्पर्य दिखाते हैं—

### कालस्वभावपरमाण्वसुभृत्प्रधान-स्कन्धप्रतीत्यखिलशून्यकथाप्रसंगे । जन्मादिस्त्रमवतीर्णामियं श्रुतिश्र तस्मादिदं परमिदं द्वितयं प्रवृत्तम् ।। ५२८ ॥

योजना — कालस्वभावपरमाण्वसुभृत्प्रधानस्कन्धप्रतीत्यखिलशून्यकथाप्रसंगे जन्मादिसूत्रम् अवतीर्णम्, इयं श्रुतिश्च । तस्माद् इदम्परम् इदं द्वितयं प्रवृत्तम् ॥ (वसन्ततिलकार) ॥
योजितार्थ — काल, स्वभाव, परमाणु, जीव, प्रधान, पञ्चस्कन्ध, प्रतीति (विज्ञान)
अखिल शून्य — इन वादों के कथा-प्रसङ्ग में 'जन्माद्यस्य यतः' ( व्र० सू० १।१।३ ) यह
सूत्र तथा 'यतो वा इमानि भूतानि' (ते० ३।१।१) यह श्रुति प्रवृत्त हुई है ॥

भावितार्थ — कालवादी काल को, स्वभाववादी (चार्वाक) स्वभाव को, वैशेषिक परमाणुओं को, मीमांसकगण अहप्र की सहायता से जीव को, कापिल त्रिगुणात्मक प्रधान को, सोत्रान्तिक तथा वैभाषिक रूप-विज्ञान-वेदना-संज्ञा-संस्काररूप पाँच स्कन्धों को, योगा-चार चिणकिविज्ञान को, माध्यमिक शून्यतत्त्व को जगत् का कारण मानते हैं। इनके मतोंसे जगत् कारणमें परिच्छित्रत्व प्रसक्त होता है; उसकी निवृत्तिके लिये 'जन्माद्यस्य यतः' यह सूत्र तथा 'यतो वा इमानि' आदि श्रुतियां प्रवृत्त हुई हैं। उनका आशाय यह कि जगत् का कारण चेतन ही हो सकता है, अचेतन नहीं; अतः समस्त अचेतन कारणवाद निरस्त हो जाते हैं। परमाणु आदि चेतनाधिष्ठित होकर ही कारण वन सकते हैं। उनके अधिष्ठात चेतन का संयोग उनसे होना अनिवार्य है, क्योंकि दण्डादि के अधिष्ठाता कुलाल का संयोग दण्डादि से होता है। किन्तु परमाणु निरवयव है, उनमें संयोग सम्भव नहीं। जगत् का निमित्तकारण और उपादानकारण पृथक् पृथक् मानने में गौरव है, अतः एक ही अपरि-चिञ्ज चेतन जगत् का कारण है, यह सिद्ध होता है॥ ५२८॥

अधिष्ठाता का अधिष्ठेय से भेद अनुभवसिद्ध है। इस प्रकार प्रत्यगात्मा में परिच्छित्रता पुनः सम्भावित है—

### लच्चणकाले लच्चस्वरूपनिश्चयः

### अधिष्ठात्रधिष्ठेयभावेन योनिः निमित्तं च यत्कारणं जन्मभाजाम् । परिच्छिन्नताऽस्यापि संभावितैव प्रतीचोऽस्यभेदे परैरुच्यमाने ॥ ५२९॥

योजना—जन्मभाजां योनिः निमित्तं च यत्कारणम् , अस्यापि अधिष्ठात्रधिष्ठेय-भावेन अस्य प्रतीचो भेदे परैरुच्यमाने परिच्छित्रता सम्भावितेव ॥ ( भु० प्र० छ० )॥

योजितार्थे—जन्म प्रपद्ध का जो उपादान कारण तथा निमित्त कारण है। उन दोनों का अधिष्ठाता तथा अधिष्ठठेयरूप में नैयायिकादि भेद बताते हैं, अतः इसमें परिच्छिन्नता पुनः सम्भावित है। १३०॥

उक्त सम्भावना का निराकरण करते हैं— ततस्तन्निषेधार्थमेतद् वभाषे श्रुतिर्ब्रह्म तद्भिन्नता तस्य कस्मात्। प्रतीचोऽपि हि ब्रह्मता नित्यसिद्धा दशो भेदसिद्धिर्निरालम्बनेति ॥ ५३०॥

योजना--ततः तन्निषेधार्थः श्रुतिः एतद् ब्रह्म वभाषे । तस्य तद्भिन्नता कस्मात् ? हि प्रतीचोऽपि ब्रह्मता नित्यसिद्धा । दशो भेदसिद्धिः निरालम्बनेति ॥ ( भु० प्र० छ० ) ॥

योजितार्थ — इसलिए परिच्छिन्नता का निषेध करने के लिए ('यतो वा इमानि' — श्रुति ने ब्रह्म का प्रतिपादन किया है। उसी का उससे भेद कैसे होगा ? क्योंकि जीव में भी ब्रह्म एपता नित्यसिद्ध है; स्वयम्प्रकाश ज्ञानस्वरूप हगात्मा में भेद-वृद्धि निरालम्बन है।।

भावितार —तार्किकादि भेदवादियों की दृष्टि से ईश्वर और जीव में जो भेद बताया जाता है, उसकी निवृत्ति करने के लिए श्रुति ने अभिन्ननिमित्तोपादान कारणरूप ब्रह्म का प्रतिपादन किया है। अधिष्ठाता चेतन और अधिष्ठेय चेतन का भेद सम्भव नहीं। दोनों ज्ञानरूप हैं, स्वयम्प्रकाश हैं। अतः जीव ब्रह्म से अत्यन्त अभिन्न है। इस प्रकार एक अखण्ड चेतन ही सिद्ध होता है।। ५३०।।

निमित्तकारण, उपादाकारण तथा जीव के आशङ्कित भेद का उच्छेदक है-

जगत्कारणत्वं पुनर्यत्र दृष्टं

न तल्लच्यां तत्स्वरूपप्रसिद्धयै। स्वरूपे यतो लच्च्यो दृश्यमाने प्रसिद्धं ततो लक्ष्यवस्तुस्वरूपम् ॥५३१॥

योजना—यत्र जगत्कारण्दं लच्चणं दृष्टम्, तह्नच्चणं तत्स्वरूपसिद्धये न भवति; यतः स्वरूपे दृश्यमाने लच्चणम् । ततः लच्यवस्तुस्वरूपं प्रसिद्धम् ॥ (भुजङ्गप्रयातच्छन्दः) ॥

योजितार्थ — जिस लद्य में जगत्कारणत्वरूप लच्चण देखा गया है, वह लच्चण उस लच्य की स्वरूप-सिद्धि के लिए नहीं होता। क्योंकि दृश्यमान लच्चस्वरूप में ही लच्चण्ज्ञात होता है, अतः लच्चण्काल ही में लच्चस्वरूप का निश्चय हो जाता है। । ५३१।।

प्रपद्ध का अभिन्न निमित्तोपादनत्व ब्रह्म का लक्ष्ण किया गया। वहां जिज्ञासा होती है कि प्रमाणान्तर से ज्ञात लक्ष्ण का उक्त अति अनुवादमात्र करती है ? या अज्ञातलक्षण का ज्ञापन भी करती है ? द्वितीय पक्ष में अति अखण्डार्थक नहीं रहेगी; क्योंकि उसका लक्षण और लक्ष्य दोनों के प्रतिपादन में तात्पर्य माना जाता है; केवल अखण्ड लक्ष्य के प्रतिपादन में नहीं। अतः प्रथम पक्ष ही मानना होगा। किन्तु ऐसा कोई लोक में प्रमाणान्तर नहीं, जो उक्त अभिन्ननिमित्तोपादानत्वरूप लक्ष्ण का प्रतिपादन करता हो—यह शक्का करते हैं—

निमित्तं च योनिश्च यत्कारणं तत् परं ब्रह्म सर्वस्य जन्मादिभाजः । इति स्पष्टमाचष्ट एषा श्रुतिर्नः कथं सिद्धवळ्चणं सिद्धिवाह्यम् ॥५३२॥

योजना—सर्वस्य जन्मादिभाजः यत् निमित्तं कारणं योनिश्च, तत् परब्रह्म—इति सिद्ध-वत् लच्चणं नः एवा श्रुतिः स्पष्टम् आचष्टे । सिद्धिवाह्यं कथम् १ ( भु० प्र० छ० )।।

योजितार्थं — समस्त कार्यप्रपञ्च का जो निमित्त कारण भी है और उपादान भी, वह परब्रह्म है--इस प्रकार का प्रमाणान्तर-सिद्ध जैसा लच्चण हमारे लिए यह श्रुति स्पष्टरूप

से कह रही है। अतः उक्त लक्त्ए लोक प्रसिद्ध कैसे होगा ?

भावितार — 'यतो वा इमानि'—इस श्रुति का एकमात्र तात्पर्य अखण्ड लच्यार्थ के बोधन में ही है; लज्ञणादिके बोधनमें नहीं। लज्ञण का तो केवल अनुवादमात्र कर देती है। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि यह लज्ञण और किसी प्रमाण से सिद्ध होना चाहिए, अन्यथा उक्त श्रुति उसका सिद्ध (ज्ञात) के समान उल्लेख क्यों कर कर सकेगी ?।। ५३२॥

किन्तु उक्त लच्चए में श्रीर कोई प्रमाण लोक-प्रसिद्ध नहीं -

न खल्वीद्यं कारणं लोकसिद्धं यतोऽन्द्य तछच्चणं तेन लक्ष्यम् । व्यवस्थापयन्ती प्रवृत्तैवमेषा

विधत्तेऽनुवक्तीति चैतद्विरुद्धम् ॥५३३॥

योजना—ईदृशं कारणं न खलु लोकसिद्धम् , यतः तहन्त्णम् अनूद्य तेन लच्यं व्यव-स्थापयन्ती एषा एवं प्रवृत्ता । विधत्ते अनुवक्ति च एतद्विरुद्धम् ॥ ( भु० प्र० छ० )॥

योजितार --ऐसा कोई प्रमाण निश्चितरूप से लोक में प्रसिद्ध नहीं कि जिससे ज्ञात लच्चण का अनुवाद करके उस (लच्चण) से लच्च की व्यवस्थापना करती हुई यह (श्रुति) प्रवृत्त हुई है। (श्रुति ही उक्त लच्चण का) विधान भी करती है और अनुवाद भी-- यह विरुद्ध है।

मावितार्थ — कोई ऐसा लौकिक प्रमाण नहीं, जो ब्रह्म में जगज्जनमादिमत्त्व का विधान करता हो। 'नानुवादोऽपुरोवादः' के आधार पर जिसका पूर्व विधान नहीं हो चुका, उसका अनुवाद नहीं हो सकता। अतः यहां इसी (यतो वा इमानिः) श्रुति को उक्त लक्षण का विधायक भी मानना होगा। यह अत्यन्त विरुद्ध है कि वही श्रुति लक्षण का विधान भी करे और अनुवाद भी।। ५३३॥

उक्त त्राशङ्का का परिहार किया जाता है – अनुवद्दिद्मेव वाक्यमर्थात् उपनयतीदृशकारणं प्रसिद्धम् । अनुवद्नमशक्यमन्यथा स्यात् अवगतगोचरमेव हीद्मिष्टम् ॥५३४॥

योजना—इदमेव वाक्यम् ईदृशकारणं प्रसिद्धम् अनुवद्त् अर्थात् उपनयति । अन्यथा अनुवद्नम् अशक्यं स्यात् ; हि अवगतगोचरमेव इदम् इष्टम् ॥ ( पुष्पिताम्राच्छन्दः ) ॥

योजितार्थ — यही ('यतो वा इमानि') वाक्य ऐसे प्रसिद्ध कारण का अनुवाद करता हुआ अर्थात् उसका विधान भी कर देता है। अन्यथा अनुवाद नहीं हो सकेगा; क्योंकि

विहित विषय का ही अनुवाद माना जाता है।।

भावितार्थ—''यतो वा इमानि"—यह वाक्य ही 'जगत् का अधिष्ठाता तथा उपादान कारण जो एक सर्वज्ञ सर्वशक्ति-समन्वित चेतन कारण सम्भावित है, वह ब्रह्म है'—इस प्रकार कारण का ज्ञात विषय के समान अनुवाद करता है। अनुवाद के पूर्व उसका विधान आव-रयक है, अतः यही वाक्य उसका अर्थात् विधायक भी माना जाता है।। ५३४।।

अनुवाद के वल पर अर्थात् विधि-सिद्धि में दृष्टान्त देते हैं -

यथा विशिष्टस्य विधानतोऽर्थात् विशेषणानां घटते विधानम् । स्थितेऽनुवादेऽपि तथेह योज्यम् अनुद्यमानेऽपि जगन्निदाने ॥५३५॥

योजना—यथा विशिष्टस्य विधानतः त्रर्थात् विशेषणानां विधानं घटते; तथा इहापि अनुवादे स्थिते स्ननद्यमाने जगन्निदाने विधानं योज्यम् ॥ ( उपेन्द्रवज्रा )॥

योजितार — जैसे विशिष्ट-विधि को देखकर अर्थात् विशेषण का विधान माना जाता है, वैसे ही यहां भी अनुवाद के विद्यमान होने पर अनुद्यमान जगत्कारण का विधान

श्रर्थात् मानना होगा ॥

भावितार — जैसे 'सोमेन यजेत'—इस वाक्य से सोम द्रव्य-विशिष्ट याग का विधान माना जाता है। किन्तु वहां विधि प्रत्यय एक ही है, विशेष्य (याग) और विशेषण (सोम) दोनों का शब्दतः विधान सम्भव नहीं; अतः वहां विशिष्ट-विधि की अन्यथानुपपित से विशेषण का विधान माना जाता है। वैसे ही प्रकृत में भी अनुवाद के बल पर अर्थात् कारण-विधान सिद्ध हो जाता है। ५३४॥

अनुवादक वाक्य को ही विधायक मानने पर (५३३ पद्य में ) कथित विरोध उप-

स्थित होता है - इस आज्ञप का परिहार है -

श्रथ वाऽनुवादग्रुपलभ्य ततोऽ-नुपपद्यमानवपुषः प्रमितेः। श्रपरं निमित्तमिह कल्प्यमिति प्रवदन्ति केचिदमियुक्ततराः।।५३६॥

सं० शा० ३७

बोजना—अथवा अनुवादम् उपलभ्य ततः अनुपपद्यमानवपुषः प्रसितेः अपरं निमित्तं

इह कल्प्यम् - इति केचित् अभियुक्ततराः प्रवदन्ति ॥ (प्रमिताचराच्छन्दः ) ॥

योजितार्थ - अथवा अनुवाद को देखकर उससे अनुपपदमान अर्थ की प्रमिति के वोधक दूसरे वाक्य की यहां कल्पना कर लेनी चाहिए - ऐसा भी कुछ पूज्य आचार्य कहते हैं ॥

भावितार्थ—इस पत्त में अनुवाद-वाक्य ही विश्वायक नहीं माना जाता, अपि तु, श्रुत वाक्य अनुवादक और अश्रुत कल्पित वाक्य विधायक माना जाता है, अतः उक्त

विरोध उपस्थित नहीं होता ॥ ५३६ ॥

विशिष्ट-विधि-स्थल पर भी ऐसा समभना चाहिए-

### अपि विशिष्टविधौ वचनान्तरात् अनुपपत्तिवलानुमितादिह । विधिरशेषविशेषगागोचरो

### न तु पुनस्तत एव विधानतः ॥५३७॥

योजना-विशिष्टविधौ अपि अनुपपत्तिवलाद् अनुमितात् वचनान्तरात् अशेषगुण-

गोचरो विधिः; न तु पुनः ततः विधानतः एव ॥ ( द्रुतविलम्वितम् ) ॥

योजितार्थ-'सोमेन यजेत' - आदि विशिष्ट विधि स्थल की विशिष्टविध्यन्यथा-नुपपत्ति के वल पर कल्पित वाक्यान्तर से ही निखिल सोमादि गुर्णों का विधान होता है; न कि उसी श्रुत विधि वाक्य से ॥ ५३७॥

'यतो वा इमानि' – इस वाक्य से उपस्थापित लज्ञ् के द्वारा जो लोग ब्रह्म का अनुमान किया करते हैं, उनका निराकरण किया जाता है -

### जन्मादिलच्यामिदं जगतो यदुक्तं सद्ब्रह्मण्स्तदिह चिह्नतयोपदिष्टम्। नास्मिन् प्रमाणमपरे पुनरेतदेव त्रह्मप्रमाणमनुमानमुदीरयन्ति ॥ ५३८ ॥

योजना इदं जगतो जन्मादि सद्ब्रह्मणो यत् लक्तणम् उक्तम् ; तत् इह चिह्नतया उपदिष्टम, न श्रस्मिन् प्रमाणम्। अपरे पुनः एतदेव अनुमानं ब्रह्मप्रमाणम् उदीरयन्ति॥ (वसन्ततिलकाच्छन्दः)॥

योजितार्थ - यह जो 'जगजनमादि' सत् ब्रह्म का लच्या कहा गया है, वह इस ब्रह्म का लचक मात्र कहा गया है, न कि इस ब्रह्म में प्रमाण । जैसा कि नैयायिकादि उसे ही ब्रह्म में अनुमान प्रमाण मानते हैं॥

भावितार्थं—"जगजन्मादिकारणत्त्र"—यह ब्रह्म का लक्त्रण , ब्रह्म का ब्यावर्तक मात्र है—यह कहा जा चुका है। (नैयायिकादि इस लक्षण को हेतु बनाकर जो अनुमान-प्रयोग ईश्वर में किया करते हैं, वह सर्वथा त्रजुचित है ।। ५३८ ।।

अनुमानवादियों का अभिप्राय प्रकट करते हुए उस में दोष दिखाते हैं--

### कार्यानुमानपरतन्त्रमिदं हि शास्त्रं शास्त्रस्य नोपकरणं तदितीचमाणाः । तद् दुर्घटं न खलु कारणमद्वितीयं चैतन्ययुक्तमिति कार्यवशात्प्रतीमः ॥ ५३९ ॥

योजना—इरं हि शास्त्रं कार्यानुमानपरतन्त्रम्, तत् शास्त्रस्य उपकरणं न--इतीच-माणाः। तत् दुर्घटम् ; ऋद्वितीयं चैतन्ययुक्तं कारणं कार्यवशात् न हि प्रतीमः॥ (व० ति०)

भावितार्थ—यह ("यतो वा इमानि') शास्त्र कार्यानुमान के अधीन है, वह (अनुमान) शास्त्र का उपकरण नहीं—रेसा मानकर (नैयायिकादिगण अनुमान किया करते हैं)। वह दुर्घट है; क्योंकि उस अद्वितीय चेतनरूप कारण को इम अनुमान से प्रमाणित नहीं करते।।

भावतार्थ — उक्त स्थल पर अनुमानवादियों का यह दृषित आशाय था कि कार्य-लिङ्गक अनुमान से अनुमित ईश्वर का ही अनुवादमात्र शास्त्र करता है, अज्ञात-ज्ञापन नहीं। इस प्रकार अनुमान को प्रधानता देकर शास्त्र को गौण बना देना चाहते थे। किन्तु उनका मनोरथ कदापि सिद्ध नहीं हो सकता; क्योंकि जिस अलौकिक अद्वितीय चिद्गगनमें मानवीय विचारों का पत्ती कभी उड़ान कस ही नहीं सकता, उसका किसी हेतु से ज्याप्ति-दर्शन और अनुमान होगा—यह कभी सम्भव ही नहीं। अपौरुषेय वेद, जो एक महान् समर्थ प्रमाण है, वह भी उस अगम तत्त्व की ओर संकेतमात्र ही कर सकता है।। ५३६।।

उस सर्वज्ञ स्वयंत्रकाश तत्त्व का व्याप्ति-प्रह यदि सम्भव नहीं, तब उसमें किसी शब्द का शक्तिप्रह भी कैसे होगा ? इस शंका का समाधान किया जाता है—

### वेदान्तवाक्यमिह येन पथा प्रवृत्तं लोकप्रसिद्धपदशक्तिम्रुपाददानम् । विक्वोद्भवस्थितिलयप्रकृतौ निमित्ते सच्चित्सुखात्मिन परात्मिन नैवमन्यत् ॥५४०॥

योजना — लोकप्रसिद्धपद्शक्तिम् उपाद्दानं वेदान्तवाक्यं इह येन पथा विश्वोद्भवस्थि-तिलयप्रकृतौ निमित्ते सिच्चत्सुखात्मनि परमात्मनि प्रवृत्तम्, एवम् अन्यत् न ॥ (व० ति०)

योजितार्थ — लोक-प्रसिद्ध पद-शक्ति का अनुसरण करके वेदान्त वाक्य जिस मार्ग से इस जगत् के उपादान तथा निमित्तकारण, सिक्तसुखरूप परब्रह्म में प्रवृत्त होते हैं, वैसे अन्य कोई (प्रमाण प्रवृत्त नहीं हो सकता)॥

योजितार्थ —शब्द में अचिन्त्य शक्ति है, वह अपने लज्ञ्णा-मार्ग से सूद्रमातिसूद्रम तत्त्व तक पहुंचने का सामर्थ्य रखता है। वैसा सामर्थ्य श्रीर किसी भी अनुमानादि प्रमाण में नहीं कि उस अप्रमेय तत्त्व की प्रमा उत्पन्न कर सके।। ५४०॥

कणाद-मत में श्रुति वाक्यों की प्रवृत्ति उसी कारणसामान्य में मानी जाती है जो कि कार्यलिङ्गक त्रानुमान से त्रानुमित होता है; क्योंकि शब्द स्वतन्त्र प्रमाण नहीं, त्रानुमान-सापेच है। इस मत का निराकरण करते हैं —

### मङ्क्त्वा कथित्रदनुमानवशेन सिद्धे सर्वेद्वरे कणश्चगादिमिरुच्यमाने । वेदान्तवाक्यमपि योज्यमतोऽनुमाने सापेक्षतोपनिषदां यदि साहसं तत् ॥ ५४१ ॥

योजना--श्रनुमानवशेन सिद्धे कणाभुगदिभिः उच्यमाने परमेश्वरे वेदान्तवाक्यं भङ्क्त्वा कथित्रित् योज्यम्। श्रतः उपनिषदाम् श्रनुमाने सापेक्षतेति यदि ; तत् साहसम्॥ (वसन्ततिलकाच्छन्दः)॥

योजितार्थ — अनुमान प्रमाण से अनुमित, कणाद-कथित परमेश्वर में वेदान्त वाक्यों को (अपने मुख्य अर्थ से तोड़कर) किसी न किसी प्रकार जोड़ देना चाहिए। अतः उपनिषद् वाक्यों में अनुमान की सापेचता है—यह कहना साहसमात्र है।।

भावितार्थ —श्रुति का अद्वितीय ब्रह्म के साथ उपक्रमादिशमाणों से सिद्ध स्वारिसक सम्बन्ध है, उसे तोड़कर वैशेषिकों-द्वारा अनुमित सद्वितीय चेतन के साथ सम्बन्ध जोड़ना वेसा ही दुःसाहस है, जैसा कि अग्नि के स्वभाव-सिद्ध दाहकत्व का अपलाप करके उसमें शीतलत्व का अनुमान करना ॥ ५४१॥

वैशेषिकों के दुःसाहस को प्रकट करते हैं--

निष्कारणं श्रुतिशिरोवचनस्य मङ्ग'
ये वर्णयन्ति सहसा स्वमनोरथेन ।
दीप्तस्य दावदहनस्य न ते किमर्थं
ज्वालां पिवन्ति कथनीयमिदं बहुज्ञैः ॥ ५४२॥

योजना—ये स्वमनोरथेन श्रुतिशिरोवचनस्य निष्कारणं भङ्गं सहसा वर्णयन्ति, ते दीप्तस्य दावदहनस्य ज्वालां किमर्थं न पिवन्ति ? इदं वहुकैः कथनीयम् ? ( व० ति० )।।

योजितार्थ — जो लोग अपने मृनोरथ की सिद्धि के लिए वेदान्तवाक्यों का अकारण भक्त सहसा कर देते हैं, वे प्रदीप्त बनारिन की ज्वाला को (शीतल मान कर) क्यों नहीं पी जाते ? यह वैशेषिकाचार्य बतावें ?

मावितार्थ — जहाँ पर शब्द का मुख्यार्थ सर्वथा अनुपपन्न होता है, वहाँ मुख्यार्थ को छोड़कर गौण अर्थ किया जाता है। किन्तु विना किसी प्रकार की अनुपपित्त के लौकिक-वाक्यों का मुख्यार्थ-भन्न करना ही साहस है और मानान्तरागोचरार्थक न्यायानुगत श्रुति-वाक्यों के मुख्यार्थ का अकारण भन्न तो अति साहस है। जो लोग ऐसा दुःसाहस कर सकते हैं, वे दावाग्नि को भी शीतल मान करके पान करने का साहस क्यों नहीं करते ? यदि अग्नि के स्वाभाविक दाह-पच्चपात के समच्च वे वैसा करने में विवश हैं, तब भगवती श्रुति की नैसर्गिक अद्वयावभासकता के सामने भी उन्हें नतमस्तक होना पड़ेगा ॥ ५४२॥

यदि श्रुति से सद्वय ईश्वर का प्रतिपादन नहीं हो सकता, तब जगदुपादनत्वरूप से सिक्तिसुखात्मा का प्रतिपादन नहीं हो सकता, ऐसी शङ्का करते हैं—

## ननु सिचदादिवपुषी जगतः प्रकृतित्वबीधनमकारणकम् । परमात्मनी न हि पदार्थयुजा रहितेह संभवति योग्यतया ॥५४३॥

योजना—ननु सिच्चदादिवपुषः परमात्मनः जगतः प्रकृतित्ववोधनम् त्राकारणम् ; इह योग्यतया रहिता पदार्थयुजा न हि सम्भवति॥ (प्रमिताच्चरा )॥

योजितार्थं — सिचदानन्द्रूप परमात्मा में जगत्की उपादानकारणता को वोधन करना असम्भव है; क्योंकि योग्यता से रहित पदार्थ की योजना सम्भव नहीं।।

भावितार्थं — योग्यता-ज्ञान भी शान्द्वोध में कारण है, इसीलिए 'विद्विना सिक्किति' वाक्य से विद्वि में सिक्किन-करणता का वोधन नहीं कराया जा सकता, क्योंकि विद्वि में उक्त कारणत्व की योग्यता ही नहीं। इस प्रकार सिक्किनान्दरूप पर्विद्वा में जगदुपादानत्व की योग्यता ही नहीं, श्रतः उसका बोधन श्रुति से नहीं हो सकता।। ५४३।।

श्रात्मा में उपादानत्व की श्रयोग्यता दिखाते हैं--

उपादानता सचिदानन्दमूर्तेः

विरुद्धा जडेब्वेव सा दश्यते हि। विरुद्धैः पदार्थैर्न वाक्यार्थसिद्धिः

न खल्वग्निनोच्चेदितीहान्वयोऽस्ति ॥५४४॥

योजना-सिचदानन्दमूर्तेः उपादानता विरुद्धा सा हि जड़ेष्वेव दृश्यते। विरुद्धे पदार्थे वाक्यार्थसिद्धिः न। 'अनिनना उद्दोत्'—इतीह अन्वयो नास्ति॥ ( भुजङ्गप्रया-तच्छन्दः )॥

योजिताय — सिचदानन्दस्वरूप श्रात्मा में उपादानता विरुद्ध है, क्योंकि वह सदैव जड़ पदार्थों में देखी जाती है। विरुद्ध पदार्थों से वाक्यार्थ वोध नहीं होता, जैसे कि वहिना

उत्तेत् (सिञ्चेत् ) यहाँ पर अन्वय-वोध नहीं होता ॥

भाविताथ — उपादान और कार्य सदा संजातीय होते हैं, जैसे कि मृत्तिका के सभी (घटादि) कार्य मृण्मय ही देखे जाते हैं। इसप्रकार यदि चेतन को जगत् का उपादान माना जाय, तब जगत् भी चेतन हो जायगा, जड़ न रहेगा। श्रतः चेतन को जगत् का उपादान नहीं माना जा सकता।। ५४४॥

उक्त आशंका का परिहार करते हैं-

उपादानता चेतनस्यापि दृष्टा यथा स्वप्नसर्गे विचित्रे प्रतीचः । यथा चोर्णनाभस्य स्त्रेषु पुंसां यथा केशलोमादिसृष्टौ च दृष्टा ।। ५४५ ।।

योजना—यथा विचित्रे स्वप्नसर्गे प्रतीचः चेतनस्यापि उपादानता दृष्ट,-यथा च सूत्रेषु ऊर्णनाभस्य, यथा च केशलोमादिसृष्टीपुंसां दृष्टा ॥ ( सुजङ्गप्रयातच्छन्दः )॥

योजितार -- जैसे विचित्र स्वप्न-सृष्टि की चेतन प्रत्यगात्या में उपादानता देखी गई है, जैसे सूत्रों की उपादानता ऊर्णनाम (मकड़ी) में और जैसे केशलोमादि सृष्टि की ( उपादानता ) पुरुषों में देखी जाती है।। ५४५॥

वैशेषिकादि-दृष्टिकोण से भी चेतन में उपादानता सिद्ध है--बुद्धचादिकार्येष्वपि चेतनोऽयं भवेदुपादानमितीष्यते च। आत्मा गुणी ते च गुणाः प्रसिद्धा

गुणी गुणानां प्रकृतिश्र सिद्धा ॥५४६॥

योजना-वृद्धय।दिकार्येष्वपि श्रयं चेतनः उपादानं भवेत् - इतीष्यते च त्रात्मा गुणी, ते च गुग्गः प्रसिद्धा । गुग्गानां गुग्गी प्रकृतिः प्रसिद्धाः ॥ ( १ आख्यानकीच्छन्दः ) ॥

योजिताय — बुद्धधादि कार्यों का उपादान कारण आत्मा को वैशेषिक मानते हैं, क्योंकि आत्मा को गुणी और युद्धयादि को गुण माना जाता है। गुणों का उपादान

गुणी होता है।।

मावितार्थं - वैशेषिक आत्मा के बुद्धयादि गुण मानते हैं। लोक में गुण-गुणी का उपादानोपादेय भाव देखा जाता है। जसे रूपादि गुणों का समवायिकारण (उपादान-कारण ) उनका आश्रय पटादि माना जाता है, वैसे ही बुद्धशादि रूप गुणोंका उपादानकारण श्रात्मा ही माना जाता है ॥ ५४६ ॥

श्रतः चेतन को जगत् का उपादान मानना उचित ही है -त्राकाङ्चादिविंद्यते योग्यतान्ता यस्मादिसमन्नागमे जायमाने। सामग्री या वैदिकैरस्य दृष्टा तस्मायुक्ता योनिता चेतनस्य ॥ ५४७ ॥

योजना - यस्मात् आगमे वैदिकैः या सामश्री दृष्टा, सा आकाङ्चादिः योग्यतान्ता

अस्मिन् जायमाने विद्यते। तस्मात् चेतनस्य योनिता॥ (शालिनीच्छन्दः)॥

योजितार - आगम (वेद में शाब्दबोध की) वैदिकों ने जो सामग्री देखी है, वह आकाङ्चादि योग्यतान्त इस जायमान जगत् के विषय में विद्यमान है; अतः चेतन में उपादानता निश्चित है।।

भाविताय -शाब्द्वोध की सामग्री आकाङ्ज्ञा, सन्निधि और योग्यता है। इस सामग्री का जहाँ स्थमात्र है, वहाँ शब्द से उत्पन्न ज्ञान वाधित होता है। जैसे 'वहिना सिञ्चतिं यहाँ अर्थावाधरूप योग्यता नहीं, क्योंकि वाह्वि सिञ्चन-करण्त्वरूप अर्थ का बाध है। प्रकृत ( यतो वा इमानि भूतानि जायन्तें ) में शाब्दबोधकी पूर्ण सामग्री विद्यमान

१ 'श्राख्यानकी तौ जगुरू ग श्रोंजे, जतावनोजे जगुरू गुरुश्चेत्' ( दृत्त ० ४ । ६ ) श्रयीत् जिस पद्य के विषम चरणों में क्रमशः दो तगण्, एक जगण् श्रीर दो गुरु वर्ण हो एवं सम चरणों में जगण; तगण, जगण श्रीर दी गुरु वर्ण हों, उसे श्राख्यानकी कहते हैं।

है — यहां पदों में त्राकांचा है सिन्निधि है तथा जायमान भूत-भौतिक जगत् के उपादानतारूप त्रार्थ का चेतन में बाध न होने से योग्यता भी है; त्रातः यहां उत्पन्न ज्ञान सर्वथा प्रमाण्यभूत है, इसके त्राधार पर त्रात्मा में जगत् की उपादानता सिद्ध होती है।। ५४७॥

[ समन्वयोपसंहारः ]

जिज्ञास्य ब्रह्मका लच्चण ही 'यतो वा इमानि' वाक्य में किया गया है, अनुमान नहीं-तस्मादेतल्लच्चां चिहनमाहुः

नैतत्तस्मिन् ब्रह्मणि स्यात्प्रमाणम् ।

### श्राम्नायस्य स्वप्रधानत्वहेतोः

#### लिङ्गस्यास्मिञ्छेषभावाच नित्यम् ॥ ५४८ ॥

योजना — तस्मात् एतत् लच्चणं चिह्नम् त्राहुः, एतत् ब्रह्मणि प्रमाणं न स्यात्, त्राम्नायस्य स्वप्रधानत्वहेतोः अस्मिन् लिङ्गस्य नित्यं शेषभावात् च ॥ (शालिनीच्छन्दः)

योजितार्थ--श्रतः यह ('यतो वा इमानि' वाक्य-प्रोक्त ) ब्रह्म का लच्चण अर्थात् चिह्नमात्र है, यह ब्रह्म में अनुमान प्रमाण नहीं, क्योंकि वेद स्वतःप्रमाण है (इसे अनुमानादि की अपेचा नहीं) एवं इस (वेद) का लिङ्ग नित्य अङ्ग माना जाता है।।

भाविताय — वेद अपीरुषेय है, इसमें अतीन्द्रियादि पदार्थों के बोधन का अपार सामध्ये निहित है। महिष जैसिनि ने 'अनपेज्ञत्वात्' (जै० सू० १।१।५) हेतु से अत्यन्त स्पष्ट कर दिया है कि वेद स्वतःप्रमाण है, इसे अनुमानादि प्रमाणों की तनिक भी अपेज्ञा नहीं। उलटे लिङ्गादि ही इसके अंग माने जाते हैं; क्योंकि कार्यत्वरूप हेतु का उपन्यास उत्पत्त्यर्थवाद की उपपत्ति के लिये ही किया गया है; स्वतन्त्रतया नहीं।। ५४८।।

इस प्रकार 'यतो वा इमानि'-आदि सृष्टि-वाक्यों का उपक्रमादि के अनुसार ब्रह्म-बोधन में ही तात्पर्य है, सृष्टि-प्रतिपादन में नहीं—

### इत्थं जगत्कारणवादिवाक्यं समन्वितं ब्रह्मणि तत्पदार्थे ।

### तल्लक्षणं तस्य तटस्थभूतम्

### त्रानन्त्यसिद्ध्ये कथयद्यथोक्तम् ॥ ५४९ ॥

योजना—इत्थं जगत्कारणवादिवाक्यं तस्य त्रानन्त्यसिध्ये कथयत् तटस्थभूतं तल्लचणम् कथयत् तत्पदार्थे ब्रह्मणि समन्वितम् ॥ ( उपजातिच्छन्दः ) ॥

योजितार्थे—इस प्रकार जगत्-कारण-प्रतिपादक ('यतो वा इमानि') वाक्य उस (ब्रह्म) का त्रानन्त्य सिद्ध करने के लिए कथित परिच्छित्रतादि-व्यावर्तक तटस्थ लच्चण का प्रतिपादन करता हुत्रा 'तत्' पद के लच्चभूत ब्रह्म में समन्वित होता है।।

भावितार्थ — 'यतो वा इमानि' वाक्य के ब्रह्म में समन्वय का प्रकार दिखाने के लिए उक्त वाक्य का विशेषण दिया है—'तट स्थभूतं तस्लक्षणं ऋर्थात् 'वस्वप्रतिपाद्यलक्षणजन्य-व्यावृत्याधारत्व' सम्बन्ध से उक्त वाक्य ब्रह्म में समन्वित होता है ॥ ५४६॥

१ स्वम्=उक्तं वाक्यम् , तव्यतिपाद्यं लज्ञ्णम्=जगत्प्रकृतित्वम् , तज्जन्या या परिन्छिन्नत्वादेः ब्यावृक्तिः तस्या आभारो ब्रह्मेति ब्यस्तम् ।

एक अविचित्र ब्रह्म से अनेकविध विचित्र सृष्टि कैसे होगी ? इस शङ्का का समाधान है--

स्वात्मानमेव जगतः प्रकृति यदेकं
सर्गे विवर्त्तयति तत्र निमित्तभूतम् ।
कर्माऽऽकलय्य रमगीयकपूर्यमिश्रं
पत्रयन्नृगां परिवृढं तदितीर्यमाग्णम् ॥ ५५० ॥

योजना - यदेकं सर्गे तत्र निमित्तभूतं नृणां रमणीयकपूर्यमिश्रं कर्म पश्यन् आकलय्य स्वात्मानमेव जगतः प्रकृति (कृत्वा) विवर्तयित, तत् परिवृढम् - इतीर्यमाणं (वाक्यं

ब्रह्मणि समन्वितम् )।। (वसन्ततिलकाच्छन्द्)।।

योजितार्थं — जो एक (चैतन्य तत्त्व) सर्गारम्भ में सृष्टि के निमित्तभूत प्राणियों के शुभ श्रशुभ तथा मिश्रित कर्मों को देख संप्रह कर जो श्रपन श्रापको जगत् की प्रकृति के रूप में लाकर विश्व विवर्त्त की रचना करता है, वह सर्वशक्ति-समन्वित ब्रह्म है — ऐसा प्रतिपादन करता हुआ ( उक्त वाक्य ब्रह्म में समन्वित होता है )॥

भावतार्थ — प्राणियों के विचित्र कमों के आधार पर सृष्टि में वैचित्र्य आ जाता है। श्रुति कहती है — 'तद्य इह रमणीयचरणा रमणीयां योनिमापद्येरन् कपूयचरणाः कपूयां योनिम्' (छां०उ०५।१०।७) अर्थात् शुभकर्भवाले शुभ योनि, तथा अशुभ कर्मवाले अशुभ योनि को प्राप्त होते हैं। उन कर्मों को निमित्त लेकर वह चैतन्य स्वयं प्रकृतिरूप में आ जाता है। श्रुति कहती है — 'तदात्मानं स्वयमकुरुत' (तै० ७।८)। यहां 'प्रकृति' शब्द का अर्थ है। विवर्तीपादान ॥ ५५०॥

इस प्रकार 'जन्मादि' (ब्रह्म० सू० १।१।२) सूत्र में जगत्कारणवादि-वाक्यों का समन्वय-प्रकार वताया गया। वहाँ शंका होती है कि जैसे समन्वय (ब्र॰ सू० १।१।४) सूत्र में समस्त वेदान्त-वाक्यों का ब्रह्म में समन्वय सिद्ध हो जाने पर पश्चात आनन्दमय (ब्र॰ सू० १।१।१२) सूत्र से आरम्भ करके तत्तत् वाक्यों का समन्वय विशेष-विशेष आशङ्काओं के निराकरणार्थ है—यह विचार किया गया, वैसे ही 'यतो वा इमानि'—यह वाक्य भी समन्वय-प्रतिज्ञा के अनन्तर ही विचारणीय था, उस (ब्र० सू० १।१।४) से पूर्व ही क्यों इसकी चर्चा की गई ? यह शंका दूर करते हैं—

### पदवृत्तिसमन्वयानुभौ प्रतिपाद्यौ प्रथमे हि लक्ष्मे । तदवान्तरवाक्यवर्त्मना

पदवृत्तिः प्रथमं प्रकीर्तिता ॥ ५५१ ॥

योजना—प्रथमे हि लच्चे उभी पदवृत्तिसमन्वयौ प्रतिपाद्यौ, तत् अवान्तरवाक्य-वत्त्रमना पदवृत्ति, प्रथमं प्रकीर्तिता ॥ (सुन्दरीच्छन्दः )॥

योजितार्थ — प्रथम अध्याय में दोनों पद-वृत्तियों के समन्वय प्रतिपादनीय हैं, इस लिए अवान्तर वाक्य के द्वारा पद-वृत्ति का पहले ही निरूपण किया है।। भावितार्थ—प्रथम अध्याय में 'तत्त्वमिस' के पदार्थ तथा वाक्यार्थ दोनों निरूपणीय हैं। अतः पद-लदय-निरूपण के प्रसङ्ग में अवान्तर वाक्य (यतो वा इमानि) के द्वारा पदार्थ का निरूपण किया गया। क्योंकि पदार्थ-ज्ञान-पूर्वक ही वाक्यार्थ-ज्ञान होता है। इसीलिए समन्वसूत्र से पूर्व जन्मादि सूत्र भी रखा गया है। आनन्दमय (१।१।१२) सूत्र से लेकर जो विचार किया गया है, वह समन्वय-विषयक ही है, पदार्थ-विषयक नहीं। ५५१।

त्रहं ब्रह्मास्मि—पदों में उद्देश्यार्थक होने से त्वं पद की वृत्ति का इससे भी पूर्व विचार करना चाहिए—इस लिए उसका विचार प्रथम सूत्र में ही कर दिया गया था—

> श्राद्ये सुत्रे त्वंपदस्योदितत्वाद् वृत्तेरस्मिस्तत्पदस्योच्यमाना । वृत्तिर्ज्ञेया तत्पदार्थेऽद्वितीये प्रत्यङ्मात्रे त्वंपदस्योदितेव ॥५५२॥

योजना—आद्ये सूत्रे त्वस्पदस्य वृत्तेः उद्तित्वात्, तत्पदस्य वृत्तिः उच्यमाना ज्ञेया। त्वस्पदस्य प्रत्यङ्मात्रे उदितैव ॥ (शालिनीच्छन्दः)॥

योजितार्थ — प्रथम सूत्र में त्वं पद की वृत्ति कही गई, (इस सूत्र में) तत्पद की उच्यमान वृत्ति ऋद्वैत तत्पदार्थ में सममानी चाहिए। त्वम्पद की तो प्रत्यगात्मामात्र में (वृत्ति) कह ही दी गई है॥

भाविताथ — प्रमाता-आदि से विलच्चा अपरोच्च साच्चितन्यमात्र में त्वम्पदकी वृत्ति का निरूपण प्रथम (जिज्ञासा) सूत्र में ही किया गया है। इस (१।२।४) सूत्र में तत्पद की नित्य, शुद्ध, बुद्धस्वरूप अद्वितीय ब्रह्म में वृत्ति दिखाई है।। ५५२॥

प्रथम सूत्र में अधिकारी का निरूपण किया गया है, त्वस्पद की वृत्ति प्रत्यगात्मा में कहाँ कही है ? प्रत्यगात्मा में साधन-सम्पत्ति न होने से वह अधिकारी वन भी नहीं सकता, इस जिज्ञासा को निवृत्त करते हैं—

### अन्धिकारिणि शुद्धचिदात्मके दगदशोरितरेतरविश्रमात् ।

### शमद्मादिसमन्विततेष्यते भवति तेन चितोऽप्यधिकारिता ॥ ५५३ ॥ ३

योजना—अनिधकारिणि शुद्धचिदात्मकं हगहशोः इतरेतरिविभ्रमात् शमदमादि-समन्वितता इष्यते, तेन चितोऽपि अधिकारिता भवति ॥ (द्रुतविलिम्बतच्छन्दः)॥

योजितार —स्वतः अनिधकारीभूत शुद्ध चिदात्मा में चिज्जड़ का अन्योऽन्याध्यास हो जाने के कारण शमदमादिका समन्वय माना जाता है, इस लिए शुद्ध चिदात्मा भी अधिकारी बन जाता है।।

भावितार — श्रिधिकारी के रूप में ही त्वम्पदार्थ का निरूपण किया गया है। यद्यपि स्वभावतः त्वम्पदार्थभूत प्रत्यगात्मा में शमादि साधन-सम्पत्ति नहीं, तथापि श्रन्योऽन्याध्यास ३५ सं० शा०

होने के कारण अन्तःकरण के शमादि साधनों का सम्पादन त्वम्पदार्थ में भी हो जाता है इसलिए वह अधिकारी बन जाता है।। ५४३॥

प्रत्यगात्मा में परमार्थतः शमादि नहीं माने जा सकते — त्र्यनिकारितया दगवस्थिता

स्वरसतः परमेश्वरविग्रहा।

घनतमः पटलावर णान्वयात्

उपगता श्रवणाद्यधिकारिताम् ॥ ५५४ ॥

योजना—स्वरसतः परमेश्वरविष्रहा हक् अनिधकारितया अवस्थिता घनतमःपट-लावरणान्वयात् अवणाद्यधिकारिताम् उपगता ॥ द्रुतविलम्बितच्छन्दः )॥

योजितार — स्वभावतः परमेश्वरस्वरूप प्रत्यगात्मा अनिधकारी ही है। घनीभूत तमःपटल के समान आवरक अज्ञान के सम्बन्ध से अवणादि में अधिकारी बना है।

भावितार्थ — त्वम्पदार्थ निसर्गतः शुद्ध चैतन्यस्वरूप है, शमादि का परमार्थतः (अनध्यस्त) सम्बन्ध कभी नहीं बन सकता। अध्यास के द्वारा ही शमादि साधनों की सम्पत्ति उसमें होती है।। ५५४।।

अध्यस्त अनात्मधर्म-विशिष्ट यादि अधिकारी है, तब वही ज्ञानी और मुक्त भी होगा। फिर तो अध्यास नित्य मानना होगा – इस आर्चेप का निवारण करते हैं –

श्रज्ञानतज्ञघटना चिद्धिक्रियायां द्वारं परं भवति नाधिकृतत्वमस्याः। नाचेतनस्य घटतेऽधिकृतिः कदाचित् कर्तृत्वशक्तिविरहादिति वक्ष्यते हि॥ ५५५॥

योजना—चिद्धिकियायां अज्ञानतज्ञघटना परं द्वारं भवति, अस्याः अधिकृतत्वं न । अचेतनस्य कदाचित् अधिकृतिः न घटते; कर्तृत्वशक्तिविरहाद् इति हि वच्यते ॥ ( वसन्ततिलकाच्छन्दः ) ॥

योजितार — चिन्मात्र को अधिकारी बनाने में अज्ञान तथा अज्ञान-प्रयुक्त आध्यासिक सम्बन्ध केवल द्वारमात्र होता है। उक्त अज्ञानादि को अधिकारी नहीं माना जा सकता; क्योंकि जड़ कभी भी अधिकारी नहीं बन सकता, उसमें कर्तृत्व शक्ति का अभाव है — यह ("रचनानुपपत्तेश्च" त्र० सू० २।२।१) सूत्र में कहा गया है।।

भावितार्थ—कर्त्ता ही अधिकारी होता है। जड़ में कर्तृत्व रह नहीं सकता, अतः नित्य मुक्त आत्मा ही अपने में अध्यस्त देहद्वय तथा उनके धर्म वैराग्यादि से सम्पन्न होकर ब्रह्म-विचार में अधिाकरी होता है, सूत्रकार ने कहा है — "कर्त्ता शास्त्रार्थवत्त्वात्" (ब्र० सू० शहा३३)। वही ज्ञानी तथा युक्त होता है ॥ ५५५॥

प्रत्यङ्मात्र में त्वं पद की वृत्ति का कथन प्रथम सूत्र में हुत्रा है – यह कैसे जाना गया ? इस प्रश्न का उत्तर है –

१ अज्ञानतज्ञाभ्यां घटनासमन्वयः।

### उपसत्तिवाक्यमधिकारिणि यत् कथितं समन्विततया प्रथमम्। इदमेव चेतिसि निधाय तु तत् ग्रुनिना प्रकीर्तितग्रुदारिधया॥ ५५६॥

योजना—प्रथमं यत् उपसत्तिवाक्यं श्रधिकारिणि समन्विततया कथितम्, तिदृदेमेव चेतसि निधाय उदारिषया मुनिना प्रकीर्तितम् ॥ (प्रमिताचरा)॥

योजितार्थ—प्रथम सूत्र में जो उपसन्तिवाक्य ("तद्विजिज्ञासस्व"-तै॰ १।३१।) श्रिधकारी में समन्वित किया है, वह यही (त्वम्पदार्थ ही अधिकारी है—यह) अपने मन में रख कर उदारचेता मुनिवर ने कहा है।।

भावितार्थ'—- अथातो ब्रह्मजिज्ञासा ( ब्र॰ स्॰ १।१।१ ) में 'अथ' और 'अतः' पदों से अधिकारी का कथन किया। उसी से ही 'तद्विजिज्ञासस्य' (तै॰ ३।१।१ ) वाक्य में लोट् लकार के मध्यम पुरुष का योग दिखाया; इससे स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ अधिकारी को त्वस्पदार्थ मानकर ही वैसा किया गया है।। ५५६।।

उक्तार्थ का ही स्पष्टीकरण करते हैं -

### शिष्योपसत्तिवचनानि समन्वितानि शिष्ये चिदात्मनि परात्मनि नित्यमुक्ते। इत्येतदत्र कथितं मुनिना त्वमर्थे त्वंशब्दवृत्तिकथनाय परे प्रतीचि ॥५५७॥

योजना—परे प्रतीचि त्वंशब्द्वृत्तिकथनाय ऋत्र नित्यमुक्ते चिदात्मिन परात्मिनि शिष्ये शिष्योपसित्तवचनानि समन्वितानि इत्येतत् मुनिमा कथितम् ॥ (वसन्तित्वकाच्छन्दः )

योजिताय — त्वमर्थरूप प्रत्यगात्मा में त्वम्पद की वृत्ति का कथन करने के लिए इस नित्यमुक्तरूप परचैतन्यात्मक शिष्य में शिष्योपसित्ति वचन समन्वित है — यह मुनिवर ने कहा है।।

भावितार्थ — उपसन्न (गुरु के शरणागत) शिष्य को सामने रखकर 'तत्त्वमिस'— इस महावाक्य का उपदेश सिद्ध करता है कि उपसन्न त्वम्पदार्थरूप है। "तद्विजिज्ञासस्व'' (तैत्ति० १।१।१) इस उपसत्ति-बोधक वाक्य में मध्यमपुरुष से नियुज्यमान साधन-सम्पन्न अधिकारी ही उक्त महावाक्योपदेश का पात्र है। इस प्रकार अधिकारी त्वम्पदार्थ है—यह मुनिवर सूत्रकार ने सुठ्यक्त कर दिया है।। ५५०।।

त्रातः पद-वृत्ति का कथन करने के लिए ही दोनों सूत्र प्रवृत्त हुए हैं—

उपसद्नवचोविचारमार्गात् त्वमितिपद्स्य परात्मनीह वृत्तिम् । कथयति भगवान् द्वितीयस्त्रे तदितिपदस्य परमात्मनीति मेदः ॥५५८॥ योजना—इह उपसद्नवचोविचारमार्गात् त्विमिति पदस्य परात्मिनि, द्वितीयसूत्रे तिदिति पदस्य परात्मिनि वृत्ति भगवान् कथयतीति भेदः (पुष्पितायाच्छन्दः )।।

योजितार्थं—इस "अथातो ब्रह्मजिज्ञासां" (ब्र० स० १।१।१) सूत्र में उपसदन-वाक्य-विचार के द्वारा त्वम्पद की परात्मा में तथा द्वितीय सूत्र में 'तत्" पद की परात्मा में वृत्ति भगवान् सूत्रकार ने वताई है।।

योजितार्थं --प्रथम सृत्र में 'तद्विजिज्ञासस्य' (तै० ३।१।१) वाक्य-विचार के द्वारा 'त्वम्' पद की सािच्चितन में वृत्ति बताई गई और द्वितीय (जन्माद्यस्य यतः) सूत्र में 'तत्' पद की शुद्ध अद्वितीय चेतन में वृत्ति बतायी गई हैं -- यह दोनों में भेद हैं ॥ ५५ ॥

प्रथम तथा द्वितीय स्त्र में 'त्वं' तथा 'तत्' पदों की वृत्तियों के कथनमात्र से वाक्यार्थ सम्पन्न नहीं होता, त्र्रापि तु उपयोगी युक्ति का भी द्वितीय स्त्र से निरूपण करना है। दोनों प्रयोजन एक सूत्र से सिद्ध नहीं हो सकते—इस त्राद्येप का समाधान है--

# त्रावृत्त्या वा तन्त्रवृत्त्याऽथवेदं सूत्रं युक्तिं वेदवाक्योपयुक्ताम् । त्रप्याचष्टे वृंहणीमन्तरेण स्वार्थे युक्तिं वेदवाक्यं न पुष्टम् ॥५५९॥

योजना—इदं सूत्रं <sup>१</sup> आवृत्या वाः अथवा तन्त्रवृत्या वेदवाक्योपयुक्तां युक्तिम् अपि आचन्देः वेदवाक्यं स्वार्थे वृंहणीं युक्तिम् अन्तरेण पुष्टं न ॥ (शालिनीच्छन्दः )॥

योजितार्थं —यह ('जन्मायस्य यतः' त्र० सू० १।१।२) सूत्र त्रावृति अथवा तन्त्र वृत्ति से वेदवाक्य में उपयुक्त युक्ति को भी कहता है; क्योंकि वेदवाक्य स्वार्थ-विस्तारिणी युक्ति के विना स्वार्थ-वोधन में सन्तम नहीं होता।।

मावितार्थ — 'जन्माद्यस्य यतः' — इस एक ही सूत्र से 'तत्' पद का अर्थ भी बताना है और 'यतो वा इमानि' इस वैदिकवाक्य-िवचार के द्वारा वाक्यार्थ-सम्पादक युक्ति का निरूपण भी करना है। एक वाक्य से दो अर्थों की प्राप्ति के लिए शास्त्रों में दो मार्ग अपन्ताये गये हैं — एक आवृत्ति और दूसरा तन्त्रवृत्ति। अर्थान्तर की विवन्ता से उसी वाक्य का फिर उच्चारण कर लेना आवृत्ति कहलाता है, जैसे यहां पर ही 'जन्माद्यस्य यतः' 'जन्माद्यस्य यतः' 'जन्माद्यस्य यतः' — इस प्रकार दो वाक्यों का लाभ करके एक वाक्य की 'जन्मादि अस्य यतस्तद् बह्य' — ऐसी योजना-पूर्ति से 'तद्' पद का अर्थ माना जाता है और दूसरे वाक्यकी 'जन्माद्यस्य यतः सम्भवति' — इस प्रकार की योजना से 'यतो वा इमानि' — इस वैदिक वाक्यार्थ की समर्थक युक्ति का प्रतिपादन किया जाता है। आवृत्ति के विना ही एक वार के उच्चारण से ही अनेक अर्थों का सम्पादन तन्त्रवृत्ति कहलाता है। १५५६॥

कथित दोनों सूत्रों से महावाक्य-घटक पदों के अर्थों का प्रतिपादन करके महा-

१, श्रर्थान्तरविवद्यया पुनरुचारग्रमाद्यक्तः । बहुर्थविवद्या सकृदुचारग्रं तन्त्रम् ।

### त्वंपदार्थविषयं समन्वयं तत्पदार्थविषयं ततः क्रमात्। तस्य शोषमपरं च वर्णयन् उक्तवानथ महावचोगतम् ॥५६०॥

योजना--त्वंपदार्थविषयं समन्वयम्, ततः क्रमात् तत्पदार्थविषयम्, तस्य अपरं शेषं च वर्णयन्, अथ महावचोगतम् उक्तवान् ॥ (रथोद्धताच्छन्दः)॥

योजिताथ -- त्वं पदार्थं का समन्वय (प्रथम सूत्र में ) उसके अनन्तर (द्वितीय सूत्र में ) क्रमशः 'तत्' पदार्थं का समन्वय, (तृतीय सूत्र में ) तत्पदान्वय में अपेक्तित सर्वंज्ञ-त्वादि-साधक का वर्णन करते हुए महावाक्यगत समन्वय (चतुर्थं सूत्र में ) भगवान् सूत्रकार ने किया है ॥ ५६० ॥

पदद्वय-वृत्तिः निरूपण के अनन्तर क्रम-प्राप्त महावाक्य-निरूपण का स्पष्टीकरण करते हैं —

### त्वंपदस्य दृशि वृत्तिमद्वये तत्पदस्य च निवेदयन्मुनिः। प्रत्यगद्वयपरं समन्वयं शेपिएां पुनरथाब्रवीत्तयोः॥५६१॥

योजना—हशि त्वंपदस्य, ऋदये तत्पदस्य च वृत्तिं निवेदयन् मुनि ऋथ पुनः तयोः शेषिणं प्रत्यगद्वयपरं समन्वयम् ऋत्रवीत् ॥ (रथोद्धताच्छन्दः )॥

योजिताथ — हगात्मा में त्वम्पद की, श्रद्धय ब्रह्ममें तत्पद की वृत्ति का कथन करते हुए मुनिवर ने उनके प्रधानभूत प्रत्यगद्धयपरक समन्वय को कहा है।।

भावितार्थं --- आरम्भ के तीन सूत्रों में सपरिकर पदार्थद्वय का समन्वय कर चतुर्थं सूत्र के वाक्यार्थे रूप अखण्डाद्वयानन्द में दोनों का समन्वय किया है।। ५६१।।

समन्वय सूत्र-सिद्ध ऋथीं को संत्तेप से दिखाते हैं-

शक्नोति सिद्धमवबोधियतुं च वाक्यं शक्नोति कार्यरहितं विदतुं च वाक्यम् । शक्नोत्यखण्डमवबोधियतुं च वाक्यं शक्नोति मुक्तिफलमर्पयितुं च वाक्यम् ॥५६२॥

योजना — वाक्यं सिद्धम् अववोधियतुं शक्नोति । वाक्यं कार्यरिहतं च धितुं शक्नोति । वाक्यं मुक्तिफलम् अपियतुं च शक्नोति । वाक्यं मुक्तिफलम् अपियतुं च शक्नोति ॥ (वसन्ततिलकाच्छन्दः )॥

योजितार्थं — वाक्य सिद्धार्थं को कह सकता है। वाक्य-कार्य रहित अर्थ को कह सकता है। वाक्य अखण्ड अर्थ को कह सकता है। वाक्य मुक्तिफलक ज्ञान का समर्पण कर सकता है।। ५६२।। समन्वय-निरूपण का फल बताते हैं--

एतत्समन्वयनिरूपणमेवमस्मिन् बुद्धिस्थताम्रुपगते सति वाक्यजन्यम् । विज्ञानमद्वयगतं न ततोऽन्यदन्यत् पुंसोऽपराधकृतमित्युदियात्प्रतीचि ॥५६३॥

इति श्रीसुरेक्वराचार्यपूज्यपादशिष्यश्रीसर्वज्ञात्म-सुनेः कृतौ शारीरकमीमांसाभाष्यप्रकरण-वार्तिके संचेपशारीरके प्रथमोऽध्ययः।

योजना—एतत् सममन्वयनिरूपणम् एवम् अस्मिन् बुद्धिस्थतामुपगते सति वाक्य-जन्यम् विज्ञानं अद्वयगतम्, ततोऽन्यत् पुरुषापराधकृतमिति प्रतीतिः उदियात् ॥(व०ति०छ०)

योजिताय —यह समन्व-निरूपण सम्पन्न हुआ। उक्त विधिय से इस (समन्वय) के बुद्धिस्थ हो जाने पर अद्वितीयात्मविषयक ज्ञान ही वेदान्त वाक्य-जन्य होता है और उससे अतिरिक्त द्वैतविषयक विज्ञान पुरुषगत भ्रम प्रमादादि रूप अपराध से जन्य है — यह निश्चय उत्पन्न हो जाता है।

भावितार्थ — समन्वय-बोध के पूर्व पुरुष को प्रमाणगत असम्भावना के कारण वेदान्त-जन्य ज्ञान पर विश्वास नहीं होता था। समन्वय-बोध से उस असम्भवना के निवृत्त हो जाने पर उसे यह यथार्थ निश्चय हो (जाता है कि अद्वैतविषयक वेदान्तवाक्य-जन्य ज्ञान यथार्थ और दैतविषयक ज्ञान पुरुषगत दोष-जन्य है, भ्रम है।। ५६३।।

प्रगे प्रगातत्र्यसुभव्यवैभवाः कृतप्रचारप्रचुरान्वया सुवि। सदैव नात्मव्यतिरेककीर्तनाः जयन्ति पूज्याः सनकार्यतायिनः॥

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्य श्रीसुन्दरदासोदासीनपूज्यपाद्शिष्य श्रीमद्रामानन्दोदासीनविरचितायां संचेपशारीरकभाषा-व्याख्यायां प्रथमोऽध्यायः ॥

### अ द्वितीयोऽध्यायः अ

→>≦@£4@≧++

कृताभया यैरिह् भूतसन्तिः सुधाभिवर्षेः परिषिक्चिता धरा । येषां समज्ञा सुवितीर्षोदिक्तटा नमामि तान् योगिमुनीन्द्रवन्द्यान् ॥

### [ समन्वये प्रत्यक्षादिविरोधाच्चेपः ]

समन्वय-निरूपण के द्वारा ब्रह्म में मानाभाव-प्रयुक्त असम्भावना का निराकरण किया गया है। द्वैतप्राहि प्रत्यचादि-विरोध से मेया सम्भावना को हृदय में रख कर शिष्य कथित समन्वय पर त्राचेप करता है—

> एवं समन्वयनिरूपणयाऽवबोधो जातोऽप्यखण्डविषयो ननु वाक्यजन्यः। मानान्तरेण परिपीडित एव जातो भेदप्रकाशनकृताऽचनिबन्धनेन ॥ १॥

योजना—ननु एवं समन्वयनिरूपण्या जातोऽपि वाक्यजन्यः ऋखण्डविषयः ऋवबोधः भेदप्रकाशनकृताचिनवन्धनेन मानान्तरेण परिपीडित एव जातः ॥ (वसन्ततिलकाच्छन्दः)॥ योजितार्थे —प्रथमाध्याय-समागत-समन्वय-निरूपण् के द्वारा उत्पन्न वाक्य-जन्य, ऋखण्डार्थविषयक बोध, भेद्याहक प्रत्यच्तमूलक प्रमाणान्तर से बाधित विषयक ही है॥

भावितार्थ — त्र्याचेपकी सङ्गित से द्वितीय श्रध्याय का त्रारम्भ होता है— पूर्व श्रध्याय में सभी वेदान्त वाक्यों का श्रखण्ड ब्रह्म के बोधन में तात्पर्य बताया गया, वह सम्भव नहीं प्रतीत होता; क्योंकि प्रत्यचादि प्रबल प्रमाणों से प्रकाशित द्वैत जगत् है ही नहीं श्रीर प्रत्यचादि से दूर कोई श्रद्वैत तत्त्व ही पारमार्थिक है— यह नहीं कहा जा सकता।। १।।

जैसे स्वर्गादि-प्रकाशक श्रुतियों से स्वर्गाद्यभाव-प्राहक प्रत्यचादि विरोधी प्रमाणों का बाध होता है; वैसे ही अद्वेत श्रुतियों से द्वैतप्राहक प्रत्यचादि का बाध क्यों नहीं होता ? इसका उत्तर देते हैं—

मजत्यलाबु सहसाऽप्सु शिलाः प्लवन्ते इत्यादिकादभिहितादिव वाक्यजातात्। जाताऽपि बुद्धिरपबाधितगोचरैवम् श्रद्धैतबुद्धिरपि भेदधियाऽऽत्मनि स्यात्॥२॥

योजना—'अलावु मज्जित', 'शिलाः अप्सु सहसा प्लवन्ते'—इत्यादिकात् अभि-हितात् वाक्यजातात् जाताऽपि वुद्धिः त्रपवाधितगोचरा' एवम् भेदिधिया त्रात्मिनि त्राहैत-बुद्धिरिप स्यात्।। ( वसन्ततिलकाच्छन्दः )॥

योजितार्थ—( जैसे ) 'तुम्बी हूव रही है', शिलायें जल में सहसा तैर रही हैं'—आदि वाक्यों से उत्पन्न बुद्धि वाधितविषयक होती है, वैसे ही द्वैतप्रत्यच से आत्मविषय

अद्वैतवुद्धि भी ( वाधितविषयक ) होगी ॥

भावितार्थं - यद्यपि शाब्दवोध में कारणीभूत अर्थावाधरूप योग्यता-ज्ञान उक्त स्थलों पर नहीं रहता, श्रतः सामग्री के न होने से वहां शाब्दवोध ही नहीं हो सकता; तथापि योग्यतादि का विरह शाब्दप्रमा का भले ही प्रतिबन्धक हो, शाब्दज्ञानमात्र का नहीं; इस लिए उक्त स्थलों पर भी शाब्दज्ञान होता ही है। जैसा कि भट्टपाद ने कहा है- अत्यन्ता-सत्यिप हार्थे शब्दः ज्ञानं करोति हि।' अर्थात् अत्यन्त असद्धेविषय शाब्दज्ञान भी हो सकता है। उसका विषयापवाध पश्चात् किसी प्रमाणादि से होता है। 'सूखी तुम्बी दूव रही है'-आदि वाक्यों से उत्पन्न ज्ञान का प्रत्यचादि से वाध होता है। वैसे ही अद्वैत-बोध का भी द्वैत-प्रत्यज्ञादि से वाध होता है ॥ २ ॥

अगत्मा एकभात्र श्रुति का विषय है, प्रत्यत्तादि का विषय ही नहीं, फिर प्रत्यत्तादि आत्मविषयक वोध के वाधक ही कैसे होंगे ? इस जिज्ञासा को शान्त करते हैं-

### अध्यत्तगोचरमनर्थमवैमि वाक्यं निर्मक्तमाह मम रूपमनर्थहेतोः। एवं च वेदशिरसोऽचनिवन्धनेन ज्ञानेन बाधनमतीव हि दुर्निवारम् ॥ ३ ॥

योजना-अनर्थम् अध्यक्तगोचरम् अवैमि। अनर्थहेतोः निर्मुक्तं समरूपम् आह। एवं च अज्ञनिवन्धनेन ज्ञानेन वेदशिरसो बाधनम् अतीव दुर्निवारम् ॥ ( वसन्ततिलका० ) ॥

योजितार्थ —(त्रात्मा में दु:खादि) अनर्थ का मैं प्रत्यत्त अनुभव करता हूँ। 'न लिप्यते लोकदुःखेन वाह्यः' (कठ० ५।११) स्रादि वेदान्त वाक्य स्रनर्थे हेतु से निर्मुक्त मेरा रूप वताते हैं। इस प्रकार प्रत्यक्तलमूक (मैं दुःखी हूँ आदि) ज्ञान से वेदान्तवाक्य का बाध श्रत्यन्त दुर्निवार है।।

माविताय - यद्यपि सचिदानन्दस्वरूप त्रहा श्रीपनिषद् मात्र है, प्रत्यचादि का विषय नहीं; तथापि प्रपञ्च-सत्यत्व-प्राही प्रत्यचादि के जीते जी उसमें अनन्तत्वादि सिद्ध नहीं हो सकता। एवं लोक-प्रसिद्ध (जीव) त्रात्मा में प्रत्यत्ततः दुखादि का अनुभव होता है। सभी प्रमाण-परिवार में प्रत्यत्त नितान्त बलिष्ठ है। इसके विपरीत 'योऽशनायापिपासे शोक मोहं जरां मृत्युमत्येति' (बृह० ३।६।१ त्रादि ) वाक्य त्रात्मा में दुःखाभाव का बोध कैसे करा सकेंगे ? विरोधास्फुरतिं-समय वाक्य से उत्पन्न ज्ञान प्रत्यच्च से बाधितविषयक श्रवश्य होगा ॥ ३॥

वेदान्त वाक्यों के प्रत्यचादि ही विरोधी नहीं, अपि तु कर्मविधि वाक्य भी निरोधी होते हैं, यह दिखाते हैं -

### कर्तत्वमाह मम कर्मविधिर्नियोगः सम्बन्धपूर्वकमपास्तसमस्तभेदम् । मामाह वेदशिरसो वचनं तथा च सत्यस्य दुःस्थितमिवाऽऽपतित प्रमात्वम् ॥ ४॥

योजना—नियोगः कर्मविधिः मम सम्बन्धपूर्वकं कर्तृत्वम् आह । वेदशिरसो वचनं माम् अपास्तसमस्तभेदम् आह । तथा च सित अस्य प्रमात्वं दुःस्थितमिव आपति ॥ (वसन्ततिलकाच्छन्दः ) ॥

योजितार्थ — नियोगरूप कर्मविधि मुक्तमें सम्वन्धपूर्वक कर्तृत्व बताती है। वेदान्त-वाक्य मुक्ते समस्त भेदों से रहित वताते हैं। ऐसी परिस्थिति में इस (वेदान्तवाक्य)

की प्रमाणता खटाई में पड़ जाती है।।

भावितार्थ — नियोग सदैव अधिकारी को ही यागादि में नियुक्त करता है, अनिधकारी को नहीं। जिसमें कर्तृत्वादि नहीं; ऐसा पत्थर अधिकारी नहीं वन सकता, अतः 'स्वर्ग-कामो यजेत्'—आदि विधिवाक्य पुरुष में कर्तृत्वादि धर्म बताते हैं; किन्तु वेदान्तवाक्य 'असङ्गो ह्ययं पुरुषः' (वृह० ४।३।१५) कह कर पुरुष में कर्तृत्वादि भेद का अभाव बताते हैं। विधिवाक्य प्रधान हैं; प्रत्यन्तादि प्रमाणों की सहायता भी उन्हें मिल रही है; अतः विधिवाक्य अवश्य ही वेदान्तवाक्यों का बाध करेंगे।

इस श्लोक के 'सत्यस्य' पद का 'सित अस्य'—ऐसा छेद न करके कुछ विद्वानों ने 'सत्यस्य' का अर्थ 'सत्यार्थस्य प्रमाणभूताभेदस्य' किया है। वह उचित नहीं जचता; क्योंकि शङ्कावादी के लिए 'सत्यस्य' कहना सम्भव सा नहीं, एवं 'प्रमात्वम्' का अन्वय करने के लिये 'अस्य' पद का अध्याहार करना पड़ेगा।। ४।।

कर्मविधि और वेदान्तवाक्य दोनों समकत्त हैं, अतः कर्मविधि ही वाधक क्यों ? इस प्रश्न का उत्तर है—

प्रत्यचकर्मवचसोरुभयोः समूहः सामर्थ्यवाजुपनिषद्धिषयापहारे। एकैकमेव तु न पारयतेऽपहर्तु

स्वार्थप्रकाशनविधावुभयोः समत्वात् ॥ ५ ॥

योजना—उपनिषद्विषयापाहारे प्रत्यक्तकर्भवचसोः उभयोः समूहः सामर्थ्यवान । एकैक-मेव तु श्रपहर्तुं न पारयते; स्वार्थ-प्रकाशनविधौ उभयोः समत्वात् ॥ ( वसन्ततिलकाच्छन्दः )

बोजितार्थ — उपनिषद् के विषय का वाध करने में प्रत्यन्त तथा कर्मवचन — इन दोनों का समृह समर्थ है। एक एक तो (उपनिषद् के विषय का) बाध नहीं कर सकता; क्योंकि दोनों विरोधी अपने-अपने विषय का प्रकाश करने में समान ही हैं।।

भावितार्थ — समान वल के तीन पुरुषों में एक, एक को परास्त नहीं कर सकता; किन्तु दो मिलकर एक को पछाड़ देते हैं। प्रत्यच्च, कर्मविधि तथा वेदान्त तीनों अपने-अपने अर्थों का समान रूपसे प्रकाश करते हैं, एक एक का बाध नहीं कर सकता, फिर भी प्रत्यच्च अर्थोर कर्मविधि—दोनों मिलकर वेदान्त का विषयापहार कर ही सकते हैं। वेदान्त का किसी

३६ सं० शा०

से जोड़-मेल नहीं कि सामने के दोनों प्रतिद्वन्दियों में से किसी को अपने पन्न में लेकर किसी एक पर टूट पड़े। प्रत्यन्त तथा कर्मविधि का मेल हो सकता है; क्योंकि दोनों भेदवादी हैं।। प्र।।

दार्शनिक-समराङ्गण में तीन सैनिकों का युद्ध सम्भव नहीं। प्रत्यच्च का कर्म-विधि-वाक्यों से भी बहुत ऋंशों में मतभेद है, फिर उन दोनों का समूह भी नहीं हो सकता। समूह कोई पृथक प्रमाण भी नहीं कि किसी का वाध करे। एक-एक का संघर्ष होने पर कौन किसको नीचा दिखाएगा ? इस द्विविधा में निर्णय देते हैं—

ज्यैष्ठचात्समर्थमथ वाऽचजमेकमेव तस्यैव कर्म विधिरस्तु सहायभृतः। प्रत्यक्षमेव विधिवाक्यसहायमेवं

ब्रह्मात्मवस्त्वपहरिष्यति को विरोधः ॥ ६ ॥

योजना—श्रथवा एकमेव श्रज्ञां ज्येष्ट्यात् समर्थम् । कर्मविधिः तस्यैव सहायभूतः श्रस्तु । एवं विधिवाक्यसहायं प्रत्यज्ञमेव ब्रह्मात्मवस्तु श्रपहरिष्यति । विरोधः कः ? (वसन्ततिलकाच्छन्दः ) ॥

योजितार — अथवा अकेला प्रत्यत्त ही ज्येष्ठ होने के कारण समर्थ है। कर्म-विधि-वाक्य उसी का सहायक है। इस प्रकार विधिवाक्य-सहकृत प्रत्यत्त ही ब्रह्मात्मवस्तु का

श्रपहार कर देगा, विरोध क्या ?

मावितार्थ—यद्यपि ज्येष्ठ होने से ही कोई वाधक नहीं होता, 'इटं रजतम्' यह ज्ञान ज्यंष्ठ होने पर भी 'नेदं रजतम्'—इस कनिष्ठ ज्ञान का वाधक नहीं, अपि तु उससे वाधित है; तथापि प्रमाणभूत ज्येष्ठ ज्ञान अवश्य वाधक होता है। 'इदं रजतम्'—यह ज्ञान ज्येष्ठ होने पर भी प्रमाणभूत नहीं। प्रत्यज्ञ ज्येष्ठ भी है और प्रमाण भी, अतः यह वेदान्तवाक्य का वाध कर सकता है। इसी प्रकार प्रत्यज्ञ-सहकृत विधिवाक्य भी वेदान्त का बाधक हो सकता है। इसी प्रकार प्रत्यज्ञ-सहकृत विधिवाक्य भी वेदान्त का बाधक हो सकता है। इसी

### [ समन्वये प्रत्यचादिविरोधपरिहारः ]

उक्त आशङ्का का परिहार किया जाता है--

श्रत्रोच्यते न खलु वेदिशिरांसि मुक्त्वा किञ्चित्प्रमाणिमह तत्त्विनवेदनाय । शक्नोति येन भवतीहि विरोधशङ्का वेदान्तवाक्यमुखतोऽवगते प्रतीचि ॥ ७ ॥

योजना—अत्रोच्यते – इह खलु तत्त्वनिवेदनाय वेदिशरांसि मुक्त्वा किञ्चित् प्रमाणि न शक्नोति; येन इह वेदान्तवाक्यमुखतो अवगते प्रतीचि विरोधशङ्का भवति ॥ (व० छ०) योजितार्थ — उक्त आशंका का परिहार किया जाता है—यहां पारमार्थिक तत्त्व का वोध कराने के लिए वेदान्त को छोड़ कर और कोई प्रमाण नहीं हो सकता कि जिससे वेदान्तवाक्य से अवगत प्रत्यगात्मा में विरोधशङ्का होती॥

भावितार्थ—प्रत्यचादि प्रमाण केवल व्यवहारोपयुक्त पदार्थों का प्रकाश कर सकते हैं उनमें व्यावहारिक प्रामाण्य ही माना जाता है, तत्वावेदकत्वरूप प्रामाण्य नहीं। अर्थात् प्रत्य-चादि भेद-जगत् की व्यावहारिक सत्यताका समर्थन करते हैं, किन्तु श्रुति उनकी पारमार्थिक सत्यता का निराकरण। दोनों का विरोध ही नहीं कि वाध्य-वाधकभाव प्राप्त होता।। ७॥

प्रत्यचादि का तत्त्वावेदन में सामर्थ्य नहीं-

अज्ञातमर्थमवबोधयदेव मानं

तच प्रकाशकरणचममित्यभिज्ञाः ॥

न प्रत्यगात्मविषयाद्परस्य तच

मानस्य संभवति कस्यचिदत्र युक्त्या ॥ ८ ॥

योजना—अज्ञातमर्थम् अववोधयदेव मानम्। तच प्रकाशकरणत्तमम् इत्यभिज्ञाः। तच प्रत्यगात्मविषयात् अपरस्य कस्यचित् मानस्य अत्र युक्त्या न सम्भवति॥ (वसन्ततिलकाच्छन्दः)॥

योजितार्थ — अज्ञात अर्थके वोधकको ही प्रमाण और उस प्रमाणको ही प्रकाश-करण-सत्तम जैमिन्यादि सानते हैं । वह (प्रकाशकरणत्तमत्व) प्रत्यगात्मविषयक प्रमाण से

भिन्न और किसी प्रमाण में युक्ति से सिद्ध नहीं होता।।

भावितार्थ--अप्रकाशित अर्थ के प्रकाशक को ही प्रमाण माना जाता है। अप्रकाशित या अज्ञानापृत चेतन ही हो सकता है, जड़वर्ग नहीं। अप्रकाशित चेतन्य का प्रकाश वेदान्तवाक्यों से ही होता है, अतः आत्मा में प्रत्यचादि प्रमाणों की गम्यता नहीं। प्रमाण का फल माना जाता है अज्ञान-निवृत्ति। आत्मवृत्ति अज्ञान की निवृत्ति उपनिषद् वाक्यों से ही होती है, इतर प्रमाण से नहीं।। द।।

प्रत्यचादि में तत्वनिवेदनाशक्तत्व ही व्यक्त किया जाता है-

सर्वं पराग्विषयमेव हि मानजातं

वेदावसानवचनानि तु वर्जियत्वा । यद्भौतिकं किमपि भौतिकगोचरं तद्

रूपप्रदीपकनिदर्शनतः प्रसिद्धम् ॥ ९ ॥

योजना-वेदावसानवचनानि तु वर्जयित्वा सर्वं मानजातम्, पराग्विषयमेव। यत् किमिप मौतिकम्, तत् रूपप्रदीपकिनदर्शनतः भौतिकगोचरं प्रसिद्धम्।। (व० ति० छ०)।। योजिताथ-वेदान्तवचनों को छोड़कर समस्त प्रमाण वाह्यार्थविषयक ही होते हैं। जो भी कोई भौतिक प्रमाण है, वह रूप-प्रकाशक प्रदीप के दृष्टान्त से भौतिक विषयक ही

सिद्ध होता है।।

भावतार्थ—'भेद्याह्कमानजातं अनात्मविषयकं वेदान्तातिरिक्तमानत्वात् घटादि-प्राह्कप्रमाणवत्'—इस अनुमान के आधार पर प्रत्यचादि प्रमाण में अनात्ममात्रविषयकत्व सिद्ध होता है। इसी प्रकार 'प्रत्यचादिकं भौतिकमात्रगोचरं भौतिकत्वे सित प्रकाशकत्वात् स्पप्रकाशप्रदीपवत्'—इस अनुमान से भी प्रत्यचादि प्रमाणों में भौतिकार्थमात्रविषयकत्व ही सिद्ध होता है। अतः प्रत्यचादि प्रमाण आत्मा को स्पर्श भी नहीं कर सकते कि वहां के अन्य प्रमाणों की प्रवृत्ति में किसी प्रकार का हस्तचेप करें।। ह।। 'यङ्गोतिकं किमिप भौतिकगोचरं तत्'—इस मूलस्थ व्याप्ति में व्यभिचार देखा जाता हैं; क्योंकि घटादि भौतिक हैं, किन्तु भौतिक गोचर नहीं। इसलिए व्याप्त्यन्तर दिखाते हैं—

यद् व्यञ्जकं किमिप लोकिकमीचितं तद् व्यङ्ग्येन तुल्यमवलोकितमत्र जात्या । दीपः प्रकाशकतया विदितो हि लोके रूपेण तैजसतया सदशः प्रसिद्धः ॥ १० ॥

योजना — यत् किमिप लौकिकं व्यञ्जकम् , तत् ऋत्र जात्या व्यंग्येन तुल्यम् ऋवलो-कितम् । लोके हि प्रकाशकतया विदितो दीपः तैजसतया रूपेण सदृशः प्रसिद्धः ॥ (वसन्ततिलकाच्छन्दः) ॥

योजितार्थ — जो भी कोई लौकिक व्यञ्जक देखा जाता है, वह यहां जाति के द्वारा व्यङ्गय के सदृश ही होता है। लोक में प्रकाशक रूप से विदित प्रदीप तैजसत्व जाति के

द्वारा रूप के सदश ही होता है।।

भावितार्थं — 'प्रत्यत्तादि प्रमाणं भौतिकम्, भौतिकव्यञ्जकत्वात् यद् व्यञ्जकं तत् व्यङ्गयसजातीयं दृष्टं यथा — रूपव्यञ्जकः प्रदीपः रूपजातीयो दृष्टः ।' इस प्रकार प्रत्यत्तादि प्रमाणों में भौतिकत्व सिद्ध होता है ॥ १०॥

बुद्धिगत व्यभिचार-श्राशङ्का को दूर करते हैं-

बुद्धिः समस्तविषयावगमे प्रवृत्ता साऽपि प्रकाश्यविषयेण समानजातिः । बुद्धिश्र भौतिकतया श्रुतिषु प्रसिद्धा तेनास्तु साऽपि खलु भौतिकगोचरैव ॥ ११ ॥

योजना – समस्तविषयावगमे बुद्धिः प्रवृत्ता, सापि प्रकाश्यविषयेण समानजातिः। श्रुतिषु बुद्धिश्च भौतिकतया प्रसिद्धा, तेन सापि भौतिकगोचरैव खलु अस्तु॥ (वसन्ततिलकाच्छन्दः)॥

योजितार्थ —समस्त भौतिक विषय के प्रकाशन में वुद्धि प्रवृत्त है, वह भी अपने प्रकाश्य विषय की समान जाति की है। 'अन्नमयं हि सौम्य मनः' ( छां० ६।५।४) आदि अतियों में वुद्धि भौतिकरूप से ही प्रसिद्ध है; इसलिए वह भी भौतिकविषयक ही है।।

भावितायं—नैयायिकादि बुद्धि को आत्मगोचर मानते हैं। किन्तु उनकी मान्यताएँ तर्कमात्र पर ही आश्रित हैं, 'तर्काश्रतिष्ठानात्' (ब्र० सू० २।१।११) ब्रादि से महिंधयों ने स्पष्ट घोषित कर दिया है कि तर्क स्वयं अप्रतिष्ठित है; उसके आधार पर किसी तत्त्व की व्यवस्था नहीं की जा संकती। वेदान्त में श्रुतिमूलक तर्कों को ही स्थान दिया गया है। अतः 'तस्माच्छास्त्रं ग्रमाणं ते' के आदेशानुसार भौतिक होने से बुद्धि को भौतिकमात्र-विषयक ही मानना होगा॥ ११॥

प्रत्यज्ञादि में त्रानात्ममात्रविष्यकृत्व का उपसंहार करते हैं—

### एवं प्रमाणमित्वलं बहिरर्थनिष्ठं वेदान्तवाक्यमपहाय यथोक्तहेतोः। न प्रत्यगात्मविषयं श्रुतिरप्युवाच स्पष्टं पराश्चि वचसाऽर्थमिमं यथोक्तम्॥ १२॥

योजना—एवं वेदान्तवाक्यं अपहाय यथोक्तहेतोः अखिलं प्रमाणं विहर्थनिष्ठम् ; प्रत्यागत्मविषयं न। यथोक्तम् इमम् अर्थं श्रुतिरिप पराख्चिवचसा स्पष्टम् उवाच॥ (वसन्ततिलकाच्छन्दः)॥

योजितार्थ --वेदान्तवाक्यों को छोड़ कर कथित हेतु से निखिल प्रमाण बाह्यार्थ-विषयक ही सिद्ध होते हैं; प्रत्यगात्मविषयक नहीं। पूर्वोक्त अर्थ को श्रुति ने भी 'पराख्रि

खानि' (कठ० ४।१) कह कर स्पष्ट कर दिया है।।

भावितार्थ — 'अखिलं प्रत्यक्तादिप्रमाणं वाह्यार्थविषयकं वेदान्तातिरिक्तमानत्वात्'— इस अनुमान के वल पर अनुमित प्रत्यक्तादि में वाह्यार्थमात्रप्राहकत्व श्रुति से भी समर्थित है— 'पराख्चि खानि व्यत्णत् स्वयंभूः' (कठ० ४।१) अर्थात् स्रष्टा ने इन्द्रियों की बाह्य-प्रवाह्यता की रचनाकर हिंसा-सी कर डाली है।। १२॥

उक्त श्रुति का पूरा पाठ देते हैं--

पराश्चि खानि व्यत्ग्यत्स्वयम्भः तस्मात्पराङ् पश्यति नान्तरात्मन् । कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मानमैचद्

त्रावृत्तचत्तुरमृतत्वमिच्छन् ॥ १३ ॥

योजना-स्वयंभूः खानि पराख्चि व्यतृणत् , तस्मात् पराङ् पश्यति अन्तरात्मन् न । कश्चित् आवृत्तचत्तुः अमृतत्वम् इच्छन् धीरः प्रत्यगात्मानम् ऐचत् ॥ (उपजातिच्छन्दः) ॥

योजितार्थ—प्रजापित ने इन्द्रियों को वाह्य विषय-प्रवण बनाकर ( उनकी ) हिंसा कर दी। इसलिए (साधारण पुरुष) वाह्य विषय को ही देखता है, अन्तरात्मा को नहीं (देखता)। कोई ही संयतेन्द्रिय (जिसने इन्द्रियों को वाह्य विषय से लौटा लिया है, ऐसा) मुमुज्ज धीर व्यक्ति प्रत्यगात्मा को देख पाता है।।

भावितार्थ-- एक श्रुति से अत्यन्त स्पष्ट हो जाता है कि प्रत्यगात्मा न तो इन्द्रियों का विषय है और न अनुमेय है; क्योंकि अत्यन्त अतीन्द्रिय अर्थमें ज्याप्ति-दर्शन संभवनहीं॥१३॥

इस प्रकार तो शब्दात्मक श्रुति भी भौतिक होने के नाते वाह्यविषयक ही सिद्ध होती है--इस आचेप का समाधान करते हैं--

यत् कर्मभावमनपास्य निजप्रमेये
संवित्तिसाधनतया जगति प्रसिद्धम् ।
मानं जडार्थविषयं तदिहाभ्युपेयं
न प्रत्यगात्मविषयं कथितोपपत्तेः ॥ १४ ॥

१ घियमीरयति श्रन्तरात्मनि प्रेरयतीति घीरः।

योजना — यत् (प्रमाण्म्) निजप्रमेये कर्मभावम् अनपास्य संवित्तिसाधनतया जगति प्रसिद्धम्, तत् मानम् इह जडार्थविषयम् अभ्युपेयम्, प्रत्यगात्मविषयं नः, कथितोपपत्ताः॥ (वसन्ततिलकाच्छन्दः)॥

योजितार्थ--जो प्रमाण अपने प्रमेय में कर्मता का परित्याग न करके संवित्साधनतया

जगत् में प्रसिद्ध है, उस प्रमाणको यहां जडार्थविषयक ही मानना चाहिए, प्रत्यगात्मविषयक

नहीं; क्योंकि व्यञ्जक व्यङ्गय-सजातीय होता है - यह कहा जा चुका है।।

भावितार्थ — जो प्रमाण अपने विषय को कर्म वनाकर प्रकाश में लाता है, वही प्रमाण व्यक्तयार्थ का सजातीय होता है। जड़विषयक प्रमाण ही वैसा होता है, आत्म-विषयक श्रुतिप्रमाण नहीं, क्योंकि वह आत्मा को कर्म (फलव्याप्य) नहीं वनाता; अतः श्रुतिप्रमाण पर यह नियम लागू नहीं होता ॥ १४॥

[ वेदान्तानामेवात्मविषयत्वम् ]

श्रात्मविषयक प्रमाण का उल्लेख करते हैं —
यत्तु प्रमाणमवधीर्य निजप्रमेये
कर्मत्वमर्थमववीधियतुं प्रवृत्तम् ।
तत्प्रत्यगात्मविषयं भवितुं क्षमेत

तत्तत्वमादिवचनं न ततोऽन्यद्स्ति ॥ १५ ॥

योजना—यत् तु प्रमाणं निजप्रमेये कर्मत्वम् अवधीर्य अर्थम् अवबोधियतुं प्रवृत्तम्; तत् प्रत्यगात्मविषयं भवितुं चमेत । तत् तत्त्वमादिवचनम्, ततो अन्यत् न ॥ (व०ति०छ०)

योजितार्थ — जो प्रमाण श्रंपने प्रमेय पर कर्मत्व न रख कर ही अर्थाववोधन में प्रवृत्त हुआ है; वह प्रत्यगात्मविषयक हो सकता है। वैसा तत्त्वमादि वचन ही है, उससे भिन्न नहीं।।

भावितार्थ-- 'तत्त्वमिस'-- आदि वेदान्त-वाक्य आत्मविषयक आवरण की निवृत्ति कर देने से आत्माके वोधक माने जाते हैं; आत्माको अपने ज्ञान का कर्म नहीं वनाते ॥१५॥

गत (२।८) पद्य में जो कहा था कि जड़ विषय ऋज्ञात नहीं होता, इसलिए जड़-विषयक प्रमाण ऋज्ञात-वोधक नहीं होते; उसकी उत्पत्ति करते हैं—

नाज्ञाततावगतिरस्ति जडेषु पूर्वं

मेथेषु तत्स्फुरणकारणवर्जितत्वात् । मानोदयान्न हि पुरा किमपीह मानं

नापि प्रमेयवलतो जडता हि तस्य ॥ १६॥

योजना—जड़ेषु मेयेषु पूर्वम् अज्ञाततावगतिः नास्तिः, तत्स्फुरणवर्जितत्वात्। मानी-दयात् पुरा किमपि मानं न हि। प्रमेयवलतोऽपि नः, हि तस्य जड़ता ॥ (व०ति०छ०)॥

योजितार्थ — जड़ प्रमेय पदार्थों में (प्रमाण-वृत्ति से) पूर्व श्रज्ञातता की श्रवगिति नहीं हो सकती; क्योंकि उस समय प्रमेय का स्फुरण ही नहीं होता। चज़ुरादि प्रमाणों की प्रवृत्ति से पूर्व कोई प्रमाण ही वहां नहीं। प्रमेय स्वतः स्फुरित होता है — यह भी नहीं कह सकते; क्योंकि प्रमेय जड़ होता है, स्वयंप्रकाश नहीं होता।।

भावितार्थ — घटादि जड़पदार्थों में यदि अज्ञातता मान ली जाय, तो उसका ज्ञान कव होगा ? घटादि के माहक चज्जरादि प्रमाणों की प्रवृत्ति से पूर्व ? या पश्चात् ? चज्जरादि की प्रवृत्ति के पूर्व घटादि का भान नहीं होता। घटादिरूप अनुयोगी का भान न होने से, घटानु-योगिक अज्ञातत्त्व (ज्ञातत्वात्यन्ताभाव) का ज्ञान नहीं हो सकता। यदि कहा जाय कि किसी प्रमाण के विना ही घटादि का अपने आप स्फुरण हो जाता है, तो यह भी नहीं कह सकते; क्योंकि घटादि जड़ है; स्वयंप्रकाश नहीं॥ १६॥

प्रमेय स्वयं अज्ञात रह कर भी स्वगत अज्ञातत्व का वोध करा सकता है—इस आशंका का समाधान है—

> नाज्ञाततावगतये स्वयमेव वाह्यं मेयं समर्थमववोधविलच्चणत्वात् । नापि प्रमाणमववोधकमस्ति किश्चित्

मानोदयात्पुर् इति स्फुटमभ्युपेयम् ॥ १७ ॥

योजना—बाह्यं मेयं अज्ञाततावगतये स्वयमेव समर्थं न, अववोधविलज्ञणत्वात्। मानोदयात् पुरः किञ्चित् वोधकं प्रमाणं नास्तीति स्फुटम् अभ्युपेयम् ॥ (व० ति० छ०) ॥

योजितार्थ —वाह्य प्रमेय स्वगत ऋज्ञातताका बोध कराने में स्वयं समर्थ नहीं; क्योंकि स्वयंप्रकाशस्वरूप ज्ञान से भिन्न है। प्रमाण-प्रवृत्ति से पूर्व कोई वहां ऋज्ञातत्व का प्राहक प्रमाण भी नहीं—यह मानना ही होगा ॥ १७॥

घटादि के ग्रहण में प्रमाणों की प्रवृत्ति ही घटादिगत अज्ञातत्व की सूचना देती है, क्योंकि घटादि में अज्ञातत्व न होने से बुभुत्सितत्व भी नहीं होता। इसके बिना प्रमाणों की प्रवृत्ति ही नहीं होती—इस आचेप का निराकरण करते हैं —

> नाज्ञाततामनवगम्य पुरा प्रवेशात् मानस्य किंचिदपि मानबलेन बोद्धुम् । शक्नोति कश्चिदपि मानबलेन बुद्धं

> > किं वा स्वभाव इति निश्चयहेत्वभावात् ॥ १८ ॥

योजना—मानस्य प्रवेशात् पुरा श्रज्ञातताम् श्रनवगम्य मानजलेन कश्चिद्पि किञ्चित् बोद्धुम् न शक्नोतिः, मानबलेन बुद्धम् ? किं वा स्वभावः इति निश्चयहेत्वभावात् ॥ (वसन्ततिलकाच्छन्दः)

योजितार्थ--प्रमाण की प्रवृत्ति के पूर्व अज्ञातता को न जानकर प्रमाण के वल पर कोई भी किञ्जिन्मात्र जान नहीं सकता; क्योंकि प्रमाण के बल से वह ज्ञात हुआ है ? या

स्वभावतः ? इस के निर्णय में कोई हेर्तु नहीं।।

भावितार्थ — उक्त अर्थापत्ति प्रमाण से घटादि में जिस अज्ञातत्व की कल्पना की गई, उस अज्ञातत्व का ज्ञान प्रमाण-प्रवृत्ति से पूर्व ही होना चाहिए; नहीं तो घटादि-स्फुरण में मान-फलत्व ही सिद्ध न होगा; क्योंकि उसके विषय में यह सन्देह रह जाता है कि वह (घटादि) प्रमाण के बल से जाना गया है ? या स्वयंप्रकाश है ? प्रमाण-प्रवृत्ति से पूर्व यदि अज्ञातत्व ज्ञात हो जाय और प्रमाण-प्रवृत्ति के उत्तर घटादि का स्फुरण हो, तब तो

कहा जा सकता है कि प्रमाण-प्रवृत्ति से पूर्व घट अज्ञात था और प्रमाण-प्रवृत्ति से ज्ञात हुआ; अतः प्रमाण के वल पर ज्ञात होता है। किन्तु प्रमाण-प्रवृत्ति से पूर्व घटादि गत अज्ञातत्व का ज्ञान नहीं हो सकता ॥ १८॥

उक्तार्थ में दृष्टान्त दिखाते हैं-

प्रक्षालनेन धवलं किमिदं वभूव किंवा पुराऽपि धवलं स्वयमेव वस्त्रम् । इत्येवमेष न विवेक्तुमलं कदाचित् यो दृष्टवान्न मलिनं वसनं पुरस्तात् ॥ १९ ॥

योजना—यः पुरस्तात् वस्त्वं मिलनं वसनं न दृष्टवान्, स 'किमिदं प्रचालनेन धवलं वभूव ? किं वा वस्त्रं पुरा अपि स्वयमेव धवलम् ?' इत्येवमेष विवेक्तुं कदाचिदिप नालम् ॥ योजितायं — जिस व्यक्ति ने पहले वस्त्र को मिलन नहीं देखा था, वह व्यक्ति 'क्या यह धोने से स्वच्छ हुआ है ? या यह वस्त्र पहले से ही स्वयं स्वच्छ ही है ?'—यह

विवेक कभी भी नहीं कर सकता ।। १६ ।।

दार्शन्त में वही घटाते हैं--

एवं पुरानिधगतं यदि नानुभूतं

मानेन वोधितिमिदं प्रतिभाति मेयम् ।

न स्वप्रकाशिमिति शक्यिमदं विवेक्तुं

केनापि नैव तद्वस्थतयैव दृष्टेः ॥ २० ॥

योजना—एवं पुरा यदि श्रनिधगतं नानुभूतम् तदा 'इदं सेयं मानेन वोधितं प्रति-भाति, स्वप्रकाशं नः—इदं विवेक्तं केनापि नैव शक्यम् ; तद्वस्थतयैव दृष्टेः ॥ (व० छ०)

योजितार्थं—इसी प्रकार पहले यदि श्रज्ञात (घटादि) श्रनुभूत नहीं हुन्त्रा, तब 'यह प्रमाण से बोधित प्रतीत होता है, स्वयंप्रकाश नहीं'—यह विवेक किसी से भी नहीं किया जा सकता; क्योंकि 'यह पहले से ज्ञात ही था'—यह भी दृष्टि में श्रा सकता है।।२०॥

यद्यपि चत्तुरादि की प्रवृत्ति से पहले घटादिगत अज्ञातत्व का ब्राहक प्रमाण तार्कि-कादि की दृष्टि से नहीं दिखाया जा सकता; तथापि वेदान्त-सिद्धान्त से वहाँ सान्ती प्रमाण दिखाया जा सकता है; क्योंकि अज्ञान को सान्तिभास्य माना जाता है—इस शंका का समाधान है—

> त्रज्ञातमर्थमववोधियतुं न शक्तम् एवं प्रमाणमित्तलं जडवस्तुनिष्टम् । किं त्वप्रबुद्धपुरुपं व्यवहारकाले

संश्रित्य संजनयति व्यवहारमात्रम् ॥ २१ ॥
योजना—एवं निखिलं प्रमाणं जङ्बस्तुनिष्ठम् अज्ञातम् अर्थम् अवबोधियतुं शक्तं
न; किन्तु व्यवहारकाले अप्रवुद्धं पुरुषं संश्रित्य व्यवहारमात्रं संजनयति ॥ (व० छ०)॥
योजितार्थं — इस प्रकार समस्त प्रमाण जङ्बस्तुनिष्ठम् अज्ञानरूप अर्थं का बोध

नहीं करा सकते। किन्तु व्यवहारकाल में अज्ञानाश्रित आत्मा का आश्रय लेकर वैसा व्यवहारमात्र एत्पन्न कर देते हैं।।

भावितार्थ-- त्रज्ञान साची में ऋध्यस्त होने से उसी में रहता है, घटादि में नहीं; इसलिए घटादिनिष्ठ अज्ञान का कौन प्रमाण भासक होगा ? हाँ, 'अज्ञातो घटः'--यह व्यवहार त्रात्मगत अज्ञातता को लेकर निभ सकता है। अर्थात् घटावच्छित्र साची में श्रज्ञातत्व है, श्रतः वह श्रज्ञातत्व स्वाश्रयावच्छेदकत्वसम्बन्ध से घटादि पर श्रा कर 'अज्ञातो घटः' व्यवहार का जनक हो जाता है। प्रत्यचादि प्रमाण भी घटावच्छित्र आत्मा के अज्ञान की निवृत्ति करते हैं। अनावृत चेतन से घटादि का प्रकाश होता है--इस प्रकार प्रत्यज्ञादि 'ज्ञातो घटः'-त्र्यादि व्यवहार के जनक होने से प्रमाण माने जाते हैं ॥ २१ ॥

### त्रध्यस्तत्वेऽपि प्रपश्चस्य विभागोपपादनम् ]

समस्त जड-जगत् मिथ्या है, तब शुक्तिरजतादि तथा उनके ज्ञानों में सत्यत्व, मिध्यात्व, भ्रान्तित्व, वाध्यत्व, बाधकत्वादि विभाग कैसे होगा ? इस जिज्ञासा का शमन करते हैं--

ग्राबोधतः सकलमेव हि सत्यमिथ्या-भ्रान्तिप्रमाण्विनिवर्त्यनिवर्तकत्वम् । स्वप्नेऽपि दृष्टमिद्मेवमिहापि जाग्रत्-

काले भवत्वखिलमापरमात्मवोधात् ॥ २२ ॥

योजना-- त्रावोधतः सकलं सत्यमिथ्याभ्रान्तिप्रमाणविनिवर्त्यनिवर्तकत्वम्। स्व-प्नेऽपि इदं दृष्टम्, एवम् इह जायत्कालेऽपि आपरमात्मवोधात् अखिलं भवतु ॥ ( व० छ० )

योजितार्थ--बोध होने तक समस्त सत्यत्व-मिध्यात्व, भ्रान्तित्व, प्रमाणत्व, विनिवर्य-निवर्तकरवादि माना जाता है। स्वप्न में भी यह सब कुछ देखा जाता है, वैसे ही इस जात्रत् काल में भी परमात्मबोध से पूर्व सकल व्यवहार होता है।। २२।।

उक्त विभाग स्वाप्निक उदाहरण से व्यक्त करते हैं-स्वप्ने तप्तशिलाधिरोहणगता निःश्रेयसोपायता

मिथ्या ब्राह्मणतर्पणादिनिलया सत्या तथा लौकिकी। स्रक् सत्या तदहिर्मृषैव विदितो निद्रानिष्ट्रतौ पुनः

स्वप्ने दृष्टमशेषमेव वितथं ग्राह्यं तथा जागरे ॥ २३ ॥

योजना-स्वप्ने तप्तशिलाधिरोह्णगता निःश्रेयसोपायता मिथ्या, तथा लौकिकी बाह्मणतर्पणादिनिलया सत्या, स्त्रक् सत्या, तदिहः मृषैव विदितः। निद्रानिवृत्तौ पुनः स्वप्ने

दृष्टम् अशेषमेव वितथम् तथा जागरे प्राह्मम् ॥ (शा० वि० छ०)॥

योजितार्थं -- स्वप्न में तप्त शिला-श्रिधरोह्णगत कल्याणोपायता मिण्या तथा लोक-प्रसिद्ध त्राह्मण्-तर्पणान्तगत ( श्राग्निहोत्रादिगत ) कल्याणोपायता सत्य समभी जाती है। निद्रा के निवृत्त हो जाने पर स्वप्न-दृष्ट समस्त पदार्थ मिश्र्या सिद्ध होते हैं, उसी प्रकार जाप्रत् में सत्य-मिध्या विभाग बन जाता है।

४० संब शाब

भावितार्थ — जैसे स्वप्न में निद्रा दोष के कारण श्रनन्त सत्य-मिध्या पदार्थ प्रतीत होते हैं, वैसे ही जायत् काल में श्रविद्या के श्राधार पर विविध सत्य-मिध्या व्यवहार प्रवृत्त हो जाता है। ब्रह्मज्ञान होने पर वह समस्त प्रपञ्च मिध्या सिद्ध होता है।। २३।।

ऊपर पद्य में कथित 'प्राह्मन्तथा जागरे' दार्धान्त को स्पष्ट करते हैं--

श्रेयःसाधनताऽग्निहोत्रनिलया सत्येति संगृह्यते मिथ्या तप्तशिलाधिरोहणगता शिष्टैः परित्यज्यते । रज्जुः सत्यतया स्थितैव तदहिर्मिथ्यैव तावद्भवेत्

यावन्म् लतमोविदारणपटुर्विद्योदयो नाऽऽगमत् ॥ २४ ॥

योजना-यावत् मूलतमाविदारणपटुः विद्योदयः न त्रागमत्, तावत् अग्निहोत्र-निलया श्रेयःसाधनता सत्येति शिष्टैः संगृह्यते, तप्तशिलाधिरोहणगता परित्यव्यते । रब्जुः

सत्यतया स्थितैव, तद्हिः मिथ्यैव भवेत् ॥ ( शा० वि० छ० )

योजितार्थ — जब तक मूलाविद्याके विदारणमें दच्च विद्योदय नहीं होता, तवतक ऋगिन-होत्रगत श्रेयःसाधनता सत्य समभी जाती है, श्रत एव शिष्ट पुरुषों के द्वारा उपादेय होती है, तप्तशिला-श्रिधरोह्णगत कल्याणसाधनता मिथ्या समभ कर छोड़ दी जाती है। रज्जु सत्य और उसका सर्प मिथ्या ही होता है॥ २४॥

### [ विज्ञानवादसाम्याच्चेपः ]

समस्त प्रपञ्च को स्वप्नोपम मानने पर विज्ञानवाद से आपके मत का भेद नहीं रह जाता, यह शंका करते हैं —

नतु शाक्यभिज्ञुसमयेन समः प्रतिभात्ययं च भगवत्समयः । यदि वाद्यवस्तु वितथं तु कथं समयाविमौ न सदृशौ भवतः ॥ २५ ॥

योजना--ननु अयं भगवत्समयः शाक्यभिच्छसमयेन समः प्रतिभाति । यदि बाह्यवस्तु

वितथम्, इमौ समयौ सदृशौ कथं तु न भवतः।। (प्रमिताचराच्छन्दः)।।

योजितार — शंका होती है कि यह भगवान शङ्कराचार्य का मत बौद्धों के विज्ञानवाद के समान ही प्रतीत होता है। यदि बाह्य वस्तु (दोनों मतों में ) मिश्र्या है, तब यह दोनों मत समान क्यों नहीं होते ? ॥ २४॥

विज्ञानवाद में वाह्य पदार्थों का ऋत्यन्त ऋपलाप नहीं होता, ऋपि तु विज्ञान का परिणाम माना जाता है, वैसा ही यह मत भी है—

यदि बोध एव परमार्थवपुः न तु बोध्यमित्यभिमतं भवति । नतु चाऽश्रितं भवति बुद्धमुनेः मतमेव कृत्स्नमिह मस्करिभिः ॥ २६ ॥

योजना--यदि वोध एव परमार्थवपुः वोध्यम् तु न इत्यभिमतम्। तिह् बुद्धमुनेः कृत्स्नं मतमेव इह मस्करिभिः आश्रितं ननु ॥ ( प्रमिताचराच्छन्दः )॥

योजितार्थ - यदि वोध ही परमार्थ सत्य है, वोध्य वस्तु नहीं - यह अभिमत है, तब बुद्ध मुनि का पूरा मत ही यहां एकदण्डी मुनियों ने अपना लिया है।।

भाविताथ -- विज्ञानवादियों का कहना है--

त्रात्मधर्मोपचारो हि विविधो यः प्रदृश्यते। विज्ञानपरिणामोऽसौ परिणामः स च त्रिधा ॥ (त्रिंशिका०१)

अर्थात् वाह्य जगत् में जो विविध (यह आतमा है, यह शरीर है आदि) व्यवहार देखा जाता है, वस्तुतः वह उपचार है। वस्तु के न होने पर जो व्यवहार होता है, उसे उपचार कहा जाता है। आत्मादि समस्त प्रपञ्च एकमात्र विज्ञान का परिणाम है। वह परिएाम तीन प्रकार का होता है--(१) त्रालय विज्ञान, (२) मनोविज्ञान, (३) प्रवृत्ति-विज्ञान (विषय विज्ञप्ति)। वैसे ही आपके मत में एकमात्र ज्ञानरूप आत्मा परमार्थ सत् है और उससे भिन्न समस्त अनात्म जगत् उसी में अध्यस्त है, औपचारिक है। इसलिए इस मत में वौद्धमत से कोई भी विशेषता नहीं रह जाती ॥ २६ ॥

### [ विज्ञानवादसाम्यनिरासः ]

उक्त आशंका का समाधान करते हैं -

ननु मातृमानविषयावगतीः अपरस्परं प्रति विभागवतीः।

उपयन्भदन्तग्रुनिना सदशः कथमेष वैदिकम्मनिर्भवति ॥ २७॥

योजना - श्रपस्परं विभागवतीः मातृभानविषयावगतीः उपयन् नतु एष वैदिकमुनिः भदन्तमुनिना सदृशः कथम् भवति ?।। ( प्रमिताच्राच्छन्दः )।।

योजितार्थ - परस्पर विभक्त ( श्रसङ्कीर्ण ) प्रमाता, प्रमाण, विषय श्रीर ज्ञान को

माननेवाला यह वैदिक मुनि ( शंकराचार्य ) बुद्ध मुनि के सदृश कैसे होगा ?

भाविताय -- एकदेश की समानतामात्र से पूरे सिद्धान्तों में साम्य-स्थापन सर्वथा असङ्गत है। नहीं तो वाह्यार्थसत्तावादी सौत्रान्तिकों की तार्किकादि के मतों में समानता का आपादन भी होने लगेगा। पूर्णतया विज्ञानवाद की समता हमारे मत् में नहीं; क्योंकि विज्ञानवादी प्राह्म, प्राहक तथा प्रह को परस्पर सङ्कीर्ण अभिन्न ही मानते हैं। किन्तु हमारे मत में कर्ता, करण, कर्म और क्रिया का परस्पर विरोध होने से अभेद माना नहीं जाता। 'अहं चत्तुषा घटं पश्यामि' यहां प्रमाता ( अन्तःकरण-विशिष्ट चेतन ), मान ( चत्तुरादि ), विषय ( घटादि ) तथा अवगति ( अन्तःकरण की घटाकार वृत्ति ) इन चारों का धर्मिसम-सत्ताक विभाग माना जाता है। ऋतः इन दोनों मतों में समता नहीं कही जा सकती ॥२७॥

यदि मातृमानादि प्रपञ्च पृथक् माना जाता है, तब आपके आत्मा में निष्प्रपञ्चा-

त्मत्व सिद्ध कैसे होगा ? इस आत्तेप का परिहार करते हैं-

## परमात्मसंश्रयतमोजनितं प्रविभक्तमेव तु परस्परतः । स्थिरमभ्युपेतमिह नः समये नतु भातृमानविषयप्रभृति ॥ २८ ॥

योजना—इह नः समये परमात्मसंश्रयतमोजनितं परस्परतः प्रविभक्तमेव स्थिरम् मातृमानविषयप्रभृति अभ्युपेतम् ननु ॥ (प्रमिताचराच्छन्दः)॥

योजितार्थ--यहाँ हमारे मत में ब्रह्माशित अज्ञान से जन्य, परस्पर भिन्न और

स्थिर प्रमाता, सान एवं विषयादि माने जाते हैं।।

भावितार्थं—मातृमानविषय के तीन विशेषण यहाँ रखे हैं। प्रथम (परमात्मसंश्रय-तमोजनितम्) विशेषण से प्रमातादि में वौद्ध-मत-सिद्ध ज्ञानरूपता का निरास किया, द्वितीय (परस्परतः प्रविभक्तम्) विशेषण से विज्ञानवादियों के 'स्वयं सैव प्रकाशते' के अनुसार ब्राह्य-प्राहक का अभेद हटाया तथा तृतीय (स्थिरम्) विशेषण के द्वारा वौद्धों के 'सर्वं चिणकम्' सिद्धान्त से अपना महान अन्तर दिखाया।। २८।।

[ प्रपञ्चस्य करणमन्तरा साचिभास्यत्वम् ]

कथित प्रमाता आदि चार तत्त्व का ग्रहण उन्हीं से होता है ? या दुसरे प्रमाता आदि से ? प्रथम पत्त में प्राह्म-प्राहक की एकाकारता हो जाने से बौद्धमत-प्रवेश तथा द्वितीय पत्त में अनवस्था होती है—इस आत्तेप का खण्डन करते हैं—

तमसा विनिर्मितमिदं सकलं

चतुरः स पञ्चति परः पुरुषः ।

अविकारिवोधवपुरद्वयकः

करगौर्विना सकलसाक्षितया ॥ २६ ॥

योजना—तमसा विनिर्मितम् इदं सकलम् स अविकारिवोधवपुः अद्वयकः चतुरः परः पुरुषः करगौः विना सकलसाचितया पश्यति ॥ (प्रिमताचराच्छन्दः ) ॥

योजिताय — अज्ञान-विनिर्मित इस (प्रमाता आदि) सकल प्रपञ्चको वह कूटस्थ वोध-स्वरूप, अद्वितीय, चतुर, दृश्य-भिन्न पुरुष इन्द्रियोंके विना ही सकलसाचिरूपसे देखता है ॥

भावितार्थ — प्रमाता त्रादि का प्रहण न तो उन्हीं से माना जाता है और न अन्य प्रमाता आदि से। अज्ञान तथा अज्ञान-विनिर्मित तत्त्वों का प्राहक सान्ती माना जाता है। सान्तिवोध में साधनों की अपेना ही नहीं और सान्ती अपने प्राह्म प्रमाता आदि से भिन्न भी है, अतः कोई दोष नहीं॥ २६॥

प्रमाता से साची का भेद दिखाते हैं—

निजमायया परिगतः पुरुषः
परतन्त्रया तु निजया प्रभया ।
परिकल्पितं सकलमाकलयन्
स् हि साचितामुपगतो भवति ॥ ३०॥

योजना — स हि पुरुषः निजमायया परिगतः सन् परिकल्पितं सकलम् निजया पर-तन्त्रया प्रमया तु त्र्याकलयन् सान्निताम् उपगतो भवति ॥ (प्रमितान्नराच्छन्दः )॥

योजितार —वह पुरुष अपनी माया से विशिष्ट होकर अपने में परिकल्पित सकल जगत को अपनी परतन्त्र प्रभा के द्वारा अवभासित करता हुआ साची बना करता है।

भावितार्थ — दो साची माने जाते हैं — एक ईश्वरसाची तथा दृशरा जीवसाची। ईश्वर साची का स्वरूप यहाँ वताया है कि शुद्ध चेतन ही स्वाश्रित माया से आवृत होकर अपने में किल्पत निखिल प्रपञ्च को प्रपञ्चाकार अविद्या वृत्तिगत अपने आभास के द्वारा प्रकाशित करता हुआ साची कहलाता है।। ३०।।

दृश्य में प्रतिज्ञात स्थिरता का उपपादन करते हैं-

ग्राह्यग्राहकयोः स्थिरत्वगमनी तत्प्रत्यभिज्ञा प्रमा नोपापत्स्यत चेद्सेत्स्यदिष नौ सिद्धान्तयोस्तुल्यता। सा निर्वच्यित सिध्यतीति जगतः स्थैर्यं स्वरूपात्मकं चैतन्यस्य च भंगुरत्विमव मे सर्वस्य ते दर्शने॥ ३१॥

थोजना—चेत् याह्ययाहकयोः स्थिरत्वगमनी १तत्प्रत्यभिज्ञा प्रमा न उपापत्स्यत, तदा नौ सिद्धान्तयोः तुल्यता असेत्स्यत् अपि । सा सिध्यतीति नयता निर्वेच्यति । ते दर्शने सर्वस्य मंगुरत्विमव मे चैतन्यस्य स्थैर्यं स्वरूपात्मकम् ॥ (शा० वि॰ छ०)॥

योजितार्थ — यदि प्राह्म तथा प्राहक में स्थिरत्व-साधिका वह प्रत्यभिज्ञा प्रमा उपपन्न न होती, तब हम दोनों के सिद्धान्तों में तुल्यता सिद्ध भी हो जाती। वह (प्रत्यभिज्ञा) सिद्ध होगी, अतः न्यायतः (स्थिरत्व का) निर्वाह कर देगी। आप (बौद्ध) के मत में सर्व-चिषक्तव के समान ही हमारे मत में चैतन्यादिगत स्थिरता स्वरूपभूत ही है।

भावितार्थ—हमारे मत में प्रमाता तथा प्रमेय—दोनों ही स्थिर हैं। स्थिरता की (योऽहं वाल्ये पितरावन्वभूवम्, स एवाहं स्थाविरे प्रण्प्तृन् अनुभवािमः, एवं स एवायं घटः आदि रूप) प्रत्यभिज्ञा प्रमाण से सिद्धि होती है। संस्कार-सिह्त इन्द्रिय से प्रत्यभिज्ञा हो सकती है। तत्तेदन्तोपलिन्नत वस्तुस्वरूप ही हमारे मत में स्थिरत्व है। वही स्थिरत्व उक्त प्रत्यभिज्ञा का विषय है। बौद्धमत-सिद्ध चिण्कत्व वस्तु का स्वरूप ही माना जाता है, अन्यथा स्वलच्चण्य का व्याघात होगा। चिण्कत्व के समान ही हमारा स्थिरत्व मी वस्तु का स्वरूप है। ३१।।

[ स्वप्नजागरयोः साम्याचेपः ]

यदि सर्वदृश्य कल्पित मात्र है, तब स्वप्न श्रीर जामत् का वैलच्ण्य क्या ? यह

ननु किंपतं यदि हि जागरितं वद कीदशी खलु विलक्षणता । स्वपनादमुष्य भवतोऽभिमता परिकल्पितत्वमुभयोस्तु समम् ॥ ३२ ॥

१. तयोः प्रत्यभिशा ।

योजना--ननु यदि हि जागरितं किल्पतम् , तदा वद-स्वप्नात् श्रमुष्य भवतोऽभिमता विलच्चणता खलु की हशी ? परिकल्पितत्वं तु उभयोः समम् ॥ (प्रमिताचराच्छन्दः )॥

योजितार्थ —शङ्का होती है कि यदि समस्त जागरित पदार्थ किल्पत हैं, तब किहए-स्वप्न से इस (जायत्) की आपके मत में विलच्चणता क्या ? परिकल्पितत्व तो दोनों में

समान ही है॥

भावितार्थ — लोक में जायन प्रपद्ध सत्य तथा स्वाप्त-प्रपद्ध कल्पित सममा जाता है। यदि जायन प्रपद्ध भी परिकल्पित ही है, तब तो दोनों में विशेषता क्या ? यदि दोनों में कोई वैलक्षण्य नहीं, तब 'वैधर्म्याच्च न स्वप्नादिवन्' ( ब्र० सू० २।२।२६ ) इस सूत्र तथा श्रमुभव का विरोध उपस्थित होता है।। ३२।।

# [ स्वप्नजागरयोः साम्यपरिहारः ]

उक्त त्राशङ्का का परिहार करते हैं—
न प्रमातिर सित प्रवाध्यते
जागरः स्वपनदृष्टवस्तुवत्।
मातमानविषयोपलव्धिभिः

साकमेव तमसो निराकृतेः ॥ ३३ ॥

योजना — स्वपनदृष्ट्यस्तुवत् जागरः प्रमातिर सित न प्रवाध्यते । मातृमानिवषयोप-

लव्धिभिः साकमेव तमसो निराकृतेः ॥ ( रथोद्धताच्छन्दः ) ॥

योजितार्थ —स्वप्न-दृष्ट पदार्थों के समान जायत्प्रपञ्च प्रमाता के रहते-रहते बाधित नहीं होता। (ब्रह्मज्ञान से) प्रमाता, मान, विषय और प्रतीति—इनके साथ ही अज्ञान का नाश माना जाता है।।

भावितार्थ — जायन् श्रीरं स्वप्न में प्रत्यभिज्ञा के वल से प्रमाता एक ही सिद्ध होता है। स्वाप्न प्रपञ्च का वाध प्रमाता के रहते हुए ही होता है। किन्तु जायतप्रपञ्च का बाध प्रमाता के रहते-रहते नहीं होता, क्योंकि महावाक्य-जन्य ब्रह्माकार ज्ञान का उद्य होने पर ही श्रज्ञान तथा श्रज्ञान-कार्य (प्रमाता त्रादि ) का नाश माना जाता है।। ३३।।

जाम्रत्प्रपञ्च को सर्वथा अवाध्य क्यों न मान लिया जाय ? इस सन्देह को दूर करते हैं--

देशकालपुरुषेरवस्थया जागरस्य खलु कारगं तमः। साकमेव सहसा निरस्यते वेदवाक्यजनितात्मसंविदा ॥ ३४॥

योजना — देशकालपुरुषेः अवस्थया साकमेव जागरस्य कारणं तमः खतु वेदवाक्य-जनितात्मसंविदा सहसा निरस्यते ॥ (रथोद्धताच्छन्दः )॥

योजितार्थं — देश, काल प्रमाता तथा जागरादि अवस्थात्रोंके साथ ही जामदवस्था के कारण अज्ञान के वेदान्त-वाक्य-जन्य आत्मज्ञान से सहसा नाश होता है।।

भावितार्थ -- जामत् का कारणीभूत श्रज्ञान देश, काल प्रमाता तथा श्रवस्थाओं के साथ ही जायत्प्रमाण को उत्पन्न करता है, उस अज्ञान से पूर्व देशादि की सत्ता नहीं। वह श्रज्ञान श्रपने देशादि जाग्रत्प्रपञ्च के साथ ब्रह्म-विद्या से नष्ट होता है। इसलिए देशादि का आरोप्य कोटि में अन्तर्भाव उचित ही है। मिथ्या रजत और स्वाप्न प्रपञ्च का हेतभूत श्रज्ञान देशादि के सत्ता-काल में भिष्या रजतादि की कल्पना करता है, अतः उनका बाध व्यवहार-काल में ही होना युक्त है ॥ ३४ ॥

देशादि के रहते ही स्वप्न का आरोप होता है और जायत्प्रपञ्च देशादि के साथ

ही उत्पन्न होता है - इसमें प्रमाण दिखाते हैं -

स्वप्नदृष्टमिह रज्जुसप्वत देशकालपुरुषेषु वाध्यते। जागरः पुनरयं तथाविधं वाधकं न लभतेऽसमीच्यात् ॥ ३५ ॥

योजना—इह स्वय्नहष्टं रज्जुसर्पवत् देशकालपुरुषेषु (सत्सु) वाध्यते । श्रयं पुनः जागरः तथाविधं वाधकं न लभते; श्रसमीच्यात् ॥ ( रथोद्धताच्छन्दः )

योजिताथ -- स्वत्न-प्रपञ्च रज्जु-सर्पके समान देश, काल, प्रमाता के रहते ही बाधित होता है। किन्तु इस जामरप्रपञ्च का वैसा वाधक नहीं; क्योंकि अनुभव में नहीं आता॥

भाविताय -- स्वप्न- हष्ट पदार्थ देशादि के रहते ही बाधित होता है, इसलिए वह देशादि के रहने पर ही रब्ज़-सर्प के समान कल्पित है। किन्तु जाम्रत्पपद्ध का वैसा बाध अनुभव में नहीं आता, अतः वह देशादि के साथ ही अज्ञान से कल्पित है - यह जानना श्रत्यन्त सुगम है ॥ ३५ ॥

इसलिए ( जामत् तथा स्वप्न ) दोनों के मिथ्या होने पर भी उक्त विशेषता के कारण

जागरित सत्य त्रौर स्वाप्न मिथ्या कहा जाता है-

तेन सत्यमिह जागरं विदुः स्वप्नविश्रमविरुद्धधर्मकम्।

**आपरात्मपरमार्थदर्शनात्** 

तेन बाधितवपुने सत्क्वचित् ॥ ३६ ॥

योजना—तेन इह स्वप्नविभ्रमविरुद्धधर्मकं जागरम् आपरात्मपरमार्थद्शेनात् सत्यं

विदुः, तेन बाधितवपुः क्वचित् सत् न ॥ ( रथोद्धताच्छन्दः ) ॥

योजना - इसलिये स्वप्न-यिभ्रम से जागरितप्रपञ्च ब्रह्म-साचात्कार-पर्यन्त सत्य ही समभा जाता है। उस ( ब्रह्मज्ञान ) से वाधित होकर वह कहीं भी सत् नहीं रहता॥ ३६॥

स्वाप्न प्रपञ्च बाधित होकर फिर भी देखा जाता है, किन्तु जाम्रत्प्रपञ्च बाधित

होकर फिर क्यों नहीं देखा जाता ? इस सन्देह को दूर करते हैं -

तत्र सत्यमनृतं च भेदतः प्रत्यगात्मतमसा विकल्पितम्। प्रचिगोति परमात्मवस्तुगा बुद्धिवृत्तिरविचालिनी सती ॥ ३७ ॥ योजना—तत्र प्रत्यगात्मतमसा सत्यम् अनन्तं च भेदतः विकल्पितम् तत् परमात्म-वस्तुगा बुद्धिवृत्तिः अविचालिनी सती प्रचिणोति ॥ (रथोद्धताच्छन्दः ) ॥

योजितार्थ —सिचदूप अधिष्ठान में चिन्मात्रगत अज्ञान से सत्य (जागरित) तथा मिथ्या (स्वप्नादि) विभाग से कल्पित है। उस का परमात्मवस्तुविषयणी बुद्धि-वृत्ति हट

होकर नाश कर देती है।

भावितार्थ — व्यवहार-दशा में वाध्यमान स्वप्नादि प्रपञ्च के साथ मृलाज्ञान नष्ट नहीं होता, क्योंकि निद्रा के द्वारा ही अज्ञान स्वप्न-सृष्टि का हेतु होता है, स्वरूपतः नहीं अज्ञान का वाध न होने से वाधित स्वप्न का (बार-बार) होना सम्भव है। किन्तु जाग्रत्प्र-का नाश मूलाज्ञान के साथ ही होता है, अतः हेतु के न रहने से कार्य कैसे होगा ? ॥ ३७॥

उक्त बुद्धि-वृत्ति श्रज्ञान का कार्य है, श्रज्ञान की विरोधिनी नहीं, फिर उससे सप्रपञ्ज श्रज्ञान की निवृत्ति कैसे होगी ? इस श्राशङ्का का उत्तर है—

> नित्यवोधपरिपीडितं जगत् विश्रमं नुद्ति वाक्यजा मतिः । वासुदेवनिहतं धनंजयो हन्ति कौरवकुलं यथा पुनः ॥ ३८॥

योजना - यथा वासुदेवनिहतं कौरवकुलं धनञ्जयः पुनः हन्ति, (तथा) नित्यवोध-रिपीडितं जगद्विश्रमं वाक्यजा मितः नुद्ति ॥ (रथोद्धता)॥

बोजितार्थ - जैसे कृष्ण-निहत कौरव कुल को अर्जु न ने पुनः मारा था, वैसे ही नित्य

बोध से बाधित जगद्भ्रम को वेदान्त-वाक्य जन्य बुद्धि-वृत्ति निवृत्त कर देती है ॥

भावितार्थ — अधिष्ठानरूप नित्य वोध ने आरम्भ से ही इस जगत को निस्तत्व बना रखा है, उस निस्तत्व जगत् को वाक्य-जन्य ब्रह्माकार वृत्ति नष्ट कर दिया करती है। जैसे कालरूप भगवान कृष्णने कौरववंशका पहले ही विनाशकर दिया था। उनके सङ्करूपसे लोगों को वह वैसा ही प्रतीत होता रहा। उसी वंश के अर्जुन ने कृष्ण का बल पाकर उस वंश को समाप्त किया। वैसे ही अज्ञानजातीय वृत्ति नित्य चेतन से प्रज्वित होकर उस निस्तत्व जगत् को भस्मसात् कर डालती है। कार्य भी अपने अनादि कारण का नाशक होता है, जैसे कि प्रागमाव से जन्य घटादि प्रागमाव के नाशक होते हैं॥ ३८॥।

#### [ परमते सत्यासत्यविभागासिद्धिः ]

लोक प्रसिद्ध सत्य-श्रसत्य विभाग का सामञ्जस्य वेदान्तमत में जैसा किया गया, वैसा श्रोर मतों में सम्भव नहीं —

> सत्यमेवमनृतं च दुर्लभं त्रक्षवादिसमयाद् बहिः पुनः । सत्यतो यदि मृषा पृथग् भवेत् सत्यमेव तद्पि प्रसज्यते ॥ ३९ ॥

थोजना-- त्रह्मवादिसमयात् वहिः पुनः सत्यम् एवम् त्रमृतं च दुर्लभम्, यदि ' सत्यतः पृथक् मृषा भवेत् , तदिप सत्यं प्रसञ्यते ॥ ( रथोद्धताच्छन्दः )॥

योजितार्थं— त्रहावादिमत से भिन्न (मतों में) सत्य एवं मिध्या (की व्यवस्था) दुर्लभ है; क्योंकि यदि सत्य से भिन्न असत्य कहा जाय, तब वह भी सत्य ही हो जायगा।।

भावितार्थ — जो लोग प्रपद्ध को सत्य मानते हैं, उनसे पूछा जा सकता है कि मिध्या वस्तु सत्य से भिन्न है ? या अभिन्न ? अथवा भिन्नाभिन्न ? प्रथम पन्न में मिध्या को भी सत्य ही मानना होगा, क्योंकि सत्यप्रतियोगिक भेद का आश्रय तुच्छ नहीं हो सकता। अर्थात् भेद के प्रत्यन्त में अनुयोगी का योग्य होना अनिवाय है। अतः सत्य-भेद के आश्रय मिध्या को भी सत्य मानना होगा, नहीं तो वह सत्य-भेद का आश्रय न वन सकेगा। 138।

द्वितीय ( अभेद ) तथा तृतीय ( भेदाभेदोभयस्वरूप ) पत्त में दोष दिखाते हैं -

# सत्यतो यदि मृषा न भिद्यते सत्यमेव सुतरां तदिष्यताम् । न द्वयात्मकतयाऽनृतं मतं पत्त्योः कथितदृषगाद्वयात् ॥ ४० ॥

योजना-मृषा यदि सत्यतो न भिद्यते, तत् सुतरां सत्यमेव इष्यताम्। द्वयात्मकतया

अनृतं न मतम् , पत्त्रयोः कथितदूषणद्वयात् ॥ (रथोद्धता )॥

योजितार्थं —— मिथ्या यदि सत्य से भिन्न नहीं, तब उसे निश्चित रूप से सत्य मानना होगा। उभय (भिन्न और अभिन्न) स्वरूप भी मिथ्या नहीं कहा जा सकता; क्योंकि उभय-पन्न-कथित दोनों दोष प्राप्त होंगे।।

भावितार्थ—मिण्या को सत्य से भिन्न तथा अभिन्न उभयरूप भी नहीं माना जा सकता; क्योंकि भेद-पन्न तथा अभेद-पन्न में कथित सत्यत्वापित दोष होता ही है। उभयरूप मानना विरुद्ध भी है – जो सत्य से भिन्न है, वह अभिन्न नहीं हो सकता एवं जो अभिन्न है, वह भिन्न नहीं हो सकता। ४०॥

परमत में केवल लोक-व्यवहार ही ऋसिद्ध नहीं, ऋपि तु वैदिक मत का समर्थन तथा अवैदिक मत का निराकरण भी नहीं किया जा सकता—

> वेदवाक्यविषयस्य सत्यता बुद्धवाक्यविषयो मृषा भवेत् । इत्यतः कथयितं न शक्तुयात् ब्रह्मवादिसमयाद् बहिर्मुखः ॥ ४१ ॥

योजना—ब्रह्मचादिसमयात् <sup>१</sup>विहर्मुखः वेद्वावयविषयस्य सत्यता, बुद्धवाक्यविषयो मृषा भवेत् – इत्यदः कथयितुं न शक्तुयात् ॥ (रथोद्धता )॥

योजिताथ — त्रह्मवादि-सिद्धान्त से वहिर्भुख व्यक्ति वेद-वाक्य-विषय सत्य है त्रोर बुद्ध-वाक्य-विषय मिथ्या है – यह कह नहीं सकता ॥

भावितार्थ — ब्रह्मवादी से भिन्न व्यक्ति "अग्निहोत्रं जुह्मात् स्वर्गकामः" आदि

वैदिक वाक्यों को सत्य तथा 'सब्बे सङ्खारा अनिच्चा' आदि बुद्ध वाक्यों को असत्य नहीं कह सकता; क्योंकि उसके मत में सत्य-मिध्या की परिभाषा ही घटित नहीं होती, जैसा कि ऊपर कहा गया है ॥ ४१ ॥

ब्रह्मवाद में सत्यासत्य की व्यवस्था सम्यक् हो जाती है--सत्यमेवमनृतं च भेदतः कल्पितं भवतु वर्णितान्नयात् । तत्र तद् घटियतुं हि शक्यते नेतरत्र कथितोपपत्तिभिः ॥ ४२ ॥

योजना —वर्णितात् नयात् सत्यम् एवम् अनृतं च भेदतः कल्पितं भवतु । तत्र हि तद्

घटियतुं शक्यते, इतरत्र न, कथितोपपत्तिभिः ॥ ( रथोद्धता ) ॥

योजितार्थं — कथित प्रकार से सत्य एवं असत्य की पृथक्शः कल्पना हो जाती है। वहां (अनिवैचनीयवाद में ) ही वह (सत्यासत्य )घटाया जा सकता है, दुसरे मत में नहीं; क्योंकि भेदाभेद-पच्च सें सत्यतापित्त दोष दिखाया जा चुका है।। ४२।।

अतः प्रत्यज्ञादि प्रमाण व्यावहारिकमात्र हैं--

व्यावहारिकमतोऽवगस्यतां मानजातमिष्यलं न तात्त्विकम् । वाद्यवस्तुविषयं विरोधतोऽ-वुद्धवोधविधिशक्त्यसंभवात् ॥ ४३ ॥

योजना—श्रतः वाह्यवस्तुविषयम् श्रिखलं मानजातं व्यावहारिकम् श्रवगम्यताम्,

विरोधतः श्रवुद्धवोधविधिशक्त्यसम्भवात्।। (रथोद्धता)।।

योजितायं — त्रतः वाह्यवस्तुविषयक निश्चिल प्रत्यचादि प्रमाणों को व्यावहारिकमात्र सममना चाहिए; क्योंकि 'पराद्धि खानि' त्रादि वाक्यों का विरोध होने के कारण ( उनमें ) श्रज्ञात तत्त्व-वोधन की शक्ति सम्भव नहीं ॥ ४३॥

इसिलए प्रत्यचादि से वेदान्त का बाध नहीं हो सकता —
एवं न तत्त्वविनिवेदनशक्तियोगः
संभाव्यतेऽनधिगताधिगतेरयोगात्।
मानान्तरस्य सकलस्य ततश्च तेन

वाधस्त्रयीशिरसि वर्णियतुं न शक्यः ॥ ४४ ॥

योजना—एवं सकलस्य मानान्तरस्य अनिधगताधिगतेरयोगात तत्त्वनिवेदनशक्ति-योगो न । ततश्च तेन त्रयीशिरसि वाधो वर्णयितुं न शक्यः ॥ (वसन्तितिलकाच्छन्दः) ॥ योजितार्थं — इस प्रकार समस्त वेदान्त-भिन्न प्रमाणों में अज्ञात-ज्ञापकता न होने के कारण तत्त्व-वोधन का सामध्यं नहीं। इसलिए उन प्रमाणों से वेदान्त-वाक्यों का बाध उपस्थित नहीं किया जा सकता॥ भावितार — 'तत्त्वपत्तपातो हि थियां स्वभावः'—इस उक्ति के अनुसार 'इयं शुक्तिः'— यह ज्ञान तात्त्विक होने से वाधक और 'इदं रजतम्'—यह ज्ञान अतात्त्विक होने से वाधित है। वैसे ही प्रकृत में वेदान्तवाक्य-जन्य अभेद-बांध तात्त्विक है और प्रत्यत्तादि-जन्य भेद-बोध अतात्त्विक, अतात्त्विक से तात्त्विक का वाध कभी भी नहीं हो सकता।। ४४॥

[ अनात्मप्रत्यचस्य न तात्त्विकत्वम् ]

प्रत्यत्तमात्र को श्रप्रमाण मानने पर सूत्रकार ने जो 'भावे चोपलब्धेः' ( त्र० सू० २।१।१६ ) इस विरोध के परिहार में सविकल्पकमात्र को श्रामास कहा है, निर्विकल्पक को नहीं, उसका विरोध होता है—-इस श्राचेप का समाधान करते हैं —

श्रारम्भणादिवचसा खलु निर्विकल्प-प्रत्यच्चुद्धिमनुसृत्य विकल्पचुद्धेः। श्राभासतां मुनिरुवाच तदास्य भावो

विज्ञायते स्फुटतरो गुडजिह्विकायाम् ॥ ४५ ॥

योजना—निर्विकल्पप्रत्यत्तबुद्धिम् अनुसृत्य विकल्पबुद्धेः आभासतां ( यदा ) सुनिः आरम्भणादिवचसा उवाच, तदा अस्य स्फुटतरः भावः गुड़जिह्विकायां विज्ञायते ॥ (व० छ०) योजितार्थं —निर्विकल्प प्रत्यत्त को प्रमाण मानकर सविकल्प-प्रत्यत्त को आभास

(मिध्या) जो मुनिवर ने 'वाचारम्भणं विकारो नामधेयम्' ( छां० ६।१।४ ) इस वचन के बल पर कहा है; वहां मुनिवर का स्पष्ट त्राशय गुड़जिह्विका-न्याय में प्रतीत होता है।।

भावतार्थं—'तद्नन्यत्वम् आरम्भणशब्दादिभ्यः' (त्र० सू० २।१।१०) इस सूत्र से बादरायण मुनि ने घटादि-विकल्प-विषयक 'अयं घटः' आदि प्रत्यत्त को प्रमाणाभास वताते हुए मृदादिकारण्विषयक 'इयं मृत' आदि निर्विकल्प प्रत्यत्त को प्रमाण माना है। इसी के आधार पर कार्य-कारण का अभेद सिद्ध किया गया है। वहां मुनिवर का यह आशय कदापि नहीं कि निर्विकल्पक प्रत्यत्त को तात्त्विक मान रहे हैं, अपि तु प्रत्यत्तादि के प्राङ्गण में रमे अबोध पुरुषको क्रमशः इससे हटाने के लिए एक प्रलोभनमात्र दिया है कि सविकल्पक प्रत्यत्त को मिथ्या समक्त लो, इससे निर्विकल्प प्रत्यत्त का प्रामाण्य मुस्थिर होगा। माता रुगण वालक को कटु औषध पिलाने के लिए प्रलोभन देती है 'यह औषध पी लो, तुरन्त जिह्वा पर गुड़ रख दूंगी।' वालक औषध पीकर गुड़ मांगता है। माता टाल-मटोल कर जाती है, क्योंकि डाक्टर ने गुड़ देना मना कर दिया था। इसी प्रकार एक साथ प्रत्यत्त्रादि का निराकरण कर देने पर यह जिज्ञामु ज्याकुल न हो जाय, इसलिए दयालु मुनिवर ने सविकल्प प्रत्यत्त से पीछा छोड़ाने के लिए निर्विकल्पक को थोड़ी देर के लिए पकड़ रखा है। उस अवस्था के दृढ़ हो जाने पर वहां से आगे बढ़ाया जायगा और पूरे प्रत्यत्त को अतात्त्वक कह दिया जायगा।। ४५।।

आचार्य जैमिनि का भी यही आशय है-

सत्संत्रयोग इति जैमिनिरप्युवाच यल्लक्ष्यां तदुभयोः सममेव विद्यात् ।

त्र्यापाततस्तदथ युक्तिनिपीडितं सत् सन्मात्रसंविदि निषीद्ति निर्विशङ्कम् ॥ ४६ ॥ योजना—सत्संप्रयोग इति जैमिनिः यत् लच्चणम् उवाचः तत् आपाततः उभयोः सम-मेव विद्यात्। अथ युक्तिनिपीडितं सत् निर्विशङ्कं सन्मात्रसंविदि निषीदति ॥ (व० छ०)॥

योजितार्थ — 'सत्संप्रयोगे पुरुषस्येन्द्रियाणां बुद्धिजन्म तत्प्रत्यच्चम्' (जै० सू० १।१।३) इस सूत्र में जैमिनि ने जो लच्चण किया है; वह आपात दृष्टि से दोनों (सविकल्पक और निर्विकल्पक ) में समान प्रतीत होता है। किन्तु युक्तियों की कसौटी पर चढ़कर निः-

शङ्क रूप से सन्मात्रविषयक (निविकल्प) ज्ञान में पर्यवसित होता है।।

भावितार्थ — 'सत्संप्रयोगे पुरुषस्येन्द्रियाणां बुद्धिजन्म तत्प्रत्यच्चम्'—इस सूत्र का अर्थं यह है — इन्द्रियों का (पदार्थ से ) सम्प्रयोग (सम्बन्ध) होने पर पुरुष में जो बुद्धि उत्पन्न होती है, उसे प्रत्यच्च कहते हैं। यहां 'सत्सप्रयोग' शब्द का 'सित सम्प्रयोगे'—ऐसा अर्थं करने पर दोनों (सिवकल्पक और निर्विकल्पक) प्रत्यच्चों में घट जाता है; क्योंकि दोनों ही विषय के साथ सम्बन्ध होने पर ही उत्पन्न होते हैं, अन्यथा नहीं। किन्तु 'सता सम्प्रयोगः सत्संप्रयोगः तिस्मन्' ऐसा अर्थं करने पर 'सत् विषय के साथ सम्बन्ध होने पर जो ज्ञान होता है, वह प्रत्यच्च हैं यह लच्चण निष्पन्न होता है। महिष वादरायण की युक्तियों से घटादि विकल्पमात्र असत् ठहराये जा चुके हैं। सत् वस्तु एकमात्र तत्त्व है, तिद्धिपक ज्ञान निर्विकल्पक ही है, अतः आचार्य जैमिनि का भी निर्विकल्प प्रत्यच्च की प्रमाखता में ही तात्पर्य सिद्ध होता है॥ ४६॥

जैमिनि के ही सूत्रान्तर की पर्यालोचना से भी यही स्थिर होता है-

तत्रापि दुर्घटमवैति यदा तु तत्त्व-वोधं विवचति विसृज्य विकल्पजालस् । किं कारणं वदति येन स तत्त्वगामि विज्ञानमर्थमववोधयदप्रबुद्धस् ॥ ४७ ॥

योजना—यदा तत्रापि दुर्घटम् अवैति (तदा) विकल्पजालं विस्रुज्य तत्त्ववोधं विवज्ञ-ति । किं कारणम् १ येन स अप्रवुद्धम् अर्थम् अववोधयत् विज्ञानं तत्त्वगामि वद्ति ॥ (वसन्ततिलकाच्छन्दः )॥

योजितार्थं —जब कि प्रत्यत्तमात्र में इस लत्त्रण को दुर्घट देखता है, तब सकल अनात्म-प्रत्यत्त-जाल को छोड़ कर अज्ञात ब्रह्म विषयक वोध को ही तात्त्विक प्रत्यत्त कहता है। यह ज्ञान कैसे हुआ ? स्वयं जैमिनि ने कहा है—'श्रज्ञात विषय का बोधक ज्ञान भी तत्त्वावेदक होता है।'

भावितार — श्राचार्य जैमिनि ने जब देखा कि 'सत्संप्रयोगे' श्रादि से कथित लच्चण प्रत्यचमात्र में जाता है, केवल तत्त्व-बोध में नहीं, तब श्रज्ञातार्थ-बोधक ज्ञान प्रमाण है— ऐसा लच्चण श्रोत्पत्तिक सूत्र में किया। इससे प्रतीत होता है श्राचार्य जैमिनि ने जो प्रत्यच का लच्चण किया है, वह तात्त्विक (निर्विकल्पक) प्रत्यच्च मात्र का ही करना चाहते थे।।४०।। श्राज्ञातार्थ-बोधक को प्रमाण जैमिनि ने कहां कहा है ? इसका उत्तर देते हैं—

श्रीत्पत्तिके हि भगवानयमप्रबुद्धम् श्रर्थं प्रमाणविषयं कथयाम्बभूव । श्रत्राऽऽह तत्र ननु धर्मगतं प्रमाणं तत्वार्थगामि कथितं न परात्मगामि ॥ ४८ ॥ योजना—भगवान् श्रौत्पत्तिके हि श्रप्रबुद्धम् श्रर्थं प्रमाणविषयं कथयाम्वभूव । श्रन्नाह-ननु तत्र धर्मगतं तत्वार्थगामि प्रमाणं, परात्मगामि न ॥ ( वसन्ततिलकाच्छन्दः ) ॥

योजितार्थ — भगवान् जैमिनि ने 'श्रौत्पित्तकस्तु शब्दस्यार्थेन सम्बन्धस्तस्य ज्ञानमुपदेशोऽन्यतिरेकश्चार्थेऽनुपलन्धे तत्प्रमाणं वादरायणस्यानपेक्तवात्' (जै० सू० १।१।५) इस
सूत्र में श्रनुपलन्ध अर्थ को प्रमाणका विषय कहा है। वहां मीमांसक शङ्का करता है कि
श्रौत्पित्तक सूत्र में धर्मविषयक ही तात्विक प्रमाण कहा है, परमात्मविषयक नहीं।। ४८।।

उक्त आशंका का परिहार करते हैं-

# सत्यं यदाह पितृमान् व्यवहारदृष्टिम् आश्रित्य तत्कथितवान्त्रकृतोपयोगात् । दूरप्रसारितनिसृष्टनिगूढभावः

तद्वाद्रायग्मतानयनात्प्रतीमः ॥ ४६ ॥

योजना—सत्यम् यदाह पितृमान् , तत् व्यवहारदृष्टिम् त्राश्रित्य कथितवान् ; प्रकृतो-पयोगात् । १दूरप्रसारितनिसृष्टनिगृद्भावः तत् वादरायणमतानयनात् प्रतीमः ॥ (व०ति०छ०)

योजितार्थ — जो पितृमान् ने कहा वह सत्य है, व्यावहारिक दृष्टि से ही वह कहा है; क्योंकि वही प्रकृतोपयोगी है। (किन्तु महर्षि जैमिनि का) दूर उत्तरमीमांसा के निर्णय में नैसिंगिक हृद्य था — यह धर्मनिरूपणावसर में वह छिपा गय थे। उक्त सूत्र में वादरायण का खुले शब्दों में उल्लेख देख कर हम यही सममते हैं।।

भावितार्थ—महर्षि जैमिनि धर्म-निरूपण के अवसर पर यह कैसे कह सकते थे कि धर्मादिविषयक ज्ञान प्रमाण नहीं, ब्रह्मविषयक ज्ञान ही प्रमाण है। उनके हृदय में 'ब्रह्मविषयक ज्ञान ही प्रमाण है—यह सिद्धान्त अवश्य वैठा था; क्योंकि अननुकूल वातावरण में रह कर भी उन्होंने बादरायण की सम्मत्ति दिखाते हुए अनुपलब्ध अर्थ ही प्रमाण का विषय होता है—यह कह दिया।। ४९।।

'आत्मा वाऽरे द्रष्टव्यः' आदि वेदान्तवाक्यों को देखकर यदि किसी को सन्देह हो कि वेदान्त में भी विधिवाक्यों के सद्भाव से विधिवाक्यों को भी तत्त्वावेदक क्यों न मान

लिया जाय ? उसके सन्देह को दूर किया जाता है--

# द्रष्टच्य इत्यपि विधिन विधिन्रमेयम् त्रात्मानमेव विनियच्छति तत्कुतक्चेत् ।

अज्ञातता च परमात्मन एव यस्मात्

यस्माच कर्तृवशवर्ति न दर्शनं तत् ॥ ५० ॥

योजना—'द्रष्टव्यः'— इत्यादि विधिः न । आत्मानमेव रविधिप्रमेयम् विनियच्छति । चेत् तत् कुतः ? यस्मात् परमात्मन एव आज्ञातता, यस्मात् च तत् दर्शनं कर्तृवशवर्ति न ( वसन्ततिलकाच्छन्दः )।।

१ दूरे शारीरके प्रसारितः प्रवर्तितो निसृष्टो नैसर्गिको निगूढ्ः तत्काले धर्मविचारिवरोधात् न ध्यक्तीकृतः श्रुतेः ब्रह्मएयेव तत्त्वावेदकत्विमिति भोवो यस्य सः।

२ विधीयते ज्ञाप्यते ऽज्ञातोऽथों ऽनेनेति विधिः प्रमाण्म् तस्य प्रमेयम् ।

योजितार्थ — 'द्रष्टव्यः'— यह वाक्य भी विधि नहीं, श्रिप तु श्रात्मा को ही विधि (प्रमाण) का विषय नियत करता है। यदि कोई कारण की जिज्ञासा करे कि ऐसा क्यों ? तो कारण यह है कि परमात्मतत्व ही श्रज्ञात होता है श्रीर उसका दर्शन पुरुष के श्रधीन नहीं होता।।

भावितार्थ—'श्रात्मा वाऽरे द्रष्टिन्यः'—श्रादि वाक्यों में प्रमाण के विषय का नियम किया गया है कि प्रमाण का विषय एक मात्र श्रात्मा होता है; क्यों कि वही श्रज्ञात होता है श्रीर श्रज्ञात वस्तु ही प्रमाण की विषय होती है। उक्त वाक्यों में श्रात्मद्र्शनादि का विधान सम्भव नहीं; क्यों कि श्रात्मद्र्शन कृति-साध्य पदार्थ नहीं—यह कई वार कहा जा चुका है।। ५०।।

<del>उक्त</del> वाक्य में 'तव्य' प्रत्यय विध्यर्थक नहीं—

त्रहें कृत्यत्चश्च पाणिनिवचः स्पष्टं विधत्ते यतः तस्माइर्शनयोग्यतां वदति नस्तव्यो न तत्त्वान्तरम् । तस्मादात्मपदार्थमात्रनियतं मेयत्वमेकान्ततो

द्रष्टव्यादिवचो वदत्यनुभवादज्ञात आत्मा यतः ॥ ५१ ॥

योजना—यतः 'ऋर्हे कृत्यतृचरच'—इति पाणिनिवचः स्पष्टं विधत्ते, तस्मात् नः तन्यः तद्दर्शनयोग्यतां वद्ति, तत्वान्तरं न । तस्मात् द्रष्टन्यादिवचः एकान्ततः आत्मपदार्थ-मात्रनियतं मेयत्वं वदति, यतः अनुभवात् आत्मा अज्ञातः ॥ ( शा० वि० छ० ) ॥

योजितारं — "अर्हे कृत्यत्चरच" (पा० सू० ३।३।१६६) इस पाणिनि सूत्र ने स्पष्ट अहीर्थ (योग्यतार्थ) में 'तन्य' प्रत्यय का विधान किया है, अतः हमारे मत में तन्य प्रत्यय आत्मगत दर्शन-योग्यता को कहता है, तत्त्वान्तर को नहीं। इसलिए 'द्रष्टन्यः'—यह वाक्य नियमतः आत्मपदार्थमात्र में प्रमेयत्व कहता है, क्योंकि अनुभव के आधार पर एक आत्मा ही अज्ञात निश्चित होता है।

भावितार्थ — 'तव्य'-प्रत्यय की कृत्य संज्ञा है और कृत्यसंज्ञक प्रत्यय का विधान (योग्यता) अर्थ में 'अहें कृत्यतृचश्च'-इस सृत्र से पाणिनि ने किया है; अतः यहाँ 'आत्मा वाऽरे द्रष्टव्यः' का अर्थ होता है — 'आत्मा दर्शन-योग्य है'। आत्मा में ही दर्शन की योग्यता है; क्योंकि वह अज्ञात है तथा परम पुरुषार्थ भी है। अतः आत्म-बोधक वाक्य ही तात्त्विक प्रमाण है।। ५१।।

महर्षि जैमिनि ने "श्रयं धर्मः" श्रादि लौकिक प्रत्यत्त का धर्म में प्रामाण्य-निराकरण करने के लिए प्रत्यत्त का लक्षण किया है, श्रतः वह लक्षण लौकिकार्थविषयक प्रत्यत्त में भी घटना चाहिए, नहीं तो उसका धर्म में श्रप्रामाण्य सिद्ध नहीं होगा। इस श्राद्मेप का परिहार करते हैं—

रूपादिविभ्रममपेच्य हि शुक्तिकादौ सत्संप्रयोगजनितैव तु बुद्धिवृत्तिः। तामप्यपेच्य सति संहतसर्वभेदे सत्संप्रयोगजनिता मतिरभ्युपेया।। ५२।। योजना—रूपादिविश्वमम् श्रपेदय हि शुक्तिकादौ बुद्धिवृत्तिः तु सत्संप्रयोगजनितैव । ताम श्रपि श्रपेदय संहतसर्वभेदं मतिः सत्संप्रयोगजनिता श्रभ्युपेया ॥ (व० छ०)॥

योजितार्थं — भ्रमविषय शुक्ति-रजतादि की ऋपेत्ता शुक्तिकादि पर जो बुद्धि-वृत्ति उत्पन्न होती है, वह सत्संप्रयोगजनित ही है। उस शुक्तिका की ऋपेत्ता भी समस्तभेद-रहित निर्वि-

करुप सत् तत्व की वृत्ति सत्संप्रयोगजनित माननी चाहिए।।

भावितार्थ — प्रातिभासिक पदार्थों की अपेचा व्यावहारिक पदार्थों को सत् कह दिया जाता है। अतः व्यावहारिक प्रत्यच्न भी सत्सम्प्रयोग-जनित हो जाता है। व्यावहारिक की अपेचा भी पारमार्थिक परमात्मतत्त्व सत् है, अतः उसका ज्ञान ही तात्विक <sup>9</sup>सत्संप्रयोग-जनित होता है। ५२।।

व्यावहारिक पदार्थों में त्रापेचिक सत्यता के समान ही परमात्मा में भी त्रापेचिक सत्य क्यों नहीं ? यह दिखाते हैं—

# वेदान्तवाक्यजनितां परमात्मबुद्धि-वृत्तिं व्यपेक्ष्य पुनरत्र न काचिद्स्ति । सत्संप्रयोगजनिता भ्रवनत्रयेऽपि

बुद्धिस्तमोविरचितं हि जगत्समस्तम् ॥ ५३ ॥

योजना—वेदान्तवाक्यजनितां परमात्मवुद्धिवृत्तिं व्यपेद्य पुनः श्रत्र भुवनन्नयेऽपि सत्संप्रयोगजनिता बुद्धिनीस्तिः हि समस्तं जगत् तमोविरचितम् ॥ ( व० छ० ) ॥

योजितार्थं — वेदान्त-वाक्य-जन्य परमात्म-बुद्धि की ऋपेचा तो इस त्रिलोकी में भी श्रीर कोई सत्संप्रयोग-जनित बुद्धि नहीं; क्योंकि समस्त जगत् ऋज्ञान-रचित मिथ्यामात्र है।

भावितार्थ — ब्रह्म में आपेत्तिक सत्यता नहीं, अपितु सर्वेतः निरपेत्त सत्यता है। अतः ब्रह्मिनष्ठ बृद्धिवृत्ति से बढ़कर और कोई सत्संप्रयोग-जनित बुद्धि नहीं कही जा सकती; क्योंकि ब्रह्मिन समस्त प्रपञ्च अविद्या-निर्मित असन्मात्र है।। ५३॥

धर्म में भी चोदना-प्रामाण्य व्यावहारिक ही है-

धर्मेंऽपि तत्त्वमितरेव तु चोदनायाः सत्त्वादिवस्तुनि यथाऽचनिवन्धना धीः । त्रज्ञाततापि सदृशी व्यवहारकाले तत्त्वावबोधसमये न तु तत्त्वबुद्धिः ॥ ५४ ॥

योजना--व्यवहारकाले चोदनायाः धर्मेऽपि मितः तत्वमितरेव, यथा सत्वादिवस्तुनि अज्ञनिबन्धना धीः। अज्ञाततापि सदृशी तत्वावबोधसमये तत्वबुद्धिः न।। (व० छ०)॥

योजितार्थ — व्यवहार काल में विधिवाक्य से जन्यधर्म विषयक बुद्धि वैसे ही तात्विक मानी जाती है; जैसे सत्वादि विषयक इन्द्रिय-जन्य बुद्धि। धर्मादिगत अज्ञातता भी वैसी ही होती है। किन्तु तत्वावबोध (पारमार्थिक दृष्टि) के समय चोदना-जन्य या इन्द्रिय-जन्य कोई भी बुद्धि तात्विक नहीं मानी जाती।।

१ त्रात्ममतेः सत्सभ्प्रयोगजन्यत्वं पररीत्या, त्राध्यासिकतादारम्यमादाय वा ।

भाविताय —धर्मादि व्यावहारिक पदार्थों की व्यावहारिक सत्ता श्रीर उनके प्रभाणों में व्यावहारिक प्रामाण्य माना जाता है। श्रर्थात् व्यवहारकाल में पदार्थ तथा उनके ज्ञान तात्त्विक ही हैं; किन्तु तत्व-बोध के समय उक्त पदार्थ श्रीर उनके ज्ञान सभी मिध्या होते हैं॥ ५४॥

"सच्च त्यच्चाभवत्" (तै० २।६।१) आदि श्रुतियों में प्रपद्ध को ब्रह्म का परिणाम माना है। परिणाम अपनी प्रकृति ब्रह्म के समान तार्त्त्वक है, अतः तात्विकार्थ-विषयक प्रत्य-ह्मादि को अतात्विक कैसे कहा जा सकता है ? इस सन्देह का निवारण करते हैं—

त्रारम्भणादिवचनं सकलं प्रवृत्तं प्रत्यचबुद्धिविषयादपहर्तुग्रुच्चैः । तत्त्वं यथोदितनयेन विवर्त्तवादम् त्राश्रित्य सत्यपरिणामनिवारणेन ॥ ५५ ॥

योजना—सकलं त्रारम्भणादिवचनं सत्यपरिणामनिवारणेन विवर्त्तवादम् त्राश्रित्य

प्रत्यज्ञादि वुद्धिविषयात् यथोदितनयेन तत्वम् उच्चैः श्रपहर्तुं प्रवृत्तम् ॥

योजितार्थं — निखिल आरम्भणादि वचन सत्य परिणाम का निवारण कर विवर्तवाद को अपनाकर प्रत्यचादि बुद्धियों के विषय से तत्त्व को कथित न्यायतः हटाने के लिए प्रवृत्त हुए हैं॥

भावितारं—"वाचारम्भणं विकारो नामधेयम्" (छां० ६।१।४।) त्रादि वाक्य घटादि विकार को नाममात्र का वताकर एकमात्र कारण की सत्यता प्रमाणित कर रहे हैं। इससे परिणामवाद का निराकरण और विवर्तवाद का स्पष्ट समर्थन होता है। विवर्तवाद में कार्य-वर्ग आरोपितमात्र होता है। वहीं प्रत्यचादि का विषय है। अतः प्रत्यचादि का विषय कभी भी तात्त्विक नहीं हो सकता।। ५५ ।।

# [ श्रुत्याद्यभिमतपरिणामवादाभ्युपगमस्य तात्पर्यम् ]

अारम्भणादि वाक्यों से सूत्रकार ने विवर्तवाद का ही सिद्धान्त-प्रसारित किया है-वाक्यप्रवृत्तिमनुसृत्य च सूत्रकारः

> सिद्धान्ततामनद्यत्र विवर्त्तवादम् । तत्त्वप्रकाशनविधावपहृत्य शक्तिम् त्रारम्भणादिवचनादपरप्रमायाः ॥ ५६ ॥

योजना—आरम्भणादिवचनाद् अपरप्रमायाः तत्त्वप्रकाशनविधौ शक्तिम् अपहृत्य वाक्यप्रवृत्तिम् अनुसृत्य च सूत्रकारः अत्र विवर्तवादं सिद्धान्तताम् आनयत्।। ( व० छ० )।।

योजितार्थं — आरम्भणादि वचनों के वल पर वेदान्त-भिन्न प्रमा के तत्व-प्रकाशन सामध्ये का अपहरण करके "येनाश्रुतम्" (छा० ६।१।३) आदि वेदान्त गत उपक्रमादि वाक्यों का अनुसरण करते हुए सूत्रकार ने यहाँ (वेदान्तसिद्धान्त में) विवर्तवाद का सिद्धान्त स्थिर किया है।।

भावितार्थं -- "तद्नन्यत्वमारम्भणा शब्दादिभ्यः" (त्र० सू० २।१।१४) सूत्रमें भगवान्

सूत्रकार ने वाचारम्भणादि वाक्यों के उदाहरण से विकार-वर्ग को मिध्या वताया है। अतः सूत्रस्थ 'तद्नन्यत्व' शब्द का 'तद्भिन्तत्व' अर्थ नहीं हो सकता; क्योंकि मिध्या विकार का अपनी सत्य प्रकृति से अभेद सम्भव नहीं। िकन्तु तद्भिन्नत्व का अर्थ होता है— "ततः पृथक सत्वाभावः" अर्थात् कारण से भिन्न कार्यजगत् की कोई सत्ता नहीं। यह परिणामवाद में उपपन्न नहीं होता; क्योंकि परिणामवाद में कार्य कारणका कुछ अभेद होनेपर भी पार्थक्य भी होता है। विवर्तवाद में ऐसा नहीं, वहाँ प्रतीयमान भेद मिध्या ही है; अतः सूत्रकार का हृदय विवर्तवाद में ही प्रतीत होता है।। ५६।।

सूत्रकार ने "स्याल्लोकवत्' ( त्र० सू० २।३।१३ ) सूत्र में परिणामवाद का भी उल्लेख किया है, त्रतः उनका हृदय एकमात्र विवर्तवाद में ही क्योंकर माना जा सकता है १ इस सन्देह का समाधान है—

> श्रारम्भसंहतिविकारिवर्क्तवादान् श्राश्रित्य वादिजनता खल्ज वावदीति । श्रारम्भसंहतिमते परिहृत्य वादो द्वावत्र संग्रहपदं नयते ग्रुनीन्द्रः ॥ ५७ ॥

योजना — आरम्भसहंतिविकारविवर्तवादान् आश्रित्य वादिजनता खलु <sup>१</sup>वावदीति । अत्र आरम्भसंहतिमते परिहृत्य मुनीन्द्रः द्वौ वादौ संग्रहपदं नयते ॥ (व० छ० )॥

योजितार्थ — आरम्भवाद, संघातवाद, विकारवाद और विवर्तवाद का आश्रयण कर वादिगण विवाद किया करते हैं। इस (शास्त्र) में आरम्भवाद तथा संघातवाद की उपेद्धा करके मुनीन्द्र ने परिणामवाद तथा विवर्तवाद को संग्राह्य माना है।

भावितार्थ — उत्तरमीमांसा शास्त्र का मुख्य प्रतिपाद्य विषय परिणामवाद या विवर्त-वाद नहीं, किन्तु इसका ब्रह्म ही एक प्रतिपाद्य विषय है। ख्रतः श्रौत ख्रद्धितीय तत्वकी प्रति-पत्तिमें जो भी वाद उपयोगी हो, वही यहां संप्राह्म है। ख्रारंभवाद तथा संघातवाद ख्रौपनिषद-तत्व-प्रतिपत्ति के विरुद्ध होने से उपेन्नणीय हैं। शेष परिणामवाद ख्रौर विवर्तवाद ख्रनुकूल हैं। पूर्वोत्तर भूमिकारूप से दोनों का सामञ्जस्य किया जायगा।। ५७।।

दोनों वादों का सामञ्जस्य करने के लिए भूमिका-भेद दिखाते हैं—

तत्रापि पूर्वम्रपगम्य विकारवादं भोक्त्रादिग्रत्रमवतार्य विरोधनुत्त्ये । प्रावर्तत व्यवहृतेः परिरच्चणाय

कर्मादिगोचरविधावुपयोगहेतोः ॥ ५८ ॥

योजना—तत्रापि पूर्व विकारवादम् उपगम्य भोक्त्रादिसूत्रम् अवतार्य विरोधनुत्ये कर्मादिगोचरविधौ उपयोगहेतोः व्यवहृतेः परिरक्तणाय सूत्रकारः प्रावतेत ॥ (व०ति०छ०) ॥

योजितार्थ— उन (दोनों वादों) में भी पहले विकारवाद को मान 'भोक्त्रापत्तेः' (त्र० सू० २।३।१३) आदि सूत्रों का अवतरण देकर (प्रमाणान्तर) के विरोधों का परि-

३३०

हार करने के लिए कर्मादिविषयक विधि में उपयोगी होने के कारण व्यवहार-रचा को हिट-

कोण में रखते हुए भगवान् सूत्रकार प्रवृत्त हुएं हैं।।

भावितार्थ--सर्वप्रथम विवर्तवाद का उल्लेख करने से क्रिया, कारक फल-भेद ऐवं उपास्योपासकादि भेद का विलोप हो जाने से कर्मोपासनादि सम्भव नहीं रह जाते, ऋतः उनके विधिवाक्यों में अप्रामाण्य आ जाता है। वह उचित नहीं; क्योंकि उपासना-विधिवाक्य इसी शास्त्र में विचारणीय हैं। उनकी निर्वाहिका सामग्री भी यहां निरूपणीय हो जाती है। अधिकारि-सिद्धि के द्वारा कर्मविधि-वाक्यों का भी उपयोग है। इसलिए उनके प्रवृत्ति-विषय का प्रदर्शन करने के लिए परिणामवादका प्रथम सूत्र में उल्लेख किया है।। प्रा

प्रथम उल्लिखित होने से परिग्णामवाद को ही मुख्य सिद्धान्त क्यों न मान लिया जाय ? इस शङ्का का समाधान है—

साचादिहाभिमतमेव विवर्त्तवादम् त्राहत्य सूचयति पूर्वमपेक्षमाणः। त्रारम्भणादिवचनेन विवर्त्तवादं

शक्नोति वक्तुमुदिते परिशामवादे ॥ ५६ ॥

योजना--इह साज्ञात् अभिमतं वित्रतेत्रादम् आहत्यपूर्वमपेन्तमाणः सूचयतिः,परिणाम-वादे उदिते ( सति ) आरम्भणादिवचनेन विवर्तवादं वक्तुं शक्नोति ॥ (व० ति० छ० )॥

योजितार्थ--इस शास्त्र में साज्ञात् श्राप्तिमत विवर्तवाद को पूर्व (परिणामवाद) की श्रापेज्ञा करते हुए सूत्रकार ने सूचित किया है; क्योंकि (पहले) परिणामवाद का कथन

होने पर ही आरम्भणादि वचन से विवर्तवाद को (सूत्रकार) कह सकता है।।

भावितार्थ—िन्गुण ब्रह्मावगित में विवर्तवाद साम्चात् उपयुक्त है। अतः सूत्रकार ने आरम्भणादि वचनों के बल पर विवर्तवाद को मुख्यतः सूचित किया है। किन्तु जब तक परिणामवाद का निरूपण नहीं हो जाता, कार्यकारणभाव का स्पष्टीकरण नहीं होता; तब तक विवर्तवाद का निरूपण नहीं हो सकता, अतः परिणामवाद का पहले कथन करके विवर्तवाद की स्थापना परचात् की है।। ५६॥

यही वात लौकिक दृष्टान्त से स्पष्ट की जाती है—

श्रारुह्य भूमिमधरामितराधिरोढुं

शक्येति शास्त्रमपि कारणकार्यभावम् ।

उक्त्वा पुरा परिणतिप्रतिपादनेन

संप्रत्यपोहति विकारमृपात्वसिद्ध्यै ॥ ६० ॥

योजना—श्रधरां भूमिम् श्रारुह्य इतरा श्रधिरोढुं शक्या, इति शास्त्रमिप पुरा परि-ण्तिप्रतिपादनेन कार्यकारणभावम् उक्त्वा विकारमृषात्वसिद्ध्यै सम्प्रति श्रपोहित ॥ (वसन्तितिलकाच्छन्दः)॥

योजितार्थ — नीचे की भूमिका पर चढ़ कर ही ऊपर की भूमिका पर चढ़ा जा सकता है, इसलिए यह शास्त्र (ब्रह्मसूत्र ) भी पहले परिणामवाद-प्रतिपादन के द्वारा कार्यकारण-भाव को कहकर विकार जगत् में मिथ्यात्व सिद्ध करने के लिए उसका निराकरण करता है।।

मावितार्थ — पहली सीढ़ी पर चढ़ कर ही दूसरी पर चढ़ सकते हैं। इसी क्रम का सहारा लेकर यह शास्त्र भी 'भोक्त्रापत्तेः' (त्र० सू० २।३।१३) इस सूत्र से परिणामवाद का प्रतिपादन करके 'तदनन्यत्वमारम्भणशब्दादिभ्यः' (त्र० सू० २।१।१४) इस सूत्र से विवर्तवाद का प्रतिपादन करके 'तदनन्यत्वमारम्भणशब्दादिभ्यः' (त्र० सू० २।१।१४) इस सूत्र से विवर्तवाद का प्रतिपादन करण से कार्य-भेद-सत्यत्व का विरोध करने पर ही हो सकता है। वह निषेध अपने प्रतियोगीभूत प्रपन्न-भेद की अपेद्धा करता है, अतः प्रपन्न-भेद का प्रसञ्जक है — परिणामवाद। इसी लिए परिणामवाद का निरूपण प्रथम तथा विवर्तवाद का परचात् किया गया है॥ ६०॥

पूर्वोक्त भूमिका के दृष्टान्त का दाष्टीन्त में संगमन करते हैं --

विवर्त्तवादस्य हि पूर्वभूमिः वेदान्तवादे परिगामवादः । व्यवस्थितेऽस्मिन्परिगामवादे स्वयं समायाति विवर्तवादः ॥ ६१ ॥

योजना—वेदान्तवादे हि विवर्तवादस्य पूर्वभूमिः परिणामवादः। अस्मिन् परिणाम-वादे व्यवस्थिते विवर्तवादः स्वयं समायाति ॥ (उपजातिच्छन्दः)॥

योजिताय - वेदाम्तशास्त्र में विवर्तवाद की पूर्व भूमि परिणामवाद है। इस परि-

णामवाद के व्यवस्थित हो जाने पर विवर्तवाद स्वयं त्रा जाता है।।

भावितार्थ — ब्रह्म में जगरकारणता का सद्भाव बताने के लिए कार्यकारणभाव का प्रतिपादन व्यनिवार्य है। इस परिणामवाद की व्यवस्था की गई। तब विवर्तवाद स्वयं आध्यमकता है; क्योंकि परिणामवाद के द्वारा प्रसक्त कूटस्थब्रह्मगत परिणामिता सर्वथा अनुप्रमु है। इसलिए कथित परिणामवाद का विवर्तवाद में पर्यवसान हो जाता है। ६१।।

परिणामवाद के प्राथम्याभिधान का उपसंहार करते हैं--

उपायमातिष्ठति पूर्वम्रुच्चैः उपेयमाप्तुं जनता यथैव । श्रुतिर्मुनीन्द्रश्च विवर्तसिद्ध्यै विकारवादं वदतस्तथैव ॥ ६२ ॥

योजना—यथैव जनता उपेयमाप्तुम् उपायम् पूर्वम् उच्चैः त्रातिष्ठति, तथैवश्रुतिः मुनी-

न्द्रश्च विवर्तसिध्यै विकारवादम् ॥ ( उपेन्द्रवज्रा ) ॥

योजितार्थ — जैसे जनवर्ग साध्य की प्राप्ति के लिए उपाय का प्रथम अनुष्ठान किया करता है; वैसे ही श्रुति और सूत्रकार ने विवर्तवाद की सिद्धि के लिए परिणामवाद का प्रथम निरूपण किया है।

मावितार्थ — श्रुतियों में परिणामवाद का प्रथम संकीर्तन उसकी मुख्यता का द्योतक नहीं, श्रुपि तु द्वगौणता का सूचक है; क्योंकि मुख्य सिद्धान्त की उपपत्ति के लिए उसके साधक श्रङ्ग (उपाय) का निर्देश पहले ही किया जाता है।। ६२।।

किस दार्शनिक का कौन वाद है ? यह दिखाते हैं—

त्रारम्भवादः कण्भचपक्षः संघातवादस्तु भदन्तपचः । सांख्यादिपक्षः परिणामवादो वेदान्तपचस्तु विवर्तवादः ॥ ६३ ॥

योजना--न्य्रारम्भवादः कणभन्नपन्नः, संघातवादः तु भद्न्तपन्नः, परिणामवादः सांख्यादिपन्नः, विवर्तवादः तु वेदान्तपन्नः ॥ (इन्द्रवज्रा )॥

योजिताय - आरम्भवाद वैशेषिक-पन्न, संघातवाद सुगत-पन्न; परिणामवाद सांख्यादि

का पच तथा विवर्तवाद वेदान्त-पच है।।

भावतार्थं — वैशेषिक और तार्किकादि का आरम्भवाद है। वे मानते हैं कि तन्त्वादि कारण से अत्यन्त भिन्न प्रागसत् कार्य अपने समवायी और निमित्त कारणों से आरब्ध (उत्पन्न ) होता है। सौत्रान्तिक तथा वैभाषिक घटादि कार्य को परमाणुओं का संघात (समूह) मात्र मानते हैं, उससे भिन्न वस्त्वन्तर नहीं — यही संघातवाद है। सांख्य तथा योगमत में घटादिकार्य मुदादिकारण का (परिणाम) तात्त्विक (समानसत्ताक) अन्यथा-भाव है — इसे परिणामवाद कहते हैं। वेदान्त-सिद्धान्त में यह कार्य जगत् ब्रह्म का (विवर्त) अतात्त्विक अन्यथाभाव अर्थान् विषमसत्ताक अन्यथाभाव है — इसे ही विवर्तवाद कहते हैं। ६३।।

परिणामत्राद यदि सांख्य-पच्च है, तत्र वेदान्त-सूत्रकार ने उसे क्यों माना ? इस जिज्ञासा को दूर करते हैं

विकारवादं किपलादिपक्षम्
उपेत्यवादेन तु स्त्रकारः।
श्रुतिश्र संजल्पति पूर्वभूमौ
स्थित्वा विवर्त्तप्रतिपादनाय ॥ ६४ ॥

योजना--श्रुतिः सूत्रकाररुच पूर्वभूमौ स्थित्वा विवर्तप्रतिपादनाय उपेत्यवादेन कपिल-पत्तं विकारवादं संजल्पति ॥ ( उपजाति ) ॥

योजिताय --श्रुति श्रीर सूत्रकार पूर्वभूमि में स्थित होकर विवर्तवाद का प्रतिपादन करने के लिए श्रभ्युपगमवाद से सांख्य-पन्न परिणामवाद को कहते हैं।।६४।।

विवर्तवाद से भेद दिखाने के लिए परिग्णामवाद का लच्चण दिखाते हैं-

श्रभेदिनः सावयवस्य सत्य-विचित्ररूपान्तरदर्शकत्वम् । वदन्ति धीराः परिणाममस्याः

वसुन्धराया इव सस्यसृष्टिम् ॥ ६५ ॥

योजना—श्रस्याः वसुन्धराया सस्यसृष्टिमिव धीराः श्रभेदिनः सावयवस्य सत्य विचित्ररूपान्तरदर्शकत्वं परिणामं वदन्ति ( उपेन्द्रवज्रा )॥ योजितार्थ --इस प्रांथवी की सस्य-सृष्टि के समान ही घीरगण एक सावयव प्रधान

के सत्य, विचित्र तथा रूपान्तर कार्यों का परिणाम कहा करते हैं।

भावितार्थ — सांख्याचार्य जिस प्रकृति का परिणाम यह प्रपन्न मानते हैं, वह अभेदी ( एक ) है, सावयव ( सत्वादि गुणों का समृह ) है। प्रथम विशेषण से आरम्भवाद तथा द्वितीय विशेषण से विवर्तवाद का अन्तर दिखोया है। परिणामभूत कार्यप्रपञ्च के विशेषण हैं—सत्य, विचित्र, रूपान्तर । शुक्तिरजतादि की व्यावृत्तिके लिए सत्य, सङ्घातवाद की व्या-वृत्ति के लिए रूपान्तर विशेषण रखा है। संघातवादी घटादि कार्य की परमाण-समृह से रूपान्तर (भिन्न) नहीं मानते। विचित्र विशेषण से कार्य का स्वरूप दिखाया है।। ६५॥ विवर्त का स्वरूप दिखाते हैं--

अभेदिनो निर्विकृतेरनेक-

मृषास्वरूपान्तरदर्शकत्वम् ।

विवर्तशब्दार्थ इह प्रसिद्धः

तरङ्गभेदादिव चन्द्रभेदः ॥ ६६ ॥

योजना-तरङ्गभेदात् चन्द्रभेद इव इह अभेदिनः, निर्विकृतेः, अनेकमृषास्वरूपान्तर-दशैकत्वं विवर्तशब्दार्थः प्रसिद्धः ॥ ( उपेन्द्रवज्रा ) ॥

योजितार्थ - तरङ्गभेद से चन्द्र-भेद के समान इस (वेदान्त सिद्धान्त) में एक कूटस्थ

ब्रह्म के अनेक, मिथ्या, रूपान्तर कार्य विवर्त शब्द के अर्थ हैं।।

भावितार --वेदान्त-सिद्धान्त में जैसे एक ही चन्द्र के तरङ्गभेदरूप उपाधि के भेद से अनेक चन्द्र हो जाते हैं, वैसे एक कूटस्थ ब्रह्म के उपाधि भेद से अनेक मिथ्या रूपा-न्तर कार्य देखे जाते हैं। यही विवर्तवाद है। 'पूर्वरूपापरित्यागेन रूपान्तरम्', 'अतात्त्वक-ह्पान्तरभेदो वा विवर्तवादः"--अर्थात् अपने पूर्वे रूप का परित्याग न करके रूपान्तर में प्रतीत होना या अतात्विक रूपान्तर का प्रतीत होना ही विवर्त है।। ६६।।

[ विवर्तवादस्यैव शास्त्रसम्मतत्वम् ]

विवर्तवाद में श्रुति का हृदय दिखाते हैं— **ब्रहं प्रजायेय बहु स्वयं स्याम्** 

इत्यादिनाऽऽदौ परिग्णाममुक्तवा।

विकारमिथ्यात्वमथ ब्रुवाणा विवर्त्तवादं श्रुतिरानिनाय ॥ ६७ ॥

योजना — "ऋहं स्वयं बहु स्यां प्रजायय" — इत्यादिना आदौ परिणामम् उक्त्वा अथ विकारिमध्यात्वं ब्रुवाणा श्रुतिः विवर्तवादम् त्र्यानिनाय ॥ ( उपजातिच्छन्दः ) ॥

योजिताय -- "बहु स्यां प्रजायेय" ( छां० ६।२।३ ) इत्यादि से आरम्भ में परिणाम

दिखाकर अनन्तर विकार को मिध्या बताते हुए श्रुति ने विवर्तवाद दिखाया है।।

भावितार्थ ---भगवती श्रति ने "बहु स्याम्" ( छां० ६।२।३ ) त्रादि वचनों से विचित्र परिणामरूप में अपना आना वताया। पश्चात् "यद्ग्ने रोहितं रूपम्" ( छां० ६।२।३ ) से आरम्भ कर "त्रीणि रूपाणीत्येव सत्यम्" ( छां॰ ६।४।१ ) यहाँ तक के प्रन्थ से अग्नि त्रादि को मिथ्या वताकर यह स्पष्ट कर दिया कि एक सन्मात्र कूटस्थ मिथ्या प्रपञ्चरूप से विवर्तमान हुन्ना है। त्रातः श्रुति का निष्कर्ष विवर्तवाद ही है।। ६७।।

विवर्तवाद में ही श्रन्यान्य श्रुतियों का सामञ्जस्य दिखाते हैं--

मायाश्रुतिस्मृतिवचः सकलं तथा च वस्तुत्वमर्द्नपरं घटते विवर्ते। सर्वस्य कारणविकारविभागभाजः

प्रागादतस्य परमार्थतया प्रतीतेः ॥ ६८ ॥

योजना—तथाच विवर्ते सकलं मायाश्रुतिस्मृतिवचः वस्तुत्वमर्देनपरं घटते; प्रागाद्दतस्य कारणविकारविभागभाजः सर्वेस्य परमार्थतया प्रतीतेः ॥ ( व० छ० ) ॥

योजितार्थ--इस प्रकार विवर्तवाद के स्थिर हो जाने पर सकल मायाश्रुति (इन्द्रो मायाशिः पुरुरूपम् त्रादि) तथा "प्रकृति स्वामधिष्ठाय" (गी० ४१६) त्र्यादि स्मृति बचन प्रतीत होने के कारण ज्ञान से पूर्व समादृत समस्त कारणकार्यविभाग प्रपञ्च में वस्तुत्व के उपमर्दन में घट जाते हैं।

भावितार्थं—विवर्तवाद का आश्रयण कर लेने पर "इन्द्रो मायाभिः पुरुद्धप ईयते" ( वृह० २।५।१६ ) आदि श्रुति और "सम्भवाम्यात्ममायया" ( गी० ४।६ ) आदि स्मृति-वचन उस प्रपञ्च को निस्तत्व वताने में उपयुक्त होते हैं, जो कि प्रतीति होने के कारण अविचारित दशा में परमार्थह्मप से समाद्यत था और कारणकार्यह्मप में सत्य प्रतीत होता था।। ६८॥

#### [ सङ्घातवादखएडनम् ]

संघातवाद में दोष दिखाते हैं-

संघातवादग्रुपगम्य तु तत्र पत्ते

संहन्त्रभाव इति स्त्रकृदाह दोषम् ।

स्थायी भदन्तसमये न हि कश्चिद्त्र

संघातसंजननशक्तिसमन्वितोऽस्ति ॥ ६९ ॥

योजना — संघातवादम् उपगम्य तु तत्र पत्ते संहन्त्रभाव इति सूत्रकृत् दोषमाहः अत्र भदन्तसमये हि किश्चत् स्थायी संघातसंजनशक्तिसमन्वितो नास्ति ॥ (व०ति०छ०)॥

योजितार्थ — संघातवाद का अनुवाद करके उस पन्न में संहनन-कर्त्ता का अभाव— यह दोष दिया है; क्योंकि इस बौद्ध-सिद्धान्त में कोई स्थिर संघात-जनन-शक्ति से सम-निवत चेतन नहीं।।

भावितार्थं —सौत्रान्तिक तथा वैभाषिक के मत में वाह्य श्रर्थं च्चिएक हैं। पृथिवी, जल, तेज वायु—ये चार भूत हैं। चारों भूत परमाणुत्रों के संघातरूप हैं। परमाणु चार प्रकार के होते हैं—पार्थिव परमाणु कठिन स्वभाव, जलीय स्निग्ध, तैजस उष्ण तथा वायवीय चलस्वभाव होते हैं। भूत-भौतिक वर्ग रूप स्कन्ध कहा जाता है, चित्त विज्ञान स्कन्ध, भोग वेदना स्कन्ध, विशेषानुभव संज्ञा स्कन्ध तथा

इनसे भिन्न प्रपञ्च संस्कार स्कन्ध माना जाता है। इन पांचों स्कन्धों के संघात से श्रातिरिक्त आत्मा नाम की कोई वस्तु नहीं होती। भगवान सूत्रकार ने 'समुदाय उभयहेतुके तदप्राप्तिः' (त्र० सू० २।२।१८) सूत्र से कथित संघात की श्रातुपपत्ति वताई है कि कोई संघातियता चेतन के न होने पर जड़वर्ग का स्वयं संघात नहीं वन सकता। यद्यपि चित्त चेतन माना गया है, तथापि देहादि संघात के पूर्व उसमें ज्ञातृत्व नहीं होता। श्रालय विज्ञान भी प्रवृत्ति-विज्ञान से पूर्व समर्थ नहीं होता, प्रवृत्ति-विज्ञान से पूर्व समर्थ नहीं होता, प्रवृत्ति-विज्ञान संघात के श्रधीन होता है।। ६९॥

[ वैशेषिकमतखगडनम् ]

श्रारमभवाद में दोष दिखाते हैं---

आरम्भवादग्रुपगस्य तदीययुक्तेः

तत्प्रक्रियामनुसरन्व्यभिचारमाह । वैशेषिकं प्रति महद्वदिदं हि योज्यं

यद्वापि दीर्घवदिदं जडिमत्यनेन ॥ ७० ॥

योजना - आरम्भवादम् उपगम्य तदीययुक्तेः तत्प्रक्रियाम् अनुसरन् वैशेषिकं प्रति व्यभिचारमाह । महद्वदिदं यद्वा दीर्घवत् इदं जङ्म् इत्यनेन हि योज्यम् ॥ (व० ति० छ० )॥

योजितार्थ — आरम्भवाद का अनुवाद करके वैशेषिक की युक्ति से उसकी प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए वैशेषिक के प्रति व्यभिचार दिखाया है — महद्दीर्घवद्वा हस्व-परिमण्डलाभ्याम्' (त्र० सू० २।२।११) अर्थात अणु और हस्व परिणाम के द्वयणुकों से जैसे महान् दीर्घ च्यणुक उत्पन्न होता है, वैसे ही यह जड़ जगत् चेतन से उत्पन्न होता है।

भावितार्थ — 'यद्गुण्कं द्रव्यम् तद्गुण्कं कार्यं जनयित, यथा श्वेतगुण्।स्तन्तव श्वेतमेव पटम्' — श्रादि वैशेषिक नियमों में उनकी 'परमाणु से द्रवणुक, द्रवणुक से व्यण्क की उत्पत्ति क्रमादि प्रक्रिया का सहारा लेकर सूत्रकार ने व्यभिचार दिखाकर श्रपने पच्च का सम-र्थन किया है— 'महद्दीर्घवद्वा ह्रस्वपरिमण्डलाभ्याम्' (त्रव्य स्वव्यादिश) श्रर्थात् द्रवणुकों में श्रण् श्रीर ह्रस्व परिमाण् गुण् है; किन्तु उनसे उत्पन्न कार्यमें महत्व तथा दीर्घपरिमाण गुण् होता है, श्रतः कथित नियम में व्यभिचार श्रा जाता है। इस प्रकार विजातीय कारण से कार्य की उत्पत्ति निभ जाती है।।७०।।

'महद्वत्'--इसकी व्याख्या करते हैं--

हस्वारब्धं त्र्यणुकमणुभिस्तद्भदारब्धमेतद्
हस्वं नो तन्न च तद्णुवत्संमतं तद्भदेतत् ।
सर्वं कार्यं गगनधरणीमध्यगं चेतनोत्थं
निश्चित्कं नो जिडमघटितं युक्तमित्याचचे ॥ ७१ ॥

योजना— ज्यणुकं ह्रस्वारव्धम् तद्वत् एतत् ह्रस्वम् श्रण्मिः श्रारब्धम् तदेतत् श्रणु न सम्मतम् । तथा नः सर्वं गगनधरणीमध्यगं कार्यं चेतनोत्थं निश्चित्कं जिंडमघटितं युक्तम् इत्याचपत्ते ॥ ( सन्दाकान्ता )॥

योजितार्थं -- त्रयणुक ह्रस्य एवं श्रण् परिमाण के द्वयणुकों से श्रारब्ध है; किन्तु यह ( त्र्यणुक ) श्रण् तथा ह्रस्य नहीं माना जाता । वैसे ही हमारे मत में समस्त गगन, पृथिवी वायु श्रादि कार्य चेतन से उत्पन्न होकर भी श्राचेतन जड़ता-युक्त ही है ॥ ७१ ॥

सूत्रस्थ 'वा' शब्दसे सूचित द्वयणुक श्रौर ज्यणुक परिमाणोंमें व्यभिचार दिखाते हैं-

हस्वाणुत्वे कारणद्वित्वहेतोः जाते नैते पारिमाण्डल्यहेतोः । दीर्घत्वं यद्यच दीर्घे महत्वं द्रव्ये ते द्वे कारणत्रित्वहेतोः ॥ ७२ ॥

योजना—ह्रस्वा खत्वे कारणद्वित्वहेतोः जाते, एते पारिमाण्डल्यहेतोः न। दीघें द्रव्ये

यत् दीर्घत्वं यच महत्वं ते द्वे कारणित्रत्वहेतोः ॥ (शालिनीच्छन्दः )॥

योजितार — ( द्वयञ्चकगत ) ह्रस्वत्व श्रीर श्रग्रत्व परमाश्रुरूप कारणगत द्वित्व संख्या से उत्पन्न होते हैं, ये ( ह्रस्वत्व श्रीर श्रग्रुत्व ) परमाणुगत परिमाण से नहीं ( उत्पन्न होते )। त्र्यश्रकरूप दीर्घ द्रव्य में जो दीर्घत्व है श्रीर जो महत्व है, वे दोनों कारणगत त्रित्व संख्या से उत्पन्न होते हैं ॥

भावितार्थं — द्वयस्त्रक गत ह्रस्वत्वादि तथा ज्ययुक्तगत दीर्घत्वादि परिमाण अपने सजातीय परिमाण से उत्पन्न नहीं माने जाते, अपि तु कारणगत द्वित्वादि संख्या से ही जन्य माने जाते हैं। इससे भी कार्य-कारणभाव में ज्यभिचार स्पष्ट है।। ७२।।

वैशेषिकों का सिद्धान्त दिखाते हैं-

द्रचणुकस्य जन्म परमाणुयुगात् परिमण्डलादिति कणादमतम् ।

द्रचणुकत्रयात्त्र्यणुकजन्म पुनः

नियमं न कश्यपसुतो वदति ॥ ७३ ॥

योजना—परिमण्डलात् परमाणुयुगात् द्वयणुकस्य जन्मेति कणादमतम् । द्वयणुकत्र-यात् त्रयखकजन्म पुनः । कश्यपसुतो नियमं न वदति ।। (प्रमिताचरा ) ।।

योजितार्थं — ऋणुपरिमाण् के दो परमाणुश्रों से द्रख्यकाजन्म होता है -- यह कणाद-मत है, एवं तीन द्रवण्यकों से त्र्यणुक का जन्म श्रतः कणाद महर्षि कोई नियम नहीं बताते।।

मावितारं—महर्षि कणाद यदि दो परमाणुत्रोंसे द्वयणुक और दो द्वयणुकों से ज्यणुक की उत्पत्ति मानते तो एक नियम वन जाता कि दो द्रव्यों के मिलने से नया कार्य उत्पन्न होता है, किन्तु वे तो कहते हैं कि दो परमाणुत्रों से द्वयणुक और तीन द्वयणुकों से ज्यणुक होता है। तब तो कार्य-कारण का कोई नियम ही नहीं रह जाता। ऐसे अनियम-वक्ता हमारे मत में क्या दोष दिखाएँगे ?।। ७३।।

उक्त व्यभिचार तथा उसका परिणाम दिखाते हैं-

द्वचणुकत्र्यणुकव्यपाश्रयं परिमाणं प्रति कारणाश्रयः। न तु कारणमिष्यते गुणः तद्वष्टभ्य वयं जिगीपवः॥ ७४॥ योजना—द्वयणुकच्यणुकच्यपाश्रयं परिमाणं प्रति कारणाश्रयः गुणः कारणं न दृश्यते, तद्वष्टभ्य वयं जिगीषवः ॥ ( सुन्दरीच्छन्दः )

योजिताय -- द्वयणुक तथा त्र्यणुक के त्राश्रित परिमाणु के प्रति कारणगत परिमाण

को कारण नहीं माना जाता, उसके बलपर हम विजयी होते हैं।।

भावितार्थ — वस्तुतः विजयी वही है, जो उसी के सिद्धान्तों से उसको पराजित करे। हम (वेदान्ती) स्त्राप (वैशेषिकों) को स्त्रापके सिद्धान्त का सहारा ले कर ही परास्त कर रहे हैं, स्रतः हम स्पष्ट रूप से विजयी हो रहे हैं।। ७४॥

कारणगत परिमाणसे ही कार्यगत परिमाण का आरम्भ मानने पर चति दिखाते हैं-

#### यदि कारणसंश्रयाद् गुणाद् द्वचणुकादेः परिमाणिमच्छिति । द्वचणुकादिसमाश्रये तदा परिमाणेऽतिशयो विरुद्धचते ॥ ७५ ॥

योजना—यदि कारणसंश्रयात् गुणात् द्वयणुकादेः परिमाणम् इच्छतिः तदा द्वयणु-कादिसमाश्रये परिमाणे अतिशयो विरुध्यते ॥ (सुन्दरीच्छन्दः )

योजितार्थ--यदि कारणाश्रित परिमाण से ही द्रयण्कादि गत परिमाण माना जाय,

तब द्वयणकादिगत परिमाणों में उत्कर्ष विरुद्ध पड़ जाता है।।

भावितार्थ — सजातीय परिमाणारम्भकत्व — नियम यदि माना जाता है, तब द्वयण्क तथा ज्यणुकगत परिमाण भी ज्यणु ही सिद्ध होंगे; क्योंकि परिमाण का स्वभाव है कि अपने कार्य में उत्कर्षाधान करता है, इस प्रकार अणु से उत्पन्न अणुतर और अणुतरसे जन्य अणुतम होगा। परमाणुगत आणु से द्वयणुक में अणुतर तथा द्वयणुकगत अणुतरसे ज्यणुक में अणुतम उत्पन्न होगा, तब आणुक का प्रत्यत्त न होगा; क्योंकि द्रव्य के प्रत्यत्त में महत्त्व परिमाणु भी कारण है। यदि उत्कर्षाधान का स्वभाव न मान कर समान परिमाणारम्भ-कत्व ही माना जाय, तब भी ज्यणुक में आणु परिमाणु ही रह जाता है, अतः उसका प्रत्यत्त फिर भी न हो सकेगा। इसलिए कारणगत परिमाणु से सर्वत्र कार्य में परिमाणु का जन्म नहीं मान सकते।। ७५।।

जैसे आरम्भवाद और संघातवाद का पूर्व पत्त के रूप में उल्लेख किया गया है, वैसे ही दृषणीय होने के कारण आचार्य वादरायण ने परिमाणवाद का उल्लेख किया है—

> परिगामवादम्रपगम्य तथा रचनाद्यसंभवम्रवाच म्रुनिः । परमेश्वरं न हि विना घटते जडरूपवस्तुपरिगाम इति ॥ ७६ ॥

योजना--तथा परिणामवादम् उपगम्य मुनिः रचनाद्यसंभवम् उवाचः परमेश्वरं विना हि जङ्रूपवस्तुपरिणामः न घटते इति ॥ (प्रमिताचराच्छन्दः )॥

४३ सं० शा०

योजितार्थ — वैसे ही परिणामवाद को सामने रख कर मुनिवर ने रचनादि की अनुपपत्ति कही है; क्योंकि परमेश्वर के विना जड़रूप (प्रधनादि) वस्तुआें का परिणाम नहीं वन सकता।।

भावितार्थ — भगवान् सूत्रकार ने परिणामवाद में मुख्य दोष दिखाया है — 'रचनानु-पपत्तेश्च नानुमानम्' (ब्र॰ सू॰ २।२।१) अर्थात् अनुमीयमान प्रधानादि जड़ पदार्थों को प्रपन्न का परिणामी उपादान नहीं मान सकते; क्योंकि चेतन अधिष्ठाता के विना कहीं भी जड़ वस्तु किसी रूप में परिणत होती नहीं देखी गई। सांख्यमत में ईश्वर माना ही नहीं गया और जो चेतन पुरुष माना भी गया है, वह पुष्करपलाशवत् निर्लिप्त तटस्थ उदासीन। अतः परिणामवाद सर्वथा अनुपपन्न है। ७६।।

[ आरोपादित्रिविधदृष्टिनिरूपण्म् ]

आरम्भवादादि तीन पत्तों के निराकरणों में कुछ विशेषता दिखाते हैं-क्वचिद्रभ्युपेत्य कथनं न च

परपचद्पग्यकथावसरे ।

निजपचदोषपरिहारपरः

क्वचिद्भ्युपेत्य वद्तीह मुनिः ॥ ७७ ॥

योजना—परपत्तदृषणकथावसरे कवित् अभ्युपेत्य कथनं कुरुते । कवित् अभ्युपेत्य मुनिः इह निजदोषपरिहारः वदति ॥ ( प्रमितात्तराच्छन्दः )॥

योजितार्थ - परमतों के दृषणावसर पर कहीं मुनिवर ने किसी मत का कथन किया

है और कहीं अपने दोषों का परिहार करते हुए परपत्त का कथन किया है।।

भावितार्थ — तर्कपाद (ब्र० सू० २।२) में सूत्रकार ने दो प्रकार से परपन्नों का उल्लेख किया है—एक केवल दृषण देने के उद्देश्य से, जैसे कि संघातवाद का। वहाँ केवल इतना ही कह दिया गया कि वह वाद उचित नहीं; क्योंकि उस पन्न में जगत् रचना की उपपत्ति नहीं होती। दृसरा प्रकार यह है कि उस पन्न से सिद्ध नियमों के आधार पर अपने पन्न का समर्थन करना; जैसे कि आरम्भवाद के लिए कहा— 'महद्दीर्घवद्वा हस्वपरिमण्डला-भ्याम्' (ब्र० सू० २।२।११) अर्थात् जैसे आरम्भवाद में हस्व से दीर्घ और अणुपरिमाण से दीर्घ परिमाण्हण विज्ञातीय कार्य देखा जाता है; वैसे ही वेदान्त-सिद्धान्त में चेतन कारण से अचेतन जगत् वन सकता है।। ७७।।

कथितार्थं का विश्लेषण करते हैं-

परपचनिषेधमाचरन्
क्वचिदङ्गीकरणं करोति सः ।
परदर्शितदोषज्ञत्तये
क्वचिदित्येष विशेष ईरितः ॥ ७८ ॥

थोजना—स क्वचित् परपत्तनिषेधम् आचरन् अङ्गीकरण् करोति, क्वचित् परदर्शित-दोषनुत्तये; इत्येष विशेषः ईरितः ॥ योजितार्थ — मुनिवर कहीं तो परपत्तका निषेध करनेके लिए ही उल्लेख करता है श्रोर कहीं (श्रपने वेदान्त-सिद्धान्त पर) दूसरे के श्रारोपित दोषों का निराकरण करने के लिए ॥ भावितार्थ — श्रह्मसूत्रका तर्कपाद एक सम्यकथा-प्राङ्गण है। उस वादिचर्चाका नाम कथा है — जिसका किसी तथ्य पर पहुंचना पित्र लच्य होता है। कथामें दो क्रियाएं प्रधान होती हैं — (१) परपत्त में दोष-दर्शन श्रोर (२) स्वपत्त के दोषों का उद्धार। परिणामवाद के कथा-प्रसंग में मुनिवर ने परपत्त में दोष-प्रदर्शन श्रोर श्रारम्भवाद की चर्चा में स्वपत्त के दोषों का उद्धार किया है। यह एक विशेषता वहां परिलक्तित होती है।। अद्या

तर्कपाद की परपत्त-दूषण प्रक्रिया से यही निष्कर्ष निकलता है-

भोक्त्रादिस्त्रे परिगामवादम् त्राश्रित्य तद्वादिभिरुक्तदोषम् । समादधानो स्निराह तस्मात् सिद्धान्तसिद्धिः प्रनरुत्तरत्र ॥ ७९ ॥

योजना—तस्मात् भोक्त्रादिसूत्रे परिणामवादम् त्राश्रित्य तद्वादिभिः उक्तदोषं समा-

द्धानः मुनिः त्राहः, सिद्धान्तसिद्धिः पुनः उत्तरम् ॥ ( उपजातिच्छन्दः ) ॥

योजितार्थ — इसलिए "भोक्त्रापत्तेः" (त्र० सू० २।३।१३) त्रादि सत्रों में परिणामवाद का त्राश्रयण कर वादि-कथित दोष का समाधान मुनिवर ने किया है, सिद्धान्त की सिद्धि उत्तर (तदनन्यत्वमारम्भण्शन्दादिभ्यः, त्र० सू० २।१।१४) सूत्र में की गई है।

भावितार्थ — वेदान्त-सिद्धान्त में भोका और भोग्यादि की साङ्कर्यापत्तिका निराकरण करने के लिए कह दिया है — 'लोकवत्' (त्र० सू० २।१।१३) अर्थात् लोक में जैसे मृत्तिका-रूप से अभिन्न घटपटादि का परस्पर भेद होता है, वैसे ही ब्रह्मरूप से अभिन्न भोका आदि का भेद बन जायगा। यहाँ जो भेदाभेद दिखाकर परिणामवादका अभ्युपगम सा किया गया है, वह केवल अपने दोषों का उद्धारमात्र करने के लिए, न कि इसे अपना सिद्धान्त घोषित करने के लिए। सिद्धान्त पच्च की सिद्धि तो उसके उत्तर के (तद्नन्यत्वमारम्भणशब्दादिभ्यः त्र० सू० २।१।१४) सूत्र में विवर्तवाद के रूप में की गई है।। ७६।।

यदि परिणाम भी निराकरणीय ही है, तब आपकी "द्वावत्र संग्रहपदं नयते मुनीन्द्रः" (२।५७) इस युक्ति का क्या अर्थं ? इस जिज्ञासा की निवृत्ति करते हैं—

प्रत्यासन्ना परिणतिरियं वित्रकृष्टस्तु पूर्वः

संघातादिः सकल उदितो वेदसिद्धान्तसिद्धेः।

एतावत्त्वादियमभिमता स्त्रकारस्य भाति

भ्रान्तिअष्टस्फुटनयमनःकौशलानां नराणाम् ॥ ८० ॥

योजना—वेदान्तसिद्धान्तसिद्धेः इयं परिणितिः प्रत्यासन्ना, पूर्व चितः सकलः संघा-तादिः तु विप्रकृष्टः । एतावत्वात् भ्रान्तिभ्रष्टस्फुटनयमनःकौशलानां नराणाम् इयं सूत्रकारस्य श्रमिमता भाति ॥ (मन्दाकान्ता)॥

१ निजमनः इति पाठान्तरम् ।

योजितार -वेदान्त-सिद्धान्त-सिद्धि के लिए यह परिणामवाद समीप है और पूर्व के कथित सकल संघातादि दूर हैं। एतावता कुछ भ्रान्त विवेक्शून्य व्यक्तियों को यह (परि-

णामवाद ) सूत्रकार-सम्मत प्रतीत होता है।।

मावितार — संघातादिवादों की अपेद्या परिणामवाद में वेदान्तसिद्धान्त की अनुकू-लता अवश्य है, इसीलिए सूत्रकार ने परिणामवाद को संप्राह्मरूप में उपस्थित सा कर दिया है। इसीलिए कुछ भ्रान्त विचार-शून्य व्यक्तियों को यह भ्रम हो गया कि परिणाम-वाद भी सूत्रकार को सम्मत था ।। ५०।।

आपाततः शिष्य को शुद्ध अद्वैततत्त्व का वोध सम्भव नहीं, इसलिए भी परिणाम-वाद का निरूपण आवश्यक है-यह दिखाने के लिए दृष्टियों का निरूपण करते हैं-

#### **आरोपदृष्टिरपवादकदृष्टिरेवं** व्यामिश्रदृष्टिरिति दृष्टिविभागमेनम् । संगृह्य सूत्रकृद्यं पुरुषं मुमुत्तुम् सम्यक्प्रवोधयित् ग्रत्सहते क्रमेण ।। ८१ ।।

योजना--ग्रारोपदृष्टिः अपवादकदृष्टिः एवं व्यामिश्रदृष्टिः-इति एतत् दृष्टिविभागं कमेण संगृह्य त्रयं सूत्रकृत् मुमुद्धं पुरुषं सम्यक् वोधयितुम् उत्सहते।। ( व० छ० )।।

बोजितार्थ - आरोपर्हाष्ट्र, अपवादकदृष्टि और व्यामिश्रदृष्टि-इन दृष्टि-विभागों को क्रमशः संग्रह करके ब्रह्मसूत्रकार मुमुद्ध पुरुष को अनायास वोध करानेके लिए समुद्यत हैं।।

मावितार्थ- "ब्रह्माभिन्नं जगत्"-यह आरोपदृष्टि है। "निष्प्रपञ्चं ब्रह्म"-यह अपवाददृष्टि है। "स्वतो निष्प्रपञ्चं मायया सप्रपञ्चम"—इसे व्यामिश्रदृष्टि कहते हैं। इन दृष्टियों का क्रमशः निरूपण होनेवाला है ।। ८२ ।।

दृष्टियों का स्वरूप और क्रम दिखाते हैं-

त्रारोपदृष्टिरुदिता परिणामदृष्टिः

द्वैतोपशान्तिरपवादकदृष्टिरन्त्या । मध्ये विवर्त्तविषया द्वयमिश्रदृष्टिः

व्यामिश्रदृष्टिरधरोत्तरभूमिभावात् ॥ ८२ ॥

योजना-आरोपदृष्टिः परिणामदृष्टिः उदिता, (सेह आद्या )। द्वैतोपशान्तिः अप-वादकदृष्टिः अन्त्या । मध्ये विवर्तविषया द्वयमिश्रदृष्टिः व्यामिश्रदृष्टिः; अधरोत्तरभूमिभा-वान् ॥ (वसन्ततिलकाच्छन्दः)॥

योजितार्थ- आरोपदृष्टि शब्द से परिगामदृष्टि कही गई है, वह आद्या है। द्वैतोप-शान्ति अपवाददृष्टि कहलाती है, यह अन्तिम (चरम) दृष्टि है। विवर्तविषयक उभय-मिश्रदृष्टि को ज्यामिश्रदृष्टि कहते हैं। यह मध्यदृष्टि है, क्योंकि यह आद्यदृष्टि के उत्तर की भूमिका है।।

भावितार्थ — गुद्ध ब्रह्मावगति के दूर-समीप क्रम को लेकर दृष्टियों का क्रम बताया— (१) त्रारोपदृष्टि, (२) व्यामिश्रदृष्टि तथा (३) त्रपंचादृदृष्टि । इनके क्रम का रहस्य स्वयं कहेंगे ॥ ८२॥

उक्त तीनों दृष्टियों का पौर्वापर्यभाव दिखाया जाता है-

तत्त्वावेदकमानदृष्टिरधमा तत्त्वक्षतिर्मध्यमा तत्त्वप्रच्युतिविभ्रमक्षयकरी तत्रान्त्यदृष्टिर्मता । जीवेकत्वम्रमुद्धभेदगतितो व्यामिश्रदृष्टिर्द्धधा भिन्ना तत्र च पूर्वपूर्वविलयाद्ध्वोर्ध्वलिब्ध्मवेत् ॥ ८३ ॥

योजना—तत्र तत्त्वावेदकमानदृष्टिः अधमा, तत्त्वचृतिः मध्यमा, तत्त्वप्रच्युतविभ्रम-च्यकरी श्रम्त्यदृष्टिः मता। जीवैकत्वमुमुचुभेदगतितः व्यामिश्रदृष्टिः द्विधा भिन्ना, तत्र च

पूर्वपूर्वविलयात् अर्थ्वोध्वेलिब्धः भवेत् ॥ ( शा० वि० छ० ) ॥

योजितार्थ — इन दृष्टियों में प्रत्यचादिगत तत्त्वावेदकमानत्व की दृष्टि श्रधम है, प्रपञ्च-च्यकरी दृष्टि मध्यम तथा तत्त्वप्रच्युतिरूप विश्वम की नाशिका दृष्टि श्रन्तिम है। एकानेक जीववाद के भेद से व्यामिश्रदृष्टि द्विधा (भिन्न) होती है। इनमें पूर्व-पूर्व दृष्टि का

विलय होने पर उत्तर-उत्तर दृष्टि का लाभ होता है।।

भावितार्थ--प्रत्यज्ञादि प्रमाणों में तत्त्वावेदकत्व दृष्टि अधम है; क्योंिक आरोपित है, अनर्थं की हेतु है; तथा विशुद्ध ब्रह्म की अवगति से वहुत दूर है। प्रत्यज्ञादि प्रमाणों में तत्त्वावेदकत्व की अपवादिका दृष्टि मध्यम है, क्योंिक आरोपित न होने पर भी ब्रह्मविष-ियणी नहीं। विभ्रमनाशिका दृष्टि अन्तिम है, उत्तम है; क्योंिक विशुद्ध ब्रह्म से परिनिष्ठित होती है। इनमें मध्यम दृष्टि दो प्रकार की होती है—प्रथम 'जीव अनेक हैं, वे क्रमशः मुक्त होंगे, संसार अनादि और अनन्त हैं'—इस प्रकार की और 'मैं ही एक जीव हूँ, स्वप्नवत् अनेक जीवाभास मुक्तमें कल्पित हैं, अबोध से जगत् प्रतिभासित होता है और मेरे बोध से निवृत्त होगा'—यह दूसरी दृष्टि है। पूर्व-पूर्व दृष्टि के विलय से उत्तर-उत्तर दृष्टि का उद्य होता है। | दरे।।

संगृहीत विलय-क्रम दिखाते हैं--

परिगामबुद्धिमपमृद्य पुमान् विनिवर्त्तयत्यथ विवर्त्तमतिम् । उपमृद्य तामपि पदार्थिधया परिपूर्णदृष्टिमुपसर्पति सः ॥ ८४ ॥

योजना—पुमान् परिणामबुद्धिम् उपमृद्य श्रथ विवर्तमति विनिवर्तयति तामपि

पदार्थिषिया उपमृद्य स परिपूर्णहिष्टम् उपसर्पति ॥ ( प्रमिताचराच्छन्दः ) ॥

योजितार — श्रिधकारी पुरुष परिणाम-दृष्टि का उपमर्दन करके पश्चात् विवर्त-दृष्टि का सम्पादन करता है, उसे भी पदार्थ-बोध के द्वारा विनष्ट कर के परिपूर्ण दृष्टि को प्राप्त करता है।

भाविताय — अधिकारी पुरुष कूटस्थ चेतन का परिणाम (अन्यथाभाव) असम्भा-वित जानकर परिणाम दृष्टि का परित्याग करके विवर्त दृष्टि को स्थिर करता है। तत्त्वम्पदार्थ

१ विशेषेण निश्चित्य वर्तयिति = उत्पादयित ।

निश्चय हो जाने पर विवर्त दृष्टि का भी परित्याग करके परिपूर्ण प्रत्यगभिन्न ब्रह्माकार दृष्टि प्राप्त करता है।। ५४।।

ब्रह्मावगति के लिए कथित दृष्टियां वैसे ही अनिवार्य हैं, जैसे कि शिखर पर आरो-हण के लिए मूलावलम्बन-

अथ शब्दस्चितमुमुचुरिमम् खल दृष्टिभेदम्बदितक्रमतः। उपढौकते विगलिताखिलधीः

त्रवितष्टते निजमहिम्नि ततः ।। **८५** ।।

बोजना-अथ शब्दस्चितमुमुद्धः इमं दृष्टिभेद्म् चित्तक्रम्तः उपढौकते, ततः निज-महिन्नि विगलितनिखिलघीः अवितष्ठते ॥ ( प्रमिताच्राच्छन्दः )

योजितार्थ- 'अथातो ब्रह्मजिज्ञासा' (ब्र० सू० १।१।१) के 'अथ' शब्द्से स्चित मुमुज्ज पुरुष इन दृष्टियों को कथित क्रम से प्राप्त करता है, तद्नन्तर द्वैत-दृष्टि से सर्वथा रहित हो कर अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है।।

मावितार - इस वेदान्त शास्त्र के अवण का जो साधन-चतुष्टय सम्पन्न अधिकारी 'श्रथातो ब्रह्म-जिज्ञासा' ( व्र० सू० १।१।१ ) सूत्रस्थ 'श्रथ' श्रौर 'श्रतः' शब्द से सचित किया गया है, वह कथित दृष्टि-सोपान-परम्परा पर चढ़ता हुआ परमपुरुषार्थ मोच धाम की प्राप्ति कर लेता है। ५४॥

इस सोपान-परम्परा में परिणामादि दृष्टियों के स्थान दिखाते हैं--

परिणाम इत्यथ विवर्त्त इति वहवोऽहमेव च मुमुन्नरिति। परिप्रष्कलं च परमं पदमि-

त्यवगत्य तिष्ठति महिम्नि निजे ॥ ८६ ॥

योजना--परिणामः--इति, अथ विवर्तः-इति, वहवः, अहसेव सुमुद्धः इति, परमं

पदं परिपुष्कलम् इति अवगत्य निजे महिम्नि तिष्ठति ॥ (प्रमिताचरा)॥

योजिताय -- (यह जगत् ब्रह्म का ) परिणाम है--ऐसा (पहले समभता है ) पश्चात् (यह जगत् ब्रह्म का ) विवर्त है--ऐसा (निश्चय करता है ), तदनन्तर अनेक मुमुद्ध ( जीव होते हैं ) यह ( जानता है ), उसके अन्तर मैं ही एक मुमुद्ध हूँ -- ऐसा बोध होता है; इसके बाद 'परमपद परिपूर्ण हैं'-यह बोध पा जाने पर वह मुमुच्च अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है।।

मावितार्थ प्रत्येक अधिकारी व्यक्ति अपने-अपने चेत्र में स्थूल से सूद्रम की श्रोर कमशः श्रथसर होता पाया जाता है। श्राचार्यगण श्रपने नितान्त सूद्म श्रौर गहन सिद्धान्तों की और ले जाने के लिए अधिकारी को उसी पथसे ले जाया करते हैं। चरम लच्य-भूत अखण्ड तत्त्व तक ले जाने के लिए अध्यारोप और अपवाद का सहारा लेना आवश्यक है। अध्यारोप और अपवाद का समन्वय करने के लिए विवर्तवाद का अव-लम्बन किया जाता है। विवर्तवाद को हृदयक्तम कराने से पूर्व अत्यन्त स्श्रूल लोक-प्रसिद्ध

परिणामवाद सामने रखा जाता है। फलतः आरम्भिक छात्र परिणामवाद, विवर्तवादादि कज्ञात्रों को पार करके ही चरम लच्च तक पहुँच सकता है॥ ६॥

विवर्तदृष्टिमें कथित व्यामिश्रत्व की उपपत्तिके लिए मध्यमत्व का उपपादनकरते हैं-

परिगामधियो विवर्त्तधीः

त्र्यवादात्मतया व्यवस्थिता । सकलद्वयमर्दिनीं धियं प्रति साऽऽरोपगिराभिधीयते ॥ ८७॥

उभयव्यतिमिश्ररूपतां भजते तेन विवर्त्तधीरियम् । प्रथमोत्तमयोर्द्धयोः पुनः

व्यतिमिश्रीसवनं न विद्यते ॥ ८८ ॥

योजना—विवर्तधीः परिणामधियो अपवादकतया अवस्थिता, सकलद्वयमदिनीं धियं प्रति सा आरोपगिरा अभिधीयते। तेन द्वयं विवर्तधीः उभयव्यामिश्रह्मपतां भजति। प्रथमो-त्तमयोः द्वयोः पुनः व्यतिमिश्रीभवनं न विद्यते (सुन्द्यौं)॥

योजितार्थं — विवर्तवृद्धि परिणाम बुद्धि की श्रपवादक हो कर श्रवस्थित है। समस्त हैत-विमर्दिनी श्रद्धयात्म-बुद्धि के प्रति वह (विवर्तबृद्धि) श्रारोप-दृष्टि कही जाती है। इसलिए यह विवर्तधी उभयरूप मानी जाती है। किन्तु प्रथम (परिणाम) श्रोर श्रन्तिम (श्रद्धय) दृष्टि — इन दोनों में उभयरूपता विद्यमान नहीं।

भावितार्थं—विवर्त दृष्टि परिणाम की अपेचा अपवाद और अद्वय-बुद्धि की अपेचा आरोपरूप ही है; क्योंकि विवर्तवाद से परिणाम का निषेध होने पर भी व्यावहारिकत्व सुरचित रहने के कारण परमार्थिकरूप अद्वय दृष्टि की अपेचा आरोप ही सममी जाती है। इसलिए विवर्तदृष्टि उभयरूप होने से भिष्यम दृष्टि कही गई है।। ५७, ५५।

#### [ दृष्टित्रयस्य नानाश्रयत्वम् ]

परिणामादि दृष्टियों का एक ही अधिकारी में क्रमिक समुच्चय दिखाथा गया, जो लोग उक्त दृष्टियों का आश्रय एक अधिकारी न मानकर नाना अधिकारी मानते हैं; उनका मत दिखाते हैं—

कृपगाधीः परिगाममुदीक्षते चित्रकल्मपधीस्तु विवर्त्तताम् । स्थिरमतिः पुरुषः पुनरीचते व्यपगतद्वितयं परमं पदम् ॥ ८९॥

१ परिणाम दृष्टि में प्रपञ्च-सत्यत्व-सहित ब्रह्म-भान होता है, विवर्त दृष्टि में प्रपञ्च-भिथ्यात्व-सहित ब्रह्म-भान श्रीर पूर्ण दृष्टि में केवल ब्रह्म का भान होता है, विवर्त दृष्टि में प्रपञ्च सत्यत्व का श्रपवाद हुँहोने पर भी केवल ब्रह्म का भान नहीं होता, श्रतः वह मध्यम है।

योजना-कृपण्धीः परिणामम् उदीच्तते, च्यितकल्मषधीः तु विवर्तताम् , पुनः स्थिर-मतिः पुरुषः व्यपगतद्वितयं परमं पदम् ईत्तते ( द्रुतविलम्बितम् ) ॥

योजितार्थ--प्रपञ्चासक्त व्यक्ति ( अपने का वस्तुतः कर्त्ता भोक्ता तथा प्रपञ्च को ( ब्रह्म का ) परिग्णाम मानता है, निष्पाप विवेकी पुरुष ( प्रपञ्च को ब्रह्म का ) विवर्त सम-मता है और स्थिरमति पुरुष ऋद्वितीय शुद्ध परम पद को देखता है।।

भावितार - अनात्म जगत् को तात्त्विक समभनेवाला व्यक्ति कुपण कहलाता है, अति कहती है—"यो वा एतदत्तरं गार्ग्यविदित्वाऽस्माल्लोकात् प्रैति स कृपणः ( बृह० ३।८।१०) अर्थात् जिसका अन्तःकरण शुद्ध नहीं हुआ, विवेक-शून्य है, वह लौकिकदृष्टि के आधार पर परिणामवाद को ही स्थिर करता है। जैसे जैसे अन्तः करण की शुद्धि होती जाती है, वैसे-वैसे विवेक शक्ति बढ़ती जाती है, विवेकी व्यक्ति प्रथम विवर्तवाद का निश्चय करता है, तद्नन्तर एक अद्वितीय अखण्ड तत्त्व का दर्शन कर लेता है।। ८६।।

विवर्त के कथित दो भेद भी विभिन्न पुरुषों में रहते हैं-

पुरुषमेदवशाद् विविधा भवेत क्षपितकल्मपधीरपि मध्यमा। जगदनेकम्रमुज्ञकमीक्षते पुरुष एकतरो न तथेतरः ॥ ६० ॥

योजना-पुरुषभेदवशात् मध्यमा चिपतकलमषधीरिप द्विधा भवेत्-एकतरः पुरुषः अनेकसुमुद्धकं जगत् ईच्चते तथा इतरो न ॥ ( द्रुतविलम्बितम् ) ॥

योजितार्थ - पुरुष-भेद वश मध्यमा शुद्ध बुद्धि भी दो प्रकार की होती है - एक पुरुष

जगत् को अनेकसुमुज्जसमन्वित देखता है और दूसरा नहीं।।

भावितार्थ-- शुद्धान्तः करण के मध्यम अधिकारी की दृष्टि में अनेक जीव श्रीर उत्तम अधिकारी की दृष्टि में एक जीव ही निश्चित होता है।। ६०।।

# [ दृष्टित्रयस्यैकपुरुषाश्रयत्वम् ]

कथित त्रिविध अधिकारी-पद्म का निराकरण करते हैं--

इति तु केचिदुशन्ति महाधियः तदिप संभवतीति न दुष्यति । इह तु सूत्रकृताऽथगिरोदितः

पुरुष एकविधिस्त्रविधो न तु॥ ६१ ॥

योजना—इति तु केचित् महाधियः उशन्ति, तद्पि सम्भवति नेति दुष्यति । इह सूत्र-कृता श्रथगिरा उदितः पुरुषः एकविधः, त्रिविधस्तु न ॥ ( द्रुतविलिम्बतम् ) ॥

योजिताय -- उक्त नीति से कुछ महापुरुष (त्रिविध अधिकारी) मानना चाहते हैं, वह सम्भव नहीं; अतः उक्त पन्न का निराकरण किया जाता है कि सूत्रकार के संकेत से एक ही अधिकारी प्रतीत होता है, तीन मानना सम्प्रदाय-विरुद्ध है।।

भावितार्थ—कर्मकाण्डशास्त्रमें ही नाना अधिकारी होते हैं, वेदान्तशास्त्रमें नहीं; क्योंकि इस शास्त्र का परम प्रयोजन मोत्त एक ही है। परिणाम-विवर्तादि मार्गों के भेद से अधि-गन्तव्यमें कोई अन्तर नहीं आता; अतः यहाँ अधिकारी एक ही मानना उचित है। भगवान् सूत्रकार ने भी अपने 'अथातो ब्रह्म जिज्ञासा' के अथ शब्दसे यही सूचित किया है।। ६१।।

सूत्र-सूचित एक अधिकारी क्रमशः तीनों भूमियों को पार करता है-

तिसृषु भूमिषु तस्य च तिष्ठतः क्रमवशात्स्वयमुत्तमभूमिका।

सम्रुपसर्पति तत्र च तिष्ठतः

सम्रपशाम्यति कारणकार्यधीः ॥ ६२ ॥

योजना—तिसृषु भूमिषु च क्रमवशात् तिष्ठतः तस्य उत्तमभूमिका स्वयम् समुपस-पैति । तत्र च तिष्ठतः कारणकार्यधीः समुपशाम्यति (द्वतिवलम्बितम् )॥

योजितार्थ — उक्त तीनों भूमियों में क्रमशः विचरणशील पुरुष को उत्तम ( श्रन्तिम ) भूमिका स्वयं प्राप्त हो जाती है। उत्तम भूमिका में स्थित पुरुष के लिए कारणकार्यरूप द्वैत

प्रपञ्च-बुद्धि शान्त हो जाती है।।

भावितार्थ--परिणामादि दृष्टि क्रम से प्रवृत्त पुरुष की पूर्व दृष्टियों का परिपाक हो जाने से अनायास दी पूर्णदृष्टि उत्पन्न हो जाती है, तब कार्य-कारणरूप समस्त द्वैत प्रपञ्च स्वयं शान्त हो जाता है। अतः एक ही अधिकारी के उद्देश्य से यह वेदान्तशास्त्र प्रवृत्त हुआ है।। ६२।।

उक्त ऋर्थ में हेत्वन्तर दिखाते हैं--

श्रुतिवचांसि म्रुनिस्मरणानि च द्वयविशारदगीरिप सर्वशः। श्रयमपेच्य दशात्रितयं विना न हि घटाम्रुपयाति कदाचन ॥ ९३॥

योजना — श्रुतिवचांसि, श्रुतिस्मरणानि, द्वयविशारदगीरिप सर्वेशः (एकस्मिन्) हिष्टित्रयम् अपेद्य (घटते) दशात्रितयं विना कदाचन घटां न उपयाति ॥ (द्रुतिविलम्बितम्)

योजितार --सृष्ट्यादि श्रुति-वचन, "लोकवत्" ( त्र॰ सू० ३।१।१३ ), "तदनन्यत्वम्" ( त्र॰ सू० २।१।१४ ) आदि सूत्रवचनरूप मुनि-स्मरण तथा श्रुति एवं सूत्र—दोनों के पण्डित भाष्यकार के वचन सर्वशः एक ही अधिकारी में तीन दृष्टियों की अपेदा से ही घटते हैं। एक में तीन दृशाओं के विना घटते ही नहीं॥

भावितार्थं — सृष्टि-प्रतिपादक एवं तित्रविध-वोधक श्रौत वाक्य, व्यास मुनि के सूत्र तथा श्रुति-सूत्र-व्याख्यानों में परम दत्त भाष्यकार शङ्कराचार्य के वचन एक ही अधिकारी में उक्त तीन अवस्थाओं की अपेद्धा करके ही प्रवृत्त हुए हैं। अर्थात् परस्पर विरोधी वाक्यों में उक्त तीन अवस्थाओं की अपेद्धा करके ही प्रवृत्त हुए हैं। अर्थात् परस्पर विरोधी वाक्यों का सामञ्जस्य एक ही अधिकारी के अवस्था-भेद को लेकर ही किया जा सकता है, अन्यथा नहीं।। ६३।।

४४ सं० शा०

परिणामवाद का सहारा लेकर विरोध का परिहारमात्र किया गया था, परिणामवाद को सिद्धान्त मानने के लिए नहीं—

त्रतोऽनपोद्यैव च तत्त्वसंवित् उत्पादनेऽध्यचमितेः पुरस्तात् । सामर्थ्यमचादिविरोधमस्य

निवारयामास समन्वयस्य ॥ ६४ ॥

योजना--ग्रतः अध्यक्तमते तत्त्वसंविदुत्पादने सामर्थ्यमनपोह्य एव पुरस्तात् अस्य समन्वयस्य अज्ञादिविरोधं निवारयामास ॥ ( उपजाति )॥

योजितार्थ-त्रातः प्रत्यत्तप्रमाण् में तत्त्व-बोध-जनन के सामध्ये का निराकरण् न करके

ही पहले इस समन्वय के प्रत्यचादि विरोध का निवारण सूत्रकार ने किया।।

भावितार्थ--परिणामवाद भी उपकारी है, अतः प्रत्यच्च प्रमाण में तत्त्वावेदकत्व का निराकरण न करके ही प्रथमतः समन्वय में प्रत्यचादि-विरोध का निराकरण सूत्रकार ने किया॥ १४॥

परचात् आरम्भणाधिकरण में सिद्धान्त-दृष्टि से विरोध का परिहार किया गया है-

इहाधुनाऽऽरम्भग्गशब्दशक्तिं संश्रित्य तत्वावगतिक्षमत्वम् । अवादिमानस्य निराकरोति

समन्वयस्यापनयन् विरोधम् ॥ ९५ ॥

योजना—अधुना इह समन्वयस्य विरोधम् अपनयन् आरम्भणशब्दशक्तिं संश्रित्य अज्ञादिमानस्य तत्त्वागतिज्ञमत्वं निराकरोति ॥ ( उपजातिच्छन्दः ) ॥

योजितार — इस आरम्भणाधिकरण में समन्वय का विरोध हटाने के लिए आरम्भण शब्द की शक्ति का आश्रयण कर प्रत्यचादि प्रमाणों में तत्व-वोध-चमता का निराकरण सूत्रकार ने किया है।।

भावितार्थ — अव अखण्ड वाक्यार्थ के अनुगुण सूत्रकार आरम्भण शक्ति का आश्रय लेकर प्रत्यचादि प्रमाणों में तत्वावेदन-चमता का निराकरण करते हैं॥ ६५॥

श्रखण्डवाक्यार्थ-समन्वय का साधन होने से विवर्तवाद श्रवश्य उपादेय है--

**अखरडवाक्यार्थमनुव्रजन्ती** 

समन्वयोत्थापितबुद्धिवृत्तिः । अचादिभिस्तत्त्वनिवेदने हि

सदाः परिम्लायति निर्विशङ्कम् ॥ ९६ ॥ योजना-श्रचादिभिः तत्वनिवेदने हि श्रखण्डवाक्यार्थम् श्रनुबजन्ती समन्वयोत्थापित-

बुद्धिवृत्तिः निर्विशङ्कः सद्यः परिम्लायति ॥ ( उपजातिच्छन्दः ) ॥

योजितार्थ — प्रत्यचादि से तत्वबोध कराने पर अखण्ड वाक्यार्थविषयक समन्वय-जन्य-बुद्धि-वृत्ति निःसन्दिग्धरूप से शीव्र ही मुरक्ता जाती हैं, अर्थात् बाधित हो जाती है।। भावितार्थ —यदि प्रत्यचादि का बाध न किया जाय, तब समन्वय-जनित श्रखण्ड-वाक्यार्थविषयणी बुद्धि-वृत्ति वाधित हो जाती है, श्रतः प्रत्यचादि का बाध करना श्रावश्यक है।। ६६।।

समन्वय सूत्रादि से श्रखण्डैकरस में समन्वय दृढ़ रूप से स्थापित कर दिया गया है, श्रतः उसकी उपेत्ता नहीं की जा सकती--

अखरड मेवाद्यमात्मतत्त्वं

त्रयीशिरोवाक्यमनुप्रविष्टाः।

वदन्ति शब्दा इति शब्दशक्ति-

निरूपगो पूर्वमुदीरितं हि ॥ ९७ ॥

योजना—न्त्रयीशिरोवाक्यम् अनुप्रवृष्टाः शब्दाः शब्दशक्तिनिरूपणे अखण्डमेव वद्--न्तीति पूर्वमेव शब्दशक्तिनिरूपणे उदीरितम् ॥ (उपेन्द्रवज्रा) ॥

योजिताय -- वेदान्तवाक्यगत् सत्यादि शब्द शब्द-शक्ति का निरूपण करने पर

अखण्ड अर्थ को कहते हैं - यह पहले अध्याय में कहा जा चुका है।।

भावितार्थ — प्रथम अध्याय (इलोक १४४) में शब्द-शक्ति-निरूपण के प्रसङ्ग में कहा जा चुका है कि वेदान्त-वाक्यगत सत्यादि पद अखण्डार्थ को कहते हैं।। ६७॥ फलितार्थ दिखाते हैं—

त्रतो विरोधस्य निराससिद्ध्यै निरस्यतेऽक्षादिषु तत्त्वभागः। संरक्ष्यतेऽसंव्यवहारशक्ति–

भागः पुनः सर्वमतोऽनवद्यम् ॥ ९८ ॥

योजना--श्रतः विरोधस्य निरासिसध्यै श्रज्ञादिषु तत्वभागः निरस्यते, संव्यवहार-शक्तिः भागः पुनः संरद्वयते श्रतः सर्वम् श्रनवद्यम् ॥ ( उपजातिच्छन्दः ) ॥

योजिताथ — अतः विरोध-परिहार करने के लिए प्रत्यचादि में पारमार्थिकत्व भाग का निरास किय जाता है और सांव्यवहारिकभाग का संरच्या किया जाता है, इसलिए समस्त

प्रतिपादन निर्दुष्ट ठहरता है।

भावितार्थ — वेदान्त-वाक्य पारमार्थिक भेद का निराकरण करते हैं और प्रत्यचादि लौकिक प्रमाण व्यावहारिक भेद के साधक हैं। इस प्रकार वेदान्त-वाक्यों से प्रत्यचादि का विरोध नहीं रह जाता। यदि प्रत्यचादि तात्विक भेद के बोधक होते तो अवश्य वेदान्त-वाक्यों से विरोध उपस्थित होता है। इसीलिए प्रत्यचादि की तत्वावेदकता का निराकरण किया जाता है।। ६८।।

विवर्त में व्यावहारिकत्व सिद्ध करते हैं— चितिवस्तु नः स्वमहिमस्फुरणे स्वयमेव कारणमिति प्रगतम् । प्रतिबध्य तचितिगताग्रहणं विपरीतबुद्धिमुपढौकयति ॥ ६६ ॥ योजना—चिद्वस्तुनः स्वमहिमस्फुरणे स्वयमेव कारणमिति प्रगतम्। तत् प्रतिवध्य चितिगताग्रहणं विपरीतवुद्धिम् उपढौकयित ॥ (प्रमिताचरा)

योजितार्थं — चिद्रस्तु अपने स्वरूप-स्फुरण में स्वयं ही कारण है – यह श्रुति से प्रज्ञान है। उस स्फुरण को अवरुद्ध करके चितिगत अज्ञान विपरीत वुद्धि उत्पन्न करता है।।

भावतार्थ — प्रत्यगात्मा के अज्ञान से जन्य है — समस्त प्रत्यत्तादि प्रमाण और प्रमेय-वर्ग। अविद्या दोष से जन्य होने के कारण प्रत्यत्तादि अमरूप हैं; क्योंकि अज्ञान का स्वभाव हैं कि अधिष्ठान के विशेष स्फुरण को दवा कर विपरीत बुद्धि को उत्पन्न कर देता है।। १६।।

अज्ञान यदि प्रत्यचादि में तत्वावेदकत्व सिद्ध नहीं होने देता, तब अपने (अज्ञान के) कार्यभूत मन आदिमें व्यवहार चमत्व कैसे सिद्ध होने देगा ? इस सन्देह को दूर करते हैं—

# व्यवहारनिर्वहण्शक्तिमसौ न चिद्ग्रहोऽस्य विनिवारयति । परमार्थवेदनविधिक्ष्मतास्

अवस्वराडयन्निप सनःप्रभृतेः ॥ १००॥

योजना—श्रसौ चिद्प्रहः श्रस्य मनःप्रभृतेः परमार्थवेदनविधित्तमताम् श्रवखण्ड-यन् श्राप व्यवहारनिवेहणशक्तिं न निवारयति ॥ (प्रमितात्तराच्छन्दः )॥

योजितार — यह प्रत्यगात्मा का अज्ञान अपने इस मन आदि कार्य में तत्वावेद्न-

शक्ति का खण्डन करता हुआ भी व्यवहार निर्वेहण शक्ति का निवारण नहीं करता।।

भावितार्थ — प्रत्येक दोष अपने आश्रय को ही निर्वल वनाता है, अपने कार्य को नहीं; जैसे नेत्रगत काचादि दोष नेत्र को निर्वल (कार्याच्चम) बनाते हैं, अपने कार्यभूत पापा- नुमानादि को नहीं। ऐसे ही अविद्या दोष अपने आश्रय प्रत्यगात्मा को अपने विशेष स्फुरण में सच्चम नहीं रहने देता, किन्तु अपने कार्यभूत मन आदि में अच्चमता नहीं लाता, अतः उनमें व्यवहार-निर्वहण-च्मता वरावर वनी रहती है।। १००।।

अज्ञान प्रत्यच। दि के समान वेदान्तवाक्यगत तत्त्वावेदकत्व का अवरोध नहीं करता-

चितिवस्तुबुद्धिजनकस्य पुनः वचसो न खण्डयति शक्तिमसौ । स्वनिवन्धनस्फुरणमेव चितेः

प्रतिवध्य तिष्ठति न वाचनिकम् ॥ १०१ ॥

योजना—श्रसौ चितिवस्तुवुद्धिजनकस्य वचसः पुनः शक्तिं न खण्डयति । चितेः स्वनिवन्धनस्फुरणमेव प्रतिवध्य तिष्ठतिः, वाचनिकं न ॥ (प्रमिताचरा)॥

योजितार्थ--यह ( चैतन्याज्ञान ) चैतन्य वस्तु-ज्ञान के जनक वेदान्त-वचन की शक्ति का अवरोध नहीं करता; क्योंकि वह स्वप्रकाशभूत स्फुरण का ही प्रतिबन्धक होता है, वाच-निक स्फुरण का नहीं ॥

भावितार्थ—जैसे दूरत्वादि दोष चाज्जषज्ञान के ही प्रतिबन्धक हैं; शब्दज्ञान के नहीं। वैसे ही अज्ञान स्वप्रकाशस्फुरण का ही विरोधी होता है; शाब्दस्फुरण का नहीं॥ १०१॥ अज्ञान में यह पत्तपात क्यों ? इसका उत्तर देते हैं--

#### प्रत्यचादेरेष दोषस्ततोऽयं वेदान्तानां नैव दोषानुबन्धः । सत्यं वस्तुच्छादयन्नद्वितीयं द्वैतं यस्मादानयत्येष दोषः ॥ १०२ ॥

बोजना—एंव प्रत्यचादेः दोषः, ततः श्रयं वेदान्तानां दोषानुषङ्गो नः, यस्मात् एव दोषः

सत्यं द्वितीयं वस्तु छाद्यन् द्वैतम् आनयति ॥ (शालिनी)।

योजितार्थ -- वह ( अज्ञान ) प्रत्यचादि का दोष है, अतः यह वेदान्त वाक्यों में दोष प्राप्त नहीं होता; क्योंकि यह दोष सत्य अद्वितीय वस्तु का आच्छादन करके असत्य द्वैत-

विद्येप को उत्पन्न करता है।।

भावितार्थ—कार्य को देखकर ही अहरय शक्तियों का अनुमान किया जाता है। चैत-न्याविच्छन्न अज्ञान प्रमाणाकार से विवर्तित होता है। चच्चरादि विवर्त अज्ञानप्रधान होते हैं, तथा वेदरूप विवर्त ज्ञानप्रधान होता है; इसलिए वह प्रत्यचादि का ही दोष है, वेदान्त का नहीं।। १०२।।

प्रत्यज्ञादि तथा वेदान्तवाक्यों में समान विषयता न होने से वाध्य-वाधक भाव नहीं

हो सकता—

#### किं च प्रतीचि सकलोपनिषत्प्रवृत्ता मानान्तरं सकलमेव तु तत्पराचि । प्रत्यक्पराग्विषयगोचरयोस्तु बुद्धचोः स्पर्धा न संभवति मेयविभागसिद्धेः ॥ १०३ ॥

योजना — किं च सकला उपनिषत् प्रतीचि प्रवृत्ता, सकलमेव मानान्तरं तु पराचि । प्रत्यक्पराग्विषयगोचरयोः बुद्धयोः स्पर्धा सम्भवति नः मेयविभागसिद्धेः ॥ (व० छ०) ॥ योजितार्थ — सकल उपनिषत् शास्त्र प्रत्यगात्मा (के बोध ) में प्रवृत्त है, किन्तु समस्त

याजताय — सकल उपानवत् राखि त्रत्याता ( क पान ) निर्माण वाह्य विषय (के प्रकाश) में प्रवृत्त हैं। प्रत्यगात्मविषयक तथा पराग्विषयक प्रत्यचादि प्रमाण वाह्य विषय (के प्रकाश) में प्रवृत्त हैं। प्रत्यगात्मविषयक तथा पराग्विषयक वुद्धियों का विरोध ही सम्भव नहीं; क्योंकि उनके विषय का भेद है।। १०३॥

युक्तियों से भी विरोध स्थिर नहीं होता—

त्रिभिन्न एवेष पटः समीच्यते न भेदगन्धोऽपि पटे समीच्यते । पटेऽपि भेदो यदि कल्प्यते तदा

पटो विदीर्येत कुतस्तदा पटः ॥ १०४ ॥

योजना—एष पटः श्रमित्र एव समीचते, पटे भेदगन्धोऽपि न समीच्यते। यदि पटेऽपि भेदः कल्प्यते, तदा पटो धिदीर्येत; तदा पटः कुतः ?।। (व० छ० ) योजितार्थ—यह पट श्रभित्र ही देखा जाता है, पट में भेद का नाम भी नहीं देखा जाता। यदि पट में भी भेद की कल्पना की जाय; तो पट विदीर्ण हो जायगा, तव

भावितार्थं—प्रत्यत्तादि भेद विषयक हैं, अतः वे अद्वैत-समन्वय के विरोधी माने जाते हैं। यहाँ जिज्ञासा होती है कि पट में स्वयं अपना ( उसी पट का ) भेद प्रतीत होता है १ या अन्य घटादि का ? प्रथम पत्त में यह दोष दिया जाता है कि पट में यदि अपना भेद माना जायगा, तब उस पट को अपने से भिन्न होना पड़ेगा। अर्थात् पट विदीर्ण हो जायगा, पट भाव ही समाप्त हो जायगा॥ १०४॥

पट में अन्य (घटादि) का भेद प्रतीत होता है-इस द्वितीय पत्त में दोष देते हैं-

घटात्पटो भिन्न इतीष्यते यदि

स्फुटं प्रसज्येत विकल्पिता भिदा ।

न सत्यमापेक्षिकमीक्षितं क्वचित्

तथा च यत्नेन निवेदियष्यते ॥ १०५ ॥

योजना—यदि पटो घटात् भिन्नः-इतीष्यते, स्फुटं भिदा विकल्पिता प्रसच्येत; आपे-चिकं क्वचित् सत्यं न ईच्चितम् । तथा च यत्नेन निवेद्यिष्यते ॥ ( वंशस्थम् ) ॥

योजितार्थं—यदि पट घट से भिन्न है—ऐसा माना जाता है; तब निश्चत रूप से भेद कल्पित ही होगा; क्योंकि आपेक्षिक (पदार्थ) कहीं सत्य नहीं देखा गया। यह बात तृतीय अध्याय (श्लो० १२) में स्पष्ट की जायगी॥

भाविताय — यदि घटादि-निरूपित भेद की प्रतीति पट में मानी जाय, तब वह सत्य न होकर अवश्य किल्पत ही होगा, क्योंकि स्फटिक में जपाकुसुम-निरूपित लालिमा किल्पत ही देखी जाती है। यहाँ यह अनुमान विविद्यति है— "घटापेन्नः पटगतभेदः सत्यो न भवति, अन्यापेन्नस्वभावत्त्वात्, यथ आलक्तकाद्यपेन्नं स्फटिकगतलौहित्यम्। सापेन्नस्वभाव की असत्यता तृतीय अध्याय में पदार्थ शोधन के अवसर पर विस्तार से कही जायगी ॥१०५॥

भेद-बुद्धि का निरूपण भी नहीं हो सकता-

न भेदबुद्धिर्घटते प्रमाणतो विनाऽपि धर्मिप्रतियोगिसंविदा। न भेदबुद्धिः विरहय्य कल्प्यते तथैव धर्मिप्रतियोगिधीरपि ॥ १०६॥

योजना—धर्मिप्रतियोगिसंविदा विना प्रमाणतो भेद्युद्धिन घटते; तथैव भेद्युद्धि

विरहच्य धर्मिप्रतियोगिधीः ऋपि न कल्पते॥ (वंशस्थम्)

योजितार — अनुयोगी तथा प्रतियोगी के ज्ञान के विना किसी प्रमाण से भेद-ज्ञान नहीं हो सकता, वैसे ही भेद-ज्ञान के विना धर्मी और प्रतियोगी का ज्ञान नहीं हो सकता।।

भावितार्थ — भेद सापे च पदार्थ है, अर्थात् िकसी पदार्थका भेद किसी पदार्थ में रहता है। उसीका भेद उसी वस्तु में नहीं रह सकता—यह कहा जा चुका है; अतः भिन्न पदार्थ का भेद भिन्न पदार्थ में रखना होगा। भेदज्ञान हो जाने पर धर्मी अनुयोगी और प्रतियोगी का ज्ञान एवं ऋनुयोगी-प्रतियोगी का ज्ञान हो जाने पर भेद-ज्ञान होगा। इस प्रकार ऋन्योऽन्या-श्रय दोष ऋ। जाता है।। १०६।।

वैधर्म्य को भेद मानने पर भी अन्योऽन्याश्रय दोष होता है--परस्स्पराभाविधया न भेदधीः

विनोपपन्ना न तया विनेतरा। इतीदमन्योन्यसमाश्रयं यतो

मतिद्वयं तेन तदस्तु कल्पितम् ॥ १०७॥

योजना—यतः "परस्पराभावधिया विना भेदधीः न, तया विना इतरा उपपन्ना न"

इतीदम् अन्योऽन्यसमाश्रयम्; तेन तत् मतिद्वयं कल्पितम् अस्तु ॥ (वंशस्थम् ) ॥

योजितार — (वैधर्म्य का स्वरूप है — अन्योऽन्य का भेदाभाव ) अन्योऽन्य के भेदाभाव ज्ञान के विना भेद-ज्ञान और भेद-ज्ञान के अन्योऽन्यभेदाशाव का ज्ञान उपपन्न नहीं; इस प्रकार अन्योऽन्याश्रय दोष के कारण दोनों बुद्धियों को कल्पित ही मानना पड़ता है।। १०७।।

जड़ पदार्थों पर प्रमा का कोई फल भी नहीं, इस लिए भी प्रत्यचादि प्रमाण नहीं—

श्रसन्निवृत्तिने च सन्निवृत्तिः

न चोपपन्ना सदसन्निवृत्तिः। जडप्रमाणस्य फलं ततोऽपि

न तेन वेदान्तजबुद्धिवाधः ॥ १०८॥

योजना—जङ्प्रमाण्स्य फलं न, श्रमित्रवृत्तिः उपपन्ना न सन्निवृत्तिः, न च सद्सन्नि-

वृत्तिः, ततोऽपि तेन वेदान्तवुद्धिवाधो न ॥ ( उपेन्द्रवज्राच्छन्दः )॥

योजितार्थ — जड़विषयक (प्रत्यचादि ) प्रमाणों का फल न तो असत् की निवृत्ति हो सकता है; न सत् की निवृत्ति ख्रौर न सत्-असत् की निवृत्ति; इसलिए भी उन (प्रत्यचादि

प्रमाणों ) से वेदान्तजन्य बुद्धि का वाध नहीं हो सकता ॥

माविताय — किसी पदार्थ की निवृत्ति या उत्पत्ति ही सर्वत्र प्रमाण का फल देखा जाता है। निवृत्ति-पच्च में जिज्ञासा होती है कि प्रत्यचादि प्रमाणों का फल असत् की निवृत्ति है ? या सत् की निवृत्ति ? या सदसत् की निवृत्ति ? असत् तो नित्य निवृत्त ही है, उसकी निवृत्ति क्या बनेगी ? सत् पदार्थ की किसी भी प्रमाण से निवृत्ति नहीं हो सकती। सदसत् रूप कोई पदार्थ प्रसिद्ध ही नहीं, अतः उसकी निवृत्ति भी नहीं हो सकती। इस प्रकार प्रत्यचादि में प्रमाणता ही सिद्ध नहीं होती, उनसे वेदान्त का बाध होता ही कैसे ?॥ १०८॥

द्वितीय-पत्तमें (किसीकी उत्पत्तिको प्रमाण-फल माननेपर) भी उक्त विकल्प अपरिहार्य हैं-

असत्प्रस्तिनं च सत्प्रस्तिः

न चोपपन्ना सदसत्प्रस्रतिः । जडप्रमाग्रस्य फलं ततोऽपि न तेन वेदान्तजबुद्धिबाधः ॥ १०६ ॥ योजना — जड़प्रमाणस्य फलं न त्र्यसत्प्रसूतिः उपपन्ना, न सत्प्रसूतिः न च सद्सत्प्र-

सूतिः; ततोऽपि तेन वेदान्तजबुद्धिवाधो न।। ( उपेन्द्रवज्रा )।

योजिताय - -जड़विषयक प्रमाणों का फल न तो श्रासत् की उत्पत्ति सम्भव है, न सत् की उत्पत्ति और न सद्सत् की उत्पत्ति; इसिलए भी प्रत्यच्चादिसे वेदान्त-जन्य बुद्धि का बाध नहीं हो सकता।। १०६॥

जड़िवषयक संवित् की उत्पत्ति भी सम्भव नहीं-जडार्थसंविन्न च कुर्वतः फलं
तदा हि कुर्वन्त्वमपीद्दशं भवेत्।
श्रकुर्वतस्तत्फलिमत्युदीरयन्
विहस्यते दुर्मितिरर्भकैरिप ॥ ११० ॥

योजना--जड़ार्थसंवित् हि कुर्वतः फलं न तदा हि कुर्वत्व मिप ईटरां भवेत्। श्रकुर्वतः

तत्फलम् — इत्युदीरयन् दुर्मतिः अभैकैरिप् विहस्यते ॥ (वंशस्थम् ) ॥

योजितार्थ — जड़िविषयक ज्ञान कार्योन्मुख (प्रत्यत्तादि) का फल नहीं हो सकता; क्योंकि उस पत्त में कार्योन्मुखत्व धर्म भी वैसा ही माना होगा। कार्योन्मुख (प्रत्यत्तादि) का वह फल हैं — ऐसा कहनेवाला दुर्मति व्यक्ति वच्चों का भी उपहासास्पद होता है।।

मावितार्थ — दण्डादि करण कार्योन्मुख (व्याप्रियमाण) होकर ही घटादि कार्य को उत्पन्न कर सकते हैं, कार्यानमुख (व्यापार-शून्य) होकर नहीं। इसी प्रकार प्रत्यचादि प्रमाण कार्य-कारण में प्रवृत्त होकर ही घटादि-ज्ञान को उत्पन्न कर सकते हैं; अप्रवृत्त प्रत्यचादि से कोई फल नहीं हो सकता। प्रथम पन्न में कार्योन्मुखस्वरूप कुर्वदूपत्व भी कार्य है, उसका प्रयोजक अन्य कुर्वदूपत्व की मानने अनवस्थादि दोष प्राप्त होते हैं और दितीय पन्न तो अत्यन्त उपहासास्पद है, क्योंकि जो दण्ड व्यापार-विशिष्ट नहीं हुआ, वृत्त में ही लगा है, उससे घटादि की उत्पत्ति कथमिप सम्भावित नहीं॥ ११०॥

जत्यादक के स्वरूप की त्रालाचना से संवित् में प्रमाण्फलत्व का निराकरण किया। श्रव संवित्-स्वरूप की पर्यालोचना से संवित में प्रमाण-फलत्व का निरास करते हैं--

# सती न संवित्क्रियते हि सच्वात् न चासती तद्वदसच्चहेतोः। न चोपपन्नं सदसच्चमस्याः

ततो न कार्यत्वमुपैति संवित् ॥ १११ ॥

योजना-सती संवित् हि क्रियते नः सत्त्वात्। तद्वत् असती नः असत्त्वहेतोः।

अस्याः सदसत्त्वम् उपपन्नं नः ततः संवित् कार्यत्यं न उपैति ॥ ( उपेन्द्रवज्रा ) ॥

योजिताय — सत् ज्ञान उत्पन्न नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह (पहले से ही) सत् है। वैसे यह असत् ज्ञान भी नहीं (उत्पन्न किया जा सकता), क्योंकि वह असत् (अलीक) है। इस संवित् (ज्ञान) में सदसत् उभयरूपता बनती नहीं, अतः संवित् में कार्यत्व नहीं निभता।।

मावितार्थ —प्रत्यत्तादि प्रमाणों के द्वारा जो ज्ञान उत्पन्न करना चाहते हैं, वह (कारण

व्यापार से पहले ) सत् था ? या असत् ? या सदसत् उभयपरक ? यदि पहले से ही सत् (विद्यमान ) था, तब उसे उत्पन्न नहीं किया जा सकता; इसीलिए बने हुए कार्य को बनाने में कोई प्रवृत्त नहीं होता । असत् नरशृङ्गादि के समान अत्यन्त अलीक है, अतः उसकी भी उत्पत्ति सम्भावित नहीं । सदसत् उभयह्मप तो कोई वस्तु लोकमें होती नहीं, फिर संवित् को उभयह्मप मान कर उसकी उत्पत्ति कैसे की जा सकेगी ? इस लिए संवित् में कार्यत्व ही नहीं बनता, प्रत्यचादि की कार्यता क्यों कर रहेगी ? ॥ १११ ॥

सामान्यतः कार्यत्व का निरास किया जाता है-

#### न शक्यमुत्पाद्यमिति प्रशस्यते तदा हि शक्तरेपि जन्यताऽऽपतेत्। अशक्यमुत्पाद्यमितीष्यते यदि दुतं नभश्चूर्णय मुद्गरादिना ॥ ११२ ॥

योजना—शक्यम् उत्पाद्यम् इति प्रशस्यते न, तदा हि शक्तरेपि जन्यता आपतेत्। अशक्यम् उत्पाद्यम् – इति यदि इष्यते, तदा दुतं मुद्गरादिभिः नभः चूर्णय ॥ (वंशस्थम् )॥

योजितार्थ — शक्य (शक्तिविशिष्ट) पदार्थ उत्पाद्य होता है यह मानना युक्त नहीं; क्योंकि तब तो शक्ति को भी जन्य मानना पड़ेगा। अशक्य पदार्थ उत्पाद्य है—ऐसा यदि माने, तब मुगरियों से आकाश को शीघ्र चकनाचूर कीजिए (तो देखूं कि आप अशक्य कैसे करते हैं)॥

भावतार्थ — कार्यभाव के लिए यह पूछा जा सकता है कि अशक्य कार्य की उत्पत्ति मानते हैं ? या शक्य कार्य की ? शक्य अर्थात् शक्ति विशिष्ट कार्य की उत्पत्ति मानने पर विशेषणभूत शक्ति की भी उत्पत्ति माननी होगी। शक्ति की उत्पत्ति मानने पर शक्य (शक्ति-विशिष्ट) शक्ति की ही उत्पत्ति माननी होगी—इस प्रकार शक्ति में शक्ति और उसमें शक्ति मानने पर अनवस्था होगी। अशक्य कार्य की तो उत्पत्ति हो नहीं सकती, नहीं तो आकाश को भी चर-चर करने लग जायंगे।। ११२।।

जड़ विषयक प्रमाण के फल का निरूपण न हो सकने से प्रत्यचादि में अप्रामाण्य आ जाता है—

## जडप्रमाणस्य फलानिरूपणात् जडस्य तत्त्वं न निरूपणक्षमम् । श्रतो न मानान्तरमर्थतोऽपि नः त्रयीशिरोवस्तु निराकरिष्यति ॥ ११३ ॥

योजना-जड़प्रमाणस्य फलानिरूपणात्, जडस्य तत्त्वं निरूपणत्तमं न। श्रतः

मानान्तरम् अर्थतोऽपि नः त्रयीशिरोवस्तु निराकरिष्यति न ॥ (वंशस्थम्) ॥

योजिताथ — जड़ विषयक प्रमाण के फल का निरूपण न हो सकने से जड़ विषय में अनेकत्वादि सिद्ध नहीं हो सकते; श्रतः (प्रत्यचादि) प्रमाणान्तर से श्रर्थ के द्वारा भी वेदान्त प्रतिपाद्य वस्तु का निराकरण नहीं होगा ।।

४५ सं० शा०

भावितारं—दो प्रकार का प्रतिबध्य प्रतिवन्धक भाव देखा जाता है, १ — प्रमाज्ञानों का श्रोर २ — उनके विषयों का। ज्ञानों में साज्ञात् श्रोर श्रथों में ज्ञान के द्वारा। प्रकृत में प्रत्यज्ञादि प्रमाण ही निष्प्रयोजन निस्तत्व हो जाने से श्रद्धेतागम का वाध नहीं कर सकते। इसी लिए प्रत्यज्ञादि के विषय से श्रोपनिषद विषय का वाध नहीं हो सकता, क्योंकि प्रत्यज्ञादि जब स्वयं प्रमाण नहीं रहे, तब उनका विषय प्रमाणित कैसे होगा ? श्रीर वह किसी श्रीर विषय का वाध कैसे करेगा ? ॥ ११३॥

यह जो कहा गया था कि प्रत्यचादि प्रमाण केवल वाह्यविषयक हैं, आत्मा को विषय नहीं करते, अतः उनका विषय अज्ञान नहीं होता। उस पर यदि प्रत्यचादि-सत्यत्व-वादी कहे कि प्रत्यच्च का विषय केवल घट नहीं, अपि तु घटाविच्छन्न आत्मा है, अतः प्रत्यचादि भी आत्मविषयक ही हैं। वे आत्मा को साविच्छन्न वताते हैं, अतः निरविच्छन्न आत्म-वोधक उपनिषद् के विरोधी हैं—

श्रात्मन्येव समस्तमस्तु यदि वा मानान्तरं तेन च स्पष्टं वेदशिरोविरुद्धमिति च स्वीकुर्महे कामतः । एवं सत्यिप पूर्वभाविसकलं मानान्तरं बाधते पश्चात्कस्यचिदेव वेदशिरसो जाता परब्रह्मधीः ॥ ११४॥

योजना—यदि वा समस्तं मानान्तरम् आत्मन्येव अस्तु, तेन च स्पष्टं वेद्शिरो-विरुद्धम् इति कामतः स्वीकुर्महे । एवं सत्यिप पूर्वभावि सकलं मानान्तरं पश्चात् कस्यचिदेव वेदशिरसो जाता परब्रह्मधीः बाधते ॥ (शा० वि० छ०)॥

योजितार्थं — अथवा समस्त प्रत्यचादि मानान्तर का आत्मा ही विषय मान लिया जाय, उससे स्पष्टतः वेदान्त-वचन विरुद्ध हैं, यह भी हम मान लेते हैं। तथापि पूर्वभावी सकल (प्रत्यचादि) मानान्तर का परचद्धावी किसी भी वेदान्तवाक्य-जन्य ब्रह्मविषयक बुद्धि वाध कर देती है।।

भावितार -प्रत्यचादि तथा उपनिषत्--इन दोनों प्रमाणों में विरोध मान भी लिया जाय, तब भी वेदान्त-जन्य ज्ञान ही वाधक ठहरता है, क्योंकि प्रत्यचादि-जन्य ज्ञान पूर्ववर्ती हैं श्रीर प्रत्यचादि से संगति-प्रहण की श्रपेचा करके वेदान्तवाक्यों से बोध परचात् उत्पन्न होगा। पूर्व से पर बलीय होता है ॥ ११४॥

[ पौर्वापर्ये पूर्वदौर्वल्यन्यायः ]

े विपरीत क्यों न मान लिया जाय कि असंजातिवरोधी होने के कारण पूर्वभावी प्रवल तथा परचाद्वावी संजातिवरोधी होने से दुर्वल है। इस सन्देह का प्रतीकार करते हैं--

पूर्वोत्पन्नमृगाम्बुविश्रमधियो वाधं विना नोत्तरं विज्ञानं समुदेतुमूषरभ्रवो याथात्म्यमावेदयत् । शक्नोतीति यथा मृगाम्बुधिषणामुन्मृद्यदुत्पद्यते तद्वद्वेदिशारोवचोजनितधीर्भेदभ्रमं ब्रह्मिण् ॥ ११५ ॥

योजना--यथा पूर्वोत्रन्नमृगाम्बुविश्रमधियो वाधं विना ऊषर्भुवो याथात्म्यम् स्रावेद्यत् उत्तरं विज्ञानम् समुदेतुं न शक्नोतीति मृगाम्ब्रधिषणाम् उन्मृद्यत् उत्पद्यते । तद्वत् वेदशिरो-वचोजनितधीः ब्रह्मणि भेदभ्रमम् ॥ ( शा० वि० छ० ) ॥

योजिताथ --जैसे पूर्वोत्पन्न मृगतृष्णिका-जल-भ्रम-ज्ञान का बाध किए विना उस भूमि में यथावत् विषय का वोधक उत्तर (नेदं जलम्) ज्ञान उत्पन्न ही नहीं हो सकता, इसलिए वह मृगतृष्टिणका-जल-ज्ञान को वाध करता हुआ ही जन्म लेता है। वैसे ही वेदान्तवाक्य-

जन्य ब्रह्मधी ब्रह्म में द्वैत भ्रम का बाध करती हुई उत्पन्न होगी।।

भावितार्थ-अपने देश के पूर्ववर्ती अन्धकार का विनाश करता हुआ ही प्रकाश उत्पन्न होता है, अन्यथा नहीं। कुमारिलभट्ट ने स्पष्ट कहा है--"पूर्वावाधेन नोत्पत्तिरुत्तरस्य हि कहिंचित्"। इस प्रकार त्रात्मा में पूर्व विद्यमान द्वेत श्रम को नाश करता हुआ ही वेदा-न्तजन्य अद्वैत-ब्रह्म-बोध जन्म ले सकता है, अन्यथा नहीं। अतः यहाँ उत्तर ज्ञान से ही पूर्व का बाध होगा, पूर्व से उत्तर का नही ।। ११५।।

यह सिद्धान्त प्रामाणिक है-

पौर्वापर्ये पूर्वदौर्वल्यमाह षष्ठेऽध्यायेऽवस्थितो जैमिनिर्यत् । वच्यामस्तत्सर्वमानीय तुभ्यं

बुद्धि स्वीयां सम्यगत्रावधत्स्व ॥ ११६ ॥

योजना -- षष्ठे अध्याये अबस्थितो जैमिनिः यत् पौर्वापर्ये पूर्वदौर्वस्यम् आह, सर्वम् त्रानीय तुभ्यं वद्त्यामः । त्रत्रत्र स्वीयां बुद्धिम् त्राधत्स्व ॥ ( शालिनी ) ॥

योजितार्थ -- षष्ठ अध्याय में चलकर महर्षि जैमिनि ने जो कहा है--पौर्वापर्ये पूर्व-दौर्वरुयं प्रकृतिवत्' ( जै॰ सू॰ ६।५।५४ ) वह सब कुछ यहाँ लाकर तुम्हें सुनार्जगा । हमारे वचनों में अपनी बुद्धि को स्थिर करो ॥ ॥ ११६ ॥

प्रतिज्ञा पूरी कर रहे हैं -

उद्गातृप्रतिहर्तृकर्तृकतया जातौ वियोगौ क्रमात् यस्मिन्कर्मविधिप्रयोगसमये तत्रैष नः संशयः। किं सर्वद्रविण्वययो भवतु वा संस्थापनं दक्षिणा-हीनस्येति तदा परं वलवदित्यूचे मुनिर्जेमिनिः ॥ ११७ ॥

योजना-यस्मिन् कर्मविधिप्रयोगविषये उद्गातृप्रतिहर्तृकर्कतया क्रमात् वियोगौ जातौ, तत्र नः एष संशयः - किं सर्वद्रविणव्ययो भवतु ? वा दित्तणाहीनस्य संस्थापनिमिति ?

तदा परं बलवद् इति जैभिनिः ऊचे ॥ (शा० वि० छ०)॥

योजिताय --जिस कर्म-प्रयोग में उद्गाता और प्रतिहर्ता का क्रमशः अपच्छेद हुआ है, वहाँ यह संशय होता है कि क्या सर्वस्व दिल्ला देकर (वह प्रयोग पूरा) किया जाय ? अथवा विना द्त्तिणा के ही वह प्रयोग समाप्त किया जाय ? वहाँ उत्तरभावी प्रवल होता है— ऐसा महर्षि जैमिनि ने कहा है।।

भावितार्थ — ज्योतिष्टोम यागमें विह्णवित्तान स्तोत्र के लिए हिविधीन नामक मण्डल से बाहर निकलते समय सभी ऋित्वज एक दूसरे की कच्छ पकड़ कर इस प्रकार चलते हैं— अध्वर्युं निष्कामन्तं प्रस्तोता सन्तनुयात्, तं प्रतिहत्तीं, तमुद्गाता, तं ब्रह्मा, तं यजमानः, यजमानं प्रशास्तां (तां० ब्रा० ६।७।१३) अर्थात् सबसे आगे अध्यर्युं चलता है, उसके पीछे प्रस्तोता, उसके पीछे प्रतिहत्तीं, उसके पीछे उद्गाता, उसके पीछे ब्रह्मा, उसके पीछे यजमान को पीछे प्रशास्ता चलता है। वहाँ "यद्युद्गाताऽपिच्छन्द्याद् अद्विणों यज्ञः संतिष्ठते, यदि प्रतिहत्तीं सर्वस्वं द्यात्" अर्थात् यदि उद्गाता से अपच्छेद हो (अर्थात् उद्गाता के हाथ से कच्छ छूट जाय) तो उस आरव्ध प्रयोग को विना दिल्ला के पूरा करके दूसरा प्रयोग विधिपूर्वक करे और यदि प्रतिहत्तीं से अपच्छेद हो तो उस प्रयोग को सर्वस्व दिल्ला देकर पूरा करे। यदि दोनों से एक साथ अपच्छेद हो, तब के लिए सूत्रकार ने कहा है—"पौर्वापर्ये पूर्वदौर्वस्यं प्रकृतिवत्" (जै० सू० ६।५।५४) अर्थात् ऐसी परिस्थित में पूर्व निमित्त दुर्वल और पर प्रवल माना जाता है।। ११७॥

सूत्रस्थ 'प्रकृतिवत्' पद की व्याख्या करते हैं -

तद्वत्प्राकृतवैकृतावितरामन्योन्यसंस्पर्धिनौ

थर्मौ वाध्यनिवर्तकाविभमतौ बुद्धौ क्रमेणान्वयात् ।

पाठव्यत्ययसम्भवेऽपि हि तयोवु द्धिक्रमो विद्यते

पूर्वा प्राकृतधर्मधीरितरधीरन्त्या तथैवोत्थितेः ॥ ११८ ॥

योजना--यद्वत् प्राकृतवैकृतौ श्रतितराम्, श्रन्योऽन्यसंस्पर्धिनौ धर्मौ वाध्यनिवर्तकौ श्रभिमतौ, बुद्धौ क्रमेण श्रन्वयात् । तयोः पाठन्यत्ययसम्भवेऽपि हि बुद्धिक्रमो विद्यते, प्राकृत-

धर्मधीः पूर्वा, इतरा अन्त्याः, तथैवोत्थितेः ॥ ( शा० वि० छ० ) ॥

योजितार्थ — जैसे कि प्राकृत (प्रकृति में विहित) और वैकृत (विकृति में उपिद्घ्ट) धर्म परस्पर विरोधी हो जाने पर वाध्यवाधक भावापन्न माने जाते हैं, क्योंकि बुद्धि से पदार्थों का क्रमशः अन्वय होता है। उनके पाठ में व्यत्यय होने पर भी बुद्धि-क्रम यही रहता है प्राकृत धर्म पूर्व और वैकृत धर्म पर या अन्त्य; क्योंकि इसी क्रम से उनकी उपस्थिति होती है। ११८।

श्रुतिलिङ्गवाक्यप्रकरणादि (जै० सु० ३।१) सूत्र में महर्षि जैमिनि ने पारदौर्बल्य श्रौर पौर्वापर्य (जै० सू० ६।५।५४) सूत्र में पूर्वदौर्बल्य कहा है, श्रातः इनकी व्यवस्था क्या ? यह दिखाते हैं —

> सापेचाबुदितौ यदा तु भवतः पूर्वापरौ प्रत्ययौ पूर्वस्तत्र निवर्त्तको भवति तत्रान्त्यो निवर्त्यो यथा। वेदोपक्रमजा मतिर्वलवती नर्गादिसंहारजा

वेदोपक्रमग्रुख्यभाग्भवति तत्रर्गादिवाणी गुणात् ॥ ११६ ॥ योजना—यदा तु पूर्वापरौ प्रत्ययौ सापेचौ उदितौ भवतः, तत्र पूर्वः निवर्तकः, स्त्रन्त्यौ विवत्यौ भवति । यथा — वेदोपक्रमजा मतिः बलवती, ऋगादिसंहारजा न । तत्र वेदोपक्रम-गुख्यभाग् भवति ऋगादि वाणी न, गुणात् ॥ (शा० वि० छ०)॥ योजितार्थ — जहाँ पूर्व पर ज्ञान परस्पर सापेच होते हैं, वहाँ पूर्वप्रत्यय निवर्तक ऋौर पर प्रत्यय विवर्त माना जाता है। जैसे — उपक्रमस्थ वेदवाक्य-जन्य बुद्धि ही बलवती होती है, उपसंहारस्थ ऋगादिवाक्य-जन्य नहीं।।

भावितार्थ — महर्षि जैमिनि का आशाय है कि पूर्व से सापेच पर दुर्वल होता है और प्रथम पच्च को हृदय में रखकर "श्रुतिलिङ्गवाक्यप्रकरणस्थानसमाख्यानां पारदौर्वल्यम्" कहा है और द्वितीय पच्च को हृदय में रख कर "पौर्वापयें पूर्वदौर्वल्यम्" कहा है ॥११६॥

शारीरिक में भी पूर्व का पर वाध्य बताया है -

#### ब्रह्मपुच्छमिति वाक्यगामिनोः

ब्रह्मपुच्छमितिशब्दयोर्द्वयोः ।

ब्रह्मशब्दबलवत्तरत्वतः

पुच्छुशब्दपरिपीडनं मतम् ॥ १२०॥

योजना — 'त्रह्म पुच्छम्' — इतिवाक्यगामिनोः 'त्रह्म' 'पुच्छम्' — इति द्वयोः शब्दयोः त्रह्मशब्दवलवत्तरत्वतः पुच्छशब्दपरिपीदनं मतम् ॥ (रथोद्धता)॥

योजितार्थं - 'त्रह्मपुच्छम्' - इस वाक्य के ब्रह्म और पुच्छ इन दो शब्दों में ब्रह्मशब्द

बलवत् होने के कारण पुच्छ शब्द का वाध माना गया है।।

भावितार्थ — स्थानन्दमय वाक्य में 'ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठा' (तै० २।५।१) यहां श्रुत ब्रह्म पद और 'पुच्छ' पदों में पूर्व (ब्रह्म) पद उपक्रमस्थ होने का कारण उपसंहारस्थ पुच्छ पद का वाधक है। स्थात् 'पुच्छ' पद को स्थपने वाच्य अवयार्थ से हटाकर अधिष्ठानार्थ से सम्वन्धित करता है।। १२०।।

उक्त नियम का अपवाद दिखाते हैं-

अथ यद्युपक्रमग्रमल्पतरं

#### भवति प्रभूतग्रुपसंहरणम् । बलवत्तदा चरममेव भवेत्

#### उभयोविरोधसमये नितराम् ॥ १२१ ॥

योजना — अथ यदि उपक्रमणम् अल्पतरम् भवति, उपसंहरणं प्रभूतम् , तदा उभयोः विरोधसमये चरममेव नितरां वलवत् भवेत् ॥ (प्रमिताचरा )॥

योजिताय - यदि उपक्रम श्राल्प हो श्रीर उपसंहार प्रभूत, तब दोनों का विरोध होने

पर अन्तिम ( उपसंहार ) ही प्रवल होता हैं।।

भावताय — उपक्रम यदि स्वल्प निर्देशमात्र है और उपसंहार बहुल, तव उपसंहार ही बाधक होता है और "अस्य लोकस्य का गतिः ? आकाश इति होवाच, सर्वाणि ह वा इमानि भूतानि आकाशादेव समुत्पद्यन्ते आकाशं प्रत्यस्तं यन्त्याकाशे क्षेत्रेयः उपायानाकाशः परायणम्' (छां० १।६।१) यहां आकाश पद उपक्रम में होने पर भी उपसंहारगत ब्रह्मलिङ्ग के वाक्य के अनुसार अपने वाच्य भूताकाश से हटाकर ब्रह्मपरक ठहराया जाता है। क्योंकि उपक्रम में तो केवल एक आकाश शब्द से भूताकाश का निर्देशमात्र होता है, किन्तु उपसंहार के वाक्य शेष में ब्रह्म-गमक जगत् की उत्पत्ति स्थिति तथा लय के सूचक लिङ्ग प्रस्कल हैं॥ १२१॥

इस न्याय का भी अपवाद दिखाते हैं – अथ यद्युपक्रमणमल्पमपि प्रतिपाद्यवस्तुविषयं भवति । अविविद्यार्थविषयं चरमं भवति प्रभृतमपि बाध्यमदः ॥ १२२ ॥

योजना—अथ यदि उपक्रमणम् अल्पमपि प्रतिपाद्यवस्तुविषयं भवति, चरमम् प्रभतमपि अविविष्तियं भवति, अदः वाध्यम् ॥ (प्रमिताद्यरा ) ॥

योजितार्थ-यदि उपक्रम अल्प होने पर भी प्रतिपाद्य वस्तुपरक है और चरम

( उपसंहार ) बहुल होने पर भी अविविच्तार्थक है; तब वह बाध्य होता है।।

भावितार्थ—'आत्मग्रहीतिरितरवदुत्तरात्' (त्र० सू० १।३।१६) में वताया गया है कि 'आत्मा वा इदमेक एवाम आसीत्' (ऐ० १।१) यह आत्मैकत्वप्रतिपादक उपक्रम स्वल्प होने पर भी उपसंहार के 'ताभ्यो गामानयत्' आदि महान् प्रपञ्च का बाध करके पूरे खण्डलक का तात्पर्य आत्मैकत्व के प्रतिपादन में निश्चित करता है।। १२२।।

श्रासन्नविषयक होने के कारण भी अद्वैतागम प्रत्यचादि का वाधक है-

त्रासन्नवस्तुविषयेगा यथाऽच्चजेन वाधो भवत्यनुमितेर्व्यवधानयोगात् । प्रत्यक्त्वमात्रविषयेगा तथाऽऽगमेन

युक्तोऽक्षजादिविषयावगमस्य वाधः ॥ १२३ ॥

योजना—यथा त्रासन्नवस्तुविषयेण श्रक्जेन श्रतुमितेः वाधो भवति, व्यवधानयो-गात् । तथा प्रत्यक्त्वमात्रविषयेण श्रागमेन श्रक्जातिविषयावगमस्य वाधी युक्तः ॥ (वसन्ततिलकाच्छन्दः)॥

योजितार्थं — जैसे अञ्चवहित वस्तु को विषय करने के कारण प्रत्यच्च श्रमाण अनु-मिति का वाधक होता है; क्योंकि वह ञ्यवहित विषयक है। वैसे ही प्रत्यगात्ममात्रविषयक

श्रागम से व्यवहित विषयक प्रत्यज्ञादि जन्य विषय-ज्ञान का वाध युक्त है।।

भावितार्थ—जैसे स्फटिकमें श्वेतता साचात् अपना रूप है और लालिमा व्यवहित है, क्योंकि वह जपाकुसुमादि उपाधियों के द्वारा प्राप्त हुई है। अतः स्फटिक-गत श्वेतत्व-प्रत्यच्च से लालिमानमान का वाध होता है। वैसे ही आत्मवस्तु में एकत्व आनन्दत्वादि साचात् अपने रूप हैं और कर्त्व-भोक्त्वादि व्यवहित ( औपाधिक ) रूप हैं। इसलिए एकत्वादि-विषयक आगम से कर्त्वादिविषयक प्रत्यच्च का वाध होता है।। १२३।।

वेदान्त प्रमाण इतर सभी प्रमाणों का उपजीव्य होने से भी प्रवल है—

किश्वाऽम्नायवचः प्रमेयवलतः सर्वं प्रमाणान्तरं स्वार्थं साधयतीति तत्सकलमेवाऽऽयत्तमस्मिन्भवेत् । यद् यत्राऽऽयतते विरोधसमये तेनास्य तद् बाधने सामर्थ्यं न च विद्यते श्रुतिवचोवाधे यथा हि स्मृतेः ॥१२४॥

योजना—िकं च श्राम्नायवचः प्रमेयवलतः सर्वं प्रमाणान्तरं स्वार्थं साधयतीति सकल-मेव श्रस्मिन् श्रायत्तम्। यद् यत्र श्रायतते विरोधसमये तद्वाधेन श्रस्य (उपजीवकस्य) सामध्यं न च विद्यते, यथा श्रुतिवचोवाधे स्मृतेः ॥ (शा० वि० छ०)॥

योजितार्थ — वेदान्त-प्रतिपाद्य (आत्मादि) के बल पर समस्त प्रत्यचादि प्रमाण् अपने विषय के प्रकाशक होते हैं, इसलिए प्रत्यचादि सभी प्रमाण इस (वेदान्त प्रमाण) के अधीन हैं। जो जिसके अधीन होता है, विरोध-समय उस (आश्रय) के वाध करने का इस (आश्रित) में सामर्थ्य नहीं होता। जैसे कि श्रुति वचन के बाध का स्मृति वचन में।

सामर्थ्यं नहीं।।

भावतार्थ — 'त्रात्मैवास्य ज्योतिर्भवतिं ( बृह० ४।३।६ ) त्रादि वेदान्त-वाक्यों का जो प्रमेय है, स्वयं प्रकाशात्मा, इसके विना प्रत्यचादि त्रप्रमा कार्य सिद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि प्रत्यचादि से उत्पन्न घटाकार वृत्तिमात्र से घटादि का प्रकाश नहीं होता, किन्तु उक्त वृत्यवच्छिन्न स्वप्रकाश चैतन्य ही से प्रकाश होता है। इस प्रकार प्रत्यचादि को अपने प्रमेय-साधन में जिस स्वप्रकाश चिदात्मा एवं प्रमातादि की अपेचा है, उनका साधक एकमात्र वेदान्त प्रमाण है, अतः वेदान्त उपजीव्य और प्रत्यचादि उपजीवक हैं। उपजीव्य उपजीवक का विराध उपस्थित होने पर उपजीव्य ही प्रवल माना जाता है। जैसे श्रुति उपजीव्य और स्मृति ( धर्मशास्त्र ) उपजीवक है। 'औदुम्वरीं स्पृष्ट्वा उद्गायेत' इस श्रुति का 'त्रौदुम्वरी सर्वा वेष्टियतव्या' इस स्मृति से विरोध उपस्थित होने पर श्रुति की बाधिका होती है। ऐसे ही प्रकृत में वेदान्त प्रमाण से ही प्रत्यचादि का बाध होगा, प्रत्यचादि से वेदान्त का नहीं ॥ १२४॥ .

[ संसारस्य ज्ञानैकनिवर्त्यत्वम् ]

सभी वृद्धि-वृत्तियां माया-जन्य हैं, तब प्रत्यत्तादि-जन्य बृद्धि-वृत्ति का ही बाध वेदान्त जन्य बुद्धि-वृत्ति से होगा ? इस शंका का समाधान है —

त्रक्षाज्ञानसमुद्भवं ग्रहगणं सातिग्रहं त्रक्षणः

स्वाकारग्रहणेन वेदशिरसो जाता मतिर्वाधते । विद्यावस्तुवलेन जन्म लभते माया तु निर्वस्तुका

सा तामुद्भवमात्रतः क्षपयति ध्वान्तं यथा भास्करः ॥ १२५ ॥

योजना—वेदशिरसो जाता मितः ब्रह्मणः स्वाकारमहर्गोन ब्रह्माज्ञानसमुद्भवं श्वातिमहं मह्महर्गां वाधते । विद्या वस्तुवलेन जन्म लमते, माया तु निर्वस्तुका । सा उद्भवमात्रतः तां ज्ञपयित, यथा भास्करो ध्वान्तम् ॥ (शा० वि० छ०)॥

योजिताय —वेदान्त-वाक्य-जन्य वुद्धि ब्रह्म का स्वाकार प्रहण करती है; ब्रह्म के अज्ञान से समुद्भूत विषय सहित इन्द्रियों का बाध करती है। विद्या वस्तुस्वरूप को विषय

१. गृह्धन्ति बध्नन्ति च्रेत्रज्ञमिति ग्रहाः इन्द्रियाणि 'प्राणो वै ग्रहः' (बृह० ३।१।१) 'चक्षुवैग्रहः' (बृह० ३।२।५ ) स्नादि श्रु तेः । २. ग्रहमिन्द्रियमतिकम्य वर्तते इतिस्रतिग्रहाः विषयाः 'इन्द्रियेभ्यः पराह्यर्थाः' इति स्मृतेः सरूपे-

यातिप्रह्यग्रहीतः ( दृह० ३।२५ ) इति श्रुतेः ।

करके उत्पन्न होती है और माया निर्वस्तुक है। अतः वह (विद्या) अपने जन्ममात्र से उस (अविद्या) को वैसे ही नष्ट कर देती है, जैसे प्रचण्ड मार्तण्ड घनान्धकार को।।

भावितार्थं — बृद्धिमात्र माया-जन्य है; फिर भी विषय पर वलावलभाव निर्भर करता है। अर्थान् सिद्धषयक वृद्धि प्रवल और असिद्धिविषयक बुद्धि दुर्वल होती है। प्रत्यचादि-जन्य का विषय घटादि अनिर्वचनीयमात्र है; वेदान्त-जन्य वृद्धि का विषय सन् ब्रह्स है। अतः वेदान्त-जन्य वृद्धि से प्रत्यचादि-जन्य बुद्धियों और उनके विषयों का वाध होना युक्त ही है। १२५।

विद्या से अविद्या की निवृत्ति हो सकती है, किन्तु इस दृढ़मूल संसार की नहीं; क्योंकि ज्ञानोद्य के पश्चात् भी ज्ञानिजनों के लिए जैसे का तैसा बना रहता है। इस

सन्देह को दूर करते हैं-

रागद्वेषप्रशालं विषयगुणसमुद्धासिधीवृत्तिशालं धर्माधर्मप्रवृत्तिप्रचुरसुलसमुद्धेगभोगप्रवालम् । छिन्द्याः संसारवृत्तं निशितमतिमहाशास्त्रनित्तेपदत्तः

प्रत्यक्तत्त्वस्थलीगं निविडतमतमोम्ललब्धप्ररोहम् ॥ १२६ ॥

योजना—निशितमतिमहाशस्त्रनिचेपद्चः सन् ,प्रत्यक्तर्वस्थलीगं निविडतमोमूललब्ध-प्ररोहं रागद्वेषप्रशाखं विषयगुणसमुद्धासिधीवृत्तिशाखं धर्माधर्मवृत्तिप्रचुरसुखसमुद्वेगभोगप्र-वालं संसारवृत्तं छिन्द्याः ॥ ( शा० वि० )॥

योजितार्थ—( हे शिष्य ! ) तीच्ए बुद्धिरूपी महाशास्त्र के प्रमाए में कुशल होकर इस प्रत्यक्तत्वस्थली में उगे हुए घनान्धकाररूपीमूल से झंकुरित, राग-द्वेषरूपी प्रशाखाओं और विषयों में गुएए प्राहिका धीवृत्तिरूपी शाखाओं से समन्वित धर्माधर्मानुष्ठान-जन्य सुख-दुःखो-

पयोगरूपी पर्णों से सुसन्जित संसार वृत्त को काट दे।।

मावितार्थ —यह संसार एक महान् वृत्त है। प्रत्यगात्माके वत्त-स्थल पर महामाया के गर्म से ऋंकुरित हुआ है। इसकी राग-द्वेष शाखाएं, शब्दादि विषयों में गुण बद्धियां प्रशाखाएं, और धर्माधर्म-प्रकृति से जन्य अनन्त सुख-दुःखों का उपभोगरूपी पत्ते हैं। केवल इसे तीव्ण (असंभावनादि-रहित) बुद्धि-वृत्तिरूप कुठार से काटा जा सकता है।।१२६॥

संसार त्रविद्या का कार्य है, इसलिए विद्या से इसका उच्छेद सम्भव है—

प्रत्यग्वस्तुन एव तत्र विषये माया तमः कारणं ध्वान्तं बीजमबोध इत्यपि गिराऽविद्यैव संकीर्त्यते । तस्या एव विलास एष भवता गुर्वादिभेदान्वितः

संक्लामों न तु विद्यते पृथगसौ संध्ये यथा धामनि ॥ १२७॥

योजना—प्रत्यग्वस्तुनः तत्रेव विषये ऋविद्यैव माया, तमः, कारणं, ध्वान्तं, वीजम्, श्रवोधः—इति गिरा संकीर्यते। तस्या एव एष गुर्वादिभेदान्वितः भवता संक्लुप्तः, श्रसौ पृथक् तु न विद्यते; यथा संध्ये धामनि॥ (शा० वि०)॥

१ भवता स्त्रविद्यावता त्वया स्त्रध्यस्तः । क्वचित् भवतः इति पाठः पृथक्यदार्थान्वयी गुर्वोद्य-न्वयी वा । यथा सन्ध्ये घामनि भवता क्लुप्तः इत्यप्यध्याद्धतेनानुयन्ति ।

योजितार्थं — प्रत्यगातमा की अपने में अविद्या ही साया तम, कारण, ध्वान्त,बीज, अवोधादि शब्दों से कही जाती है। वह प्रत्यगात्मा से वस्तुतः पृथक् नहीं। उसका ही यह गुरु-शिष्यादि भेद-भिन्न संसार रचा हुआ है। जैसे कि स्वप्नस्थान में अविद्यामात्ररचित संसार होता है। १२७॥

[ बन्धमोक्षव्यस्थानिरूपग्रम् ]

कथितार्थं का विशदीकरण करते हैं-

मुक्तामुक्तौ विद्वद्ज्ञौ त्वद्न्यौ

श्राकाशादि च्यावसानं च विश्वस् ।

स्वाविद्योत्थस्वान्तनिष्पन्दनं तद्

विज्ञातव्यं मा ग्रहीरन्यथैतत् ॥ १२८ ॥

योजना—त्वद्न्यो मुक्तामुक्तो, विद्वद्ज्ञो, आकाशादिद्मावसानं विश्वं च । तदेतत् स्वाविद्योत्थस्वान्तनिष्पन्दनं विज्ञातव्यम् अन्यथा मा प्रहीः॥ (शालिनी)॥

योजितार्थ — आपसे भिन्न मुक्त-अमुक्त, ज्ञानी-अज्ञानी तथा आकारो से लेकर पृथिवी तक का जड़प्रपञ्ज, यह समस्त प्रपञ्च अविद्या-जन्य स्वान्तःकरण का परिणाममात्र सम-मना चाहिए, अन्यथा (सत्य) नहीं समभना चाहिए॥

भावितार्थ — यहाँ प्रनथकार का यह आशाय प्रतीत होता है कि "अजामेकाम्" ( इवे॰ ४।५ ) इस श्रुति के आधार पर एक ही अविद्या सिद्ध होती है, 'उसमें प्रतिबिन्वित जीव भी एक ही है। एक जीव भी अविद्या से अनेक भोक्ताओं के रूप में आ गया है। उस एक जीव के अपने अन्तःकरण का परिणाय यह समस्त विश्व है। अनेक जीव मानने की आवश्यकता नहीं।। १२ ।।

एक श्रज्ञान तथा एकजीववाद में मुक्तामुक्तत्वादि की व्यवस्था कैसे वनेगी ? इस शंका का समाधान करते हैं—

> कालोऽतीतोऽनादिरेष्यन्ननन्तो मुक्तामुक्ती तत्र पूर्व तथोध्वीम् । तस्मादेतद् दुर्घटं शङ्कसे चेत्

मा शिङ्क्षष्टाः स्वप्नदृष्टान्तदृष्टेः ॥ १२९ ॥

योजना—श्रतीतः कालः अनादिः, एष्यन् अनन्तः । तत्र पूर्व मुक्तामुक्ती, तथोर्ध्वम् । तस्मान् एतत् दुर्घटं चेत् शंकसे, मा शङ्किष्ठाः स्वप्नदृष्टान्तदृष्टेः ॥ (शालिनी )॥

योजितार — ग्रतीतकाल श्रनादि तथा भविष्यत्काल श्रनन्त है। उनमें श्रतीतकाल में जैसे मुक्तामुक्तादि प्रसिद्ध हैं, वैसे ही भविष्य में भी होंगे। इसलिए व्यवस्था की दुर्घटता की राङ्का नहीं करनी चाहिए, क्योंकि स्वप्नहृष्टान्त से सब कुछ सिद्ध हो जाता है।

भावितारं—एकजीववाद में बद्ध-मुक्त की व्यवस्था वैसे ही बन जाती है, जैसे एक जीव की निद्रा श्रवस्था में विभिन्न बद्ध-मुक्त श्रादि जीव प्रतीत होते हैं। श्रर्थात् वस्तुतः न कोई बद्ध है, न मुक्त। प्रतीतिमात्र की व्यवस्था तो श्रविद्या के श्राधार पर निभ जाती है।। १२६॥

४६ सं० शा०

स्वप्त-दृष्टान्त को स्पष्ट करते हैं—
सुप्तो जन्तुः स्वल्पमात्रेऽपि काले
कोटीः पश्येद् वृत्तसंवत्सराणाम् ।
पश्येत्कोटीरेवमागामिनां च

जाग्रत्काले योजयेत्सर्वमेतत् ॥ १३० ॥

योजना-सुप्तो जन्तुः स्वल्पमात्रे कालेऽपि वृत्तसंवत्सराणां कोटीः पश्येत्, एवं

श्रागामिनां कोटीः पश्येत्। एतत् सर्वे जायत्काले योजयेत् ॥ (शालिनी )॥

योजितार्थ — सोया हुआ जीव थोड़े-से ही समय में अतीत करोड़ों वर्षों एवं आगामी समय के करोड़ों वर्षों के प्रपञ्च को देखता है। यह पूरा न्याय जायत् में समक लेना चाहिए॥ १३०॥

जायत्काल में उक्त न्याय घटाते हैं--

कालोऽनादिस्तत्र मुक्तः शुकादिः कालोऽनन्तो मोक्ष्यते तत्र चान्यः । इत्येवं ते वन्धमोक्षव्यवस्था-

संसिद्धिः स्यादापरात्मप्रवोधात् ॥ १३१ ॥

योजना-अनादिकालः तत्र शुकादिः मुक्तः, अनन्तः कालः तत्र अन्यः सोद्यते-

इत्येवं ते त्रापरात्मप्रवोधात् बन्धमोत्त्वव्यवस्थासंसिद्धिः स्यात् ॥ (शालिनी )॥

योजितार्थ — अनादि ( अतीत ) काल है, उसमें शुकादि मुक्त हो चुके हैं। अनन्त ( भविष्यत् काल है, उसमें भी ) कोई और मुक्त होगा—इस प्रकार ब्रह्मज्ञान के पूर्व की सब बन्ध-मोच व्यवस्था सिद्ध हो जाती है॥

मावितार - अविवेकी पुरुष की दृष्टि में वद्ध-मुक्त का भेद प्रतीत होता है। उसके

लिए अतीतकाल में शुकदेवादि मुक्त पुरुषों का उदाहरण ही पर्याप्त है ॥ १३१ ॥

वन्ध-मोत्त के विषय में अपना मत दिखाया, क्रमशः सात अन्य मत दिखाते हैं-

श्रज्ञानं सकलभ्रमोद्भवनकृत्पिग्रहेषु सामान्यवत् जीवानां प्रतिविम्बकल्पवपुषां विम्बोपमे ब्रह्माि । विद्वांसं पुरुषं जहाति भजते विद्याविहीनं नरं

नष्टानष्टमिवाऽऽत्मिप्एडमधुना जातिस्तथैके जगुः ॥ १३२ ॥

योजना—विम्वोपमे ब्रह्मिण प्रतिविम्वकल्पवपुषां जीवानाम् सकलभ्रमोद्भवनकृत् अज्ञानम्, पिण्डेपु सामान्यवत् । नष्टानष्टम् आत्मपिंडम् ; विद्वासं पुरुषं जहाति विद्याविहीनं नरं भजते, अधुना जातिरिव तथा एके जगुः ॥ (शा० वि० छ०)॥

योजितार्थं -- विम्वस्थानीय ब्रह्मविषयक तथा प्रतिविम्वस्थानीय अनेक जीवों के आश्रित सकलप्रपञ्च-जनक एक ही अज्ञान अनन्त ज्यक्तिओं में एक जाति के समान रहता है। नष्ट ज्यक्ति को जाति के समान ही विद्वान पुरुष को अज्ञान छोड़ देता है और अनष्ट ज्यक्ति को जाति के समान ही अविद्वान पुरुष की अज्ञान आश्रय बनाता है।। १३२॥

द्वितीय मत दिखाते हैं-

#### अज्ञानानि बहून्यसंख्यवपुषो जीवान्मुमुचूनिप ज्ञानाज्ञानसमाश्रयाननुयुगं तेषां च निःश्रेयसम् । मायामीक्वरसंश्रयामनुगमात्संसारसंवर्तिनीं

केचिद् दैयविघातविघ्नमनसः स्वीचक्रुरुपश्रुताः ॥ १३३ ॥

योजना—केचित् दैविविवातिविष्नमनसः श्राह्मश्रुताः बहूनि, असङ्ख्यवपुषो जीवान्, ज्ञानानाज्ञानसमाश्रयान् मुमुक्त्, तेषाम् अनुयुगं निःश्रेयसम्, ईश्वरसंश्रयाम् अनुगमात् संसारसंवर्तिनीं मायां स्वीचकुः ॥ (शा० वि० छ०)।

योजितार्थ — भाग्यहीनता के कारण जिनके, मन वश में नहीं, ऐसे कितपय श्रन्पश्रुत व्यक्ति श्रनेक श्रज्ञान मानते हैं। श्रनन्त जीव, ज्ञानी-श्रज्ञानी मुमुज्ज श्रौर उनकी युगभेद से मुक्ति मानते हैं। जीवाज्ञान में श्रनुगत होकर संसार प्रवर्तिका माया ईश्वर के श्राश्रित मानते हैं।

भावितार्थ—जो लोग असङ्खय अज्ञान और जीव मानते हैं, युगक्रम से जीवों की मुक्ति सिद्ध करते हैं, माया को संसार का कारण तथा ईश्वर को माया का आश्रय वताते हैं; वे अज्ञानी हैं; अल्पश्रुत हैं, उनका उक्त मत सर्वथा अयुक्त है।। १३३।।

वृतीय मत दिखाते हैं--

त्राकाशे विहगोऽस्ति नास्ति च यथा तद्वत्परब्रह्माणि स्वच्छे चिद्वपुषि स्वभावविमलेऽसंगे शिवे शाश्वते । निर्भेदेऽनुद्यव्ययेऽनवयवेऽविद्या भवेन्नो भवेत् इत्येवं निरवद्यमाहुरपरे पद्मव्यवस्थार्थिनः ॥ १३४ ॥

योजना—यथा आकाशे विह्गोऽस्ति नास्ति च, तद्वत् स्वच्छे चिद्वपुषि स्वभाव-विमले असंगे शिवे शाश्वते निर्भेदे अनुद्यव्यये अनवयवे ब्रह्मणि अविद्या भवेत् नो भवेत्-इत्येवं पद्मव्यवस्थार्थनः अपरे निरवद्यमाहुः ॥ (शा० वि० छ०)॥

योजितार्थ—जैसे एक ही आकाश में पत्ती है भी और नहीं भी, वैसे ही स्वच्छ, चैतन्य, निसर्ग, सुन्दर, असङ्ग, शान्त, शाश्वत् भेद-रहित, 'उत्पत्ति-नाश-रहित, निरवय ब्रह्म ' में अविद्या है भी और नहीं भी —ऐसे सिद्धान्त को मुक्तामुक्त-व्यवस्थार्थी अन्य विद्वान् निर्दृष्ट मानते हैं॥

भावितार — त्राकाश निरवयव है, फिर भी उसमें कहीं पत्ती त्रौर कहीं पत्ती का अभाव देखा जाता है; उसी प्रकार निरवयव ब्रह्म में माया श्रोर उसका श्रभाव दोनों क्यों नहीं वन सकते ? ॥ १३४॥

एक ही वस्तु में भावाभाव किसी द्वार (उपाधि)के विना स्वतः नहीं रह सकते — ऐसा मानने वालों का चतुर्थ मत दिखाते हैं —

१ दैवं दुरदृष्टम्, तत्कृतेन विघातेन प्रतिबन्धेन विष्नं वशीकृतं मनो येषामित्यर्थः निघ्नमिति पाठान्तरम्।

शुद्धे वस्तुनि यद्यपि प्रविशाति ध्वान्तं सनः कारणास् स्वीकृत्यैव तथाप्युपाधिमपरं ब्रह्मस्वरूपे विशेत् । तचान्तःकरणं सुस्क्ष्मवपुषा तिष्ठेद् वहिः सर्वदा

चैतन्ये तमसो नियामकमिति स्वीचक्रुरन्ये पुनः ॥ १३५॥

योजना—यद्यपि ध्वान्तं शुद्धे वस्तुनि प्रविशातिः, तथापि अपरं मनः उपाधिं कारणम् स्वीकृत्येव ब्रह्मस्वरूपे विशेत्। तच्च अन्तः करणं सुसूद्भवपुषा सर्वदा चैतन्ये विहः तिष्ठत् तमो नियामकम् – इति अन्ये पुनः स्वीचकुः ॥ (शा० वि० छ०)॥

योजितार —यद्यपि अज्ञान गुद्ध ब्रह्म में प्रविष्ट होता है, तथापि विभिन्न मनोरूप उपाधियों को अपना नियामक मान कर ही ब्रह्म का आश्रय लेता। वह मन सूद्मरूप से सदा चैतन्य में रहता हुआ अज्ञान का नियामक होता है—ऐसा अन्य विद्वान् मानते हैं।

-मावितार्थ-- त्रांकाश में फैला तेजः पुञ्ज सावयव है उसके एक देश को भाव त्रीर दूसरे को त्रभाव का त्रवच्छेदक मान कर जैसे एक ही त्रांकाश में भावाभाव का सामञ्जस्य किया जाता है, वैसे ही मनोरूप उपाधियों के भेद से एक ही ब्रह्म में त्रज्ञान का भावाभाव समर्थित होता है।। १३५।।

पद्धम मत दिखाते हैं -

त्रज्ञानि त्रक्ष बुद्धीरनुसरित ततः स्थावरं जङ्गमं च स्वाज्ञानादेव भृत्वा स्वचिद्वगतितो मुक्तमन्यत्र बद्धम् । तचाज्ञानं विनुष्टं स्थितमथ च तदेवांशभेदोपपत्तेः

एवं सर्वव्यवस्था परमपुरुषगा जाघटीतीति केचित् ॥ १३६ ॥

योजना—अज्ञानि ब्रह्म वुद्धीः अनुसरित, ततः स्वाज्ञानात् स्थावरं जङ्गमं च भूत्वा क्वचित् अवगतितो मुक्तम्, अन्यत्र वद्धम्। तच अज्ञानं विनष्टम् अथ तदेव स्थितम् ; अंशभेदोपपत्तेः – एवं परमपुरुषगा सर्वव्यवस्था जाघटीति इति केचित्।। (स्वग्धरा)।।

योजितार्थ — अज्ञानाश्रित ब्रह्म अनेक वृद्धियों में प्रतिविभ्यित होता है, पश्चात् अपने अज्ञान के कारण स्थावर जङ्गमरूप में आकर कहीं (किसी शरीर में) ज्ञान से मुक्त होता और अन्यत्र वद्ध होता है। वह अज्ञान (मुक्त व्यक्ति में) विनष्ट हो जाता है और (बद्ध व्यक्ति में) अवस्थित रहता है; क्योंकि वह (सांश है) एक अंश से नष्ट अंशांतर से अवस्थित होता है-इस प्रकार परब्रह्म में समस्त व्यवस्था घट जाती है-ऐसा कुछ मानते हैं।

भावितार्थ — बद्ध-मुक्त की व्यवस्था श्रज्ञान तथा श्रज्ञान-नाश पर निर्भर है। श्रज्ञान सावयव है, उसका कुछ श्रंश जहाँ नष्ट हो जाता है, वह मुक्त श्रोर जहां नष्ट नहीं होता वह पुरुष बद्ध माना जाता है॥ १३६॥

षष्ठ मत दिखाते हैं---

बाह्याध्यात्मिकवस्तुजातजननी माया हरेर्बन्धिनी शक्तिर्दाशकजालवत्प्रसरणं प्राप्नोत्यविद्यावतः । जीवान्संकुचतीच्छ्रया भगवतः सत्याऽस्तु मिथ्याऽथवा संकोचश्र विलच्चणश्र भवतः स्वाभाविकावित्यिष। १३७॥ योजना — बाह्याध्यात्मिकवस्तुजातजननी हरेः वन्धिनी शक्तिः माया श्रविद्यावतः दाशकजालवत् प्रसरणं प्राप्नोति । भगवतः इच्छया संकुचित । सत्या श्रस्तु श्रथवा मिध्या संकोचः विलच्चणश्च भवतः स्वाभाविकौ – इत्यपि ॥ (शा० वि० छ० )॥

योजितार्थ — बाह्य आध्यात्मिक वस्तु मात्र की जननी भगवान् की वन्धनी शक्ति माया अज्ञानी जीवों के प्रति मछुएके जालके समान विस्तारको प्राप्त होती है। भगवान् की इच्छा से ही (ज्ञानियों के प्रति संकुचित) हो जाती है। वह सत्य है अथवा मिश्या। उसका संकोच और विकास करना भगवान् में स्वभाव-सिद्ध है।

भावितार्थ — प्रत्येक जीव में दो प्रपञ्च होते हैं — (१) साधारण और (२) श्रसा-धारण। श्रसाधारण प्रपञ्च की निवृत्ति जीव के ज्ञान से होती है; किन्तु साधारण प्रपञ्च की निवृत्ति तभी होती है, जब कि भगवान् की श्रमुकम्पा से उनकी मोहनी माया निवृत्त हो जाती है।। १३७।।

सप्तम मत दिखाते हैं---

संस्कारश्रमसन्ति प्रतिनरं भिन्नां परब्रह्मणि स्वीचक्रुर्विषये प्रवाहवपुषाऽनादिं तमः केचन । तामुच्छिद्य समुचयेन घटते मोचाय कश्चिन्नरः कश्चित्तदिरहेण संसरित ना जीवाश्रया सेति च ॥ १३८॥

योजना—केचन प्रतिनरं भिन्नं संस्कारभ्रमसंतितं स्वीचक्रुः। ताम् समुचयेन उच्छिदा कृश्चित् नरः मोचाय घटते, कश्चित् ना तद्विरहेण संसरित। सा जीवाश्रयेति च। (सम्धराच्छन्दः)॥

योजितार्थ — कुछ लोग प्रत्येक जीव में भिन्न संस्कारभ्रमसंतितरूप ब्रह्मविषयक श्रज्ञान को प्रवाहरूप से अनादि मानते हैं। उस श्रज्ञान को कमसमुच्चित ज्ञान से उच्छिन्न करके कोई व्यक्ति मोच-प्राप्ति के योग्य बनता है, दूसरा व्यक्ति उस समुच्चय के न होने से संसार में पड़ा रहता है। माया जीवाश्रित है — यह भी वे मानते हैं।।

मावितार्थ-कुछ त्राचार्य ज्ञान कर्म-समुचय से मुक्ति मिला करती है-ऐसा मानते

हैं श्रीर श्रविद्या को जीवाश्रित मानते हैं ॥ १३८॥

अपर प्रदर्शित सातों मतों का क्रमशः खण्डन करने के लिए प्रथम (२।१३२ में ) कथित मत में दोष दिखाते हैं—

त्रज्ञस्तावत्प्रत्यगात्माऽहमज्ञः इत्येवं नः सिद्धचित स्वप्रकाशात् । त्रज्ञातं तु ब्रह्म सिद्ध्येत् कृतो वः सम्यग्ज्ञानाद् भ्रांतितः स्वप्रकाशात् ॥ १३९॥

योजना—"श्रहमज्ञः"—इत्येवं स्वप्रकाशात् तावत् नः प्रत्यगात्मा श्रज्ञः सिद्धयति । वः ब्रह्म श्रज्ञातं तु कुतः सिध्येत्–? सम्यग्ज्ञानात् ? भ्रान्तितः ? स्वप्रकाशाद्वा ॥ (शा० वि०) योजितायं — "श्रहमज्ञः"—इस प्रकार के स्वयंप्रकाश ज्ञान से हमारा प्रत्यगात्मा तो

श्रज्ञानी सिद्ध हो जाता है; किन्तु श्रापका श्रज्ञात ब्रह्म कैसे सिद्ध होगा ? सम्यग्ज्ञान से ? या भ्रान्ति से ? या स्वप्रकाश होने के कारण ? ॥ १३६ ॥

प्रथम ( सम्यग्ज्ञानात्) विकल्प में दोप दिखाते हैं--

सम्यग्ज्ञानाद् ब्रह्मणः सिद्धिपत्ते जाड्यं तस्य स्याद् घटादेर्यथै३ । सम्यग्ज्ञानाद् ब्रह्मणोऽज्ञानसिद्धौ

तस्यापि स्यात्सत्यता तद्वदेव ॥ १४० ॥

योजना—सम्यग्ज्ञानात् ब्रह्मणः सिद्धिपत्ते तस्य जाड्यं स्यात् यथा घटादेः। सम्यग्ज्ञा-

नात् ब्रह्मणः श्रज्ञानसिद्धौ तद्वदेव तस्यापि सत्यता स्यात् ॥ (शालिनी )॥

योजिताय —सम्यग्ज्ञान से ब्रह्म-सिद्धि-पत्त में ब्रह्म भी वैसे ही जड़ हो जायगा, जैसे घटादि। एवं सम्यग्ज्ञान से ब्रह्म का अज्ञान सिद्ध होने पर ब्रह्म के समान ही अज्ञान भी

सत्य हो जायगा॥

भावितार्थ —गत (१३२ वें) पद्य में कहा गया है कि ब्रह्म-विषयक एक ही अज्ञान के अनन्त जीव आश्रय माने जाते हैं। वहाँ अज्ञान का आश्रय जीव है—यह अंश तो "अह-मज्ञः"—इस अनुभव के आधार पर सिद्ध हो जाता है। किन्तु उस अज्ञान का विषय ब्रह्म है—इस अंश में जिज्ञासा होती है कि अज्ञान के विषय अर्थात् अज्ञात ब्रह्म की सिद्धि क्या "अज्ञात ब्रह्म"—इस प्रकार के सम्यग् ज्ञान से होती है १ या आन्तिज्ञान से १ या ब्रह्म के स्वयंप्रकाश होने से १ सम्यग्ज्ञान से अज्ञात ब्रह्म की सिद्धि मानने पर या तो ब्रह्म जड़ हो जायगा, या ज्ञान भी सत्य; क्योंकि ज्ञान के विषय घटादि जड़ होते हैं। यदि ज्ञान का विषय चेतन भी मान लिया जाय, तव अज्ञान भी ब्रह्म के समान ही पारमार्थिक हो जायगा; क्योंकि ब्रह्मरूप तात्त्विक अर्थ विषयक ज्ञान का विषय अज्ञान हो जाता है।। १४०॥

द्वितीय (भ्रान्तितः) तथा तृतीय (स्वप्रकाशात्) पत्त में भी दोष दिखाते हैं-

भ्रांतिज्ञानाद् त्रह्मणः सिद्धिपचे तस्यापि स्यात्कल्पितत्वं तमोवत् । श्रज्ञातं चेद् ब्रह्म नः स्वप्रकाशं

मा भाषिष्ठाः नानुभूतिस्तथा नः ॥ १४१॥

योजना-भान्तिज्ञानात् ब्रह्मणः सिद्धिपचे, तस्यापि तमोवत् कल्पितत्वं स्यात् । चेत् नः स्वप्रकाशं ब्रह्म श्रज्ञातम्, तथा न श्रनुभूतिः नेति मा भाषिष्ठाः ॥ (शालिनी ) ॥

योजितार्थ अान्ति-ज्ञान से ब्रह्म-सिद्धि-पत्त में ब्रह्म भी श्रज्ञान के समान कल्पित ही हो जायगा। यदि स्वप्रकाश होने से ब्रह्म श्रज्ञात है, तब हमारे मत में कोई (स्वप्रका-

शत्व-साधक ) श्रनुभव नहीं – यह त्राप नहीं कह सकते।।

भाविताय — भ्रान्ति ज्ञान का विषय कल्पित होता है, ऐसे ही ब्रह्म भ्रान्ति ज्ञान का विषय है, तब अवश्य कल्पित होगा। तीसरे स्वप्रकाश-पच्च में जब आप यह मान तेते हैं कि स्वप्रकाश होने से ब्रह्म अज्ञात है, तब यह नहीं कह सकते कि ब्रह्म में स्वयंप्रकाशत्व अतु-भव-विरुद्ध है।। १४१॥

द्वितीय ( २।१३३ में कथित ) मत का निराकरण करते हैं -

## श्रज्ञातत्वे यानवोचाम दोषान् मायावित्वे ब्रह्मण्स्तानवेहि । मिथ्याज्ञानात्स्वप्रकाशात्मप्रमाणात्

संसिद्धिः स्यात्तस्य तत्कथ्यतां नः ॥ १४२ ॥

योजना — अज्ञातत्वे यान् दोषान् अवोचाम, ब्रह्मणः मायावित्वे तान् अवेहि। तस्य संसिद्धिः मिथ्याज्ञानान् स्यान् ? स्वप्रकाशान् वा ? प्रमाणात् वा ? तत् नः कथ्यताम्। (शालिनी)।

योजिताय — त्राज्ञातत्व-पत्त में जो दोष कहे थे, ब्रह्म के मायित्व-पत्त में भी उन्हें समम लो। त्रार्थात् माया-विशिष्ट ब्रह्म की सिद्धि मिध्या ज्ञान से होगी? या स्वयंत्रकाश

ज्ञान से ? यह हमें वताइए॥ १४२॥

उक्त दोषों को ही दिखाते हैं -

मिथ्याज्ञानाद् ब्रह्मणः सिद्धिपचे मायेव स्यात्कल्पितं तच तद्वत् । मानादिष्टं ब्रह्म मायावि चेद्रः

मायायाः स्यात्सत्यता जाड्यमस्य ॥ १४३ ॥

योजना—मिश्याज्ञानात् त्रह्मणः सिद्धिपचे तच मायेव किल्पतं स्यात्। तद्वत् वः मायावि त्रह्म मानादिष्टं चेत् , मायायाः सत्यता त्र्यस्य जाड्यं च स्यात्।। (शालिनी)।। योजितार्थं — मिश्या ज्ञान से त्रह्म-सिद्धि-पच्च में माया के समान ही वह किल्पत हो जायगा। वैसे ही यदि माया-विशिष्ट त्रह्म प्रमाण ज्ञान का विषय है, तब माया में सत्यता स्त्रौर इस ( त्रह्म ) में जड़ता प्राप्त होती है।। १४३।।

तृतीय स्वप्रकाश पत्त में दोष देते हैं -

तन्मायावि ब्रह्म चेत्स्वप्रकाशं
मायाऽपि स्याद् ब्रह्मवत्स्वप्रकाशा ।
मायां पश्येद् ब्रह्म चेत्स्वप्रकाशं
तत्रापि स्यात्स्वानुभृत्या विरोधः ॥ १४४ ॥

योजना — चेत् तत् मायावि ब्रह्म स्वयंप्रकाशम् , मायापि ब्रह्मवत् स्वप्रकाशा स्यात् । चेत् स्वप्रकाशं ब्रह्म मायां पश्येत् , तत्रापि श्रानुभृत्या विरोधः स्यात् ॥ (शालिनी )॥ शोजितार्थं — यदि वह मायाविशिष्ट ब्रह्म स्वयंप्रकाश है, तब माया भी ब्रह्म के समान स्वप्रकाश हो जायगी । यदि स्वयंप्रकाश ब्रह्म माया का प्रकाश करता है, तब भी श्रनुभव-

विरोध है ॥ १४४ ॥

अनुभव-विरोध ही दिखाते हैं -

#### त्रात्मा मूढः स्वप्रकाशो यथायं नैवं मायि ब्रह्म नः स्वप्रकाशम् । त्रज्ञादन्यद् ब्रह्म चेत्स्वप्रकाशं द्वे विस्पष्टे स्वप्रकाशे स्फुरेताम् ॥ १४५ ॥

योजना — यथा त्र्यं मूढ्ः त्रात्मा स्वप्रकाशः, एवं नः मायावि ब्रह्म स्वप्रकाशं न । चेत् स्वप्रकाशं ब्रह्म ब्रज्ञान् अन्यत् विस्पष्टे हे स्वप्रकाशे स्फुरेताम् ॥ (शालिनी )॥

योजितार्थ – जैसे यह अज्ञ आत्सा स्वप्नकाश है, वैसे हमारे मत में मायाविशिष्ट ब्रह्म स्वप्नकाश नहीं। यदि स्वप्नकाश ब्रह्म अज्ञात आत्मा से अन्य है, तव स्पष्ट दो स्वप्न-काश पदार्थ परिस्फुरित होंगे॥

भावितार्थं - "श्रहमद्यः" - इस श्रतुभव के श्राधार पर श्रज्ञान-विशिष्ट श्रात्मा स्वप्र-काश सिद्ध होता है, वैसे ही माया-विशिष्ट ब्रह्म भी यदि स्वप्रकाश है श्रीर श्रज्ञान-विशिष्ट श्रात्मा से भिन्न है, तो दो (जीव श्रीर ब्रह्म) स्वयंप्रकाश तत्त्व मानने पड़े गे ॥१४५॥

ब्रह्म में जीव-भेद का भान मानकर अज्ञातत्व का निराकरण किया गया, अब जीव-भेद का भी निरास किया जाता है —

> ज्ञायंते चेद् त्रक्षणा जीवभेदाः जाड्यं तेषां कुड्यवन्निर्विवादम् । न ज्ञायन्ते त्रक्षणा चेत्तदानीं सर्वज्ञत्वच्याहतिः दुर्निवारा ॥ १४६ ॥

योजना — चेत् जीवभेदाः ब्रह्मणा ज्ञायन्ते, तेषां कुड्यवत् निर्विवादम् जाड्यं स्यात्। चेत् ( जीवभेदाः ) ब्रह्मणा न ज्ञायन्ते, तदानीं सर्वज्ञत्यव्याहृतिः दुनिवारा ( शालिनी ) ॥ योजनायं — यदि जीवों के प्रस्मापिक भेजनायः चीत्र क्यानिवार्यं — यदि जीवों के प्रस्मापिक भेजनायः चीत्र

योजितार्थ — यदि जीवों के पारस्परिक भेद तथा जीव ब्रह्म-भेद ब्रह्म के द्वारा जाने जाते हैं, तब वे कुड्य (दीवार) के समान ही जड़ हो जायंगे। यदि जीव श्रीर ब्रह्म के द्वारा नहीं जाने जाते, तब ब्रह्म में सर्वज्ञत्व की हानि दुनिवार हो जाती है।। १४६।।

भेद-विशिष्ट जीव स्वप्रकाश हैं - यह भी नहीं कह सकते -

जीवा एते स्वप्रकाशस्वभावाः
निर्भासन्ते ब्रह्मणश्चेद्विभक्ताः ।
तेषां भेदः स्वप्रकाशो न वा स्यात्
दोषं ब्रूमो दुर्निवारं द्विधाऽपि ॥ १४७ ॥

योजना — चेत् एते स्वप्रकाशस्वभावा जीवा ब्रह्मणो विभक्ताः निर्भासन्ते, तेषां भेदः स्वप्रकाशः स्यात् ? न वा ? द्विघाऽपि दुनिवारं दोषं ब्रमः ॥ (शालिनी)॥

योजिताथ — यदि स्वप्रकाशस्वभाव जीव ब्रह्म-भिन्नत्वरूप से निर्भासित होते हैं, तब उनका भेद स्वप्रकाश है ? या नहीं ? दोनों पच्चों में हम दोष देते हैं ॥ १४७॥

प्रतिज्ञात दोष दिखाते हैं -

तेषां भेदः स्वप्रकाशो यदीष्टः
सत्यत्वं स्यात्तस्य तेषां तथैव ।
वेद्योऽभीष्टस्तद्विभागो यदि स्यात्
तानज्ञात्वा तद्विभागो न वेद्यः ॥ १४८ ॥

योजना--यदि तेषां भेदः स्वप्रकाशः इष्टः, तस्य तथैव सत्यत्वं स्यात् , तथैव तेषाम् । यदि तद्विभागो वेद्योऽभीष्टः स्यात् , तान् श्रज्ञात्वा तद्विभागो न वेद्यः ॥ ( शालिनी ) ॥

योजितार्थ — यदि जीवों का भेद स्वप्रकाश माना जाय, तब वह (भेद) सत्य हो जायगा, वैसे ही वे (जीव) भी (सत्य ही हो जायंगे)। यदि जीव भेद को वेदा (प्रमाण-ज्ञान का विषय) माना जाय, तब उन (जीवों) को न जान कर जीव-भेद नहीं जाना जा सकता है।।

भावितार्थ — जीव स्वप्रकाश है — यहाँ जिज्ञासा होती है कि जीव स्वरूपतः (चैतन्य-रूप से) स्वप्रकाश है ? अथवा भेदिविशिष्टत्वरूप से ? स्वरूपतः स्वप्रकाश मानने पर भेद का भान नहीं हो सकता। भेदिविशिष्टत्वरूप से स्वप्रकाश मानने पर भेद भी सत्य हो जायगा; क्योंकि स्वप्रकाश तत्त्व को पारमार्थिक सत्य माना जाता है। भेद के सत्य हो जाने से अद्वैतमत हानि तथा की अनिर्मोच-प्रसङ्ग भी होगा, क्योंकि सत्य भेद की ज्ञान से निवृत्ति नहीं हो सकती। भेद को वेद्य मानने पर भेद के अनुभवी और प्रतियोगी जीवों को भी वेद्य मानने पर जड़ मानना होगा, क्योंकि वेद्य घटादि सदैव जड़ हुआ करते हैं॥ १४८॥

दूसरे जीव के लिए दूसरे जीव तथा तद्गत भेद की सिद्धि भी नहीं हो सकती--

जीवाः सर्वे त्वां प्रति प्रस्फुरन्तः

सम्यग्ज्ञानात् प्रस्फुरन्ति स्वतो वा । यद्वा मिथ्याज्ञानसामर्थ्यतोऽमी

पत्तः कस्ते रोचते ब्रूहि तन्मे ॥ १४६॥

योजना—श्रमी सर्वे जीवाः त्वां प्रति स्फुरन्तः सम्यग्ज्ञानात् स्फुरन्ति ? स्वतो वा ?

यद्वा मिथ्याज्ञानसामध्येतः ? कः पत्तः ते रोचते, तत् मे ब्रूहि ? (शालिनी)।

योजितार्थ—ये सभी जीव त्र्याप के लिए स्फुरित होते हुए क्या सम्यग्ज्ञान से प्रतीत, होते हैं ? या स्वप्रकाश होने से ? या कि मिध्याज्ञान से ? कीन पत्त त्र्यापको रुचता है, वह कहिए ॥ १४६ ॥

प्रथम तथा द्वितीय पत्त में दोष दिखाते हैं-सम्यग्ज्ञानाञ्जीवभेदप्रसिद्धौ
अद्वैतत्वं ब्रह्मणो न प्रसिध्येत् ।
जीवाः सर्वे मां प्रति स्वप्रकाशाः
इत्युक्तिस्ते स्वानुभृत्या विरुद्धा ॥ १५०॥

४७ सं० शा०

योजना — सम्यग्ज्ञानात् जीवभेदप्रसिद्धौ ब्रह्मणाः ऋदैतत्वं न प्रसिध्येत् । सर्वे जीवाः मां प्रति स्वप्रकाशाः इति ते उक्तिः स्वानुभूत्या विरुद्धा ॥ (शालिनी )॥

योजितार — सम्यग्ज्ञान से जीव-भेद की सिद्धि मानने पर ब्रह्म में अद्वैतत्व सिद्ध न होगा। सभी जीव मेरे लिए स्वप्रकाश हैं —यह आपकी उक्ति स्वानुभव से विरुद्ध है।।१४०।।

तृतीय पच् ( मिध्याज्ञानसामध्येतः ) में दोष दिखाते हैं---

मिथ्याज्ञानाजीवभेदप्रसिद्धौ

सम्यग्ज्ञानाद् वाध एवाभ्युपेयः ।

मिथ्याज्ञानाद्रज्जुसर्पः प्रसिद्धः

सम्यग्ज्ञानात्तस्य बाधोऽपि सिद्धः ॥ १५१॥

योजना—मिध्याज्ञानात् जीव-भेदप्रसिद्धौ, सम्यग्ज्ञानात् वाधः श्रभ्युपेय एव । मिध्याज्ञानात् रज्जुसपेः प्रसिद्धः, सम्यग्ज्ञानात् तस्य वाधोऽपि प्रसिद्धः ॥ (शालिनी) ॥

योजितार्थं — मिध्याज्ञान से जीवभेद की प्रसिद्धि मानने पर सम्यग्ज्ञान से उनका बाध मानना पड़ेगा; क्योंकि मिध्याज्ञान से रज्जुसर्प प्रतीत होता है, सम्यग्ज्ञान से उसका बाध भी प्रसिद्ध है ॥

भावितार्थ—सिध्याज्ञान से जीवों का भान मानने पर रब्जुसर्प के समान ही जीव भी वाधित तथा मिध्या हो जायंगे। उनके मिध्या हो जाने से वन्ध-मोज्ञ-ठ्यवस्थापन निर्थंक हो जाता है। ''जीवाः सम्यक्तानवाध्याः मिध्याज्ञानसिद्धत्वात् रब्जुसर्पवत्"—इस अनुमान से जीवों में वाध्यत्व सिद्ध हो जायगा॥ १५१॥

तृतीय ( २।१३४) मत का निराकरण करते हैं--

एकोपाधावेकवस्तुप्रसिद्धौ भावाभावौ नेक्षितौ क्वापि लोके। पच्यादीनामस्तिता नास्तिता च

व्योम्न्येकस्मिन्नप्यवच्छिन्न एव ॥ १५२॥

योजना - एकोपाधौ एकवस्तुप्रसिद्धौ, लोके भावाभावौ क्वापि न ईिच्तौ। पद्यादी-

नाम् अस्तिता नास्तिता च एकस्मिन् अविच्छन्ने ज्योमिन एव ॥ (शालिनी)॥
योजितार्थ--एक अधिकरण में एक ही वस्तु रहती है, लोक में कहीं भी (एक अधिकरण में) भाव तथा अभाव-दोनों नहीं देखे गये। पित्त यों की अस्तिता तथा नास्तिता

विभिन्न उपाधियों से अविच्छन्न आकाश में ही होती है।

भावितार — एक ही आधार भाव अभाव कभी नहीं रहा करते। जिस शाखाविच्छन्न वृत्तप्रदेश में पत्त्यादि का भाव है, वहाँ अभाव नहीं, अपि तु मूलाविच्छन्न वृत्तप्रदेश में ही अभाव रहता है। इसी प्रकार गगनादि निर्विभाग वस्तु में भी कित्यत भाग विशेष में प्रतियोगिभूत पत्त्यादि तथा दूसरे भाग में उसका अभाव रहता है, एक ही उपाधि से अविच्छन्न प्रदेश में नहीं। अतः एक ही ब्रह्म में अविद्या तथा उसका अभाव—दोनों नहीं रह सकते॥ १५२॥

किएत उपाधि के भाव-श्रभाव भी श्रन्य किएत उपाधि से अविच्छन श्राकाश में ही रहते हैं—

सोऽवच्छेदोऽप्यस्ति नास्त्यम्बरे च तत्रान्वेष्यः सोऽप्यवच्छिन्नभावः । सोऽवच्छेदोऽप्यस्ति नास्त्यम्बरे चेद् वाढं तस्मिन्सोऽप्यवच्छिन्न एव ॥ १५३॥

योजना—स अवच्छेदोऽपि चेत् अम्बरे अस्ति, नास्ति च, तथापि अवच्छिन्नभावः अन्वेष्यः। स अवच्छेदोऽपि चेत् अम्बरे अस्ति नास्ति च, वाढ्मः, सोऽपि अवच्छिन्न एव तस्मिन्।। (शालिनी)।।

योजितार — वह अवच्छेद (उपाधि) भी यदि आकाश में है भी और नहीं भी, तब उसके भावाभाव में भी (अन्य) अवच्छांत्रत्व (अवच्छेद या उपाधि) खोजनी चाहिए। वह (द्वितीय) उपाधि भी आकाश में है भी और नहीं भी, यदि ऐसा कहा जाय; तव ठीक है, वह (उपाधि) भी (किसी अन्य उपाधि से) अवछित्र आकाश में ही रहेगी॥ १५३॥

उपाधि की उपाधि मानने में अनवस्था होती है—
नन्वेवं स्याद् दुर्निवाराऽनवस्था
वाढं का नो हानिरिष्टैव साऽपि।
कर्मोद्भृतं नः शरीरं शरीरात्
कर्मोद्भृतिस्तत्र किं नेष्यते सा।। १५४॥

बोजना—ननु एवम् अनवस्था दुर्निवारा स्यात्, वाढ्म्, नो हानिः का ? सा अपि इष्टैव । कर्मोद्भृतं नः शरीरम्,शरीरात् कर्मोद्भृतिः—तत्र सा किं नेष्यते ? ॥ (शालिनी) ॥ बोजितार्थं — शंका होती है कि एसा ( उपाधि की उपाधि ) मानने पर अनवस्था

दुर्निवार होगी ? ठीक है, हमारी चृति क्या ? वह भी इष्ट ही हैं। कर्म से उद्भूत हमारा शरीर है श्रोर शरीर से कर्म उद्भृत होता है—वहाँ वह क्या नहीं मानी जाती ?॥

भावितार्थ — वीज-वृत्त के समान कुछ अनवस्थाएँ अनिवार्य देखी जाती हैं। कम से अदृष्ट और अदृष्ट से कर्म-यह कार्यकारणभाव की अनवस्था भी वैसी ही है। अवच्छेद-प्रवाह की अविश्रान्ति भी अभीष्ट है।। १५४।।

ब्रह्म में अज्ञान के भावाभाव में कोई प्रमाण भी नहीं-

किञ्चाज्ञानं ब्रह्मणोऽप्यस्ति नास्ती-त्येतत्कस्मान्त्यं विजानासि हेतोः । मूढोऽस्मीति प्रत्ययादस्ति बुद्धिः मुक्ते दाहान्मोहनास्तित्त्रबुद्धिः ॥ १५५ ॥

### मुक्तेऽज्ञानं दग्धमित्येतदेवं कस्माद्धेतोर्वेत्सि तत्कथ्यतां नः। मिथ्याज्ञानात्स्वप्रकाशात्प्रमाणात् मुक्तेऽज्ञानं दग्धमित्यस्य सिद्धिः॥ १५६॥

योजना — किं च ब्रह्मणोऽपि श्रज्ञानम् श्रम्ति, नास्ति—-इत्येतत् त्वं कस्मात् हेतोः विज्ञानासि ? 'मृढोऽस्मि'—इति प्रत्ययात् श्रस्तित्वबुद्धिः, मुक्ते दाहात् मोहनास्तित्वबुधिः। 'मुक्तेऽज्ञानं दग्धम्'—इत्येतदेवं कस्मात् हेतोः वेत्सि ? तत् नः कथ्यताम् ? प्रमाणात् ? मिथ्या-ज्ञानात् ? स्वप्रकाशात् "मुक्तेऽज्ञानं दग्धम्-इत्यस्य सिद्धिः ?॥ (शालिनी)।

बोजितार — दूसरी बात यह भी है कि अज्ञान है भी और नहीं भी — यह आपने किस हेतु से जाना ? यदि कहें कि "मूढ़ोऽस्मि" — इस प्रतीति से अज्ञान के अस्तित्व (होने) का ज्ञान तथा मुक्त पुरुष में भस्मसात् हो जानेसे अज्ञान के नास्तित्वका ज्ञान होता है। (तो वह कहना उचित नहीं; क्योंकि) 'मुक्त पुरुष में अज्ञान दग्ध हो गया है' — यह किस हेतु से जाना ? वह हमें बताइए ? प्रमाणज्ञान से ? या मिथ्याज्ञान से ? या स्वप्रकाशज्ञानसे "मुक्त में अज्ञान दग्ध हो गया" — इसकी सिद्धि होती है ?।। १५५, १५६।।

उक्त विकल्पों का क्रमशः निराकरण करते हैं -

सम्यग्ज्ञानान्युक्तिसिद्धिर्यदीष्टा

नूनं मुक्तः कुड्यवत्ते जडः स्यात् ।

मिथ्याज्ञानान्युक्तिसिद्धिर्यदीष्टा

स्रक्सपीदिर्प्रुच्य एवेष ग्रुक्तः ॥ १५७॥

ग्रुक्तो मह्यं स्वप्रकाशश्रकास्ती
त्येषा वाणी स्वानुभृत्या विरुद्धा ।

न ह्यश्रुत्वा शास्त्रमेतन्मनुष्यः

कश्रिज्ञानात्येष ग्रुक्तः शुकादिः ॥ १५८ ॥

योजना—यदि सम्यग्ज्ञानात् मुक्ति सिद्धिः इष्टाः, नूनं ते मुक्तः कुड्यवत् जडः स्यात्। यदि मिध्याज्ञानात् मुक्तिसिद्धिः इष्टाः, एषः स्नक्सपीदिः मुख्यः मुक्त एव। महां मुक्तः स्वप्रकाशः चकास्ति—-इत्येषा वाणी स्वानुभूत्या विरुद्धाः, किश्चत् मनुष्यः एतत् शास्त्रम् अभूत्वा हि न जानाति—-एष शुकादिः मुक्तः।। (शालिनी)।।

योजितार्थ — सम्याझान से मुक्त (श्रज्ञान-दाह क्ष्य मुक्ति से युक्त) पुरुष का झान मानने पर मुक्त श्रात्मा में कुड्यादि के समान वेद्य हो जाने से जड़ता प्राप्त होती है। मुक्त को मिध्या झान का विषय मानने पर मिध्याझान के विषय रज्जुसपीदि भी मुक्तात्मस्वरूप चैतन्य मानने पहेंगे। स्वप्रकाशतः मुक्त का झान मानना श्रमुभव-विरुद्ध है, क्योंकि श्रुति-स्मृत्यादि शास्त्रों का अवण किये विना स्वप्रकाशतामात्र से शुकादि मुक्त पुरुषों का झान नहीं होता।। १५७, १५८।।

चतुर्थ ( २।१३५ में कथित ) मत का अनुवाद करते हुए निरास करते हैं-

ताटस्थ्येनोपाधिमादाय मोहः
चैतन्येऽस्मिन्स्वप्रकाशे प्रविष्टः।
तेनेह स्याद् बन्धमोत्तव्यवस्थेत्युक्तं यत्प्राग्द्षणं तस्य विद्धि ॥ १५९ ॥
ताटस्थ्येनोपाधिरङ्गं यदि स्यात्
मोहाविष्टे ब्रह्मणि स्वप्रकाशे।
ब्राग्निचेपस्योल्युकं यद्भदेवं

मोहस्य स्यान्न प्रदेशस्थितत्वम् ॥ १६० ॥

योजना—ताटस्थ्येन उपाधिम् आदाय मोहः अस्मिन् स्वप्नकाशे चैतन्ये प्रविष्टः। तेन इह बन्धमोच्च्यवस्था स्यात् इति यदुक्तं तस्य प्राग् उक्तं दूष्णं विद्धि, यद्वत् अन्तिचेपस्य उल्मुकम्, एवं यदि स्वप्रकाशे ब्रह्मिण मोहाविष्टेः उपाधिः ताटस्थ्येन अङ्गः स्यात् मोहस्य प्रदेशस्थितत्वं न स्यात् ॥ (शालिनी)॥

योजितार्थं — तटस्थं (आश्रय से विहर्भूत) रूप से मन को उपाधि बनाकर स्रज्ञान इस स्वप्रकाश चैतन्य में स्थित है। उस (उपाधि) द्वारा बन्ध-मोत्त की व्यवस्था होती है— यह जो पहले कहा था, उसमें भी प्रागुक्त दृषण हैं। अर्थात् जैसे अग्नि-प्रवेश में उत्सुक उपाधि है, वैसे ही यदि स्वप्रकाश ब्रह्म में श्रज्ञान-प्रवेश की उपाधि तटस्थरूप से अङ्ग हैं;

तब अज्ञान में परिच्छिन्नत्व न रहेगा।।

भावितार — स्वप्रकाश ब्रह्म में अज्ञान की आश्रय कोटि में अप्रविष्ट (आश्रयता-नवच्छेदक) होकर मन उपाधि मानी जाय, तब अज्ञान ब्रह्म के प्रदेश विशेष में ही न रह कर पूर्ण ब्रह्म में प्रवेश कर जायगा। अर्थात् यदि मनको आश्रयतावच्छेदक मानकर अज्ञान का नियामक माना जाता, तब मनोऽवच्छित्र ब्रह्म में ही अज्ञान रहता और मन में अन-वच्छित्र ब्रह्मप्रदेश अज्ञान-रहित मुक्तोपसृष्य रहता है, जिसका 'त्रिपादस्यामृतं दिवि' (छां० श्रश्ह ) श्रुति में प्रतिपादन किया गया है। किन्तु मन को आश्रयता का उपलच्चण मानने पर मन उपलच्चित तो सम्पूर्ण ब्रह्म है, अतः सम्पूर्ण ब्रह्म में अज्ञान छा जायगा। जो कि वेदान्त-सिद्धान्त से अत्यन्त विरुद्ध है। अज्ञान के ब्रह्म प्रवेशसम्पादन में दृष्टान्त दिया है— 'अग्निच्चेपस्य उस्मुकं यद्धत्'। इसकी व्याख्या अग्निम पद्य में की जायगी॥ १५६, १६०॥

उक्त दृष्टान्त को स्पष्ट करते हुए दार्घ्टान्त में घटाते हैं—

श्राग्नः चिप्तो ह्युल्युकेन प्रदेश-मात्रव्याप्तिं वर्जियत्वा समस्तम् । वेक्स व्याप्नोत्येवमेवेह कृत्स्नं

ब्रह्म व्याप्नोत्याधिनाऽस्तं तमोऽपि ॥ १६१ ॥

योजना— उल्मुकेन हि प्रचिप्तः श्राग्नः प्रदेशमात्रव्याप्ति वर्जयित्वा समस्तं वेश्म एव व्याप्नोति, एवम् इह श्राधिना श्रस्तं तमोऽपि कूटस्थं ब्रह्म व्याप्नोति ॥ (शालिनी)॥ योजिताय - - उल्मुक ( अंगार ) के द्वारा प्रचिप्त अग्नि एकदेशमात्र में सीमित न होकर समस्त घर को ही ज्याप्त कर लेती है, जैसे ही प्रकृत में मनोरूप उपाधि के द्वारा

प्रचिप्त अज्ञान भी संपूर्ण ब्रह्म को न्याप्त कर लेगा।।

भावितार्थ — कमरे के कोने में एक छोटा-सा अङ्गार ( उल्मुक ) रखा जाता है, अनि का प्रकाश केवल उस अङ्गारेवाले कोने में सीमित न रह कर पूरे कमरे में फैला देखा जाता है। वह अङ्गार प्रकाश की आश्रयता का अवच्छेदक (विशेषण) नहीं; अपि तु उपाधिमात्र है, अतः अङ्गारोपिहत पूरे कमरे में प्रकाश की आश्रयता होती है; वैसे ही ब्रह्मिन्ठ अज्ञानाश्रयता में मन केवल उपाधि है, अतः मन उपिहत सम्पूर्ण ब्रह्म को अज्ञान अपना आश्रय वनाएगा। सम्पूर्ण ब्रह्म में अज्ञान मानना सम्प्रदाय-विरुद्ध है— यह कहा जा चुका है।। १६१।।

मतान्तरों में दोष दिखाकर अपने मत का स्मरण दिलाते हैं-

### तस्माद् ब्रह्माविद्यया जीवभावं प्राप्याऽऽसित्वा तावके तु स्वरूपे। त्विचेतेन स्पन्दितं जीवजातम् स्थाकाशादि क्ष्मावसानं च पश्येत्॥ १६२॥

योजना--तस्मात् ब्रह्म अविद्यया जीवशावं प्राप्य तावके स्वरूपे आसित्वा तु त्विचत्तेन

स्पन्दितं जीवजातम् त्राकाशादि चमावसानं च पश्येत् ॥ ( शालिनी ) ॥

योजितार — इसलिए ब्रह्म अविद्याके द्वारा जीव भावको प्राप्त कर तेरे स्वरूपमें स्थित होकर तेरे चित्त से रचित जीववर्ग तथा आकाश से लेकर पृथिवी पर्यन्त जगत् को देखता है।।

भावितार्थ — पूर्व (२।१२८) में कथित अपने सिद्धान्त का ही स्मरणमात्र दिलाया है। गत पद्य में 'स्वान्त' पद का अन्तः करण अर्थ प्रायः सभी व्याख्याताओं ने किया था। यहां अग्निचित् पुरुषोत्तम मिश्र तथा रामतीर्थ स्वामी ने 'चित्त' शब्द का अर्थ किया है — 'चित्तशब्देन अविद्योच्यते' सम्भव है यहां—अग्रिम (२।१६३) पद्य से सूचित मत की एक वाक्यता-स्थापन करने के लिए ऐसा किया गया है।। १६२।।

एक जीववादमें गुरु-शिष्यादि मर्यादा तथा विद्योदयादि कैसे होंगे ? विस्मरणशील शिष्य के इस सन्देह को दूर करते हैं—

## स्वीयाविद्याकल्पिताचार्यवेद-न्यायादिभ्यो जायते तस्य विद्या। विद्याजन्मध्यस्तमोहस्य तस्य स्वीये रूपेऽवस्थितिः चित्प्रकाशे ॥ १६३॥

योजना—स्वीयाविद्याकिल्पताचार्यवेदन्यायादिभ्यों तस्य विद्या जायते । विद्या-जन्मध्वस्तमोहस्य तस्य स्वीये चित्प्रकाशे रूपे अवस्थितिः ॥ (शालिनी )॥ योजितार्थ —अपनी अविद्यासे रचित आचार्य, वेद और उपक्रमादि न्यायों की सहा- यता से जिज्ञासु में विद्या उत्पन्न होती है। विद्या के जन्ममात्र से जिसकी अविद्या ध्वस्त हो गई है, उस ज्ञानी की अपने चित्प्रकाश स्वरूप में अवस्थिति हो जाती है ।। १६३॥

"कस्येयम् विद्या ? यस्त्वं पृच्छसि"-इस भाष्य से प्रतीयमान जीवाश्रित श्रज्ञानवाद का रहस्य बताते हैं —

> अज्ञानि ब्रह्म जीवो भवति भवति च स्पष्टमज्ञानमस्य प्रागस्पष्टं सदन्तःकरणनिपतितज्योतिराभासयोगात् । चैतन्यैकप्रतिष्ठं स्फुरति न हि तमस्तादृशं यादृशं तद्

बुद्धिस्थाभासनिष्ठं स्पुरित तदुचितं जीवमौद्ध्याभिधानम् ॥ १६४॥ योजना—अज्ञानि ब्रह्म जीवो भवति । अस्य प्राग् अस्पष्टं सत् अज्ञानं अन्तःकरण-निपितत्रक्योतिराभासयोगात स्पष्टं च भवति । यादृशं तत् बुद्धिस्थाभासनिष्ठं स्पुरित, तादृशं चैतन्यैकप्रतिष्ठं न हि स्पुरित । जीवमौद्ध्यानिधानं तद् चितम् ॥ (स्नम्धरा )॥

योजितार्थं - त्रज्ञान-विशिष्ट ब्रह्म ही जीव होता है। इस (जीव) का पहले (सुषुप्ति श्रवस्था में) अस्पष्ट श्रज्ञान (जायत्काल में अन्तःकरण का अध्यास हो जाने पर) अन्तः-करणगत चिदाभास के योग से ("अहमज्ञः" - इस प्रकार) स्पष्ट हो जाता है। जैसा वह (अज्ञान) अन्तःकरण - प्रतिविग्वित चिदाभासनिष्ठ होकर स्फुरित होता है, वैसा चिन्मात्रनिष्ठ नहीं होता। अतः स्पष्टानुभव-निबन्धन ही भाष्यादि में अज्ञान का अभिधान हुआ है।

भाविताय — अज्ञान के दो आकार होते हैं — आवरणाकार और विद्येपाकार। ज्ञानापनोद्यत्व आवरणका आकार है तथा सर्वकार्यानुगत जाड्य विद्येप का आकार है। जब अज्ञान अपने आवरणाकारसे चिदात्मत्वका आच्छाद्नकर लेता है, तब चैतन्यमें जीव ईश्वर और जगत्का आभास नहीं होता, जैसा कि सुपुप्ति एवं प्रलय में। जब अज्ञान विद्येपाकार में आता है, तब अपने अधिष्ठान को ही अन्यथा रूप में प्रथित कर देता है। उस समय जीव-जगदादिभेद का अवभास होता है, अतः स्पष्ट अनुभव के आधार पर ही भाष्यादि प्रन्थों में जीव को मृद्ध बताया गया है।। १६४।।

अन्तः करण से अन्यत्र अज्ञान का भाव क्यों नहीं होता ? यह दिखाते हैं— अज्ञानं जडशक्तिमात्रवपुषा जीवाद्बहिः सिद्धचिति

जीवारू दमहं न जान इति तु ज्ञानापनोद्यात्मना।

संसिद्धिं प्रतिपद्यते तदुचितं जीवाज्ञतामापितं

द्वैरुप्ये सति रूप्यमेकमिनशं भात्येवमन्यन्न हि ॥ १६५ ॥ योजना—श्रज्ञानं जड़शक्तिमात्रवपुषा जीवात् बहिः सिध्यति, जीवारूढं "अहं न

१ यद्यपि एक अज्ञान में प्रतिबिन्त्रित जीव एक ही है, तथापि अविद्या के कार्यभूत अनन्त अन्तःकरणों में अविन्त्रित जीव प्रमाता आदि अनेक रूपों में प्रतिपन्न होता है। जिस अन्तःकरण से विशिष्ट जीव में अवणादि के द्वारा अपरोद्धानुभव हो जाता है, वह आचार्य कहलाता है। वह विद्वान् विभिन्न उपाधियों के कारण उपदेशादि में प्रकृत हो जाता है—यह कुछ, लोगों का यहाँ कहना है। किन्तु एकजीववादी व्यावहारिक जीव-मेद भी नहीं मानते, अतः यह कहना संगत नहीं।

जाने" इति ज्ञानापनोद्यात्मना संसिद्धिं प्रतिपद्येत । तत् जीवाज्ञताभाषितम् उचितम्। द्वैरुत्थे

सति एकं रूपम् अनिशं भाति, एवम् अन्यत् नहि॥ (शा० वि० छ०)॥

योजितार - अज्ञान सर्व कार्यातुगत जाड्य रूप से जीव के बाहर आकाशादि में सिद्ध होता है और जीवारूढ़ होकर "अहं न जाने"-इस प्रकार ज्ञान-निवर्त्यत्वाकार से सिद्ध होता है। अतः जीवगत अज्ञान का भाष्य कथन उचित ही है। अज्ञान के उक्त दो रूपों में एक रूप निरन्तर प्रतीत होता है, वैसा दूसरा रूप नहीं।

भावितार्थ-यद्यपि अज्ञान जीव और उसके वाहर सर्वत्र है, तथापि उसके दो रूप होते हैं - आकाशादि में जड़त्व रूप से और जीव में ज्ञानविरोधित्वरूप से अज्ञान रहता है। इनमें ज्ञान-बाध्यत्व रूप से विद्यमान जीवगत अज्ञान ही "अहं न जाने" ?-इस रूप में स्पष्टतः प्रतीत होता है, त्र्रतः भाष्यकार ने कह दिया कि "जीव में अज्ञान है। वस्तुतः वह ब्रह्मनिष्ठ ही है, उसका वैसा स्फुरण न होने से बहुल प्रचार नहीं" ॥ १६५ ॥

जाड्यरूप का श्रज्ञान ब्रह्म में ही भासित हो सकता है--

जडशक्तिमात्रवपुषा गगन-

क्वसनादिकार्यजननी भवति ।

पुरुपोत्तमस्य वशवर्तितया

प्रकृतिः परस्य जगदेकगुरोः ॥ १६६ ॥

योजना--जगदेकगुरोः परस्य पुरुषोत्तमस्य वशवर्तितया प्रकृतिः जदशक्तिमात्रवपुषा गगनश्वसन।दिकार्यजननी भवति ।। ( प्रमिताच्रा ) ।।

योजितार्थं - जगत् के एकमात्र गुरु परमात्मा पुरुषोत्तम की वशवतीं होकर प्रकृति

जड़शक्ति के रूप में गगनादि कार्य-वर्ग की जननी होती है ।।

भावितार्थ -- "उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः" (गी० १५।१७) इस गीता-वाक्य को हृद्य में रखकर चराचर से परे शुद्ध तत्त्व को पुरुषोत्तम पद से कहा है। उसकी प्रकृति जडप्रधान होकर आकाशादि के रूप में परिएत होती है; क्योंकि आकाशादि में जड़ता स्पष्ट अनुभूत होती है।। १६६।।

श्रज्ञान की जड़ता दिखाई, श्रव ज्ञानिवरोधिता दिखाते हैं-इयमेव सर्वजननी प्रकृतिः वशिनी शरीरिणमिमं पुरुषम् ।

अधिरुद्य जीवमहमज्ञ इति

स्फ़रगौकगोचरवपुः स्फ़रति ॥ १६७ ॥

योजना--इयं सर्वजननी विशनी प्रकृतिरेव इमं शरीरणं जीवं पुरुषं अधिरहा 'श्रह्मज्ञः' इति स्फुर्गौकगोचरवपुः स्फुरति ॥ ( प्रमिताच्चरा ) ॥

योजितार्थ —यह सर्वजननी वशिनी प्रकृति ही इस शरीरधारी जीव पुरुष पर अधिरूढ़

होकर "श्रहमज्ञः"--इस रूप से स्फुरित होती है।।

भाविताय -- "ग्रहमज्ः" -- इस त्रानुभव के त्राधार पर जीव को त्राज्ञान का त्राश्रय नहीं माना जा सकता; क्योंकि जीव जगत् का उपादान नहीं। अतः यही कहना होगा कि मूल प्रकृति इस जीव के स्वतः स्फुरितरूप को तिरोहित कर देती है, जिससे जीव कहता है कि "श्रहमज्ञः" ।। १६७ ॥

प्रकृति ज्ञानिवरोधित्व रूप से जीव के प्रति ही स्फुरित होती है, ईश्वरके प्रति नहीं--

चितिशक्तिबाधितवपुः परमं
पुरुषं प्रति स्फुरति सा प्रकृतिः।
चितिशक्तिवाधकवपुः पुरुषं

पुरवर्तिनं प्रति पुनः स्फूरति ॥ १६=॥

योजना--परमं पुरुषं प्रति सा प्रकृतिः चितिशक्तिवाधितवपुः स्फुरति । पुरवर्तिनं

पुरुषं प्रति पुनः चितिशक्तिवाधकवपुः स्फुरति ॥ (प्रमिताच्तरा )॥

योजितार्थ — परम पुरुष ईश्वर के प्रति वह प्रकृति चितिशक्ति से श्रमिभूतस्वभावा होकर प्रतीत होती है और शरीर-वृत्ति पुरुष (जीव) के प्रति वह चितिशक्तिबाधकत्व रूप से स्फुरित होती है।।

भावितार्थं—श्रज्ञान अपने आश्रय चेतन के स्वरूप को अभिभूत नहीं कर सकता; अन्यथा स्वयं उसका भी परिस्फुरणं न हो सकेगा। किन्तु जीव के लिए उसके स्वरूप को अभिभूत कर देता है, जिसके कारण उसे अपने में श्रज्ञता प्रतीत होने लगती है।। १६८॥

माया तथा अविद्या का अभेद सिद्ध करते हैं--

**दृश्यत्वजाड्यपरतन्त्रचिदाश्रयत्वैः** 

मायेश्वरस्य तमत्रात्मतयानुमेया ।

स्वप्नप्रपश्चरजतभ्रमलिङ्गदेह-

दिक्चन्द्रविभ्रममरीचिजलोपमानैः ॥ १६६ ॥

योजना—ईश्वरस्य माया दृश्यत्वजाङ्यपरतन्त्रचिद्।श्रयत्वैः स्वप्नप्रपञ्चरजतश्रमिलङ्ग-

देहदिक्चन्द्रविश्रममरीचिजलोपमानैः तमत्रात्मतया अनुमेया ॥ (व० छ० )॥

योजिताथ —ईश्वर की माया दृश्यत्व, जाड्य, परतन्त्रत्व, चिदाश्रयत्व हेतुश्रों के द्वारा स्वरन-प्रपञ्च, रजत-भ्रम, लिङ्गदेह, दिक्चन्द्रविभ्रम, मरीचिजलादि दृष्टान्तों से तमोरूप में अनुमेय है।

भावितार्थ — 'माया तमसो न भिद्यते, दृश्यत्वात् , स्वप्न-प्रपञ्चादिवत्'। स्वप्न-प्रपञ्चादि अज्ञान से वस्तुतः भिन्न नहीं होते, अतः दृष्टान्त में साध्य-विकलता नहीं। लिङ्गदेह में भ्रान्तित्व प्रसिद्ध न होनेपर भी माया-अविद्या-भेदवाद में लिङ्गदेह को अविद्यास्वरूप माना जाता है; अतः दृष्टान्त-पंक्ति में लिङ्गदेह का पाठ भी युक्त ही है।। १६६।।

कार्य-पच्क त्रानुमानान्तर दिखाते हैं--

एकाज्ञानविकित्पतं सकलमेवाऽऽकाशपूर्वं जगद्-बाध्यत्वादिह यद्यदीदृशमद्स्तादृङ्मतं स्वप्नवत् । बाध्यं चेदमभीप्सितं भवति वस्तस्मादिदं तादृशं , शुद्धं धूमवदेव साधनमिदं तत्पाश्चरूप्यान्वयात् ॥ १७०॥

४८ सं० शा०

[द्वितीय

वचन संगमनीय हैं। हाँ, मण्डन के वाक्यों को जैसा-का-तैसा छोड़ देना चाहिए; क्योंकि वह

प्रस्थान ही भिन्न है।।

मावितार —यहाँ बहुत से मान्य व्याख्यातात्रोंने 'भगवान्' पदसे भगवान् शंकराचार्य का प्रह्ण किया है, "जीवन्मुक्तिगतः" श्रीर ''सत्सम्प्रदायप्रभुः' दोनों उनके विशेषण माने हैं। 'जीवन्मुक्तिगतः' का श्रर्थ है—जीवन्मुक्तः 'सत्सम्प्रदायप्रभुः' विशेषण का मुकाव भी भाष्यकार की श्रोर है। तब यह अवश्य विचारणीय हो जाता है कि "जीवन्मुक्तिगतः" पद से भाष्यकार के उस समय विद्यमान होने की भलक मिलती है ? भाष्यवाक्य की व्याख्या का प्रसङ्ग भी है। श्रतः भगवान् शब्द से शंकराचार्य का ही ग्रहण करना उचित प्रतीत होता है॥ १७४॥

[ जीवेश्वरयोर्वेलच्एयम् ] श्रन्यस्थलीय भाष्य-वचन का श्रर्थतः श्रनुवाद करते हैं— जीवस्य कार्यकरणाधिपतेरविद्या दोषान्वितस्य तमसाऽऽवृतमन्ददृष्टेः ।

ज्ञानं निरावरणमैक्वरमित्यपीदं

भाष्यात्तरं कथितनीतिवशेन योज्यम् ॥ १७५ ॥ योजना—कार्यकरणाधिपतेः दोषान्वितस्य तमसा आवृतमन्दृहष्टेः जीवस्य अविद्या। ऐश्वरं ज्ञानं 'निरावरणमित्यपि'—इदं भाष्यात्तरं कथितनीतिवशेन योज्यम्॥ (वसन्ततिलकाच्छन्दः)॥

योजितार्थ — स्थूलसूद्दमशरीरिवशिष्ट, पूर्वपूर्वाध्यास-युक्त, ऋज्ञानावृतदृष्टिक जीव में अविद्या है। ईश्वर का ज्ञान निरावरण है—आदि भाष्याचरोंकी कथितरीति से योजना

कर लेनी चाहिए॥

मावितार्थं — अच्छा हो में ( बृह० ३।८।८ ) भाष्यकार ने कहा है — 'अविह्याविशिष्टः कार्यकरणोपाधिरात्मा जीव उच्यते।' इसी प्रकार गीताभाष्य में भी कहा है — 'त्वं
न जानीषे धर्माधर्मप्रतिवद्धज्ञानशक्तित्वात्, अहं तु नित्यशुद्धवृद्धमुक्तस्वभावत्वात् अनावरणज्ञानशक्तित्वात्'' इन भाष्यवचनों का वही आशय समभ लेना चाहिए कि जीव में "आहं न
जाने" — इस प्रकार अभिन्यक्त होने के कारण ही अज्ञान का आश्रय जीव कह दिया है और
ईश्वर में स्पष्ट न होने के कारण वहाँ अज्ञान का निषेध कर दिया है।। १७५।।

कथित नीति का स्पष्टीकरण करते हैं-

स्पष्टं तमःस्फुरणमत्र न तत्र तद्वत् सर्वे इवरे तदिति तत्र निषिद्धचते तत्। विम्वे तमोनिपतिते प्रतिविम्वके वा

देहद्वयावरण्वर्जितचित्स्वरूपे ॥ १७६ ॥
योजना—श्रत्र तमःस्फुरणं स्पष्टम्, तद्वत् तत्र सर्वेश्वरे नेति देहद्वयावरण्वर्जितः
चित्स्वरूपे विम्वे तमोनिपतिते प्रतिविम्वके वा तत्र तत् निषिध्यते ॥ (व० छ०)॥
योजितार्थं — इस (जीव) में श्रज्ञान का स्फुरण् जैसा स्पष्ट है, वैसा उस ईश्वर में

नहीं; अतः स्थूल तथा सूदम शरीर-रहित विम्बभूत ( ईश्वर ) या माया-प्रतिविम्बत प्रति-

बिम्बरूप (ईश्वर्) में उस ( अज्ञान ) का निषेध किया जाता है।।

भावितार्थ — जीव में ऋहंकार के नियामक शारीरद्वय का समन्वय है, खतः "आहं न जाने" के रूप में ऋज्ञान की जैसी स्फुट प्रतीति जीव में होती है, वैसी ईश्वर में नहीं; क्योंकि वह स्थूल तथा सूदम द्विविध शारीरों से रहित है, खतः आहंकार-सम्वलित आज्ञान-स्फुरण उसमें नहीं। इसीलिए ईश्वर में आज्ञान का निषेध किया गया है। ईश्वर के दो प्रकार के स्वरूप माने जाते हैं—विम्वस्व श्रीर माया-फलित प्रतिविम्वरूप। दोनों में आज्ञान का अस्फुरण समान ही है। १७६।।

इसी प्रकार जीव में अल्पज्ञता और ईश्वर में सर्वज्ञता के प्रतिपादक भाष्य का भी आशय आवरण-अनावरण में ही है, अज्ञान तथा अज्ञानाभाव में नहीं--

> किश्चिज्ज्ञताऽस्य तमसावृतिनित्यदृष्टेः सर्वज्ञता पुनरमुष्य परस्य पुंसः । अज्ञानतज्जकरणादिनिवर्जितत्वात् इत्येतदेवमुपपन्नतरं हि भाष्यम् ॥ १७७॥

योजना — श्रस्य किंचिञ्ज्ञता तमसाऽवृतिनत्यदृष्टेः । श्रमुष्य परस्य पुरुषः सर्वज्ञताः श्रज्ञानतञ्जकरणादिविवर्जितत्वात् — इत्येदेवं भाष्यमुपपन्नतरम् ॥ (वसन्ततिलकाच्छन्दः) ॥

योजितार्थ — इस (जीव) में अरुग्ज्ञता है; क्योंकि अज्ञान से इसकी नित्यदृष्टि आवृत है। उस परमेश्वर में सर्वज्ञता है; क्योंकि अज्ञान और अज्ञान कार्य करणादि से रहित है। इस प्रकार उक्त भाष्य उपपन्नतर सिद्ध होता है।

मानितार्थ — भाष्यकार ने जो कहा है— 'न त्वं वेत्थ धर्माधर्मादिप्रतिबद्धज्ञानशक्ति-त्वात्, ऋहं पुनर्नित्यशुद्धयुद्धमुक्तस्वभावत्वाद्नावरण्ज्ञानशक्तिरितिं (गी० ४।५) इस भाष्य से जो जीव में अल्पज्ञता और ईश्वर में सर्वज्ञता कही गई, उसका भी रहस्य यही है कि जीव की नित्यदृष्टि अज्ञान से आवृत है और ईश्वर की नहीं।। १७७।।

कथित किञ्चिञ्ज्ञत्वादि की दृढ़ता करते हैं—

श्रज्ञोऽहमित्यवंगतिर्न परस्य पुंसः सर्वज्ञतावगतिरात्मिन नास्य पुंसः । श्रत्रापि कारणमहंकृतिवर्जितत्वं तद्वत्तया च परमेऽल्पतरे च पुंसि ॥ १७८॥

योजना—'श्रज्ञो श्रह्म्'—इति श्रवगितः परस्य पुंसः न, श्रस्य पुंसः श्रात्मिन सर्वज्ञतावगितः न । श्रत्रापि कारणम् – परमे श्रहंकृतिविवर्जितत्वम् , श्रह्पतरे पुंसि च तद्वत्तया ॥ ( वसन्तितिलकाच्छन्दः ) ॥

योजिताय — 'अहमज्ञः' — यह भान परमेश्वर को नहीं होता और इस जीवको अपने में सर्वज्ञता की अवगति नहीं होती। इसका कारण है — ईश्वर में अहंकार रहित्य तथा

जीव में ऋहंकार-साहित्य।।

भावितार — जीवकोटि में अहंकाररूप उपाधि का प्रवेश होने से अल्पज्ञत्व का ही भान होता है, सर्वज्ञत्वका नहीं और ईश्वर में उक्त उपाधिके न होने से सर्वज्ञत्व का ही भान होता है, अल्पज्ञत्व का नहीं।। १७८ ।।

ईश्वर के साथ अज्ञान का सम्बन्ध होने पर भी अहंकाराभिमान क्यों नहीं आया ? इसका उत्तर है —

## विम्वस्य नापि तमसि प्रतिविम्वकस्य संघट्टनं क्वचिद्दंकरणेन शक्यम् । वक्तुं प्रभोः सकललोकहितावतारस्वेच्छाविनिर्मितवपुर्वरमन्तरेण ॥ १७९ ॥

योजना—विम्वस्य तमसि प्रतिविम्वकस्यापि सकललोकहितावतारस्वेच्छाविनिर्मिव-पुर्वरम् अन्तरेण क्वचित् अहङ्कारेण संघट्टनं न वक्तुं शक्यम् ॥ (व० ति० छ०)॥

योजितार —विम्व अथवा माया-प्रतिफलित प्रतिविम्वभूत ईश्वर से लोक-हितार्थ स्वेच्छा-निमित्त शरीरके विना कहीं भी अहङ्कारका सम्बन्ध नहीं स्थापित किया जासकता।।

मावितार्थ — जिस चेतन में स्वरूपावरण है, उसी में परिच्छेद तथा दुःख का निया-मक ऋहंकाराभिमान होगा। ईश्वर में स्वरूपावरण नहीं, ख्रतः वहां ऋहंकार का सम्बन्ध कदापि सम्भव नहीं। हां, भगवान ने जो 'ऋहं सर्वस्य प्रभवः' (गी० १०। ) आदि स्थलों पर विचित्र-से उद्गार निकाले हैं, वह दीन-हित-रज्ञणार्थ अपनी इच्छा से एक मायिकशरीर धारण करके ही कहा है। शरीर सम्पर्क-रहित ईश्वर में ऋहंकार से सम्बन्ध नहीं होता, यह निश्चित है।। १७६।।

अहंकार-सम्बन्ध न होने पर भी अज्ञान-सम्बन्ध-मात्र से अज्ञानित्व का भान ईश्वर को क्यों नहीं होता ? इसका उत्तर है —

# नाहंकृतिं च परिहृत्य तमस्विताधीः सम्भाव्यतेऽपहतपाप्मिन नित्यग्रुक्ते । तामन्तरेण घटते न च मूढभावसम्भावनाऽपि परमेशितरि प्रसन्ने ॥ १८०॥

योजना—श्रपहतपाप्मिनि नित्यमुक्ते श्रहंकृतिं परिहृत्य तमस्विताधीः न सम्भाव्यते । तामन्तरेण च प्रसन्ने परमेशितिर मूढभावसम्भावनाऽपि न घटते ॥ ( व० ति० छ० )॥

योजितार्थ पाप्म-वर्जित नित्यमुक्त (ईश्वर) में श्रहंकार को छोड़कर श्रज्ञानित्व-भान सम्भावित नहीं। श्रज्ञानित्वधी के विना स्वभावस्वच्छ परमेश्वर में मूढ़भाव की सम्भावना भी नहीं बनती॥

भावितार्थ — प्रमाणके बिना कोई पदार्थ नहीं माना जा सकता । ईश्वरमें अज्ञानित्वके होने में प्रमाण है — अज्ञानित्व का भान । ईश्वर में अहंकाराभिमान न होने से अज्ञानित्व का भान नहीं, अतः प्रमेश्वर में मृद्भाव (अज्ञानित्व) की सम्भावना नहीं ॥

स्वेच्छामात्र से शरीर धारण कर लेने पर ईश्वर में अज्ञत्व प्राप्त नहीं होता -

### स्वेच्छाविर्निमितवपुर्भजनेऽपि तस्य नाज्ञानितावगतिरस्ति वशित्वहेतोः। वक्यत्वहेतुकमिदं स्फुरणं नराणां

नाहं विजान इति नास्ति हृदीक्वरस्य ॥ १८१॥

योजना — स्वेच्छाविनिर्मितवपुः भजनेऽपि तस्य अज्ञानितावगितः नास्ति, विशित्व-हेतोः। 'नाहं विज्ञाने' इति इदं नराणां स्फुरणं वश्यत्वहेतुकम्। ईश्वरस्य हृदि नास्ति॥ योजितार्थं — अपनी इच्छामात्र से रचित शरीर का धारण करने पर भी ईश्वर में अज्ञानिता की अगवित नहीं होती, क्योंकि वह वशी (स्वतन्त्र) है। नाहं विजाने'—यह

जीवों का स्फुरण वश्यत्वहेतुक है, ईश्वर के हृद्य में वह नहीं है॥

भावितार्थं—'श्रहं न जाने'— यह भान पारतन्त्रय-प्रयुक्त माना जाता है। जीवों में पर-तन्त्रता के कारण श्रज्ञानित्व-भान होता है। ईश्वर श्रपनी इच्छा से कोई शरीर धारण करता है, श्रदृष्टादिके श्रधीन होकर नहीं, श्रतः ईश्वरमें स्वातंत्र्य सदा विद्यमान है। पारतंत्र्य न होने से श्रज्ञानित्व का भान नहीं हो सकता।। १८१।।

भगवान् राम ने कहीं-कहीं जो अज्ञता व्यक्त की है, वह भी अपनी इच्छा से ही--

संकल्पपूर्वकमभूद् रघुनन्दनस्य नाहं विजान इति कश्चन कालमेतत्। ब्रह्मोपदेशम्रुपलभ्य निमित्तमात्रं

तचोत्ससर्ज स कृते सति देवकार्ये ॥ १८२ ॥

योजना—"अहं कंचन कालं न विजाने"—इत्येतत् रघुनन्दनस्य सङ्कल्प-पूर्वकम् अभूत्। देवकार्ये कृते सति निमित्तमात्रं ब्रह्मोपदेशम् उपलभ्य तत् च उत्ससर्जे॥ (वसन्ततिलकाच्छन्दः)॥

योजितार्थ — "मैं कुछ काल न जान सका" — यह भगतान् राम का कहना भी स्वेच्छापूर्वक ही था। देव-कार्य के सम्पन्न हो जाने पर निमित्तमात्र ब्रह्म का उपदेश पाकर

वह अज्ञत्व छोड़ दिया।।

भावितार्थ — भगवान् राम में जो अज्ञता भलकती है, वह उनका ही वैसा सङ्करण था। इसीलिए भगवान् राम ने ब्रह्माजी से पूछा था—

> श्रात्मानं मानुषं मन्ये रामं दशरथात्मजम् । सोऽहं यश्च यतश्चाहं भगवांस्तद् त्रवीतु मे ॥ ( वा० युद्ध० ११७-११)

इस प्रश्न के उत्तर में ब्रह्मा ने उसका पूरा संकल्प सुना दिया। ब्रह्मा एक निमित्तमात्र था, अवधि समाप्त होने भगवान राम ने वह संकल्प छोड़ दिया था॥ १८२॥

सर्वज्ञत्व। लपज्ञत्व-व्यवस्था का उपसंहार करते हैं -

श्रज्ञानवर्जिततया परमेश्वरोऽसौ
सर्वज्ञ एव यदहंकृतिबन्धहीनः ।
ज्ञानं निरावरणमिष्टमग्रुष्य यस्मात्
जीवस्य सावरणमेव ततोऽन्मिज्ञः ॥ १८३ ॥

योजना—श्रसौ परमेश्वरः श्रज्ञानवर्जिततया सर्वज्ञ एव। यद् श्रहंकृतिवन्धहीनः, श्रमुख्य ज्ञानं निरावरणम् इष्टम्। यस्मात् जीवस्य सावरणम्, त्तोऽनिभज्ञः।। ( व० छ० )

योजिताय — वह परमेरवर अज्ञान-रहित होने से सर्वज्ञ है। वह अहंकाररूप वन्धन से रहित है, अतः उसका ज्ञान निरावरण (असीम) है। जीव का ज्ञान सावरण है, अतः

यह अनिभज्ञ है।।

भावितार — बुद्धयादि-अध्यास के न होने से ईश्वर स्वगत अज्ञान से आवृत नहीं; अतः सर्वज्ञ है। किन्तु जीव में कथित अध्यास विद्यमान है, इसीलिए यह आवृत है, अनि भिज्ञ है, अल्पज्ञ है। इससे यही सिद्ध होता है कि अहङ्कार-अध्यास-युक्त आत्मा में अज्ञत्व-अल्पज्ञत्व, अनीश्वरत्व होता है॥ १८३॥

चेतनत्व और श्रज्ञानाश्रयत्व समान होने पर भी जीव श्रीर ईश्वर में वैलच्चण्य क्यों १ इसका समाधान है—

> सर्वप्रमाणफलभृतसमस्तसंवि-ज्ञातं विभर्ति परमः पुरुषो न जीवः । ज्ञानं निरावरणमैक्वरमस्तु तस्मात् जैवं च सावरणमस्य विशेषहेतोः ॥ १८४ ॥

योजना—सर्वप्रमाण्फलभूतसमस्तसंविष्जातं परमः पुरुष एव विभर्तिः जीवो न्। तस्मात् ऐरवरं ज्ञानं निरावरणम् श्रस्तु । श्रस्य विशेषहेतोः जैवं च सावरणम्॥ (वसन्ततिलकाच्छन्दः)॥

योजितार्थ सभी चल्लरादि प्रमाणों की फलभूत समस्त संवित् (फलचेतन) के समृह को परम पुरुष ही (ब्रात्मरूप से) धारण करता है; जीव नहीं। इसलिए ईश्वरीय ज्ञान निरावरण है ब्रौर इस विशेष हेतु से जैव ज्ञान सावरण है।।

भावितार्थ — समस्त प्रमेयवर्ग ब्रह्म में ऋध्यस्त है, समस्त विषयों का स्फुरण भी

ब्रह्म में ही होता है, अतः वहीं सर्वज्ञ हो सकता है, जीव नहीं ॥ १८४॥

"विशेषहेताः"--में कथित विशेषता दिखाते हैं--

श्रज्ञानतज्जमित्वलं जगदात्मभासा नित्यं प्रकाशयति सन्निहितः सदात्मा । जीवस्तु नैयमिति सावरणं तदीयं ज्ञानं निरावरणमैक्वरमुच्यते हि ॥ १८५ ॥

योजना—सदात्मा सिन्नहितः (सन ) आत्मभासा अखिलम् अज्ञानतन्तं नित्यं प्रकाश-यति, जीवस्तु एवं न। तदीयं ज्ञानं सावरणम्, ऐश्वरं निरावरणं हि उच्यते ॥ ( व० छ० )

योजितार — परमात्मा अज्ञान तडजन्य निखिल प्रपञ्च को (अधिष्ठानरूप से) सदा सिन्निहत होकर आत्म प्रकाश से प्रकाशित करता है, जीव ऐसा नहीं। अतः जीव का ज्ञान परिच्छित्र और ईश्वर का अपरिछित्र कहा जाता है।।

मावितार्थ — सर्वज्ञ वही हो सकता है, जो सव विषयों से सिन्निहित होकर सब का

३, ज्ञानमिति-पाठान्तरम्।

भासक हो। ईश्वर समस्त जगत् का श्रिधिष्ठान है, सब के सिन्नहित है, सब का भासक है, किन्तु जीव ऐसा नहीं; श्रतः जीव सर्वज्ञ कैसे हो सकता है ? ॥ १८५॥

ईश्वर में सर्वज्ञता की उपपत्ति के लिए श्रज्ञान का सर्वथा श्रभाव मानना पड़ेगा, श्रतः वहाँ किसी प्रकार का भी श्रज्ञान नहीं वनता—इस श्रात्तेप का समाधान करते हैं—

ज्ञानात्मकस्यामलसत्त्वराशेः

अपेतदोषस्य सदा स्फुटस्य । किं वा जगत्यत्र समस्तपुंसाम्

अज्ञातमस्यास्ति हृदि स्थितस्य ॥ १८६ ॥

योजना — श्रस्य ज्ञानात्मकस्य, श्रमलसत्त्वराशेः, श्रपेतदोषस्य, सदा स्फुटस्य, सर्व-पुंसां हृदि स्थितस्य श्रत्र जगित किम् श्रज्ञातम् १॥ ( उपजाति )

योजिताय - इसज्ञानस्वरूप शुद्धसत्त्वोपाधिक, दोष-रहित, नित्य स्वयंप्रकाश,

समस्त प्राणियों के हृद्य में स्थित परमेश्वर के लिए इस विश्व में अज्ञात क्या ?

भावितार्थ — यह पद्म विष्णुपुराण का है, इसमें ईश्वर की सर्वज्ञता के हदीकरण में सबसे बड़ी युक्ति यही दी है कि वह सबके हृद्य में विराजमान है, अतः सर्वज्ञ है। जीव ऐसा नहीं, अतः अरुपज्ञ है। १८६।।

ईरवर की वशिता त्रौर जीव की वश्यता एक पुराण-वचन से प्रमाणित करते हैं-

मायामसौ वितनुते विश्वरेवमेनां

सर्वेक्वरः सततमेव वशीकरोति । इत्यादिवाक्यम्रपपन्नतरं पुरागो

स्वाज्ञानमस्य च वशे विद्धीनभावात् ॥ १८७॥

योजना—"असौ विभुः मायां वितनुते एवं सर्वेश्वरः एनां सततमेव वशीकरोति'— इत्यादि पुराणे वाक्यम् उपपन्नतरम् स्वाज्ञानं च अस्य वशे, चिदधीनभावात् ॥ (व० छ०)

योजितार्थ—"वह विभु है; अतः माया का सर्जन करता है एवं सर्वेश्वर है, अतः इस (माया) को निरन्तर अपने वश में रखता है"—श्रादि पुराण-वाक्य युक्तर हैं। अपना अज्ञान भी उस के वश में है; क्योंकि (अज्ञान की सत्ता-स्फूर्ति) चैतन्याधीन है॥

भावितार्थ—पुराणवाक्यों में ईश्वर के साथ माया या श्रज्ञान का सम्बन्ध भी स्थापित किया गया है तथा ईश्वर में सर्वविशिता एवं सर्वज्ञतादि का समन्वय भी बताया गया है! उसकी उपपत्ति हमारे इस सिद्धान्त से ही हो सकती है कि ईश्वर में श्रनावृत श्रज्ञान होने से सर्वज्ञता है, श्रज्ञानाभाव के कारण नहीं।। १८०॥

ईश्वर में अज्ञान-निषेधक भाष्यादि-वाक्यों का समन्वय-प्रकार दिखाते हैं-

जीवाज्ञतावचनमेविमदं समस्तं
सर्वत्र योज्यमितरत्र च तन्निषेधः।
तस्मात्समञ्जसमिदं मतमस्मदीयम्
त्राचार्यवाक्यग्रपपन्नतरं हि तत्र ॥ १८८॥

१. विद्घीत भावादिति पाठान्तरम् । ४६ सं० शा० योजना—समस्तं जीवाज्ञतावचनं सर्वत्र (उक्तरीत्या) योज्यम्, एवम् इतरत्र तिन्निषे-धश्च (योज्यः)। तस्मात् इदम् श्रस्मदीयं मतम् समञ्जसम्, तत्र हि श्राचार्यवाक्यम् उप-

पन्नतरम्॥ (व० छ०)॥

योजितार — जीवाज्ञता-वोधक समस्त वाक्यों का ( उक्त रीति से ) समन्वय कर लेना चाहिए एवं अन्यत्र ( ईश्वर में ) उस ( अज्ञान ) के निषेध का ( सामञ्जस्य भी कर लेना चाहिए )। इसलिए यह हमारा मत युक्तियुक्त हैं; क्योंकि इसमें आचार्य के वाक्य पूर्णतया समञ्जस हो जाते हैं ॥ १८८॥

अपने कथित मत् का फिर स्मरण दिलाते हैं -

चैतन्यमेव तु तमस्वि तद्प्रबुद्धं सर्वज्ञमेतदिह विश्वमिमं विभागम् । जीवेश्वरौ च जगदित्यपि निर्मिमीत इत्येव वेदशिरसः प्रथितः प्रचारः ॥ १८९ ॥

बोजना—"चैतन्यमेव तु तर्मास्व, तद् श्रप्रबुद्धं सर्वेज्ञम्। एतत् इह इमं विश्वं जीवेश्वरौ जगत् चेति विभागमपि निर्मिमीत"—इत्येव वेदशिरसः प्रथितः प्रचारः॥ (वसन्ततिलकाच्चन्दः)॥

योजितार्य—चैतन्य ही अज्ञान का आश्रय एवं विषय है, वही अज्ञ भी है और सर्वज्ञ भी। वहीं इस विश्व तथा जीव, ईश्वर, जगत्—इस विभाग का भी निर्माण करता है-यही

प्रसिद्ध वेदान्त-सिद्धान्त है॥

मावितार्थ — गुद्ध चैतन्य ही अज्ञान का आश्रय है, स्रज्ञानी है। वहीं कार्योपाधि में प्रविष्ट होकर अप्रवुद्ध जीव तथा करणोपाधि के सम्बन्ध से सर्वज्ञ ईश्वर है। वही इस विश्व एवं जीव, ईश्वरादि विभाग का निर्माण किया करता है — यह हमारा कपोल-किएत सिद्धान्त नहीं, अपि तु समस्त वेदान्त का निचोड़ है।। १८६।।

जीवगत अज्ञान से ईश्वर की माया को भिन्न मानना पड़ेगा; क्योंकि माया को जीवों की मोहिनी शक्ति वताया है – इस शंका का समाधान करते हैं –

जीवेशानजगद्विभागजननी शक्तिर्जंडा वैष्ण्वी मायेशानगता सती भवति सा जीवाविधर्मोहगीः।

जीवानीक्वर एष मोहयति ते जीवा विम्रुह्मन्त्यतः

शक्वद्विक्वदगीक्वरो भवति ते जीवा विमूढा मुहुः ॥ १९०॥ योजना—(या) जीवेशानजगिद्धभागजननी जड़ा शक्तिः सैव ईशानगता सती वैष्णवी माया शक्तिः भवति, जीवाविधः मोहगीः । एष ईश्वरः जीवान् मोहयति, ते जीवाः विमुह्यन्ति,

श्रतः ईश्वरः राश्वत् विश्वदृक् भवति, ते जीवाः मुहुः विमूद्गः ॥ ( शा० वि० छ० ) ॥

योजितार्थ — जो जीव ईश्वर तथा जगत्-विभाग की जननी जड़ा शक्ति है, वही ईश्वर में स्थित होकर वैष्णवी माया शक्ति कहलाती है और जीव में स्थित होकर मोहपद-वाच्य होती है। वह ईश्वर जीवों को मोहित करता है, वे जीव विमृद् होते हैं, अतः ईश्वर सदा विश्व-द्रष्टा होता है और वे जीव विमृद् होते हैं।

भाविताय — आकाशादि में मायिकत्व तथा जीवगत दुःखादि में आविद्यकत्व की प्रसिद्धि माया अविद्या के अभेद पच्च में भी वन जाती है —

अज्ञानिनो भवति मोहविजृम्भितं तु दुःखं जगज्जनकता परमेश्वरस्य । मायामयी भवति तेन विलक्षणत्वम्

एकान्ततः श्रुतिशिरस्सु तयोः प्रसिद्धम् ॥ १६१ ॥

योजना—अज्ञानिनो दुःखं तु मोहविज्निमतं भवति। परमेश्वरस्य जगज्जनकता मायामयी भवति। तेन श्रुतिशिरस्यु तयोः एकान्ततो वैलज्ञण्यं प्रसिद्धम्॥ (व० छ०)॥

योजितार्थ — अज्ञानी (जीव) को दुःख तो मोह-जन्य होता है। परमेश्वर में जगत्-जनकता मायामयी है। इसलिए वेदान्त-वाक्यों में उन (जीव, ईश्वर) दोनों का अत्यन्त वैलच्चण्य प्रसिद्ध है।।

भावितार्थ — एक ही जलधारा में विभिन्न भूमितलों का विचित्र प्रभाव स्पष्ट देखा जाता है। एक ही अज्ञान विम्व से लेकर प्रतिविम्व तक व्याप्त है। वही अज्ञान विम्बरूप ईश्वर के आश्रित होने के कारण माया कहलाता है और उसमें आकाशादि की जनकता तथा जीवों की मोहकता मानी जाती है। एवं वही अज्ञान प्रतिविम्बरूप जीव के आश्रित होकर मोहादि शब्दों से कहा जाता है और उसमें दुःख-जनकता देखी जाती है। १६१।

श्रज्ञान वस्तुतः शुद्ध ब्रह्मनिष्ठ है, उसका जीव में श्रज्ञानाभिमानता के कारण व्यव-

हारमात्र होता है--

चैतन्यस्याज्ञानशक्तरेनादेः जीवत्वं तु व्यञ्जकं कल्पयन्तः । जीवारूढं व्यक्तमज्ञानमाहुः जीवो मृढः कथ्यतेऽती वहुज्ञैः ॥ १९२ ॥

योजना - चैतन्यस्य अनादेः अज्ञानशक्तेः व्यंज्कं तु जीवत्वं कल्पयन्ति । जीवा-

रूढम् अज्ञानं व्यक्तमाहुः । अतः बहुज्ञैः जोवो मूदः कथ्यते ॥ ( शालिनी ) ॥

योजितार्थ — चैतन्यनिष्ठ अनादि अज्ञानशक्तिका व्यञ्जक जीवत्वको मानते हैं। जीवा-रूढ़ अज्ञानको व्यक्त कहते हैं। इसलिए वहुज़ (वृद्धगण्) जीव को मूढ (अज्ञानी) कहते हैं॥

भावितार्थ — शुद्ध चैतन्य में तब तक अज्ञानाभिव्यक्ति नहीं होती, जब तक उसमें जीव भाव न त्रा जाय; क्योंकि जीवत्व धर्म को ही अज्ञान का अभिव्यव्जक माना जाता है। अतः एकमात्र शुद्ध चैतन्य ही जीवभाव में आकर अज्ञानी या मृद्ध वनता है। जीव अज्ञान का आश्रय होता है — इस व्यवहार का यही रहस्य है।। १६२॥

मुख्य वेदान्त-सिद्धान्त यही है। फिर भी आचार्यों ने प्रौढ़िवाद का सहारा लेकर

कहीं कुछ श्रौर भी कह दिया है -

अत्रैव वस्तुनि दृढं व्यवतिष्ठमानः प्रौढिप्रदर्शनपरः पुनरन्यदन्यत् । भाषापदं किमपि निक्षिपति स्फुटं तद् अस्माभिरेवग्रुपपादितमञ्जसैव ॥ १९३॥ योजना - अत्रैव वस्तुनि दृढं व्यवतिष्ठमानः पुनः प्रौढ़िप्रदर्शनपरः किमपि अन्यत् -अन्यत् भाषापदं स्फुटं निन्तिपति, तत् अस्माभिः एवमञ्जसा उपपादितम् ॥ (व०ति०छ०)॥

योजितार्थ — इस (कथित) सिद्धान्त पर दृढ रह कर भी आचार्यगण ने (प्रौढिवाद) अपना सामर्थ्यातिरेक दिखाने के लिए कुछ अन्यान्य भी सूत्रवाक्य लिख दिए हैं, उनका हमने भली प्रकार संगमन और उपपादन कर दिया है।।

भावितार — सूत्रकार ने जो 'स्याङोकवत्' ( त्र० सू० २।१।१३ ) इस सूत्र में परिणाम तथा 'नेतरोऽनुपपत्तेः' ( त्र० सू० १।१।१६ ) आदि सूत्रों में जीव ईश्वर के विभाग का प्रति-पादन किया है, वह केवल प्रौढ़िवाद दिखाने के लिए हैं। उनका उसमें तात्पर्य किञ्चिन्मात्र भी नहीं; क्योंकि वे आत्मा की अद्वितीयता, नित्यमुक्तता तथा प्रपञ्च की अनिवैचनीयता को अपना मुख्य सिद्धान्त मानते हैं।। १६३।।

स्वयं सूत्रकार ने भी ऐसा ही कहा है-

विस्पष्टमात्ममतमेव हि सर्वधर्म-स्त्रेण स्त्रकृदिदं दृढमाचचचे । सर्वज्ञतादिपरिपालनतत्परः सन्

तत्रैव माष्यकृद्पीद्मुवाच यत्नात् ॥ १६४ ॥

योजना - सूत्रकृत् सर्वधर्मसूत्रेण विस्पष्टम् इदम् आत्ममतमेव दृढम् आचचचे । तत्रेव सर्वज्ञतादिपरिपालनतत्परः सन् भाष्यकृद्पि इदं यत्नात् उवाच ॥ ( व०ति० छ०) ॥

योजितार्थ - सूत्रकार ने 'सर्वधर्मोपपत्तोरच' (त्र० सू० २।१।३५) इस सूत्र में स्पष्ट-रूप से अपने इस मायावाद का उपपादन किया है। उसी सूत्र में ही 'सर्वज्ञं सर्वशक्ति

महामायं ब्रह्म' ऐसा कह कर भाष्यकार भी वही तात्पर्य यत्नतः व्यक्त करते हैं।।

मानितार्थ — यद्यपि लौकिक कारणों में सर्वज्ञत्व और सर्वशक्तिमत्त्व प्रसिद्ध नहीं, तथापि कुलालादि लौकिक कारणों में स्वकार्याभिज्ञत्व तो प्रसिद्ध ही है। इसी प्रकार परमेश्वर में भी स्वकार्याभिज्ञत्व मानना पड़ेगा। समस्त जगत् उसका कार्य है, अतः उसमें स्वकार्याभिज्ञता ही सर्वज्ञता के रूप में आ जाती हैं॥ १६४॥

जीवाश्रित श्रज्ञानवाद का निराकरण करते हैं -

अज्ञानित्वं ब्रह्मणो जीवता चेत्

नाज्ञानित्वं तत्र जीवस्य युक्तम् । अज्ञानित्वे चान्यद्प्यभ्युपेतम्

त्रज्ञानित्वं यद्यहो कष्टिपिष्टिः ॥ १६५ ॥

योजना—श्रज्ञानित्वं ब्रह्मणो जीवता चेत् , तत्र जीवस्य श्रज्ञानित्वं न युक्तम्। श्रज्ञानित्वे च यदि श्रज्ञानित्वमपि श्रन्यत् श्रभ्युपेतम् , श्रहो कष्टपिष्टिः ॥ (शालिनी )॥

भावितार्शं — श्रज्ञानित्व को त्रह्म की जीवता (जीवत्व) यदि माना जाय, तब जीव में श्रज्ञानित्व कहना युक्त नहीं। श्रज्ञानित्व में भी यदि (त्रह्मनिष्ठ श्रज्ञानित्व की श्रपेद्मा) श्रन्य श्रज्ञानित्व (जीव में) माना जाय, तव क्लिष्टकल्पना तथा पिष्टपेषण होता है॥

भावितार्थ — ब्रह्म में जीवाभाव को स्वाभाविक नहीं कहा जा सकता; क्योंकि श्रुतियों से उसमें ब्रह्मता ही स्वतः प्रमाणित होती है, श्रतः श्रज्ञानरूप उपाधि से युक्त होनेके कारण ही ब्रह्म में जीवभाव कहना होगा। तब तो जीव में अज्ञान कैसे मान सकते हैं ? जीव में अन्य अज्ञान मानने पर क्लिप्ट कल्पना का सामना करना होगा॥ १६५॥

वह अज्ञान शुद्ध ब्रह्मके आश्रित ही सिद्ध होता है -

श्रज्ञानित्वं ब्रह्मणश्रानभीष्टम् श्रक्षिमन्पत्ते दुर्निवारं प्रसक्तम् । श्रज्ञानित्वं ब्रह्मणश्रे दभीष्टम्

ग्रस्मत्पक्षस्त्यज्यते कस्य हेतोः ॥ १६६ ॥

योजना — श्रस्मिन् पत्ते ब्रह्मणः श्रज्ञानित्वम् श्रनभीष्टं प्रसक्तम् ब्रह्मणः श्रज्ञानित्वं चेत् श्रभीष्टम् श्रस्मत्पत्तः त्यज्यते कस्य हेतोः ? ॥ (शालिनी) ॥

योजिताथ — इस पत्त में ब्रह्म में अज्ञानित्व अनिभमत प्रसक्त होता है। यदि ब्रह्म में

अज्ञानित्व को अभीष्ट मान लें, तब हमारा पत्त आप छोड़ते क्यों हैं ?

भावितार्थ — जो लोग ब्रह्म में श्रज्ञान मानते हुए भी जीव को श्रज्ञानी मानते हैं, उनसे पूछा जा सकता है कि ब्रह्माश्रित श्रज्ञान ही जीव में रहता है ? या श्रज्ञानान्तर ? प्रथम पत्त में ऊपर दोष दिया गया, द्वितीय पत्त में यह दोष दिया जाता है कि ब्रह्माश्रित श्रज्ञान पत्त मानना पढ़ जाता है श्रीर दूसरा ज्ञान मानना भी व्यर्थ है ॥ १६६॥

ईश्वर को अज्ञानी मानने पर उसमें श्रद्धास्पद्स्व अनुपपन्न होता है, अतः जीव में

श्रज्ञान क्यों न माना जाय ? इस शङ्का का समाधान करते हैं -

शुद्धत्वार्थं ब्रह्मग्रस्त्यज्यते चेद् ग्रस्मत्पचेऽप्यस्ति शुद्धत्वमस्य । ग्रस्मत्पचे शुद्धता वास्तवी चेद् युष्मत्पचे कल्पिता शुद्धता किम् ॥ १६७॥

योजना--ब्रह्मणः शुद्धत्वार्थः चेत् त्यज्यते; अस्मत्पचेऽपि अस्य शुद्धत्वम् अस्ति । अस्मत्पचे शुद्धता वास्तवी चेत्; युष्मत्पचे कल्पिता शुद्धता किम् १॥ ( शालिनी )॥

योजिताय — ब्रह्म में शुद्धत्व की उपपत्ति के लिए हमारा पत्त क्यों छोड़ दिया ? शुद्धता हमारे मत में भी तो है। हमारे मत में शुद्धता यदि वास्तवी है, तो आपके पत्त में क्या शुद्धता कल्पित है ?

जीवाश्रित अज्ञान के निराकरण का उपसंहार करते हैं -

कष्टः कष्टः कल्पितो ब्रह्मवादः श्रेयो मार्गाद् अञ्चतो आन्तबुद्धेः । त्यक्तव्यस्ते सज्जनैरस्मदीयः

श्रेयोमार्गः श्रेयसे चाभ्युपेयः ॥ १९८ ॥

योजना—कष्टः कष्टः ब्रह्मवादः किल्पतः, श्रेयोमार्गात् श्रव्यते, श्रान्तबुद्धेः । सञ्जनैः ते (पत्तः) त्यक्तव्यः, श्रस्मदीयः श्रेवोमार्गश्च श्रेयसे श्रम्युपेयः ॥ (शालिनी)॥

योजितार्थ — अत्यन्त कष्टप्रद (अनुपपन्न) न्नह्मवाद (जीवाश्रिताज्ञानवाद) की कल्पना की, कल्याणमार्ग से अष्ट हो जायगा; क्योंकि बुद्धि आन्त हो गई हैं; अतः सङ्जनों को तुम्हारा (जीवाज्ञानवाद) छोड़ देना चाहिए और हमारा कल्याण पथ कल्याणार्थ अपना लेना चाहिए।।

भावितार्थ—जीवाश्रित ऋज्ञान ही ब्रह्म में रहकर जीवभाव का कल्पक है, ब्रह्म-विद्या से जीवभाव की निवृत्ति होनेपर जीव ब्रह्म बनता है – इस प्रकार का ब्रह्मवाद अत्यन्त अयुक्त

है, सर्वथा अनुपादेय है ॥ १६८ ॥

यदि ब्रह्म में श्रज्ञान है, तब संसरण भी उसीमें मान लिया जाय, जीवमें क्यों माना जाता है ? यह शंका करते हैं –

#### एकोपाधावस्तिता नास्तिता च मृदत्वस्य स्वीकृता चेत्परस्मिन् । व्योम्न्येकस्मिन्नस्तिता नास्तिता च पक्ष्यादीनां यद्वदिष्टा तथैव ॥ १९९ ॥

योजना—चेत् ऐकस्मिन् व्योम्नि पद्यादीनां ऋस्तिता नास्तिता च यद्वत्, तथैव पर-स्मिन् एकोपाधौ मृदुत्वस्य ऋस्तिता नास्तिता च स्वीकृता ॥ (शालिनी)॥

योजितार्थ —यदि कहें कि जैसे एक ही त्राकाशमें पच्यादिका त्रस्तित्व त्रौर नास्ति-त्व दोनों होते हैं, वैसे ही एक ही ब्रह्ममें मृद्वकी त्रस्तिता तथा नास्तिता मान ली है।।

मावितार्थ — जैसे एक ही निरवयव आकाश में पत्ती आदि का भाव और अभाव — दोनों रहते हैं, वैसे ही एक ही चेतन में मृहत्व और मृहत्वाभाव की उपपत्ति क्यों न होगी ? ॥ १६६ ॥

उक्त शंका का निराकरण करते हैं -

नैतत्सारं सत्त्वमिष्टं यदि स्याद् अस्तित्वादेरिष्टहानिः प्रसक्ता। एकोपाधावस्तिता नास्तिता चेद् स्यादित्येवं स्वीकृतेऽस्मिन्हि पत्ते।। २००॥

योजना—नैतत्सारम्, यदि इह अस्तित्वादेः सत्त्वभिष्टम्, तदा इष्टहानिः प्रसक्ता। एकोपाधौ अस्तिता नास्तिता च स्यात् इत्येवमस्मिन् पन्ने स्वीकृते हि ॥ (शालिनी)॥

योजिताय — उक्त आशंका उचित नहीं, क्योंकि एक ही उपाधि में अस्तिता और नास्तिता होगी — इस पच्च के स्वीकार कर लेने पर इस शुद्धतत्व में भी अस्तित्वादि की सत्ता माननी पड़ेगी, तब इष्टहानि होती है।।

मावितार — त्रह्म में अस्तित्व तथा नास्तित्व दोनों मान लेने पर ब्रह्म की पाचिक असत्ता माननी पड़ती है, जो कि अनिष्ठ है। ऐवं अनवच्छित्र ब्रह्म ही संसारी हो — इस इष्ट की हानि भी होती है॥ २००॥

दृषणान्तर देते हैं -

#### धूमे सत्ता स्यादसत्ता च तस्मिन् धूमस्यैवं कारगां कल्प्यते किम्। कादाचित्कं कारणं नान्तरेगा

स्यादित्येवं तस्य क्लिप्तिः क्रुतो वः ॥ २०१॥

योजना -धूमे सत्ता स्यात्, तस्मिन् असत्ता च; एवं धूमस्य कारणं किं कल्प्यते १ कादाचित्कं कारणमन्तरेण न स्यात् इत्येवं तस्य वः क्लुप्तिः कुतः ?॥ ( शालिनी )

बोजितार्थ--धूम की (पर्वत में ) सत्ता हो, उसकी असत्ता भी, तब धूम के कारण अग्नि की कल्पना क्यों की जाती है ? कादाचित्क कारण के बिना इसकी सिद्धि नहीं होगी-

यह त्रापके यहाँ कब निश्चित हत्रा है ?

भावितार्थ - पर्वत में धूम की यदि सत्ता भी है ? श्रीर श्रसत्ता भी ? तव तो उससे अग्नि का अनुमान कैसे होगा ? क्योंकि कादाचित्क कारण के बिना कादाचित्क कार्य नहीं होता - यह अन्वय-व्यतिरेक ही आपके मत में सिद्ध नहीं ॥ २०१ !।

इ त पच में कार्य-कारणभाव की चति होती है -

#### कादाचित्कात्कलपनां कारणस्य प्रत्याचचीताविरोधं ब्रुवागाः। एकोपाधावस्तिनास्तित्वयोर्हि

#### तस्मादेषा कष्टक्लुप्तिर्न कार्या ॥ २०२ ॥

योजना - एकोपाधौ त्र्रस्तिनास्तित्वयोः त्रविरोधं ब्रुवाणः कादाचित्कात् कारणस्य करुपनां प्रत्याचचीत तस्मादेषा क्लुप्तिः न कार्या ॥ (शालिनी)॥

योजिताय - एक ही उपाधि में अस्तित्व और नास्तित्व का अविरोध मानने पर कादाचित्क (कार्य से ) कारण की कल्पना नहीं हो सकेगी, श्रतः यह मत उचित नहीं।।

भावितार्थ - एक ही धूम त्रादि रूप उपाधि से युक्त पर्वत में यदि वहि त्रादि का का अस्तित्व तथा नास्तित्व - दोनों अविरुद्ध माने जाते हैं, तब धूम के आधार में भी कदाचित् वहि का अभाव मानना होगा; फिर तो धूम से वहि को अनुमान कैसे हो सकेगा १॥ २०२॥

जैसे आप के मत से एक ही ब्रह्म में सामान्यरूप से स्फुरण तथा विशेष रूप से अस्फुरण माना जाता है, वैसे ही अज्ञान की सत्ता ओर असत्ता एकत्र क्यों न होगी — यह सन्देह करते हैं —

#### नत चैकरूपचितिवस्तुगतं स्फर्गां तदस्फ्ररणमेव च वः। श्रविरुद्धमभ्यपगतं द्वितयं

तदिवास्ति नास्ति युगलं भवत् ॥ २०३॥

योजना-नतु च एकरूपचितिवस्तुगं स्फुरणं तदस्फुरणं च द्वितयं व अविरुद्धम् श्रभ्युपगतम् , तदिव श्रस्तित्वनास्तित्वयुगलं भवतु ॥ ( प्रमिताच्चरा ) ॥

बोजितार्थ - शङ्का होती है कि एकरूप चैतन्य वस्तु में स्फुरण श्रौर श्रस्फुरण -दोनों को आप ने अविरुद्ध माना है; वैसे ही अस्तित्व तथा नास्तित्व -दोनों होंगे ॥ भावितार्थ - आप जैसे एक ही ब्रह्म में स्फुरण श्रीर स्फुरणाभाव दोनों मानते हैं, वैसे ही हम ब्रह्म में ज्ञान का ऋस्तित्व तथा नास्तित्व क्यों न मान सकेंगे ? ॥ २०३॥

उक्त शङ्का का निर्मू लन करते हैं -

न तदात्मनः स्फुरणमेव निजं परतोऽप्रकाशनमवोधवंशात्। न च किञ्चिदन्यदनयोरुभयोः त्रविरोधसिद्धिकृदुदाहरग्गम् ॥ २०४ ॥

योजना - तद् न, आत्मनः स्फुरणं निजमेव, अप्रकाशनं परतः (अवोधवशात्)।

अनयोः उभयोः अविरोधसिद्धिकृत् अन्यत् उदाहरणं न च ॥ ( प्रमिताचरा ) ॥

योजितार्थ - वह (शङ्का) उचित नहीं, आतंमा का स्फुरण स्वाभाविक है, किन्तु अस्फुरण श्रीपाधिक ( श्रज्ञानरूप उपाधि-वश ) है। इन दोनों ( श्रस्तित्व तथा नास्तित्व) का अविरोध-साधक अन्य कोई उदाहरण नहीं है।

भावितार्य - विषमसत्ताक भावाभाव का ही ऋविरोध होता है, समसत्ताक भावाभाव का नहीं। ब्रह्म में स्फुरण स्वभावसिद्ध अर्थात् पारमार्थिक है श्रीर श्रस्फुरण श्रारोपित, अतः दोनों का विरोध नहीं। किन्तु अज्ञान का अस्तित्व और नास्तित्व दोनों समान-सत्ताक हैं, इनका अविरोध सिद्ध करने के लिए अनुरूप दृष्टान्त नहीं मिल सकता, इसलिए इन दोनों का विरोध निश्चित है।। २०४॥

स्फुरण श्रीर स्फुरणभाव को हम भावाभावरूप नहीं मानते, इसलिए भी दोनों के एकत्र रहने में कोई त्रिरोध उपस्थित नहीं होता -

> स्फ्ररणास्फ्ररणे च नाऽऽत्मनः मनीषिते । सदसद्भावतया स्फुरणं चितिरात्मवस्तुनः तदविद्यास्फुरणं च कथ्यते ॥ २०५ ॥

योजना - श्रात्मनः स्फुरणास्फुरणे सदसद्भावतया न मनीषिते, श्रात्मवस्तुनः चितिः

स्फरणम् तदविद्या च श्रस्फुरणं कथ्यते ॥ (सुन्दरीच्छन्दः)

योजितार्थ - श्रात्मा के स्फुरण श्रीर श्रास्फुरण भावाभावरूप नहीं माने जाते, श्रात्म वस्तु के चैतन्यस्वरूप को स्फुरण तथा श्रात्मविषयिणी श्रविद्या को श्रस्फुरण कहा जाता है।।

मावितार्थं - जो लोग आत्मस्फरण को आत्मवृत्ति भावरूप और अस्फुरण को श्रभावरूप मानते हैं, उनके मत में अवश्य दो (स्फुरण श्रीर अस्फुरण) का एकत्र एक काल में रहना सम्भव नहीं। हमारे सिद्धान्त में स्फुरण आत्मस्वरूप है और अस्फुरण श्रविद्यारूप, श्रतः किसी प्रकार का विरोध नहीं ॥ २०५ ॥

अतः अज्ञानित्व ही जीवभाव नहीं कि कथित अनुपपत्ति प्रस्तुत हो, अपि तु अविद्या में चित्प्रतिविम्वत्व ही जीवभाव सिद्ध होता है —

#### अज्ञानित्वं जीवभावो न तस्मात् जीवत्वादेः कारणं युक्तमेतत् । प्राणोपाधेर्वाचको जीवशब्दः

चैतन्यस्य स्यात्प्रसिद्धो हि तत्र ॥ २०६ ॥

योजना—तस्मात् अज्ञानित्वं जीवभावो न, एतत् जीवत्वादेः कारणं युक्तम् ; तत्रहि जीवशब्दः प्राणोपाधेः चैतन्यस्य वाचकः प्रसिद्धः स्यात्।। (शालिनीच्छन्दः )।।

योजितार्थ — इसलिए अज्ञानित्व जीवभाव नहीं, यह (अज्ञान) जीवभावादि की उपाधि बन जाता है; क्योंकि शास्त्रों में 'जीव' शब्द प्राणीपाधिक चैतन्य का वाचक

र्प्रासद्ध है।।

भावितार्थ — 'जीव प्राण्धारणे' श्रातु से 'जीव' शब्द निष्पन्न हुन्ना है, श्रतः इसका शब्दार्थ होता है—प्राण्धारक चैतन्य, त्र्र्थात् प्राणोपाधिक चैतन्य ही जीव है — श्रज्ञान-विशिष्ट चेतन नहीं। 'प्राण्' पद लिङ्ग शरीर का उपलज्ञक है, इस प्रकार लिङ्गशरीरोपाधिक चेतन 'जीव' शब्द का अर्थ ठहरता है।। २०६।।

यही ऋथे वृद्धजनों में प्रसिद्ध है—

#### अज्ञानजन्यकरणप्रतिविम्बवाचि जीवाभिधानमिह वृद्धजनप्रसिद्धम् । अत्रैव निर्वचनमस्ति च तस्य तस्मात् जीवो भवेत्करणपूगवशीकृता चित् ॥ २०७॥

योजना — इह जीवाभिधानम् अज्ञानजन्यकरणप्रतिबिम्बवाचि वृद्धजनप्रसिद्धम् , अत्रैव तस्य निर्वचनम् अस्ति, तस्मात् करणपूराषशीकृता चित् जीवो भवेत्।। (व०ति•छ०)

योजितार्थं —यहाँ 'जीव' शब्द श्रज्ञानजन्य श्रन्तः करण्गत प्रतिबिम्ब का वाचक वृद्धजनों में प्रसिद्ध है, इसी श्रर्थ में उसका निर्वचन होता है, श्रतः करण-समूह से उपिहत चैतन्य जीव होता है।।

भावितार्थ — अन्तः करण-प्रतिविम्बित चैतन्य अर्थमें 'जीव' पद रूढ है और योगशक्ति से भी उसी अर्थ को कहता है, अतः यह निर्विवाद सिद्ध है कि 'जीव' शब्द का अर्थ है—

श्रन्तःकरणोपाधिक चेतन ॥ २०७॥

इस प्रकार ब्रह्म ही अज्ञान का आश्रय सिद्ध होता है, जीव नहीं--

ब्रह्मैवाज्ञानि तस्मादिह भवितुमलं नापरं वस्तु किंचित् तस्याज्ञानात्मकत्वान्न च तमिस तमस्तन्निवृत्तेरयोगात् । नाज्ञानोत्थस्य विद्याजनिरिह घटते तां विना तन्न नश्येत् न ह्यज्ञानं विनश्येदवगतिजनकज्ञानजन्मान्तरेण ॥ २०८॥ ५० सं० शा० योजना—तस्मात् इह ब्रह्मैय अज्ञानि भिवतुम् अलम्, अपरं किञ्चित् वस्तु न, तस्य अज्ञानात्मकत्वात्, तमिस तमः न चः, तिब्रवृत्तेरयोगात्। इह अज्ञानोत्थस्य विद्याजिनः घटते, तां विना तत् नश्येत् न, अज्ञानं हि अवगतिजनकज्ञानजन्म अन्तरेण विनश्येत् न॥ (स्राधरा)॥

योजितार — श्रतः इस सिद्धान्त में ब्रह्म ही श्रज्ञान का त्राश्रय हो सकता है, श्रन्य कोई वस्तु नहीं, क्योंकि वह (श्रनात्मवस्तु) श्रज्ञानात्मक (जड़) है, श्रज्ञान पर श्रज्ञान होता नहीं, क्योंकि (जडवर्ग पर श्रज्ञान यदि मानें, तव) उसकी निवृत्ति न हो सकेगी। यहां श्रज्ञान-जन्य घटादि पर विद्या का जन्म नहीं हो सकता, उसके विना वह (श्रज्ञान) नष्ट नहीं होगा; क्योंकि श्रज्ञान विषयाभित्यक्तिरूप श्रवगति के जनक वृत्तिरूप ज्ञानके विना नष्ट नहीं होता॥

भावितार्थ — चेतन पर अज्ञान सफल भी है और उस अज्ञान की निवृत्ति भी हो सकती है, किन्तु जड़वर्ग पर अज्ञान का कोई फल भी नहीं और उस अज्ञान की निवृत्ति भी नहीं हो सकती; क्योंकि अज्ञान का काम है--स्वतः स्फुरण को अवरुद्ध करना। चेतन ही स्वतः स्फुरित है, घटादि तो स्वतः अस्फुरण स्वरूप हैं ही, उन पर अज्ञान को चढ़ाना कालिमा पर कालिमा पोतनी है। विषय-स्फोरक प्रकाश की अभिन्यिखिका वृत्ति ही अज्ञान को नष्ट किया करती है, वह भी घटादि पर असम्भावित ही है, अतः घटादि पर यदि अज्ञान मान भी लें, तब उसकी निवृत्ति कैसे होगी ? अतः चेतन को ही अज्ञान का आश्रय मानना उचित है।। २०८।।

जीव भी श्रज्ञानात्मक ही है, श्रतः वह श्रज्ञान का श्राश्रय नहीं वन सकता — श्रज्ञानात्मकवस्तु नाऽऽश्रयतयाऽज्ञानस्य संभाव्यते नाज्ञानात्मकताविह्य्कृतिमदं जीवत्वमङ्गीकृतम् । नाज्ञानाश्रयमध्यपाति घटते जीवत्वमेतेन वः चैतान्याश्रयमेतदस्तु घटते तत्रैव हीदं तमः ॥ २०६ ॥

योजना – श्रज्ञानात्मकवस्तु श्रज्ञानस्य श्राश्रयतया न सम्भाव्यते। इदं जीवत्वम् अज्ञानात्मकताविः कृतं न श्रङ्गीकृतम् जीवत्वं श्रज्ञानाश्रयमध्यपाति न घटते, एतेन वः एतत् चैतन्याश्रयम् श्रस्तु, इदं तमः तत्रैय घटते ॥ (शा० वि० छ० )

योजितार्थ-- अज्ञानात्मक वस्तु अज्ञान की आश्रय नहीं वन सकती। यह जीवभाव अज्ञानस्वरूपता के वाहर नहीं माना गया, जीवत्व अज्ञानाश्रय का घटक भी नहीं हो सकता इसलिए आपके मत में भी यह (शुद्ध चेतन) अज्ञान का आश्रय होगा, यह अज्ञान उसी में घटता है।।

भावितार्थ — 'तत्त्वमिस' त्रादि श्रुतियों से वाधित होने के कारण जीवभाव वास्तिविक नहीं माना जा सकता, त्रपि तु त्रज्ञानस्वरूप ही मानना पड़ता है। त्राज्ञानस्वरूप होने से जीवभाव श्रज्ञानका न तो त्राश्रय हो सकता है और न त्राश्रयता का त्र्यवच्छेद्क; त्रातः उप-पन्नतर यही है कि शुद्ध चेतन को त्रज्ञान का त्राश्रय मान लिया जाय ॥ २०६ ॥

अज्ञान को अद्भय ब्रह्म के आश्रित मानना अनुभव-विरुद्ध है, यह शंका करते हैं—

#### नतु चाद्वयाश्रयतमःस्पुरणं न कथं चिदत्र न हि तत्स्पुरति । स्पुरदाश्रयस्य तमसः स्पुरणं घटते न चाद्वयमिह स्पुरति ॥ २१० ॥

योजना – ननु च श्रद्धयाश्रयतमःस्फुरणं कथंचित् न, श्रत्र हि तत् न स्फुरित । स्फुरदाश्रयस्य तमसः स्फुरणं घटते, इह श्रद्धयं च स्फुरित न ॥ (प्रमिताचराच्छन्दः )॥

योजिताथ — शङ्का होती है कि अद्वयात्मा के आश्रित अज्ञान का स्फुरण किसी प्रकार भी नहीं हो सकता, क्योंकि इस अविद्यावस्था में वह (अद्वेत तत्त्व) स्फुरित नहीं होता। आश्रय के स्फुरित होने पर ही अज्ञान का स्फुरण वन सकता है, किन्तु यहां अद्वय-

तत्त्व स्फुरित नहीं होता ।।

भावितार्थ — संसारावस्था में जीव का स्फरण होता है, ऋद्वय ब्रह्म का नहीं, ऋतः ऋद्वय ब्रह्म के ऋाश्रित अज्ञान का शी स्फुरण नहीं होगा। फिर तो 'अहमज्ञः' — इस रूपसे अज्ञान के ऋनुभव की ऋनुपपत्ति ही सिद्ध कर रही है कि ऋद्वय ब्रह्म ऋज्ञान का आश्रय नहीं बन सकता।। २१०।।

कथित शङ्का का समाधान करते हैं -

नाज्ञानमद्वयसमाश्रयमिष्टमेवं नाद्वैतवस्तुविषयं निशितेच्चणानाम् । नाऽऽनन्द्नित्यविषयाश्रयमिष्टमेतत् प्रत्यक्त्वमात्रविषयाश्रयतानुभृतेः ॥ २११ ॥

योजना — निशितेच्चणानाम् अद्वयसमाश्रयम् अज्ञानं न दृष्टम्। एवम् अद्वैतवस्तुविषयं न। एतत् आनन्दनित्यविषयाश्रयं न, प्रत्यक्त्वमात्रविषयाश्रयतानुभूतेः ॥ (व० ति० छ० )॥

योजितार्थ — दूरद्शीं ऋाचार्योंको ऋद्वय तत्त्व के ऋाश्रित ऋज्ञान मानना ऋभिमत नहीं। इसी प्रकार (अज्ञान) ऋदैत वस्तुको विषय भी नहीं करता। यह (अज्ञान) ऋानन्द-स्वरूप नित्य वस्तु को न तो विषय वनाता है और न ऋाश्रय, प्रत्यक्तत्त्वमात्र को ही विषय तथा ऋाश्रय बनाता है।

भाविताय —हमारे सिद्धान्त में चेतन तत्त्व ही अज्ञान का विषय और आश्रय होता है, किन्तु अद्वैतत्व आनन्दत्वादि रूप से नहीं, अपि तु प्रत्यक्तवरूप से ही। इसीलिए 'अह-

मज्ञः यह प्रतीति होती है ॥ २११ ॥

प्रत्यगात्मत्वरूप से श्रज्ञान की आश्रयता मानी जा सकती है, किन्तु विषयता नहीं, क्योंकि अज्ञान का विषय वही होता है, श्रज्ञान जिसे आवृत करे। प्रत्यगात्मा आवृत नहीं, स्फुरित होता है, श्रतः विषय कैसे होगा ? इस शंका का समाधान करते हैं –

प्रत्यक्त्वमात्रविषयाश्रयमोहहेतोः प्रत्यक् तिरोहित इति प्रतिपाद्यामः । प्रत्यश्चमेव खलु वेद्यि न वेद्यि चेति प्रत्यचमस्ति ननु वेद्नमस्य पुंसः ॥ २१२ ॥ योजना - प्रत्यक्त्वमात्रविषयाश्रयमोहहेतोः प्रत्यक् तिरोहित इति प्रतिपाद्यामः--प्रत्यक्तमेव खलु वेद्यि, न वेद्यि चेति अस्य पुंसः प्रत्यद्यं नतु वेदनम् श्रस्ति ॥ (व०ति०छ०)

योजितार्थ — प्रत्यक्चेतनमात्र को विषय और आश्रय वनानेवाले अज्ञान के कारण प्रत्यगात्मा तिरोहित है, यह हम सिद्ध करते हैं — 'प्रत्यगात्मा को ही मैं जानता भी हूँ और नहीं भीं इस प्रकार इस पुरुष को प्रत्यच्च अनुभव होता है ॥

भाविताय — सिवधयक ज्ञानादि पदार्थों का विषय और आश्रय अवश्य भिन्न-भिन्न होता है, किन्तु अज्ञान का आश्रय और विषय भिन्न-भिन्न नहीं हो सकते, नहीं तो जिस कमरे में अन्धकार रहता है, उसे न ढक कर दूसरे कमरे को ढकेगा, जो कि अत्यन्त अनु-भव विरुद्ध है, अतः प्रत्यगात्मा को अज्ञान आवृत भी करता है। २१२॥

प्रत्यगात्मा निरवयव है, त्रातः उसका श्रज्ञानाश्रयत्वरूपसे स्फुरण श्रौर श्रज्ञानविषय-त्वरूप से श्रस्फुरण कैसे वन सकता है ? इस सन्देह को निवृत्त करते हैं —

#### संवित्परिस्फुरति न स्फुरतीति तस्यां वैयात्यद्पितिधियस्तु विसंवदन्ते । अज्ञानतस्तद्पि तद्वदिहाद्वयत्वं

#### भाद्प्यभादिति विमृद्धियो वद्नित ॥ २१३ ॥

योजना—वैयात्यदूषितिधयः तु संवित् स्फुरित, न स्फ्रितीति तस्यां विसंवद्नते, तद्पि अज्ञानतः, तद्वत् इहापि भादिप अद्वयत्वं अभादिति विमूद्धियो वदन्ति ॥ (व० ति० छ०) ॥

योजितार्थ-- धृष्ट व्यक्ति 'ज्ञान स्फुरित होता है, नहीं स्फुरित होता है' - इस प्रकार संवित् के विषय में जो विवाद किया करते हैं, वह अपने अज्ञान के कारण, वैसे ही यहां भी प्रकाशमान अद्वय तत्त्व प्रतीत नहीं होता, ऐसा विमूढ व्यक्ति कहा करते हैं।। २१३।।

भ्रान्त व्यक्ति को भी स्फुरणास्फुरणकृप दो भावाभाव पदार्थ एकत्र कैसे प्रतीत होंगे ? इस जिज्ञासा को शान्त करते हैं —

#### त्रव्युत्पत्तिं विभ्रती भाति संवित् तद्वद् ब्रह्माप्यद्वितीयस्वरूपम् । त्रव्युत्पत्तिं नाशयद्भाति वेद्यं

तस्मादेतचोद्यमस्मासु नास्ति ॥ २१४ ॥

योजनां— संवित् ऋव्युत्पत्तिं विश्वती भाति, तद्वत् ऋद्वितीयस्वरूपं ब्रह्माद् वेद्यं (सत् ) ऋव्युत्पत्तिं नाशयत् भातिः, तस्मात् एतचोद्यम् ऋस्मासु नास्ति ॥ ( शालिनी ) ॥

योजितार —संवित् (प्रत्यक्चेतन) त्रावरणहूप त्रव्युत्पत्ति को धारण करती हुई प्रस्फुरित होती है, वैसे ही ऋद्वितीयस्वरूप ब्रह्म भी वेद्य (वृत्तिमें ऋभिव्यक्त) होकर आव-रण का नाश करता हुआ प्रतिभात होता है; इसलिए यह आवेप हमारे मत में नहीं होता।।

भावितार — द्वितीय संवित अस्फुरित होती हुई भी अद्वितीयत्वादिरूप से स्फुरित नहीं होती, अपि तु स्वप्रकाशत्वरूप से प्रकाशित होती है। उसमें अनवभासमान आकार भी संवित्स्वरूप ही है, अन्य नहीं। स्वयमप्रकाश संवित् को आगन्तुक ज्ञान की अपेना है नहीं, अतः अज्ञानाभाव-निवंधन उसका अस्फुरण नहीं होता; अपितु अभाववितन्त्य अज्ञानके अधीन

ही है। ब्रज्ञानी व्यक्ति को स्फुरण तथा श्रस्फुरण दोनों का भान हो सकता है; क्योंकि स्फुरणास्फुरण भावाभावात्मक हमारे मत में नहीं माने जाते।। २१४॥

#### [ बन्धमोक्षव्यवस्थाशास्त्रप्रामाएयम् ]

इस एकजीववाद में वद्ध-मुक्त की व्यवस्था न वनने से वन्ध-मोन्त-प्रतिपादक शास्त्र निरर्थक पड़ जाते हैं, यह शङ्का करके परिहार करते हैं —

> नन्वेवं चेद् वन्धमोत्तव्यवस्था-शास्त्रं कुप्येन्नाऽऽप्रबोधात्प्रवृत्तेः । बद्धो मुक्तो ज्ञानवानज्ञ इत्य-प्येतत्सर्वं यावदज्ञानमिष्टम् ॥ २१५ ॥

योजना--ननु एवं चेन् वन्धमोत्तृव्यवस्थाशास्त्रं कुष्येत्, नः त्राप्रबोधात् प्रवृत्तेः। बद्धः, मुक्तः, ज्ञानवान् , त्राज्ञः - इत्येतत् सर्वं यावत् त्रज्ञानम् इष्टम्।। (शालिनी)।।

योजितार — शङ्का होती है कि ऐसा यदि माना जाय तव वन्ध-मोत्त-व्यवस्था-शास्त्र विरुद्ध पड़ जाता है ? नहीं; प्रवोधसे पहले पहले प्रवृत्ति हो जाती है। बद्ध, मुक्त, ज्ञानवान, अज्ञ, यह सब व्यवहार अज्ञान-पर्यन्त अभीष्ट ही है।।

भावितार — एकजीववाद में शङ्का होती है कि वह एक जीव वद्ध है ? या मुक्त ? यदि वद्ध है, तब यह मानना होगा कि अभी तक इस संसार में कोई मुक्त ही नहीं हुआ। इस प्रकार तो वामदेवादिको मुक्त बतानेवाले शास्त्र अप्रमाण हो जाते हैं। यदि वह एक जीव मुक्त है, तब यह वर्तमान संसार अनुपपन्न हो जाता है। किन्तु यह शङ्का उचित नहीं; क्योंकि ज्ञानी की दृष्टि में वस्तुतः न कोई बद्ध है और न कोई मुक्त। अज्ञानी की दृष्टि में वद्ध-मुक्त-व्यवस्था स्वदन-प्रपञ्च के समान वन जाती है, यह कहा जा चुका है।। २१५।।

वद्ध-मुक्त-व्यवस्था-प्रतिपादन श्रंश में शास्त्र का प्रामाण्य भी नहीं माना जाता, इस लिए भी उक्त शास्त्र का विरोध नहीं होता —

किञ्चैतितंक बन्धमोक्षव्यवस्था-शास्त्रं यत्नात्तत्परं सत्प्रवृत्तम् । किं वान्यस्मात्प्राप्तमेवानुभाष्य तस्या रूपं ब्रह्मतत्त्वं विद्ध्यात् ॥ २१६ ॥

योजना — किं च एतत् वन्धमोत्त्वव्यवस्थाशास्त्रं किं यत्नात् तत्परं सत् प्रवृत्तम् १ किं वा अन्यस्मात् प्राप्तमेव अनुभाष्य तस्याः रूपं ब्रह्मतत्त्वं विदध्यात् १ (शालिनी)॥

योजितार्थ – यह भी जिज्ञासा होती है कि यह वन्ध-मोत्त-व्यवस्था-शास्त्र क्या यत्न-पूर्वेक उसी (बन्ध-मोत्त ) अर्थ में तात्पर्य रख कर प्रवृत्त हुआ है ? या अन्यतः (अनादि-सिद्ध वृद्ध-व्यवहारादि से ) प्राप्त (बन्ध-मोत्त ) अर्थ का अनुवाद करके उस (मुक्ति) के स्वरूपभूत ब्रह्मतत्व का विधान करता है ?।। २१६ ।।

जिज्ञासित प्रथम विकल्प में दोष दिखाते हुए द्वितीय विकल्प में इष्टापत्ति करते हैं-

### शास्त्रं यावत्तत्परं नेष्यते तद् ग्रानर्थक्यात्तत्स्वरूपप्रतीतेः । ब्रह्मात्मैक्यप्रत्ययेनार्थवत्त्वं वक्तुं युक्तं तच्च नोऽभीष्टमेव ॥ २१७ ॥

योजना--तत् शास्त्रं तत्परं तावत् नेष्यते, तत्स्वरूपप्रतीतेः आनर्थक्यात् । ब्रह्मात्मै-क्यप्रत्ययेन अर्थवत्वं वक्तुं युक्तम् , तच्च नः अभीष्टमेव ॥ (शालिनी )॥

योजितार्थ — वह शास्त्रं तत्परक तो नहीं माना जा सकता; क्योंकि उस ( बन्ध-मोत्त) के स्वरूप का बोध अनर्थक है। ब्रह्मात्मैकत्व-प्रतीति जनन के द्वारा सार्थकता कहनी पड़ेगी,

वह हमें अभीष्ट ही है।।

भावितार – वेदान्त शास्त्र का प्रामाण्य केवल ब्रह्मात्मैक्य-प्रतिपादन में निश्चित है, उसमें जो कहीं-कहीं वन्ध-मोच का अतीत इतिहास उपलब्ध होता है, वह केवल ब्रह्मात्मैकत्व-विज्ञान में विश्वास-जननार्थ माना जाता है कि इस अद्वैत ज्ञान से वामदेवादि मुक्त हो गए हैं, आगे भी इसी से ही मुक्ति होगी।। २१७॥

एकजीववाद में जीव को प्रतीति होनी चाहिए कि मुक्तसे भिन्न और कोई बद्ध या मुक्त है ही नहीं, किन्तु वह अनुभव-विरुद्ध है, यह शंका करते हैं--

### नन्वन्यो मद् वन्धमोक्षादिभागी भूतो भावी वर्तते वा न कश्चित्। इत्युक्तार्थं स्वानुभूत्या विरोधात्

नाहं जातु प्रोत्सहे संग्रहीतुम् ॥ २१८ ॥

योजना -- नतु मद्न्यः कश्चित् वन्धमोत्तादिभागी भूतो भावी वर्तते वा न इत्युक्तार्थं

संप्रहीतुं श्रहं न जातु प्रोत्सहे, स्त्रानुभूत्या विरोधात् ॥ ( शालिनी ) ॥

योजितार्थ — राङ्का होती है कि 'मुक्तसे भिन्न कोई वन्ध मोचादि का भागी अतीत, भविष्यत् यां वर्तमान नहीं' — इस प्रकार कथित अर्थ का संग्रह करने में मैं कभी भी प्रोत्सा-हित नहीं होता; क्योंकि वह स्वानुभाव-विरुद्ध है।। २१८॥

कथित व्यवस्था के विरोधी अनुभव पर विकल्प करते हुए उक्त शङ्का का निराकरण करते हैं—

> किं द्वैतानुभवो विरोधपदभाक् किंवा परोऽस्मीत्ययं यद्वा किथिदिहापरोऽस्त्यनुभवो यस्ते विरोधावहः। नाद्वैतानुभवः क्षतिं वितनुते तस्येति युक्तं वचो नापि द्वैतम्रुपोल्लिखन्ननुभवस्तेनास्य वाधो यतः॥ २१९॥

योजना—िकं द्वैतानुभवः विरोधपदभाक ? िकं वा परोऽस्मीति अयम् ? यद्वा कश्चित अपरो अनुभवो अस्ति, यस्ते विरोधावहः ? तस्य अद्वैतानुभवः चृति वितनुते—इति वचः युक्तं नः नापि द्वैतम् उपोल्लिखन् अनुभवः, यतः तेन अस्य वाधः ॥ (शा० वि०)॥

बोजितार्थ क्या द्वैतानुभव (उक्त व्यवस्था का ) विरोधी है ? या भैं पर आत्मा

हूँ - यह अनुभव ? अथवा कोई और अनुभव है, जो आपका विरोध करता है ? उस ( व्यवस्था ) का अद्वैतानुभव वाध करता है - यह कहना युक्त नहीं और न द्वैतविषयक अनुभव ऐसा है, जिससे इस व्यवस्था का बाध हो।।

भावितार्थ—उक्त व्यवस्था के विरोधी तीन अनुभव सम्भावित हैं—(१) द्वैतानुभव, (२) अद्वैतानुभव, (३) इनसे भिन्न कोई तीसरा अनुभव। (१) द्वैतानुभव तो उक्त व्यवस्था का वाधक नहीं, प्रत्युत साधक है। (२) अद्वैतानुभव तो विद्वान् की दृष्टि हैं और वन्ध-मोत्त-व्यवस्था अविद्वान् की दृष्टि; फिर भला इनका विरोध क्या १।। २१६।।

तृतीय विकल्प में दोष दिखाते हैं--

द्वैताद्वैतिनविशिनोऽनुभवनाद्वाधोद्भवोऽस्येति चेत् तादङ् नानुभवोऽस्ति कस्यचिद्पि स्थानत्रये जीवतः। भास्वच्छार्वरगोचरं ह्यनुभवं विभ्रज्जनो दृश्यते नास्मिन्संसृतिमण्डले स न भवेत्कस्माद्यं चेद्भवेत् ॥२२०॥

योजना—चेत् हैताहैतनिवेशिनः अनुभवनात् उभयस्य वाधः १ ताहक् अनुभवः स्थानत्रये जीवतः कस्यचिद् अपि नास्ति, अस्मिन् संसृतिमण्डले हि भास्वत् शावेरगोचरम् अनुभवं विभ्रत् जनो हश्यते न्। चेत् अयं भवेत् १ स कस्मात् न भवेत् १ ( शा० वि० छ० )

योजितार — यदि द्वैताद्वैतावगाही अनुभव से वन्ध-मोत्त का वाध हो, तो वैसा अनुभव ही त्रिलोकी में विद्यमान किसी व्यक्ति को नहीं होता, क्योंकि इस संसार मण्डल में 'सूर्य में अन्धकार है'— इस अनुभव का धनी कोई दिखता नहीं। यदि यह (द्वैताद्वैतानुभव) हो ? तब वह (सूर्य अन्धकारमय है) क्यों न होगा ?

भावितार्थं — द्वैतानुभव और अद्वैतानुभव को छोड़कर कोई तीसरा उभयावगाही अनुभव सम्भावित ही नहीं, जो कथित व्यवस्था का विरोध करे, क्योंकि द्वैत और अद्वैत होनों वैसे ही नितान्त विरोधी तत्त्व हैं, जैसे-प्रकाश और अन्धकार। प्रकाश और अन्धकार है- — इस प्रकार का अनुभव यदि नहीं होता, तब द्वैताद्वैतावगाही कोई एक अनुभव कैसे होगा ? ऐसा अप्रसिद्ध अनुभव उक्त व्यवस्था का विरोध नहीं कर सकता।। २२०॥

किसी प्रकार का विरोध न रहनेके कारण हमारा सिद्धान्त सबको मान लेना चाहिए-

यत एवमत्र न विरोधलवोऽप्युपढौकते कथितनीतिवशात्।
उपगृद्यतां मतमिदं सुदृढं
गुरुसम्प्रदायवचनानुगतम्॥ २२१॥

योजना-एवं ( सित ) अत्र विरोधलवोऽपि न उपढौकते यतः, अतः कथितनीति-

वशात् इदं गुरुसम्प्रदायवचनानुगतम् सुदृढम् उपगृद्धताम्।। ( प्रमिताचरा )।।

योजिताथ — इस प्रकार यहाँ विरोध की गन्ध भी नहीं रह जाती, अतः कथित न्याय के आधार पर यह गुरु-परम्परा-प्राप्त सिद्धान्त सुदृढरूप से मान (उपगृहीत कर) लिया जाना चाहिए।। २२१।। उपप्राह्म सिद्धान्त ही दिखाते हैं— तव गाढमृडतमसा रचितं

व गाढमूढतमसा राचत जगदीशजीववपुषा सकलम्।

प्रतिभाति ताबद हढं हढवत्

समुदेति यावद्ववोधरविः ॥ २२२ ॥

योजना--यावत् अववोधरिवः समुदेति, तावत् तव गाढ्मूढ्तमसा रचितं जगदीशजी-

ववपुषा सकलम् अटढं टढवत् प्रतिभाति ॥ (प्रमितात्त्रा)॥

योजितार्थं —जब तक श्रज्ञान भास्कर विद्यमान् है, तब तक तेरे गाढ मूढ श्रन्ध-कार के द्वारा रचित जगत्, ईश्वर, जीवरूप सकल प्रपद्ध श्रद्ध भी दृढ़-जैसा प्रतीत होता है।। २२२।।

प्रत्येक त्रास्तिक हृदय की यह दृढ़ धारणा है कि मैं त्ररुपज्ञ हूँ, हमारा ईश्वर प्रभु सर्वज्ञ है; तथा यह ऋद्भुत त्राकाशादि जगत् उसकी रचना है। इस दृढ़ प्रपञ्चको शुक्ति-रजत के समान ऋदृढ़ कैसे कहा जा सकता है ? इस सन्देह की निवृत्ति करते हैं—

प्रभुरेष सर्वविदहं कृपणो

जगदेतदद्भुतवितानमिति ।

प्रतिपत्तयस्तिमिरलुप्तदृशो

यदिहोद्भवन्ति न तदद्भुतकम् ॥ २२३॥

योजना—"एष प्रभुः सर्वेवित् ; ऋहं कृपणः, एतत् जगत् ऋद्भुतवितानम्" इति यत् प्रतिपत्तय इह तिमिरलुप्तदशः उद्भवन्ति, तद् ऋद्भुतकं न ॥ (प्रमितान्तरा )॥

योजितार — "यह ईश्वर सर्वज्ञ है, मैं अज्ञानी हूँ, यह जगत् एक अद्भुत रचना है'—

इस प्रकारकी जो प्रतिपत्तियाँ यहाँ अज्ञानिजनों को होती हैं, वह अद्भुत नहीं।।

भावितार्थ — जैसे स्वप्न में निद्राकान्त पुरुष अपने शिर्छ्छेद्न जैसे अद्भुत कृत्यों को देखता है; वैसे ही इस जगत् में अज्ञानाकान्त व्यक्ति को जड़ाजड़ पदार्थ तथा उनका विचित्र सामर्थ्य प्रतीत होता है—इसमें कोई आअर्य करने की वात ही नहीं।। २२३।।

जागने पर स्वाप्न प्रतीति जैसे निवृत्त हो जाती है, वैसे ही ज्ञान हो जानेपर अज्ञान-प्रयुक्त कथित प्रतीति निवृत्त हो जाती है--

अभयं सनातनमनातुरधीः

त्रवलोकयन्निजमनन्तसुखम् । -

न मुनिः प्रपञ्यति किमप्यसुखं

सकलं जिघत्सति जगत्स्वचिता ॥ २२४ ॥

योजना—श्रनातुरधीः मुनिः श्रनन्तसुखम् श्रभयं सनातनं निजं ( रूपम् ) श्रवलोकयन् किमपि श्रसुखं न प्रपश्यति, सकलं जगत् स्वचिता जिघत्सति ॥ ( प्रमिताचरा ) ॥

योजिताय — अविचिप्तमनस्क मुनि अनन्तसुखस्वरूप अद्वितीय, सनातन ब्रह्म को अपना रूप देखता हुआ किसी वस्तुको भी असुख (दुःखरूप) अनुभव नहीं करता; क्योंकि वह सकल जगत् को अपनी ज्ञानाग्नि से खा जाना ( भस्मसात् कर देना ) चाहता है।।
भावितार्थ — अधिष्ठान-ज्ञान हो जाने पर अध्यस्त की पृथक् सत्ता नहीं रह जाती, वह
अधिष्ठान में ही समा जाया करता है। जगद्भ्रमाधिष्ठान सनातन तत्त्व का साज्ञात्कार हो
जाने पर निखिल जीव, ईश, जगत् की प्रवृत्तियाँ समाप्त हो जाती हैं।। २२४।।

#### [ कल्पितस्यापि तत्त्ववोधकत्वनिरूपणम् ]

द्वैत जगत् यदि वस्तुतः है ही नहीं, तब आचार्यादि साधन पदार्थों के नहोने से ज्ञान का उदय कैसे होगा ? इस प्रश्न का उत्तर है —

तव चित्तमात्मतमसा जनितं
परिकल्पयत्यखिलमेव जगत्।
तव कल्पनाविरचितः स गुरुः

#### तव रूपमद्रयमुदाहरति ॥ २२४ ॥

योजना—आत्मतमसा जनितं तव चित्तं अखिलमेव जगत् कल्पयति । तव कल्पना-रचितः स गुरुः तव अद्वयं रूपम् उदाहरति ॥ (प्रमिताचरा)॥

योजिताय - शिष्य ! स्वाज्ञान-जनित तेरा चित्त निखिल जगत् की कल्पना करता है।

तेरी करुपना से रचित आचार्य तुमको श्रद्धयरूप का उपदेश देता है।

भावितार्थ—अविद्या ही पुरातन संस्कारों की सहायता से चित्त को रचकर कदाचित् शुद्ध बुद्धि में मुमुद्ता को जन्म देती है। इतना ही नहीं तत्त्वज्ञान के साधन आचार्यादि की कल्पना भी कर देती है। उनकी सहायता से तत्त्व-वोध उत्पन्न हो जाता है।। २२५।।

सत्य पदार्थों में ही कार्य-चमता देखी जाती है, मिध्या पदार्थों में नहीं, अतः ज्ञान-साधक आचार्यादिको सत्य ही मानना चाहिए, मिध्या नहीं-इस आचेपका परिहार करते हैं-

> न हि चित्तद्दयमिष सत्यमिति प्रतिपन्नमस्ति अवि किंचिदिप । रशनाभुजङ्गसदृशं सकलं

> > जगदिन्द्रजालमिति सिद्धमतः ॥ २२६ ॥

योजना--भुवि चित्तदृश्यं किञ्चिद्पि सत्यं न हि प्रतिपन्नम् , श्रतः सकलम् इन्द्रजालं जगत् रशनाभुजङ्गसदृशं सिद्धम् ॥ ( प्रिमिताच्या ) ॥

योजितार्थ -- पृथिवीतल पर चित्तगोचर कुछ भी सत्य नहीं देखा गया है, श्रतः यह सकल इन्द्रजालोपम जगत् रज्जु-सर्प के समान किएत ही सिद्ध होता है।। २२६।।

परिकल्पित वस्तु में कार्यचमता भी दिखाते हैं -

परिकल्पितोऽपि सकलज्ञतया
गुरुरेव पूर्णमवबोधयति ।
परिकल्पितोऽपि मरणाय भवेत्
उरगो यथा न तु नभो मलिनम् ॥ २२७ ॥

५१ सं० शा०

योजना किल्पतोऽपि गुरुरेव सर्वज्ञतया अववोधयति, यथा परिकल्पितोऽपि उरगो मरणाय भवेत् , मलिनं नभः न तु ( प्रमिताचरा ) ।।

योजिताय --कल्पित होने पर भी गुरु ही सकलज्ञ होने के कारण पूर्ण स्वरूप का बोध कराता है, ( घटादि नहीं ), जैसे कि परिकल्पित होने पर भी सर्प ही सरण का हेत

होता है, नील गगन नहीं।।

भावितार्थ - सत्य वस्तु ही कार्य-चम होती है - यह कोई नियम नहीं, क्योंकि रज्ज में कल्पित सर्प भी कभी इतना भय पैदा कर देता है, कि लोगों की मृत्यु होती देखी गई है। इसका अर्थ यह कदापि नहीं कि कल्पित सपे के समान ही सभी कल्पित पदार्थ मरण के जनक होते हैं। वस्तु की कल्पना के साथ उसके प्रभाव या कार्य-चमता की भी कल्पना चिपकी रहती है। त्रातः कल्पित पदार्थों की अपनी-अपनी क्रिया होती है। वैसे ही कल्पित गुरु ही पूर्ण बोध देता है, रञ्जु-सर्पाद नहीं, क्योंकि गुरु की ही कल्पना सर्वज्ञता रूप से की गई है, रज्जु सर्पादि की नहीं।। २२७।।

सत्य पदार्थ ही वोधक होता है - इस नियम में व्यभिचार दिखाते हैं -यदि सत्यमित्यवगतिं क्रुरुते घटते पदादि हुताशनधीः । यदि चानृतं न जनयेत्प्रमिति

नजु चोद्नापि जनयेन्न धियम् ॥ २२८॥

योजना—यदि सत्यमिति अवगतिं कुरुते घटादौ अपि हुताशनधीः घटते। यदि

अनृतं प्रमितिं न जनयेत्, ननु चोदनापि धियं न जनयेत्।। (प्रमिताच्या)।।

योजिताय - यदि सत्य पदार्थ ही बोध कराता है, तब (धूमादि के समान ) घटादि में अग्न्यनुमिति की जनकृता होनी चाहिए। यदि अनृत वस्तु प्रमा ज्ञान नहीं उत्पन्न करती, तव चोदना वाक्य भी धर्मज्ञान उत्पन्न न करेंगे।।

मानितार्थ—सत्यत्वासत्यत्व प्रामाण्याप्रामाण्य के प्रयोजक नहीं, क्योंकि सत्य वस्तु भी कदाचित अप्रमा और अनृत वस्तु भी कदाचित प्रमा को जन्म देती देखी गई है। अतः कल्पित आचार्यादि से सत्य बोध न होगा--इस भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए।।२२८।।

कथित दृष्टान्त को स्पष्ट करते हैं -

जनयत्यसाविह मृषा वपुषा करगीयवस्तुनि मतिं सुदृढाम् । ध्वनिधर्मभेद्घटितोऽपि मृषा

स्वरसेन सन्निप तु वर्णगणः ॥ २२६ ॥ योजना - इह श्रसौ मृषा वपुषा करणीयवस्तुनि सुदृढां मतिं जनयति । वर्णंगणः

स्वरसेन सन्निप ध्वनिधर्मभेद्घटितः मृषा ॥ ( प्रमितान्तरा ) ॥

योजितार्थ — लोक में यह (चोदना) मिध्यारूप से नियोगादि कर्त्तव्यार्थ का दृढ़ बोध उत्पन्न कराती है। वर्णगण स्वभावतः सत्य होने पर भी ध्वनि के ( उदात्तादि ) धर्मों से युक्त मिध्या ही है।।

भावितार - वैदिक चोदना वर्ण-समूह है। मीमांसक मत में वर्ण नित्य हैं। ह्रस्वत्व दीर्घात्वादि वर्णों के धर्म नहीं; अपि तु वर्णोभिन्यञ्जक ध्वनि के धर्म हैं, आरोपित वर्णों में उनका आरोप हो जाया करता है। आरोपित धर्म-विशिष्ट धर्मी मिथ्या होता है। इस प्रकार चोदना का स्वरूप मिथ्या होने पर भी उससे बोध सत्य ही होता है।। २२६ ॥

उदात्तादि धर्म-विशिष्ट धर्मी ( शब्द ) ही बोधक होता है - इसमें निरुक्त की सम्मति

दिखाते हैं -

#### मन्त्रो हीनः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्याप्रयुक्तो न तर्थमाह। स वाग्वज्रो यजमानं हिनस्ति

यथेन्द्रशत्रुः स्वरतोऽपराधात् ॥ २३० ॥

योजना—स्वरतो वर्णतो हीनः, मिध्याप्रयुक्तः मन्त्रः तमर्थम् न च आह । स वाग्वज्रो

यजमानं हिनस्ति, यथा स्वरतोऽपराधात् इन्द्रशत्रुः ॥ ( उपजाति ) ॥

योजितार्थ-स्वर या वर्ण से हीन, अन्यथा-प्रयुक्त मन्त्र उस (विविच्तित) अर्थ को नहीं कहता। वह वाग्वज्र होकर यजमान का हनन कर डालता है, जैसे स्वर के अपराध से

'इन्द्रशद्धः' शब्द् ॥

भावितार्थ — त्वष्ट्देव के पुत्र विश्वरूप को इन्द्र ने मार डाला। क्रोध में आकर त्वष्टा ने इन्द्र-विजयी पुत्र की कामना से एक आभिचारिक कर्म आरम्भ किया। 'स्वाहेन्द्रशत्रु-वैधेस्व' मन्त्र पढ़ कर अगिन में सोमरस की आहुति डाली। वहाँ 'इन्द्रस्य शत्रः' - इस अभीष्ट तत्पुरुष समास का अन्तोदात्त स्वर प्रयोग करना चाहिए था। किन्तु आद्यदात्त स्वर का प्रयोग कर दिया। आधुदात्त स्वर बहुब्रीहि समासका होता है। अतः 'इन्द्रशतुं' का बहुत्रीहि से अर्थ हो गया-'इन्द्रः रात्रुर्यस्य' अर्थात् 'इन्द्र है इन्ता जिसका' ऐसा पुत्र वृत्रासुर उत्पन्न हुत्रा। उसका वध उलटे इन्द्र ने कर दिया। यह महान अनर्थ उस एक छोटे से स्वरापराध का है। अतः ध्वनिगत स्वर का आरोप वर्णों में पूर्णतया अर्थ क्रियाकारी होता है। इस प्रकार मिध्यारूप होने पर भी जैसे चोदना से प्रमा-बोध होता है, वैसे आचार्याद से तत्त्व-प्रबोध भी होगा ॥ २३० ॥

ध्वनियों को ही चोदना नहीं माना जाता -न च वर्णपूगमपहाय भवेत् इह चोदनेत्यभिमतं विदुषाम्। यदि सत्यमेव गमकं भवति

स्फुटमप्रमाण्मियमप्युदिता ॥ २३१ ॥

योजना-इह वर्णपूर्म अपहाय चोदनेति विदुषाम् अभिमतं न च। यदि सत्यमेव

गमकं भवति, स्फुटम् इयम् अप्रमाणम् उदिता ॥ (प्रमिताचरा )॥

योजितार --मीमांसक मत में वर्णसमृह को छोड़कर (ध्विन ही) चोदना है--यह विद्वानों को अभिमत नहीं। यदि सत्य वस्तु ही बोधक होगी, तब स्पष्टतः यह ( चोदना ) अप्रमाण हो जायगी।।

भावितार्थ -- मीमांसा-भाष्यकार शवर स्वामी ने शब्द निरूपण में कहा है- 'गी:' इत्यत्र कः शब्दः ? गकारौकारिवसर्जनीया इति भगवान् उपवर्षः । त्रथात् गौः यहाँ पर गकारादि वर्णसमह को ही शब्द माना जाता है। ह्रस्वत्वादि को स्वयं जैमिनि मुनि ने 'नादवृद्धिपरा' (जैं० सू० १।१।१७) कह कर ध्वनि का धर्म माना है। अतः ध्वनिके धर्मों का आरोप वर्णों में किया जाता है--यह निश्चित है। इस प्रकार विचार करने पर चोदना का स्वरूप कल्पित ही रहता है। यदि सत्य प्रदार्थ को ही प्रमा-जनक माना जाय, तब इस चोदना में अप्रामण्य दुर्निवार है ॥ २३१ ॥

वैशेषिकों की दृष्टि में उदात्तादि धर्म वर्णों के ही माने जाते वाक्य मिथ्या नहीं, अपि तु सत्य ही होता है। अतः मिथ्या से सत्यार्थ-प्रतीति में उनके अनुकृल दृष्टान्त देते हैं-

> श्रवणेन्द्रियं च किल कर्णगतं परिकल्पनोपचरितं नभसः। वलयं प्रकाशयति शब्दगरां

> > परमार्थमित्यपि कणाद्मतम् ॥ २३२ ॥

योजना - कर्णगतं नभसः परिकल्पनोपरचितं बलयं किल श्रवरोन्द्रयं परमार्थं शब्द-गर्णं प्रकाशयति इत्यपि कणादमतम् ॥ (प्रमिताच्चरा ) ॥

योजितार -- कर्णगत आकाश का कल्पित वलयाकार अंशरूप अवण इन्द्रिय पार-

मार्थिक शब्दगण का प्रहण कराता है -यह कणाद का मत है।।

भावितार्थ -- कणाद-मत से श्रोत्र इन्द्रिय एक काल्पनिक वस्तु होकर भी जैसे सत्य अर्थ का बोध कराता है; बैसे ही काल्पनिक गुर्वादि तत्त्वाववोध करा देंगे ॥ २३२॥

इस लिए कल्पित आचार्यादि से तत्त्वाववोध होना विरुद्ध नहीं--

त्वमतः स्वमोहरचितं गहनं भवसागरं तर परावगतेः। परिकल्पितद्वयनिवन्धनतः परमार्थसंविदुद्ये सति भोः ॥ २३३ ॥

योजना--- अतः भोः ! त्वम् परिकल्पितद्वयिनवंधनतः परमार्थसंविदुद्ये सित परावगतेः

स्वमोहरचितं गहनं भवसागरं तर ॥ ( प्रमिताचरा ) ॥

बोजितार्थ - अतः प्रिय शिष्य ! तू परिकल्पित दोनों (गुरु तथा शास्त्ररूप ) साधनों से परमार्थ ज्ञान के उदय हो जाने पर ब्रह्माभित्यक्ति के द्वारा स्वमोह-रचित गहन भव-सागर को तर जा।। २३३।।

जब दुसरों के मत में भ्रम का विषय पदार्थ फल का जनक होता है, तब हमारे मत में क्यों न हो सकेगा ?-

> आन्तं तथीपचरितं च यथाविभागम् अङ्गीकृतं कण्छगादिम्रनीन्द्रमुख्यैः। यन्नास्ति तत्फलनिबन्धनमस्मदीये तन्त्रे तमोविरचितं न फलाय कस्मात् ॥ २३४॥

योजना — कण्मुगादिमुनीन्द्रमुख्यैः यथाविभागं उपरचितं तथा भ्रान्तं च अङ्गीकृतम्। यत् नास्ति तत् फलनिवन्धनम् , अस्मदीये तन्त्रे तमोविरचितं फलाय कस्मात् न ? (व०छ०)

योजितार्थ — कणाद तथा जैमिनि ऋादि ने ऋपने-ऋपने मतों के ऋनुसार कल्पित (श्रोत्रेन्द्रिय) तथा भ्रान्त (चोदना) पदार्थ को (फल-साधन) माना है। जो (पदार्थ वस्तुतः) नहीं, वह भी फल का साधन (जब दुसरों के मतों में) होता है, तब हमारे मत में ऋज्ञान-रचित गुर्वादि फल क्यों न दे सकेंगे?

भावितार्थ — कणादादि सत् तथा असत् दो ही प्रकार के पदार्थ मानते हैं। उनके मत से श्रोत्रादि सत् नहीं कहे जा सकते, अतः असत् ही मानने होंगे। जबिक असत् वस्तु सत्य फल दे सकती है, तब असत्से विलज्ञण (अनिवंचनीय) गुर्वादि सत्य बोध फल को जन्म क्यों न दे सकेंगे ?।। २३४।।

त्रसत् पदार्थ तो फल का जनक हो सकता है, किन्तु अनिर्वचनीय नहीं—इस प्रकार के आप्रही व्यक्ति को समकाया जाता है—

#### श्रसद्पि फलवत्तामञ्जुते युष्मदिच्छाम् श्रजुसरद्थ कस्मान्मायया निर्मितं सत्। न भवति फलवत्ताभाजनं चित्रमेतद्

वयमिह न समर्था युयमत्यन्तशक्ताः ॥ २३५ ॥

योजना—श्रसदिप युष्मदिच्छ।म् श्रनुसरत् फलवत्ताम् श्रश्नुते, श्रथ मायया निर्मितं सत् कस्मात् फलवत्ताभाजनं न भवति ? इह यूयम् श्रत्यन्तशक्ताः, वयं न समर्थाः – एतत् चित्रम् ॥ ( मालिनी )॥

योजितार्थ — त्रसत् पदार्थ भी त्रापकी इच्छा के अनुसार फलवत्ता को प्राप्त होता है, तब माया-निर्मित पदार्थ क्यों फलवत्ता का पात्र न होगा ? आप (अत्यन्त असत् पदार्थ का सहारा लेकर) अत्यन्त बलवान् हैं और हम (असत्-विलन्नण पदार्थ का बल पाकर भी) नहीं — यह विचित्र बात है।। २३५।।

[ तत्त्वस्यैव तत्त्वबोधकत्वनिरूपणम् ]

हम असत्य से सत्य की उत्पत्ति भी नहीं मानते, अपि तु सत्यसे ही सत्य की उत्पत्ति मानते हैं—

#### परमेव तत्त्वमगृहीतमभृद् त्राखिलस्य कारणमनर्थकरम् । परमेव तत्त्वमवबुद्धमतः

परित्रप्तये भवति पुष्कलतः ॥ २३६ ॥

योजना—अखिलस्य कारणं परं तत्त्वमेव अगृहीतं (सत्) अनर्थकरम् अभूत्; अतः

परं तत्त्वमेव अवबुद्धं (सत्) पुष्कलतः परितृप्तये भवति॥ (प्रमिताचरा)॥

योजिताय — निखिल प्रपञ्च का अधिष्ठान परम तत्त्व ही अज्ञात होकर अनर्थकारी बना; अतः वही परम तत्त्व ज्ञात होकर पूर्णक्ष से तृप्ति (परम पुरुषार्थ) देने में समर्थ होता है।।

मावितार्थ—सर्वाधिष्ठान सत्य तत्त्व ही श्रज्ञात होकर निखिल बन्ध का कारण बना। विद्वच्छरीराविच्छन्न जीवरूप से वही विद्याप्रद होता है। वही स्वकल्पित वाक्य-जन्य वृत्ति में श्रिभव्यक्त होकर मुक्ति का कारण माना जाता है।। २३६।।

वह परम तत्त्व सदा एकरस होनेपर भी बन्ध-मोत्त-जैसे नितान्त विपरीत पदार्थों का

हेतु कैसे बना ? इस जिज्ञासा को शान्त करते हैं—

### तव रूपमेव तव दुःखकरं यदि तन्न पश्यिस बहिर्मुखधीः । तव रूपमेव तव तृप्तिकरं यदि तत्प्रपश्यिस निवर्त्यं तमः ॥ २३७॥

योजना—तव रूपमेव तव दुःखकरम्, यदि तत्र बहिर्मुखधीः (सत्) पश्यसि। तव रूपमेव तव तृप्तिकरम्, यदि तमो निवर्य तत् प्रपश्यसि।। (प्रमिताचरा)।।

योजितार्थ —शिष्य ! तेरा रूप ही तेरे दुखों का हेतु होता है, यदि तू उसे वहिर्मुख-युद्धि (देहात्म युद्धि) से देखता है। तेरा रूप ही तेरी तृप्ति का साधन होता है, यदि तू अज्ञान की निवृत्ति करके उसे देखता है।।

भावितार्थ—वह परमतत्त्व तेरे रूपसे कथमि भिन्न नहीं, किन्तु तेरा रूप ही है जैसा कि "तत्त्वमिस" (ब्रां० ६। न। ७) ब्रादि श्रुतियाँ कहती हैं। किन्तु वह अन्यथा-दृष्ट (कर्तृत्वादि के रूप में देखा गया) संसार-सम्पादक होता है। भगवान् ने कहा है— 'आ्रात्मैव रिपुरात्मनः (भ० गी० ६। ६)। जब श्रुति गुर्वादि की कृपा से अनादि तम का निवारण कर आत्मतत्त्व को यथावत् (आनन्दत्वादि रूप से) देखता है, तब वही तत्त्व अपार भवसागरकी थपेड़ों से वचा कर नर को नारायण बना दिया करता है। इसी आशय से भगवान् ने कहा है— "आत्मैव ह्यात्मनं। वन्धुः" (भ० गी० ६। ६)।। २३७।।

मुमु के हेयोपादेय का निर्देश करते हैं -

#### तव बोधमात्रमुपनेयमतः

#### तव मोहमात्रमपनेयमपि । तव वोधमोहजनिहानिकरं

#### वचनं त्रयीशिरसि तत्त्वमिति ॥ २३८॥

योजना—अतः तव बोधमात्रम् उपनेयम् , तव मोहमात्रम् अपनेयम् , तव बोधमोह-जनिहानिकरं त्रयीशिरसि 'तत्त्वमसि' – इतिवचनात् ॥ (प्रमितात्तरा )॥

योजितार्थ — अतः तुमे अपना वोधमात्र उपादेय है, अज्ञानमात्र हेय है। बोध का

जन्म और मोह की हानि वेदान्तगत 'तत्वमिस' - इस वचन से होती है।।

भावितार्थ — 'तत्त्वमिस'— त्रादि महावाक्यों से मुमु को बोधमात्र उत्पन्न करना है एवं उस वोध से अज्ञानमात्र की निवृत्ति करनी है, और कुछ अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति नहीं करनी हैं।। २३८।।

वेदान्तवाक्य-जन्य वोध के द्वारा धर्मादि-प्रयोग के समान यहाँ कुछ और करणीय नहीं – यह दिखाते हैं –

#### तव बोधजन्मनि पुरा न पुनः तव कश्चिदप्यतिशयो भवति। तम एव पूर्वमभवन्न भव-त्यवबोधजन्मनि ततो न परम् ॥ २३६ ॥

योजना-तव बोधजन्मनि पुरा तब कश्चित् ऋतिशयो न भवति । पूर्व तम एव

श्रभवत, श्रववोधजन्मनि नः ततः परं न ॥ (प्रमिताचरा)॥

योजिताय - तेरे बोध-जन्म के पूर्व ( आत्मा में ) कोई हेय तत्त्व नहीं था। पहले अज्ञानमात्र था. ज्ञान होने पर वह न रहा: इससे बढ़कर श्रीर कोई श्रतिशय उत्पन्न नहीं होता ॥

भावितार्थ-धर्म के चेत्र में 'अग्निहोत्रं जुह्यात स्वर्णकामः' आदि वाक्य-जन्य ज्ञात-मात्र से कृतार्थता नहीं होती, अपि तु ज्ञान के अनन्तर अग्निहोत्रादि कर्मों का अनुष्ठान करना पड़ता है, जिससे आत्मा या अन्तःकरण में ऐक अतिशय उत्पन्न होता है; किन्तु यहां ब्रह्म के त्रेत्र में 'तत्त्वमिस' आदि वाक्यों से उत्पन्न बोधमात्र पर्याप्त है, इसके अनन्तर श्रीर कोई कृत्य शेष नहीं रह जाता ॥ २३६ ॥

अज्ञान का ज्ञान से अभिभव एक अतिशय ही है-इस भ्रम को दूर करते हैं--

न तमोऽपि पूर्वमभवन्न भव-त्यवबोधजन्मनि तमोऽभिभवः। तम एव केवलमिदं सकलं न तमो विनाऽत्मनि किमप्यभवत् ॥ २४० ॥

योजना--न पूर्वं तमोऽपि अभवत्, न अवबोजजन्मनि तमोऽभिभवो भवति । इदं सकलं केवलं तम एव, तमो विना चात्मिन किमपि न श्रभवत्।। (प्रमिताचरा)।।

योजितार्थ - न तो पहले अज्ञान था और न ज्ञान के जन्म से अज्ञान का अभिभव होता है। यह समस्त ( व्यवहार ) केवल तम ही है, तम के विना आत्मा में और कुछ हुआ ही नहीं॥

माविताय - वस्त-दृष्टि से न तम था और न उसका नाश होता है; 'तमोऽस्ति', 'तमो नष्टम' - आदि समस्त व्यवहार मायिक है, वास्तविक नहीं, अतः 'तमोनिवृत्ति' को त्रतिशय कैसे कह सकते हैं १॥ २४०॥

तम की निवृत्ति भी तम है--यह कहना अत्यन्त विरुद्ध है; क्योंकि प्रतियोगी और उसकी निवृत्ति दोनों एक कैसे हो सकते हैं ? इस शंका का समाधान करते हैं -

> न तमः परिदृत्य लभ्यते तमसो हानिगता निरूपणा। इति सा तम इत्युदीरिता न निवृत्तिस्तमसस्तमोमयी ॥ २४१ ॥

योजना--तमसो हानिगता निरूपण तमः परिष्टृत्य न लभ्यते इति सा तम इत्यु-दीरिता, तमसो निवृत्तिः तमोमयी न ॥ (प्रिमताचरा )॥

योजिताथ — तम की हानि का निरूपण तम को छोड़ कर नहीं किया जा सकता, इसलिए तमोनिवृत्ति को तम कह दिया गया, वस्तुतः तम की निवृत्ति तमोमयी नहीं होती।

भावतार्थ — अभाव का निरूपण सदा प्रतियोगिनिरूपण के अधीन होता है, प्रति-योगी को छोड़ कर अभाव का निरूपण हो ही नहीं सकता। अज्ञान-निवृत्ति का निरूपण भी अपने अज्ञानरूप प्रतियोगी के निरूपण पर सर्वथा निर्भर है। इसलिए अज्ञान-निवृत्ति को औपचारिक रूप से अज्ञानमात्र कह दिया गया है। वस्तु-दृष्टि से अज्ञान की निवृत्ति अधिष्ठानरूप होती है।। २४१।।

#### [ यावजीवादिश्रुत्यविरोधः ]

समन्वयार्थ में प्रत्यचादि का विरोध हटाकर कर्मकाण्ड का विरोध दूर करते हैं -

विधयश्च कर्मविषयाः स्वतमः-पटलावृते त्विय वहिर्मनिस । कुत एव सम्यगवबोधहते

तमसि प्रवृत्तिरिति सम्भवति ॥ २४२ ॥

योजना—कर्मविषया विधयश्च स्वतमः पटलावृते बहिर्मनसि त्विय (प्रवर्तन्ते ) सम्य-ग्वोधहते तमसि कुत एव प्रवृत्तिः संभवति १ (प्रमिताच्चरा )॥

योजितार्थ — कर्मविषयक विधिवाक्य स्वाज्ञानसे त्रावृत हो वाह्यमनस्कताके कारण तेरे पर लागू होते थे, किन्तु सम्यक् ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति हो जाने पर कर्म में प्रवृत्ति ही कैसे संभव होगी ?

भावितार्थ — स्वाज्ञानवश आत्मा में कर्तृत्वादि का अभिमान जब तक था; तब तक उस पर कर्मकाण्ड का अधिकार था। आत्मज्ञान से अज्ञान के साथ-साथ कर्तृत्वादि का अभिमान भी जाता रहा, अब तो कर्मों के अधिकार-त्तेत्र से यह तत्त्वज्ञ बहुत दूर निकल गया। विधिवाक्यों का बन्धन सर्वथा समाप्त हो गया। २४२।

जीवन्मुक्त पुरुष भोजनादि के समान कर्म में प्रवृत्त क्यों नहीं होता ? इस जिज्ञासाको शान्त करते हैं

विदिते पदे भगवतः परमे
परिपुष्कले परमतृप्तिमतः।
तव तृष्णया विरहितस्य कथं

विधिषु प्रवृत्तिरपवर्गवतः ॥ २४३ ॥

योजना — भगवतः परिपुष्कले परमे पदे विदिते (सित ) परमतृप्तिमतः, तृष्ण्या विरिहतस्य, अपवर्गवतः तव विधिषु प्रवृत्तिः कथम् ? (प्रिमताचरा )।।

योजितार — भगवान् के पूर्ण परम पद का ज्ञान हो जाने पर तू परमसन्तुष्ट तृष्णा-रहित जीवन्मुक्त हो गया, त्रव तेरी विधि-विधानों में प्रवृत्ति क्योंकर होगी ? मावितार्थ—परमानन्द्घन की प्राप्ति हो जाने पर फिर जुद्र सुखाभासों के लिए कौन प्रवृत्त होगा ? श्रुति कहती है —

त्रात्मानं चेद् विजानीयाद् त्र्यमस्मीति पूरुषः। किमिच्छिन् कस्य कामाय शरीरमनुसंज्वरेत्॥ (बृह० ४।४।१२)

ज्ञान से पूर्व जिस व्यक्ति पर विधिवाक्य लागू होते थे, उस पर ज्ञान के उत्तर में क्यों न लागू होंगे ? इस सन्देह को दूर करते हैं —

## श्रभिचारकर्मविधयो हि यथा फलभागवाधमनु बाधयुजः । करणादिभागनिरुपाच्यतया विधयस्तथैव परमात्ममतेः ॥ २४४ ॥

योजना—यथा हि अभिचारकर्मविधयः फलभागवाधम् अनु वाधयुजः, तथैव पर-मात्ममतेः करणादिभागनिरुपाख्यतया विधयः ।। (प्रमिताचरा)॥

१ त्राशय यह है - वैरी की हिंसा के उद्देश्य से जो कर्म किए जाते हैं, उन्हें श्रमिचार कर्म कहा जाता है, जैसे कि 'श्येनेनाभिचरन् यजेत' (षड्विंशब्रा० ३।८), 'संदंशेनाभिचरन् यजेत' (षड्विं-शबा॰ ३।१० ) स्वादि वाक्यों से विहित श्येनादिसंज्ञक कर्मों का फल शब्द-हिंसा कहा गया है। यद्यपि कमकाएड के वाक्य चक्षुरादि के समान विभ्रम के हेतु नहीं होते; क्योंकि वेदान्तवाक्यों के तुल्य ही वे भ्रम, प्रमाद, कर्णापाटव, लिप्सादि दोषों से सर्वेथा असंस्पृष्ट माने जाते हैं, तथापि भ्रान्तिसिद्ध क्रिया-कारक फलादि पर अवलम्बित होने के कारण भ्रान्त अर्थ के बोधक माने जाते हैं। वेदान्त-वाक्यों के समान सर्वथा बाध-रहित अर्थ के बोधक नहीं होते । क्रिया कारकादि-मेद का अपवाद करके ही वेदान्त वाक्य अपने चेत्र में प्रवृत्त होते हैं, किन्तु कथित मेद पर आधृत होकर ही कर्मकाएड के वाक्य प्रवृत्त होते हैं। जब तक भेद-दृष्टि का अपवाद नहीं होता, तब तक उनका प्रामाएय माना जाता है। जैसे कि रयेनादि त्राभिचार वाक्यों का वहीं व्यक्ति ऋधिकारी माना जाता है, जिसके अन्तस्तल पर 'त्रामुक शत्रु की हिंसा करू गा' — ऐसी भावना विद्यमान है। 'न हिंखात सर्वभतानि' ( महाभा० वन० २१२। ३४।३०) त्रादि निषेध शास्त्रोंसे जब हिंसारूप फलांश का बाध हो जाता है, तब वह व्यक्ति समभ जाता है कि हिंसा महान् त्र्यनिष्ट-साधन है स्त्रीर विगतरोष हो जाता है। इस प्रकार फलांश का स्त्रपवाद हो जाने पर वह श्येनादि कर्मों में प्रवृत्ति के योग्य नहीं रहता: श्रत: श्येनादि वाक्यों का वह श्रधिकारी नहीं होता । विना अधिकारी के उक्त विधिवाक्यों की प्रवृत्ति अवरुद्ध हो जाती है । जब कि भावना के केवल फलरूप साध्य श्रंश का बाध हो जाने पर ही विधिवाक्य पड़ हो जाते हैं, तब वेदान्त वाक्यों के श्राधार पर साध्य, साधन, इतिकर्तन्यरूप तीनों श्रंशों के समाप्त हो जानेपर कर्म-वाक्य प्रवृत्त कैसे होंगे ? जिस पुरुषधौरेय की ब्रह्म-साज्ञाकृत-प्रज्ञा ने समस्त शारीरादि प्रपञ्च ही भस्मसात् कर डाजा है, वह भला कर्मकाएड के जाल में क्योंकर फंसेगा ? इसी ब्राशय से कहा गया है - 'निस्त्रेगुरुये पिय विचरतां को विधिः को निषेधः ?' भगवान् ने भी संसार समर पर विजय पाने के जिए ऋजु न को यही मार्ग दिखाया है - 'निस्त्रेगुग्यो भवार्ज न !' (गी॰ २।४५) अतः प्रन्थकार ने अत्यन्त रहस्यपूर्ण बात कही है कि परमात्म-साज्ञत्कार हो जाने पर विधिवाक्यों का रङ्ग नहीं चड़ता।

५२ सं० शा०

योजितार — जैसे कि 'रयेनेनाभिचरन् यजेत' आदि आभिचारिक कर्मों के विधान शत्रु-हिंसारूप फलांश का वाध होने पर वाधित हो जाते हैं, वैसे ही ब्रह्म-साचात्कार के द्वारा देहादि प्रपद्ध का वाध हो जाने पर भावना के करणादि तीनों श्रंशों का वाध हो जाता है, श्रतः कर्म विधान वाधित हो जाते हैं॥

मावितार्थ—भावना के तीन श्रंश होते हैं—(१) साध्य, (२) साधन श्रौर (३) इतिकर्त्तव्य। जहाँ ये तीनों श्रंश सम्पन्न होते हैं, वहाँ ही प्रवृत्ति होती है, जैसे कर्म-विधि में। वहाँ स्वर्गादि साध्य, श्राग्नहोत्रादि कर्म साधन तथा श्राधानादि इतिकर्त्तव्य विद्यमान होते हैं, किन्तु यहां ब्रह्मज्ञान के श्रनन्तर समस्त प्रपञ्च ही वाधित हो जाता है, फिर प्रवृत्ति कैसे होगी ?।। २४४।।

दृष्टान्त श्रीर दार्घ्टान्त में समता दिखाते हैं-

यदि भाव्यभागविलये न भवेत् फलभावना कथमिहोत्सहते । करणादिभागविलये भवितुं विधिरन्तरेण घटते न च ताम् ॥ २४५ ॥

बोजना—यदि भाव्यभागविलये फलभावना न भवेत्, इह करणादिभागविलये भवितुं कथम् उत्सहते; ताम् अन्तरेण विधिः न च घटते ।। (प्रमिताचरा )।।

योजितार —यदि केवल भान्य (हिंसारूप फल) भाग का विलय हो जाने से ही फल भावना नहीं होती; तब यहाँ करणादि समस्त श्रंशों का विलय हो जाने पर कैसे हो सकती है ? फल भावना के विना विधि नहीं बन सकती।

मावितार —भावना के कथित तीनों अंशों में से जब एक भी अंश का नाश हो जाता है, तभी प्रवृत्ति नहीं होती; यहाँ तो सभी अंश वाधित हो जाते हैं, फिर प्रवृत्ति होगी ही कैसे १।। २४५।।

जैसे भावना के न रहनेसे कर्म विधान सम्भव नहीं, वैसे ही नियोज्यादि के न रहनेसे नियोग-विधि सम्भव नहीं —

#### अधिकारिणं च विषयं च विना न नियोगबुद्धिरुपपत्तिमती। न विना तमस्तदुभयं घटते

विदितात्मनश्च न तमो घटते ॥ २४६ ॥

बोजना--श्रिधकारिएं च विषयं च विना नियोगबुद्धिः उपपत्तिमती न । तमो विना तदुभयं न घटते; विदितात्मनश्च तमो न घटते ॥ ( प्रमितात्त्ररा ) ॥

योजितार्थे—अधिकारी और विषय के विना नियोग-विधि उपपन्न नहीं होती। अज्ञान के विना अधिकारी और विषय दोनों नहीं बनते, तत्त्वज्ञ पुरुष में अज्ञान नहीं ठहर सकता।। मावितार्थ — त्रज्ञान की भित्ति पर श्रङ्कित श्रधिकारी श्रादि के छाया-चित्र मृदङ्ग की ताल पर थिरक उठते हैं; किन्तु जब श्रज्ञान की भित्ति ही धराशायी हो जाय; तब छाया-चित्र कहाँ ? ।। २४६ ।।

इस प्रकार तो वेदान्तवाक्यों से पूर्व वेदका प्रामाण्यापहार हो जाता है, स्वतःप्रमाण को अत्यन्त अप्रमाण कहना उचित नहीं — इस आन्तेप का परिहार करते हैं —

व्यवहारगोचरमतः सकलं विधिवाक्यमित्यवगतिं मनसि । उपनीय वेदशिरसो विधिभिः न विरोध इत्यपि समाकलय ॥ २४७॥

योजना—श्रतः सकलं विधिवाक्यं व्यवहारगोचरमिति मनसि उपनीय विधिशः वेदशिरसो न विरोध इत्यपि समाकलय।। (प्रमिताच्च रा )।।

योजितार्ध--श्रतः सकल विधिवाक्य व्यवहार-विषयक हैं - ऐसा निश्चय करके विधिवाक्यों के साथ वेदान्त का कोई विरोध नहीं - यह निर्णंय देना चाहिए॥

भाविताय'—वेदान्तवाक्य केवल कर्मकाण्ड के पारमार्थिक प्रमाणभाव का बाध करते हैं, व्यावहारिक का नहीं। श्रतः कर्मकाण्ड में श्रत्यन्त श्रप्रामाण्य प्रसक्त नहीं होता॥२४०॥

इस प्रकार वेदान्तवाक्यों से ऋद्वैततत्त्व की ऋवगति में किसी भी प्रमाण का विरोध नहीं रह जाता \_

एवं वेदान्तवाक्यैरवगतिपद्वीमद्वये नीयमाने
प्रत्यक्तत्वे समस्तद्वयकृतितमसि चीयमार्गे च सद्यः।
स्वाराज्ये त्वय्यवाप्ते परमसुखग्रुजि स्वच्छ्रचैतन्यमात्रे
शेषो मानान्तराणामपि दुरवगमस्तत्र दूरे विरोधः॥२४८॥

इति श्रीसुरेक्वराचार्यपूज्यपादशिष्यश्रीसर्वज्ञात्म-स्रुनेः कृतौ शारीरकमीमांसाभाष्यप्रकरण-वार्तिके संचेपशारीरके द्वितीयोऽध्यायः।

योजना—एवं वेदान्तवाक्यैः श्रिद्धये प्रत्यक्तत्वे श्रवगतिपद्वीं नीयमाने (सित ) समस्तद्वयकृतितमिस सद्यः चीयमाणे च (सित ) त्विय स्वच्छचैतन्यमात्रे परमसुखभुजि स्वाराज्ये श्रवाप्ते मानान्तराणां शेषोऽपि दुरवगमः, तत्र विरोधो दूरे ॥ (श्लग्धरा)

योजितार्थं — इस प्रकार वेदान्तवाक्यों के द्वारा श्रद्धितीय प्रत्यक्तत्व के श्रिमिव्यक्ति-पद्वी में श्रारूढ़ हो जाने पर समस्त द्वैत जगत् का कारणभूत तम शीघ्र ही चीण हो जाता है। तब तेरे स्वच्छ चैतन्यमात्र परमानन्दस्वरूप स्वाराज्य की प्राप्ति कर लेने पर प्रत्यज्ञादि प्रमाणों का शेष भी नहीं रह जाता, उनसे विरोध की सम्भावना तो दूर रही।

भावितार्थ -- हृद्य की अन्धेरी कोठरी में भेद-प्राहक प्रत्यक्तादि विकराल भूतों ने

नहीं रह जाता

डेरा डाल रखा था। महावाक्यों की दिव्य ज्योति से उस कोठरी के भास्वरित होते ही वे कूच कर गए, उनकी राख तक शेष न वची, ऋद्वैत श्रुतिका मार्ग कौन मुत्रा रोकेगा ? २४८

> निर्वेरवृन्दारकवृन्दवयं मन्दाकिनीसादितपुष्पपाद्यम् । द्यौ नन्दनोद्याननिवेदितायं वन्दे सनन्दं सदनं सुदां नः ॥

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्य श्रीसुन्दरदासोदासीनपूज्यपादशिष्य श्रीमद्रामानन्दोदासीनविरचितायां
संज्ञेपशारीरकभाषाच्याख्यायां
द्वितीयोऽध्यायः।।



प्रयक्तने समस्तद्वपङ्गितसमि चीवपासे म स्यः।

माहरम्बानायपुरम्बाद्विष्यश्रीस्वयात

समस्तवप्रतिवस्ति सवः श्वम्ले च (सति) स्वति हनवद्वेतवस्त्र प्रस्तुवस्त

पहली से साहत हो पाने पर समस्य हैत जाता का कारणवृत्त एम कीय हैं। की के प्रमुख की मार्ग हैं। तब तेरे स्वस्कु के महत्वाल प्रमाननहरूपका स्वापाय की मार्ग कर तेमें पर समझ्यों

(भारत) अर्था के किया है । जानाह के किया है । जानाह के किया है । जानाह किया है

श्रामी का ग्रेप भी ग्रही रह शाना, उनने विरोध की क्यावना में दूर रही थ

वृतेः कृती शारीरक्षीयांवाया-प्रयक्त्या

वर्गतंके संबेपशारीको विश्वायोध्यायः।

कातमा-एवं वेशस्तवावतेः शहरे प्रत्यक्तं कवर्गावपत्रकी तीवमाते ( समि )

वीविताय — इस वकार तेव्यानवावया के द्वारा वादिताय अस्तरूर के व्यक्तिकार

माविकाम — इस्य की आयोरी केंग्रिंग में भेर-वाहरू प्रत्यताह विकास अपने से

शेवी सानान्तरायामधि दरवयसस्तत हरे विरोधः ॥२४≈॥

वीवितार्थ-जातः सकत् विविचायम् व्यवहार-विवयम् है-ऐसा निष्ट्रचय करके

आधिवाप "-वेदाःतवाचय चेवल क्यंकाण्य के पारमाधिक प्रमाणभाव का वास करहे

विधियावयों के बाध वेदास्त का कोई विद्राय नहीं - यह निर्वाह केना चारिक ॥

प्यं वेदान्तवाक्येर्यगनिपदयीयद्वये नीयमाने

स्वाराज्ये स्वयंत्राक्षे परमसुखद्रक्षित स्वयंद्र-कन्यवाते

#### 🕸 तृतीयोऽध्यायः 🛞

→\\$@£4@\$\**←** 

#### [ ब्रह्मविद्यासाधननिरूपण्म् ]

मायामहोद्धिः पूर्णः प्रतिबिम्बेन मोदते । यस्येशितुस्तमाराध्यं श्रीश्रीचन्द्रं नमाम्यहम् ॥

द्वितीय अध्याय में प्रतिपादित अविरोध के द्वारा प्रथमाध्यायार्थ समन्वय की दृता सम्पन्न हो जाने पर भी साधन पदार्थी का ज्ञान न होने से बोधाधिगम सम्भव नहीं, अतः साधन-वर्ग का निरूपण करने के लिए तृतीय अध्याय प्रस्तुत किया जाता है--

श्रुत्वाऽविरोधम्रुपपन्नसमन्वयोऽथ ब्रह्मात्मतामतिरयं पुनरप्युवाच । ब्रह्मात्मताफलशिरस्कमितं प्रस्ते यत्साधनं तदिखलं प्रतिपित्समानः ॥ १ ॥

योजना—श्रविरोधं श्रुत्वा उपपन्नसमन्वयः ब्रह्मात्मतामतिः (सन्) श्रथ यत् साधनं ब्रह्मात्मताफलशिरस्कर्मातं प्रसृते, तत् श्रखिलं प्रतिपत्समानः पुनरिप उवाच ॥ (व० छ०)॥ योजितार्थं —श्रविरोध को सुन कर जिज्ञासु समन्वयार्थं को युक्तियुक्त जान कर ब्रह्म में श्रात्मरूपता के निश्चय की श्रोर श्रयसर होता हुश्रा, जो साधन ब्रह्मात्मताफलक निश्चय को जन्म देता है, उस समस्त साधन की जिज्ञासा से फिर पूछता है ॥

भाविताथ — जिज्ञासु शिष्य ने प्रथम ऋष्याय में समन्वयार्थ को सुना, उस समन्वय के विषय में उद्गावित विरोधों का परिहार द्वितीय ऋष्याय में पढ़ा; अवाधित समन्वय के द्वारा सम्भावित जीव-ब्रह्म की एकता में विश्वास उत्पन्न हुआ। अब वह जिज्ञासु ऐसे साधन तत्त्वों की जिज्ञासा करता है, जिनसे ब्रह्मात्मताकी आविर्माविका प्रज्ञा उदित होती है ॥१॥

१ वेदान्तदर्शन के प्रथम ( अथातो ब्रह्मजिज्ञासा ) सूत्र में संचेपतः पाँच जिज्ञासाएँ आबद्ध हैं—(१) किं ब्रह्म १(२) किं तत्र प्रमाण्यम् १(३) का प्रमाण्यानुप्राहिका युक्तिः १ (४) किं वेदान्तजप्रमायाः साधनम् १ (५) किं तत्र प्रमाण्याः फलम् १ इन में प्रथम तथा द्वितीय जिज्ञासा को शान्त करने के लिए ब्रह्मसूत्र के प्रथम अध्याय में ब्रह्म का तटस्थ एवं स्वरूप लच्चण् किया गया तथा अद्धय ब्रह्म में वेदान्त-वाक्यों को प्रमाण्य बताते हुए समन्वित किया गया । इसीलिए प्रथम अध्याय को साम्प्रदायिक समन्वयाध्याय कहा करते हैं । तृतीय जिज्ञासा के शामनार्थ द्वितीय अध्याय में विरोधी (द्वैतमाही) प्रमाणों का निराकरण् करते हुए वेदान्त प्रमाण्य का अभिरच्या किया गया । अत एव द्वितीय अध्याय को अविरोधाध्याय कहा जाता है । तृतीय अध्याय में अन्तरङ्ग और बहिरङ्ग साधनों का विर्त्यप्य करके चतुर्थ जिज्ञासा की निवृत्ति की गई है । पञ्चम जिज्ञासा को मिटाने के लिए चतुर्थ अध्याय में मुक्तिरूप फल का निरूपण् किया गया है । इसी कारण् से चतुर्थ अध्याय को फला-

**५३ सं० शा**०

â

द्वितीय और तृतीय अध्याय की हेतु-हेतुमङ्गावरूप संगति दिखाते हुए शिष्य-जिज्ञासा का विशदीकरण करते हैं—

ऐदम्पर्यमखण्डवस्तुविषयं वेदान्तवाक्यस्य यत् पूर्वं वर्णितमस्य भृदपहितमी नाम मानान्तरैः। किं त्वस्याः परिनिष्ठितस्वविषयध्वान्तिच्छिदो जन्मने विद्याया वचनादते किमपरं कृत्यं भवेत्साधनम् ॥२॥

योजना—पूर्व यत वेदान्तवाक्यस्य अखण्डवस्तुविषयम् ऐदम्पर्यं विर्णितम् , अस्य मानान्तरैः अपहृतिः नाम मा भूत् : किन्तु <sup>9</sup>परिनिष्ठितस्वविषयध्वान्ति चिछद्ः अस्याः विद्यायाः जन्मने वचनात् ऋते अपरं किं साधनं कृत्यम्-१ (शा० वि० छ०)।।

योजितार्थ — पहले जो वेदान्त वाक्यों का अखण्डवस्तुविषयक तात्पर्य वताया गया, उसका विरोधी प्रमाणों से वाध भले ही न हो; किन्तु अपने सिद्ध ब्रह्मरूप प्रमेयगत अज्ञान की नाशक इस विद्या का उत्पादन करने के लिए वेदान्त वचन को छोड़ कर अन्य कौन साधन अनुष्ठेय है ?

मावितार —शिष्य का कहना है कि इस प्रन्थ के प्रथम ऋध्याय में जो वेदान्त-वाक्यों का अखण्डैकरस वस्तु में समन्वय किया गया, द्वितीयाध्याय में मानान्तर-विरोध का परि-हार कर देने से वह समन्वय यद्यपि दृढ़मूल हो गया और मुफे यह दृढ़ निश्चय हो चुका है कि अखण्डवस्तु-विषयक बोध सम्यक् ज्ञान है, तथापि वह बोध केवल 'तत्त्वमिस'—

पहले ही कहा जा चुका है कि यह 'संद्वेपशारीरक' ग्रन्थ वेदान्त दर्शन का प्रकरण है, अतः इसके भी सभी श्रध्यायों का उपयोग कथित पंचिवध जिज्ञासात्रों की निवृत्ति में ही है। इस प्रकार इसके तृतीय श्रध्याय में साधनों का निरूपण उचित ही है। यद्यपि प्रमामात्र के दो ही मुख्य साधन होते हैं—(१) प्रमाण त्रीर (२) प्रमाणानुप्राहक तर्क (युक्ति)। उन दोनों का निरूपण इसके प्रथम तथा द्वितीय ऋष्याय में हो ही चुका है, ऋन्य कोई साधन ऋवशिष्ट नहीं, जिसके लिए यह तृतीय अध्याय सफल होता; तथापि यहाँ तकों की विशेष अपेद्धा है; क्योंकि ज्ञान का प्रतिबन्धक पाप अनेक प्रकार का होता है। उस पाप से जिज्ञासु पुरुषों में नाना वासनाएँ श्रीर शङ्काएँ उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे—(१) विषय-भोग वासना, (२) वैदान्त में त्र्यवोधकत्व-शङ्का (त्र्यर्थात् प्रमाण्यगत त्र्यसम्भावना), (३) साज्ञात्काररूप प्रमा में श्रसाज्ञात्कारत्व शंका (श्रर्थात् प्रमेयगत श्रसम्भावना), (४) मोज् में अपुरुषार्यस्व-शङ्का । इन में (१) विषय-मोग-वासना की निवृत्ति अवरणाङ्गभूत शमादि सम्पत् से होती है। (२) प्रमाणगत त्रसम्भावना का निरास प्रथमाध्यायार्थ समन्वयात्मक श्रवण (३) प्रमेयात ग्रसम्भावना का निराकरण द्वितीयाध्यायार्थ ग्रविरोध रूप मनन से तथा (४) विप-रीत भावना की शान्ति तृतीय श्रौर चतुर्थ श्रध्याय में प्रतिपादित साधन-फल विषयक निर्दिध्यासन से होती है। जब तक 'नाहं ब्रह्म साज्ञात्करोमि, परोज्ञमेव तन्नः प्रतिभातिः'—इस प्रकार की विपरीत भावना बनी है; तब तक ब्रह्मविद्या का समुद्य होना ही कठिन है, उसकी निवृत्ति के लिए निद्ध्यासन का निरूपण परम त्रावश्यक है. त्रातः शिष्य-जिज्ञासा के द्वारा उसी की पातिनका प्रस्तृत की जाती है।

१. परिनिष्ठितः सिद्धरूपो यः स्वस्या विषयः प्रमेयम् , तद्गतध्वान्तमज्ञानलज्ञ्णां छिनित्त सा तस्याः । यद्वा परिनिष्ठितः सिद्धस्वभावः स्वविषय एव विषयो यस्य ध्वान्तस्य, तिच्छुनत्तीति सा, तस्या इति ब्यासः ।

श्रादि वेदान्त-वाक्यों से सर्वत्र समुत्यन्न होता प्रतीत नहीं होता। श्रतः वेदान्त-वचनों से श्रातिरिक्त श्रोर किस साधन का सम्पादन करना है, जिसके सम्पादन से तत्त्व-बोध का उदय हो जाता है ? ॥ २॥

तृतीय अध्याय के चारों पादों के प्रतिपाद्यार्थ का संग्रह करते हुए गुरु शिष्य-जिज्ञा-सित साधनों का क्रमशः निर्देश करता है—

> वैराग्यस्य दृढत्वमेकमपरं तत्त्वं पदार्थज्ञता वाक्ये निर्गुणनिष्ठिते च सकले न्यायादियत्तामतिः। सम्यग्ज्ञानसमीपद्रभवयोर्हेत्वोर्विवेकज्ञता वाक्यार्थप्रतिपत्तिसाधनिमदं यत्नेन कृत्यं यतेः॥३॥

योजना—एकं वैरागस्य दृढत्वम् , ऋपरं तत्त्वम्पदार्थज्ञता, (तृतीयम् ) सकले निर्गुण-निष्टिते वाक्ये च न्यायात् इयत्तामतिः, (चतुर्थम् ) सम्यग्ज्ञानसमीपदूरभवयोः हेत्वोः विवे-कज्ञता इदं वाक्यार्थप्रतिपत्तिसाधनं यतेः यत्नेन कृत्यम् ॥ (शा० वि० छ०)॥

योजितार्थ — पहला (साधन) वैराग्य की दृढता; दृसरा तत्त्वम्पदार्थ-शोधन, (तृतीय) सकल निर्गुण-प्रतिपादक वाक्यों में न्यायलः इयत्तावधारण, (चतुर्थ) सम्यक् ज्ञान के सिन्नपत्योपकारक तथा त्रारादुपकारक त्रङ्गों का विवेकज्ञान—ये वाक्यार्थ-प्रतिपत्ति के चारों साधन यति के द्वारा यत्न से सम्पादनीय हैं।।

भावितार्थ — वेदान्तदर्शन ( तृतीयाध्याय ) के प्रथम पाद में परलोक गमनादि निरूपण के द्वारा वैराग्य को दृढ़ किया गया है, अतः दृढ़ वैराग्य ज्ञान का एक साधन है। द्वितीयपाद में प्रतिपादित तत्त्वमपदार्थ शोधन दृसरा साधन है। तृतीय पाद में कथित वाक्यार्थ-निर्णय तीसरा साधन है। चतुर्थ पाद में ज्ञान के अन्तरङ्ग साधन शमादि एवं बहिरङ्ग साधन यज्ञादि का निरूपण किया गया है।। ३॥

वैराग्य का सम्पादन कैसे होगा ? श्रौर वैराग्यका ज्ञानोत्पत्ति में कैसे उपयोग होगा ? इन जिज्ञासाश्रों को शान्त करते हुए कथित प्रथम साधन का निरूपण करते हैं—

#### संसारदोषमवधारयतो यथावद् वैराग्यमुद्भवति चेतसि निष्प्रकम्पम् । वैराग्यजन्मनि दृढे च सति प्रदृत्तिः तत्वंपदार्थपरिशोधनकर्माण् स्यात् ॥ ४ ॥

योजना—संसारदोषम् यथावत् श्रवधारयतः चेतिस निष्प्रकम्पं वैराग्यम् उद्भवति। हृदे वैराग्यजन्मनि च सित तत्त्वम्पदार्थपरिशोधनकर्मीण प्रवृत्तिः स्यात्।। (व० ति० छ०)।

योजितार्थ --संसार दोषों का यथावत् अवधारण करनेवाले के चित्त में निश्चल वैराग्य उत्पन्न हो जाता है और दृढ़ वैराग्य का जन्म हो जाने पर तत्त्वम्पदार्थ के परिशोधन कमें में प्रवृत्ति हो जाती है।।

भावितार्थ — रागाकान्त विचिप्त चित्त को बाह्य जगत् के रसास्वाद से ही अवकाश नहीं मिलता, तत्त्वम्पदार्थ शोधन में प्रवृत्त ही कैसे होगा ? बाह्य प्रपद्ध के आध्यात्मिक, श्राधिदैविक श्रौर श्राधिभौतिक दोषों पर दृष्टिपात करने से ही राग निवृत्त होता है, विषयो प्रभोग से कदापि राग निवृत्त नहीं होता; प्रत्युत बढ़ता जाता है। भगवान् मनु ने कहा है—
न जात कामः कामनामुपभोगेन शाम्यति।

हिविषा कृष्णवर्सेव भूय एवाभिवर्धते ॥ (मनु० २।६४)

वाम मार्ग के तान्त्रिकों ने यही सोचा था कि प्रथम यथेष्ट विषयोपसेवन से इन्द्रियों का बाह्य-राग निवृत्त कर लिया जाय, परचात् आध्यात्मिक शिक्त की साधना सुकर होगी; किन्तु हुआ उसके विपरीत। वे उसी दलदल में सदैव के लिए फंस कर रह गए। विषयोपभोग से उत्तरोत्तर राग वैसे ही बढ़ता जाता है, जैसे कि घृतादि की आहुति पाकर अगि उत्तरोत्तर प्रअवित होती जाती है। इस लिए विषयों में दोष-दर्शन से ही वैराग्य उत्पन्न होता है और दढ़ होता है। विरक्त चित्त की तत्त्वम्पदार्थ-शोधन में प्रवृत्ति होती है। पदार्थ-कान से महावाक्यार्थ-बोध होता है। इस प्रकार बोध-सम्पादन में परम्परया वैराग्य का उपयोग होता है। ४॥

[ जीवस्य संसरणनिरूपणम् ]

दोष-दर्शन का प्रकार दिखाते हैं--

संसाररूपमवगच्छ विविच्यमानं
यस्मिन् श्रुते भवति तद्विषया जुगुप्सा ।
वेदः प्रकाशयति संसर्गं यथाऽस्य
जीवस्य जन्ममर्गो ब्रजतः क्रमेगा ॥ ॥ ॥

योजना--यथा क्रमेण जन्ममरणे व्रजतः श्रस्य संसारं वेदः प्रकाशयति, (तथा) विविच्यमानं संसाररूपम् श्रवणच्छ, यस्मिन् श्रुते तद्विषया जुगुत्सा भवति ॥ (व०ति०छ०)

योजितार्थ — जिस प्रकार क्रमशः जन्म तथा मरण को प्राप्त होता हुन्ना इस (जीव) का संसरण वेद प्रकाशित करता है, वैसा यह विविच्यमान संसार-रूप समक्त ! जिसको समक लेने पर संसारविषयिणी जुगुप्सा (घृणा) उत्पन्न होती है।।

मावितार्थ—'पञ्चम्यामाहुतावापः पुरुषवचसो भवन्ति' (छां० ५।६।१) त्रादि वैदिक वाक्य जीव के जिस जन्म-मरण ससार का चित्रण करते हैं, वह अत्यन्त वीभत्स तथा दुःखमय प्रतीत होता है। उसे गहरी दृष्टिसे देखने पर उत्कट घृण उत्पन्न हो जाती है।।।।।

अविद्या का आश्रय शुद्ध चेतन हैं, अतः जन्म-मरण रूप संसरण भी उसी में होना चाहिए, न कि जीव में, इस सन्देह को हटाते हैं--

> शुद्धः परो न खलु वाङ्मनसव्यतीतः संसारदुःखमतिदुःसहमञ्जुवीत । स्वाविद्यया हि पर एव स जीवभावम् त्रागत्य संसरति लिङ्गसमागमेन ॥ ६ ॥

योजना--शुद्धः वाङ्मनसञ्यतीतः परः खलु श्रतिदुःसहं संसारदुःखं न श्रश्तुवीत । स एव परः स्वाविद्यया लिङ्गसमागमेन जीवभावम् श्रागत्य संसरित ।। (व० ति० छ०)।।

योजितार्थ -- शुद्ध, वाङ्मनसागोचर परमात्मा श्रति दुःसह संसारदुःख को नहीं पाता। वहीं परमात्मा श्रपनी श्रविद्या से कल्पित लिङ्ग शरीर के सम्बन्ध से जीवभाव को प्राप्त होकर संसरण करता है।।

भावितार —जीव ब्रह्म से भिन्न नहीं; हाँ, शुद्ध ब्रह्म में स्वाभाविक संसरण नहीं होता श्रपि तु ब्रह्म श्रपनी श्रविद्या से जीवरूप में श्राकर संसरण-भागी बनता है।। ६।।

यदि सोपाधिक संसरण करता है, तब मुक्त भी वही होगा; क्योंकि बद्ध ही मुक्त हुआ करता है, इस शंका का समाधान करते हैं--

ब्रह्मैव संसरित युच्यत एतदेव दौवारिकं भवति संसर्गं तु तस्य । युक्तिः पुनर्भवति चिद्रपुषैव तस्य स्वाज्ञानतः स्वसहिमप्रतिबोधतश्च ॥ ७ ॥

योजना—ब्रह्मैव स्वाज्ञानतः संसरति, एतदेव च स्वमहिमप्रतिवोधतः मुच्यते, तस्य संसर्णं तु दौवारिकं भवति, तस्य मुक्तिः पुनः चिद्वपुषा एव भवति ॥ (व० ति० छ० )॥

योजिताथ — ब्रह्म ही अपने ब्रज्ञान से संसरण करता है, वही अपने स्वरूप-ज्ञान से मुक्त होता है, हाँ, उसका संसरण तो लिङ्ग शरीर के द्वारा होता है; किन्तु उसकी मुक्ति स्वामाविक होती है।

भावितार्थ — उपाधि-विशिष्ट में हम संसरण नहीं मानते, ऋपि तु उपाधि के योग से शुद्ध ब्रह्म में ही संसरण मानते हैं, मुक्ति भी उसी में है। अन्तर केवल इतना है कि बन्धन

अौपाधिक श्रौर मुक्ति स्वाभाविक होती है।। ७।।

बन्धन श्रौपाधिक है श्रौर मोच्च स्वाभाविक—यह कहा गया। यहाँ सन्देह होता है कि श्रज्ञान की बोधकता में जैसे लिङ्ग शरीर द्वार है, वैसे ज्ञान में श्रन्तःकरण द्वार नहीं होना चाहिए; क्योंकि वह वस्तुतंत्र है श्रौर स्वाभाविक-इस सन्देह को दूर करते हैं—

> स्वाज्ञानान्वियनी चिदेव भवति स्वाज्ञानमस्याः पुनः नास्त्यन्तःकरणोपरागशवलीभावं विना युक्तितः। कूटस्थे न तमस्विता न घटते नो विक्रिया तत्र नः तस्मादेष विशेष ईषदुचितः स्वीकर्तुमेते प्रति॥ ८॥

योजना—चिदेव स्वाज्ञानान्वियनी भवति, श्रस्याः ज्ञानं पुनः श्रन्तःकरणोपराग-शबलीभावं विना युक्तितो नः कूटस्थे तमस्विता न घटते इति नः तत्र विक्रियान, तस्मात् एते प्रति एष विशेषः स्वीकर्तुं म् उचितः ॥ (शा० वि० छ०)॥

योजिताय — शुद्ध चित् अपने अज्ञान का आश्रय बन जाती है, किन्तु इसका ज्ञान अन्तः करण-सम्बन्धरूप शबलीभाव के बिना युक्तितः सिद्ध नहीं होता; क्योंकि कूटस्थ चेतन में अज्ञान की आश्रयता नहीं घटती—यह बात नहीं (अपितु घट जाती है), हाँ, हमें वहां (शुद्ध चेतन में) विकार प्रतीत नहीं होता, इसलिए इन (ज्ञान और अज्ञान) दोनों के प्रति यह विशेषता स्वीकार करनी उचित ही है।

भावितार — अज्ञान अपने आश्रय में विकार की अपेता नहीं करता, अतः शुद्ध चेतन ही अज्ञान का आश्रय बन जाता है, किन्तु ज्ञान आगन्तुक है, किसी का विकार है, उसे आश्रय के लिए कोई विकारी द्रव्य चाहिए। अन्तःकरण विकारी होता है, शुद्ध चेतन विकारी नहीं, अतः चेतन में जब तक अन्तःकरण का उपराग न हो, ज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता। ज्ञान को अपनी आश्रयकोटि में ही अन्तःकरण-द्वारत्व की अपेत्वा है, विषयकोटि में नहीं, उसका विषय शुद्ध चेतन ही होता हैं॥ ५॥

चैतन्य के संसरण की उपाधि दिखाते हुए संसरण का ऋर्थ करते हैं--

पुर्यष्टकं भवति तस्य परस्य मोहात् तेनान्वितस्य तु नभोमलवद्वचलीकम् । दुःखं त्रिधा भवति संसरणाभिधानं नान्यः पराद्धिकरूपभृदस्ति जीवः ॥ ६ ॥

योजना—तस्य परस्य मोहात् पुर्यष्टकं भवति, तेन अन्वितस्य तु संसरणाभिधानं त्रिविधं दुःखं नमोमलवत् व्यलीकं भवति, परात् अन्यः अधिकरूपभृत् जीवः न।। (वसन्ततिलकाच्छन्दः),।

योजितार्थ — उस पर आत्मा के मोह से (१६ वें पद्य में वद्यमाण्) पुर्यष्टक उत्पन्न होता है। उससे अन्वित आत्मा में संसरण नामक त्रिविध दुःख आकाशगत नीलिमा के समान प्रातिभासिकमात्र होता है, पर चेतन से अन्य अधिक रूपधारी कोई जीव नहीं माना जाता।।

भावितार — चिदात्मा में स्वतः दुःख नहीं, किन्तु श्रज्ञान-जन्य पुर्यष्टक में तादा-त्म्याध्यास होने के कारण श्रात्मा श्राध्यात्मिक, श्राधिभौतिक श्रौर श्राधिदैविक त्रिविध दुःखों का श्रतुभव करता है। दुःखानुभव के श्राधार पर जीव को परमात्मा से भिन्न मानने की श्रावश्यकता नहीं। पुर्यष्टक इसी श्रध्याय के १६ वें श्लोक में दिखायेगे॥ ६॥

परमात्मा से जीवात्मा का भेद क्यों नहीं--यह दिखाते हैं--

नांशः परस्य न च तस्य विकार एषः नास्त्यन्तमेव च विभिन्नवपुः परस्मात् । जीवोऽयमभ्युपगतः क्कत एतदेवं

ब्रह्मात्मतावचनजातविरोधहेतोः ॥ १०॥

योजना — एष जीवः न परस्य श्रंशः, न च तस्य विकारः, न परस्मात् श्रत्यन्तम् भिन्नवपुः एव श्रम्थुपगतः, एतत् एवं कुतः ? ब्रह्मात्मतावचनजातिवरोधहेतोः ॥ ( व० छ० )

योजितार्थ—यह जीव न तो परमात्मा का श्रंश है, न उसका विकार श्रीर न परमे-इवर से श्रत्यन्त भिन्नस्वरूप ही है; यह ऐसा क्यों ? (भेद मानने पर ) ब्रह्म में श्रात्मत्व के प्रतिपादक वचनों का विरोध होता है।।

भावितार — भेदवादी से पूछा जा सकता है कि वह जीव को ईश्वर का अंश मानता है ? या विकार ? या सर्वथा भिन्न ? अंश मानने पर परिच्छित्र होगा, नश्वर हो जायगा। जीव को नश्वर मान लेने पर कृत-हान, अकृत-अभ्यागमादि दोषों की प्रसक्ति होती है।

विकार मानने पर भी भङ्गुरत्व दोष अटल रहता है। सर्वथा भिन्न मानने पर अभेद-बोधक 'तत्त्वमसिंग आदि श्रुतियों का विरोध प्राप्त होता है।। १०॥

भेदवाद में प्रवेश-श्रुति का भी विरोध होता है—
श्रिपि च विश्वमनुप्रविवेश तत्
परममेव पदं परमात्मनः।
इति वदत्सु सुहृत्स्विव तत्पर-

श्रुतिवचःसु कथं स ततोऽधिकः ॥ ११ ॥

योजना—- अपि च परमात्मनः तत् पदम् एव विश्वम् अनुप्रविवेश-- इति वदत्सु इव तत्परश्रुतिवचःसु स ततोऽधिकः ? कथम् ? ( द्रू० वि० छ० )।।

योजितार्थ -- अपि च परमात्मा का वह स्वरूप ही विश्व में प्रविष्ट हो गया ('तत् सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्' तै० २।६।१) इस प्रकार के सुहृत् के समान श्रुति-वचनों के न रहने

पर वह (जीव) (परमेश्वर) से अधिक कैसे (सिद्ध) होगा ?

भावितार्थं—'तत् सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्' (तै० २।६।१) 'त्रानेन जीवेनात्मनाऽनुप्रविश्य' (छां ६।३।२) त्रादि श्रुतियों से जब उस परमेश्वर का ही जीवरूप में त्राना प्रमािएत होता है, तब उसको ईश्वर से भिन्न कैसे मान सकते हैं १ यद्यपि प्रवेशार्थक श्रुतियाँ
प्राथंवाद हैं, फिर भी उनका स्वार्थ में तात्पर्य मानना पड़ता है, क्योंकि उनका किसी प्रमाए।न्तर से विरोध उपस्थित नहीं होता। जैसे सूर्य त्रपने उत्पादित जल में प्रविष्ट हो जाता
है, मेघ त्रपने बरसाए जल में, पुरुष क्रपने बनाए दर्पण में प्रतिबिग्व रूप से प्रविष्ट होता
है, वैसे ही ईश्वर भी त्रपने रचित प्रपद्ध में प्रविष्ट हो जाता है। जल में सूर्य का प्रवेश
दो प्रकार से होता है—(१) रिश्मयों के द्वारा साचान तथा (२) प्रतिबिग्व के द्वारा परमपरया। वैसे ही ईश्वर का भी प्रपद्ध में प्रवेश दो प्रकार से होता है—(१) अन्तर्यामीरूप
से साचान तथा (२) प्रतिबिग्वरूप से। यहाँ प्रवेश श्रुतियों ने द्वितीय प्रकार का जीवरूप
से प्रवेश ही कहा है, अन्तर्यामीरूप से प्रवेश का प्रतिपादन नहीं किया; क्योंकि 'प्राणन्नेव
प्राणो नाम भवति' त्रादि श्रुतियाँ उसे प्राणनादि व्यापारवान कहती हैं, अन्तर्यामी ऐसा नहीं;
अतः ईश्वर से जीव का कोई भेद सिद्ध नहीं होता॥ ११॥

युक्ति के आधार पर भी जीव में ब्रह्मता ही सिद्ध होती है—
प्रच्यावि वस्तु यदिहास्ति निजस्वरूपात्
अप्रच्युतैकरससंविद्धीनमस्य ।
प्रच्यावितास्फुरणमित्यवगत्य तत्र

तत्किल्पतं सकलमाकलयानुमानात् ॥ १२ ॥

योजना—श्रस्य निजस्वरूपात् यद् प्रच्यावि वस्तु इह श्रस्ति, तत् श्रश्चयुतैकरस-संविद्धीनम् इति श्रवगत्य तत् सकलं तत्र कल्पितम् श्रनुमानात् श्राकलय।।(व०ति०छ०)।।

योजिताथ — इस जीव के अपने स्वरूपसे जो भिन्न वस्तु इसमें है, वह स्वयंत्रकाशैक-स्वभाव चैतन्य से प्रकाशित होकर अपने स्फुरण को दूर फॅका करती है— यह जान कर वह समस्त (परप्रकाशित प्रपञ्च) उस आत्मा में कल्पित है, यह अनुमान से समम ॥ भावितार्थं—'विमतं प्रत्यिक्चन्मात्राद्धिकं रूपं प्रत्यिक्चदेकरसाधीनं प्रकाशं भवितु-हैति प्रत्यिक्चद्तिरिक्तत्वात् बुद्ध्यादिवत्' इस प्रकार का अनुमान प्रयोग यहां विविद्यति है। इसके आधार पर यह सिद्ध हो जाता है कि समस्त दृश्यवर्ग कल्पित है, कल्पित मिध्या है, अतः जीव को सत् मानने के लिए प्रत्यक्चैतन्य स्वरूप ही मानना होगा; उससे अतिरिक्त नहीं।। १२।।

जीव और ब्रह्म का अत्यन्त अभेद मानने पर ब्रह्म में भी संसरण मानना होगा, इसका समाधान करते हैं -

चैतन्यवस्तुविषयाश्रय एव मोहो
नाद्वैतवस्तुविषयाश्रयकोऽप्रतीतेः।
बुद्धचादिवेष्टितचितो न तमस्वितेति
ब्रह्माश्रयत्वमुदितं तमसः पुरस्तात् ॥ १३ ॥

योजना—एष मोहः चैतन्यवस्तुविषयाश्रय एव, ऋद्वैतवस्तुविषयाश्रयकः नः, ऋप्रतीतेः। बुद्धयादिवेष्टितचितः तमस्विता नेति तमसः ब्रह्माश्रयत्वं पुरस्तात् उदितम्॥ (वसन्ततित्वकाच्छन्दः)॥

योजितार – यह मोह ( अज्ञान ) चैतन्य वस्तु को ही विषय और आश्रय बनाता है, अद्वैत वस्तु को विषय और आश्रय नहीं; क्योंकि वैसी प्रतीति नहीं होती। बुद्धवादि उगिध से युक्त चेतन में अज्ञानाश्रयता नहीं हो सकती, इसिलए अज्ञान को ब्रह्माश्रित पहले कहा गया है।

भावितार्थं — अज्ञान चैतन्यमात्र में है और संसार भी उसी में है। पहले (इसी अध्याय के ७ वें रलोक में) जो कहा गया है कि ब्रह्म ही अज्ञान का आश्रय है, उसका आश्रय केवल यही है कि बुद्ध्यादि उपाधि-धारी चेतन अज्ञान का आश्रय नहीं वनता॥१३॥

अद्वैत वस्तु अज्ञान का आश्रय नहीं - इस प्रतिज्ञा के "अप्रतीते:" हेतु की ठ्याख्या करते हैं -

त्रह्माश्रयं न हि तमोऽनुभवेन लभ्यं नाप्यागमान्न च किमप्यपरं प्रमाणम् । त्रह्माश्रयत्वविषयं तमसस्ततश्र प्रत्यक्प्रकाशविषयाश्रयमेतद्स्तु ॥ १४ ॥

योजना—तमः ब्रह्माश्रयं हि न अनुभवेन लभ्यम्, नापि आगमात्, न किमपि अपरं च तमसः ब्रह्माश्रयत्वविषयं प्रमाणम्, ततः एतत् प्रत्यक्प्रकाशविषयाश्रयम् अस्तु ॥ (वसन्ततिलकाच्छन्दः)॥

योजिताय —तम का ब्रह्माश्रित होना न तो अनुभव से प्राप्त है, न आगम से और न कोई श्रन्य प्रमाण ही तम में ब्रह्माश्रितत्व को सिद्ध करता है, इस लिए यह प्रत्यक्चेतन-मात्र को श्रपना विषय श्रीर आश्रय बनाएगा।।

भावितार्थ — जीव-ब्रह्म-विभाग- रहित सर्वाधिष्ठान चेतनतत्त्व को यहाँ प्रत्यक् प्रकाश कहा है। वही अज्ञान का विषय तथा आश्रय विवित्त है। अर्थात् अज्ञान की आश्रयता का अवच्छेदक चिन्मात्रत्व ही है, जीवत्व और ब्रह्मत्व नहीं।। १८॥

जीत्व-विशिष्ट चेतन को अज्ञान का आश्रय नहीं माना जा सकता, यह दिखाते हैं—

जीवत्वमेव तु तदाश्रयमध्यपाति

नेच्छन्ति युक्तिकुशला न हि युज्यते तत्। अज्ञानमेव खलु तन्न तमस्तमस्वि

चैतन्यवस्तु पुनरस्तु न तद्विरोधः ॥ १५ ॥

योजना—युक्तिकुशलाः जीवत्वं तदाश्रयमध्यपाति न इच्छन्ति, तत् हि न युक्यते। तत् खलु, श्रज्ञानमेव, तमः तमस्वि न, चैतन्यवस्तु पुनः तत् श्रस्तु, विरोधो न॥ (वसन्ततिलकाच्छन्दः)॥

योजितार्थं --युक्तिनिपुण आचार्य जीवत्व को अज्ञान की आश्रय कोटि में प्रविष्ट (अज्ञानाश्रयतावच्छेदक) नहीं करना चाहते, क्योंकि वह बनता ही नहीं। वह (जीव) अज्ञानमय ही है, अज्ञान कभी अज्ञान का आश्रय नहीं हो सकता। अतः चैतन्य वस्तु को अज्ञान-आश्रय मानने में कोई विरोध नहीं।।

भावितार --जीव की सत्ता अज्ञानाधीन है, अतः जीव अज्ञानस्वरूप ही ठहरता है, अज्ञान कभी अज्ञान का आश्रय बनता नहीं; क्योंकि वहां अज्ञान की न तो सफलता सिद्ध होती है और न निवृत्ति — यह कहा जा चुका है, इस प्रकार चैतन्य वस्तु को ही अज्ञान का आश्रय माना जाता है, इसमें किसी प्रकार का विरोध उपस्थित नहीं होता ॥ १५ ॥

पूर्व ( ३।६ में ) कथित पुर्यष्टक दिखाते हैं

#### कर्मेन्द्रियाणि खलु पश्च तथाऽपराणि बुद्धीन्द्रियाणि मन त्रादिचतुष्ट्यं च । प्राणादिपश्चकमथो वियदादिकं च

#### कामश्र कर्म च तमः पुनरष्टमी पूः ॥ १६ ॥

योजना—पञ्च कर्मेन्द्रियाणि तथा अपराणि बुद्धीन्द्रियाणि मनआदिचतुष्टयं च, भाणादिपञ्चकम् अथ वियदादिकं च कामः कर्म, तमः, पुनः अष्टमी पूः ॥ (व० छं०)।

योजितार्थं — (१) पाँच कर्मेन्द्रियाँ, (२) पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, (३) अन्तः कर्ण-चतु-ष्टय (मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार) (४) पाँच प्राण, (५) आकाशादि पाँच भूत (६)

काम, (७) कर्म (धर्माधर्मादि) तथा (८) अज्ञान आठवीं पुरी है।।

भवितार्थ — पैङ्गलोपनिषत् (द्वितीयाध्याय) में कहा है — "अथ ज्ञानेन्द्रियपञ्चकं कर्मेन्द्रिपञ्चकं प्राणादिपञ्चकं वियदादिपञ्चकमन्तःकरणचतुष्टयं कामकर्मतमांस्यष्टपुरम्" अर्थात् जीवरूपी महाराज के त्याठ नगर (उपयोग के साधन) हैं — (१) ज्ञानेन्द्रिय-पञ्चक, (२) कर्मेन्द्रिय-पञ्चक, (३) प्राणादि-पञ्चक, (४) त्याकाशादि-पञ्चक (५) त्रान्तःकरण-चतुष्टय, (६) काम, (७) कर्म तथा (५) अज्ञान । इन त्याठ पुरियों के ममेले में पड़कर जीव दुःखी होता है ॥ १६॥

५४ सं० शा०

विद्या त्रीर पूर्वप्रज्ञा का त्रान्तर्भाव कर्म में हो जाता है, यह दिखाते हैं—
विद्या च विश्वविषयानुभवोत्थपूर्वप्रज्ञा च कर्मवचसैव तु संगृहीते ।
बन्धप्रयोजकतया सद्दशत्वहेतोरेकत्र च श्रुतिवचस्युपसंग्रहेण ॥ १७ ॥

योजना—विद्या विश्वविषयानुभवोत्थपूर्वेप्रज्ञा च कर्भवचसैव तु संगृहीते; बन्धप्रयो-जकतया सदृशत्वहेतोः एकत्र श्रुतिवचिस संप्रहेण च ॥ (वसन्ततिलकाच्छन्दः )॥

योजितार्थ—विद्या त्रौर विश्वविषयक त्रजुभव से जन्य पूर्व प्रज्ञा (संस्कार) दोनों कर्म पद से संगृहीत हो जाते हैं, क्योंकि बन्ध-प्रयोजकत्वरूप से दोनों सदश हैं एवं एक ही

श्रति-वाक्य में पठित भी हैं।।

भावितार्थ—कर्म के साथ विद्या और पूर्वप्रज्ञा दोनों का सहपाठ है, अतः पद्किवाक्यता के आधार पर विद्या तथा पूर्वप्रज्ञा का 'कर्म' पद से ही संग्रह माना जाता है। यहां पर 'विद्या' पद से परब्रह्मविषयक विद्या विवित्त नहीं; क्योंकि यह विद्या दूसरे प्रकरण में पठित है और ब्रह्मविद्या दूसरे प्रकरण में; अतः यहां 'विद्या' पद से प्रपञ्चविषयक ज्ञान लिया गया है। इस लिए उसके फलभूत संसार में अविद्या-हेतुत्व भी संगत हो जाता है। पूर्व के अनेक जन्मों में संचित भोग-वासना ही पूर्वप्रज्ञा है। इन दोनों का 'कर्म' पद ही अजहल्लचणा के द्वारा संग्रहक माना जाता है। शक्य-सम्बन्धी पदार्थ में लच्चणा होती है, अतः 'वन्धप्रयोजकत्व' पद से शक्य-सम्बन्ध दिखाया गया है।। १७।।

जिस एक ही श्रुतिवाक्य में तीनों का सहपाठ है, उसका निर्देश करते हैं--

तं विद्येति हि वाक्यमेकिमह च स्पष्टं त्रयं कीर्तितं तस्मात्कर्मवचस्तयोरिप भवेत्संग्राहकं कारणात् । विद्या चात्र चतुर्विधाऽप्यभिमतेवाऽऽरिम्भका कर्मवत् संस्कारोऽपि तथा चतुर्विध इति ज्ञेयस्तथा संभवात ॥१८॥

योजना—"तं विद्येति" एकं वाक्यम्, इह हि त्रयं स्पष्टं कीर्तितं; तस्मात् कारणात् कर्मवचः तयोरिप संप्राहकम्। अत्र च विद्या कर्मवत् चतुर्विद्या आरम्भिका अभिमता। तथा संस्कारोऽपि चतुर्विध इति ज्ञेयः तथा संभवात्॥ (शा० वि० छ०)॥

योजितार्थ — "तं विद्याकर्मणी समन्वारभेते पूर्वप्रज्ञा च" (बृह० ४।४।२) यह एक वाक्य है, इसमें तीनों ही स्पष्टतः संकीर्तित हैं, इस कारण से ही 'कर्म' पद उन दोनों का भी संप्राहक है। यहां विद्या कर्म के ही समान चार प्रकार की समम्मनी चाहिए। एवं संस्कार भी चार प्रकार का जानना चाहिए। क्योंकि वैसा सम्भव है।।

मावितार्थ—जिस श्रुति में संसार-हेतु कर्म का उल्लेख है, उसी श्रुति में विद्या और पूर्व प्रज्ञा (संस्कार) का भी है; अतः कर्म के समान ही शेष दोनों को भी संसार का कारण मानना होगा। कर्म चार प्रकार का होता है—(१) विहित, (२) प्रतिषिद्ध, (३) अविहित और (४) अप्रतिषिद्ध। विद्या भी चार प्रकार की होती है—(१) विहित

( उपासनारूप ), (२) निषिद्ध, (३) अविहित या विहित के समान (गंगा-दर्शन आदि रूप ) तथा (४) निषिद्ध-सम ( शव-साधनादि )। इसी प्रकार पूर्वप्रज्ञा के भी कथित चार प्रकार होते हैं; क्योंकि संस्कार सदैव अनुभव के अनुरूप ही होते हैं।। १८।।

'लिङ्ग' शब्द से कहीं-कहीं पुर्यप्टक का महण होने पर भी लिङ्ग शब्द का मुख्य अर्थ पुर्यप्टक नहीं—

> पुर्यष्टकं तिददमप्यभविद्ध लिङ्गं तेनोच्यते तदिप लिङ्गगिरा क्वचित्तु । पुर्यष्टकं न खलु लिङ्गगिरोऽभिधेयं ग्रुक्यं तु सप्तदशकं प्रथितं हि लिङ्गम् ॥ १६॥

योजना—तिद्दं हि पुर्यष्टकम् श्रिपि लिङ्गम् श्रभवत्, तेन तद्पि क्वचित् तु लिङ्गिगरा उच्यते । पुर्यष्टकं तु लिङ्गिगरः मुख्यम् श्रभिधेयं न, हि सप्तदशकं लिङ्गं प्रसिद्धिम्।। (वसन्ततिलकाच्छन्दः)।।

योजितार्थ -- प्रोक्त पुर्यष्टक भी लिङ्ग होता है, इसलिए वह भी कहीं-कहीं 'लिङ्ग' शब्द से कहा जाता है। पुर्यष्टक तो 'लिङ्ग' शब्द का मुख्य अर्थ नहीं; क्योंकि सप्तदश तत्त्व का लिङ्ग शरीर प्रसिद्ध है।

भावितार्थ — वच्यमाण सप्तदश तत्त्वों के पुद्ध को लिङ्ग शारीर कहा जाता है; क्योंकि वही जीवभाव का लिङ्ग या गमक कहलाता है। अर्थान् जब तक सप्तदश तत्त्व का लिङ्ग शारीर विद्यमान् है, तब तक जीवभाव की सत्ता मानी जाती है। लिङ्ग शारीर का नाश होने पर यह जीव जीव नहीं रहता, ब्रह्म हो जाता है। पुर्यष्टक जीवभाव की वैसी उपाधि नहीं कि मोच्च पर्यन्त एक ही बना रहे। यह तो प्रत्येक जन्म में परिवर्तित होता रहता है, अतः सूद्म शारीर ही 'लिङ्ग' पद का मुख्य अभिधेय होता है; पुर्यष्टक नहीं ॥ १६ ॥

चर्चित सप्तदश तत्त्व दिखाते हैं---

इह तावदच्चदशकं मनसा

सह बुद्धितत्त्वमथ वायुगगाः।

इति लिङ्गमेतदमुना पुरुषः

खल सङ्गतो भवति जीव इति ॥ २०॥

योजना—इह तावत् अत्तदशकं मनसा सह बुद्धितत्त्वम् अथ वायुगणः इत्येतत् लिङ्गम्, अमुना संगतः पुरुषः खलु जीव इति भवति ॥ (प्रभिताचरा )॥

योजितार्थ — इस ( पुर्यष्टक ) में कथित दश इन्द्रियाँ, मन के साथ बुद्धि तत्त्व श्रौर प्राण्पंचक—इस पुंज को लिङ्ग शारीर कहते हैं, इससे युक्त होकर चेतन 'जीव' कहलाता है।।

भावितार्थ — पाँच कर्मेन्द्रियाँ, पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, मन, बुद्धि श्रीर पाँच प्राण-ये सत्तरह तत्त्व लिङ्ग या सूद्दम शरीर कहलाते हैं। इस लिङ्ग से तादात्म्यध्यास होने के कारण ही प्रत्यगात्मा में जीवत्व का व्यवहार होता है।। २०।।

पुर्यष्टक-सम्बन्ध में दु:ख-हेतुता अन्वय-व्यतिरेक के द्वारा दिखाते हैं---

### न पुराष्टकेन रहितस्य तव कचिदस्ति संसरगादुःखयुजा। न पुराष्टकेन सहितस्य तथा कचिदस्ति दुःखविगमश्र तव।। २१।।

योजना—पुराष्ट्रकेन रहितस्य तव कचित् संसरणदुःखयुजा नास्ति तथा पुराष्ट्रकेन सहितस्य तव कचित् दुःखविगमश्च नास्ति ॥ (प्रमिताचरा )॥

बोजितार्थ-( हे शिष्य ! ) पुर्यष्टक से रहित तेरे स्वरूप में कहीं भी संसार दुःख का

योग नहीं एवं पुर्वष्टक से युक्त तेरे रूप में कहीं भी दु:ख का वियोग नहीं है।।

भावितार्थ — श्रुति ने स्पष्ट कहा है — "न ह वै सशारीरस्य सतः प्रियाप्रिययोरप-हितरिस्त । अशारीरं वाव सन्तं न प्रियाप्रिये स्पृशतः" ( छां० पा१२।१ ) अर्थात् पुर्यष्टका-त्मक शारीरत्रय का अध्यास रहने पर सुख-दुःखादि रहते हैं और उसकी निवृत्ति हो जाने पर सुख-दुःख नहीं रहते, अतः पुर्यष्टक-सम्बन्ध ही आत्मा में दुःख का हेत् सिद्ध होता है ॥२१॥

यह पुर्यष्टक-सम्बन्ध आध्यासिक है, स्वाभाविक नहीं--

तव नित्यमुक्तसुखचिद्वपुषो

न कदाचिद्दित पुरसङ्गमनम्।

तव मायया विरचितं सकलं

पुरसङ्गतिप्रभृतिकं वितथम्॥ २२॥

योजना--नित्यमुक्तमुखवपुषः तव पुरसंगमनं कदाचित् नास्ति, सकलं पुरसंगतिप्रभृतिकं तव मायया विरचितं वितथम् ॥ (प्रमिताचरा)॥

योजितार्थं —हे शिष्य नित्य, मुक्त, सुख स्वरूप तेरे में पुर्यष्टक का सम्बन्ध कभी भी

नहीं, अपि तु सकल पुर्यष्टक-सम्बन्धादि तेरी माया से रचित मिध्यामात्र हैं।।

भावितार्थ —हे शिष्य तेरे वास्तिविक नित्य, मुक्त तथा सुखस्वरूप रूप में पुर्यष्टक का सम्बन्ध सूर्य में अन्धकार-सम्बन्ध के समान ही कभी भी सम्भव नहीं, किन्तु तेरे अज्ञान से किल्पतमात्र है।। २२।।

उक्त भाव को दृष्टान्त से स्पष्ट करते हैं-

मिलनं नभो न हि कदाचिद्भृत् विमलं कदाचिद्भवन्न नभः। उभयं नभस्यभवदेवमिह

त्विय नित्यमुक्तिचिति संसरणम् ॥ २३ ॥

योजना—न हि नभः कदाचित् मिलनम् अभूत, न नभः कदाचित् विमलम् अभवत्, उभयं नभिस अभवत् एवम् इह त्वयि नित्यमुक्तचिति संसरणम् ॥ (प्रमिताचरा )॥

योजितार —न तो आकाश कभी मिलन हुआ, न आकाश कभी विमल हुआ, (फिर भी) आकाश में दोनों प्रतीत हुए, इसी प्रकार यहाँ तुम्म नित्य मुक्त चेतन में संसर्ण प्रतीत होता है॥

भावितार्थ — यद्यपि आकाश स्वभावतः निःसङ्ग और निरवयव है, अतः मलके साथ सम्बन्ध नहीं बन सकता, तथापि 'आकाश मिलन है', 'आकाश निर्मल है — यह प्रतीत होता है; वैसे ही नित्य मुक्त स्वभाव सदैकरस चिदातमा में संसरण (बन्ध) और मोच्च दोनों भ्रान्तिमात्र हैं, स्वभावतः नहीं ॥ २३॥

कथित सिद्धान्त की उपपत्ति करते हैं -

#### न हि कल्पनाविरचितं वितथं परमार्थवस्त्ववितथं स्पृशति । परमार्थवस्तु च तथा तमसा परिकल्पितं न किमपि स्पृशति ॥ २४ ॥

योजना--करुपनाविरचितं वितथम् अवितथं परमार्थवस्तु न स्पृशति, तथा परमार्थ-वस्तु तमसा परिकरिपतं किमपि न स्पृशति ॥ (प्रमिताच्चरा )॥

योजितार्थ — करुपना-रचित पदार्थ मिश्या है, अतः वह सत्य परमार्थ वस्तु का स्पर्श नहीं कर सकता, वैसे ही सत्य वस्तु भी अविद्या-करिश्त किसी पदार्थ को नहीं छूती।।

भाविताय — करपना-रचित पदार्थ मिथ्या होता है, अर्थात् वह जहां जब प्रतीत होता है, वहीं उस समय उसका अभाव होता है, इसी लिए मिथ्या पदार्थ को अपने आश्रय में त्रैकालिक निषेध का प्रतियोगी माना जाता है, फिर वह अपने आश्रय का स्पर्श कर ही कैसे सकेगा? जन्म-मरण्हप संसरण मिथ्या होने से अपने चैतन्यहूप सत्य अधिष्ठान में जुड़ नहीं सकता॥ २४॥

इसी बात को दृष्टान्त से स्पष्ट करते हैं \_

न हि भूमिरूषरवती मृगतृड्-जलवाहिनीं सरितमुद्धहित । मृगवारिपूरपरिवारवती न नदी तथोषरभुवं स्पृशिति ॥ २५ ॥

योजना—ऊषरवती भूमिः <sup>१</sup>मृगतृड्जलवाहिनीं सरितं न उद्वहति, तथा मृगवारिपूर-परिवारवती नदी ऊषरभुवं न स्पृशति ॥ (प्रमिताचरा )॥

योजितार -- ऊसर भूमि मृगों के द्वारा तृषावश किल्पत जल की नदी को धारण नहीं करती, वैसे ही मृग-किल्पत जल-प्रवाहपूर्ण नदी भी ऊसर भूमि का स्पर्श नहीं करती।।

भावितार्थं — भ्रम का विषय केवल बुद्धि पर कुछ प्रभाव डाला करता है, बाह्य वस्तुत्रों पर नहीं, मृगतृष्टिएका-जल सामनेकी भूमि को आर्द्र नहीं बनाता । ठीक इसी प्रकार संसरए-रूप दुःख आत्मा में आरोपितमात्र है, आत्मा से कभी भी उसका सम्बन्ध नहीं होता, अतः आत्मा स्वभावतः नित्य मुक्त और मुखमय है ॥ २५॥

आत्मा में संसरण आरोपित ही है, वास्तविक नहीं, इसमें युक्ति देते हैं -

१ मुगैः तृषावशाद् श्रारोपितजलप्रापणीत्यर्थः ।

#### न तव क्वचिद् गमनमस्ति विभोः न पुराष्टकस्य जडरूपमृतः । न च मध्यवर्त्तिजडचिद्रपृषोः गमनक्षमं किमपि संभवति ॥ २६ ॥

योजना—न तव विभोः कचित् गमनम् श्रस्तिः, न जङ्रूपभृतः पुराष्ट्रकस्य, न च जडचिद्वपुषोः मध्यवर्ति किमपि गमनचमं संभवति ॥ (प्रमिताचरा )॥

योजितार्थ --शिष्य ! न तो तेरे विभुरूप का कहीं गमन होता है, न जड़रूप पुर्यष्टक का और न जड़-चेतन के मध्य में स्थित कोई (तीसरा पदार्थ ही ) गमन-योग्य सम्भव है॥

भावितार्थ — जिज्ञासा होती है कि यह गमनादिरूप संसार चिदात्मा में है ? या शरीर में ? या दोनों के समूह में ? चिदात्मा तो विभु है, अतः उसका गमनागमन सम्भव नहीं; देह जड़ है, इस में भी गमनागमन वनता नहीं और चिङ्जड़ात्मक तीसरा पदार्थ कोई है ही नहीं कि गमनागमन करता; अतः गमनागमन रूप संसार कल्पनामात्र है ॥ २६॥

श्रात्मा में स्वतः संसरण न होने पर भी पुर्यष्टकरूप उपाधि के योग से संसरण क्यों न बनेगा १ श्रुति कहती — "तमुत्क्रान्तं प्राणोऽनुत्क्रामित" (बृह० ४।४।२ ) इस शंका का समाधान है —

# पुरवोष्टितं न खलु चिद्रलयं परलोकमार्गमनुसर्तुमलम् । घटवेष्टितं न हि नभोवलयं व्रजति व्रजत्यिप घटेऽवितते ॥ २७ ॥

योजना—तव पुरवेष्टितं <sup>१</sup>चिद्वलयं परलोकमार्गम् अनुसर्तुम् अलं न, अवितते घटे व्रजत्यपि घटवेष्टितं <sup>२</sup>नभोवलयं व्रजति न हि ॥ (प्रमिताचरा )॥

योजितार्थ — तेरा पुर्यष्टक-युक्त चैतन्य-रूप भी परलोक-मार्ग का अनुसरण करने में समर्थ नहीं; क्योंकि परिछिन्न घट के गमन करने पर भी घट-युक्त आकाश-प्रदेश गमन नहीं किया करता।।

भावितार — घट दूसरे प्रदेश में ले जाया जाता है, पहला प्रदेश घट-शून्य हो जाता है; इसी प्रकार यदि वहां का गगन भी गमन करता, तब वह प्रदेश आकाश-शून्य हो जाता, किन्तु ऐसा होता नहीं; अतः मानना होगा कि उपाधि में क्रिया होने पर भी उपहित में किया नहीं होती, व्यवहारमात्र होता है, उसी व्यवहार का अनुवाद कथित उत्क्रमण-अति में किया गया है।। २७।।

दृष्टान्त को परिपुष्ट करते हैं \_

१. चितः परिच्छिन्नप्रदेशः।

२. नमसः प्रदेशविशेषः।

#### घट एव गच्छिति नभस्त्वचलं व्रजता घटेन तु ततश्च ततः। परिवेष्टनेन घटखं क्रियते

घटखानि तत्र सुबहनि ततः ॥ २८ ॥

योजना—घट एव गच्छति नभस्तु अचलम्, व्रजता घटेन तु ततः ततः परिवेष्टनेन घटखं क्रियते, ततः तत्र घटखानि सुवहूनि ॥ (प्रमिताच्चरा)॥

योजिताथ — घट ही ले जाया जाता है, आकाश तो अचल है, गमनान्वित घट के तत्र-तत्र परिवेष्टन से (नूतन-नूतन) घटाकाश बनाया जाता है, अतः वहाँ घटाकाश बहुत होते जाते हैं।।

भावितार्थ — घट के ले जाये जाने से घटाकाश नहीं जाता, अपितु घट जहाँ-जहाँ ले जाया जाता है, वहाँ-वहाँ के आकाश को घेर कर घटाकाश नाम देता जाता है, एक ही घटाकाश सर्वत्र नहीं जाता, अपि तु घटाकाश अनन्त होते जाते हैं।। २८॥

दार्शन्त में वैसा नहीं माना जा सकता है -

पुरमेव गच्छति चितिस्त्वचला व्रजता पुरेगा यदि साऽपि चितिः।

परिवेष्ट्यते तु सुबहूनि तदा वलयानि पूर्ववदुपाश्रयसे ॥ २९ ॥

योजना -पुरमेव गच्छति. चितिः तु श्रचला, यदि व्रजता पुरेण सा चितिरपि परिवेष्ट्यते, तदा तु सुबहूनि वलयानि पूर्वेवन् उपाश्रयसे ॥ (प्रमिताचरा )॥

योजितार्थ — शरीर ही जाता है, चेतन तो अचल है, यदि जाते हुए शरीर से वह चेतन भी परिवेष्टित किया (घेर लिया) जाता है, तब तो बहुत से चित्प्रदेश पूर्ववत् मानने होंगे॥

भावितार — घट जहाँ जाता है, वहाँ के आकाश को घर कर जैसे घटाकाश बना लेता है; वैसे ही यदि यह भी मान लिया जाय कि यह भी शरीर जहाँ जहाँ जाता है, वहाँ वहाँ व्यापक चेतन को घर कर जीव बनाता जाता है, तब तो अनन्त नूतन घटाकाशों के समान ही अनन्त नूतन जीव मानने पड़ेंगे॥ २६॥

अनन्त घटाकाशों के समान अनन्त जीव-निर्माण क्यों न मान लें ? इस सन्देह को दूर करते हैं ...

त्रकृतागमश्च कृतनिष्फलता फलतः समापतित कर्तृगतेः। त्रपरस्य भोक्तुरुद्याच दिवि

व्यसनस्य सन्ततिरहो विषमा ॥ ३० ॥

योजना—श्रकृतागमः कृतनिष्फलता फलतः समापतित, कर्तृगतेः, दिवि श्रपरस्य भोक्तुः उदयात्, श्रहो विषमा व्यसनस्य सन्तितिः॥ (प्रमितान्तरा)॥ योजितार -- अकृतागम और कृतनाश अर्थात् आ पड़ते हैं; क्योंकि कर्ता नष्ट हो गया और स्वर्ग में दूसरा भोक्ता उत्पन्न हो गया, आह । भयङ्कर दु:ख-परम्परा है ॥

भावितार्थ — कथित कम से यदि जीव अनन्त माने जाते हैं, तब कृत-हानि और अकृत-प्राप्ति का महान् दोष उपस्थित होता है; क्योंकि इस शरीर में यहाँ जिसने कमें किये थे, वह जीव यही समाप्त हो गया, स्वर्ग नहीं गया, स्वर्ग में तो इस शरीर ने जाकर नया चेतन प्रदेश घेरा है। जिसने कमें किये, उसे फल नहीं मिला और जिसने कमें नहीं किये, उसे फल मिल गया, यह तो वैदिक मर्यादा से वाह्य है, अत्यन्त अवैज्ञानिक है।। ३०॥

उपाधि के चलायमान होने पर भी यदि उपित चैतन्य को अचल एक ही माना जाय, तब भी वही दोष होता है —

> चलने ह्युपाध्यभिमतस्य भवेत् जनितस्य तेन विगमः सुदृढम् । नतु कुएडलापसर्गो पुरुषात् अथ न प्रग्रह्मति न कुएडलिता ।। ३१ ॥

योजना—उपाध्यमितस्य हि चलने तेन जनितस्य सुदृढं विगमो भवेत्, अथ पुरुषात् कुण्डलापसरणे कुण्डलिता न प्रणश्यति न नतु ॥ (प्रमिताचरा )॥

योजितार — ऋभिमत उपाधि के ही चलने पर उस ( उपाधि ) से जिनत ( उपहित चेतन ) का विनाश होगा; क्योंकि पुरुष से कुण्डलों के दूर हो जाने पर (उसकी) कुण्डलिता नहीं नष्ट होती—यह वात नहीं ॥

भावितार — जब तक पुरुष ने अपने कानों में कुण्डल पहन रखे हैं, तब तक वह कुण्डली कहलाता है, कुण्डलों को उतार फेकने पर वह कुण्डली नहीं रहता; वैसे ही इस चेतन-प्रदेश में जब तक शरीर था, तब तक यह जीव था कर्ता था, शरीर के चले जाने पर यह कर्त्ता नहीं रहा, कर्त्ता का विलय हो जाने पर उसके किये कर्मों का फल किसे मिलेगा ? विना फल दिये कर्मों का नाश ही कृत-प्रणाश कहलाता है।। ३१।।

चेतन में उपाधि का सम्बन्ध बनता भी नहीं-

न पुरान्वयश्च तव चिद्धपुषः
परमार्थतो भवती तर्कसहः।
नभसो यथा घटसमागमनं
न ततोऽपि लिङ्गघटितो त्रजसि ॥ ३२ ॥

योजना—तव चिद्रपुषः पुनः पुरान्वयश्च परमार्थतः तकसहो न भवति, यथा नभसो

घटसमागमनम् ; ततो ऋपि लिङ्गघटितो न व्रजसि ॥ (प्रमिताचरा )॥

योजितार्थ —शिष्य ! तेरे चेतन्य-रूप का पुर्यष्टक के साथ सम्बन्ध भी परमार्थतः युक्ति-संगत वैसे ही नहीं, जैसे कि त्राकाश के साथ घट का सम्बन्ध; इसलिए भी लिङ्ग शरीर से युक्त होकर तू गमन नहीं कर सकता ॥

मावितार्थं — आकाश के साथ घट का परमार्थतः कोई सम्बन्ध नहीं बनता, उर्दह

कहा जायगा, उसी प्रकार चेतन के साथ शरीर का कोई सम्बन्ध नहीं हो सकता; फिर तो शरीर-सम्बद्ध चेतन संसर्ण करता है—यह कहना नितान्त असंगत है।। ३२॥

आकाश के साथ घट-सम्बन्ध की अनुपर्णत्त दिखाते हैं—

नभसः प्रदेशविरहान्नभसो न घटः प्रदेशपरिवेष्टनकृत् । न नभः समस्तमपि वेष्टयते नभसोऽविशेषविरहापतनात् ॥ ३३ ॥

योजना--नभसः प्रदेशविरहात् घटः नभसः प्रदेशपरिवेष्टनकृत् न, समस्तं नभो अपि न वेष्टयते, नभसः अवशेषविरहापतनात् ॥ ( प्रमितान्तरा ) ॥

योजितार्थ -- आकाश अवयव-रहित है, अतः घट आकाश के अवयविशेष का परि-वेष्टन कर् नहीं सकता, सम्पूर्ण आकाश को भी परिवेष्टित नहीं कर सकता; क्योंकि फिर

तो घट से बाहर आकाश अवशिष्ट ही नहीं रह जायगा।।

भावितार्य — जिज्ञासा होती है कि आकाश के किसी भागिविशेष को घट घरता है ? या समूचे आकाश को ? आकाश निरवयव है, अतः उसके भाग या प्रदेश बनते नहीं कि घट किसी भाग को घेर लेता। समूचे आकाश को भी घट नहीं घेर सकता, नहीं तो घट के बाहर अनुभूयमान आकाश का अभाव हो जायगा; अतः आकाश के साथ घट का वस्तुतः कोई सम्बन्ध नहीं बनता।। ३३॥

इसी प्रकार शरीर का भी चेतन से कोई सम्बन्ध नहीं बनता-

परमात्मभागपितवेष्टनकृत् न पुरं तथाऽनवयवो हि परः । न च कृत्स्नमेव परमं पुरुषं पुरवस्तु वेष्टयितुमुत्सहते ॥ ३४ ॥

योजना--तथा पुरं परमात्मभागपित्वेष्टनकृत् नः परो हि अनवयवः। कृत्स्नमेव परमं पुरुषं वेष्टयितुं पुरवस्तु उत्सहते न ॥ ( प्रमिताच्चरा )॥

योजितार्थ — वैसे ही शरीर भी परमात्मा के भागविशेष का परिवेष्टन नहीं कर सकता; क्योंकि परमात्मा निरवयव है, सम्पूर्ण परम पुरुष को वेष्टित करने के लिए भी शरीर समर्थ नहीं।।

भावितार्थ — जैसे अपिरिच्छन्न आकाश एक छोटे-से घट के परिच्छेद में नहीं आ सकता, वैसे व्यापक चेतन भी छोटे-से शरीर कारागार में कैसे बन्दी बनाया जा सकता है ? अवश्य मानना होगा कि उस व्यापक चैतन्य के साथ शरीर का कोई वास्तविक सम्बन्ध नहीं ॥ ३४॥

सम्पूर्ण चिदात्मा का शारीर से वेष्टन मानने पर ईश्वर तथा अन्य जीवों का अभाव मानना पढ़ेगा—

प्रप् सं० शाव

# यदि कृत्स्न एव परमः पुरुषः पुरवेष्टितो भवति जीवतया । न तदेश्वरो भवितुमुत्सहते न च जीवजातमपरं सकलम् ॥ ३५ ॥

योजना—यदि कृत्सन एव परमः पुरुष पुरवेष्टितः जीवतया भवति, तदा न ईश्वरो भवितुम् उत्सहते, न श्रपरं सकलं जीवजातम्।। (श्रीमताचरा )।।

बोजिताय - यदि सम्पूर्ण ही परम पुरुष शरीर-वेष्टित होकर जीवरूप होता है, तब

न ईश्वर ही सिद्ध हो सकेगा और न अन्य सकल जीववर्ग ॥

भावितार्थ —शङ्कावादी का कहना है कि जैसे एक छोटी-सी हाथ की हथेली इतने बड़े सम्पूर्ण सूर्य-मण्डल को आवृत कर लेती है, वैसे ही छोटा-सा शरीर भी सम्पूर्ण महान् आत्मा को क्यों न आवृत कर लेगा ? इस शङ्का में सिद्धान्ती जिज्ञासा करता है कि सम्पूर्ण चेतन शरीराविच्छन्न होकर जीव माना जाता है ? या ईश्वर ? यदि वह जीव है, तब ईश्वर तथा अन्य जीवों की सिद्धि कैसे होगी ? यदि वह ईश्वर है, तब तो समस्त जीवों का अभाव मानना होगा॥ ३५॥

ईश्वर तथा अन्य जीवों की सत्ता न मानने पर बद्ध-मुक्तादि की व्यवस्था नहीं रहती-

## गुरुशिष्यसंगतिरतो न भवेत् न च बन्धमोक्षनियमो घटते । विषयं विना सकलमापति स्फुटमत्र वेदवचनं च बुथा ॥ ३६॥

योजना—श्रतः न गुरुशिष्यसंगतिः भवेत्, न च बन्धमोत्तनियमो घटते । विषयं

विना सकलं च वेदवचनम् अत्र स्फुटं वृथा आपतिति ॥ (प्रमिताचरा )॥

योजिताय — इस प्रकार ( ईश्वर तथा अन्य जीवों के न रहने पर ) न तो गुरु-शिष्य का सम्बन्ध हो सकेगा और न बन्ध-मोज्ञ की व्यवस्था ही बनेगी। (गुरु-शिष्य-सम्बन्धादि प्रतिपाद्य) विषय के विना समस्त (गुरु-शिष्य-सम्बन्धादि-प्रतिपादक) वेदवचन को यहाँ

श्रतिस्फुट रूप में व्यर्थ ( श्रप्रमाण ) मानना पहेगा ॥

भावतार्थ — यदि एक शरीर में ही घिर कर समूचा चेतन जीव बन जाता है, तब ईश्वर की सत्ता सिद्ध न होगी। ईश्वर के विना ब्रह्मविद्या में अपेन्तित गुरू-शिष्य-सम्प्रदाथ कैसे चलेगा; क्योंकि "यो वै वेदांश्च प्रहिणोति" (श्वे० ६११८) आदि श्रुतियों के अनुसार ईश्वर ही कल्प का आदि गुरू माना जाता है। भगवान् पतञ्जलि ने भी कहा है—" पूर्वेषामपि गुरू" (यो० सू० ११२६)। जब गुरू नहीं, तब शिष्य कैसे बनेंगे ? इस प्रकार गुरूपसदन, गुरुसेवा, ज्ञान-दान कर्मानुष्टान, एषणा-त्याग, ब्रह्मसंस्थित आदि विषयों के सिद्ध न होने पर उनके प्रतिपादक समस्त वेदवाक्य ही अप्रमाण हो जायँगे। अतः एक ही शरीर समूचे चैतन्य को घेर लेता है — यह पन्न अत्यन्त अनुचित और अनुपादेय है।। ३६।।

फलितार्थ दिखाते हैं -

## न पुरान्वयोऽत उपपत्तिसहः परमार्थतोऽस्ति परमात्मदृशेः । वियतो घटान्वयवदेव ततः

परिकल्पितं पुरसमागमनम् ॥३७ ॥

योजना अतः परमात्महरोः पुरान्वयः उपपत्तिसहो नास्ति, ततः वियतो घटान्वयवः

देव पुरसमागमनं परिकल्पितम् ॥ ( प्रमिताच्चरा ) ॥

योजितार — इस लिए परमात्मा का शरीर के साथ सम्बन्ध वस्तु-दृष्टि से युक्ति-युक्त नहीं है, तब तो आकाश के साथ घट के अन्वय के समान ही शरीर-सम्बन्ध परि-कल्पितमात्र है।

भावितार्थं — यहाँ यह अनुमान-प्रयोग विवित्त है — "परमात्मदृशेः पुरान्वयो न पर-मार्थतोऽस्तिः उपपत्त्यसिंह्ण्णुत्वात्, यदुपपत्तिं न सहते, तत् परमार्थतो नास्ति यथा आकाश-घटान्वयः' आकाश का घट के साथ अन्वय नहीं बनता यह दिखाया जा चुका है, उसी प्रकार चैतन्य का शरीर के साथ अन्वय भी अनुपपन्न है ॥ ३७॥

शरीर-सम्बन्ध के समान ही परलोक-गमन भी कल्पित ही है -

#### यत एवमेतदुपपत्तिपथं

#### न तव प्रयाति विरहय्य तमः। परलोकमार्गगमनं स्वतमः

#### परिकल्पितं चलनवन्नभसः ॥ ३८ ॥

योजना - एवं यतः एतत् तव तमः विरह्य उपपत्तिपथं न प्रयाति, परलोकमार्गगमनं नभसः चलनवत् परिकल्पितम् ॥ (प्रमितान्तरा )॥

योजिताथ — इस प्रकार यह ( श्रात्मशारीर-सम्बन्ध ) तेरे श्रज्ञान के सिवा युक्ति-युक्त नहीं ठहरता, इस लिए श्रात्मा का परलोक-गमन श्राकाश की नीलिमा के समान परिकृतिपत ही है।

भावितार — आत्मा का परलोक-गमन उसके शरीर-सम्बन्ध पर निर्भर थां, शरीरस-म्बन्ध जब काल्पनिक ठहरता है, तबपरलोक-गमनको भी काल्पनिक ही मानना पड़ेगा।।३८।।

घट तथा त्राकाश का सम्बन्ध वास्तिवक नहीं, त्रातः घट में त्राकाश के किसी धर्म का प्रतिभास नहीं होता, उसी प्रकार यदि शरीर त्रोर चैतन्य का सम्बन्ध भी परिकल्पित है, तब त्राहंकारादि में चैतन्य की प्रतीति नहीं होनी चाहिए, इस सन्देह का समाधान करते हैं—

> पुरधर्ममात्मिन विकल्प्य तथा स्वचिदात्मतां च पुरधर्मतया। स्वपुरं स्वयं च दृढमेकतया

परिकल्पयन् वर्जिस मूढमितः ॥ ३६ ॥

योजना पुरधमेम् आत्मिनि तथा स्विचदात्मतां च पुरधमेतया विकल्प्य स्वपुरं स्वयं च एकतया दृढं परिकल्पयन् मूढमितः व्रजसि ॥ (प्रमितासरा ) ॥

योजिताय --शरीर के धर्मों को आत्मा में तथा अपने आत्मा की चैतन्यरूपता को शरीर का धर्म समम कर अपने शरीर और अपने में एकरूपता की सुदृढ़ करपना करता हुआ मूढ़मति जीव संसर्ण करता है।।

भावितार्थ -- घट श्रीर श्राकाश का तादात्म्याध्यास न होने से एक में दूसरे के धर्म प्रतीत नहीं होते, किन्तु शरीर श्रीर श्रात्मा का तादात्म्याध्यास है, श्रतः शरीर के संसरणादि

धर्म आत्मा में एवं आत्मा के चैतन्यादि धर्म शरीर में प्रतिभासित होते हैं।। ३६।।

यदि आत्मा नित्यमुक्त है, तब संसारावस्थामें नित्यमुक्तताका भान क्यों नहीं होता ? एवं कथित युक्तियों के आधार पर ही उसका निर्णय हो जाने पर महावाक्यों की क्या श्रावश्यकता ? इन सन्देहों का समाधान करते हैं -

### परिपूर्णचिद्रसघनः सततं स्वमहिम्नि तिष्ठसि निरस्तमले। न तथाऽपि तत्त्वमितिवाक्यकृतां

मतिमन्तरेग तव केवलता ॥ ४० ॥

योजना-परिपूर्णचिद्रसघनः निरस्तमले स्वमहिम्नि सततं तिष्ठसि, तथापि तत्त्व-

मितिवाक्यकृतां मतिम् अन्तरेण तव केवलता न ॥ ( प्रमिताचरा ) ॥

योजितार्थ - हे शिष्य ! यद्यपि तू परिपूर्ण केवल चिन्मात्र है, अपने निर्मल स्वरूप में सदैव स्थित रहता है, तथापि "तत्त्वमसि" त्रादि महावाक्यों से जन्य बोध के बिना तेरी केवलता प्रतीत नहीं होती।।

भावितार्थं — यद्यपि त्रात्मा सदैव मुक्त है, केवल है, असङ्ग है; तथापि अज्ञानावरण के कारण संसारावस्था में वह वैसा प्रतीत नहीं होता, शमादि के अनुष्ठान से मुमुद्ध का अन्तःकरण शुद्ध होता है, शुद्ध अन्तस्तल पर महावाक्यों के द्वारा उस अज्ञान का नाशक एक अपरोत्त साजात्कार नाम का प्रकाश-स्तम्भ समुदित होता है, उस प्रकाश में आत्मा की नित्य मुक्तता, केवलता श्रीर श्रसङ्गता श्रभिव्यक्त होती है।। ४०॥

श्रपेचित श्रपरोच्च साचात्कार इन्द्रियों से क्यों नहीं होता ? इस शंका का

समाधान है \_.

## न तव प्रतीचि करणानि वहिः विषयाणि येन करणानि सदा। सहजं च गाढमतिमूढतमं

तम इत्यतः पुरमनुव्रजसि ॥ ४१ ॥

योजना--करणानि तव शतीचि न, येन करणानि सदा वहिर्विषयाणि, अतिमृहतम

गाढं सहजं तमः इत्यतः पुरम् अनुव्रजसि ॥ ( प्रिमताचरा ) ॥

थोजितार्थ - इन्द्रियाँ तेरे प्रत्यक्स्वरूप में ( प्रवृत्त ) नहीं होतीं; क्योंकि इन्द्रियाँ सदैव बाह्य विषय को ही प्रहण करती हैं, श्रत्यन्त घन गाढ़ श्रन्थकार श्रनादिकाल से श्रा रहा है, जिसके कारण तू एक शरीर से दूसरे में संसरण करता है।।

भावितारं-"पराख्रि खानि व्यतृण्त् स्वयम्भूः तस्मात् पराङ् परयति नान्तरात्मन्"

(कठ० ४।१) त्रादि श्रुतियों से स्पष्ट प्रमाणित है कि इन्द्रियगण की बाह्य विषय के प्रहण में ही प्रवृत्ति है, त्रात्मा के सान्चात्कार में नहीं, त्रातः महावाक्यों के विना त्रात्म-सान्चात्कार का त्रीर कोई साधन नहीं ॥ ४१॥

त्रात्मा का संसरण अविद्यामात्र से परिकल्पित है—इस कथित सिद्धान्त को प्रमाणित करते हैं—

स समान इत्युपनिषद्वचनं
प्रतिपादयत्युदितमथमतः।
स्वमनीषिकेति न कदाचिदपि
प्रतिपत्तिरत्र भवतो भवतु ॥ ४२ ॥

योजना—"स समानः" ( बृह० ४।३।७ ) इति उपनिषद्भचनम् उदितम् अर्थं प्रति-पादयति, त्रातः त्रात्र स्वमनीषिकेति प्रतिपत्तिः भवतः कदाचित् न भवतु ॥ (प्रमितान्त्रा)॥

योजितार्थ — "स समानः सन्तुभौ लोकावतुसंचरित" (वह त्रात्मा बुद्धि के साथ तादात्म्यापन्न होकर इस लोक तथा परलोक दोनों में संसरण करता है) यह उपनिषद्धाक्य कथित सिद्धान्त का प्रतिपादन करता है, अतः हमारे इस वचन में स्वकपोल-कल्पना है— ऐसा भ्रम आपको कभी नहीं होना चाहिए॥

भावितार्थ — कथित वाक्य के ''ध्यायतीव लेलायतीव" ( बृह० ४।१।७ ) आदि पदों से यह भी सिद्ध होता है कि आत्मा में वस्तुतः चलन नहीं, आरोपितमात्र है ॥ ४२ ॥

घटाकाश के दृष्टान्त से आत्मा में अवास्तविक चलन की उपपत्ति की गई, अब जल-

पुरहेतुकं यदभवच विभोः परिकल्पितं किमपि चित्सदशम्। जलपात्रहेतुकमिव द्युमगाः

तदसंततं भवति तद् वजति ॥ ४३ ॥

योजना—द्युमर्गेः जलपात्रहेतुकम् इव विभोः परहेतुकं यत् किमि चित्सदृशं परि-कल्पितम् श्रभवत् तत् श्रसन्ततं भवति, तत् व्रजति ॥ (प्रमिताचरा )॥

योजितार्थं — सूर्य के जलपात्रहेतुक प्रतिबिम्ब के समान विभु आत्मा का शरीर-हेतुक जो कुछ चिहाभास (जीव) रूप कल्पित हुआ, वह अव्यापी है, अतः वह संसरण करता है।।

भावितार — यद्यपि सूर्य में किसी प्रकार का कम्प नहीं; तथापि जलादिगत प्रति-बिम्ब में जो जलाधार पात्र का कम्पन प्रतीत होता है, उसी का आरोप आकाशस्थ सूर्य में जैसे हो जाया करता है; वैसे ही बुद्धिगत परिच्छित्र चिदाभास में जो बुद्धि का संसरण परिलच्चित होता है, उसी का आरोप विभु चेतन में किया जाता है।। ४३।।

पुर्यष्टक एवं चिदाभास दोनों जड़ हैं, परलोक-गमन न स्वतः कर सकते हैं और न चेतन से प्रेरित होकर; क्योंकि चेतन उदासीन है, वह क्यों प्रेरणा देगा? इस शंका का परिहार करते हैं—

# जडशक्तिरस्ति च परस्य विभोः परमात्मनस्तम इति प्रथिता । पुरमष्टकं तव यथा भवति श्रुतितः प्रसिद्धमिदमप्यखिलम् ॥ ४४ ॥

योजना—यथा तव पुर्यष्टकं भवति, (तथा) परस्य विभोः परमात्मनः तम इति प्रथिता जङ्शक्तिः श्रस्ति—इदम् श्रखिलं श्रुतितः प्रसिद्धम् ॥ (प्रमितात्तरा)॥

योजितार्थ - जैसे तेरी (जीव की) पुर्यष्टक उपाधि है, वैसे परम विभु परमेश्वर की

प्रसिद्ध माया शक्ति उपाधि है-यह सब कुछ श्रुति से प्रमाणित है।।

सावितार्थ — जड़ में स्वतः किया न हो सकने पर भी चैतन्य की तादात्स्यापित के कारण वैसे ही क्रिया वन जाती है, जैसे चुम्बक के योग से लोहे में । सूर्य के आकर्षण और विकर्षण का प्रभाव जल पर स्पष्ट अभिलचित है । उस क्रियाशील जलमें सूर्यका आभास या प्रतिविग्व बरावर बना रहता है । चन्द्र के प्रभाव से उद्भत ज्वार-भाटा की क्रिया से महासागर में समर कोलाहल मचता ही रहता है । इसी प्रकार चैतन्य के आवेश से जड़-वर्ग में क्रिया का होना असम्भव नहीं । हाँ, सूद्म शरीर की गमनागमन क्रिया जिस चैतन्य तत्त्व पर आधृत है, उसे ही क्रियाशील मानना अनृतम्भरा प्रज्ञा की ऊहा है, यह नैसर्गिक उहा ऋतम्भरा प्रज्ञा के स्फीतालोक से विलीन हो जाया करती है, ऋतम्भरा प्रज्ञा वैदिक-वाक्यों की अद्भुत देन है । इसीलिए श्रुतियों ने 'तदेजित' से उस उहा का अनुवाद करके ''तन्नैजित'' से सत्य का प्रकाश किया है । यह भी बता दिया गया है कि किन उपाधियों के द्वारा चेतन में संसरण-व्यवहार होने लगा—"कार्योपाधिरयं जीवः कारणोपाधिरीश्वरः" (त्रि० म० ना० ४।८) अर्थात् ईश्वर की उपाधि माया है और माया का कार्य शरीर जीव की उपाधि है ॥ ४४॥

'जीव' श्रौर 'ईश्वर' शब्दों के वाच्यार्थों को दिखाते हैं— पुरहेतुकं तव यथा च वपुः भवतीह जीववचसो विषयः। जडशक्त्युपाधिकमग्रुष्य तथा परमेश्वरस्य वपुरुद्भवति ॥ ४५ ॥

योजना—यथा पुरहेतुकं तव जीववचसो विषयः वपुः भवति, तथा श्रमुष्य परमेश्वरस्य जङ्शक्त्युपाधिकं वपुः उद्भवति ॥ (प्रमिताच्चरा )॥

योजितार --हे शिष्य! जैसे शरीरोपाधिक तेरा जीव शब्द का वाच्य आकार विशेष

बनता है, वैसे ही उस परमेश्वर का मायोपाधिक त्राकार विशेष प्रकट होता है।।

मावितार्थ — संसरण करनेवाला जीव है, केवल शरीर या केवल चेतन जीव नहीं कहलाता कि उनमें संसरण की अनुपपत्ति हो, अपि तु घटाकाश के समान शरीरोपाधिक चेतन को जीव और मायोपाधिक चेतन को ईश्वर कहा जाता है। वह ईश्वर प्रेरक है और जीव प्रेर्थ कियाशील माना जाता है। ४५॥

जीवगत संसरण की प्रोरणा ईश्वर से मिली, इसमें शुति-सम्मित दिखाते हैं—
पुरहेतुरूपघटितस्य दशेः

जडशक्त्युपाधिपरमेश्वरतः। भयमुद्भवत्यनवबोधवशात्

इति च त्रयीशिरसि राजपथः ॥ ४६ ॥

योजना--पुरहेतुरूपघटितस्य हशेः अनबोधवशात् जङ्शक्त्युपाधिपरमेश्वरतः भयम् उद्भवति इति त्रयीशिरिस राजपथः ॥ (प्रमिताचरा)॥

योजिताथ - रारीरोपाधिक चेतन में अज्ञानवश मायोपाधिक परमेश्वर से भय उत्पन्न

होता है-यह वेदान्त का राजमार्ग है।।

भावितार्थ — श्रुतियोंने स्पष्ट कहा है — "यदिदं किं च जगत् सर्व प्राण एजित निःसृतं, महद्भयं वज्रमुद्यतम्" (कठ० २।३।२), 'यदा ह्य वेष एतिस्मन्तुद्रमन्तरं कुरुते, अय तस्य भयं भवितः" (तै० २।७।१) अर्थात् जीव में जो कुछ संसरण पाया जाता है, वह ईश्वर का भय ही है। जो जीव ईश्वर से अपना कुछ भी भेद समभता है, उसे ही यह भय होता है। संसरण के हेतुभूत शुभाशुभ कर्मों के मूल में भी ईश्वर की प्रेरणा काम करती है— "एष एव साधु कर्म कारयित यमुन्निनीषते, एष ह्ये वासाधु कर्म कारयित यमधो निनीषते" (कौषी० ३।८) अर्थात् यह ईश्वर ही उस जीव से पुण्य कर्म कराता है, जिसे अर्था लोक में ले जाना चाहता है, यही उससे पाप कर्म कराता है, जिसे अर्थोनयन कराना चाहता है। ४६।।

जो लोग कहते हैं कि जीव के कमों का फलोपभोग ही ईश्वर-प्रेरित है, जीव का संसरण नहीं, उन्हें "तद्यथाऽनः" इस श्रुति का स्मरण दिलाते हैं—

परमेश्वरेण विश्वना रणयन् परिच्रंहितः शकटवद् व्रजसि । शकटं हि शाकटिकयोगवशात् व्रजति स्वयं न परतन्त्रतया ॥ ४७ ॥

योजना - विभुना परमेश्वरेण परिष्टु हितः शकटवत् रणयन् व्रजसि, शकटं हि पर-

तन्त्रया शाकटिकयोगवशाद् व्रजति, स्वयं न व्रजति ॥ (प्रमिताचरा )॥

योजितार्थ — हे शिष्य विभु परमेश्वर से प्रेरित होकर तू शकट (गाड़ी) के समान चूँ-चूँ करता हुआ प्रयाण करता है, शकट परतन्त्र होने से गाड़ीवान के योग से ही चलता

है, स्वयं नहीं चल सकता ॥

मावितार्थ — जैसे पुरानी बैलगाड़ी चूँ-चाँ शब्द करती हुई चलती है, वैसे ही यह जीव रोता-घोता प्रयाण करता है। जैसे गाड़ी बिना गाड़ीवान के नहीं चला करती, वैसे यह जीव ईश्वर की प्रेरणा के बिना संसरण नहीं कर सकता, श्रुति कहती है — "तद् यथाऽनः सुसमाहितम् उत्सृजद् यायाद् एवमेवायं शारीर आत्मा प्राह्मेनात्मनान्वारुद् उत्सृजन् याति" (बृह० ४।३।३५) अर्थात् रथ दूर जा रहा है, सारथी दीख नहीं पड़ता, फिर भी रथ की व्यवस्थित गति से अनुमान हो जाता है कि सारथि रथ पर आरूद है; उसी प्रकार जब

जीव अपने-अपने कर्मों के अनुरूप व्यस्थित गति पाते हैं, तब अवश्य अनुमान किया जा सकता है कि ये जीव अपने किसी नियन्ता के तत्त्वावधान में संसरण करते हैं, इस अनुमान को कथित श्रुति का महान बल प्राप्त है ॥ ४७ ॥

शकट जड़ होने से चेतन सारिथ के अधीन हो सकता है, किन्तु जीव चेतन ही है, तब किसी के अधीन क्यों होगा ? एवं जीवों के कर्मानुष्ठान में जब ईश्वर की प्रेरणा है, तब कर्मों को त्याक्य क्यों समक्ता जाता है ? इन शंकाओं का परिहार करते हैं —

पुरवेष्टितः पुरवशानुगतः
पुरतन्त्रचिन्निभविभिन्नवपुः।
दिवि यातनाभ्रवि च कर्मफला-

न्यनुभूय भूय इह संभवति ।। ४८ ॥

योजना—पुरवेष्टितः पुरवशानुगतः पुरतन्त्रचिन्निभविभिन्नवपुः दिवि यातनाभुवि च

कर्मफलानि अनुभूय भूय इह सम्भवति ॥ (प्रमिताचरा )॥

योजितार्थ — शरीर से युक्त श्रीर शरीर-वशवर्ती जीव शरीरगत चिदामास से श्रविविक्त होकर स्वर्ग या नरक में श्रपने कर्मों का फल भोग कर फिर इस लोक में उत्पन्न होता है।

भावितार —यद्यपि जीव रथादि के समान जड़ नहीं, चेतन है, फिर भी अम के कारण परतन्त्र बना हुआ है। विविध कमों का फल-भोग करके जीव फिर इस लोक में जन्म लेता है, अतः कमें त्याच्य हैं, बिना कर्म-त्याग मोच्चपथ पर अप्रसर नहीं हो सकता ॥४८॥

कर्म ही बन्धन हैं, उनका स्वर्ग या नरक में फलोपभोग हो जाने पर जीव मुक्त क्यों नहीं हो जाता ? इस शंका को दूर करते हैं \_

सुकृतदुष्कृतकर्मवशादयं दिवमथो यमसादनमेव वा । अनुभवेन समाप्य पुनर्मही-तलमबोधवशादवरोहति ॥ ४९ ॥

योजना—श्रयं सुकृतदुष्कृतकर्मवसात् दिवम् अथ यमसादनम् एव वा श्रानुभवेन समाप्य श्रवोधवशात् पुनः महीतलम् श्रवरोहति ॥ (द्रतिवलम्बितच्छन्दः )॥

योजिताय -- यह जीव अपने पुण्य-पाप कर्मों के अनुसार देवलोक या यमलोक में

भोग पूरा करके श्रज्ञानवश पुनः मर्त्यलोक पर उतर श्राता है।।

भावताय — एक बार स्वर्ग या नरक के उपभोगमात्र से समय पुण्य-पाप समाप्त नहीं होते। जब तक श्रज्ञान विद्यमान है, भोग-लोकों से लौट-लौट कर जीव इस कर्म-लोक में श्राता रहता है, यहाँ किये कर्मोंका फलोपभोग करने बार-बार भोग-भूमियों में प्रयाण करता रहता है। ब्रह्मज्ञान से श्रज्ञान का नाश होने पर ही मुक्त होगा।। ४९।।

त्रहाज्ञान के बिना भी कर्म तथा सूत्रादि-उपासना के समुच्चय से प्राप्त ब्रह्मलोकादि से अनावृत्ति वताई गई है — "इमं मानवमावर्तं नावर्तन्ते" ( छां० ४।१५।६ )। अतः ब्रह्मज्ञान

की अनिवार्यता क्यों ? इस सन्देह को मिटाते हैं ...

### यदि वा समुचयवशात्पुरुषः

## कमलासनं व्रजति काम्रुकधीः। पुनरेव मानविममं तु विना

परिवर्तमात्रजति मूढमतिः ॥ ५०॥

योजना —कामुकधीः पुरुषः समुच्चयवशात् कमलासनं व्रजति, यदि वा मूढमतिः, तदा पुनरेव इमं मानवं परिवर्तम् अव्यवज्ञति ॥ (प्रमिताचरा)॥

योजिताथ — रागवान् पुरुष कर्मज्ञान तथा उपासना के समुच्चय के वल पर ब्रह्मलोक जाता है, यदि वहाँ भी मृद् आत्मज्ञान-शून्य अज्ञानी ही रहा, तव फिर यहाँ ही लौट आता है।

भावितार्थं — अज्ञानी किसी प्रकार के कर्म तथा उपासना के अनुष्ठान से कहीं भी चला जाय, फलोपभाग के अनन्तर उसे फिर यहाँ ही आना पड़ता है. मुक्ति नहीं मिलती, जब तक ब्रह्मज्ञान न हो ॥ ५०॥

ब्रह्मलोक में आत्मज्ञान हो जाने पर अवश्य मुक्त हो जाता है -

त्रथ वा स तत्र परमात्ममितः परिमुच्यते सकलबन्धनतः। क्रमयोगम्रक्तिरुदिता श्रुतिषु प्रतिशाखमेवम्रुपपन्नतरा ॥ ५१॥

योजना--अथवा तत्र परमात्ममितः सकलबन्धनतः परिमुच्यते, श्रृतिषु प्रतिशाखम् उदिता क्रमयोगमुक्तिः उपपन्नतरा।। (प्रमिताचरा)।।

योजितार्थ--यदि ब्रह्मलोक में परमात्मबोध हो जाता है, तब सकल बन्धनों से मुक्त

हो जाता है, वेदों की प्रत्येक शाखा में बताई गई क्रममुक्ति उपपन्नतर है।।

भावितार्थ—कर्म और उपासना के समुच्चय से ब्रह्मलोक गर्य जीव को यदि वहाँ परमात्म-साचात्कार हो जाता है, तब वह इस लोक में नहीं आता, मुक्त हो जाता है; अतः शास्त्रों में कथित क्रम मुक्ति (इस लोक से कार्यब्रह्म तथा कार्य ब्रह्म से परब्रह्म की प्राप्ति) युक्ति-युक्त ही है—

ब्रह्मणा सह ते सर्वे संप्राप्ते प्रतिसंचरे। परस्यान्ते कृतात्मानः प्रविशन्ति परं पदम्।।

इत्यादि पुराण वचनों के अनुसार ही सूत्रकार ने क्रममुक्ति का सिद्धान्त स्थिर किया है — "अनावृत्तिः शब्दात्" ( व्र० सू० ४।४।२२ ) "कार्यात्यये तदध्यत्तेण सहातः परमिस्ध्यानात्" ( व्र० सू० ४।३।१० ) अर्थात् ब्रह्मलोक का नाश होने पर ब्रह्मा के साथ ही वहाँ के जीव परब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं।। ५१।।

यदि कर्म ही बन्धन का हेतु है, तब कर्म के अनिधकारी पशु-पत्ती तथा स्थावर सृष्टि

की मुक्ति हो जानी चाहिए, इस सन्देह को दूर करते हैं -

देवयानिपत्यानयोः पथोः

ज्ञानकर्मरहितत्वकारणात्। नैकमप्यनुसरन्ति ये पुनः न्नुद्रजन्तव इहोद्भवन्ति ते ॥ ५२॥

प्रकृत्सं० शा०

योजना—ज्ञानकर्मरहितत्वकारणात् ये देवयानपितृयाणयोः पथोः एकम् अपि

अनुसरन्ति न, ते जुद्रजन्तवः इह उद्भवन्ति ॥ ( प्रमिताच्तरा ) ॥

योजितार्थ — ज्ञान श्रीर कर्म से रहित होने के कारण जो जीव देवयान श्रीर पितृयाण पथों में से किसी एक का भी श्रानुसरण नहीं करते, वे ज्ञुद्र जन्तु इसी संसार में भर-भर कर पैदा होते रहते हैं।।

भावितार्थ —श्रृति कहती हैं — "अथेतयोः पथोर्न कतरेगाचन तानीमानि छुद्राण्य-सकृदावर्तीनि भूतानि" (छां० ५।१०।६) अर्थात् जो छुद्र जन्तु ज्ञान तथा कर्म में से किसी के अधिकारी नहीं, उनकी मुक्ति नहीं होती। वे जब कभी अधिकारी-योनियों में उद्भूत होते हैं, तब देवयान या पितृयाण के पथिक बन सकते हैं।। ५२।।

वर्णित संसारगति का उपसंहार करते हैं -

इति कामुकस्य तव संसरणं शतशो वभृव बत मूढमतेः। इह विप्रजन्मनि विरक्तमतिः कुरु साधनं यदपवर्गकरम्॥ ५३॥

योजना--इति तव कामुकस्य मृहमतेः शतशः संसरगं वभूव, बत! इह विप्रजन्मनि

विरक्तमतिः यद्पवर्गकरं तत्साधनं कुरु ॥ ( प्रमिताच्चरा ) ॥

योजितार्थ—इस प्रकार (हे शिष्य!) तुम्म रागी श्रीर मोही को सैकड़ों वार जन्म-मरण-प्रवाह में पड़ना पड़ा, महान् खेद हैं !!! इस श्रिधकारी योनि में विरक्त होकर जो मोच्च देनेवाला मार्ग है, उसका साधन कर।।

मावितार्थ — जैसे संसार का प्रयोजक राग है, वैसे मोच का प्रयोजक वैराग्य है। केवल वैराग्य से ही कोई कृतकृत्य नहीं हो सकता, उसे विवेक तथा षट् सम्पत्ति की प्राप्ति कर श्रात्मज्ञान का उपार्जन करना श्रानिवार्य है।। ५३।।

## [ अपवर्गसाधननिरूपणम् ]

अपवर्ग-साधन दिखाते हैं--

श्रवणादिकं शमदमादिपरः

परमात्मनः परमभागवतः ।

कुरु तावता परममेव पदं

परमात्मनस्त्वमलोकयसि ॥ ५४॥

योजना—शमदमादिपरः परमभागवतः ( सन् ) परमात्मनः श्रवणादिकं कुरु, तावता एव त्वं परमात्मनः परमम् पदम् श्रवलोकयसि ॥ ( प्रमिताचरा ) ॥

योजितार्थ – (हे शिष्य!) शमदमादि-युक्त परम भागवत होकर परमात्मा का

श्रवणादि कर, उतने से ही तू परमात्मा के परम पद का दर्शन कर लेगा ॥

मावितार्थ—सगुण परमात्म-भक्ति भी अन्तरङ्ग साधन है — यह दिखाने के लिए अन्थकार ने 'परमभागवतः' कहा है। अवणादि प्रमाण नहीं, अतः इनसे तत्त्वज्ञान कैसे होगा ?

इस सन्देह का उत्तर देने के लिए प्रन्थकार ने तावता पद दिया है। आशाय यह है कि अवणादि तो वेदान्त वाक्यों के ही यहाँ विविच्ति हैं, कृतोपास्ति व्यक्ति के लिए वेदान्त के अवणादि मात्र से साचात्कार हो जाता है, अन्य साधन अपेचित नहीं ॥ ५४॥

आत्म-दर्शन न होने पर चति क्या ? इस प्रश्न का उत्तर है -

यदि तन्न पश्यसि हरेः परमं
पदमम्बुशीतलिमवेद्धशिराः ।
न खलु प्रदीप्तशिरसोऽस्ति सुखं
तव दुःखपावकशिखाभिरहो ॥ ५५॥

योजना — यदि हरेः तत् परमं पदम् इद्धशिराः शीतलम् अम्बु इव न पश्यसि अहो !!! दुःखपावकशिखाभिः प्रदीप्तशिरसः तव खलु सुखम् न अस्ति ॥ (प्रमितान्तरा)॥

योजितार्थं — यदि हिर के उस परम पद का जो प्रदीप्तशिरस्क के लिए शीतल जल के समान है, दर्शन न करेगा, तब महान खेद हैं !!! दुखाग्नि की ज्वालाओं में तुक्त प्रदीप्त-शिरस्क को सुख नहीं होगा ।।

भावितार्थं — जन्म-मरणादि दुःखाग्नि की आध्यात्मिक। दिक तीन शिखाएँ (ज्वालाएँ) हैं। धधकती ज्वालाएँ जिसके शिर को जला रही हैं, वह यदि दूर से भी शीतल जल को अपनी उत्कट लालसा भरी दृष्टि से देख लेता है, तो भी शान्ति मिलती है, उसका उचित सेवन करने से तो परम शान्ति होती है। वैसे ही संसाराग्नि में जलता हुआ यह जीव परोच्च-दर्शन मात्र से अद्भुत शान्ति का अनुभव करता है, अपरोच्च दर्शन की तो बात ही क्या ?॥ ५५॥।

सप्रयोजन वैराग्य-निरूपण का उपसंहार करते हैं —
एवं विज्ञाय तापत्रयमतिगहनं मोहमूलं परस्मिन्
आत्मन्यात्मप्रकाशे त्विय परमसुखे निष्कले निष्कलङ्के।
सत्ये नित्यस्वभावे परिहृतसकलद्वैतकूटानुषङ्गे

सम्यग्ज्ञानानुरागं कुरु विषयगतं भिन्धि निर्बन्धमेनम् ॥५६॥

योजना — एवम् ऋतिगहनं तापत्रयं विज्ञाय परिस्मन् ऋात्मिन ऋात्मण्काशे परमसुखे निष्कले निष्कलङ्के सत्यं नित्यस्वभावे परिहृतसकलद्वैतकूटानुषङ्गे त्विय सम्यक् ज्ञानानुरागं कुरु, विषयगतम् एनं निर्वन्धं भिन्धि ॥ ( स्लग्धराच्छन्दः )॥

योजिताय —इस प्रकार श्रातिगहन तापत्रय को जानकर परमात्मस्वरूप, श्रात्मप्रकाश, परमसुख, निष्कृल, निष्कलङ्क सत्य, नित्यस्वभाव, द्वैतसमूह-राग-रहित श्रपने स्वरूप में

अनुराग कर श्रौर विषयगत इस राग को तोड़ दे॥

भावितार्थ — जीव के संसार-राग श्रौर श्रात्म-वैराग्य ने ही इतना बड़ा श्रनर्थ खड़ा कर दिया है, उसे धराशायी करने के लिए संसार से रागानुबन्ध को तोड़कर परमात्मरूप से जोड़ देना पर्याप्त है, इस पावन पथ का पथिक एक-न-एक दिन श्रपने गन्तव्य पर पहुँच ही जायगा।। ५६॥

## [ तत्त्वम्पदार्थशोधनम् ]

वैराग्य के अनन्तर अवसर-प्राप्त पदार्थ-जिज्ञासा दिखाते हैं—
इत्युक्त्वोपरते गुरौ पुनरयं जिज्ञासया प्रेरितः
तत्त्वंशब्दिनगद्यलच्यविषयं शिष्यो गुरुं पृच्छिति ।
वैराग्येऽतिदृढीकृते सित यतः प्राज्ञो यतिर्मन्यते

संदीप्तं शिरसीव पावकमिदं संसारदः स्वं महत् ।। ५७ ।।

योजना — इत्युक्तवा गुरौ उपरते श्रयं शिष्यः पुनः जिज्ञासया प्रेरितः गुरु तत्त्वंशाब्द-निगद्यलद्यविषयं पृच्छति, यतः वैराग्ये श्रतिदृढ़ीकृते सित प्राज्ञो यतिः इदं महत् संसारदुःखं शिरिस सन्दीप्तं पावकं मन्यते ॥ (शा० वि० छ०)॥

योजितार्थ — यह सब कहकर गुरु के चुप हो जाने पर यह शिष्य पुनः जिज्ञासा से प्रेरित होकर गुरु से तत्त्वमपदार्थ को पूछता है, क्योंकि वैराग्य के ऋत्यन्त दृढ़ हो जाने पर बुद्धिमान यित इस महान संसार-दुःख को मस्तक पर दृहकती ज्वाला के समान मानने लगता है।

भावितार्थ — संसार से सर्वथा विरक्त व्यक्ति ही संसार से परे किसी शान्त तत्त्व की गवेषणा में निरत हो सकता है। उसके लिए योग्य गुरु से उस तत्त्व की जिज्ञासा करता है।। ५७।।

तत्त्वम्पदार्थ-जिज्ञासा में वैराग्य-साधन को हेतु वताते हैं—
वैराग्यं विषयेषु पूर्वमिप से जातं हरेरर्चनात्
यज्ञादिक्रियया निरस्तफलया किं त्वद्य दाढ्य गतम्।
संसारस्य निरूपणेन धिगिदं कर्मादिजन्यं फलं
विश्वं नश्वरमम्बुबुद्बुद्समं पद्मासनान्तं जगत्॥ ५८॥

योजना—निरस्तफलया यज्ञादिकियया हरेः अर्चनात् पूर्वम् अपि मे विषयेषु वैराग्यं जातम्, किन्तु अद्य संसारस्य निरूपणेन दाढर्यं गतम्—अम्बुबुद्बुद्समं नश्वरं कर्मादि-जन्यं फलं विश्वं पद्मासनान्तं इदं जगत् धिक् ॥ (शा० वि० छ०)॥

योजितार्थं — निष्काम यज्ञादि कर्मों के अनुष्ठान एवं परमेश्वर की उपासना है। पहले भी मुक्ते विषयों से वैराग्य हुआ था, किन्तु अब संसार के निरूपण से वह दृढ़ हो गया है—जल बुद्बुद के समान नश्वर कर्मफलभूत समस्त ब्रह्मलोक-पर्यन्त इस जगत् को धिकार है॥

भावितार —वैराग्य दो प्रकार का होता है —श्रद्ध श्रौर दृढ़ । श्रद्ध वैराग्य से विषयों में उपादान-प्रवृत्ति न रह कर उपेन्ना हो जाया करती है श्रौर दृढ़ वैराग्य के उद्ध्य से विषयों की जिहासा उत्पन्न होती है। निष्काम कर्मों के श्रनुष्ठान एवं प्रभुभक्ति से उत्पन्न श्रद्ध वैराग्य, संसार का वास्तव रूप सामने श्राते ही दृढ़ हो जाया करता है। उस दृढ़ वराग्य के प्राप्त होते ही संसार को धिकारने लगता है।। ५८।।

संसार से ऊपर उठकर विरक्त पुरुष त्वंपदार्थ की जिज्ञासा करता है-

## किन्तु त्वंपदलक्ष्यमर्थमधुना कर्तृत्वभोक्तृत्वयोः जाग्रद्भुगतयोरपोहग्रुखतो वाञ्छाऽवगन्तुं मम । कर्तृत्वादिकमस्य किं निजमभूत्स्वाभाविकं जाग्रतः किं वा तत्परतः कुतश्चिदभवच्चैतन्यधातोरिति ॥ ५६ ॥

योजना—किंतु अधुना जामद्भगतयोः कर्तृत्वभोक्तृत्वयोः अपोहमुखतः त्वंपद्लद्यम् अर्थम् अवगन्तुं सम वाञ्छा—अस्य जामतः चैतन्यधातोः कर्त्त्वादिकं किं स्वाभाविकं निजम् अभूत् ? किं वा तत् कुतिश्चित् परतः अभवत् इति ॥ ( शा० वि० छं० )॥

योजितार्थ -- त्रव जामद्वस्थापन्न कर्तृत्व-शोक्तृत्व से रहित त्वम्पद के लद्द्य अर्थ को जानने के लिए वाञ्छा हुई है कि इस जामद्वस्थापन्न चैतन्य वस्तु में कर्तृत्वादि स्वामाविक

अपने धर्म हैं ? या वे किसी अन्य उपाधि के द्वारा प्राप्त हुए हैं ?

भाविताथ - - इस चेतन में अनादि-सिद्ध कर्तृ त्वादि धर्म स्वाभाविक हैं ? या अौपाधिक ? यह जिज्ञासा होती है; क्योंकि जायत् अवस्था में कर्तृत्वादि का भान होता है और सुषुप्त्यादि में भान नहीं होता ॥ ५६॥

त्वंपदार्थ-जिज्ञासा की आवश्यकता क्या ? "तत्त्वमिस" आदि वैदिक वाक्यों से अभिमत स्वात्मबोध हो ही जायगा, इस आत्तेप का परिहार करते हैं—

## यावत्त्वंपदलच्यवस्तुविषयो बोधो न मे वर्तते तावन्मे बिधरेषु गीतिमव तच्छ्रौतं वचोऽनर्थकम्। तस्मात्त्वंपदलक्ष्यवस्तुविषयः कर्तत्वभोक्तृत्वयोः जाग्रद्भगतयोरपोहम्रखतो बोधो ममोत्पाद्यताम्॥ ६०॥

योजना—यावत् त्वम्पद्लद्यविषयः बोधो मम न वर्तते, तावत् बिधरेषु गतीम् इव मे तत् श्रौतं वचः श्रनर्थकम्, तस्मात् जाश्रद्भगतयोः कर्तृत्वभोक्तृत्वयोः श्रपोह्मुखतः त्व-म्पद्लद्य-वस्तुविषयः बोधः मम उत्पाद्यताम्॥ (शा० वि० छं०)॥

योजितार्थ — जब तक त्वंपद के लच्य का बोध मुफ्ते नहीं होता, तब तक विधर के लिए गीत के समान मेरे लिए वह वैदिक (तत्त्वमिस) वचन निरर्थक है, इस लिए जामद्वस्था के कर्तृत्व भोक्तृत्व का निरास करते हुए त्वंपद के लच्य का बोध मुक्ते कराइए।।

भावितार्थ — "यह मैं कर चुका", "यह कर रहा हूँ", "यह करूँगा" श्रादि प्रत्यक्त श्रानुभवों, "शास्त्रफलं प्रयोक्तरि" श्रादि न्यायों तथा "यजेत स्वर्गकामः" श्रादि वैदिक वाक्यों के श्राधार पर श्रात्मा में प्रमाणित त्रैकालिक कर्तृत्वादि का निरास कथमि नहीं हो सकता—इस भूमि पर श्रारूढ शिष्य श्रात्मा में श्रकर्तृत्वादि के प्रतिपादक वैदिक वाक्यों को निरर्थक समभता हुआ गुरु से प्रार्थना करता है कि गुरुवर! वेदान्त-वाक्यों का श्रर्थ मेरी बुद्धि में नहीं बैठता। कृपया यह समभाइए कि मेरी बुद्धि का दोष है श्रा वेदान्त-वाक्य ही वैसे हैं श्रा ६०॥

गुरु उत्तर देता है-

कर्त्रादेखभासकत्वमगमः शुद्धः स्वयं भास्वरः चैतन्येन निजेन तेन भवतः कर्त्रादिवुद्धिर्श्रमः । क्र्टस्थस्य चिदात्मनस्तव क्रुतः कर्त्रत्वभोक्तृत्वयोः शङ्का जागरितेऽपि कारकगणं कर्त्रादिकं पञ्यतः ॥ ६१ ॥

योजना—(त्वम्) शुद्धः स्वयं भास्करः निजेन चैतन्येन कन्नीदेः अवभासकत्वम् अगमः,तेन भवतः कन्नीदिवुद्धिः भ्रमः कन्नीदिकं कारकगणं पश्यतः, कूटस्थस्य चिदात्मनः तव

जागरितेऽपि कर्तृत्वभोक्तृत्वयोः शङ्का कुतः ? ( शा० वि० छं० )।।

योजितार्थं — (हे शिष्य!) ग्रुद्ध स्वयंप्रकाश स्वरूप तू ने अपने चैतन्यरूप से कर्ता आदि की अवभासकता को प्राप्त किया है, अतः अपने में कर्त्य त्वादि का भान आपका अम है; क्योंकि कर्ता आदि कारक-वर्ग के साची, कूटस्थ चिदात्मस्वरूप तेरे में जायत् काल में भी कर्त्व-भोक्तृत्व की शंका क्योंकर हो सकती है।

भावितार्थ — जो गुद्ध = दृश्य धर्म-संसर्ग-रहित है, उसमें कर्तृत्वादि दृश्य धर्मों की सम्भावना नहीं हो सकती। जैसे कि सभा के भासक प्रदीप में सभासदों के विकार नहीं श्राया करते, वैसे ही कर्ता श्रादि के भासक साची श्रात्मा में कर्तृत्वादि धर्म भी सम्भावित नहीं हैं। श्रतः श्रात्मा वस्तुतः कर्तृत्वादि-रहित है, उसके बोधक वेदान्त-वाक्य सार्थक हैं, प्रमाण हैं, उनके श्रर्थों को न समभने में बुद्धि-दोष ही कारण है।। ६१।।

कथित अर्थ को दृष्टान्त से पुष्ट करते हैं-

व्यापारं सकलस्य भासयति यो भास्वत्करो भास्करो नासौ कर्तृतया जनस्य विदितो भूमौ द्युलोकस्थितः। एवं स्वे महिमन्यवस्थितवतः संघातम्रत्पञ्चतः स्वव्यापारसमन्वितं तव कुतः कर्तृत्वमुत्पेक्ष्यते।। ६२।।

योजना-- चुलोकस्थितः यो भास्वत्करो भास्करः सकलस्य व्यापारं भासयति, असौ भूमौ जनस्य कर्तृतया न विद्ताः, एवं संघातम् उत्परयतः स्वमहिमनि अवस्थितवतः तव

स्वन्यापारसमन्वितं कर्तृत्वं कुतः उत्प्रेच्यते ॥ ( शा० वि० छं० )॥

योजितार्थ — आकाश में स्थित जो देदीप्यमान भास्कर सकल जगत के व्यापार को प्रकाशित करता है, वह भूमि पर स्थित जनवर्ग के कत् त्व से युक्त नहीं समका जाता, इसी प्रकार (हे शिष्य!) शरीरादि संघात जगत् के सात्ती, अपनी महिमा में अवस्थित तुक्तमें अपने व्यापार से समन्वित कर्न त्व कैसे माना जा सकता है ?

भावितार्थ — यहाँ यह अनुमान विविद्यति है— "आत्मा कर्तृ त्वादिशून्यः, तद्भास-कत्वात्, यो यद् भासयिति, स तद्धर्मा न भवति, यथा लोकव्यापारभासको भास्करः" अर्थात् जैसे सूर्य समस्त जगत् के व्यापार का भासक होने पर भी उस व्यापार से स्वयं लिप्त नहीं होता, वैसे ही कर्तृ त्वादि सकल धर्मों का प्रकाशक साची कर्तृ त्वादि धर्मों से सम्बद्ध नहीं होता।। ६२।।

तब कर्तृत्वादि-धर्म किसके हैं ? इस प्रश्न का उत्तर देते हैं--

### भूतानि पश्च तव मोहसमुद्भवानि संघातरूपपरिगाममुपागतानि । कुर्वन्ति कर्मफलमञ्जुवते च तेषां साची त्वमन्तरविद्धप्तचिदेकरूपः ॥ ६३ ॥

योजना—तव मोहसमुद्भवानि पञ्चभूतानि संवातरूपपरिणामम् उपागतानि कर्म कुवन्ति, फलम् श्रश्नुवते च, तेषां श्रविलुप्तचिदेकरूपः त्वम् श्रन्तः साह्यी ॥ (वसन्ततिलका)

योजितार्थं --हे शिष्यं ! तेरे अज्ञान से जन्य पाँच भूत शरीरात्मक संघातरूप में परिणत होकर कर्म करते हैं और कर्म-फल पाते हैं, उन भूतों का नित्य चिन्मात्र स्वरूप तू अन्तः साची है।।

भावितार्थ — कर्तृ त्व-भोक्तृ त्वादि वस्तुः पाञ्चभौतिक शरीर के धर्म हैं, शरीर का तादात्म्याध्यास होने के कारण आत्मा में कर्तृत्वादि प्रतिभासित होते हैं, अध्यास की निवृत्ति हो जाने पर सत्य का प्रकाश होता है।। ६३।।

शारीर जड़ है, अतः इसमें कर्त् त्वादि कैसे वनेंगे ? इसका उत्तर है— श्रीरस्य पूर्णे चषके निरस्तो मणिर्यथा मारकतो महार्हः । श्रीरं समस्तं श्रणमात्रतस्तत् करोति तच्छायमन्ततेजाः ॥ ६४ ॥ तथा तमः संभवमच्छ्रमन्तः बहिर्जडिम्नाऽन्वितमन्तरात्मा । जगचिदेकच्छ्वि चित्स्वरूपः

### करोति साम्निध्यवशेन विक्वम् ॥ ६५ ॥

योजना—यथा चीरस्य पूर्णे चषके निरस्तः महार्हः अनूनतेजाः, मारकतो मणिः तत् समस्तं चीरं चणमात्रतः रतच्छायं करोतिः, तथा चित्स्वरूपः अन्तरात्मा सान्निध्यवशेन तमःसम्भवं विश्वं जगद् बहिः जिंदम्ना अन्वितम् अन्तः अच्छं चिदेकच्छवि करोति॥ (उपजातिवृत्ते)॥

योजितार्थ — जैसे दुग्धपूर्ण प्याले में निक्तिम बहुमूल्य उज्वल मरकतमणि उस समस्त दुग्ध को ज्ञणमात्र में अपने रंग का बना देता है; वैसे ही चित्स्वरूप अन्तरात्मा भी अपने साम्निश्यमात्र से अज्ञान के कार्यभूत समस्त प्रपञ्च-जो बाहर से जड़ है, को अन्दर से अत्यन्त स्वच्छ चैतन्य जैसा बना देता है।

मावितार — जैसे कि मरकत मिए की छाया पाकर दूध मरकतमिए के समान ही हो जाता है, वैसे ही चैतन्य की छाया पाकर जड़ शरीर भी चैतन्य के समान ही हो जाया करता है ॥ ६८,६५॥

१. तृतीयार्थे षष्ठीः । २. तस्य मगोः छायेवच्छाया यस्य चीरस्य तत् ।

सभी शरीरों में एक ही आत्मा लोक-प्रसिद्ध नहीं, अपितु शरीर के भेद से आत्मा का भेद अनुभव में आता है, तब अभेद-बोधक श्रुतियों का संगमन कैसे होगा ? इस शंका समाधान है—

तान्येव कार्यकरणानि बहुप्रकारं भेदं च विश्रति भवानपि तत्र लग्नः । भेदेन भाति जलपात्रनिविष्टमूर्ति-

मार्तग्डमग्डलवद्नवयमन्तरेगा ॥ ६६ ॥

योजना -तान्येव कार्यकरणानि वहुप्रकारं भेदं विश्वति, भवान् श्रापि तत्र श्रान्वय-मन्तरेण लग्नः जलपात्र-निविष्टमूर्तिमार्तण्डमण्डलवद् भेदेन भाति॥ (वसन्ततिलका)॥

योजितार्थं — वे ही कार्य कारणात्मक पद्मभूत अनेक देव-सनुष्यादि भेदों को धारण करते हैं, आप भी उनमें वास्तविक सम्बन्ध के विना ही अभिमान करके जल-पात्रों में प्रतिविभिवत मार्तण्ड-मण्डल के समान भिन्न-भिन्न रूपों में प्रतीत होते हैं।

मावितार्थ --सूर्य में श्रौपाधिक भेद के समान ही श्रात्मा में श्रौपाधिक भेद प्रतीत् होता है, वस्तुतः श्रात्मा एक है, श्रभिन्न है, श्रुतियों में वर्णित श्रात्माभेद वास्तविक ही है।

उपाधिगत भेदों का आरोप आत्मा में क्यों हुआ ? यह दिखाते हैं--

अध्यात्ममेवमधिभृतमथाधिदैवं

स्त्रं विराजमपि पश्यसि साचिभृतः।

साक्षित्वकारणमशेषजगन्निदानम्

अज्ञानमात्मचिद्वज्ज्वलितं सदैव ॥ ६७ ॥

योजना--अध्यात्मम् अधिभूतम् अधिदैवं सूत्रं विराजम् अपि सान्तिभूतः पश्यसि । सान्तित्वकारणं सदैव आत्मचिद्वत् ज्वलितं जगन्निदानम् अज्ञानम् ॥ (वसन्ततिलका)॥

योजितार्थ -- अध्यातम ( देहादि ), अधिभूत ( आकाशादि ), अधिदैव ( सूर्यादि ), सूत्रात्मा तथा विराट् -- इन सब को साचिभूत होकर तू देखता है। साचित्व का कारण सदैव चिदाभास युक्त जगत्कारण अज्ञान ही है।

भावितार्थ--ग्रध्यात्मादि भेद-भिन्न प्रपञ्च का साची होने के कारण त्रात्मा में उन भेदों का त्रारोप हो गया, इसका कारण एकमात्र साभास त्रज्ञान ही माना जाता है।।६७॥

भेदों को आरोपित तब कहा जा सकता है, जब कि आत्मा का अभेद प्रमाणित हो, किन्तु आत्मा की एकता में कोई प्रमाण नहीं, इस आन्तेप का निराकरण करते हैं—

देहव्यक्तिविंप्रतीत्यास्पदत्वं

याता सर्वा तावकी तावकीव । देहव्यक्तिर्देहताकारगान

तस्मादात्मा सर्वभृतस्थ एकः ॥ ६८ ॥

योजना—विप्रतीत्यास्पद्त्वं याता सर्वा देहव्यक्तिः तावकी देहताकारणेन तावकीव, तस्मात् त्रात्मा सर्वभूतस्थ एकः ॥ (शालिनीच्छन्दः )॥ योजितार्थ — (हे शिष्य !) विवादास्पद सभी देह व्यक्तियाँ तुम्हारी ही (तुम्हारे आत्मा से युक्त ) हैं, देहता से युक्त होने के कारण, जैसे कि तुम्हारी देहव्यक्ति; इसलिए आत्मा सर्व भूतों में एक ही है।।

भावितार्थ — शिष्य की देह व्यक्ति को दृष्टान्त बनाकर अन्य समस्त देह व्यक्तियों में एक आत्मा का अनुमान किया गया — "अन्यानि शरीराणि त्वदात्मवन्ति, शरीरत्वात् ; तावकशरीरवत्" अर्थात् सभी दूसरे शरीर हमारे आत्मा से युक्त हैं, क्योंकि वे भी शरीर ही हैं, जैसे कि हमारा शरीर — इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति समस्त शरीरों में एक आत्मा का अनुमान कर सकता है ॥ ६८ ॥

कोई आन्तेप कर सकता है कि "अन्यानि स्थूलशरीशाणि त्विदिद्रययुक्तानि शरीरत्वात् तव शरीरवत्" इस अनुमानाभास के समान ही उक्त अनुमान है, तो इस आन्तेप का परिहार करने के लिए अन्य अनुमान किये जाते हैं —

> संविद्व्यक्तिर्विप्रतीत्यास्पदत्वं याता सर्वा तावकी तावकीव । संविद्व्यक्तिः संविदात्मत्वहेतोः तस्मादात्मा सर्वभूतस्थ एकः ॥ ६९ ॥

योजना — विप्रतीत्यास्पद्त्वं याता सर्वा संविद्वयक्तिः तावकी संविद्गत्मत्वहेतोः तावकी संविद्वयक्तिरिव, तस्माद् त्रात्मा सर्वभूतस्थः एकः ॥ (शालिनी)॥

योजिताथ — विवादास्पद सर्व ज्ञानव्यक्तियाँ तुम्हारी (तुम्हारे आत्मा से अभिन्न) हैं; क्योंकि उनमें संविद्र्पत्व है, जैसे कि तुम्हारी संविद्रयक्ति, इस लिए आत्मा सर्व भूतों में एक ही स्थित है।

भावितार्थ — यहाँ संवित् पद से अनावृत चिद्वयक्ति का श्रहण किया गया है ॥ ६६ ॥

श्रन्तःकरणादि पत्तों में भी कथित साध्य सिद्ध किया जाता है —

श्रिद्धव्यक्तिर्विप्रतीत्यास्पद्द्यं

याता सर्वा तावकी तावकीव ।

श्रुद्धिव्यक्तिश्रुद्धिताकारणेन

तस्मादात्मा सर्वभूतस्थ एकः ॥ ७० ॥

अक्षव्यक्तिर्विप्रतीत्यास्पद्द्यं

याता सर्वा तावकी तावकीव ।

अन्नव्यक्तिस्त्वक्षताकारणेन

तस्मादात्मा सर्वभृतस्थ एकः ॥ ७१ ॥

१ इन श्लोकों का योजितार्थ गत ६८ श्रोर ६६ श्लोकों के समान ही है, केवल पद्मादि व्यक्तियों का परिवर्तन है, जो कि अत्यन्त स्पष्ट है, अतः इनकी योजना पृथक् नहीं की गई है।
५७ सं० शा०

ज्ञानव्यक्तिर्विप्रतीत्यास्पद्त्वं
याता सर्वा तावकी तावकीव ।
ज्ञानव्यक्तिर्ज्ञानताकारणेन
तस्मादात्मा सर्वभृतस्थ एकः ॥ ७२ ॥
रागव्यक्तिर्विप्रतीत्यास्पदत्वं
याता सर्वा तावकी तावकीव ।
रागव्यक्ती रागताकारणेन
तस्मादात्मा सर्वभृतस्थ एकः ॥ ७३ ॥
द्वेषव्यक्तिर्विप्रतीत्यास्पदत्वं
याता सर्वा तावकी तावकीव ।
द्वेषव्यक्तिर्विप्रतीत्यास्पदत्वं
याता सर्वा तावकी तावकीव ।
द्वेषव्यक्तिर्द्वेषताकारणेन

तस्मादात्मा सर्वभृतस्थ एकः ॥ ७४ ॥

भावितार — ७० वें पद्य में 'दुद्धि' पद से अन्तः करण, ७१ वें में 'अन्त' पद से सभी इन्द्रियाँ, ७२ वें में 'ज्ञान' पद से दुद्धि-वृत्ति, ७३ वें पद्य में 'राग' पद से इच्छा तथा ७४ वें पद्य में 'देष' पद से 'मत्सर' का प्रहण किया गया है। प्रन्थकार का यह प्रयोग-प्रयास एक विस्तृत चेत्र की ओर संकेतमात्र है, इसी आधार पर प्रत्येक इन्द्रिय प्रत्येक वृत्ति आदि को पन्न बनाकर अनुमान-प्रयोग रचे जा सकते हैं, जैसे —

चज्जुर्व्यक्तिर्वित्रतीत्यास्पद्त्वम् । याता सर्वा तावकी तावकीव। चज्जुर्व्यक्तिश्चज्जुषात्मत्वहेतोः तस्मादात्मा सर्वभूतस्थ एकः॥१॥ श्रोत्रव्यक्तिर्वित्रतीत्यास्पद्त्वं याता सर्वा तावकी तावकीव। श्रोत्रव्यक्तिः श्रोत्रताकारणेन तस्मात्मा सर्वभूतस्थ एकः॥२॥ झाण्य्यक्तिर्वित्रतीत्यास्पद्त्वं याता सर्वा तावकी तावकीव। झाण्व्यक्तिर्झाण्ताकारणेन, तस्मादात्मा सर्वभूतस्थ एकः॥ श्राद्-श्राद्दि॥ ७०-७४॥

फलितार्थं दिखाते हैं—

एवं सतीदमविवेकनिवन्धनं ते
कर्तत्वमात्मिनि विभाति न वस्तुभूतम् ।
बालेन कल्पितमतीव विशुद्धरूपे
व्योम्नीव भम्नि मलिनत्वमबोधहेतोः ॥ ७५ ॥

योजना—एवं सति विशुद्धरूपे व्योक्ति श्रवोधहेतोः वलेन कल्पितं मिलनत्विमव भूक्ति आत्मिनि ते अविवेकनिबन्धनम् इदं कर्तृत्वं विभाति, वस्तुभूतं न ॥ (वसन्ततिलका०)

योजिताय — इस प्रकार विशुद्ध श्राकाश में श्रवोध के कारण बलपूर्वक किएत नीलत्व के समान ही भूमरूप श्रात्मा में तेरे श्रविवेक से किएत यह कर्तृत्व प्रतीत होता है, वास्तविक नहीं है।

भावितार —-कर् त्वादिका भेद अपने आश्रयके भेदकी अपेत्ता करता है, किन्तु आश्रय-भूत आत्मा सर्वत्र एक ही है—यह अपर सिद्ध किया जा चुका है, अतः कर्तृ त्व-भेद कथमि आत्मा में सिद्ध नहीं हो सकता ॥ ७५ ॥

यदि कर्नु त्व-भोक्तृत्वादि धर्म शरीरके ही हैं, तब आत्माकी अपेचा क्या ? शरीरादि का प्रकाश तो आदित्यादि बाह्य जोतियों से ही हो सकता है, इस सन्देह की दूर करते हैं--

बाह्यैरसौ रविनिशाकरबह्निवाग्भिः ज्योतिर्गणैरुपकृतोऽपि हि कर्मजातम् । निर्वर्तयत्र खलु तावकमन्तरेण

चैतन्यसिनिधिबलं पुरुषः करोति ॥ ७६॥

योजना —वाह्यैः रविनिशाकरबह्निवाग्भिः ज्योतिर्गेगौः उपकृतोऽपि असौ पुरुषः हि कर्मैजातं निर्वर्तयन् तावकं चैतन्यसिन्निधिबलम् अन्तरेग न करोति खलु ॥ (वसन्ततिलका)

योजिताथ — बाह्य रिव, चन्द्र, बिह और वागादि ज्योतिर्गणों से उपकृत होकर भी यह शरीररूपी पुरुष कर्मसमूह का सम्पादन करता हुआ भी तेरे चैतन्याध्यास-बल के बिना नहीं करता।।

भावितार्थ — श्रुति कहती है कि "अस्तिमते आदित्ये याज्ञवल्क्य ! चन्द्रमस्यस्तिमते शान्तेऽग्नौ शान्तायां वाचि किं ज्योतिरेवायं पुरुष इत्यात्मैवाऽस्य ज्योतिर्भवितः" (बृह० ४।३।५) अर्थात् याज्ञवल्क्य से जिज्ञासा की गई कि सूर्यादि बाह्य ज्योतियोंके अस्त हो जाने पर इस पुरुष का प्रकाशक कीन होता है ? उत्तर मिला कि आत्मा ही प्रकाशक है। अतः सिद्ध होता है कि आत्मज्योति के विना यह पुरुष कुछ भी नहीं कर सकता ॥ ७६॥

तब बाह्य व्योतियों की क्या आवश्यकता ? इस शंका का समाधान है-

ज्योतिर्द्वयान्तरित एव हि कर्मजातं सर्वं करोति पुरुषोऽन्नमयः सदैव । कर्मादिकारणविनिर्मितमस्य बाह्यं

ज्योतिस्त्वनित्यमनिमित्तकमान्तरं चित्।। ७७॥

योजना--श्रन्नमयः पुरुषः सदैव ज्योतिर्द्धयान्तरितः एव हि सर्व कर्मजातं करोति । श्रस्य बाह्यं ज्योतिस्तु श्रमित्यम् , श्रान्तरं चित् श्रनिमित्तकम् ॥ (वसन्ततिलका )॥

योजिताथ ——स्थूलसंघातस्वरूप पुरुष सदैव जड़ श्रौर श्रजड़ दोनों ज्योतियों से व्याप्त होकर ही समस्त कर्म-समूह को करता है। इसकी बाह्यज्योति तो श्रनित्य है सुषुप्त्यादि-व्यवहार का साधन नहीं कर सकती श्रौर इन्द्रिय-प्रवृत्ति में चिद्रूप श्राम्तर ज्योति श्रनिभित्त है।

भावितार्थ — स्वप्न, सुषुप्ति श्रादि के व्यवहारों में बाह्यज्योति निमित्त नहीं हो सकती; क्योंकि वह श्रनित्य है, सदैव रहती नहीं श्रीर श्रात्मज्योति बाह्य इन्द्रियों के व्यापार में सन्तम नहीं, श्रतः दोनों ज्योतियों की सिद्धि हो जाती है।। ७७॥

शब्दादि विषयों का स्फुरण यदि आत्मस्वरूप है, तब आत्मा को जन्य मानना होगा, क्योंकि शब्दादि का स्फुरण जन्य होता है, इस सन्देह का परिहार करते हैं—

श्रोत्रादिजन्यमतिवृत्तिषु वाह्यशब्दा-द्यर्थाकृतिर्विशति कर्मवशेन कर्तुः।

बोधाकृतिस्तु तव सिन्धिमात्रहेतुः

धीवृत्तिषु प्रविशति स्वरसेन नित्यम् ॥ ७८ ॥

योजना -- कर्तुः कर्मवरोन श्रोत्रादिजन्यमतिवृत्तिषु बाह्यशब्दाद्यर्थाकृतिः विशति, बोधाकृतिस्तु तव सन्निधिमात्रहेतुः नित्यं स्वरसेन प्रविशति ॥ (वसन्ततिलका )॥

योजितार — कर्ता के कर्मों से जन्य, श्रीत्रादिद्वारक अन्तः करणवृत्तियों में बाह्य शब्दादि पदार्थों का आकार प्रविष्ट होता है, किन्तु (उन वृत्तियों में ) चैतन्याकार नित्य स्वभावतः प्रविष्ट होता है।।

भावितार्थ — जायत् के भोग-साधक कर्म श्रोत्रादि इन्द्रियों के द्वारा अन्तःकरण की वृत्तियों को उत्पन्न किया करते हैं, उन कर्मों के न रहने से स्वप्नादि में बाह्य शब्दादि के आकार की वृत्तियाँ उत्पन्न नहीं होतीं। उन वृत्तियों की उत्पत्ति होने पर भी वृत्तियों में प्रतिफलित चेतन उत्पन्न नहीं होता; अपि तु अभिव्यक्त हुआ करता है, अतः वह जन्य क्यों होगा ? ॥ ७८॥

कथित अर्थ को दृष्टान्त से पुष्ट करते हैं-

स्वाभाविकी हि वियद्निवतता घटादेः चीरादिवस्तुघटना पुनरन्यहेतुः। एवं धियामपि चिद्निवतताऽनिमित्ता

शब्दादिवस्तुघटना खलु कर्महेतुः ॥ ७९ ॥

योजना—घटादेः वियद्निवतता हि स्वाभाविकी चीरादिवस्तुघटना पुनः अन्यहेतुः; एवं घियां चिद्निवतता अपि अनिमित्ता; शब्दादिवस्तुघटना कर्महेतुः खलु ।। (वसन्ति ०)

योजितार --जैसे घटादि के साथ त्राकाश का सम्बन्ध स्वाभाविक है, किन्तु चीर त्रादि का सम्बन्ध-त्रान्यहेतुक है; वैसे ही बुद्धिवृत्तियों के साथ नैतन्य का सम्बन्ध भी स्वाभाविक है त्रीर शब्दादि विषयों का सम्बन्ध कमहेतुक है।

१. शवरखामी ने कहा है — "निराकारा च नो बुद्धिराकारवान् बाह्यो उर्धः" (शाबर भा॰ जै॰ सु॰ १।१।५) अर्थात् बुद्धि स्वतः निराकार श्रीर निराभास होती है, उसमें अनुभूवमान (घटादि का ) आकार घटादि के साजिध्य से आता है, घटादि का सान्निध्य कमों से जन्य होता है, अतः बुद्धिगत आकार भी जन्य माना जाता है, किन्तु बुद्धिगत श्राभास जिस चेतन की सन्निधि से प्रयुक्त होता है, वह नित्य सन्निहित होता है, अतः वह आभास जन्य नहीं माना जाता, अपि तु नित्य है।

भावितार्थ — कादाचित्क पदार्थ को जन्य माना जाता है, घट के साथ दूध आदि का सम्बन्ध कादाचित्क है, अर्थात् घट के साथ दूध का स्वामाविक सम्बन्ध नहीं, दूध से शून्य भी घट अनुभव में आता है; किन्तु आकाश से शून्य घट का कभी अनुभव नहीं होता, अतः मानना होगा कि उत्पत्तिकाल से ही घट के साथ आकाश का सम्बन्ध है, आकाश में उत्पन्न होता हुआ घट सदैव आकाश-सम्बन्धी ही बनेगा। इसी प्रकार विभु चैतन्य के साम्राज्य में उत्पन्न होनेवाली बुद्धि भी स्वभावतः चैतन्य-सम्बद्ध ही उत्पन्न होती है, केवल विषय-सम्बन्ध कादाचित्क होता है।। ७६।।

बुद्धि-वृत्तियों में वोधाकार फल चेतन के नाम से प्रसिद्ध है—

## संवेदनं यदिह मानफलं प्रसिद्धं तच प्रमातिर विकारिणि निष्ठितं नः । तस्य प्रमातुरिष साचितयाऽन्तरात्मा सर्वस्य तिष्ठति भवानविकाररूपः ॥ ८०॥

योजना—इह यत् संवेदनं मानफलं प्रसिद्धम् , तच नः विकारिणि प्रमातिर निष्ठितम् , तस्य सर्वस्यापि प्रमातुः साचितया अन्तरात्मा अविकाररूपः भवान् तिष्ठति ॥ (वसन्ततिलका)

योजितार्थं — यहाँ (वेदान्त-सिद्धान्त में ) जो 'प्रमा' नाम से प्रमाण फल प्रसिद्ध है, वह हमारे मत से विकारी प्रमाता में स्थित है, उस समस्त प्रमातृत्वादि के साची होकर अन्तरात्मस्वरूप, निर्विकार आप विराजमान हैं।

भाविताय — अन्तःकरणाविष्णित्रचेतन प्रमाता कहलाता है, अन्तःकरण की विकारभूत वृत्ति में जो विषय-प्रकाशक चेतन अभिव्यक्त होता है, वह फल कहा जाता है, वही मुख्य संवेदन (ज्ञान) है, उसकी व्यिष्णिका वृत्ति को भी ज्ञान कह दिया जाता है, "घटमहं जानामि"="घटज्ञानवानहम्" यहाँ जिस ज्ञान की आश्रयता प्रमाता में प्रतीत होती है, वह संवेदन वही है, इस प्रकार मान-फलरूप संवेदन का आश्रय प्रमाता सिद्ध होता है।। ८०।।

इस प्रकार कर्तृत्वादि धर्म अन्तः करण में सिद्ध होते हैं, आत्मा में नहीं; फिर आत्मा में उनका निषेध कैसे वनेगा ? क्योंकि वहाँ वे प्रसक्त ही नहीं, इस शंका का निराकरण करते हैं—

## कर्त्रादिसन्निधिबलेन तवापि कर्तृ-भोक्तप्रमात्त्वपुरापतित क्रमेण । तद्बुद्धिसंश्रयमनात्मगतं प्रतीचि

शुद्धेऽपि पश्यसि तमःपटलावृतात्तः ॥ ८१ ॥

योजना —कत्रीदिसिन्निधिवलेन तवापि क्रमेण कर्तृभोक्तृप्रमातृवपुः आपतित, तत् बुद्धिसंश्रयम् अनात्मगतं शुद्धेऽपि प्रतीचि तमःपटलावृताचाः पश्यति ॥ (वसन्ततिलका)॥ योजितार्थ — कत्ती आदि की सिन्निधि के वल पर तुक्त (आत्मा) में भी परम्परा से

१ "प्रमाणात्मकवृत्त्याश्रयो हि प्रमाता, वृत्तिश्च परिणामः प्रमातृविकार एवेति सविकार एव प्रमाता भवति" । श्र॰ टी॰

कर्तृत्व-भोक्तृत्व श्रा जाता है। यह (कर्तृत्व-भोक्तृत्व) बुद्धिगत है, श्रनात्मवृत्ति है, फिर भी

शुद्ध प्रत्यगात्मा में (हे शिष्य!) अनावृत्त चत्तु से तू देखता है ॥

भावितार्थं — आत्मा में कर्तृत्वादि की प्रतीति अविवेक-निवन्धन है, वास्तविक नहीं। बुद्धि और बुद्धिगत आभास में कर्तृत्वादि हैं, उनका आत्मा में परम्परा से अन्वय होता है। अर्थात् आभास और आत्मा को एक समझकर आत्मा में आभास के धर्मों का व्यवहार होता है। पर ।।

श्रात्मा में पारमार्थिक कर्तृत्वादि नहीं बनते— कर्तृत्वादि च दृश्यवर्गपतितं द्रष्टुः स्वभावः कथं संभाव्येत तव प्रसन्नविमलस्वच्छप्रकाशात्मनः । यद्यद् दृश्यतया जगत्यभिमतं सर्वस्य तत्तद्भवेद् दृरं द्रष्टुरिति प्रसिद्धमिललं भूभृत्सम्रद्रादिकम् ॥ ८२ ॥

योजना — दृश्यवर्गपतितं कर्तृत्वादि च प्रसन्नविमलस्वच्छप्रकाशात्मनः तव दृष्टुः कथं संभाव्येत ? जगति यद् यद् दृश्यतया त्रभिमतं भूभृत्समुद्रादिकम् तद् अखिलं दृष्टुः दृरे इति प्रसिद्धम् ॥ (शादृ लिविक्रीडितम् )॥

योजितार — हरय-वर्ग प्रविष्ट कर्तृत्वादि, प्रसन्न विमल स्वच्छ प्रकाशस्वरूप तुम्त द्रष्टा में कैसे संभावित होंगे ? जगत् में जो जो हरय माना जाता है—पर्वत, समुद्र आदि, वह

सव द्रष्टा से दूर है--ऐसा प्रसिद्ध है।।

भावितार —- हर्य कभी भी द्रष्टा या द्रष्टा का धर्म नहीं हो सकता । कर्तृत्वादि समस्त धर्म हर्य हैं, अतः वे अनारनवृत्ति ही होंगे, आत्मवृत्ति नहीं ॥ ५२॥

स्वप्त के दृष्टान्त से भी यही सिद्ध होता है--

एतस्माच न जाग्रतस्तव भवेत्स्वाभाविकी कर्तृता यद्येषा स्वत एव किं न भवति स्वप्नेऽपि ते तिष्ठतः । यत्स्वप्ने परिषश्यसि त्वमित्वलं त्वन्मायया निर्मितं कर्तृत्वादि न सत्यमत्र घटते कात्स्न्यानिभव्यक्तितः ॥ ८३॥

योजना—एतस्मात् च जाम्रतः तव कर्तृता स्वाभाविकी न भवेत्, यदि एषा स्वतः एव, स्वप्नेऽपि तिष्ठतः तत् किं न भवति ? यत् त्वं स्वप्ने पश्यिस, तत अखिलं मायया निर्मितम्, अत्र कर्तृत्वादि सत्यं न घटते, कात्स्न्यानिभव्यक्तितः॥ (शा० वि० छं०)॥

योजितार —इस लिए जायदवस्थापन्न तुम में कर्तृता स्वाभाविक नहीं हो सकती, यदि यह (कर्तृता) स्वाभाविक ही है, तब स्वप्न अवस्था में स्थित तुम्ममें क्यों नहीं होती १ जो तुम स्वप्न में देखते हो, वह समस्त माया से निर्मित है, आत्मा में कर्तृ त्वादि सत्य नहीं वन सकते; क्योंकि सूत्रकार ने कहा है — "मायामात्रं तु कात्स्न्येनानभिन्यक्त-स्वरूपत्वात्" वि सूर्व ३।२।३) अर्थात् निखिल स्वप्न-प्रपद्ध मायामात्र है; क्योंकि स्वप्न-रूप सम्पूर्णतया प्राप्त होते नहीं पाये जाते।।

भाविताय — ऐन्द्रजालिक के खेल में नियत सामग्री के बिना ही बने पदार्थों को प्रत्येक व्यक्ति मायिक मानता है, स्वप्न में भी अश्व-गज आदि की सृष्टि अपनी उचित

सामग्री के विना ही बनी होती है, अतः वह भी मायिक है, वैसे ही जामत्काल के कर्तृत्वादि भी आत्मा में आरोपितमात्र हैं, वास्तविक नहीं ॥ ५३॥

हेतुरूप से उद्भृत सूत्रार्थ को स्पष्ट करते हैं -

कात्स्नर्यं हीष्टमबाधनं न खलु तत्स्वप्नस्य जाग्रद्धिया बाधाद् बाधितमेव सत्यिमिति चेन्नैवं विरोधान्मिथः। सत्यत्वे न हि बाधितत्वघटना बाधे च सत्यं कुतः

सत्यं बाधितमित्यतीव पदयोः सम्बन्धिता दुर्घटा ॥ ८४ ॥

योजना—श्रवाधनं हि कात्स्न्यम् इष्टम् , तत् स्वप्नस्य न खतुः जाम्रद्धिया बाधात् । बाधितमेव सत्यिमिति चेत्, नः, एवं मिथो विरोधात् — सत्यत्वे बाधितत्वघटना न हि, बाधे च सत्यत्वं कुतः ? सत्यं वाधितम् — इति पदयोः सम्बन्धिता श्रतीव दुर्घटा ॥ ( शाद्ग्ल० )॥

योजिताथ — (प्रतीयमान समुचित देश-काल आदि का) बाध न होना ही कात्स्नर्य माना जाता है, वह (बाध न होना) स्वष्न में नहीं; क्योंकि जायत्काल के ज्ञान से उसका बाध हो जाता है। वाधित भी सत्य है — ऐसा यदि कहें, तो उचित नहीं; क्योंकि परस्पर विरोध है — सत्य होने पर बाधितत्व घटता नहीं और बाध होने पर सत्यत्व कैसे ? "सत्यं बाधितम्" — इन दो पदों का सम्बन्ध ही अतीब दुर्घट है।।

भावितार्थ — सत्य त्रौर मिश्या की परिभाषा यही वनाई गई है कि जो किसी प्रमाण से बाधित नहीं, वह सत्य है त्रौर बाधित होता है, वह मिश्या है। स्वप्न में जो पदार्थ प्रतीत होते हैं, उनका जाग्रत्काल में बाध होता है, त्र्यतः वे मिश्या हैं। बाधित को सत्य कदापि नहीं कहा जा सकता; क्योंकि बाधित को सत्य कहना उतना ही त्रसम्भव है, जितना कि प्रकाश को त्रम्थकार कहना।। ८४।।

सूत्रकार ने स्वप्नको जो मायामात्र कहा, उससे स्वप्न में मिध्यात्व सिद्ध नहीं होता; क्योंकि "मायां तु प्रकृतिं विद्यात्" ( श्वेता० ४।१० ) आदि श्रतियों के आधार पर समस्त जामन्त्रपञ्च ही मायामात्र हैं, फिर भी वह सत्य हैं, इस आन्नेप का समाधान करते हैं—

## मायामेनां जागरे लोकसिद्धाम् उक्त्वा तद्धत्स्वप्नमायां विविच्य । शक्तिच्याप्ती तत्र सिद्धे गृहीत्वा मायासिद्धं जागरं साधयामः ॥ ८५ ॥

योजना—जागरे लोकसिद्धाम् एनां मायाम् उक्त्वा तद्वत् स्वप्नमायां विविच्य, तत्र सिद्धे शक्तिव्याप्ती गृहीत्वा जागरं मायासिद्धं साधयामः ॥ (शालिनी)॥

योजिताथ — जाम्रत्काल में लोक-प्रसिद्ध इस ऐन्द्रजालिक माया को कहकर, उसके समान स्वप्त-मायाका विवेचन करके, वहाँ सिद्ध शब्द-शक्ति तथा व्याप्ति का महण कर के आकाशादि जाम्रत्पदार्थों में माया रचितत्व सिद्ध करते हैं।

भावितार्थ — नैदिक पदों का ऋर्थ समभने के लिए लोक-प्रचलित पदोंका सहारा लिया जाता है, 'माया' पद का ऋर्थ जानने के लिए ऐन्द्रजालिक की लोकप्रसिद्ध माया पर ध्यान जाता है, ऋर्थात् 'माया' शब्द का ऋर्थ मिथ्या ही ठहरता है, स्वप्न-प्रपञ्च भी मिथ्या है,

त्रातः वह भी मायिक है। इस प्रकार मिध्या प्रपद्ध में माया शब्द की शक्ति तथा माया-मयत्व की मिध्यात्व के साथ व्याप्ति का प्रहण कर के जायत्प्रपञ्च को मार्था-रचित मिध्या सिद्ध किया जाता है।। ५५।।

साधन-प्रकार दिखाते हैं-

लोके हि मायाधिगता न माया तमोऽतिरिक्ताऽस्ति निरूप्यमाणा । व्याप्तिश्च शक्तिश्च निरूप्यमाणा भविष्यतीहैव त नेतरत्र ॥ ८६ ॥

योजना — लोके हि माया अधिगता, निरूप्यमाणा माया तमोऽतिरिक्ता नास्ति, व्याप्तिश्च शक्तिश्च निरूप्यमाणा इहैव भविष्यति, इतरत्र न ॥ (उपजातिच्छन्दः)॥

योजितार्थ--लोक में माया प्रसिद्ध है, निरूपण करने पर वह माया अविद्या से अति-रिक्त नहीं ठहरती, व्याप्ति और शक्ति वहीं होगी, अन्यत्र नहीं ॥

भावितार — 'माया' शब्द का शक्तिप्रह तथा माया-रचित पदार्थ में मिध्यात्व की व्याप्ति लोक-प्रसिद्ध ऐन्द्रजालिक माया स्थल पर ही होती है, अन्यत्र नहीं ।। पद ।।

ऐन्द्रजालिक की मिए मन्त्र त्रादि सामग्री को जिसके त्राधार पर वह खेल दिखाता है माया क्यों न मान लिया जाय ? इस प्रश्न का उत्तर देते हैं—

> मायाविनो न मिण्यमन्त्रमथौषधं वा मायेति शक्यिमह वर्णियतुं क्रुतश्चेत् । सत्यं हि तत्सकलिमष्टिमियं त्वसत्या माया ततोऽन्यदिह किंचन वर्णनीयम् ॥ ८७ ॥

योजना--इह मायाविनः मिएमन्त्रम् श्रोषधं वा मायेति वर्णयितुं न शक्यम्। कुतः ? चेत्; हि तत्सकलं सत्यम् इष्टम्, इयं माया तु श्रमत्या, ततः इह श्रन्यत् किंचन वर्णनीयम्।। योजितार्थं — मायावी के मिए-मन्त्र या जड़ी-वृटी का 'माया' शब्द से वर्णन नहीं किया जा सकता। क्यों ? यदि पूछा जाय, तो वह सकल (मिए-मन्त्र श्रादि) सत्य देखा जाता है; किन्तु यह माया श्रसत्य होती है, श्रतः वहाँ मिए श्रादि से मिन्न ही कुछ माया का अर्थ कहना चाहिए।।

भावितार्थ — "माया मया दृष्टा" – इस प्रकार लोक में 'माया' शब्द का व्यवहार सदैव मिध्या पदार्थों में ही हुआ करता है। ऐन्द्रजालिक की सामग्री वैसी नहीं; अतः उससे भिन्न माया का स्वरूप स्थिर करना होगा। उससे अतिरिक्त अज्ञान ही 'माया' पदार्थ निश्चित होता है।। ५७॥

ऐन्द्रजालिक की शक्ति को भी माया नहीं कह सकते— सामर्थ्यमस्य मिण्यमन्त्रनिमित्तमस्ति माया भविष्यति जनभ्रमहेतुरेषा। इत्युच्यते यदि तद्प्यतिफल्गु कस्मात् सामर्थ्यमप्यवितथं हि तदिष्टमस्य॥ ८८॥ योजना—श्रस्य मणिमन्त्रनिमित्तं सामध्यम्, एषा जनभ्रमहेतुः माया भविष्यतीत्यु-च्यते यदि, तदिप श्रति फल्गु, कस्मात् १ श्रस्य हि तत् सामध्यम् श्रिप श्रवितथम् इष्टम् ।। (वसन्ततिलका)।।

योजिताय — इस (नट) के मिण-मन्त्र आदि के आधार पर प्राप्त शक्ति ही जन-भ्रम की हेतु भूत माया होगी—ऐसा यदि कहा जाय, वह भी अत्यन्त निःसार है, क्योंकि इस (नट) की वह शक्ति भी सत्य है॥ ८८॥

नट की श्रौर किसी शक्ति को भी माया नहीं कह सकते—

न च शक्तिरस्य सहजा यदि वा जनिताऽस्ति केनचिदिति ब्रुवतः । परिपुष्कलं स्वमतनिर्वहणं

भवितुं क्षमं तदनिरूपणतः ॥ ८६ ॥

योजना--सहजा शक्तिः अस्ति, यदि वा केनचित् जनिता अस्ति-इति ब्रुवतः

परिपुष्कलं स्वमतनिर्वहर्णं भवितुं न चमम् ; तदनिरूपणतः ॥ (प्रमिताचरा)॥

योजितार्थं -- ( उस नटकी ) स्वाभाविक शक्ति है अथवा किसी हेतु से जन्य है ( वही माया है ) ऐसा कहनेवाले से सुपृष्टरूप से अपने मत का निर्वहण नहीं हो सकेगा, क्योंकि उसका निरूपण नहीं हो सकता ॥ नहा।

कथित विकल्पों में सहज पत्त को दुर्निक्षप बताते हैं-

न च शुक्रशोणितसमागमने न च गर्भशायिन इयं विदिता। न च मातृयोनिविवरादुद्रा-द्रपसपतो बहिरियं घटते ॥ ६० ॥

योजना — इयं न च शुक्रशोणितसमागमने, न च गर्भशायिनः विदिता, न इयं मातृ-

योनिविवाराद् उदराद् बहिः अपसर्पतः घटते ॥ ( प्रमिताचरा ) ॥

योजितार्थ -- यह (वह स्वाभाविक शक्ति) न तो शुक्र शोणित के समागम में (हो सकती है), न गर्भाशयस्थ पिण्ड में प्रतीत होती है और न यह माता के उदर से

बाहर निकलनेवाले शरीर में ही बन सकती है।

भावितार्थ — जिज्ञासा होती है कि पुरुष की वह सहज (स्वाभाविक) शक्ति कब उत्पन्न होती है ? 'सहज' पद का अर्थ होता है— "सह जायते" अर्थात् पुरुष के शरीर की उत्पक्ति साथ ही वह शक्ति उत्पन्न होती है। शरीरके जन्म की तीन विशेष अवस्थाएं हैं— (१) माता के उदर में शुकरूप से प्रवेश पहला जन्म, (२) माता के उदर में ही पिण्ड-विशेष का निर्माण दुसरा जन्म और (३) माता के उदर से बाहर निकलना तीसरा जन्म सममा जा सकता है। इन अवस्थाओं में माया शक्ति के उत्पन्न होने में कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं होता, अतः वह सहज नहीं मानी जा सकती ॥ ६०॥

५८ सं० शा०

द्वितीय नैमित्तिक पद्म का निराकरण करते हैं-मिश्सिनत्रमोषधिमतीदृशकं
विरहय्य नापरिमहाप्यति ।
पुरुषोऽपि कश्चिद्त एविमयं

प्रतोऽपि नास्य घटनामटित ॥ ९१ ॥ योजना--इह कश्चित् पुरुषः मणिमन्त्रम् श्रीषधम्--इतीदृशकं विरह्य श्रपरं नार्पयित, अतः एवम् श्रस्य परतोऽपि इयं घटना न घटते ॥ (प्रमिताच्तरा )॥

बोजितार्थं —यहाँ कोई ( उपदेष्टा ) पुरुष मिए, मन्त्र तथा श्रौषध—जैसी वस्तुश्रों को छोड़कर श्रन्य ( कुछ भी शिष्य को ) नहीं देता, श्रतः इस प्रकार इस (पुरुष में माया शक्ति) की श्रन्य निमित्त से भी उत्पत्ति नहीं बनती ।

मावितार्थ--मायावी गुरु अपने शिष्यों को मिए, मन्त्र आदि का ही प्रदान करता है और किसी शक्ति तत्त्व का नहीं। मिए, मन्त्र आदि को माया नहीं कह सकते; क्यों कि वे सत्य हैं--यह कहा जा चुका है, अतः माया किसी निमित्त से पुरुष में उत्पन्न हो जाती है--यह पद्म भी संगत नहीं।। ११।।

माया सहजा है ? या नैमित्तिकी ? यह यद्यपि कुछ भी नहीं कहा जा सकता, तथापि मायावी पुरुषों में प्रतीत होनेवाली वह शक्ति, जो दूसरों को मोहित करती है, माया कहलाती है--यह क्यों नहीं कह सकते ? इस शंका का समाधान है--

> अन्यस्य विश्रमकरी पुरुषस्य शक्तिः आकारमन्यमनपेक्ष्य मनीषिता चेत् । वाच्येह लौकिकजनव्यवहारभूमौ मायागिरस्तदपि दुर्घटमिष्टहानेः ॥ ९२ ॥

योजना--इह लोकिकजनव्यवहारभूमी अन्यम् आकारम् अनपेच्य अन्यस्य विभ्रम-करी पुरुषस्य शक्तिः मायागिरो वाच्या--इति मनीषिता चेत्, तद्पि दुर्घटम् ; इष्टहानेः ॥ (वसन्ततिलका)॥

योजितार्थं —यहाँ लौकिक मनुष्यों के व्यवहार-त्त्रेत्र में अन्य (सहजत्वादि) आकारों की अपेत्ता न करके अन्य पुरुषों को किश्रम में डालनेवाली (मायात्री) पुरुष की शक्ति 'माया' शब्द की वाच्य है—ऐसी कल्पना यदि की जाय, वह भी दुर्घट है, क्योंकि इष्ट की हानि होगी॥

भावितार — माया का यदि यह लज्ञ किया जाय कि मायावी की वह शक्ति विशेष माया है, जो दर्शकों को विश्रम में डालती हो, उस शक्ति के लिए सहजत्व या नैमित्तिकत्व कुछ भी विविचत नहीं। तो यह लज्ञ भी लोक-प्रसिद्ध ऋज्ञान में घट जाता है, उससे श्रतिरिक्त माया की सिद्धि, जो श्रापको श्रभीष्ट है, नहीं हो सकती।। ६२॥

भाष्य-वचन से विरोध भी दिखाते हैं-

# मायामयत्ववचनादिक्तलं मृषेति यद्भाष्यकारवचनं तदसंगतं स्यात्। प्रत्यक्षम्रुत्सृजिस कारणमन्यद्न्यत् यत्किचिदानयसि कष्टमतः किमन्यत् ॥ ६३ ॥

योजना--"मायामयत्ववचनात् श्रखिलं मृषा"--इति यद् भाष्यकारवचनम् , तदः संगतं स्यात् । प्रत्यक्तं कारणम् उत्सृजसि श्रन्यद्-श्रन्यत् किश्चिद् श्रानयसि-श्रतोऽन्यत् कष्टं किम् ? ( वसन्ततिलका ) ।।

योजिताय — "जगत्तदुपादानयोरिनर्वचनीयत्वात् मायाप्रकृतित्वश्रुतेस्चाखिलं मृषा" – यह जो भाष्यकार का वचन है, वह असंगत हो जायगा। लोकप्रसिद्ध तत्त्वाज्ञानस्वरूप प्रत्यच्चरूपको छोड़कर और और कुछ कहते जाते हो — इससे बढ़कर और कष्ट क्या होगा ?

भावितार्थ — लोकप्रसिद्ध श्रज्ञान को छोड़कर श्रौर कुछ मायाका लच्चए करने पर भाष्यकार के वचनों से भी विरोध होता है, भाष्यकार ने कहा है — 'जगत्तादुपादानयोरिन-वेचनीयत्वात् मायाप्रकृतित्वश्र्तेश्चाखिलं मृषा।" श्रर्थात् जगत् श्रौर उसका उपादान, दोनों श्रानिवेचनीय हैं श्रौर श्रुति ने उसे माया-रिचत कहा है, श्रतः श्रिखल प्रपञ्च मिथ्या है। इसलिए प्रत्यच्चसिद्ध तत्त्वाज्ञान को छोड़ कर माया का श्रौर कुछ श्राकार सिद्ध नहीं होता।।

परमेश्वर में अज्ञान नहीं, अतः उसकी माया शक्ति को अज्ञान क्योंकर कह सकते हैं ? यह सन्देह हटाया जाता है—

## अज्ञानमेव च भविष्यति शक्तिरेषा सर्वप्रपश्चजननी परमेश्वरस्य । मायाश्रुतिस्यृतिवचोभिरुदीर्यमाणा शक्तिग्रहो हि परविश्रमहेतुशक्तौ ॥ ९४ ॥

योजना - श्रुतिस्मृतित्रचोभिः उदीर्यमाणा, सर्वप्रपंचजननी एषा परमेश्वरस्य माया शक्तिः च स्रज्ञानमेवः शक्तिप्रहो हि परविश्रमहेतुशक्तौ ॥ (वसन्ततिलकाच्छंन्दः)॥

थोजितार्थ — श्रुति-स्मृति-चचनों से कथित, सर्वप्रपंच की जननी यह ईश्वर की मायां शक्ति भी श्रज्ञान ही है; क्योंकि ('माया' शब्द का ) शक्तियह दूसरे के अम की हेतुभूत शक्ति में होता है।।

भावितार — लोक में देखा गया है कि मायावी अपने मिए-मन्त्र आदि प्रयोगों के द्वारा माया को जुड्ध करता है, जुड्ध होकर मायाशिक दर्शकों को अम में डाल देती है। वे दर्शक अपने अज्ञान-रिचत पदार्थों को ही अन्यथा-अन्यथा देखा करते हैं। उसी को वे दर्शक माया मानते हैं, अतः उसी अज्ञान में 'माया' शब्द का शिक्त होता है। ईरवर में भी वही है, हाँ, ईरवर की माया ईरवर के वश में है और जीव की माया ने जीव को अपने वश में कर रखा है—इतना अन्तर अवश्य है, इसी के आधार पर जीव अज्ञानी कहा जाता है, किन्तु ईरवर सर्वज्ञ है। ईरवर की माया को अलौकिक मानने पर उसमें शिक्त मह कैसे होगा है। ६४।।

अलौकिक होने पर भी यूपादि पदों के समान ही 'माया' शब्द का शक्तिप्रह प्रसिद्ध-पद-सम भिन्याहार के द्वारा क्यों न हो सकेगा ? इस शंका का समाधान है—

न च प्रसिद्धार्थपदान्तराणां
प्रयोगसानिध्यवशेन शक्तिः।
प्रहीष्यतेऽस्येति समझसं स्यात्
अलौकिके शब्द इदं हि युक्तम् ॥ ९५ ॥
अयं तु मायेति न शब्द एवम्
अलौकिको लौकिक एव तस्मात्।
यद्र्थवाची जगति प्रसिद्धः
तमेव वेदेऽपि स वक्ष्यतीह ॥ ९६ ॥

योजना—प्रसिद्धार्थपदान्तराणां प्रयोगसान्निध्यवशेन अस्य शक्तिः महीष्यते इति समञ्जसं न; इदं हि अलौकिके शब्दे युक्तम् ॥ एवम् अयं 'माया' इति शब्दस्तु अलौकिको न, तस्मात् लौकिक एव । इह जगति स यद्र्थवाची प्रसिद्धः तमेव वेदेऽपि वद्द्यति ॥ ( डपेन्द्रवज्राच्छंदः )॥

योजितार्थं — प्रसिद्धार्थक अन्य पदों के प्रयोग-सिन्नध्य से इस ('माया' शब्द) की शक्ति गृहीत होगी — यह कहना संगत नहीं; क्योंकि यह रीति अलौकिक शब्द में युक्त होती है।। यह 'माया' शब्द तो अलौकिक नहीं, इसिलए लौकिक ही है। इस जगत् में वह ('माया' शब्द) जिस अर्थ का वाचक प्रसिद्ध है, उसी अर्थ को वेद में भी कहेगा।।

भावितार्थ — लोक में जिन शब्दों का प्रयोग किसी भी ऋथे में नहीं होता, ऐसे ही यूपादि शब्दों का शक्तिग्रह प्रसिद्ध पदों की सिन्निधि से किया जाता है; किन्तु "लोकवेद" ऋधिकरण (पू० मी० १।३।१०) के अनुसार जो शब्द लोक में जिस ऋथे का वाचक होता है, उसी ऋथे को वेद में कहा करता है। 'माया' शब्द लोक-प्रसिद्ध है, अतः यह उसी अपने (अज्ञान रूप) ऋथे को वेद में भी कहेगा।। ६५, ६६।।

लोकप्रसिद्ध पदों का भी वेद में अलौकिक अर्थ माना जाता है, यह शंका कहते हैं-

नन्द्भिदादेर्यदि नाम लोके प्रसिद्धमर्थान्तरवाचकत्वम् । तथाऽपि भावार्थनिपीडितस्य

विजानते कर्माण शक्तिमस्य ॥ ६७ ॥

योजना—ननु यदि नाम लोके चिद्धदादेः अर्थान्तरवाचकत्वं प्रसिद्धम् ; तथापि

भावार्थनिपीड़ितस्य अस्य शक्तिं कर्मणि विजानते ॥ ( उपेन्द्रवज्राच्छंदः ) ॥

योजितार्थ — शंका होती है कि यद्यपि लोक में "उद्भित्" त्र्यादि शब्दों में भिन्नार्थ की वाचकता प्रसिद्ध है; तथापि धात्वर्थ की समानाधिकरणता में जकड़े इस ('माया' शब्द ) की शक्ति कर्म में बताते हैं।।

भावितार्थ -- "उद्भिद् यजेत्" (तां० ब्रा० १६।७।२३) "चित्रया यजेत" (ते० सं०

२।४।६।१) त्रादि वैदिक वाक्यों में आये उद्भित्, चित्रा आदि पदोंका लोकमें खनित्र (फावड़ा) और चित्र रंग की छागी (बकरी) आदि अथों में प्रयोग होने पर भी वेद में वे कर्मविशेष के वाचक (पू० मी० १।४।१,२ में) स्थिर किये गये हैं। इसी प्रकार वैदिक "माया" शब्द का भी कोई अलौकिक अर्थ क्यों न माना जाय ? ॥ १७॥

उक्त शंका का निराकरण करते हैं—

### सत्यं न गत्यन्तरमस्ति तत्र ततस्तथा निश्चितमत्र नैवम् । मायागिरोऽज्ञाननिवेदनेऽपि

न काचिदत्रानुपपत्तिरस्ति ॥ ९८ ॥

योजना—सत्यम् , तत्र गत्यत्तरं नास्ति, एवम् अत्र तथा निश्चितं नास्ति, ततः माया गिरो अज्ञान निवेदनेऽपि काचित् अनुपपत्तिः नास्ति ॥ ( उपजाति )

योजितार्थ — एक्त कथन सत्य है, किन्तु वहाँ अन्य मार्ग नहीं, ऐसे यहां वैसा निश्चित

नहीं, अतः 'माया' शब्दके अज्ञान को कहने पर भी कोई अनुपपत्ति नहीं है।।

भावितार्थ — "उद्भिदा यजेत पशुकामः" इस वाक्य में 'उद्भित्' शब्द का (उद्भिश्चते भूमिरनेनेति) व्युत्पत्तिविशेष से "खनित्र" आदि अर्थ करने पर उक्त वाक्यको या तो "सोमेन यजेत" के समान विशिष्ट विधि मानना होगा, या विरुद्धित्रकृद्ध्यापत्ति विशेष होगा, अतः 'उद्भित्' शब्द को याग का नाम मानकर 'उद्भिन्नामकेन यागेन पशुफलं भावयेत' यह अन्वय किया जाता है। उसी प्रकार "चित्रया यजेतं" वाक्य में 'चित्रा' शब्द को चित्रा छागी का वाचक मानने पर (पू० मी० शक्षश्च में कथित्) वाक्य-भेदादि दोष होते हैं, इसिलए 'चित्रा' शब्द को भी इष्टि विशेष का नाम माना जाता है, किन्तु 'माया' शब्द को अज्ञान का वाचक मानने पर किसी प्रकार की आपित्ता या अनुपपत्ति नहीं होती, इसे अपने नियत अर्थ से हटाने पर "लोक-वेद" अधिकरण का विरोध अवश्य उपस्थित होगा, अतः माया शब्द सव कहीं अज्ञान का ही वाचक होता है॥ ६ ॥

ईरवर शक्ति को अज्ञान मानने पर ईरवर में सर्वज्ञत्व कैसे बनेगा ? यह सन्देह

निवृत्त किया जाता है--

# अज्ञानं जडशक्तिमात्रवपुषा सर्वेश्वरस्येष्यते सर्वज्ञत्विवरोधि तन्न च भवेदुक्तप्रकारेग नः। सर्वज्ञेश्वरसंश्रया भवति सैवाज्ञानमाया श्रुतौ तस्मादुद्भिदिवेति वर्णनिमिदं वैषम्यदुष्टं तव ॥ ९९ ॥

१. विरुद्धित्रकद्वयापत्ति — 'उद्भित्' शब्द को खनित्रादि गुण्यका वाचक मानने पर 'उद्भिदा यागं भावयेत्' यह अन्वय करना होगा, उद्भित् गुण्य की अपेद्धा से भाग में उद्देश्यत्व, प्रधानत्व तथा अनुवाद्यत्व तीन धर्म मानने होंगे। उसी समय 'पशुकाम' (पशु-फल ) से याग का "यागेन पशुरूपं फलं (भावयेत्" इस प्रकार अन्वय करने पर उसी भाग में पशु को अपेद्धा विषेयत्व, गुण्यत्व और उपादेयत्व तीन धर्म मानने होंगे, जो कि प्रथम त्रिक (उद्देश्यत्व, प्रधानत्व और अनुवाद्यत्व) से अत्यन्त विरुद्ध हैं, अतः उद्भित् पद को गुण्यवाचक न मानकर कर्मका नाम माना जाता है।

योजना—अज्ञानं जडशक्तिमात्रवपुषा सर्वेश्वरस्य इष्यते, तत् च नः उक्तप्रकारेण सर्वेज्ञत्विरोधि न भवेत्, सैव श्रुता सर्वज्ञेश्वरसंश्रया अज्ञानमाया भवति, तस्मात् उद्भिद्

इवेतीदं तव वर्णनं वैषम्यदुष्टम् ॥ ( शा० वि० छं० ) ॥

योजिताथ — अज्ञान जन्मात्र रूपसे ईश्वर मैं माना जाता है, वह उक्त प्रकार से सर्वज्ञत्व का विरोधी नहीं होता, वही श्रुति में सर्वज्ञ ईश्वर के आश्रित अज्ञानरूप माया है, इसलिए उद्भित् के समान ('माया' शब्द है यह आपका वर्णन विषमता दोष से दृष्ट है।

भावितार्थ -- "माया चाविद्या च स्वयमेव भवति" (नृसिंह० उत्तर० ६) श्राष्ट्रि श्रुतियों में प्रसिद्ध अज्ञानात्मक माया ही ईश्वर के श्राश्रित है। माया श्रीर श्रज्ञान में किसी प्रकार का भेद प्रमाणित नहीं होता। बुद्धि श्रादि सहकारी सामग्री के न होने से ईश्वर में

श्रावरण नहीं होता, श्रतः वह सर्वज्ञ होता है ॥ ६६ ॥

जादृगर की माया को भी उसका अज्ञान नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जादृगर को अपनी चीजों का अज्ञान नहीं होता, अतः लोक में भी 'माया' शब्द की अज्ञान में शक्ति कैसे ? इस सन्देह का समाधान है—

मायाऽनिर्वचनीयमेव तु तमो मायाविनो गीयते

द्रष्टॄणां भ्रमकारणं विषयता मायाविता तस्य तु ।

तं हस्त्यादिविकल्पनाघटितवन्मूढाशया जन्तवो

रज्जुं सर्पतयैव तद्विरहितं जानन्त्यबुद्धत्ववतः ॥ १००॥

योजना--द्रष्टृणां भ्रमकारणम् श्रनिर्वचनीयं तमः एव मायाविनो माया—इति गीयते तस्य विषयता तु मायाविता, मूढाशयाः जन्तवः रुजुं सर्पतया इव तं विद्वरिहतं श्रवुद्धत्व-

वत् इस्त्यादिकल्पनाघटितवत् जानन्ति ॥ (शाद् ल०)॥

योजितार्थ —-दशकोंके अमके कारणभूत अनिर्वचनीय अज्ञानको ही मायावीकी माया कहा जाता है, उसकी विषयता का नाम मायाविता है, आन्त जीव रञ्जु को सर्परूप समभने के समान वस्तुतः अबुद्धत्व तथा हस्त्यादि-घटिठत्वसे रहित उस (मायावी) को अबुद्ध

तथा हस्ती आदि कल्पना-घटित के समान जानते हैं।।

मानितार — श्राचार्य वाचस्पित मिश्र ने श्रज्ञान का श्राश्रय जीव तथा विषय ब्रह्म माना है, सम्भवतः उनकी मान्यता का यह पद्य ही श्राधार रहा हो। वस्तुतः यह सिद्धान्त बहुत प्राचीन है। ईश्वर मायावी है, इसका श्रर्थ यह नहीं कि वह मायाका श्राश्रय है, अपितु माया का विषय है, श्रथवा विषयता सम्बन्ध से माया का श्राश्रय भी कहा जा सकता है। जैसे कि हस्ती-व्याघ्र श्रादि के रूपों में वस्तुतः जादृगर नहीं श्राता, केवल मुग्ध मनुष्य उस जादृगर को हस्ती श्रादि रूपों में श्राया देखते हैं, वैसे ही ईश्वर वस्तुतः जगद् रूप में नहीं श्राया, श्रनिवंचनीय माया के वश में पड़ कर जीव वैसा देखते हैं॥ १००॥

ईश्वर श्रज्ञान का विषय श्रर्थात् श्रज्ञात है, उसके स्वरूपसाचात्कार से मायिक प्रपञ्ज वाधित होता है, इससे भी यही सिद्ध होता कि श्रज्ञानस्वरूप ही माया है—

१ ताभ्याम् अवुद्धत्वहस्त्यादिकल्पनाघटितत्वाभ्यां रहितं तं मायाविनम् ।

सम्यग्ज्ञानबलेन तं विरहितं हस्त्यादिभिर्यत्क्ष्यो
जानीयुस्तदनन्तरं न स भवेद्धस्त्यादियुक्तः पुमान् ।
तेनाऽस्मत्तम एव तत्र विषये मायाऽस्तु मायाविनः
सोऽज्ञातो वयमज्ञकोटिपतिता मायी स तेनोच्यते ॥ १०१ ॥

योजना—सम्यग्ज्ञानबलेन हस्त्यादिभिः विरहितं तं यत्त्र्यो जानीयुः, तद्नन्तरं स पुमान हस्त्यादियुक्तो न भवेत् , तेन तत्र विषये अस्मत्तमः एव मायाविनः माया अस्तु,

वयम् अज्ञकोटिपतिताः सोऽज्ञातः तेन स मायी उच्यते ॥ ( शा० वि० छ्वँ० )

योजितार्थ — सम्यक् ज्ञान के वल पर हस्ती आदि से रहित उस (मायावी) को जिस च्राण में लोग जान लें, उसके पश्चात् वह (मायावी) पुरुष हस्ती आदि के रूप में प्रतीत नहीं होता, अतः उसके विषय में हमारा अज्ञान ही मायावी की माया है, हम अज्ञ-कोटि में पड़ जाते हैं, वह (मायावी) अज्ञात है, इस लिए वह मायी कहा जाता है।।

भावितार्थ — यद्यपि अज्ञान ही माया है और अज्ञान का सम्बन्ध दोनों ( दर्शक तथा जादृगर ) से है, फिर भी दर्शक मायावी नहीं कहे जा सकते; क्योंकि वे अज्ञान के आश्रय हैं, अज्ञान के आश्रय या अज्ञानी जन कभी जादृ करते नहीं देखे जाते। इस प्रकार अज्ञानी और मायी का यह सूक्त अन्तर समम रखना चाहिए कि 'अज्ञानी' शब्द अधिकतर अज्ञानाश्रय व्यक्ति और 'मायावी' शब्द अज्ञान के विषय व्यक्ति में प्रयुक्त होता है, अतः ईश्वर मायी है, उस के साचात्कार से प्रयुक्त विश्रम की निवृत्ति होती है।। १०१।।

कथित सिद्धान्त में सन्देह करते हैं -

नन्वेवं सित रज्जुखण्डलकमप्यज्ञातमज्ञानिभिः मायावीति गिरोच्यतां न तु तथा लोके प्रसिद्धिः क्वचित् । तेनाज्ञातविलचण्वसुचितं मायाविनो लौकिका मायावीति पुमांसमेव निपुणं येनाऽऽहुरत्याद्रात् ॥ १०२ ॥

योजना—ननु एवं सित रज्जुखण्डलकम् अपि अज्ञानिभिः अज्ञातम्, मायावीति गिरा उच्यताम्, तथा लोके कचित् प्रसिद्धिः न, येन लौकिका मायावीति निपुणं पुमांसमेव अत्यादराद् आहुः, तेन मायाविनः अज्ञातिवलच्चणत्वम् उचितम् ॥ (शा० वि० छं०)॥

योजितार्थ — शंका होती है कि ऐसा (श्रज्ञान के विषय को मायावी) मानने पर रब्जु-खण्ड भी श्रज्ञानियों से श्रज्ञात है, श्रतः "मायावी" शब्द से कहा जाय, किन्तु वैसी लोक में कहीं भी प्रसिद्धि नहीं, एवं लौकिक जन भी 'मायावी' शब्द से निपुण पुरुष को ही श्रत्यन्त श्रादरपूर्वक कहा करते हैं, श्रतः मायावी को श्रज्ञात से विलच्चण कहना उचित है।।

भावितार्थं — जिज्ञासा होती है कि अज्ञान के विषय (अज्ञात) को भायावी क्यों कहा जाता है ? क्या अज्ञातत्व और भायाग्तित्व दोनों अव्यभिचरित हैं ? या लौकिक प्रसिद्धि ही वैसी है ? प्रथम पन्न उचित नहीं; क्योंकि रज्जु आदि में अज्ञातत्व रहने पर भी भायाग्तित्व नहीं, अतः व्यभिचार स्पष्ट है। दूसरा पन्न भी संगत नहीं; क्योंकि लोक में अज्ञात व्यक्ति को भायाग्री नहीं कहा करते, अपितु विशेष रूप से ज्ञात व्यक्ति को ही जादुगर कहा करते हैं।। १०२।।

उक्त शंका का परिहार करते हैं— नैवं भ्रान्तिनिमित्तकारणमयं संगृह्य पूर्वक्षणे मन्त्रादिप्रचुरं प्रयत्नजनितं तजीवने वर्तते । तेनात्रैव तु लोकरूढिरमवन्मायावितागोचरा

यद्वद् ब्राह्मण्ताप्रसिद्धिरभवन्मुक्त्वा परिब्राजकान् ॥१०३॥

योजना—एवं न,पूर्वच्चे अयं प्रयत्नजनितं आन्तिनिमित्तकारणं मन्त्रादि प्रचुरं संगृह्य तज्जीवनो वर्तते, तेन अत्रैव मायावितागोचरा लोकरूढिः अभवत्, यद्वत् परिव्राजकान्

मुक्त्वा ब्राह्मणताप्रसिद्धिः अभवत् ॥ ( शा० वि० छं० ) ॥

योजितार्थ — ऐसा ( उक्त शंका करनी युक्त ) नहीं, क्योंकि ( दर्शकों को खेल दिखाने से ) पहले ही यह ( जादृगर ) अपने प्रयत्न-साध्य, दूसरों की भ्रामक, मन्त्रादि प्रचुर सामग्री संगृहीत करके तत्पर हो उद्यत होता है, अतः इस ( जादृगर ) में ही मायावित्वविषयिणी लोक-प्रसिद्धि हो गई, जैसे कि परिव्राजकों को छोड़ कर ब्राह्मणता की प्रसिद्धि हुई।।

भावितार — यह बात निश्चित है कि दर्शकों का जुन्ध अज्ञान ही हस्ती-न्यात्र आदि हिपों में परिएत हुआ करता है। मायावी नट केवल ऐसी सामग्री जुटा देता है, जिससे दर्शकों का अज्ञान जुन्ध हो उठता है। अतः यह सिद्ध होता है कि दर्शकों के अज्ञान का ज्ञोभक पुरुष मायावी कहा जाता है। यद्यपि शुक्ति-रज्जु आदि पदार्थ भी अज्ञान के ज्ञोभक माने जाते हैं. तथापि शुक्ति रज्जु आदि को छोड़कर 'मायावी' शब्द केवल उस जादूगर में वैसे ही हुद हो गया है, जैसे कि परित्राजकों के त्राह्मण होने पर भी उन्हें छोड़ कर 'त्राह्मण' शब्द केवल गृहस्थ त्राह्मणों में ही हुद हो गया।। १०३।।

लौकिक प्रसिद्धि के आधार पर ही शास्त्रीय शब्दों की शक्ति जानी जाती है-

एवं तावल्लोकसिद्धा न माया
मिथ्याज्ञानाद्भिद्यतेऽतश्च तत्र ।
शक्तिव्याप्तिप्रत्ययौ वर्णियत्वा
वेदाल्लिङ्गाचान्यमायात्वसिद्धिः ॥ १०४ ॥

योजना—एवं तावत् लोकसिद्धा माया मिध्या अज्ञानात् भिद्यते न, अतश्च तत्र शक्ति-

व्याप्तिप्रत्ययौ वर्ण्यित्वा वेदात् लिङ्गाच अन्यमायात्वसिद्धिः ॥ (शालिनी )॥

योजितार्थ — इस प्रकार लोक-प्रसिद्ध माया मिश्या अज्ञान से भिन्न नहीं, अतः उस (लोक-प्रसिद्ध माया और उसके कार्य) में ('माया' शब्द की) शक्ति तथा (जो माया का कार्य है, वह मिश्या है - ऐसी) व्याप्ति का सम्पादन करके वैदिक 'माया' शब्द एवं कथित लिङ्ग के आधार पर अन्य (आकाश आदि) में मिश्यात्व की सिद्धि हो जाती है।

भावितार्थ — लोक में जादूगर की माया में 'माया' शब्द की शक्ति गृहीत होती है श्रीर वहाँ पर मायिक कार्य मिध्या होते हैं —यह व्याप्ति भी स्थिर हो जाती है, श्राकाशा श्रादि समस्त प्रपञ्च को "मायामात्रं जगत सर्वम्" (जाव द० १०।१२), "मायावी मायया क्रीडिति" (शाण्डिव ३।१।३) श्रादि श्रुतियों से मायिक जानकर मिध्या जान लेना सुकर हो जाता है।। १०४।।

त्र्याकाशादि प्रपञ्च में मिथ्यात्व स्वप्त-प्रपञ्च के दृष्टान्त से ही नहीं सिद्ध किया जाता अपि तु जायत् प्रपञ्च के दृष्टान्त से भी सिद्ध किया जा सकता है—

## जाग्रद्भूमौ या प्रसिद्धेह माया निर्णीता सा तावदज्ञानमेव। तस्यां शक्तिव्याप्तिविज्ञानसिद्धेः

विज्ञातच्या सैव वेदानुमानात् ॥ १०५ ॥

योजना--इह जाग्रद्भूमी या माया प्रसिद्धा, सा तावत् अज्ञानमेव निर्णीता, तस्यां

शक्तिव्याप्तिविज्ञानसिद्धेः सैव वेदानुमानात् वेदितव्या ॥ (शालिनी)॥

योजिताथ — इस जायत् त्र्यवस्था में जो (जादृगर की) माया प्रसिद्ध है, वह तो श्रज्ञान ही निर्णीत हो चुकी है, उसमें वैदिक 'माया' शब्द की शक्ति श्रौर मिध्यात्व की व्याप्ति सिद्ध हो जाने से वही वेद श्रौर श्रनुमान से समक्ष लेना चाहिए॥ १०५॥ स्वप्न की माया भी श्रज्ञान से भिन्न नहीं—

स्वप्नेऽप्येवं स्वप्नदृङ्मोहमात्राद् श्रन्या काचिन्न प्रसिद्धाऽस्ति माया। तत्रैवायं सूत्रकारस्य तस्मात्

मायाशब्दो वतते नापरत्र ॥ १०६ ॥

योजना--स्वरनेऽपि माया स्वरनहङ्मोहमात्रात् अन्या काचित् न श्रस्ति, तस्मात्

तत्रैव सुत्रकारस्य अयं मायाशब्दो वर्तते, अपरत्र न (शालिनी)॥

योजितार्थ — स्वरन में भी प्रसिद्ध माया स्वरनद्रष्टा के मोहमात्र से भिन्न और कुछ नहीं है, श्रतः उसी श्रर्थ में सूत्रकार का यह ("मायामात्रं तु" त्र० सू० ३।२।३) माया शब्द प्रयुक्त हुन्नाहै, श्रन्य श्रर्थ में नहीं।।

भावितार — ''मायामात्रं तु कात्स्न्येनानभिन्यक्तस्वरूपत्वात्' ( त्र० सू० ३।२।३ ) इस सूत्र में सूत्रकार ने 'माया' शब्दसे अज्ञान ही लिया है, और कुछ नहीं; क्योंकि ऊपर अज्ञान में ही 'माया' शब्द रूढ़ दिखाया जा चुका है।। १०६।।

यदि सूत्रकार को 'माया' शब्दसे अज्ञान ही विवित्तित था, तब सूत्र में 'मायामात्रम्'

के स्थान पर "अज्ञानमात्रम्" क्यों नहीं कह दिया ? इस सन्देह को मिटाते हैं--

शक्तिन्याप्तिप्रत्ययौ कार्यिष्यन्

स्वप्ने स्थित्वा प्रत्यगज्ञानमात्रे।

मायावाचा लोकवत्स्त्रकारो

वेदे लिङ्गं चोपनेतुं प्रवृत्तः ॥ १०७ ॥

योजना--सूत्रकारः प्रत्यगज्ञानमात्रे शक्तिव्याप्तिप्रत्ययौ कारयिष्यन् स्वप्ने स्थित्वा लोकवत् वेदे लिङ्गं च उपनेतुं मायावाचा प्रवृत्तः (शालिनी)॥

योजितार्थ —-सूत्रकार (भगत्रान् बादरायण्) ने प्रत्यगात्मा के श्रज्ञानमात्रमें ('माया' शब्द की) शक्ति तथा ('मायामयत्व लिङ्ग की) व्याप्तिका प्रहण् कराने के लिए स्वप्न ५६ संव शाव

का सहारा लेकर लोकवत् वेद में भी ('माया' शब्द की शक्ति ऋौर मायामयत्वरूप ) लिङ्ग की उपस्थिति कराने के लिए 'माया' शब्द का प्रयोग किया है।।

भावितार्थ — "मायामात्रं तु" (त्र० सू० ३।२।३) सूत्र में 'त्राज्ञान' शब्द का प्रयोग न करके तदर्थक 'माया' शब्द का प्रयोग करने में सूत्रकार का गृढ़ श्रमिप्राय यह है कि "मायां तु प्रकृतिं विद्यात्" ( इवेता० ४।१० ) आदि वैदिक शब्दों से ही प्रपञ्च का उल्लेख करना था, लोकवत् वेद में भी 'माया' शब्द की शक्ति तथा अभिमत व्याप्ति दिखाना था, श्रतः 'माया' शब्द का ही प्रयोग किया है ॥ १०७॥

भगवद्गीता के वाक्यों से भी 'त्रज्ञान' श्रीर 'माया' शब्द समानार्थक सिद्ध होते हैं-

अज्ञानमावरणमावरणं च माया

सर्वेश्वरेण हरिणा दृढमभ्यधायि। चैतन्यवस्तुन इति प्रतिपद्यमानाः

तत्त्वं तदेकमिति निश्चयतः प्रतीमः ॥ १०८ ॥

योजना--सर्वेश्वरेण हरिणा दृढम् चैतन्यवस्तुनः अज्ञानम् आवरणम्, आवरणं च माया अभ्यधायि-इति प्रतिपद्यमाना तदेकं तत्त्वमिति निश्चयतः प्रतीमः ( वसन्ततिलका )।

योजितार्थ — सर्वेश्वर भगवान कृष्ण ने दृढ़ शब्दों में चैतन्य वस्तुके अज्ञान को आवरण और आवरण को माया कहा है—ऐसा जानकर हम लोग उन दोनोंको एकरूप

निश्चितरूप से स्थिर करते हैं॥

भावितार्थ — भगवान कृष्ण ने अज्ञान को आवरण कहा है- - ''अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुद्यन्ति जन्तवः'' (गी० ५।१४) अर्थात् अज्ञानरूप आवरण से आवृत आत्मज्ञान है, अतः जीव मोहित होते हैं। इसी प्रकार आवरण को माया कहा है— ''माययाऽपहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः'' (गी० ७।१५) अर्थात् मायारूप आवरणसे जिनका ज्ञान आवृत हो जाता है, वे असुरभाव से अभिभूत होकर मुक्ते प्राप्त नहीं कर पाते। भगवान के इस प्रकार कहने से अत्यन्त स्पष्ट हो जाता है कि माया और अज्ञान दोनों एक ही तत्त्व हैं।। १०८।।

माया ज्ञान-निवर्त्य होने से भी अज्ञानस्वरूप है—
ज्ञानं निवर्तकमिप द्वितयस्य तस्य
गीतागतः करुण्या भगवानुवाच ।
तेनापि तत्त्वमिदमेकमिति प्रतीतिः

य्रानीयते कथितलक्ष्रणतुल्यभावात् ॥ १०६ ॥

योजना—गीतागतः भगवान् करुण्या तस्य द्वितयस्यापि ज्ञानं निवर्तकम् उवाच, तेनापि इदम् एकं तत्त्वमिति प्रतीतिः आनीयतेः कथितलज्ञण्तुल्यभावात् (वसन्ततिलका) ॥ योजितायं —गीता में भगवान् ने करुणा से प्रेरित होकर उन (माया और अज्ञान) दोनों का भी ज्ञान को निवर्तक कहा है, इसलिए भी यह (माया और अज्ञान, दोनों) एक ही तत्त्व हैं—ऐसा निश्चय होता है, क्योंकि कथित लज्ञण् (दोनों में) समान है ॥ भावितायं — "तत्त्वज्ञान-निवर्यंत्व" या "ज्ञानावरकत्व" आदि अज्ञान के सभी

लच्या माया में भी घटते हैं, अतः माया और अज्ञान-दोनों एक ही तत्त्व स्थिर होते हैं ॥ १०६॥

भगवान् का वचन अर्थतः उद्धृत करते हैं--

नाहं प्रकाश इति तावद्नेन मायाऽ-ज्ञानेन चाऽऽवृतमितीतरद्प्यमाणि । मामेव ये तु परमं पुरुषं प्रपन्ना ज्ञानेन तु प्रभृतिना च धिया निवृत्तिः ॥ ११० ॥

योजना—"नाहं प्रकाशः" इत्यनेन तावत् माया त्रभाणि, "अज्ञानेनावृतम्" इति च इतरत् त्रपि । "ये तु माम् परमं पुरुषम् एव प्रपन्नाः" "ज्ञानेन तु"—इतिप्रभृतिना च घिया निवृत्तिः ( वसन्ततिलका ) ॥

योजितार्थ — "नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमायासमावृतः" (गी० ७२५) इस वचन से तो माया (त्रावरक रूपसे) कही है, त्रौर "श्रज्ञानेनावृतं ज्ञानम्" (गी० ५।१५) इस वचन से दृसरा (श्रज्ञान) भी (त्रावरण) कहा गया है। "मामेव ये प्रपद्यन्ते" (गी० ७१४) इस वचन से (माया में) तथा "ज्ञानेन तु तद्ज्ञानं नाशितम्" (गी० ५।१६) इस वचन से (श्रज्ञान में) ज्ञान-निवर्यत्व कहा है।।

सावितार्थं—"नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमायासमावृतः" (गी० ७२५) अर्थात् में (भगवान्) योगमाया से आवृत होने के कारण सर्वसाधारण को प्रतीत नहीं होता-यहां पर भगवान् ने माया में ज्ञानावरकत्व स्पष्ट कहा है और "अज्ञानेनावृतं ज्ञानम्" (गी०५।१५) इस वचनं में अज्ञान को आवरक कहा है; इस प्रकार प्रथम (ज्ञानावरकत्व) लच्चण दोनों में घटाया है। "मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते" (गी० ७१४) अर्थात् मुक्त (भगवान्) को जो जान लेते हैं, वे इस माया को तर जाते हैं—यहां माया में द्वितीय ज्ञाननिवर्त्यत्व" लच्चण घटाया तथा "ज्ञानेन तु तद्ज्ञानं नाशितम्" (गी० ५।१६) आदि वचनों से अज्ञान में ज्ञान-निवर्त्यत्व कहा है।। ११०।।

अज्ञान अभाव पदार्थ है और माया भावपदार्थ, अतः इन दोनों का अभेद कैसे सिद्ध होगा ? इस सन्देह को दूर करते हैं—

> ज्ञानस्य प्रागभावादपरमभिहितं प्रत्यगज्ञानमेतत् संसारच्याधिबीजं कथितनयवशादेव बुध्यस्व बुद्धचा । ज्ञानेनाज्ञाननाशं कथयति भगवानेष गीतागतः सन् न ज्ञानात्प्रागभावक्षय इति घटते तत्त्वये तत्प्रस्तेः ॥ १११ ॥

योजना —कथितनयवशात् एव एतत् संसारव्याधिबीजं प्रत्यगज्ञानं ज्ञानस्य प्रागभावाद् अपरम स्रभिहितम् बुध्या बुध्यस्य । एष गीतागतः सन् भागवान् ज्ञानेन स्रज्ञाननाशं कथयति, ज्ञानात् प्रागभावत्त्य इति न घटते; तत्त्त्वये तत्प्रसूतेः (स्राधराच्छन्दः)॥

योजितार्थ—कथित रीति से यह संसार-रोग का बीज आत्माज्ञान ज्ञानके प्रागभावसे भिन्न कहा गया है-ऐसा अपनी बुद्धि से समको। यह भगवान् गीता में ज्ञान से अज्ञान का नाश कहता है, ज्ञान से प्रागभाव का नाश हो-यह बनता नहीं; क्योंकि प्रागभाव का ज्ञय

होने से ज्ञान उत्पन्न होता है।।

भाविताथ --भगवान् ने "ज्ञानेन तु तद्ज्ञानं नाशितम् (गी॰ ५।१६) त्रादि वाक्यों से ज्ञान को अज्ञान का नाशक कहा है। यदि अज्ञान को ज्ञानका प्रागभाव माना जाय. तब अज्ञान से उसका नाश न हो सकेगा, क्योंकि प्रागभाव के रहते-रहते ज्ञान उत्पन्न ही नहीं हो सकता, वह किसीका नाशक कैसे होगा ? प्रागभाव कारण माना जाता है, कोई भावी कार्य अपने पूर्वकालके कारण का नाश कर दे, यह कभी सम्भव नहीं हो सकता; अतः ज्ञान-प्रागभाव से भिन्न ही अज्ञान को भावरूप मानना होगा, तब तो माया से उसका भेद सम्भव नहीं रह जाता ॥ १११ ॥

प्रासिङ्गक 'माया' पद की व्याख्या पूर्ण करके प्रकृत स्वप्न-मिध्यात्व-निरूपण का उपसंहार करते हैं-

> मायामात्रमतः समस्तमभवत्स्वप्ने प्रसिद्धं दशः कतृत्वादि तमीमयं वितथमेवाज्ञानमात्रं यतः। तस्माञ्जागरितेऽपि नैतद्भवत्स्वाभाविकं यत्पुनः

ताद्यं तव सर्वदैव तु भवेत्स्वप्नेऽपि चैतन्यवत् ॥ ११२ ॥

योजना—श्रतः दृशः स्वव्ने प्रसिद्धं कर्तृत्वादि समस्तं मायामात्रं तमोमयं वितथम् अभवत् , यतो अज्ञानमात्रम् । तस्मात् जागरितेऽपि ऐतद् अभवत् , यत् पुनः तव तादृत्तं स्वाभाविकम् चतन्यवत् सर्वदैव स्वप्नेऽपि भवेत् ( शा० वि० छं० )।।

योजितार्थ -- अतः चैतन्य के स्वप्न-प्रसिद्ध कर्तृत्व आदि समस्त (धर्म) मायामात्र, तमोमय, मिध्या सिद्ध हुए; क्योंकि वे अज्ञानमात्र हैं। इसलिए जाप्रत् अवस्था में भी यह कर्तृत्व त्रादि मिध्या है, यदि तुम्हारे वे (कर्तृत्वादि) स्वामाविक होते, तब चैतन्य के

समान ही सदैव स्वप्नादि में रहते ॥

मावितार्थं — स्वप्नावस्था में प्रतीत होनेवाले आत्मवृत्ति कर्तृत्वादि जब मायामात्र मिथ्या सिद्ध हो गये, तब उनके दृष्टान्त से जागरण के कर्तृत्वादि धर्म भी मिथ्या ही मानने होंगे, क्योंकि यदि वे धर्म स्वाभाविक होते, तो चैतन्यस्वरूप के समान ही सुषुप्ति-मोच त्रादि में भी उपलब्ध होते, किन्तु वहां उपलब्ध नहीं होते, अतः वे श्रीपाधिक, आरोपित, मिध्यामात्र ठहरते हैं ॥ ११२ ॥

व्यभिचरित धर्म कभी भी वस्तुके स्वरूप नहीं हो सकते-सत्यप्यन्त्रप्तचिति यत्त्विय नास्ति कर्तृ-भोक्तृप्रमातृ मुखमन्यद्पीह किंचित्। जाग्रद्शावगतमप्याविलं न तत्ते

स्वामाविकं भवितुम्रत्सहते विरोधात् ॥ ११३ ॥

योजना-यत् इह् अलुप्तचिति त्विय सति अपि कर्तृभोक्तृप्रमातृमुखम् अन्यत्, किञ्चिद्पि नास्ति, तत् ते जामद्शावगतम् अखिलमपि स्वाभाविकं न भवितुम् उत्सहते विरोधात् (वसन्ततिलका)॥

योजितार्थ — सुषुप्ति आदि में (हे शिष्य!) चैतन्यस्वरूप तेरे रहने पर भी कर्तृत्व, भोक्तृत्व, प्रमातृत्व आदि तथा अन्य कुछ भी नहीं, अतः तेरे जामद्वस्था में प्रतीयमान निखिल कर्तृत्वादि स्वाभाविक नहीं हो सकते, क्योंकि विरोध है।

भाविताय — व्यभिचारी धर्मों को धर्मी का स्वरूप नहीं माना जा सकता क्योंकि यहाँ धर्मी सदातन है, अतः तत्स्वरूप धर्म भी सदातन ही होंगे, व्यभिचारी नहीं। आत्मा के कर्तृत्वादि धर्म व्यभिचारी हैं, अतः आत्मस्वरूप कभी नहीं हो सकते॥ ११३॥

स्वाभाविक धर्म कभी धर्मी का व्यभिचारी नहीं होता—

स्वाभाविकी हुतभुजः खल्ज नोष्णता तं जातु प्रमुश्चति न तामपि जातवेदाः। एवं भवन्तमपि जागरितोपलब्धं

स्वप्ने भवानिप च जागरितं न मुञ्चेत् ॥ ११४ ॥

योजना—हुतभुजः स्वाभाविकी खलु उष्णता तं जातु न प्रमुख्यति, तां जातवेदाः श्रिपि न, एवं जागरितोपलब्धं स्वप्ने भवन्तं भवान् श्रिपि जागरितं न मुब्चेत (वसन्ततिलका)॥ योजिताथ —श्रिग्नि की स्वाभाविक उष्णता उस (श्रिग्नि) को कभी नहीं छोड़ती,

उस ( उष्णता ) को अग्नि भी नहीं ( छोड़ती ) इसी प्रकार जाप्रत् के कर्तृत्वादि-स्वप्नमें आपको तथा आप भी जाप्रत् के धर्मों को ( स्वप्न में ) नहीं छोड़ते॥

भावितार्थ— अग्नि की उष्णता स्वाभाविक है, अतः न तो वह कभी अग्नि को छोड़ती है और न अग्नि उसको, इसी प्रकार यदि कर्त्वादि-स्वाभाविक होते, तो आत्मा से उनका कभी व्यभिचार न होता ॥ ११४॥

"यानि ह्योव जायत्पश्यित तानि सुप्तः" ( बृह० ४।३।१४ ) आदि श्रुतियों के आधार पर जायत् के ही कर्तृत्वादि धर्म स्वप्न में नहीं माने जा सकते —

स्वप्ने न जागरितमस्ति मृषात्वहेतीः स्वप्नस्य सत्यमिति जागरितं वदन्ति । स्वप्नस्य बाधनबलादनृतत्वमुक्तं

तस्माचिदेव तव रूपमतोऽन्यदार्त्तम् ॥ ११४ ॥

योजना--स्वप्न जागरितं नास्ति स्वप्नस्य मृषात्वहेतोः जागरितं सत्यं वद्नित । बाधनबलात् स्वप्नस्य अनृतत्वम् उक्तम् तस्मात् चिदेव तव रूपम् , अतोऽन्यद् आर्तम् (वसन्ततिलका )।।

योजितार्थ—स्वप्ने में जायत् (के कर्तृत्वादि) नहीं हैं, क्यों कि स्वप्न के मिध्या हैं, श्रीर जायत् (के कर्तृत्वादि) को सत्य कहते हैं। जायत् में बाध हो जाने के कारण स्वप्न श्रमृत कहा जा चुका है, इसलिए (हे शिष्य) तेरा एकमात्र चैतन्य स्वरूप है, उससे भिन्न सब वाधित है।

भावितार्थ—जायत् के धर्मी का व्यभिचार स्वध्नादि में श्रीर स्वष्न में धर्मी का बाध जायत् में देखकर यही निश्चित होता है कि कर्तृत्वादि धर्म श्रात्मा के स्वामाविक नहीं, श्रिप तु श्रीपाधिकमात्र हैं ॥ ११५॥ प्रमाता आदि मिध्या होने पर भी ब्रह्मज्ञान के साधन बन सकते हैं-

# स्वप्नोपलब्धमितलं वितथं तथापि तत्स्चयत्यवितथं परमार्थवस्त । जाग्रद्शावगतमप्यनृतं तथापि तद्वत्तद्प्यवगतिचममेव भृष्टः ॥ ११६ ॥

योजना-स्वप्नोपलब्धम् अखिलं वितथम्, तथापि तत् अवितथं सूचयति, जाग्रद्शावगतमि अनृतम् , तथापि तद्वदेव भूमनः अवगतिच्मम् (वसन्ततिलका)

योजिताय - स्वप्नमें देखे गये निखिल (मांगलिक पदार्थ) मिध्या हैं, फिर भी वे सत्य परमार्थ ( इष्टलाभ-त्रादि ) पदार्थों के सूचक होते हैं, जायदशा के प्रमाता त्रादि भी मिथ्या हैं, तथापि स्वप्नोपलब्ध पदार्थों के समान ही सत्य ब्रह्म के बोधक हो सकते हैं।।

भावितार्थ —सूत्रकार ने कहा है — "सूचकश्च हि श्रुतेराचत्तते च तद्विदः" ( ब्र० सू० ३।२।४) अर्थात स्वप्न में होनेवाले स्त्री-दर्शन आदि कार्य-सिद्धि रूप सत्य अर्थी के सूचक होते हैं, श्रुति कहती है—"यदा कर्मसु काम्येषु स्त्रियं स्वप्नेषु पश्यति (छां॰ ४।२।६) एवं स्वरन-रहस्याक्षिज्ञ स्वरन को ग्रुभाग्रुभ-सूचक कहा भी करते हैं। इसी सूत्रार्थ को प्रन्थकार ने यहाँ दिखाया है कि सत्य का बोध कराने में साधन पदार्थी का परमार्थ सत् होना श्रनिवार्य नहीं, श्रतः प्रमाता श्रादि मिध्या होने पर भी श्रातमा का यथार्थ बोध उत्पन्न करा सकते हैं।। ११६।।

यदि स्वप्न श्रौर जामत् दोनों समान हैं, तब उनका कथित वैषम्य कैसे उपपन्न होगा ? इस शङ्का का समाधान करते हैं--

#### स्वप्नभ्रमोऽपि सुकृतादिनिबन्धनत्वात् तावत्परिस्फुरति यावद्दष्टमस्ति । चीगे तु तत्र लयमेति जगनिदाने गाढे तमस्यनुभवावगते प्रतीचः ॥ ११७ ॥

योजना-स्वप्नभ्रमोऽपि सुक्रतादिनिवन्धनत्वात् यावत् श्रदृष्टं तावत् परिस्फुरति, द्मीणे तु तत्र जगन्निदाने प्रतीचोऽनुभवावगते गाढ़े तमसि <sup>१</sup>लयम् एति ॥ (वसन्ततिलका)

योजितार्थ--स्वप्न-अम भी पुण्यादि-जन्य होने के कारण जब तक अदृष्ट (धर्मा-धर्मादि ) रहता है, तब तक परिस्फुरित होता है, उस अदृष्टके चीए होने पर उस जगत् के

कारणभूत, साचिभास्य, गाढ़े अज्ञान में लीन हो जाता है।।

भावितार्थ --जैसे जात्रत् पुण्य-पाप कर्मों से जन्य है, वैसे स्वप्न भी, इस ऋंश में समानता होने पर भी जामत् भोग-साधक कर्म जैसे एक जीवन स्थायी रहते हैं, वैसे स्वप्त-साधक कर्म स्थायी नहीं, अपितु प्रत्येक स्वप्न के साधक कर्म भिन्न और अस्थिर रहते हैं, इसीलिए स्वप्नका उपरम शीघ्र-शीघ्र होता है, किन्तु जन्म से मरण-पर्यन्त जाप्रत् के जनक

१. प्रन्थकार ने यहाँ मूलाज्ञान में स्वप्न का लय वताकर यह व्यक्त किया है कि स्वप्न मूलाविद्या का ही कार्य है तूलाविद्या का नहीं।

कर्मों का उपरम नहीं होता। इस वैषम्य के आधार पर लोग स्वव्न को मिथ्या और जायत् को सत्य कह दिया करते हैं।। ११७॥

प्रत्येक कर्म चिणिक, नश्वर प्रतीत होता है, फिर वह मनुष्यके पूरे जीवन में स्थायी कैसे हो सकेगा ? एवं जड़ होने से वह जायदादि-जनक कैसे होगा ? इस सन्देह को निवृत्त करते हैं—

## निष्पादिता सकलकारकवर्गसाध्या सर्वेशा कारकगरोन सहैव तावत्। तिष्ठेत्किया परमस्रच्मतयेच्यमाशा सर्वेश्वरेशा पुरुषः फलमत्ति यावत् ॥ ११८॥

योजना—यावत् पुरुषः फलम् अत्ति, तावत् सकलकारकवर्गसाध्या सर्वेण कारकगर्णन सहैव निष्पादिता सर्वेश्वरेण ईच्यमाणा क्रिया सूच्मतया तिष्ठेत्॥ (वसन्ततिलका)॥

योजितार्थं—जब तक पुरुष फलोपभोग करता है, तब तक सकल कारक-वर्ग-साध्य, समस्त कारकों से एक साथ निष्पादित एवं ईश्वर के संकल्प से समन्वित क्रिया सूद्रमरूप से स्थित रहती है।

भावितार्थ — इिंग्सिक क्रिया कालान्तरभावी स्थिर फल को जन्म कैसे दे सकेगी ? इस प्रश्न के उत्तर में किसी ने कहा था कि यागादि क्रिया ही सूद्दम रूप में आकर पर-माणु या आत्मा में तब तक रह जायगी, जब तक फल उत्पन्न न हो, उसका खण्डन करके मीमांसकों ने अपूर्व नाम की शक्ति या व्याप्टित सिद्ध की है । उसी अपूर्व को ही यहाँ अन्थकार ने क्रिया का सूद्दम रूप माना है। वह अदृष्ट या अपूर्व तब तक बराबर स्थित रहता है, जब तक अपना फल न दे डाले।। ११८।।

स्वरन यदि जायत् के समान कर्म-फल है, तब जायत् के ही समान उसे सत्य भी मानना होगा, भ्रम नहीं कह सकते, इस आचेप का समाधान है —

#### स्वप्नश्च जागरितमप्युभयं तवैव मोहप्रस्रतमपि कर्मफलं विभाति । कर्मचये तदखिलं परमात्ममायाम्

आश्रित्य सक्ष्ममवतिष्ठत एव लीनम् ॥ ११६ ॥

योजना—स्वप्नः जागरितं च उभयं तवैव मोहप्रसूतं कर्मफलं विभाति, कर्मचये तद् अखिलं परमात्ममायाम् आश्रित्य लीनं सूद्रमम् अवितष्ठते एव ॥ (वसन्ततिलकाच्छंदः )॥

योजितार्थ—(हे शिष्य!) स्वप्न और जायत् दोनों तेरे ही मोह के कार्य, कर्मफल हैं, कर्म का चय हो जाने पर वह अखिल प्रपञ्च परमात्मा की माया में लीन होकर सूच्म रूप में अवस्थित ही रहता है।।

भावितार - स्वरन तथा जाप्रत् दोनों ही अज्ञान के कार्य हैं, सत्य नहीं। जाप्रत में

१. यागिकया सूद्भरूपा परमाख्वात्मसंश्रिता । यावत्मलं नियोगाख्यं नापूर्विमिति चेन्न तत् ।। मानहीनं क्रियासौद्भयं नियोगस्त लिङादिना, श्रिभिष्ठेयः पृथग् यागादपूर्वे कार्यमस्यतः ।।

सत्यता का व्यवहार केवल कुछ स्थिरता के कारण होता है, स्वप्न-प्रपञ्च की प्रतिदिन भङ्गुरता का अनुभव होता है, अतः वह मिध्या कहा जाता है ॥ ११६॥

जाप्रत् स्वत्न प्रपद्ध श्रज्ञान में लीन रहता है - इसमें प्रमाण दिखाते हैं -

उत्थानलिङ्गकृतकल्पनयैतदेवं विज्ञायते न तु तथावगतं तदानीम् । अज्ञानलीनमित्वलं जगदस्ति सक्ष्मं तत्रेति नानुभवनादवगम्यते हि ॥ १२०॥

योजना--श्रनया उत्थानलिङ्गकृतकल्पनया एतद् एवं विज्ञायते, न तु तदानीं तथा अवगतम् – श्रिखलं जगत् श्रज्ञानलीनं सूच्मम् श्रस्ति, तत्रैव श्रनुभवनात् न हि श्रवगम्यते॥ (वसन्ततिलकाच्छंदः )॥

योजिताय — इस (सुषुप्त पुरुष के) उत्थानरूप लिङ्ग से जन्य अनुमिति से यह ऐसा जाना जाता है, न कि उस (सुषुप्ति) समय में वैसा अनुभूत हुआ कि निखिल प्रपञ्च अज्ञान में लीन होकर सूदम रूप में है, उस समय के अनुभव से वह नहीं जाना जाता।

भावितार — सुषुप्ति अवस्था में यदि जीव का समस्त अज्ञानादि प्रपञ्च नष्ट हो जाता, तब इसका उत्थान ही न होता, उत्थान होकर भी यथापूर्व सँलग्न व्यवहार चाळ् न होता अतः यह अनुमान होता है कि निखिल प्रपञ्च अज्ञान में विलीन होकर रहता है, अज्ञान भी सूद्म रूप में रहता है, उसी में अन्तःकरण अपने उदर में इन्द्रियगण को लिये समाया रहता है, जायत्-जनक संस्कारों के खुलने पर पुनरुत्थान हो जाता है, पुरुष अपने अधूरे कामों को पूरा करने में संलग्न हो जाता है।। १२०।।

सुषुप्ति में श्रज्ञान सिद्ध करते हैं -

अज्ञानमेव तु तदाऽवगतं त्वदीयं येनोत्थितो वदिस नावगतं मयाऽद्य । सुप्तेन किंचिदिप गाढतमस्यभूवं चिप्तः समस्तविषयावगमासमर्थः ॥ १२१ ॥

योजना—तदा त्वदीयम् अज्ञानमेव अवगतम्, येन चित्रतः वद्सि – मया सुप्तेन अदा किञ्चिदपि न अवगतम्, गाढतमिस चिप्तः समस्तविषयावगमासमर्थः अभूवम्।। (वसन्ततिलकाच्छंदः)।।

योजिताय — (हे शिष्य !) उस (सुपुप्ति) समय तेरा अज्ञान ही अवगत था, जिसके कारण तू उठ कर कहता है — मैंने सोते हुए आज कुछ भी नहीं जाना, गाढ निद्रा में पड़ा

हुआ समस्त विषयों के जानने में असमर्थ रहा।।

भावितार — सुषुप्ति समय साची के द्वारा त्रज्ञानमात्र का भान होता है, विषय-वर्ग का नहीं, त्रतः सुषुप्ति त्रवस्था में त्रज्ञान में समस्त प्रकच विलीन होकर स्थित था, यह सिद्ध होता है।। १२१।।

विपन्त बाधक तर्क दिखाते हैं -

#### श्रज्ञानमत्र यदि नानुभवात्प्रसिद्धं नाज्ञासिषं त्विति कुतस्तव निश्रयोऽभृत् । अज्ञानमस्त्यवगतं च सुषुप्तिकाले तेनेति निश्चिनु तवानुभवप्रमाणात् ॥ १२२ ॥

योजना — यदि अत्र अनुभवात् अज्ञानम् न प्रसिद्धम्, "न अज्ञासिषं तु" – इति तव निश्चयः कुतोऽभूत् ? तेन सुषुप्तिकाले अज्ञानम् अवगतमस्तीति निश्चिनुः तव अनुभवप्रमा-णात् ॥ (वसन्ततिलकाच्छंदः )॥

योजिताथ —यदि यहाँ (सुषुप्ति काल में ) अनुभव से अज्ञान नहीं सिद्ध होता, तब "नहीं जाना" — यह तेरा निश्चय कैसे हुआ ? अतः सुषुप्ति में अज्ञान अवगत था — ऐसा निश्चय कर, क्योंकि तेरा अनुभव ही प्रमाण है ॥ १२२॥

सुषुप्ति में अज्ञान का अनुभव मानने पर निखिल ज्ञान-शून्य सुषुप्ति ही उपपन्न न होगी – इस आन्नेप का समाधान करते हैं ––

#### स्पष्टानुभूतिविषयो न तमस्तदानीम् आसीदहङ्करगाहीनतयाऽधुना तु । निष्पाद्य कार्यमिदमंशमहं न जाने

मूढोऽस्मि चेत्यवगतेर्विषयत्वमागात् ॥ १२३ ॥

योजना—तदानीं श्रहंकरणहीनतया तमः स्पष्टानुभूतिविषयो न श्रासीत्, श्रधुना तु इदम् श्रंशं कार्यं निष्पाद्य "श्रहं न जाने मृढोऽस्मि च"-इत्यवगतेः विषयत्वम् श्रागात्॥ (वसन्ततिलकाच्छंन्दः)॥

योजितार्थं — उस समय (= सुषुप्ति में ) ऋहंकार रहित होने के कारण ऋज्ञान स्पष्ट अनुभूति का विषय नहीं था, इस समय (= जाय्रत् काल में) अपने 'इदम् अंश' रूप कार्य का निष्पादन करके ''मैं कुछ नहीं जानता अज्ञानी हूँ - इस प्रतीतिकी विषयताको प्राप्त हो गया॥

भावितार्थ--"निखिल ज्ञान-शून्य सुषुप्ति हैं"—इस प्रकार की प्रसिद्धि का तात्पर्य है कि सुषुप्ति में ऋहंकार वृत्ति नहीं रहती, ऋतः "मैं अनुभव कर रहा हूँ"—इस प्रकार का सिवकल्प ऋनुभव नहीं होता। जाय्रत् काल में ऋज्ञान ऋपने व्यव्ज्ञक ऋहंकार रूप कार्य का निष्पादन करके "मूढोऽस्मि"—इस प्रतीति का विषय बन जाता है। आशय यह है कि सुषुप्ति में ऋज्ञान का साची ऋनुभव ऋवश्य है, नहीं तो जागने पर "नाहमज्ञासिषम्"—इस प्रकार से स्मरण किसका होगा ? हाँ इस स्मरण की 'श्रहम्'—यह ऋंश जायत्काल की मिली हुई है, सुषुप्तिकाल की नहीं।। १२३।।

श्रज्ञानका स्पष्ट श्रनुभव न होने से ही "सुषुप्ती तमः स्वरूपमिप नानुभूतं मया"-यह प्रतीति भी बन जाती है--

> एतावता तव तमोऽपि सुषुप्तिकाले नास्तीति बुद्धिरुदितं गुरुभिश्च कैश्चित् । स्थाने क्वचित्कचिदतो द्वयमुच्यमानं ग्राह्यं विविच्य भवता विषयं विभज्य ॥ १२४॥

६० सं० शा०

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

योजना--एतावता कैरिचत् गुरुभिः कचित् कचित् स्थाने उदितम्--"सुषुप्तिकाले तमोऽपि नास्तीति बुद्धिः" अतः उच्यमानं द्वयम् भवता विषयं विभज्य विविच्य

प्राह्मम् (वसन्ततिलका)॥
योजितायं—इसीलिए (=स्पष्टश्रनुभव न होने के कारण्) कतिपय गुरु लोगोंने
किसी-किसी स्थान पर कह दिया है—"सुषुप्तिकाल में श्रज्ञान भी नहीं था—यह प्रतीति
होती है," श्रतः कथित दोनों (= श्रज्ञान के सस्वासस्य-यचनों) को श्राप विषय-विभाग
करके विभिन्न विषयक जान रखें।

भावितार — 'सुषुप्तिकाले मूढः त्रासम्' तथा "सुषुप्तौत्रज्ञानमपि नानुभूतम्'-इस प्रकार के त्रज्ञान की सत्ता त्रौर त्रसत्ता के वोधक वचनों का सामञ्जस्य त्रज्ञान के साची

अनुभव और स्पष्ट मानस अननुभव को लेकर कर लेना चाहिए।। १२४॥

वे दोनों वचन दिखाते हैं--

#### नाज्ञानमस्ति च सुषुप्तिगतस्य पुंसो गाढे तमस्ययमभूत्पुरुषः सुषुप्तः । इत्युच्यमानमविरुद्धतया विविच्य

ग्राह्यं त्वयाऽनुभवयुक्तिनिरूपर्योन ॥ १२५ ॥

योजना—'सुषुप्तिगतस्य पुंसः अज्ञानं नास्ति', अयं सुषुप्तः पुरुषः गाढे तमसि'— इत्युच्यमानम् त्वया अनुभवयुक्तिनिरूपरोन अविरुद्धतया विचिन्त्य श्राह्मम् ( वसन्तति० )

योजितार्थ — 'सुषुप्तिगत पुरुष को अज्ञान अनुभूत नहीं है', 'यह सुषुप्त पुरुषः गाढ़ अज्ञान में था'-इस प्रकार के वचन तुमे अनुभव और युक्ति के आधार पर अविरुद्ध

बानकर प्रहण करने चाहिएँ॥

भावितार्थ — अज्ञान की सत्ता और असत्ताके अनुभव दिखाये जा चुके हैं और युक्तियां भी दी जा चुकी हैं कि यदि सुपृप्ति में अज्ञान का नाश हो जाय, तब उत्थान किसके आधार पर होगा ? यदि अज्ञान सुपृप्ति में अनुभूत नहीं तब जाम्रत्काल में "नावे-दिषम्" से स्मरण कैसे होगा ? यदि अज्ञान का स्पष्ट अनुभव वहां माना जाय, तब भी सकल ज्ञानाभाव की उपपत्ति कैसे होगी ? ॥ १२५॥

परम्परा से श्रज्ञानाभाव के बोधक वचनों की भी योजना उक्त रीति से कर लेनी चाहिए--

# एवं तमोऽपि न वभूव सुषुप्तिकाले भाषान्तरेगा पुरुषः पर एव जीवः । निर्वीजतामुपगतः स निरन्वयेन

न स्पष्टमत्र तमसोऽनुभवोऽस्ति यस्मात् ॥ १२६ ॥ पुरुष एव संवत्तः'—इति भाषान्तरेगा सप्रविकाले तमोऽपि

योजना—'जीवः परः पुरुष एव संवृत्तः'—इति भाषान्तरेण सुषुप्तिकाले तमोऽपि न बभूव, एवं 'सः (जीवः) निरन्वयेन निर्वीजताम् उपगतः' यस्मात् अत्र स्पष्टं तमसोऽनुभवी नास्ति (वसन्तति०)

योजिताय - 'जीव परम पुरुष ही हो गया था' इन शब्दों से अर्थ-सिद्ध 'सुषुप्ति-

काल में तम भी नहीं था'--यह भी वैसा ही है, क्योंकि "वह जीव निरुपाधिक होकर, श्रज्ञानरूप संसार-बीज से रहित हो गया' यहाँ स्पष्टरूप से (कहा है कि तम का अनुभव नहीं होता है।

भावितार्थ--जहाँ-जहाँ भी शास्त्रकारों ने सुषुप्तिकाल में अज्ञान का श्रभाव बताया है, वहाँ सब कहीं अज्ञान के अनुभव का अभाव ही विवित्तत है।। १२६॥

'सता सौम्य तदा सम्पन्नो भवति' (छां० ६।८।१) आदि श्रुतिवचनों का भी वही तात्पर्य है—

> अज्ञानतज्जमितहीनतया सुषुप्ते शुद्धः परोऽसि भगवानिस नित्यमुक्तः । कामश्र कर्म सकलं च तदा कुतस्त्यं चित्सागरेऽनवकरे त्विय तायमाने ॥ १२७॥

योजना—सुषुष्ते श्रज्ञानतज्जमतिहीनतया परः शुद्धाऽसि, नित्यमुक्तः भगवान् श्रसि, तद्या स्वयि तायमाने श्रमवकरे चित्सागरे कामः कर्म सकलं च कुतस्त्यम् ? (वसन्ततिलका) ॥

योजितार्थं — सुषुप्ति अवस्थामें अज्ञान और अज्ञान-जन्य (अहंकारादि प्रपञ्च) का अनुभव न होने से (हे शिष्य तू) परमात्मरूप शुद्ध है, नित्यमुक्त भगवान् है, उस समय तेरे महान् असीम चित्सागर में काम, कर्म तथा सकल भ्रम की तरङ्गें कैसे होंगी ?

भावितार्थ—"सुषुप्तिकाल में यह जीव ब्रह्मरूप हो जाता है"-श्रादि वादों का भी यही तात्पर्य है कि उस समय अज्ञानादि का अनुभव न हाने से श्रात्मा अपने नेसिगंक रूप में समवस्थित होता है।। १२७॥

यदि सुषुप्ति में अज्ञान का अभाव नहीं होता, तब वहां यह आत्मा शुद्ध और निर्मल कैसे कहा जाता है ? इस शङ्का को दूर करते हैं—

#### आसीदहंकरणमात्मतमोनिमित्तं

तज्जाप्रतश्च भवतः स्वपतश्च दुःखम् । आनीय दर्शयति तन्न सुषुप्तिकाले

बीजचयादिति भवानतिनिर्मलोऽभूत् ॥ १२ = ॥

योजना— श्रात्मतमोनिमित्तं यद् श्रहंकरणम् श्रासीत्, तत् जायतः स्वपतश्च भवतः दुःखम् श्रानीय दर्शयति । सुषुप्तिकाले तत् न, बीजचयात् भवान् श्रातिनिर्मेलो श्रभूत् (वसन्ततिलकाच्छन्दः)॥

योजिताथ — आतमा के अज्ञान का कोई जो अहंकार था, वही जामत् और स्वप्न में आपको सुख-दुःख लाकर दिखाता है। सुषुप्ति अवस्था में वह नहीं, (मलों के) बीज का चय हो जाने से आप अत्यन्त निर्मल थे।।

भावितार्थं — जीवमें सुख-दुःख का श्रनुभव महान् मल है, इस मल का बीज है-श्रहंकार । सुषुप्ति काल में श्रहंकार नहीं रहता, इसलिए श्रज्ञान के रहने पर भी श्रात्मा शुद्ध, बुद्ध और निर्मल कहलाता है ॥ १२८॥

**१**, श्रात्मनः तमोऽज्ञानं निमित्तं यस्य, तदिति भावः ।

श्रहंकार का निमित्तभूत त्रज्ञान भावरूप है---सद्रूपमावरणतानुभवादभीष्टम् अज्ञानमात्मचिति नैशतमोवदेतत् । ज्ञानं दिवाकरवदस्य जडप्रकाश-रूपं निवर्त्तकमिति प्रवदन्ति धीराः ॥ १२६ ॥

योजना-आत्मचिति एतत् श्रज्ञानम् श्रावर्णतानुभवात् नैशतमोवत् सद्रपम् अभीष्टम्, अस्य जड़प्रकाशरूपं ज्ञानं दिवाकरवत् निवर्त्तकम् इति धीराः प्रवदन्ति (वसन्तिति०)

योजितार्थ — आत्मा में यह अज्ञान आवरण्रूपता के अनुभव के कारण रात्रि के अन्धकार के समान भावरूप ही माना जाता है, इस ( अज्ञान ) का साभास अन्तःकरण-

वृत्तिरूप ज्ञान सूर्य के समान निवर्त्तक है—ऐसा धीरगण कहते हैं।।

भाविताय - श्रज्ञान को भावरूप मानने में दो प्रवल युक्तियाँ दिखाई जाती हैं-(१) अज्ञान का आवरणरूप में अनुभव और "अज्ञानेनावृतम्" आदि शास्त्रों का कथन यह सिद्ध करता है कि अज्ञान आवरणरूप होने से वैसे ही भावरूप है, जैसे कि रात्रिका अन्धकार। श्रमावरूप होने पर श्रज्ञान किसी को श्रावृत न कर सकेगा। (२) श्रज्ञान का निवर्तक भावरूप ज्ञान माना जाता है, इसलिए भी अज्ञान को भाव रूप ही मानना होगा।। १२६॥

वादिगणों को भी ऐसा ही मानना चाहिए--प्रावादुकैरपि तथैव तदेषितव्यं संवेदनेऽस्फुरणमभ्युपयद्भिरग्रे। संवेदनं न खलु संविद्भावरूपम् अज्ञानमभ्युपगतं न च बुद्धचभावः ॥ १३० ॥

योजना-अप्रे संवेदने अस्फुरण्म् अभ्युपयद्भिः प्रावादुकैरिप तत् तथैव एषितव्यम् संवेदने न खलु संविद्भावरूपम् अज्ञानम् अभ्युगतम्, न च बुद्धयभावः ।। (वसन्ततिल्का०)

योजितार्य--( ज्ञान की उत्पत्ति से ) पहले संवेदनरूप आत्मा में अज्ञान माननेवाले वादिगणों को भी वह ( श्रज्ञान ) वैसा ( भावरूप ) ही मानना होगा; क्यों कि आत्मा में न तो संविद्भावरूप श्रज्ञान माना जाता है श्रीर न बुद्धयभावरूप।।

भावितार्थ - जिज्ञासा होती है कि संवेदनस्वरूप आत्मा का आवरक अज्ञान संवेदना भावरूप विवित्तत है ? या बुद्धयभावरूप ? दोनों ही सम्भव नहीं; क्योंकि अभाव से कोई वस्तु कभी आवृत नहीं होती, श्रतः परिशेषतः श्रज्ञान को भावरूप ही मानना पड़ेगा॥१३०॥

श्रतः श्रज्ञान के कार्यभूत श्रहंकार के न होने से ही सुषुप्ति में संसाराभाव के प्रति-पाद्क वाक्य संगत हो जाते हैं -

> तस्मादशेषजगदेकनिदानभृतम् अज्ञानमात्मविषयं न विरुद्धमूचुः। वेदावसानवचनानि मुनीश्वराश्र स्थानेषु भृरिषु ततोऽवकरो न कश्चित् ॥ १३१ ॥

योजना - तस्माद् वेदावसानवचनानि मुनीश्वराः च भूरिषु स्थानेषु आत्मविषयम् अशेषजगदेकनिदानभूतम् अज्ञानं विरुद्धं न ऊचुः, ततः कश्चित् अवकरो न ॥ ( वसन्तति० )

योजितार —इसलिए वेदान्तवाक्य तथा मुनीश्वरगणों ने बहुत स्थलों पर निखिल जगत् के एकमात्र कारण, आत्मविषयक अज्ञानको विरुद्ध नहीं कहा है, अतः कोई विरोध नहीं।।

भावितार्थं — 'एष सम्प्रसादः' ( छा० ।१।२।३। ) आदि वाक्य यदि अज्ञानाभाव का प्रतिपादन करते, तब "सित संपद्य न विदुः" ( छां०।६।६।२ ) आदि अज्ञान-प्रतिपादक वाक्यों के साथ अवश्य विरोध होता, सुषुप्ति में आत्मा की शुद्धता और निर्मलता के प्रतिपादक वाक्यों का जब तात्पर्य केवल आहंकाराभाव और अज्ञानानुभवाभाव के प्रतिपादन में तात्पर्य माना जाता है, तब किसी प्रकार का विरोध उपस्थित नहीं होता ।। १३१ ।।

सुषुप्ति में ऋहंकार के न होने से भी ऋज्ञान का भान सान्तिमात्र से हो जाता है—

साक्षित्वमात्मतमसा मितकञ्चुकेन मातृत्वमेतदिप नेह सुषुप्तिकाले। यद्धेतुकं भवति यन्न हि तद्दिना तत् संभाव्यते न च तदत्र सुषुप्तिकाले॥ १३२॥

योजना—ग्रात्मतमसा साचित्वम्। मतिकञ्चुकेन मातृत्वम्—एतदपि इह सुषुप्ति-काले न, यत् यद्धेतुकं भवति, तत् तद् विना सम्भाव्यते न हि, तद् श्रत्र सुषुप्तिकाले न च (वसन्ततिलका)॥

योजितार — आत्मविषयक अज्ञान मात्र के सम्बन्ध से (आत्मा में) साचित्व है। अन्त:करण्रूप उपाधिके सम्बन्ध से प्रमातृत्व होता है—यह भी आत्मा में सुषुप्ति समय नहीं, क्योंकि जो जिस निमित्त से होता है, वह उस (निमित्त) के विना सम्भावित नहीं, वह (निमित्त) यहाँ सुषुप्ति काल में है नहीं।।

भावितार्थं — अज्ञानके सम्बन्धमात्र से आत्मा साची तो हो जाता है, किन्तु प्रमाता नहीं। सुषुप्ति अवस्था के अज्ञान का वही साची भासक होता है। आत्मा में प्रमातृत्व अन्तःकरण के सम्बन्ध से ही आता है, सुषुप्तिकाल में अन्तःकरण नहीं रहता, अतः उस समय आत्मा को प्रमाता भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जिस उपाधिके सम्बन्ध से जो धर्म माना जाता है, उस उपाधि के विना, वह धर्म कैसे रहेगा ?।। १३२॥

अनुभवके आधार पर ही अज्ञान की सत्ता सिद्ध की जाती है, सुष्ठिप्त में अनुभव न होने से अज्ञान का सद्भाव ही सिद्ध नहीं होता, फिर तो सुष्ठिप्त और मुक्ति में अन्तर क्या ? इस सन्देह का समाधान करते हैं—

> अज्ञानमस्ति सकलं च सुषुप्तिकाले तत्र प्रलीनमिति यद्यपि नास्ति पुंसः । स्पष्टानुभृतिरपवर्गविलक्षणत्वाद् एष्टव्यमेव तु सुषुप्तिश्चवस्तथात्वम् ॥ १३३ ॥

योजना—तत्र सुपुप्तिकाले सकलम् अज्ञानं प्रलीनम् अस्ति । यद्यपि पुंसः स्पष्टानुभूतिः नास्ति, (तथापि ) अपवर्गविलच्च एत्वात् तु सुपुप्तिभुवः तथात्वम् एष्टव्यम् , (वसन्तति )।

योजिताथ — वहाँ सुषुप्तिकाल में सकल अज्ञान प्रलीन होकर रह रहा है। यद्यपि पुरुष को (उसकी) स्पष्ट अनुभूति नहीं होती, तथापि मोच से विलच् होने के कारण

सुषुप्ति स्थान को वैसा (प्रलीनाज्ञानक) मानना होगा॥

भावितार — यदि सुषुप्ति अवस्था में अज्ञान का अत्यन्ताभाव मान लिया जाय, तब पुनरुत्थान कैसे होगा ? अतः अनुभव न होने पर भी वहाँ अज्ञान की सत्ता माननी होगा। मोच से सुषुप्ति का यह महान् अन्तर है कि सुषुप्ति में अज्ञान है और मोच में नहीं ॥ १:३॥

यदि सुषप्ति में भी अज्ञान है, तव अज्ञान से विविक्त आत्मा का अनुभव किस

दृष्टान्त में सिद्ध होगा ? इस शंका को दिखाकर दूर करते हैं-

#### एवं सतीह तमसो न विविच्य वस्तु साक्षात्रिवेद्यितुमस्ति निद्रश्नं चेत्। नैतत्परागवगतेर्विषयो विभाति

गाढं तमो न तु तथाऽवगतिः प्रतीचि ॥ १३४ ॥

योजना—एवं सित इह तमसो विविच्य, वस्तु साज्ञात् निवेदियतुं निदर्शनं नेति चेत्, नैनत, गाढं तमः परागवगतेः विषयो विभाति, प्रतीचि तु तथा अवगतिः न (वसन्तति०)

योजितार — ऐसा मानने पर यहाँ श्रज्ञान से विविक्त श्रात्मवस्तु को साचात् रूप से दिखाने के लिए कोई दृष्टान्त नहीं रह जाता—ऐसा यदि कहा जाय, तो वह कहना उचित न होगा, क्योंकि गाढ़ श्रन्धकार (सुषुप्ति में ) परागरूप से श्रनुभव का विषय होता है, किन्तु प्रत्यगात्मा में वैसा श्रनुभव नहीं होता ॥

भावितार — सुषुप्ति में अज्ञान का स्पष्ट भान नहीं और आत्मा का स्पष्ट भान होता है, अतः आत्मा अज्ञान से विविक्त होकर ही सुष्प्ति में अवभासित है। जिन अवस्थाओं में अज्ञान का स्पष्ट अनुभव होता है, वहाँ भी अज्ञान का दृश्यक्त से और आत्मा का दृशक्त से भान होता है, इससे भी अज्ञान से विविक्त आत्मा का अनुभव किया जा सकता है।। १३४।।

यद्यपि सुषुप्ति श्रवस्था में प्रथमतः विवेचन नहीं हो सकता, फिर भी जाप्रदादि श्रवस्थात्रों में विवेचित श्रात्मा की वहाँ स्पष्ट श्रनुभूति दिखाई जा सकती है--

प्रत्यक्पराग्विषयवस्तुविवेचनाय क्लेशो न संभवति कस्यचिद्त्र जन्तोः । दृश्यं तमो घटपटादिवदेष तस्य

द्रष्टा सुषुप्तिसुवि चिद्घनविग्रहोऽभृत् ॥ १३५ ॥

योजना—अत्र कस्यचित् जन्तोः प्रत्यक्पराग्विषयिववेचनाय क्लेशः सम्भवति न,
सुषुप्तिभुवि तमः घटपटादिवत् दृश्यम्, तस्य एव चिद्घनविप्रहो दृष्टा अभूत् (वसन्तिति०)।
योजिताय —यहां (जाप्रदादि अवस्थाओं में ) किसी भी जीव को प्रत्यगातमा और

पराग् विषय का विवेचन करने के लिए क्लेश की सम्भावना नहीं, क्योंकि सुषुप्ति काल में अज्ञान घट-पट आदि के समान दृश्य था और उसका यह चिद्धनस्वरूप (आत्मा) द्रष्टा था—(ऐसा परामर्श जायद में हो जाता है)।।

भाविताथ — सुष्प्रि से उठकर "श्रहमेतावन्तं कालं न किञ्चिदेवंदिषम्" — इस प्रकार सौष्प्र अनुभव का स्मरण होता है, उसमें 'श्रहम' — यह द्रष्टा का तथा 'नावेदिषम्' — यह श्रज्ञानक्तप दृश्य का उल्लेख होता है, श्रतः तद्नुसार यह कल्पना की जाती है कि सुष्प्रि श्रवस्था में श्रज्ञान दृश्यत्वक्तप से श्रीर श्रात्मा द्रष्ट्रत्व क्रपसे भासित हुश्रा था। १३५। श्रज्ञान का विवेचन हो जाने पर जायदादि श्रवस्था श्रोंका विवेचन सुकर हो जाता है —

तिस्रोऽपि चिद्घनतनोस्तव दृश्यभूताः दूरे चकासति मतेर्बहिरेव तावत् । त्राविस्तिरोभवनधर्मतया द्यवस्थाः कः संकरो विमलचिद्वपुषस्तवाभिः॥ १३६॥

योजना—चिद्घनतनोः तव दृश्यभूताः सतेः तिस्रोऽपि अवस्थाः आविस्तिरोभवन-धर्मतया दृरे बिह्रेव तावत चकासितः, ताभिः विमलचिद्वयुषः कः सङ्करः १ (वसन्तितलका)॥

योजितार्थ — चिद्घनस्वरूप तेरी दृश्यभूत बुद्धि की तीनों अवस्थाएं आगमापायी होने के कारण अत्यन्त बाह्य रूप से प्रतीत होती हैं, उन अवस्थाओं से तुक्त निर्मल चैतन्य स्वरूप का सम्बन्ध क्या ?

भावितार्थ — कथित अवस्थाएं वुद्धिरूप उपाधि की होती हैं, आत्मा की नहीं। अविवेक से आत्मा में वे आरोपित हो जाती हैं, विवेक होने पर उनसे कोई सम्बन्ध सिद्ध नहीं होता।। १३६।।

यदि वे त्रवस्थाएं त्रात्मा की नहीं, तब किसकी हैं त्रौर त्रात्मा में "ब्रहं जागिम" त्रादि रूप से प्रतीत क्यों होती हैं १ इन प्रश्नोंका उत्तर है--

त्वय्येव कल्पितमहंकरणं विभर्ति तिस्रोऽपि ताः सहितमेव तु तच ताभिः। त्वचित्प्रकाशविषयत्वम्रुपेत्य भाति स्वाज्ञानवत्तव न रूपमतश्चतुष्कम् ॥ १३७॥

योजना—त्विय कल्पितम् श्रहंकरण्मेव ताः तिस्रोऽपि बिमर्ति, ताभिः सहितमेव तत् च स्वाज्ञानवत् त्वचित्प्रकाशविषयत्वम् उपेत्य भाति, रूपचतुष्कं तव न (वसन्ततिल्का)॥

योजितार्थ — तेरे में किल्पत ऋहंकार ही उन अवस्थाओं को धारण करता है, उन अवस्थाओं से युक्त वह ( ऋहंकार ) अपने अज्ञान के समान तुक्त चित्प्रकाश की विषयता को प्राप्त होकर भासित होता है, (तीन अवस्थाएँ तथा ऋहंकार-ये) चारों धर्म तेरे नहीं।१३७। कथित चारों पदार्थ आत्मा में किल्पत हैं-इसमें प्रमाण क्या १इसका उत्तर देते हैं—

नान्वेति तत्तव चिता व्यतिरेकिता च दूरे न संभवति तस्य चतुष्टयस्य । नाभावरूपभजनाय समर्थमेतत् एवं चिदेव तु चतुष्टयमेतदासीत् ॥ १३८॥ योजना—तत् तव चिता अन्वेति न, तस्य चतुष्टयस्य व्यतिरेकिता तु दूरे सम्भवति, न एतत् अभावरूपभजनाय न समर्थम् , एवं एतत चतुष्टयं चिदेव आसीत् (वसन्ततिलका)। योजितार्थं—वे (चारों) तेरे चैतन्यरूप से अन्वित नहीं, उन चारों की व्यतिरेकिता

(स्वतन्त्रता) तो कभी भी सम्भावित नहीं, ये (चारों) अभावरूप भी नहीं हो सकते;

श्रतः ये चारों चैतन्यरूप ही हैं॥

भावितार्थ —तीनों अवस्थाएँ और अहंकार —इन चारों की सिद्धि न तो आत्मा में हो सकती है, न वाहर स्वतन्त्र और न इनको अभावरूप माना जा सकता है, अतः अज्ञान के समान आत्मा में इनकी कल्पना ही सिद्ध होती है।। १३८॥

त्रात्मा की सत्यता श्रौर श्रनात्म प्रपञ्च की कल्पितता श्रन्वयव्यतिरेक से सिद्ध करते हैं—

जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तिमूर्च्छततन् निष्क्रान्त्यवस्थासु यत् चैतन्यं व्यभिचारिग्गीष्वनुगतं तत्सत्यमेवाऽऽत्मनः। यत्किञ्चिद्वयभिचारि तन्ननु मृषा स्रक्सर्पदग्डादिवत्

नाजुस्यूतचिदात्मवस्तु वदितुं शक्यं मृषा रज्जुवत् ॥१३६॥

योजना—व्यभिचारिणीषु जायत्स्वप्नसुषुप्तिमूर्छिततनू निष्क्रान्त्यवस्थासु यत् चैतन्यम् अनुगतम्, तत् सत्यमेव, स्नक्सपदण्डादिवत् आत्मनः यत्किञ्चित् व्यभिचरि, तत् मृषा ननु रज्जवत् अनुस्यृतचिदात्मवस्तु मृषा न विदतुं शक्यम्।। (शा० वि० छं०)।।

योजितार्थं —परस्पर व्यभिचरित जायत् स्वयन-सुषुप्ति-मूच्छी श्रौर मरण श्रादि श्रव-स्थाश्रों में जो चैतन्य श्रनुस्यूत है, वह सत्य ही है, माला-सर्प-दण्ड श्रादि के समान श्रात्मा में जो कुछ व्यभिचारी है, वह मिध्या ही है, रब्जु के समान श्रनुस्यूत चिदात्मा को

मिध्या नहीं कहा जा सकता॥

माविताय — जैसे एक ही रज्जु में माला-सर्प-दण्ड आदि विविध पदार्थों का अम होता है, माला आदि परस्पर न्यभिचरित हैं और रज्जु सर्वत्र अन्यभिचरित (अनुगत) है, अतः रज्जु सत्य और माला आदि कल्पित हैं, मिध्या हैं; वैसे ही एक ही आत्मा परस्पर न्यभिचरित जायत् आदि अनेक अवस्थाओं में अनुगत होने से सत्य और जायत् आदि अवस्थाओं को कल्पितमात्र माना जाता है।। १३६।।

इस प्रकार अज्ञान और अज्ञान के कार्य से विविक्त त्वस्पद के लच्य आत्मतत्त्व

को दिखाते हैं-

जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तिधमकिमदं चित्तं त्वदज्ञानतः प्रादुभूतमतस्त्वमेव सततं त्वत्तो न तद्भिद्यते । स्वाज्ञानं च तवानुमृतिवलतः सिद्धं मृषा तत्त्वतो

नाऽऽसीद्स्ति भविष्यतीति भवतः पूर्णा चितिः शिष्यते ॥१४०॥
योजना—जाम्रत्स्वप्नसुष्प्रिधर्मकम् इदं चित्तं त्वद्ज्ञानतः प्रादुर्भू तम्, स्रतः तत् त्वमेव
सततम्, त्वत्तो भिद्यते न । स्वाज्ञानं च तथानुभूतिबलतः सिद्धम्, मृषा तत्त्वतः न स्रासीत्,
स्रस्ति, भविष्यतीति भवतः पूर्णा चितिः शिष्यते ॥ (शा० वि० छं०)॥

योजितार्थ — जायत् स्वप्न-सुषुप्ति धर्मवाला यह चित्त तेरे अज्ञान से प्रादुर्भू त हुआ है, श्रतः वह तेरा ही स्वरूप है, तेरे से भिन्न नहीं। श्रपना श्रज्ञान भी अनुभव के आधार पर सिद्ध होने से मिध्या है, परमार्थतः वह न था, न है श्रीर न होगा, श्रतः तुम्हारा पूर्ण चैतन्य रूप ही श्रवशिष्ट रह जाता है।।

भावितार्थ — जन श्रज्ञान की ही स्वतन्त्र सत्ता नहीं, वह श्रात्मा के श्रािशत काल्पत-मात्र है, तन श्रज्ञान के कार्य कर्तृत्व भोक्तृत्व श्रादि धर्मों की बात ही क्या ? इस प्रकार श्रात्मा में किसी प्रकार की श्रग्रुद्धि सिद्ध नहीं होती, श्रतः श्रात्मा नित्य, श्रुद्ध, बुद्ध है, वही त्वम्पद का लच्य है ॥१४०॥

श्रपने इस मतं की पुष्टि में प्रमाण उपन्यास करते हैं—
ज्योतिर्श्राह्मण्याक्यमानवलतः सम्पूर्णरूपा चितिः
जाग्रतस्वप्नसुषुप्तिधर्मरहिता मोन्नाय निश्चीयते।
तस्मादस्मदुदीरितं स्वकवपुः श्रद्धत्स्व मानं विना
नास्माभिः प्रतिपादिता चितिरियं वाक्यार्थसम्बन्धिनी ॥१४१॥

योजना—ज्योतिर्ज्ञीह्मणवाक्यमानवलतः संपूर्णरूपा जाम्रत्स्वप्नसुषुप्तिधर्मरहिता चितिः मोज्ञाय निश्चीयते, तस्माद् श्रस्मदुदीरितं स्त्रकवपुः श्रद्धत्स्व, इयं वाक्यार्थसम्बन्धिनी चितिः श्रस्माभिः मानं विना प्रतिपादिता न ॥ ( शा॰ वि० छं० )

योजितार्थ — जोतिर्नाह्मण (बृह० ४।३।६) वाक्य रूप प्रमाण के वल पर पूर्ण स्वरूप, जाप्रत्-स्वरन-सुषुप्ति धर्मों से रहित, चैतन्य को ब्रह्मरूप होने के योग्य ठहराया है, इसलिए हमारे बताये हुए स्वरूप में श्रद्धा करो, इस अखण्ड वाक्यार्थरूप चेतन का हमने प्रमाण के विना प्रतिपादन नहीं किया।।

सावितार्थ — बृहदारण्यक (४।३।६) के क्योतिर्ज्ञाह्यण में "अत्रायं पुरुषः स्वयं क्योतिः" रूप से आत्मा को सर्व व्यवहार का साची विशुद्ध चैतन्य क्योतिः स्वरूप बताया, अनन्तर जामदादि अवस्थाओं को आगमापायी ठहराते हुए महामत्स्य के दृष्टान्त से आत्मा को असङ्ग बताया, जिससे आत्मा के नित्य शुद्ध बुद्ध रूपत्व में किसी प्रकार का सन्देह नहीं रह जाता, जसे ही अपना वास्तविक रूप स्थिर करना चाहिए ॥१४१॥

त्वंपदार्थ-शोधन-प्रकरण का उपसंहार करते हैं--

एवं त्वंपदलच्यवस्तु भवता यत् पृष्टमासीत् पुरा तिन्नर्णीतमतोऽन्यदस्ति यदि ते चित्तस्थितं पृच्छ तत्। बुद्धिस्थं कुरु पूर्वम्रक्तमित्वलं यद्वक्ष्यमाणं च तद्

बोर्द्धं धारय ते मनः स्थिरतरं श्रद्धाधनाद्याश्रयः ॥१४२॥

योजना—एवं भवता यत् पुरा त्वंपद्लद्यवस्तु पृष्टम् आसीत्, तत् निर्णीतम्, श्रतः श्रन्यत् यदि ते चित्तस्थितम् श्रस्ति, तत् पृच्छ । पूर्वम् उक्तम् श्रस्तिलं बुद्धिस्थं कुरु, यद् वद्दयमाणं तत् बोद्धं च श्रद्धाधनाश्रयः (सन् ) ते मनः स्थिरतरं धारय ॥(शा० वि० छं०)॥

योजितार्थ—इस प्रकार तुमने जो पहले त्वम्पद की लद्द्यभूत वस्तु पूछी थी, वह निर्णीत हो गई, अतः अन्य (कोई सन्देह) यदि तुम्हारे मन में है, तो पूछो। पूर्वोक्त

६१ सं० शा०

निखिल (पदार्थ) बुद्धि में जमा लो श्रीर जो वद्यमाण है, उसे जानने के लिए श्रद्धारूप धन से सम्पन्न होकर श्रपमे मन को स्थिर करो ॥१४२॥

तत्पद्रलक्ष्याथजिज्ञासा

शिष्य अवसर-प्राप्त तत् पद के लच्य अर्थ को पूछता है—
इत्युक्ते गुरुणा स पृच्छिति पुनस्त्वंशव्दलक्ष्यं मम
ज्ञातं न्यायबलेन पूर्वमुदितावस्थात्रयापोहनात्।
तच्छुब्देन तु लच्यमर्थमधुना बोद्धं मनो मामकं
धावत्याशु तमप्यपोद्य सकलद्वैतप्रपञ्चं वद ॥१४३॥

योजना--इति गुरुणा उक्ते, स पुनः पृच्छति--पूर्वम् न्यायवलेन उदितावस्थात्रया-पोहनात् त्वस्पदलद्यं मम ज्ञातम् ॥ अधुना तु तच्छव्देन लद्यम् अर्थं बोर्द्धं मामकं मनः

आशु घावति, सकलद्वैतप्रपद्धम् अपोद्य तमपि वद् ॥ ( शा० वि० छं० )

योजितार्थ—इस प्रकार गुरु के कहने पर (शिष्य) पुनः पूछता है—पहले कथित न्याय के बल पर उक्त तीनों अवस्थाओं से विवेक करके त्वम्पद के लच्च का सुक्ते ज्ञान हो गया। अब तो 'तत्' शब्द के लच्च अर्थ को जानने के लिए मेरा मन शीघ उतावला हो रहा है, सकल द्वैत प्रपञ्च का अपोह करके उसे भी कहिए।। १४३।।

जिज्ञासा का विभाग करते हैं--

किं सप्रपश्चिमिद्मस्त्वथ वा समस्तद्वैतप्रपश्चरहितं परिपूर्णरूपम् ।
यद्वोभयात्मकमिदं परमार्थतोऽस्तु
विष्णोः परं पदमितीह विचारणीयम् ॥१४४॥

योजना—इदं विष्णोः परं पदं किं सप्रपञ्चम् श्रस्तु ? श्रथवा समस्तद्वैतप्रपञ्चरितं परिपूर्णेरूपम् ? यद्वा इदम् परमार्थतः उभयात्मकम् श्रस्तु ? इतीह विचारणीयम्।। (वसन्ततिलका)।।

योजिताय — यह विष्णु का परम पद क्या सप्रपद्ध है ? श्रथवा समस्त द्वैतप्रपद्ध से

रहित परिपूर्ण है ? श्रथवा यह परमार्थतः उभयरूप है ? यह यहाँ विचारणीय है ।।

भावितार्थ — 'तत्' पद का लच्य ब्रह्म है — यह सामान्यतः ज्ञान होने पर भी विशेष रूप में सन्देह है कि वह क्या सप्रपञ्ज है ? या निष्प्रपञ्ज ? अथवा उभयात्मक ? इससे यह सुञ्यक्त कर दिया कि सदैव सामान्यतः ज्ञात अौर विशेषतः अज्ञात वस्तु ही विचारणीय होती है ॥ १४४॥

सन्देह का कारण दिखाते हैं—

वेदान्तवाक्यगतिरत्र बहुप्रकारा काचित् कथश्चिदिति संशय उत्थितो मे । तत्त्वं प्रकाशय निवर्त्तय मोहमूलं मत्संशयं मम हिताय भव प्रसीद् ॥१४४॥ योजना—श्रत्र वेदान्तवाक्यगतिः बहुप्रकारा—काचित् कथंचित्, इति मे संशयः उत्थितः। मोहमूलं मत्संशयं निवर्त्तय! तत्त्वं प्रकाशय! मम हिताय भव! प्रसीद! (वसन्ततिलका)॥

योजितार्थं—इस (ब्रह्म के विषय) में वेदान्त-वाक्यों की गति बहुत प्रकार की है— कोई कैसी श्रीर कोई कैसी, इसलिए मुक्ते सन्देह हो गया। मोह-जन्य मेरे संशय को निवृत्त कीजिए! तत्त्व का प्रकाश कीजिए! मुक्त पर उपकार कीजिए! प्रसन्न हो जाइए।

भावितार्थं — यद्यपि "वाचारम्भणम्" ( छां० ६।१।४ ) "नेति नेति" ( बृह० २।३।६ ) छादि वेदान्त-वाक्य ब्रह्म को निष्प्रपद्ध बताते हैं, तथापि "सर्वगन्धः सर्वरसः" ( छां० ३।१४।२ ) त्रादि वाक्य ब्रह्म को सप्रपद्ध सिद्ध करते हैं, त्रातः सन्देह हो जाता है कि वस्तुस्थिति क्या है ? वस्तुतः ब्रह्म सप्रपद्ध है ? या निष्प्रपद्ध ? या उभयरूप ? ।। १४५ ॥

#### तत्पदलच्यनिर्णयः

परमार्थतः ब्रह्म निष्प्रपद्ध ही है--यह गुरु निर्णय देता है--

न स्थानतोऽप्यस्ति परस्य कश्चि

विशेषयोगः परमार्थरूपः।

स्वतः पुनदूरनिरस्त एव

परस्य तत्त्वस्य विशेषयोगः ॥१४६॥

योजना—परस्य कश्चित् परमार्थरूपः विशेषयोगः स्थानतोऽपि नास्ति, स्वतः पुनः परस्य तत्त्वस्य विशेषयोगः दूरनिरस्तः एव ॥ ( उपजाति )॥

योजिसार्थं—परब्रह्म में कोई वास्तविक विशेष (प्रयञ्च) का योग उपाधि के द्वारा भी नहीं, स्वतः तो परमेश्वर के साथ प्रयञ्च-सम्बन्ध दूरतः निरस्त ही है।।

माविताय — ब्रह्म में उपाधि के सम्बन्ध से भी किसी प्रकार का कलङ्क नहीं त्राता, स्वतः तो वह शुद्ध, शुद्ध, मुक्तस्वभाव है ही।। १४६।।

तब ब्रह्म को सप्रपञ्च बतानेवाले बचनों की क्या गति होगी ? इसका उत्तर है-

स्वभावतश्चिद्घनविग्रहस्य मृषा द्युपाधिप्रभवा विशेषाः। यथा जपापुष्पनिबन्धनः स्यात्

मृषा मर्गेर्लोहितिमा तथैव ॥१४७॥

योजना—यथाहि जपापुष्प-निबन्धनः मगोः लोहितिमा मृषा स्यात्, तथैव स्वभावतः चिद्घनविष्रहस्य रपाधिप्रभवा विशेषाः मृषा ॥ ( रपेन्द्रवज्रा )॥

योजितार्थं — जैसे कि जपा पुष्प के योग से प्राप्त स्फटिक मणि की लालिमा मिध्या है, वैसे ही स्वतः चिद्घनस्वरूप ब्रह्म के उपाधिप्रसृत विशेष धर्म मिध्या हैं॥

भावितार — स्फटिक मिए के साथ जपा कुसुम का वास्तविक सम्बन्ध होने पर भी स्फटिक की लालिमा आरोपितमात्र है, किन्तु ब्रह्म के साथ तो समस्त उपाधियों का सम्बन्ध आध्यासिकमात्र है, अतः उनके योग से ब्रह्मगत औपाधिक धर्म अत्यन्त मिध्या होते हैं ॥ १४७॥

ब्रह्म में ईश्वरत्व तथा प्रत्यगात्मा में जीवत्व भी काल्पनिक ही है -

# मायोपाघेरद्वयस्येश्वरत्वं कार्योपाघेजींवता च प्रतीचः । मिथ्यैव स्याद् बन्धुजीवप्रस्तसंपर्कोत्था रक्ततेवाभ्रकादेः ॥१४८॥

योजना—मायोपाधेः श्रद्वयस्य ईश्वरत्वं, कार्योपाधेः प्रतीचः जीवता च बन्धु-जीवप्रसूनसम्पर्कोत्था श्रभ्रकादेः रक्तता इव मिथ्यैव ॥ (शालिनीच्छन्दः )॥

योजितार्थ — माया उपाधि के योग से (किएत) श्रद्धय ब्रह्म में ईश्वरत्व श्रौर अन्तःकरणरूप कार्य के योग से (किएत) प्रत्यगात्मा में जीवत्व बन्धूक (गुल दुपहरिया) के सम्बन्ध से उत्पन्न श्रभ्रक श्रादि में लालिमा के समान मिध्या ही है।।

भावितार्थ — "मायिनं तु महेश्वरम्" ( श्वेता० ४।१० ) आदि श्रुतियाँ उपास्य अर्थ का वोध कराने के लिए प्रवृत्त हुई हैं, अतः इनका स्वार्थ में तात्पर्य नहीं, "नेति नेति" ( बृह० २।३।६ ) आदि वस्तुस्वरूप-प्रतिपाद श्रुतियों का ही स्वार्थ में तात्पर्य माना जाता है। इसलिए आत्मा में कल्पित ईश्वरत्व और जीवत्व वैसे ही मिध्या है, जैसे कि गुल-दुपहरिया फूल के योग से अभ्रक आदि में कल्पित रक्तता मिध्या है ॥ १४८ ॥

श्रौपाधिक धर्मों को मिध्या मान लेते यदि—"यद् श्रौपाधिकम्, तन्मृषा" यह व्याप्ति होती, किन्तु वस्त्र में पड़ा भद्धातक (भिलावा) का धब्बा श्रौपाधिक होने पर भी मिध्या नहीं, श्रतः चैतन्यगत ईश्वरत्व, श्रौपाधिक होने पर भी मिध्या क्यों होगा ? इस शंका को दूर करते हैं —

#### भन्नातकादिरसयोगनिबन्धनं च वस्त्रे कलङ्कितमनेन पथा निरस्तम् । तस्यापि पचपतितत्वमभीष्टमेव तस्मादसौ न भवति व्यभिचारभूमिः ॥१४९॥

योजना--श्रनेन पथा भह्णातकादिरसयोगनिवन्धनं वस्त्रे कलङ्कितं निरस्तम्, तस्यापि पत्तपतित्वम् श्रमीष्टमेव, तस्माद् श्रसौ व्यभिचारभूमिः न भवति ॥ (वसन्त०)॥

योजितार्थ — इसी न्याय से भछातकादि के रस के लगने से वस्त्र में पड़े धड़बे की वास्तविकता निरस्त हो जाती है; क्योंकि उस कलङ्क का भी पच्चकोटि में निवेश अभीष्ट है, अतः यह व्यभिचार-स्थल नहीं॥

भाविताय — श्रौपाधिक धर्मों की स्थिति तभी तक देखी जाती है, जब तक उपाधि का सम्बन्ध है, जैसे स्फटिकगत रक्तिमा जपा कुसुम के सम्बन्ध तक ही होती है, जपा कुसुम के हटा लेने पर वह नहीं रहती। भह्णातक का रस भी उपाधि है, इस उपाधि का योग जब तक है, तब तक वस्न की कालिमा दूर नहीं हो सकती, यदि किसी ती इण ज्ञार-द्रव्य के

द्वारा वस्त्र में लगा भिलावे का रस दूर किया जा सके, तब श्रवश्य वह कालिमा दूर हो सकती है। यह सर्वथा निश्चित है कि उस रस की ही कालिमा वस्त्र में प्रतीत होती है, श्रवतः वह भी श्रारोपित है, मिथ्या है।। १४६।।

कर्तृत्व-भोक्तृत्व आदि की औपाधिकता श्रुति और दृष्टान्त के द्वारा प्रमाणित करते हैं-

यथा ह्ययं ज्योतिरात्मा विवस्वान् अपो भिन्ना बहुधैकोऽनुगच्छन्। उपाधिना क्रियते भेदरूपो

देवः चेत्रेष्वेवमजोऽयमात्मा ॥१५०॥

योजना--यथा हि श्रयं ज्योतिरात्मा विवस्वान् एकः (सन्) भिन्नाः श्रपः बहुधा श्रमुगच्छन् उपाधिना भेदरूपः क्रियते, एवम् श्रयम् श्रात्मा देवः श्रजः (श्रपि) ह्रेत्रेषु (भेदरूपः क्रियते)।। (शालिनी)।।

योजितार्थ — जैसे यह प्रकाशस्वरूप सूर्य एक होने पर भी विभिन्न जलपात्रों में प्रतिविभ्वित होकर उपाधि के द्वारा अनेक वन जाता है, वैसे ही यह आत्मदेव अजन्मा होने पर भी शरीरों में प्रविष्ट होकर अनेक रूप हो जाता है।।

भावितार — श्रुतियाँ कहती हैं — "एकैंकं जलं बहुधा विकुर्वन श्राह्मिन् त्तेत्रे सञ्चरत्येष देवः" ( श्वेता० ५।३ ) "एकधा बहुधा चैव दृश्यते जलचन्द्रवत्" ( ब्रह्माब० १२ ) श्राह्मिन् यैने भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव" ( कठो० ४।६ ) श्रार्थात् जैसे एक ही श्रादित्य श्रानन्त जलों में प्रविष्ट होकर श्रानेक रूप का प्रतीत होता है, वैसे ही यह श्राजन्मा, श्रक्तां, श्रमोक्ता श्रात्मा शरीररूप उपाधियों के थोग से श्रानेक कर्तृत्व श्रादि धर्मों से समन्वित श्रानेक प्रतीत होता है, वस्तुतः श्रात्मा शुद्ध, निलिप्त एक है।। १५०।।

परमात्मा में ऐश्वर्य भी मायोपाधिक ही है - यह स्थिर करने के लिए ६ श्लोकों में मतान्तर दिखाते हैं -

ऐश्वर्यमस्य परमात्मन उक्तमन्यैः

#### साचात्स्वरूपमवबोधसुखादितुल्यम् । तेनेशते किल यथायथमीशितव्यान्

भृत्यान्प्रतीक्वरतया जगतीभृतोऽपि ॥१५१॥

योजना--अस्य परमात्मनः ऐश्वर्यम् अवबोधसुखादितुरुयम् अन्यैः साचात् स्वरूपम् उक्तम्, तेन जगतीभृतोऽपि ईशितव्यान् भृत्यान् प्रति ईश्वरतया यथायथम् ईशते किल ॥ (वसन्ततिलकाच्छन्दः )॥

योजिताय — इस परमेरवर के ऐरवर्य को ज्ञान-सुखादि के समान ही अन्य विद्वानों ने साज्ञात् स्वरूप कहा है, उसी (ऐरवर्य के बल) से नरेशगण अपने अनुशासितव्य

सत्यों के प्रति ईश्वर (शासक) होने के कारण यथाशक्ति शासन करते हैं॥

मावितार — दूसरे विद्वानों का कहना है कि ज्ञान सुख त्रादि के समान ही ऐश्वर्य भी परमेश्वर का स्वरूप ही है। वही ऐश्वर्य लौकिक नरेशों में न्यूनाधिक भाव से श्रभिव्यक्त होकर उन्हें श्रपनी प्रजा का शासक बनाता है। जिसमें स्वरूप ऐश्वर्य है, वह थोड़ी प्रजा पर श्रौर जिसमें प्रचुर ऐश्वर्य है, वह श्रधिक प्रजा पर शासन करता है।। १५१॥

दृष्टान्त का स्पष्टीकरण करते हैं -

### नित्यं प्रियादिषु सुखं प्रतिविम्बितं सत् लोके वदन्ति विषयेन्द्रियसंप्रयोगात् । उत्पन्नमन्यदिति तद्वदिहेश्वरत्वं माया तदुत्थमतिषु प्रतिविम्बितं सत्।।१५२।।

योजना-( यद्वत् ) नित्यं सुखं प्रियादिषु प्रतिबिम्बतं सत् लोके विषयेन्द्रियसम्प्रयोगात् उत्पन्नम् अन्यद् वदन्ति, तद्वत् इहं, ईश्वरत्वं मायातदुत्थमतिषु प्रतिबिम्बितं सत्।।

योजितार - जैसे एक नित्य सुख प्रिय-मोद आदि वृत्तियों में अभिव्यक्त होकर लोक में विषय और इन्द्रिय के सम्बन्ध से जन्य कहा जाता है, वैसे ही यहाँ ऐश्वर्य भी माया एवं माया-जन्य बुद्धियों में अभिव्यक्त होकर अनेक रूपों में प्रतीत होता है।।

मावितार्य — जैसे एक ही त्रात्मरूप सुख विविध एकात्र वृत्तियों में त्रभिन्यक्त होता है, किन्तु लोक में एकात्रता-सम्पादक विषयों से जन्य वह सुख माना जाता है, वैसे ही ऐरवर्य भी एक ही है, आत्मस्वरूप है, माया में प्रतिफलित होकर मायी ईरवर को बड़ा ईश्वर और माया-जन्य अन्तःकरणों में न्यूनाधिक रूप में प्रतिफलित होकर जीवों को छोटा ईश्वर बनाता है।। १५२।।

माया में प्रतिबिन्बित ऐश्वर्य सबकी अपेज्ञा निरितशय तथा हिरण्यगर्भ आदि के

अन्तःकरणों में प्रतिबिन्बित ऐश्वर्य सातिशय कहा जाता है -

#### मायानिविष्टवपुरीक्वरबोध एष सर्वेश्वरो भवति सर्वमपेक्षमाणः। बुद्धिप्रविष्टवपुरेष तथेश्वरः स्याद् त्रात्मीयभृत्यजनवर्गमपेक्षमाणः ॥१५३॥

योजना--एषः ईश्वरबोधः मायानिविष्टवपुः सर्वम् अपेत्तमाणः सर्वेश्वरो भवति, तथा एष बुद्धिप्रविष्टवपुः त्रात्मीय भृत्यजनवर्गम् ऋपेत्तमाणः इरवरः स्यात् ॥ (वसन्तति०) ॥

योजितार्थ - यह ईश्वररूप बोधात्मा माया में प्रतिविम्बित होकर समस्त विश्व की अपेचा से सर्वेश्वर होता है, वैसे यह बुद्धि में प्रतिबिम्बित होकर अपने भृत्यजनों की

श्रपेत्ता से ( यथा योग्य ) ईश्वर होता है ॥

मावितार्थ --माया उपाधि एक है, तारतम्य-रहित है, अतः उसमें प्रतिबिम्बत चेतन सर्वेश्वर माना जाता है, किन्तुमाया-निर्मित अन्तःकरण अनन्त हैं और तारतम्यवाले होते हैं, अतः उनमें प्रतिविम्बित चेतन अपनी-अपनी प्रजा की अपेचा छोटा-बड़ा ईरवर माना जाता है।। १५३।।

"स स्वराड् भवति" (छां० ७।२५।२) आदि श्रुतियों ने मुक्त आत्मा में परम ऐर्वये की अभिन्यक्ति बताई है, इससे भी यही निश्चित होता है कि आत्मा में ऐइवर्य स्वतः है -

# सम्यग्ज्ञानध्वस्तसर्वप्रपञ्चः

स्वीये रूपे निर्गुणे निर्विशेषे। पूर्णेशवर्ये स्वप्रकाशस्वभावे

स्वाराज्येऽस्मिन्स स्वराडेव तिष्ठेत् ॥१५४॥

योजना—सम्याज्ञानध्वस्तसर्वप्रपञ्चः स स्वराट् (सन्) स्वीये श्रस्मिन् निर्गुणे निर्विशेषे पूर्णेश्वर्ये स्वप्रकाशस्वभावे स्वाराज्ये रूपे तिष्ठेत् ॥ (शालिनी०)॥

योजितार्थं — तत्त्वज्ञान से जिसका सर्वप्रयञ्च ध्वस्त हो गया, ऐसा वह (मुक्त पुरुष) स्वराट् होकर अपने इस निर्गुण, निर्विशेष, पूर्ण ऐश्वर्यस्वरूप, स्वप्रकाशात्मक स्वाराज्यरूप में स्थित हो जाता है।। १५४॥

उक्त अर्थ में श्वेताश्वतर श्रुति प्रमाण दिखाते हैं -

ज्ञात्वा देवं सर्वपाशापहानिः चीग्गैः क्लेशौर्जन्ममृत्युप्रहाणिः। तस्याभिध्यानात्तृतीयं देहभेदे विश्वैश्वर्यं केवल आप्तकामः॥१५५॥

योजना—तस्य श्रभिध्यानात् देवं ज्ञात्वा सर्वपाशापहानिः, क्लेशैः ज्ञीगौः जन्ममृत्यु-प्रहािणः, देहभेदे तृतीयं विश्वैश्वयं (प्राप्तः ) केवलः श्राप्तकामः भवति ॥ (शालिनी )॥

योजितार्थं — उस (परमेश्वर) के अभिष्यान से उस देव को जानकर सर्व पाशों से छूट जाता है, क्लेशों के ज्ञीण हो जाने पर जन्म-मृत्यु की निवृत्ति हो जाती है, इस शरीर के छूटने पर तृतीय पूर्णेश्वर्य को प्राप्त होकर (मुक्त पुरुष) केवल और आप्तकाम हो जाता है॥

भावितार्थ—इस ( श्वेता० १।११ ) श्रुति ने स्पष्ट कह दिया है कि विद्वान सर्वथा विदेह अवस्था में अपने पूर्ण ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेता है, अतः वह ऐश्वर्य आत्मा का स्वाभाविक रूप सिद्ध होता है, औपाधिक नहीं। उस विश्वेश्वर्य को क्लेश-निवृत्ति और जन्म-मृत्यु-प्रहाणि की अपेना अथवा देहद्वय की अपेना तृतीय कहा गया है।। १५५॥

उक्त छार्थं में छान्दोग्य-वाक्य का प्रमाण देते हैं -

स स्वराडिति च विद्यते श्रुतिः वर्णितेश्वरवपुःप्रकाशिनी । तेन सत्यसुखबोधवद्भवेत् ईश्वरत्वमिति केचिद्चिरे ॥१५६॥

योजना-स स्वराहिति श्रुतिश्च वर्णितेश्वरवपुःप्रकाशिनी विद्यते, तेन ईश्वरत्वं सत्यमुखबोधवत् भवेत् – इति केचित् ऊचिरे ॥ (रथोद्धताच्छन्दः )॥

योजितार्थ — "स स्वराड् भवित" (छां० ७।२५।२) यह श्रुति भी कथित ईश्वर स्वरूप की प्रकाशिनी विद्यमान है, इसलिए ऐश्वर्थ सत्य सुख के समान (स्वभाविक) है – ऐसा कुछ श्राचार्यों ने कहा है।। १५६।। उक्त मत का निराकरण करते हैं -

# तन्न भाति चतुरस्रमुचकैः तत्त्रमाणविरहादिह श्रुतौ । सत्यबोधसुखवन्न तत्परा सत्युवाच यत ईश्वरश्रुतिः ॥१५७॥

योजना—तत् उचकैः चतुरस्रं न भाति, तत्प्रमाण्विरहात् यतः इह श्रुतौः सत्यबोध-मुखवत् तत्परा सती ईश्वरश्रुतिः न उवाच ॥ (रथोद्धता )॥

योजितार्थं --- वह (कथित मत) बहुत सुन्दर नहीं प्रतीत होता, क्यों कि उसमें प्रमाण का विरह है, श्रुति में सत्य बोध श्रौर सुख के समान तत्परक होकर कोई ऐश्वर्य बोधक श्रुति नहीं है।

मावितार्थ — जैसे "सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म" (तै० २।१।१) त्रादि श्रुतियाँ ब्रह्म के सत्यत्वादि स्वभावों का मुख्यतः प्रतिपादन करती हैं, वैसे ऐश्वयं स्वभाव को कोई भी श्रुति प्रमाणित नहीं करती ॥ १५७॥

"एष सर्वेश्वरः" (माण्डू०६) आदि श्रुतियों का तात्पर्य एश्वर्यस्वरूव के प्रतिपादन में नहीं—

तत्परश्रुतिवचःप्रमाणकं
सत्यबोधसुखविग्रहं परम् ।
ब्रह्म तद्वदिह नेश्ररत्वभाक्
तत्परश्रुतिवचःप्रमाणकम् ॥१४८॥

योजना — तत्परश्रुतिवचःप्रमाणकं परं ब्रह्म सत्यबोधसुखिवग्रहम्, तद्वत् इह ईश्वरत्व-भाक् तत्परश्रुतिवचःप्रमाणकं न ॥ (रथोद्धता)॥

योजितार्थं - जैसे तत्परक श्रुतिवचनों से प्रमाणित परब्रह्म सत्यबोध सुखस्वरूप है, वैसे यहाँ ईश्वरत्वाश्रय ब्रह्म श्रुतिवचनों से प्रमाणित नहीं होता ॥

भावितार्थ — "एष सर्वेश्वर" त्रादि श्रुतियों का तात्पर्य व्यापकत्व मात्र में है, एश्वर्य के प्रतिपादन में नहीं ॥ १५८॥

वेदान्तगत निखिल वाक्यों का तात्पर्य महावाक्यार्थ के बोधनमात्र में है -

या फलश्रुतिरिहोपवर्णिता सा न तत्परतयावगम्यते । तत्त्वमादिवचनं हि तत्परं

तत्परा नतु फलश्रुतिः क्रचित् ॥१५६॥

योजना \_ इह या फलशुति उपवर्णितः, सा तत्परतया न अवगम्यते । तत्त्वमादिवचर्ने हि तत्परम्, फलश्रुतिः तु कचित् तत्परा न ॥ (रथोद्धता)॥

योजितार्थ — ऊपर जो फलश्रुति ( "स स्वराड् भवति" ) दिखाई गई, वह तत्परक नहीं मानी जाती। "तत्त्वमिस" श्रादि वचन ही तत्परक हैं, फलश्रुति तो कहीं भी तत्परक नहीं होती॥

भावितार्थं -- वेदान्त-वाक्यों का मुख्य प्रतिपाद्य जीव-ब्रह्म का अभेदमात्र है, अतः तत्त्वमादि वचनों का ही स्वार्थं में तात्पर्थं निश्चित होता है, मुक्त अवस्था में जीव के आवरण सर्वथा निवृत्त हो जाते हैं, उसी आवरण-निवृत्ति का विभिन्न फलों के रूप में अनुवादमात्र किया गया है। ऐश्वर्य भी अविद्यक्त है, अविद्या की निवृत्ति हो जाने पर उसका टिक सकना सम्भव नहीं, अतः ऐश्वर्यस्त फल के प्रतिपादन में अतियों का मुख्य तात्पर्य सिद्ध नहीं हो सकता॥ १५६॥

फलश्रुतिगत ऐश्वर्य को ब्रह्मस्वरूप मानने पर श्रातिप्रसङ्ग भी है— सामगानमिप तत्स्वरूपतां जच्चणं च जगतश्र सर्जनम्। अञ्जुवीत फलवाक्यतः श्रुतं

तत्स्वरूपमिति यद्युपेयते ॥१६०॥ योजना – यदि फलवाक्यतः श्रुतं तत्स्वरूपमिति उपेयते, (तदा) सामगानम्,

जच्याम्, जगतः सर्जनम् अपि अश्नुवीत ॥ (रथोद्धता )॥

योजितार्थं — यदि फलवाक्यों में श्रुत (ऐश्रयं) ब्रह्मस्वरूप हैं — ऐसा स्वीकार किया जाता है, तब साम-गान, विनोद, जगत्-सर्जन श्रादि भी (ब्रह्मस्वरूप) प्राप्त होंगे ॥

भावितार्थं — "स स्वराड् भवति" ( छां० ७।२५।२ ) आदि श्रुतियों में श्रुत स्वाराज्य को यदि ब्रह्मरूप माना जाता है, तब "साम गायन्नास्ते" (तै० ३।१०।५ ) इस श्रुति में श्रुत साम-गान "जन्नत् क्रीडन्" (छां० ८।१२।३ ) इस श्रुति के प्रतिपाद्य हँसना-खेलना आदि तथा "सोऽस्य सङ्कल्पादेव समुन्तिष्ठति" ( जां० ८।२।१० ) आदि श्रुतियों से कथित जगत्सर्जन भी ब्रह्म का स्वरूप ही मानना होगा ॥ १६० ॥

श्रुत्यन्तर से अविरुद्ध अर्थवादवाक्यों का ही स्वार्थ-प्रतिपादन में तात्पर्य माना जाता है-

## अर्थवादगतमभ्युपेयते न प्रमान्तरविरोधि यन्मतम् । सामगानमथ जच्चणादि वा तत्परश्रुतिविरुद्धग्रुच्यते ॥१६१॥

योजना - यत् प्रमान्तरविरोधि न मतम्, अर्थवादगतम् अपि (तत्) अभ्युयेयते,

सामगानम् अथवा जन्नणादि तत्परश्रुतिविरुद्धम् उच्यते ॥ (रथोद्धता)॥

योजिताय — जो प्रमाणान्तर से विरुद्ध नहीं माना जाता, अर्थवाद वाक्य से प्रतिपादित होने पर भी (वह ) स्वीकार कर लिया जाता है, साम-गान अथवा प्रहसन आदि स्वार्थपरक्र महावाक्यों से विरुद्ध कहे जाते हैं।।

मावितार्थ--देवताधिकरण (वे० द० १।३।८) में अर्थवाद वाक्यों का देवता-स्वरूप आदि के प्रतिपादन में तात्पर्य स्थिर किया जाता है, क्योंकि देवता-स्वरूप-प्रतिपादन

६२ सं० शा०

किसी दूसरी श्रुति से विरुद्ध नहीं पड़ता, किन्तु मुक्त श्रवस्था में ऐश्वर्य-प्रतिपादन "नेति-नेति" श्रादि श्रुतियों से विरुद्ध है, श्रतः उसमें किसी भी वाक्य का तात्पर्य सिद्ध नहीं हो सकता।। १६१।।

ऐश्वर्यं की सत्ता का श्रुत्यन्तर से निषेध किया गया है—
ईश्वरत्वमिप तत्परश्रुतिः
नेति नेति परिदुःखिता सती ।
वारयत्यविशनिष्ट केवलं
चित्स्वरूपमनवद्यविग्रहम् ॥१६२॥

योजना—"नेति नेति" इति परिदुःखिता सती ईश्वरत्वमपि वारयति, केवलं चितस्वरूपम् अनवद्यविग्रहम् अवशिनष्टि ॥ुँ( रथोद्धता )॥

योजितार्यं —स्वार्थपरक "नेति नेति" यह श्रृति (संसार में फॅसे जीव को देख) अति दुःखित होकर ईश्वरत्व का भी निषेध करती है, केवल चित्स्वरूप निदु ह वस्तु को अवशिष्ठ रखती है।

मावितार्थ — मूर्तामूर्त-ब्राह्मण में ब्रह्म के निस्तिल ऐश्वर्य का वर्णन करके "अथात आदेशो नेति नेति" (बृह० २।३।६) यह श्रुति पुत्र के दुःख से दुःखित माता के समान हितैषिणी होकर समस्त आविद्यिक धर्मों का निषेध करती हुई ऐश्वर्य का भी निषेध कर हालती है, मुक्त अवस्या में "सत्यस्य सत्यम्" आदि रूप से केवल शुद्ध तत्त्व को अवशिष्ट बताती है, श्रतः शून्यवाद का प्रसङ्ग भी नहीं होता।। १६२।।

सोपाधिक ऐश्वर्य का निषेध हो जाने पर भी निरुपाधिक ऐश्वर्य मान लेना चाहिए--यह शङ्का करते हैं-

सोपाधीश्वरतानिषेधनपरा सा नेति नेति श्रुतिः साचाद्भागवतं निरस्तनिखिलोपाधिस्वरूपं पुनः। विश्वैश्वर्यमिहोच्यमानमधुना मोच्चे ततस्तत्परैः वाक्यैरस्य विरुद्धतानवसरो मुख्यं ततो गृह्यताम् ॥१६३॥

योजना—सा "नेति नेति" सोपाधीश्वरतानिषेधनपरा, इह मोत्ते श्रधुना उच्यमानं विश्वेश्वर्यं निरस्तनिखिलोपाधिस्वरूपं भागवतम् श्रस्ति, ततः तत्परैः वाक्यः श्रस्य विरुद्धतानवसरः, ततः मुख्यं गृह्यताम् ॥ (शा० वि० छं०)॥

योजितार्य—वह "नेति नेति" श्रुति सोपाधिक विश्वेश्वर्य का निषेध करती है, इस मोच श्रवस्था में कथित निखिल उपाधि-विनिर्मुक्त साचात् भगत्स्वरूप ही है, फिर तो तत्परक वाक्यों से इसकी विरुद्धता का कोई श्रवसर ही नहीं, श्रतः उसे मुख्य ही मानना चाहिए।।

भावितार्थ — जैसे दो प्रकार का ज्ञान होता है — (१) मुख्य (ब्रात्मस्वरूप) तथा (२) गौए (वृत्तिरूप)। मोच श्रवस्था में गौए ज्ञान का निषेध होने पर भी मुख्य ज्ञान का निषेध न होता है श्रौर न हो ही सकता है, वैसे ही ऐइवर्य भी दो प्रकार का होता

है--मुख्य त्रौर गौए। मोन्न त्रवस्था में गौए ऐश्वर्य का निषेध हो सकता है, किन्तु मुख्य ऐश्वर्य का नहीं, मुख्य ऐश्वर्य त्रात्मस्वरूप है॥ १६३॥

उक्त शङ्का का निराकरण किया जाता है-

सामगानमथ जक्ष्यां जगत्-सर्जनं च निरुपाधि गृह्यताम् । नेति नेति वचसा निषिध्यते

जन्नणादिकमुपाधिसंश्रयम् ॥१६४॥

योजना—सामगानम् श्रथ जन्नणम्, जगत्सर्जनं च निरुपाधि गृह्यताम्, उपाधिसंश्रयं जन्नणादिकं नेति नेति वचसा निषिध्यते ॥ (रथोद्धता)॥

योजिताय —साम-गान, इंसना श्रीर जगत् का सर्जन भी निरुपाधि मानना होगा। श्रीपाधिक जन्नणादि का "नेति नेति" वचन से निषेध होता है।।

आवितार्थ — ऐरवर्य दो प्रकार का नहीं होता, किन्तु एक ही प्रकार का होता है, उसका "नेति नेति" से निषेध हो जाता है, अतः आत्मस्वरूप कोई ऐश्वर्य सिद्ध नहीं होता। अन्यथा ऐश्वर्य के समान ही सामगान आदि के भी दो विभाग मान कर मुख्य सामगान आदि को भी आत्मरूप कहा जायगा और "नेति नेति" वाक्य से गौण सामगान आदि का ही निषेध होता है—इस कथन को भी कौन रोक सकेगा १॥ १६४॥

यदि कहा जाय कि सामगान आदि के दो भेद नहीं होते, तब ऐश्वर्य के भी दो भेद क्योंकर सिद्ध होंगे ?

> सामगानमथ जक्षणं जगत्-सर्जनं न च खलु द्विधेष्यते । तत्त्रमाणविरहादिहेति चेद्

> > ईश्वरत्वमपि न द्विधा भवेत् ॥१६४॥

योजना—सामगानम् अथ जन्नणं जगत्सर्जनं च द्विधा न इष्यते खलु, तत्प्रमाण्विर-हात्—इति चेत्; ईश्वरत्वम् अपि द्विधा न भवेत् ॥ (रथोद्धता )॥

योजिताय — साम-गान हँसना श्रीर जगत्सर्जन दो प्रकार के नहीं माने जाते, क्योंकि उनके द्विविध होने में कोई भी प्रमाण नहीं—ऐसा यदि कहें, तो ऐश्वर्य भी दो प्रकार का नहों सकेगा।। १६५॥

तब ज्ञान श्रादि भी ब्रह्मरूप न हो सकेंगे—यह नहीं कह सकते—

ज्ञानमस्ति खलु बाह्यगोचरं निर्विशेषमविनाशि च द्विधा ।

बाह्यगोचरमपोह्य केवला

स्वापमोचसमये चितिः स्थिता ॥१६६॥

योजना—ज्ञानं खलु द्विधा श्रस्ति—बाह्यगोचरम् निर्विशेषम् श्रविनाशि च, बाह्यगोचरम् अपोद्य स्वापमोचसमये केवला चितिः स्थिता ॥ (रथोद्धता )॥

योजितायं —ज्ञान तो दो प्रकार का होता है--(१) बाह्यविषयक तथा (२) निर्विशेष अविनाशिस्वरूप, बाह्यविषयक ज्ञान को छोड़ कर सुपुप्ति और मुक्ति में केवल चैतन्यस्वरूप ज्ञान स्थित होता है ॥ १६६ ॥

ज्ञान की द्विविधता में श्रृति प्रमण है--

पश्यन पश्यतिगिरा कथयांवभूव साक्षादनश्वरविनश्वरचिद्धिभागम् । तात्पर्यतः श्रुतिवचः स्फुटमेव नैवम् ऐश्वर्यवस्तुनि विभागवचः श्रुतिर्नः ॥१६७॥

बोजना—"परयन्वे तम्न परयति" (बृह० ४।३।२३) श्रुतिवचः साज्ञात् श्रनश्वर-विनरवरचिद्विभागं तात्पर्यतः स्फुटमेव कथयाम्बभूव, एवम् ऐश्वर्यवस्तुनि विभागवचः श्रुतिः न ॥ (वसन्ततिलका)॥

योजितार्थ— "पहरान् वै तम्न पहराति" (बृह० ४।३।२३) इस श्रुति धचन ने ज्ञान के अनहवर श्रीर विनहवर विभागों को मुख्यतः स्फुटरूप से कहा है, इस प्रकार ऐश्वर्य वस्तु के विभाग की वाचक कोई श्रुति नहीं।।

भावितार्थ — "परयन् वे तम्न परयित" अर्थात् वह आत्मा सुष्ठित में अपने स्वयं-प्रकाशरूप ज्ञान से प्रकाशमान होता हुआ भी बुद्धि-वृत्ति के द्वारा कुछ नहीं देखता। इससे नितान्त स्पष्ट हो जाता है कि ज्ञान दो प्रकार का होता है— (१) आत्मस्वरूप ज्ञान और (२) वृत्तिरूप ज्ञान। सुष्ठित अवस्था में वृत्तिरूप ज्ञान के न होने पर भी आत्मस्वरूप ज्ञान वरावर विद्यमान रहता है, इसी भाव को "न हि दूष्टुः हष्टेः विपरिलोपो विद्यते" ( बृह० ४।३।२३) आदि वाक्यों से भी कहा गया है। किन्तु ऐश्वर्य की द्विविधता सिद्ध करनेवाला कोई अति-वचन उपलब्ध नहीं होता॥ १६७॥

सुख भी दो प्रकार का श्रुति-सिद्ध है—

एवं न वा अर इति श्रुतमेव तावत् पुत्राद्युपाधि पुरुषस्य सुखं विनाशि । नित्यं निरन्तरमनन्तमपारमुक्तं

ब्राह्मं सुखं वचनकोटिशतैश्र यत्नात् ॥१६८॥

योजना—एवं "न वा अरे" ( बृह० २।४।५ ) इति पुरुषस्य पुत्राद्युवाधि सुखं विनाशि तावत् श्रुतमेव, नित्यं निरन्तरम् अनन्तम् अपारं ब्राह्मं सुखं वचनकोटिशतैः यत्नात् उक्तम् ॥ ( वसन्ततित्नका ) ॥

योजिताय — इसी प्रकार "न वा अरे पुत्राणां कामाय पुत्राः प्रिया भवन्ति" ( हुह ० २।४।५ ) इन ( वचनों ) में पुरुष को पुत्रादि उपाधियों के द्वारा होनेवाला सुख नहवर कहा गया है और नित्य, निरन्तर, अनन्त, अपार ब्रह्म-सुख अनन्त वचनों में तात्पर्यतः कहा गया है ॥

भावतार —श्रतियों में सुख दो प्रकार का प्रतिपादित है — विषय-सुख और आत्म-

मुख । विषय-मुख की नश्वर श्रीर श्रात्मसुख की "एष एव परम श्रानन्द्" (बृह्० ४।३।३३) स्रादि श्रनन्त श्रुतियों ने प्रमाणित किया है, श्रतः सुख की द्विविधता भी सिद्ध है ॥ १६८॥ द्विविध ऐश्वर्य का वर्णन कहीं नहीं मिलता—

ऐश्वर्यवणनिमह द्विविधं न वेदे

नित्यं कचित् कचिद्नित्यमिति प्रतीमः। ऐश्वर्यमात्रकथनं पुनरस्ति मोक्षाद

अर्वाद्ध मोक्षसमये च न तत्परं तत् ॥१६६॥

योजना--इह वेदे द्विविधं ऐश्वयवर्णनम्-किचत् नित्यं न किचद् अनित्यमिति प्रतीमः, ऐश्वर्यमात्र कथमं पुनः वेदे अस्ति, तच मोचात् अर्वोच्च, मोचसमये तत् तत्परं न॥ (वसन्ततिलका)॥

षोजितार्थं — वेद में दो प्रकार का ऐश्वर्यं वर्णन श्रर्थात् किसी वाक्य में नित्य श्रौर किसी वाक्य में श्रनित्य नहीं देखते, ऐश्वर्यभात्र का कथन तो वेद में है, वह मोच्च की पूर्व भूमियों में, मोच्च समय में वह (ऐश्वर्य-वर्णन) तत्परक नहीं, (श्रपि तु स्तुतिपरक है)॥

भावितार्थ — ज्ञान-सुखादि के समान ऐश्वर्य का द्विविध वर्णन उपलब्ध नहीं होता, अर्थात् किसी वाक्य में नित्य और किसी वाक्य में अनित्य ऐश्वर्य का स्पष्ट उल्लेख नहीं। मोत्त अवस्था की पूर्व भूमियों में जो ऐश्वर्य श्रुत है, वह व्यावहारिक है और मोत्त अवस्था में जो "एष सर्वेश्वरः" आदि रूप से ऐश्वय-वर्णन है, उसका स्वार्थ में तात्पर्य नहीं— यह कहा जा चुका है।। १६६॥

उक्त अर्थ का ही उपपादन करते हैं--

प्रियशिरस्त्वकथा खलु यादशी भवति तादशमेव तदीरणम् । तदनु नेति च नेति वचःश्रुतेः

यद्पि मोच्चगतं स्तुतये हि तत् ॥१७०॥ योजना—प्रियशिरस्त्वकथा खलु यादृशी, तादृशमेव तदीरणं भवति, तद्नु नेति नेति

वचःश्रुतेः। यद्पि मोच्चगतम् , तत् हि स्तुतये ॥ ( द्रतिवलिम्बतम् ) ॥

योजितार — प्रियशिरस्तव-कथा जैसी है, वैसा ही ऐश्वय-वर्णन भी है, क्योंकि इसके अनन्तर ''नेति नेति'' वचन श्रुत है। जो मोच्च अवस्था में ऐश्वर्य-वर्णन है। वह स्तुति के लिए है।

भाविताथ — जैसे कि "तस्य प्रियमेव शिरः मोदो द्विणः पद्यः" (तै० २।५।१) इस श्रुति में ब्रह्म के प्रिय मोद् श्रादि श्रवयनों का कथन व्यावहारिक मात्र है, वैसे ही ऐश्वर्य-वर्णन भी व्यावहारिक ही है, पारमार्थिक नहीं। मोद्य-समय के ऐश्वर्य-वर्णन का विद्या की स्तुति में उपयोग है।। १७०।।

ैभाष्यकारादि ने जो ब्रह्मके लिए 'ईश्वर' शब्द का प्रयोग किया है, वह गौगा वृत्ति से-

1. वेदान्त दर्शन (१।४।१४) में स्त्रस्य "यथान्यपदिष्टोक्ते:" शब्द की व्याख्या में कहा है-"यथा-भूतो होकस्मिन् वेदान्ते सर्वेश्वरः सर्वेश्वरः सर्वोश्वरः कारसकोऽद्वितीयः कारसक्वेन व्यपदिष्टस्तथा वेदान्तान्तरेष्विप"।

## स्वातन्त्र्यमीक्वरगिरा गुणमार्गवृत्तिम् आश्रित्य पूर्वगुरवः प्रतिपादयन्ति । सिंहस्य शौर्यगुणवत्परमेश्वरस्य स्वातन्त्र्यलक्ष्यगुर्णोऽव्यभिचरिरूपः ॥१७१॥

योजना-पूर्वगुरवः गुणमार्गवृत्तिम् आश्रित्य ईश्वरगिरा स्वातन्त्रयं प्रतिपाद्यन्ति, सिंहस्य शौर्यगुणवत् ईश्वरस्य स्वातन्त्र्यलद्मणगुणः अव्यभिचार्रूपः ॥ (वसन्ततिलका)॥ योजितार्थ -- पूर्वाचार्य गौगी वृत्ति का सहारा लेकर 'ईश्वर' शब्द से 'स्वातन्त्रयः अर्थं का प्रतिपादन करते हैं, सिंह के शौर्य गुण के समान ही ईशवर का स्वातन्त्र्यहप

गुण अव्यभिचारी है।।

भावितार्थ - जैसे "सिंहो देवदत्तः" में सिंहगत शौर्य गुण के योग से देवदत्त में सिंह शब्द का प्रयोग होता है, वैसे ही ईश्वर (सोपाधिक चेतन) वृत्ति स्वातन्त्र्यरूप गुण के योग से ब्रह्म ( निरुपाधिक चेतन ) में 'ईश्वर' शब्द का प्रयोग होता है, अर्थात् जैसे सिंह शब्द की लच्चण शौर्य में होती है, वैसे ही 'ईश्वर' शब्द की स्वातन्त्र्य में ॥ १७१॥ निर्गुण ब्रह्म में स्वातन्त्रयहूप गुण कैसे रहेगा ? इस शंका का निराकरण करते हैं--

पेश्वर्यवस्त परिगृह्य तदत्यजन्तः

सामार्थ्यसिद्धिमुपपादियतुं कचिच । सर्वेश्वरश्रुतिवचः समुदाहरन्ति

स्वातन्त्र्यलत्त्रणगुणस्य तमस्वितायाम् ॥१७२॥

बोजना-कचित् ऐश्वर्यवस्तु परिगृह्य तमस्वितायां तद् अत्यजन्तः ( निरुपाधिके) सामध्यसिद्धिम् उपपादयितुम् सर्वेद्दवरश्रुतिवचः उदाहरन्ति ॥ स्वातन्ज्यलच्णगुणस्य

(वसन्ततिलका)॥

योजितार — (भाष्यकार आदि ) कहीं कहीं ऐश्वर्यवस्तु को लेकर आज्ञानावस्था में उस ( ऐश्वर्य ) को न स्थाग कर निरुपाधिक चेतन में स्वातन्त्रयरूप गुण की सामध्ये सिद्धि का उपपादन करने के लिए "एष सर्वेश्वरः" इस श्रुति का प्रयोग किया करते हैं।।

माविताय -- ब्रह्म में ऐश्वर्यगुण "एष सर्वेश्वर" (बृह श्राश्वारश) आदि श्रुतियों से

प्रमाणित होता है ॥ १७२ ॥

श्रज्ञानावस्था का गुण निर्गुण श्रवस्था में कैसे रह सकेगा ? इसका उत्तर है-

सिंहश्रुतिर्ने घटते यदि शूरताऽस्य न स्यात्तथैव परमेश्वरता श्रुतिश्च। नैश्वर्यलचणगुणः परमात्मनश्चेत्

इत्यर्थलव्धिमभिसंद्धते महान्तः ॥१७३॥

योजना—यदि अस्य शूरता न स्यात् , ( तहि ) सिंहश्रुतिः न घटते, तथैव परमात्मतः एरवर्यलज्ञणगुणः चेत् न तदा परमेरपरताश्रुतिः न स्यात्—इत्यर्थलिधं महाता अभिसंद्धते ॥ (वसन्ततिलका)॥

योजितार्थ —यदि इस (देवद्त्त ) में शूरता न होगी, तब (उसके लिए) सिंह शब्द का प्रयोग न बनेगा; वैसे ही परमात्मा में ऐश्वर्यलच्च् (स्वातन्त्र्य) गुण्रुंयदि नहीं, तब उसके लिए 'परमेश्वर' शब्द का व्यवहार न होगा-इस प्रकार अर्थापत्ति को आचार्यगण दिखाया करते हैं ॥ १७३॥

यदि 'स्वातन्त्रय' गुण् अथतः प्राप्त है, तब उसे अवैदिक क्यों नहीं मानते इस सन्देह का समाधान है—

> श्रौतार्थवृत्तिवललम्यमपीह वस्तु श्रौतं वदन्ति निकटत्वमनुस्मरन्तः। आसन्नवृष्टिमपि देवमुदीरयन्ति वर्षन्तमेव हि जना भ्रुवि तादृगेतत् ॥१७४॥

योजना—इह निकटत्वम् अनुस्मरन्तः श्रौतार्थवृत्तिवललभ्यम् अपि श्रौतं वदन्ति, आसन्नवृष्टिं देवम् अपि वर्षन्तमेव जना भुवि उदीरयन्ति, तादृग् एतत् ॥ (वसन्ततिलका)

योजितार्थ — यहाँ (सामध्ये सिद्ध की) निकटता को ध्यान में रखकर श्रौतार्थापत्ति के बल से प्राप्त (पदार्थ) को भी श्रौत कहा करते हैं, जैसे कि बृष्टयुन्मुख मेघ को भी बरसता है — ऐसा लोग कहा करते हैं, वैसा ही यह है।।

भावितार्थ—वर्तमान के समीपवर्ती अतीत और भविष्यत् काल के लिए जैसे वर्तमानता का व्यवहार होता है, वैसे ही औत के समीपवर्ती पदार्थ के लिए औतत्व का व्यवहार न्याय्य ही है, जैसे याग-जन्य अपूर्व साचात् औत न होने पर भी यागादिरूप आतेत अर्थ के अति निकट होने के कारण औत ही माना जाता है, वैसे स्वातन्त्र्य भी औत ही है।। १७४॥

सूत्रकार ने जो ऐश्वर्य को स्वाभाविक कहा है, इसका रहस्य बताते हैं—

ऐश्वर्यमज्ञानितरोहितं सद् ध्यानादिभव्यज्यत इत्यवोचत् । शरीरिणः सूत्रकृदस्य यत्तु तदभ्युपेत्योदितमुक्तहेतोः ॥१७४॥

योजना—यत्र सूत्रकृत अस्य शरीरिणः अज्ञानितरोहितं सद् ऐशवर्यं ध्यानात् अभिव्यव्यते, तद् अभ्युपेत्य चित्तम् ; उक्तहेतोः ॥ ( उपजाति ) ॥

योजिताथ — जो कि सूत्रकार ने कहा है——"इस जीव का श्रज्ञान से तिरोहित ऐश्वर्य ध्यान से श्रभिव्यक्त होता है"—वह श्रभ्युपगमवाद का सहारा लेकर कह दिया है; इसका कारण कह चुके हैं।

भाविताय — सूत्रकार ने जो कहा है— "पराभिध्याना ततरोहितं ततो ह्यस्य वन्ध-विपर्ययो" (त्र० सू० ३।२।५) अर्थात् इस जीव का तिरोहित ऐश्वर्य परमेश्वर के ध्यान से अभिव्यक्त होता है; क्यों कि इसे अज्ञात परमेश्वर से वन्धन और ज्ञात परमेश्वर से उसकी निवृत्ति (मोच्च) होती है—यह सूत्रकार ने थोड़ी देर के लिए ऐश्वर्य को मानकर

कह दिया है, वस्तुतः स्वाभाविक ऐश्वर्य माना ही नहीं जा सकता; क्योंकि उसका मोह्य अवस्था में "नेति नेति" से निषेध कर दिया गया है।। १७५।। स्वाभाविक ऐश्वर्य का समर्थक कोई हेतु उपलब्ध नहीं—

अथ वा चितिवत्प्रतीयतां पुरुषस्येश्वरताऽपि वास्तवी। यदि किंचन कारणं भवेत्

न विना सा तदिहाभ्युपेयते ॥१७६॥

योजना—अथवा पुरुषस्य ईश्वरता अपि चितिवत् वास्तवी प्रतीयताम्, यदि किंचन कारणं भवेत्; तद् विना सा इह न अभ्युपेयते ॥ (सुन्दरीच्छन्दः )॥

योजितार — तभी जीव का ऐश्वर्य भी चैतन्य के समान वास्तव माना जा सकता था, यदि कोई प्रमाण होता; प्रमाण के बिना वह (ईश्वरता) यहाँ नहीं मानी जा सकती ॥१७६॥

सूत्रकार का कथन अभ्युगमवाद ही है-

कामादि तत्र च भवेदितरत्र चेति

यत्स्त्रकारवचनं तदुदीक्षमाणाः ।

कामादिकेन दहरस्थगुणेन तुल्यं

सर्वेश्वरादिगुणजातिमिति प्रतीमः ॥१७७॥

योजना—कामादीतरत्र तत्र न भवेत्—इति यत् सूत्रकारवचनम्, तद् उदीचमाणाः दृहरस्थगुरोन कामादिकेन तुल्यं सर्वेश्वरतादि गुणजातम्—इति प्रतीमः ॥ (वसन्त०)॥

योजिताय — सत्यकामत्वादि का श्रान्यत्र (बृहदारण्यकगत निगुर्ण विद्या में ) तथा (सर्वविशत्वादि का ) वहाँ (छ्रान्दोग्यगत सगुण विद्या में उपसंहार कर लेना चाहिए) यह जो सूत्रकार का कहना है, असे ध्यान में रखकर दहरविद्या के प्रकर्ण में स्थित सत्य-

कामत्वादि के समान ही ऐश्वर्य त्रादि गुण हैं-ऐसा हम निश्चय करते हैं।।

भावितार्थ — भगवान् सूत्रकार ने कहा है— "कामादीतरत्र तत्र चायतनादिभ्यः" (त्र० सू० ३।३।३६) अर्थात् छान्दोग्य त्रौर बृहद्रारण्यक की विद्यात्रों का भेद होने पर भी बृहद्रारण्यकगत निर्गुण विद्या में सगुण विद्या के सत्यकामत्वादि "एतांक्र सत्यकामान्" (छां० ८।१।६) गुणों का उपसंहार कर लेना चाहिए; क्योंकि उभयत्र गुणवान् (आत्मा) एक ही है, जैसा कि आत्मा के हृद्यायतनत्व तथा सेतुत्वादि के व्यवहार से नितान्त स्पष्ट है। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि सत्यकामत्वादि के समान ही ऐश्वर्य को भी आवास्तिक ही माना गया है।। १७७।।

सगुण विद्या के सत्यकामत्वादि गुणों का निर्गुण विद्या में उपसंहार केवल स्तुति

दहरस्थगुणोपसंहतेः
स्तुतिमात्रं विरहय्य नापरम् ।
फलमस्ति परात्मनिष्टिते
वचने वाजिभिराद्दते महत् ॥१७८॥

योजना-वाजिभिः त्रादृते परमात्मनिष्ठिते वचने दृहरस्थगुणोपसंहृतेः स्तुतिमात्रं

विरहय्य श्रपरं महत् फलं नास्ति ॥ (सुन्द्रीच्छन्दः)॥

योजिताय - वाजसनेयिशाखा में पठित निर्गुं एपरक 'स एष महानज आत्मा" ( बृह० ४।४।२२ ) वचन में दहरविद्या के सत्यकामत्वादि गुणों के उपसंहार का स्तुतिमात्र को छोड़कर अन्य कोई महान् प्रयोजन नहीं है।। १७८॥

सत्यकामत्वादि गुणों के सदृश पदार्थ को परमात्मरूप नहीं कह सकते-

दहरादुपसंहतैर्गुगै:

सदृशाश्चेद्वशितादिलच्याः।

न तदा परमात्मरूपतां

प्रतिपत्तुं कलयाऽपि शक्तुमः ॥१७६॥

योजना - चेत् दहराद् उपसंहतैः गुगौः सहशाः वशितादिलच्याः, तदा परमात्मरूपतां प्रतिपत्तं कलया अपि न शक्तुमः॥ (सुन्दरी)॥

योजिताय - यदि दहरविद्या के उपसंहत गुणों के सदृश ही विशतादि हैं, तब ( उन्हें ) परमात्मरूप स्थिर करना किसी प्रकार भी नहीं हो सकता ॥ १७६॥

उसी प्रकार प्रकृत में-

परमेश्वरतागुगोऽप्यतः

स्तुतये तस्य परस्य वस्तुनः।

परिकीर्तित इत्युपेयताम्

अविशेषाद्वशितादिलक्षग्धैः ॥१८०॥

बोजना--श्रतः परमेश्वरतागुणः श्रपि तस्य परस्य वस्तुनः स्तुतये परिकीर्तितः --

इत्युपेयताम् ; वशितादिलक्त्योः अविशेषात् ॥ ( सुन्दरीच्छन्दः ) ॥

योकिताय -इसलिए परमैश्वर्य गुण भी उस परमात्मवस्तु की स्तुति के लिए ही कथित है-ऐसा मानना चाहिए; क्योंकि वशितादि गुणों से इसकी कोई विशेषता नहीं ॥१८०॥ ऐश्वर्य को परमात्मरूप मानने पर कारणत्वादि को भी वैसा ही मानना होगा-

> कारणत्वमपि चित्सुखादिवत् तत्स्वरूपमिति किं न गृह्यते। ईक्वरत्वविषये विपश्चितां

> > पचपातकरणे न कारणम् ॥१८१॥

योजना—चित्सुखादिवत् कारणस्वम् अपि तत्स्वरूपम्—इति किं न गृह्यते, ईश्वरत्व विषये विपश्चितां पच्चपातकर् कारणं न।। (रथोद्धता)।।

योजितार्थ-चित्, सुख त्रादि (गुणों) के समान ही जगत्-कारणत्व को भी परमात्मस्वरूप क्यों नहीं मानते, ऐश्वर्य के विषय में विद्वानों का पत्तपात अकारण है ॥१८१॥

इसी प्रकार सान्नित्व को भी परमात्मरूप मानना होगा-६३ सं० शा०

# साचितापि परमात्मनो भवेद् ईश्वरत्ववदियं न संशयः। नित्यसिद्धनिजबोधरूपवत्

रूपमेव निरुपाधिकं विभोः ॥१८२॥

योजना—ईश्वरत्ववद् इयं सान्तिता श्रिप विभोः परमात्मनः निरुपाधिकं रूपं भवेत् नित्यसिद्धनिजवोधरूपवत् ॥ (रथोद्धता)॥

बोजितार - ऐश्वर्य के समान ही यह साचिता भी विभु परमात्मा का वैसे ही

निरुपाधिक रूप हो जायगी, (जैसे कि) नित्य सिद्ध निज बोध ॥

भावितार्थ — ऐश्वर्य की ब्रात्मरूप मानने पर साचित्वादि को भी चैतन्यादि के समान ही ब्रात्मस्वरूप मानना होगा, किन्तु साचित्वादि को ब्रौपाधिक ही माना जाता है, जैसा कि वार्तिककार ने कहा है—

> ऐश्वर्यं कारणत्वं च सान्तित्वमि चात्मनः । सदेशितव्यकार्यार्थेत्साच्यार्थेनास्य संगतेः ॥ आत्माज्ञानमतः प्रत्यक्चैतन्याभासवत् सद्।।

श्रात्मनः कार्णत्वादेः प्रयोजकिमहेष्यते ।। (बृह०वा० प्र० १४३६)

श्रर्थात् श्रात्मगत ऐश्वर्य ईशितव्य से, कारण्यत्व कार्य से, श्रीर साचित्व साच्य पदार्थों से निरूपित है, श्रतः श्रात्मा का श्रज्ञान ही श्रात्मगत ऐश्वर्य श्रादि का प्रयोजक होता है, ऐश्वर्य श्रादि श्रीपाधिक ही हैं, श्रनौपाधिक नहीं ॥ १८२॥

ऐरवर्य के समान ही साजित्व को भी अन्मधर्म श्रुति कहती है-

एको देवः सर्वभूतेषु गृदः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा । कर्माध्यक्षः सर्वभृताधिवासः

साची चेता केवलो निर्गुण्थ ॥१८३॥

योजना-एको देवः सर्वभूतेषु गृदः, सर्वव्यापी, सर्वभूतान्तरात्मा, कर्माध्यत्तः,

सर्वभूताधिवासः, साची, चेताः, केवलः, निर्गुणः च ॥ ( शालिनी ) ॥

योजितार्थ एक ही देव समस्त चराचर में छिपा है, सर्वब्यापी है; सब प्राणियों का अन्तरात्मा है, कर्म का अधिष्ठाता है, सब भूतों का आश्रय है, साची है, चैतन्य है केवल और निर्गुण है।

भाविताय - स्वेतास्वर उपनिषत् की (३।११) उक्त श्रुति में स्पष्ट कहा गया है

कि साचित्वादि आत्मा के धर्म हैं॥ १८३॥

वैसे ही कारणस्व और ईश्वरत्व को भी धर्म बताया गया है--

न तस्य कार्यं करणं च विद्यते न तत्समश्राभ्यधिकश्च दृश्यते । पराऽस्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते

स्वामाविकी ज्ञानवलिकया च ॥१८४॥

योजना—तस्य कार्यं करणं च न विद्यते, तत्समः अभ्यधिकश्च अपि न दृश्यते, श्रस्य परा शक्तिः विविधा श्रूयते, ज्ञानबलिकया च स्वाभाविकी ॥ ( चपजाति )॥

योजितार्थं—उस (परमात्मा) का कोई कार्य और करण विद्यमान नहीं है, उसके समान और उससे अधिक भी कोई नहीं देखा जाता, इसकी परा शक्ति अनेकरूपा सुनी जाती है, (उसका) ज्ञानरूप बल तथा किया भी स्वाभाविक है।

भावितार्थं — उक्त ( स्वेता० ६।८ ) श्रुति में 'कार्यं' पद से स्थूल शरीर श्रौर 'करण्' पद से सूद्रम शरीर विविद्यत है। परमात्मा की परा शक्ति जगत् का सर्जन श्रौर शासन करती है, श्रातः वह सबका कारण श्रौर सबका ईश्वर है।। १८४॥

कारणत्व श्रीर ईश्वर का ही प्रतिपादन श्रुत्यन्तर से करते हैं—

न तस्य किश्चित्पतिरस्ति लोके न चेशिता नैव च तस्य लिङ्गम् । स कारगां वै करगाधिपाधिपो न चास्य किश्चित्तिन चाधिपः ॥१८४॥

योजना—न तस्य लोके कश्चित् पतिः श्रस्ति, न च ईशिता, न च तस्य लिङ्गमेव। स वै कारणं करणाधिपाधिपः, श्रस्य कश्चित् न च जनिता, न च श्रधिपः॥ (उपेन्द्रवस्ता)॥

थोजितार्थ—न तो उसका लोक में कोई पित है, न नियन्ता और न उसका कोई लिझ (शरीर) ही है। वही सबका कारण है, करणाधिप जीवों का स्वामी है, इसका कोई न जनक है और न शासक।।

. भावितार्थ — इवेताश्वतर उपनिषत् के इस (६।६) मन्त्र में स्पष्ट कह दिया गया है कि उस ईश्वर में जनकरव और नियन्तृत्व समाप्त हो जाता है, अर्थात् वही समस्त विश्व का कारण और ईश्वर है, उसका अन्य कोई कारण और ईश्वर नहीं ।। १८५ ।।

उदाहत श्रुतियों का तात्पर्य दिखाते हैं--

उक्तश्रुतिः कारणसाक्षिभावम् ऐश्वर्यवद्वक्ति परस्य पुंसः। अतत्परत्वान्न तदिष्यते चेद् द्वयं तृतीयं न तथैषितव्यम् ॥१८६॥

योजना—इति श्रुतिः परस्य पुंसः ऐश्वर्यवत् कारणसान्तिभावं वक्ति, चेत् अतत्परत्वात् तत् द्वयं न इष्यते, तथैव तृतीयं न एषितव्यम् ॥ ( उपजातिच्छन्दः )॥

योजितार्थं— उक्त श्रुतियाँ परमेश्वर में ऐश्वर्य के समान कारणत्व और साचित्व बताती हैं, यदि तत्परक न होने के कारण वे (कारणत्व और साचित्व ) दोनों स्वाभाविक नहीं माने जाते, तब उसी प्रकार तृतीय (ऐश्वर्य) को भी स्वाभाविक नहीं मानना चाहिए॥

भावितार —कथित श्रुतियों ने कारणत्व, साज्ञित्व श्रौर ऐश्वर्य —तीनों धर्मों को समानरूप से कहा है, श्रव यदि श्रुतियों का वास्तविक कारणत्व तथा साज्ञित्व के प्रतिपादन

में तात्पर्य नहीं बताया जाता, तब ऐश्वर्य के प्रतिपादन में भी श्रुति का तात्पर्य कैसे ठहराया जा सकता है १ अतः ऐश्वर्य को स्वाभाविक कदापि नहीं माना जा सकता॥ १५६॥

उक्त तीनों धर्मों के प्रतिपादन में श्रुतियों का एक-जैसा तात्पर्य कहना होगा--

अतत्परत्वं श्रवणस्य तुल्यं त्रिषु त्रयं तेन विवर्जनीयम् । अथेष्टमेकं त्रयमेषितव्यम् विशेषहेतोरनिरूपणेन ॥१८७॥

पोजना-त्रिषु अवणस्य अतत्परत्वं तुल्यम्, तेन त्रयं विवर्जनीयम्। अथ एकम्

इष्टम् , त्रयम् एषितव्यम् ; विशेषहेतोः ऋनिरूपर्णेन ॥ ( उपेन्द्रवज्रा )॥

बोजितार्थ — तीनों (कारण्टब, साह्नित्व और ईश्वरत्व) में श्रुति की तत्परता का न न होना समान है, अतः तीनों धर्मों को छोड़ देना चाहिए। यदि उनमें एक (ऐश्वर्य) माना जाता है, तब तीनों मान लेने चाहिएँ, क्योंकि उसमें कोई विशेष हेतु का निरूपण नहीं किया जा सकता॥ १८७॥

सापेज होने के कारण भी ऐश्वर्य को मिध्या मानना होगा--

ईशितव्यमनपेक्ष्य नेश्वरी
नेशितव्यमपि तद्वदीश्वरम् ।
अन्तरेण घटते ततो मृषा
मोहमात्रपरिकल्पितं द्वयम् ।।१८८।।

योजना-ईशितव्यम् अनपेन्य ईश्वरो न घटते, तद्वत् ईश्वरम् अन्तरेण ईशितव्यम्

अपि न, ततो द्वयं मोहमात्रपरिकल्पितं मुषा ॥ (रथोद्धताच्छन्द)॥

योजिताथ — ईशितव्य की अपेदा के विना ईश्वर नहीं बनता, उसी प्रकार ईश्वर के विना ईशितव्य भी नहीं बनता। इसलिए दोनों (ईश्वरत्व और ईशितव्यत्व) मोहमात्र-कल्पित मिध्या हैं ॥ १८८॥

कारणत्व भी ऐसा ही है--

कार्यवस्तु विरहय्य कारणं न कचिद् घटियतुं चमेमहि। नापि कारण्मपोद्य केवलं

कार्यवस्तु परिकल्पयेमहि ॥१८९॥ योजना—कार्यवस्तु विरहय्य कचित् कारणं घटियतुं न समेमहि, कारणम् अपोद्य

केवलं कार्यवस्तु न परिकल्पयेमिह ॥ (रथोद्धता)॥
योजिताय —कार्यवस्तु की उपेचा करके कहीं कारण (का स्वरूप) बताने में हुम
समर्थ नहीं, कारण को दूर करके कार्यवस्तु नहीं बना सकते॥ १८ ॥

साचित्व भी सापेच ही है-

#### साच्यवस्तु परिहृत्य साचिता साचिगां च परिहृत्य साक्ष्यता। नेष्यते न घटते च तेन तत् सव्यपेच्युभयं परस्परम् ॥१९०॥

योजना-साद्यवस्तु परिहृत्य साद्मिता, साद्मिएं परिहृत्य साद्यता च न इ्च्यते, न घटते

च, तेन तत् उभयं परस्परं सन्यपेन्नम् ॥ ( रथोद्धता ) ॥

योजितार्थ — साच्यवस्तु को छोड़कर साचिता श्रीर साचिवस्तु को छोड़कर साच्यता न मानी ही जाती है श्रीर न घटती ही है, श्रतः वे (साचिता श्रीर साच्यता) दोनों परस्पर सापेच हैं ॥ १६०॥

प्रमातृत्व ऋादि में भी यही न्याय समान है--

न प्रमेयमपहाय मातृता नापि मातृविरहे प्रमेयता। मातृमेयरहिता न च प्रमा न प्रमाणरहितं प्रमाफलम् ॥१६१॥

योजना—प्रमेयम् अपहाय मातृता न, मातृविरहे प्रमेयता अपि न, मातृमेयरिहता प्रमा च न, प्रमाणरिहतं प्रमाफलं न ॥ (रथोद्धता)॥

थोजितार्थ — प्रमेय को त्याग कर मातृता नहीं बनती, प्रमाता के बिना प्रमेयता भी नहीं बनती, प्रमाता और प्रमेय के बिना प्रमानहीं बनती, प्रमाण के बिना प्रमारूप फल नहीं बनता।।

भावितार्थ — पुरुषगत प्रमानृत्व सदैन विषय-सापेच होता है, विषयगत प्रमेयत्व प्रमा-सापेच होता है एवं प्रमा को उक्त दोनों की ऋपेचा है। इस प्रकार प्रमानृत्व, प्रमेयत्व तथा प्रमा—ये तीनों परस्पर सापेच होने के कारण आरोपितमात्र होते हैं॥ १६१॥

कर्त्तव भी सापेच है-

कर्त कर्म परिहृत्य नेष्यते कर्म कर्तरहितं न च क्वचित्। कर्त्वकर्मरहिता न च क्रिया न क्रियाविरहितं क्रियाफलम् ॥१६२॥

योजना--कमैपरिहत्य कर्तृ न इष्यते, कर्तृरिहतं कचित् कमै न, कर्तृकमैरिहता क्रिया

न च, कियारहितं क्रियाफलं न ॥ ( रथोद्धता ) ॥

योजितार — कर्म के विना कर्ता नहीं माना जाता, कर्ता से रहित कहीं कर्म नहीं होता, कर्त्ता और कर्म से रहित क्रिया नहीं होती और क्रिया से रहित क्रिया-फल नहीं हो सकता ।। १६२ ।।

इतना ही नहीं, समस्त सामान्य-विशेषस्वरूप प्रपद्ध वेसा ही है-

## सामान्यं न विशेषवस्तुविरहे तस्माद्विना तन्न च स्वातन्त्रयेण घटामुपाञ्चति ततः सापेचमेतद्द्यम् । यत्सापेक्षमिहेचितं भवति तन्मायामयं स्वप्नवत तस्मादीश्वरतादिकल्पितवपुः स्वीकुर्महे न्यायतः ॥१९३॥

योजना-विशेषवस्तुविरहे सामान्यं स्वातन्त्रयेण न घटाम् उपाञ्चिति, तस्माद् विना तत् न, ततः एतद् द्वयं सापेन्नम्। इह यत् सापेन्नम् ईिन्तम्, तत् मायामयं स्वप्नत्रत्,

तस्माद् न्यायतः ईश्वरतादि कल्पितवपुः स्वीकुर्महे ॥ (शार्दृलविक्रीडितम्)॥

योजिताय - विशेषवस्तु को छोड़कर सामान्यवस्तु स्वतन्त्र रूप से नहीं घट सकती. उस (सामान्य) के बिना वह (विशेषवस्तु) भी नहीं बनती, अतः ये दोनों सापेच हैं। यहाँ जो सापेच देखा जाता है, वह मायामय होता है, जैसे स्वप्न, इसलिए कथित न्याय के बल पर ईश्वरता आदि को काल्पनिक हम मानते हैं।। १६३।।

ब्रह्म सप्रपद्ध है ? या निष्प्रपद्ध ? या उभयात्मक ? इन करूपों में प्रथम करूप का निराकरण करके द्वितीय का समर्थन किया गया, अब तृतीय का निराकरण किया जाता है-

> अभिन्नता भिन्नतया विरुद्धा विभिन्नताऽभिन्नतया तथैव। उपाधिमेदे परिकल्पितेऽपि

> > विना पुनस्तं किमुदीरखीयम् ॥१९४॥

बोजना—अभिन्नता भिन्नतया विरुद्धा, विभिन्नता अभिन्नतया तथैव, उपाधिभेदे परिकल्पिते ऋपि तं विना किम् उदीरणीयम् ? ( उपेन्द्रवज्रा )।।

योजितार - अभिन्नता भिन्नता से विरुद्ध है, भिन्नता भी अभिन्नता से वैसी ही (विरुद्ध) है, उपाधिभेद की कल्पना करने पर भी उस (उपाधिभेद) के बिना क्या कहना होगा ?

मावितार - ब्रह्म को भिन्नाभिन्नरूप मानकर जो उभयरूप (सप्रपञ्च-निष्प्रपञ्चरूप) कहा करते हैं, उनसे पूछा जा सकता है कि ब्रह्म में प्रपञ्च का वास्तविक भेदाभेद हैं ? या श्रीपाधिक ? वास्तविक भेद श्रीर श्रभेद-जैसे दो नितान्त विरुद्ध धर्मी का एकत्र रहना सम्भव नहीं। हाँ, उपाधियों के द्वारा कथंचित् विरुद्ध धर्मों का एकन्न समावेश किया जाता है, वह भी यहाँ सम्भव नहीं, क्योंकि ब्रह्म में किसी प्रकार का श्रीपाधिक भेदाभेद भी स्थिर नहीं होता ॥ १६४ ॥

निर्भेद आकाश का घटादि उपाधियों से भी भेद नहीं होता-स्वमावतो यन्मिथुनं विरुद्धं न तनिमितान्तरतः कदाचित्। उपैति सख्यं परमार्थवृत्त्या

श्रमादलभ्यं न च किंचिदस्ति ॥१९५॥

योजना—यत् मिथुनं स्वभावतः विरुद्धम्, तत् निमित्तान्तरतः परमार्थेषृत्या कदाचित् सख्यं न उपैति; भ्रमात् किश्चिद् अलभ्यं न च अस्ति ॥ ( उपैन्द्रवज्रा ) ॥

योजितार्थ — जो युग्म स्वभावतः विरुद्ध है, वह किसी उपाधि के द्वारा भी पारमार्थिक रूप में कभी मित्रता को नहीं प्राप्त होता; अस से कोई वस्तु अलभ्य नहीं होती।।
भावितार्थ — स्वभावतः निर्भेद वस्त में भेट वस्तु अलभ्य नहीं होती।।

भावितार — स्वभावतः निर्भेद वस्तु में भेद पारमार्थिक सम्भव नहीं, त्राकाशादि में उपाधिकृत भेद श्रममात्र है, परमार्थ नहीं; क्योंकि निरवयव त्राकाश का उपाधियों से भेदन कदापि सम्भव नहीं होता ॥ १९४॥

उक्त अर्थ में दृष्टान्त दिखाते हैं--

न रिवशार्वरसञ्चकृदीच्यते जगित कश्चिदुपाधिरमोहतः। यदि भवेत्स भवेद्भवतो मतः स न भवेद्यदि सोऽपि न संभवेत्॥१९६॥

योजना—जगति कश्चित् श्रमोहतः रिवशार्वरसख्यकृत् न ईच्यते, यदि स भवेत्, भवतो भतः भवेत् , यदि स न भवेत् , सो श्रिप न सम्भवेत् ॥ (द्रुतविलिम्बतम् )॥

योजितार्थ — लोक में कोई परमार्थतः तेज-तिमिर की मित्रता करनेवाला नहीं देखा जाता, यदि वह हो, तब आपका अभीष्ट भी हो सकेगा, यदि वह न होगा, तब वह भी न हो सकेगा॥

भावितार —यदि तेज श्रौर तिमिर--दोनों श्रभिन्न हो जायँ, तब श्रवश्य भिन्न श्रौर श्रमिन्न पदार्थों का भी श्रभेद हो सकेगा, किन्तु तेज-तिमिर का श्रभेद सम्भावित नहीं, फिर भिन्न श्रौर श्रभिन्न का भी श्रभेद कैसे वन सकेगा ?॥ १९६॥

पूर्व ( १६५वें ) पद्य में कथित "अमादलभ्यं न" को स्पष्ट करते हैं--

खमिप खादति खिएडतमीक्षते निजशिरो नयनेन करार्पितम्। किमिप दुर्घटमस्य न विद्यते यदि विमूहमितर्भवति स्वयम्॥१९७॥

योजना—यदि विमूढ्मितिः भवति, श्रस्य किमिप दुर्घटं न विद्यते—खम् श्रिप रवादिति, स्वयं खण्डितं करार्पितं निजशिरः नयनेन ईत्तते ॥ (द्रुतविलम्बितम्)॥

योजितार्थ—यदि कोई भ्रान्त हो गया है, तब इसके लिए कुछ भी दुर्घट नहीं रह गया—श्राकाश को भी खा सकता है, स्वयं अपने कटे शिर को हाथ पर रखा हुआ नेत्रों से देख सकता है।। १९७॥

त्रारम्भणाधिकरणोक्त न्याय से भी ब्रह्म निर्विशेष ही सिद्ध होता है-

इतश्च निर्भेदकमात्मतत्त्वं निरूपणे कारणकार्यतादेः। अनादिमायैकनिवन्धनत्वात् असंभवादस्य तु वस्तुवृत्त्या ॥१९८॥ योजना—इतश्च आत्मतत्त्वं निर्भेदकम्--निरूपणे कारणकार्यतादेः अनादिमात्रैक-

निवन्धनत्वात्; अस्य वस्तुवृत्त्या असम्भवात ॥ ( उपेन्द्रवज्रा ) ॥

योजिताय — इसलिए भी आत्मतत्त्व निर्विशेष ही है कि निरूपण करने पर कार्य-कारणभाव अनादि मायामात्र के आधार पर ही आधृत है, यह (कार्यकारणभाव) वस्तु हिष्ट से सम्भावित् नहीं।।

भाविताय — "तस्माद्वा एतस्माद् आत्मनः आकाशः संभूतः" आदि श्रुतियों में प्रतिपादित आत्मिनिष्ठ जगत की कारणता वस्तु दृष्टि से बनती नहीं, इसलिए भी आत्मा निष्प्रपद्ध निविशेष सिद्ध होता है ॥ १६८ ॥

कार्यकारणभाव की श्रसम्भावना ही दिखाते हैं—

असन्न कार्यं गगनप्रसून-

वन्ध्यासुतादेः करणाप्रसिद्धेः। न प्रागसत्कार्यमिति प्रवादः

प्रशस्यते तस्य विरोधहेतोः ॥१६९॥

योजना—श्रसत् काय न, गगनप्रसूनवनध्यासुतादेः करणाप्रसिद्धेः, प्राक् कार्यम्

असिदिति प्रवादः न प्रशस्यते, तस्य विरोधहेतोः ॥ ( उपजाति ) ॥

योजितार्थ--ग्रसत् कार्यं नहीं वनता, क्योंकि गगन-कुसुम वन्ध्या-पुत्र त्रादि का कोई करण प्रसिद्ध नहीं, ( उत्पत्ति से ) पूर्व कार्य त्रसत् होता है--यह प्रवाद प्रशस्त नहीं; क्योंकि उसका विरोध है।

भावितार्थ --गगनादि आत्मा के कार्य हैं --यहाँ जिज्ञासा होती है कि गगनादि कार्य अपनी उत्पत्ति से पूर्व क्या असत् हैं ? या सत् ? असत् कार्य को किसी कारण से उत्पन्न करना युक्ति-विरुद्ध है ॥ १६६ ॥

युक्ति-विरोध ही दिखाते हैं-

विशेषगानामसति प्रवृत्तिः

न दृश्यते कापि न युज्यते च । युधिष्ठिरात्प्रागभवन्नरेन्द्रो

वन्ध्यासुतः शूर् इतीह यद्वत् ॥२००॥

योजना—विशेषणानाम् असति प्रवृत्तिः न कापि दृश्यते, न युज्यते च, यद्वत युधिष्ठिरात् प्राक् नरेन्द्रो श्रभवत् , वन्ध्यासुतः शूरः इति ॥ ( उपजाति )।।

योजिताय --विशेषणों की असत् विशेष्य में प्रवृत्ति न कहीं देखी जाती है श्रीर न

युक्त ही है, जैसे कि युधिष्ठिर के पहले वह नरेन्द्र था, सन्ध्या-सुत शूर है आदि में।।
भावितार्थ — असत् वस्तु निःस्वभाव है, उसकी व्यावृत्ति किसी से सम्भव नहीं,

भावताथ — असत् वस्तु निःस्वभाव है, उसकी व्यावृत्ति किसी स सम्भव नार्क्ष अतः असत् वस्तु के विशेषण नहीं हो सकते। जैसे कि युधिष्ठिर के होते हुए तो युधिष्ठिर को नरेन्द्र कहा जा सकता है, किन्तु युधिष्ठिर के पहले युधिष्ठिर को नरेन्द्र नहीं कहा जा सकती, विद्यमान पुत्र को शूर कहा जा सकता है, किन्तु अविद्यमान या बन्ध्या के पुत्र को शूर नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार सत् वस्तु को ही कार्य या अकार्य कहा जा सकता।। २००॥ श्रसत् की उत्पत्ति भी नहीं बनती --

उत्पत्तिरप्यस्य निरूप्यमाणा न काचिदागच्छति युक्तिमार्गम् । स्वसत्तया स्वः समवायिकारगैः

अपीह या स्यात्समवायिताऽस्य ॥२०१॥

असजानिः सेत्युपवर्ण्यमानं सुदुर्घटं न ह्यसतो युजैभिः। सदेव सद्भिः सह सर्ववस्तु

संगच्छते न त्वसदेव सिद्धः ॥२०२॥

योजना—श्रस्य उत्पत्तिः श्रिप निरूप्यमाणा, कदाचित् युक्तिमार्गं न श्रागच्छति, श्रस्य या स्वसत्तया स्वैः समवायिकारणैः श्रिप समवायिता, सा श्रसज्जिनः—इति उपवर्ण्यमानं सुदुर्घटम्—श्रसतः हि एभिः युजा न, सदेव सर्ववस्तु सिद्धः सह संगच्छते, न तु श्रसदेव सिद्धः ॥ (उपजातिवृत्ते )॥

योजितार — इस ( असत् कार्य ) की उत्पत्ति, निरूपण करने पर कभी युक्ति-मार्ग में नहीं आती, क्योंकि इस ( कार्य ) की जो अपनी सत्ता से या अपने समवायिकारणों से समवायिता है, वह असत् कार्य की उत्पत्ति है—ऐसा वर्णन दुर्घट है, क्योंकि असत् का इन ( सत्तादि के ) साथ सम्बन्ध नहीं बनता, सदैव सत् वस्तु का ही सत् कारणों के साथ सम्बन्ध होता है, न कि असत् का सत् के साथ।।

भावितार्थ — घट आदि की उत्पत्ति के दो ही स्वरूप लोक में प्रसिद्ध हैं — अपनी सत्ता का अपने में समवाय या अपने समवायिकारणों में समवाय। कारण सत् है, सत् कारणों का सत् कार्य से ही सम्बन्ध हो सकता है, असत् का सत् से कहीं सम्बन्ध देखा नहीं जाता, अतः असत् गगनादि का सत् ब्रह्म से कोई सम्बन्ध ही सम्भावित नहीं ॥ २०१, २०२॥

सत्पदार्थों का ही सर्वत्र सम्बन्ध देखा जाता है--

सती ह सत्ताऽस्य पटस्य दृष्टा तथेव सन्तः पटतन्तवोऽपि। तथा च तैश्वास्य कथं पटस्य सम्बन्धिता स्यादसतो वदैतत् ॥२०३॥

योजना—- त्रस्य पटस्य सत्ता सती दृष्टा, तथैव पटतन्तवः सन्तः, तथा च तैः त्रस्य असतः पटस्य कथं सम्बन्धिता ? एतत् वद् ॥ ( उपजाति )॥

योजिताय — इस पट की सत्ता सत् वस्तु देखी गई है, वैसे ही पट के आश्रयभूत तन्तु भी सत् हैं, फिर तो उन (सत्ता आदि) के साथ इस असत् पट का कैसे सम्बन्ध होगा ? यह तो बताइए ॥ २०३॥

सत्ता या तन्तुत्रों के साथ पट का सम्बन्ध न होने पर इति क्या ? इसका उत्तर है—

#### स्वकारगैस्तन्तुभिरेवमस्य स्वसत्तया चान्वय एव जन्म । तवेष्टमेवं सति जन्म तस्य न शक्यते वर्णयितुं पटस्य ॥२०४॥

योजना - स्वकारगौः तन्तुभिः एवं स्वसत्तया च श्रस्य श्रन्वयः एव जन्म तव इष्ट्रम्

एवं सति तस्य पटस्य जन्म वर्णियतुं न शक्यते ॥ ( उपेन्द्रवज्रा ) ॥

योजितार्थ — अपने कारणभूत तन्तुओं एवं अपनी सत्ता से इस (पट) का अन्वय ही जन्म तुम्हें अभीष्ट है, ऐसा होने पर (सत्ता आदि के साथ पट का सम्बन्ध न हो सकने पर) पट के जन्म का वर्णन नहीं किया जा सकता।। २०४।।

पट को अत्यन्त असत् नहीं माना जाता, अपितु उत्पत्ति से पूर्व असत् और पश्चात्

सत्-इस कथन का भी निराकरण करते हैं--

तदन्वयात्प्रागसतः कथं स्यात्

तदन्वयो न ह्यसदन्वयाय । सता समर्थं न हि वन्ध्यया तत्

पुत्रः समन्वेति कदाचिदत्र ॥२०५॥

योजना--तद्दन्वयात् प्राक् श्रसतः तद्दन्वयः कथं स्यात् ? श्रसत् हि सता श्रन्वयाय समर्थे न, श्रन्न वन्ध्यया तत्पुत्रः कदाचित् न समन्वेति ॥ ( उपजाति ) ॥

योजितार — सत्ता-समन्वयरूप उत्पत्ति से पूर्व श्रसत् (पट) का सत्तादि के साथ श्रन्वय कैसे होगा ? क्योंकि श्रसत् पदार्थ सत् के साथ श्रन्वय की ज्ञमता नहीं रखता, यहाँ वन्ध्या के साथ उसका पुत्र कदापि नहीं समन्वित होता ॥ २०५ ॥

जन्म का श्रौर कोई निर्वेचन सम्भव नहीं-

न च किंचिदन्यदसतो विदतुं पटवस्तुनोऽत्र शकनीयमतः।

जनिशब्दवाच्यमनवद्यतया

तद्युक्तमेवमसदुद्भवनम् ॥२०६॥

योजना—श्वसतः पटवस्तुनः जिनशब्दवाच्यम् इतः श्रन्यत् किंचित् श्रश्न विदेतुं न शकनीयम्, तद् एवम् श्रसदुद्भवनम् श्रयुक्तम् ॥ (प्रिमताचरा )॥

योजितार — असत् पटवस्तु का जन्म इससे भिन्न कुछ भी यहाँ (वैशेषिक-सिद्धान्त में) कहा नहीं जा सकता, इसलिए कथित रीति से असत् का जन्म अयुक्त ही है।। २०६॥

जन्म का कुछ और निर्वचन मानने पर अपसिद्धान्त होगा—

न च वर्णितादपरमत्र भवान् अनुमन्यते जनिवचोऽर्थमितः। यदि वर्ण्यते किमपि तत्र भवेत् स्वमतप्रहाणमिलनीकरणम्॥२०७॥ योजना — इतः विश्वितात् अपरम् अत्र जनिवचोऽर्थं भवान् ननु मन्यते न, यदि किमपि वर्ण्यते, तत्र स्वमतप्रहाणमिलनीकरणं भवेत्॥ (प्रमिताचरा)॥

योजिताय — इस कथित प्रकार से भिन्न यहाँ 'जन्म' शब्द का अर्थ आप मानते ही नहीं, यदि कुछ और कहा जाता है, तब अपने मत के परित्याग का कलङ्क लगता है।।२०७॥

कणाद सूत्र में वही जन्म पदार्थ माना गया है, उससे भिन्न नहीं—

समवायिकारणगणेन तथा

सह सत्तया च पटवस्त्विह यत्। समवैति तत्कराभुगिच्छति तत्

जनिशब्दवाच्यमिति नान्यदितः ॥२०८॥

योजना—इह यत् पटवस्तु समवायिकारगोन तथा सत्तया सह समवैति, तत् जनिशब्दवाच्यमिति कणभुक् इच्छति, इतः श्रन्यत् न ॥ (प्रमितान्तरा )॥

बोजितार्थ — यहाँ जो पटवस्तु अपने समवायिकारणों अंर अपनी सत्ता के साथ सम्बन्धित होता है, वही 'जन्म' शब्द का वास्य अर्थ है—ऐसा कणाद ऋषि मानते हैं, इससे अन्य नहीं।।

भाषितार्थं — महर्षि कणाद ने सत्ता-समवाय या समवायिकारण-समवाय को ही जन्म पदार्थं माना है, उससे अतिरिक्त मानने पर अवश्य अपसिद्धान्त होगा ॥ २०८॥

इसका निर्वाह होता नहीं-

न तदत्र संभवति युक्तिवशाद्
उपवर्शितं तदतिविस्तरतः।
न च किश्चिदन्यदुचितं भवतो
विदितं स्वपचमपरित्यजतः।।२०६॥

योजना—तत् अत्र न सम्भवति, तद् युक्तिवशात् अतिविस्तरतः उपवर्णितम्, स्वपन्तम् अपरित्यजतः भवतः किञ्चिद् अन्यत् विद्तुम् उचितं न ॥ (प्रमितान्तरा)॥

योजितार्य —वह (कथित जन्मपदार्थ) यहाँ नहीं बनता—यह युक्तियों के द्वारा अत्यन्त विस्तार से कह चुके हैं, अपना पन्न न छोड़कर आपको कुछ और कहना उचित नहीं ॥२०६॥ असत्कार्य-निराकरण का उपसंहार करते हैं—

> निरूपणायां न यतोऽस्ति कश्चिद् उत्पत्तिशब्दार्थ इह त्वदीये। पत्ते ततो दुर्घटनाप्रसिद्धिः

असज्जेरुक्तनयेन तावत् ॥२१०॥

योजना—यतः इह त्वदीये पत्ते निरूपणायां कश्चित् उत्पत्तिशब्दार्थः नास्ति, ततः उक्तनयेन तावत् श्रसज्जनेः दुर्घटनाप्रसिद्धिः ॥ (उपजाति )॥

योजितार्य--श्रापके इस (वैशेषिक) मत में निरूपण करने पर कोई उत्पत्ति पदार्थं नहीं ठहरता, इसलिए उक्त रीति से श्रसत् की उत्पत्ति का दुर्घटत्व प्रसिद्ध है।। २१०। द्वितीय (सत्कार्य) पत्त का भी निराकरण करते हैं--सतोऽपि कार्यत्वमयुक्तमेव निरूपणे कारणकृत्यहानेः। न कारणव्यापृतिरत्र शक्यां सतः स्वरूपे वदितुं फलाय ॥२११॥

योजना—सतोऽपि कार्यत्वम् अयुक्तमेव, निरूपणे कारणकृत्यहानेः, अत्र सतः स्वरूपे

फलाय कारण्ड्यापृतिः वदितुं न शक्या ॥ ( उपेन्द्रवज्रा ) ॥

योजितार्थ - सत् को भी कार्य कहना अयुक्त ही है, क्योंकि निरूपण करने पर कारण-कार्य की हानि हो जाती है--इस पत्त में सत् पदार्थ के स्वरूप-निष्पादनरूप फल के लिए

कारणों का प्रयोग कहा नहीं जा सकता।।

मावितार्थ -- यदि घटादि कार्य पहले से ही सत् हैं, तब चक्रभ्रमाण आदि कारण-व्यापार किस लिए ? घटादि का स्वरूप सम्पादन करने के लिए ? या घटादि कार्य में गणाधान करने के लिए ? या घटादि की अभिव्यक्ति के लिए ? प्रथम पच उचित नहीं, क्योंकि इस पत्त में घटादि का स्वरूप पहले ही सिद्ध है, तब उसका साधन कैसे होगा ॥ २११॥

द्वितीय गुणाधान पत्त भी युक्त नहीं--

गुणं चिपत्कारणमर्थवत्त्वं लभेत चेनात्र गुणस्य भावात्। न चेद् गुणोऽसत्करणं प्रसक्तम् निरर्थकं कारणकम तस्मात् ॥२१२॥

बोजना-गुणं चिपत् कारणम् अर्थवत्त्वं लभेत चेत्, नः अत्र गुणस्य भावात्। चेत्

गुणो न, श्रसत्करणं प्रसक्तम् ; तस्मात् कारणकर्म निरर्थकम् ॥ ( उपेन्द्रवज्रा ) ॥

योजितार - गुण का आधान करता हुआ कारणव्यापार सार्थकता का लाभ करेगा-(यह भी) नहीं (कह सकते) क्योंकि इस पत्त में गुण भी सत् है। यदि गुण सत् नहीं,

तब असत् कार्यवाद प्राप्त होता है, इसलिए कारण-व्यापार निरथक ही है।।

भावितार्थ - जब समस्त कार्यवर्ग को सत् माना जाता है, तब गुणादि को भी सत् ही मानना होगा, फिर गुणादि की भी उत्पत्ति कारण-व्यापार से कैसे बनेगी ? यदि गुणादि को असत् माना जाता है, तब असत्कार्यवाद आ जाता है, जिसका पहले विस्तार से निराकरण कर आये हैं।। २१२।।

तृतीय ( श्रभिव्यक्ति ) पत्त का भी निरास करते हैं-मलं निरस्यार्थवदिष्यते चेत् मलोऽपि सन्नैव निरस्य इष्टः। सतोऽविनाशादसतोऽजनेश्र वृथा ततः कारणमत्र पत्ते ॥२१३॥ योजना--चेत् मलं निरस्य श्रर्थवद् इष्यते, मलोऽपि सन् निरस्यः नैव इष्टः, सतोऽविनाशात्, श्रसतोऽजनेश्च, ततः श्रत्र पद्मे कारणं वृथा । ( उपेन्द्रवज्रा )।।

योजितार्थं —यदि ( अनिभिन्यक्ति आदि ) मल का निरास करके कारण को अर्थवान् माना जाय, तब मल भी सत् है, निरसनीय नहीं हो सकता, क्योंकि सत् का विनाश नहीं होता और असत् की उत्पत्ति नहीं होती, इसलिए इस पन्न में कारण-न्यापार निरर्थंक है ॥

भावितार्थ — कारण-व्यापार से कार्य का आवरण दूर हो जाता है और कार्य श्रभि-व्यक्त हो जाता है—ऐसा कहने पर भी आवरण के विषय में पूछा जायगा कि वह सत् है ? या असत् ? सत् मल की निवृत्ति नहीं हो सकती; क्योंकि भगवान् ने स्पष्ट कहा है— ''नाभावो विद्यते सतः" (गी० २।१६) और असत् अभिव्यक्ति का उत्पादन नहीं हो सकता—यह कहा जा चुका है, इसलिए इस पच्च में भी कारण-व्यापार की कोई सार्थकता सिद्ध नहीं होती ॥ २१३॥

कथित तृतीय पत्त का निराकरण स्पष्ट करते हैं —
तस्माद्भिव्यक्तिकरी न हेतुप्रवृत्तिरत्रार्थवती घटेत।
न चानभिव्यक्तिनिराससृत्या

तस्मान्न सत्कार्यवचः प्रशस्तम् ॥२१४॥ योजना--तस्मात् अनभिन्यक्तिनिराससृत्या अभिन्यक्तिकरी हेतुप्रवृत्तिः अत्र अर्थवती

न घटेत, तस्मात् सत्कार्यवचः प्रशस्तं न ॥ ( उपजाति )॥

योजिताय — त्रानिभव्यक्ति-निरास के द्वारा कार्य की श्राभव्यक्ति करनेवाली हेतु-प्रवृत्ति यहाँ सार्थक नहीं बनती, इसलिए सत्कार्यवाद प्रशस्त नहीं ॥ २१४॥

अधिक क्या ? सत्कार्यवाद में कार्य-कारण भाव ही सिद्ध नहीं होता और सुषुप्ति आदि का श्रभाव भी प्रसक्त होता है—

> नित्या च कारकगणस्य सती प्रवृत्तिः नित्यं व्यनक्ति सकलं फलमित्यवश्यम् । वक्तव्यमत्र न लयो न सुषुप्तिमूछ नो चेन्न सृष्टिरिति कष्टसुपस्थितं वः ॥२१५॥

योजना—श्रत्र कारकगणस्य प्रवृत्तिश्च नित्या सती सकलं फलं नित्यं व्यनक्ति—इति अवश्यं वक्तव्यम्, श्रत्र न लयः न सुषुप्तिमूच्छें। नो चेत् सृष्टिः न—इति वः कष्टम् उपस्थितम्॥ (वसन्ततिलकाच्छन्दः)॥

योजितार — इस मत में कारक गणों की प्रवृत्ति भी नित्य होकर ही सकल कार्य को नित्य ही श्रिभिव्यक्त करती है—यह श्रवश्य कहना होगा, इस प्रकार न तो प्रलय सिद्ध होगा, न सुषुप्ति श्रीर मुर्छा। यदि कारण—प्रवृत्ति नहीं होती, तब सृष्टि न हो सकेगी—इस प्रकार श्राप के लिए महान कष्ट उपस्थित हो गया।।

भावितार — सत्कार्यवाद में कारण-प्रवृत्ति रूप कार्य को भी सत् ही मानना होगा, तब तो उसके द्वारा कार्य की अभिव्यक्ति भी नित्य ही होगी, न तो कभी प्रलय होगा, न सुष्प्रि होगी और न कभी किसी को मूर्ज्ञा होगी। यदि कारण-प्रवृत्ति को असत् माना जाय, तब तो किसी प्रकार भी सृष्टि न होगी—इस प्रकार इस वाद में उभयतःपाशा रज्जु उपस्थित हो जाती॥ २१५॥

वेदान्त-मत पर उक्त आपत्तियाँ नहीं आतीं-

वेदान्तवादिसमयेऽपि समानमेतत् चोद्यं परैर्न खलु वाच्यमिहाप्रसक्तेः। अस्मन्मते न खलु संव्यवहारमात्रे मायमये किमपि दूषग्णमस्ति यस्मात् ॥२१६॥

योजना-वेदान्तवादिसमयंऽपि एतत् चोद्यं समानमिति परैः न वाच्यम् यस्मात इह अप्रसक्तेः, अस्मिन् संव्यवहारमात्रे मायामये किमिप दृष्णं नास्ति खलु ।। ( वसन्त० )।। योजिताय - वेदान्त-मत में भी यह त्राचेप समान ही है-ऐसा वादिगण नहीं कह

सकते, क्योंकि इस मत में वह आन्तेप प्रसक्त नहीं होता अर्थात् इस व्यावहारिकमात्र

मायारूप सिद्धान्त में कोई भी दृष्या नहीं श्राता ।।

मावितार्थ - श्रौर मतों से वेदान्त की यह विशेषता है कि वह सत् श्रौर श्रसत्-दो कोटियों से अतिरिक्त एक तीसरी अनिर्वचनीय कोटि मानता है, अतः सत् और असत् कोटि के कथित दोष यहाँ प्रसक्त नहीं होते ॥ २१६॥

सत्कार्य के दोष यहाँ प्राप्त नहीं होते--

आत्रेयवाक्यमपि संव्यवहारमात्रं कार्यं समस्तमिति नः कथयांवभूव । सत्कार्यवादविषयो न हि दोषराशिः मायामये भवितुमुत्सहते विरोधात् ॥२१७॥

योजना--श्रात्रेयवाक्यमपि समस्तं कार्यं संव्यवहारमात्रम्-इति कथयाम्बभूव, मायामये सत्कार्यवादिवषयः दोषराशिः भवितुं न हि उत्सहते, विरोधात् ॥ ( वसन्ततिलका ) ॥

योजितार - आत्रेयवाक्य ने भी समस्त कार्य को संव्यवहारमात्र है-ऐसा कहा है,

मायामय प्रपद्ध में सत्कार्यवाद की उक्त दोष-राशि हो नहीं सकती, क्योंकि विरोध है।। माविताय'-"सदेव सोम्य इद्मप्र आसीत्" (छां० ६।२।१) आदि वाक्य भी

प्रपच्च की व्यावहारिक सत्ता अर्थात् अनिर्वचनीयता को ही कहते हैं, अतः सत्कार्य-पद्म में कथित दोष यहाँ प्रसक्त नहीं होते ॥ २१७॥

असत्कार्य-पन्न के दोष भी यहाँ प्राप्त नहीं होते-

काणाददर्शनसमाश्रयदोषराशिः

दूरान्निरस्त इह संव्यवहारमात्रे । वेदान्तभूमिकुशलो मुनिरत्रिवंशयः तेनाऽऽह कार्यमिह संव्यवहारमात्रम् ॥२१८॥ योजना—इह संव्यवहारमात्रे काणादर्शनसमाश्रयदोषराशिः दूरात् निरस्तः, तेन वेदान्तभूमिकुशलः श्रत्रिवंश्यः मुनिः इह कार्यं संव्यवहारमात्रम् त्राह ॥ (वसन्ततिलका)॥ योजितार्थं — इस प्रकार के व्यावहारिक पद्म में वैशेषिकपद्मोक्त दोष-राशि दूरतः निरस्त हो गई है, श्रातः वेदान्तभूमि में कुशल, श्रत्रिवंशज मुनि (ब्रह्मनन्दी) ने यहाँ कार्यं को संव्यवहारमात्र ही कहा है ॥ २१८॥

सांव्यवहारिक पच को दृष्टान्तादि से पुष्ट किया गया है— षष्ठप्रपाठकनिबद्धमुदीरितं यत

> तत्सत्यमेव खलु सत्यसमाश्रयत्वात् । अत्रैव यत्पुनरुवाच समुद्रफेन-

> > दृष्टान्तपूर्वकमदो व्यवहारदृष्ट्या ॥२१६॥

योजना— चष्ठप्रपाठकनिवद्धं यत्तेन उदीरितम्, तत् सत्यमेव खलु, सत्यसमाश्रयत्वात् श्रत्रैव यत् पुनः समुद्रफेनदृष्टान्तपूर्वकम् उवाच, श्रदः व्यावहारदृष्ट्या ॥ (वसन्ततिलकाव)॥ योजितार्थ — छान्दोग्य के षष्ठ प्रपाठक में जो उस (ब्रह्मनन्दी श्राचार्य) ने कहा है, वह सत्य ही है; क्योंकि सत्य वस्तु पर वह श्राधृत है। इसी स्थल पर जो समुद्र-फेन का दृष्टान्त देते हुए कहा है, वह व्यवहार-दृष्टि से (ही कहा है)॥ २१६॥ वहाँ परिणामवाद के कथन का तात्पर्य भी विवर्तवाद में ही है —

पूर्व विकारम्रपवर्ण्य शनैः शनैस्तद्-दृष्टिं विसृज्य निकटं परिगृद्ध तस्मात्। सर्वे विकारमथ संव्यवहारमात्रम्

अद्वैतमेव परिरच्चित वाक्यकारः ॥२२०॥

योजना—तस्मात् वाक्यकारः पूर्व विकारम् उपवर्ण्य शनैः शनैः तद्दृष्टि विसृज्य निकटं परिगृह्य श्रथ सर्व विकारं संव्यवहारमात्रम् (उपवर्ण्य) श्रद्धैतमेव परिरक्षति॥(वसन्त०)॥ योजिताय — इसलिए वाक्यकार ने पहले विकारवाद का कथन करके शनैः-शनैः उस दृष्टि का त्याग करके निकट (विवर्ष) दृष्टि को प्रहृण करके समस्त प्रपञ्च को

व्यावहारिक कहते हुए अद्वैत का परिचण किया है।।

भाविताय — आचार्य ब्रह्मनन्दी ने पहले विकारवाद का सुगमता की दृष्टि से उल्लेख किया, अनन्तर उस दृष्टि को धीरे-धीरे छोड़ते हुए अनिवेचनीयवाद का सिद्धान्त सामने रखा, इससे अद्वेत का सम्यक परिरच्छा किया है।।२२०।।

भाष्यकार के वचन से भी ऐसा ही निर्णय होता है -

अन्तर्गुणा भगवती परदेवतेति प्रत्यग्गुणेति भगवानिप भाष्यकारः । श्राह स्म यत्तदिह निर्गुणवस्तुवादे संगच्छते न तु पुनः सगुणप्रवादे ॥२२१॥

योजना—भगवान् भाष्यकारोऽपि यत् श्रन्तर्गुणा भगवती परदेवतेति प्रत्यगुणेति श्राह स्म, तत् इह निर्गुणवस्तुवादे संगच्छते, न तु पुनः सगुणप्रवादे ॥ (वसन्त०)॥

बोजितार्थ-भगवान भाष्यकार ने भी जो अन्तर्गुणा शब्द का प्रत्यग्गुणा (प्रत्यप्रपा अर्थ ) करते हुए कहा है, वह इस निर्गुणवाद में संगत होता है, न कि सगुणवाद में ॥

भावितार्थ - श्राचार्य ब्रह्मनन्दी के सूत्ररूप वाक्यों का भाष्य करते हुए द्रविद्याचार्य ने 'सेयं देवतैत्तत' (छां०६।३।२) इस अति का सहारा लेकर 'अन्तर्गुणा' शब्द का अर्थ प्रत्यग्गुणा प्रत्यप्रपा किया है, वह भी इसी निर्गुणवाद में ही सुसंगत होता है; सगुणवाद में नहीं. क्योंकि ब्रह्मरूप परदेवता को प्रत्यमूप इसी वाद में कहा जा सकता है, अन्यत्र नहीं ॥२२१॥

मायावाद की दृढ़ता में और भी युक्ति देते हैं--

न खलु कारणकार्यसमन्वयो भवतु जातु चिदत्र विभिन्नयोः। किमिह सागरसहासमाश्रयो

भवति कारणकायसमन्वयः ॥२२२॥

योजना - अत्र विभिन्नयोः कारणकार्यसमन्वयः जातु न भवति खलु, किम् इह सागरसह्यसमाश्रयः कार्णकार्यसमन्वयः भवति ? ( द्रतविलम्बितम् ) ॥

योजितार -इस लोक में विभिन्न पदार्थों का कार्यकार एभाव कभी नहीं होता.

क्या लोक में सागर श्रीर सह्याद्रि का कार्यकारणभाव होता है ?

मावितार्थ--अत्यन्त भिन्न पदार्थों का कार्यकारणभाव नहीं वनता, जैसे सागर श्रौर सह्याद्रि का कभी कार्यकारणभाव नहीं देखा जाता ॥ २२२ ॥

अत्यन्त अभिन्न पदार्थीं का भी कार्यकारणभाव नहीं बनता--

न च तथाऽयमभिन्नसमाश्रयो भवितुमुत्सहतेऽनिभवीच्यात् । न हि घटो विद्धाति घटं कचित्

न च पटः पटमित्थमनीक्ष्मात् ॥२२३॥

योजना—तथा अयम् अभिन्नसमाश्रयः न भवितुम् उत्सहते च, अनभिवीचणात, न घटो हि कचित् घटं विद्धाति, न पटः पटं च, इत्थम् अनीच्यात्।। (द्रुतविलम्बितम्)। योजितार्थ — (जैसे अत्यन्त भिन्न पदार्थीं का कार्यकारएआव नहीं होता ) वैसे ही

यह (कार्यकारणभाव) अभिन्न पदार्थों का भी नहीं हो सकता, क्योंकि वैसा देखा नहीं जाता, अर्थात् न तो घट कहीं घट को जन्म देता है और न पट पट की; क्योंकि ऐसा लोक

में अनुभव नहीं होता ।। २२३ ।।

कारण वस्तु क्या कुर्वद्रूप अर्थात् सन्यापार होकर कार्य की जनक होती है ? या कुर्वद्रूप न होकर उदासीन ही कार्यारम्भक होती है ? प्रथम पन्न में अनवस्था दोष देते हैं -

कुर्वत्कारणपत्तमाश्रितवतः कुर्वच कुर्वत्कृतं तत्कुर्वच तथाविधान्यकृतमित्येषाऽनवस्था भवेत्। कुर्वद्रूपमकार्यमिष्टमिति चेन्नित्यं जगजायतां नित्यं मा जनि वा विशेषविरहादेतत्समस्तं जगत् ॥२२४॥ योजना—कुर्वत्कारणपद्मम् श्राश्रितवतः कुर्वत् च कुर्वत्कृतम् — इत्येषा श्रनवस्था भवेत्। कुर्वद्रूष्पम् श्रकार्यम् इष्टमिति चेत् , जगत् नित्यं जायताम् , एतत् समस्तं जगत् नित्यं वा मा जनि, विशेषविरहात् ॥ ( शादु ल विक्रीहितम् ) ॥

योजितार्थ — कुर्वत्कारण पच माननेवाले के मत में कुर्वदूप भी कार्य होने से अन्य कुर्वत् कारण से जन्य होकर ही कारण बनेगा, वह कुर्वत् कारण भी वैसे ही अन्य कुर्वदूप से जन्य होगा. इस प्रकार यह अनवस्था होगी। कुर्वदूप को अकार्य मानना इष्ट है यदि कहें, तब यह जगत् या तो नित्य ही होता रहेगा या यह समस्त जगत् कभी भी नहीं होगा; क्योंकि कोई विशेषता नहीं।।

भावितार्थं—जिस कुर्वेद्रूप को कारण माना जाता है, वह कार्य है ? या नहीं ? यदि कार्य है, तब उसका भी कोई कुर्वेद्रूप ही कारण मानना होगा, वह कुर्वेद्रूप भी दूसरे कुर्वेद्रूप से जन्य होगा—इस प्रकार जनक कुर्वेद्रूप-परस्परा की कल्पना में अनवस्था दोष उपस्थित होता है। उक्त कुर्वेद्रूप को अकार्य (नित्य) मानने पर उससे जन्य कार्य भी सदा ही रहेगा, फिर तो सुषुप्रधादि का अभाव प्राप्त होता है, जो कि कहा जा चुका है।। २२४॥

कुवंदूप के अकार्य-पत्त में दोष देते हैं—

सर्वं सर्वसमुद्भवाय घटते कुर्वन्न चेत्कारणं न ह्यस्मिन्कचिद्स्ति कस्यचिद्पि व्यापारवत्ता यतः। तस्मात्कारणकार्यतादि सकलं मायामयं तत्त्वतो

नाऽऽसीद्सित भविष्यतीति सकलं चैतन्यशेषं जगत् ॥२२४॥

योजना—चेत् कारणं कुर्वत् न, (तदा) सर्वं सर्वसमुद्भवाय घटते, यतः श्रह्मन् कस्यचिद्पि कचित् व्यापारवत्ता नास्ति, तस्मात् सकलं कारणकार्यतादि तत्त्वतः मायामयः – न श्रासीद् श्रस्ति भविष्यतीति जगत् चैतन्यशेषम् ॥ (शार्द्रलविक्रीहितम् )॥

योजितार्थ — यदि कारण कुर्वद्रूप कोई नहीं, तब सब पदार्थ सब कार्य के जनक हो जायेंगे, क्योंकि इस पत्त में किसी ही पदार्थ की किसी ही पदार्थ में शक्ति नहीं (कि किसी कारण से कोई ही वस्तु उत्पन्न हो)। इसलिए सकल कार्य-कारणभाव तत्त्वतः मायामय है अर्थात् न कभी था, न है और न होगा, जगत् चैतन्य से भिन्न कुछ भी नहीं।।

भावितार्थ — कोई ही कारण किसी ही कार्य को जन्म देता है — यह व्यवस्था तभी सुरित्ति रह सकती है, जब कि कारण में कोई कुर्वद्रूप-जैसी विशेषता मानी जाय, अन्यथा सभी कारण सभी कार्य को उत्पन्न करने लग जायँगे। इस प्रकार कारण और कार्य की कोई व्यवस्था नहीं बनती, यही कहना पड़ता है कि यह समस्त प्रपद्ध मायामात्र है, तत्त्वतः तीनों कालों में इसका अभाव है, चैतन्य से भिन्न इसकी कुछ भी सत्ता नहीं।।२२५।।

शक्ति-कल्पना के द्वारा भी कोई कारण और कार्य की व्यवस्था नहीं की जा सकती-

सकलशक्तिविकल्पनयाऽन्वये

सकलशक्यविकल्पन्याऽन्वयः।

सकलशक्यविकल्पनयाऽन्वये

सकलशक्तिविकल्पनयाऽन्वयः ॥२२६॥

६५ सं० शा०

## इतिपरस्परसंश्रयता यदा वद कथं जगतः परमार्थता । यदि पुनर्जगतोऽपरमार्थता परममस्ति पदं परमात्मनः ॥२२७॥

योजना—सकलशक्तिविकल्पनया अन्वये, सकलशक्यविकल्पनया अन्वयः। सकलशक्यविकल्पनया अन्वये सकलशक्तिविकल्पनया अन्वयः—इति यदा परस्परसंश्रयता, वद ! जगतः परमार्थता कथम् ? यदि पुनः जगतोऽपरमार्थता, परमात्मनः पदं परमम्

अस्ति ॥ ( द्रुतविलम्बितवृत्ते )॥

योजितार — सकल (कारणवर्ग) में शक्ति-कल्पना के द्वारा (कारण कार्य का) अन्वय स्थिर होने पर सकल (कार्यवर्ग की) शक्यता का अन्वय-बोध होता है। इसी प्रकार सकल शक्य पदार्थों की शक्ति-कल्पना के द्वारा अन्वय हो जाने पर सकल कारण में शक्तता का बोध होता है—इस प्रकार जब अन्योऽन्याश्रयता होती है, तब कहिए! जगत् की परमार्थता कैसे? यदि जगत् परमार्थ नहीं, तब एक परमात्मपद परमार्थ है।

मावितार —शक्ति सदैव शक्य से निरूपित होती है, अतः 'यह अमुक शक्य है'— इस प्रकार शक्य-नियम सिद्ध हो जाने पर शक्ति-नियम सिद्ध होगा, अकुर्वत्पन्त में "इस कारण की इस कार्य में शक्ति है'—यह नियम सिद्ध नहीं होता, अतः शक्ति नियम के अधीन ही शक्य-नियम स्थापित करना होगा, तब तो परस्पराश्रयता दोष है ॥२२६,२२०॥

अतः पूर्वोक्त जगत् की मायामयता ही शेष रह जाती है— चिच्छक्तिः परमेश्वरस्य विमला चैतन्यमेवोच्यते

सत्यैवास्य जडा परा भगवतः शक्तिस्त्वविद्योच्यते ।

संसर्गाच्च मिथस्तयोर्भगवतः शक्तचोर्जगज्जयतेऽ-

सच्छक्तचा सविकारया भगवतश्रिच्छक्तिरुद्रिच्यते ॥२२८॥

योजना--परमेश्वरस्य विमला सत्या चिच्छक्तिरेव चैतन्यम् उच्यते, ऋस्य भगवतः परा जडा शक्तिस्तु ऋविद्या उच्यते, भगवतः तयोः शक्त्योः मिथः संसर्गात् जगत् जायते, भगवतः सविकारया ऋसच्छक्त्या चिच्छक्तिः उद्गिच्यते ॥ (शाद्रल०)

योजितार —परमेश्वर की विमल संत्य चिच्छिक्ति ही चैतन्य कहलाती है, इस भगवान् की दुसरी जड़ शक्ति श्रविद्या कही जाती है, भगवान् की उन दोनों शक्तियों के परस्पर संसर्ग से जगत् उत्पन्न होता है, भगवान् की विकृत श्रसत् जड़ शक्ति के द्वारा

चिच्छक्ति विद्युष्ध की जाती है।।

मावितार्थ — परमेश्वर की दो शक्तियाँ हैं — (१) चिद्रूप शक्ति, (२) जड़रूप शक्ति । प्रथम शक्ति को चैतन्य और दूसरी को जड़ या प्रकृति या अविद्या कहा जाता है । अविद्या शक्ति विकृत होकर चिच्छक्ति को भी प्रभावित करती है जिससे वह भी कार्यवर्ग के आकार में विवर्तित हो जाती है । इस पद्य के द्वितीय चरण का 'सत्या' पद 'असत्या' भी अकार-प्रश्लेष के द्वारा पढ़ा जा सकता है, 'सत्या' पद का चिच्छक्ति से तथा 'असत्या' पद का जड़ शक्ति से अन्वय करना चाहिए ॥ २२८ ॥

उक्त सिद्धान्त में सब विद्वान् सहमत नहीं— इत्येवं कथयन्ति केचिदपरे श्रद्धालवस्तत्पुनः कस्यां चिद्भवि संमतं च विदुषां नेष्टं तु भूम्यन्तरे। कर्मोपास्तिविधानभूमिषु तथा तत्संमतं निर्गुगो

तत्त्वे तत्परवेदवाक्यविषये त्वालोचिते नेष्यते ॥२२६॥ बोजना—इत्येवं केचित् श्रद्धालवः कथयन्ति, तत् पुनः विदुषां कस्यांचित् भुवि सम्मतम्, भूम्यन्तरे तु नेष्टम्—कर्मोपास्तिविधानमूभिषु तत् तथा सम्मतम्, परदेव-

वाक्यविषये निर्गुणे तत्त्वे त्रालोचिते तत् नेष्यते ॥ ( शादु लिक्कीडितम् ) ॥

योजितार्ष—इस प्रकार कुछ श्रद्धालु विद्वान् कहते हैं, वह श्रन्य विद्वानों को किसी भूमि में सम्मत है, भूम्यन्तर में इष्ट नहीं, श्रर्थात् कमें श्रीर उपासना की विधियों में वह वैसा ही इष्ट है किन्तु परदेवता-वाक्य (छां० ६।३।२) के विषयीभूत निर्गुण तत्त्व की श्रालोचना करने पर वह श्रभीष्ट नहीं।।

भावितार — जब तक वेदान्त की आलोचना न की हो, केवल कर्मकाण्ड का ही अध्ययन किया हो, तब तक श्रद्धालुगण परिणामवाद माना करते हैं, किन्तु वेदान्त का मनन कर लेने पर विद्वान् परिणाम दृष्टि त्याग कर विवर्त दृष्टि अपनाया करते हैं ॥ २२६॥

वेदान्त की आलोचना का प्रकार दिखाते हैं-

मूत्तामूर्त्ततदुत्थलिङ्गपुरुषच्यामिश्रभूता चितिः वीप्सापूर्वकनेतिनेतिवचनप्रध्वस्तसर्वद्वया। संपूर्णे परमे सुखे परिहृताशेषाशिवे शाश्वते

सत्ये शुद्धमिहिम्नि तायिने परे भूम्न्यक्षरे तिष्ठति ॥२३०॥

योजना—मूर्तामूर्ततदुत्थिलङ्गपुरुषव्यामिश्रभूता चितिः वीष्सापूर्वकनेति नेति वचन-प्रध्वस्तसर्वेद्वया (सती ) संपूर्णे परमे सुखे परिहृताशेषाशिवे शाश्वते सत्ये गुद्धमिहिन्ति तायिनी परे भून्नि श्रच्चरे तिष्ठति ॥ (शादु लिविक्रीडितम् )॥

योजितार्थ — मूर्त त्रमूर्त भूतों से जन्य लिङ्ग पुरुष (लिङ्ग शरीर) से तादात्म्यापन्न चेतन का जब वीष्सा-घटित नेति-नेति वाक्यों से समस्त द्वैत प्रध्वस्त हो जाता है, तब वह अपने संपूर्ण, परम, सुख, निर्विशेष, शाश्रत, सत्य, शुद्धमहिम, व्यापक, परभूमा, श्रद्धारस्वरूप

में स्थित हो जाता है।।

भावितार्थं — पृथिवी, जल, तेज और वायु—इन भूतों को मूर्त कहा जाता है एवं श्राकाश को श्रमूर्त, इन दोनों भूतों से लिङ्ग शरीर उत्पन्न होता है, उस लिङ्ग शरीर से तादात्म्याध्यास होने के कारण चेतन में कर्तृत्व-भोक्तृत्व श्रादि का भान होने लगता है। जब वह श्रपने "सर्वं खिलवदं ब्रह्म" ( छां० ३।१४।१ ) श्रादि विधिमुख तथा "नेति नेति" ( शृह० २।३।६ ) श्रादि [निषेधमुख वाक्यों की श्रालोचना करता है, तब श्रपने को शुद्ध- अक्त समम कर श्रपने निर्विशेषस्वरूप में स्थित हो जाता है।। २३०।।

जगत्प्रकाशकिनरूपणम् जगत् की मायामयता में श्रीर युक्तियाँ देते हैं—

#### जगन्महिम्ना न जगत्प्रसिद्धिः न चिन्महिम्नाऽपि जगत्प्रसिद्धिः। न च प्रमागाज्जगतः प्रसिद्धिः

ततोऽस्य मायामयताप्रसिद्धिः ।।२३१॥

योजना—न जगन्महिम्ना जगत्प्रसिद्धिः, न चिन्महिम्ना श्रिप जगत्प्रसिद्धिः, न च

प्रमाणात् जगतः प्रसिद्धिः, ततः अस्य मायाभयताप्रसिद्धिः ॥ ( उपेन्द्रवज्रा )॥

योजितार —न जगत् की महिमा से जगत् की प्रसिद्धि हो सकती है, न चेतन की महिमा से जगत् की प्रसिद्धि होती है और न किसी प्रमाण से जगत् की प्रसिद्धि होती है, अतः इस (जगत्) की मायाम्यता सिद्ध होती है।। २३१।।

तीनों से जगत् का प्रकाश न होने में हेतु दिखाते हैं— जडत्वहेतान जगन्महिम्ना

न चिन्महिम्ना तदसङ्गभावात्।

न च प्रमाणात्तदकारकत्वात्

कृतस्य जाड्यादजडाजनेश्व ॥२३२॥

योजना--जदरबहेतोः जगन्महिम्ना न । चिन्महिम्ना न, श्रसङ्गभावात् । प्रमाणात् च

न, तदकारकत्वात्, कृतस्य जाड्यात्, श्रजहाजनेश्च ॥ ( उपेन्द्रवज्रा ) ॥

योजितार — जड़त्व के कारण जगत् की महिमा से (जगत् का प्रकाश) नहीं हो सकता। चिन्महिमा से (भी जगत् का प्रकाश) नहीं होता; क्योंकि चेतन असङ्ग है। प्रमाण से भी (जगत् का प्रकाश) नहीं होता; क्योंकि प्रमाण कारक नहीं होता, जन्य वस्तु

जड़ होती है श्रीर अजड़ वस्तु की उत्पत्ति नहीं होती ॥

मावितार्थ — जगत् के प्रकाश में जिज्ञासा होती है कि जगत् का प्रकाश अपने से ही होता है ? या चेतन से ? या किसी प्रमाण से ? स्वयं जड़ है, जड़ से जड़ का प्रकाश होता नहीं; अतः प्रथम पच्च तो सर्वथा अयुक्त हैं। द्वितीय पच्च भी संगत नहीं; क्योंकि चेतन असङ्ग है, उसका जगत् से कोई सम्बन्ध ही नहीं; विना सम्बन्ध के कोई प्रकाशक किसी का प्रकाश नहीं किया करता। तीसरा पच्च अर्थात् प्रत्यच्चादि प्रमाणों से जगत् का प्रकाश होना भी सम्भव नहीं; क्योंकि कोई प्रमाण जड़विषयक संवित् (प्रकाश) का कारण (उत्पादक) नहीं हो सकता, आशय यह है कि जगत् की प्रकाशक्तप संवित् नित्य आत्मस्वरूप होती है, उसे प्रत्यच्चादि प्रमाण उत्पन्न नहीं कर सकते और जो जन्य पदार्थ है, वह जड़ होता है, उसे प्रकाश या संवित् मानना सम्भव नहीं ॥ २३२॥

चेतन की असङ्गतता स्पष्ट करते हैं -

न संकरो नापि च संयुतिस्तयोः न चास्ति तद्धत्समवायसंभवः। ततो न चिच्चेत्यसमन्वयं प्रति प्रतीयते काचन मृलसंगतिः॥२३३॥ योजना—तयोः न संकरः नापि संयुतिः, तद्वत् समवायसम्भवः न च श्रस्ति, ततः चिच्चेत्यसमन्वयं प्रति काचन मूलसंगतिः न प्रतीयते॥ (वंशस्थवृत्तम् )॥

योजितार्थ — उन दोनों (चेतन श्रीर जड़ जगत् का ) न तो सांकर्य (तादात्म्य ) बन सकता है, न संयोग, वेसे ही समवाय भी सम्भव नहीं है, श्रतः चिन् श्रीर चेत्य (जगत्) के समन्वय (सम्बन्ध ) के प्रति कोई मूलसंगति नहीं प्रतीत होती ॥

भावितार्थ — चेतन श्रीर जड़ — दोनों श्रत्यन्त विरुद्ध स्वभाव के हैं, श्रतः उनमें तादात्म्य सम्बन्ध कभी नहीं हो सकता। संयोग सम्बन्ध सदैव दो द्रव्यों या सगुण तत्त्वों का ही होता है, चेतन निर्गुण है, श्रतः उसका संयोग भी नहीं बनता। समवाय सम्बन्ध तो श्रयुतिसद्ध पदार्थों का ही माना जाता है, श्रसङ्ग चेतन में वह भी नहीं बनता। श्रतः यही स्थिर होता है कि चेतन श्रीर जगत् का कोई सम्बन्ध ही नहीं।। २:३।।

विषय-विषयिभाव की योग्यता के आधार पर भी अन्वय नहीं हो सकता-

#### न योग्यतामात्रनिबन्धनो भवेत् जडात्मनोरत्र विवक्षितोऽन्वयः। तदा हि तस्या अनपायरूपतः

सदाऽऽत्मनः स्यादनपायसंसृतिः ॥२३४॥

योजना—श्रत्र योग्यतामात्रनिबन्धनः जडात्मनोः विवित्ततः श्रन्वयः न भवेत्, तदा तस्या श्रनपायरूपतः श्रात्मनः सदा श्रनपायसंसृतिः स्यात् ॥ (वंशस्थवृत्तम )॥

योजितार्थ—यहाँ योग्यतामात्र के आधार पर भी जड़ और आत्मा का विविच्चत अन्वय नहीं हो सकता, क्योंकि तब तो उस (योग्यता) के नित्य होने के कारण आत्मा में सदा संसार ही बना रहेगा।

भाविताथ — आत्मा मे विषयित्व की तथा प्रपद्ध में विषयत्व की योग्यता सदा विद्यमान है, फिर तो उन दोनों का सदा सम्बन्ध ही बना रहेगा, आत्मा की कभी मुक्ति न होगी, फिर तो मोच्च शास्त्र अत्यन्त अप्रमाण हो जायगा ॥ २३४ ॥

वेदान्त-सिद्धान्त में तो आध्यासिक सम्बन्ध बन जाता है-

### ततो वियन्ग्रुख्यमदो जगज्जडं चिदात्मनोऽस्यैव विवर्त्त इष्यताम् ।

#### अनाद्यविद्यापटसंवृतात्मनः

#### तदोपलभ्यत्वममुख्य कल्प्यते ॥२३४॥

योजना—श्रतः श्रदः वियन्मुख्यं जहं जगत् श्रस्य चिदात्मनः एव विवर्तः इष्यताम्, तदा श्रमुष्य उपलभ्यत्वं कल्पते ॥ (वंशस्यम् )॥

योजिताय — अतः यह वियदादि जड़ जगत् इस अनादि अविद्यारूप पट से आवृत चैतन्य का ही विवर्त मान लिया जाय, तब इस (जगत्) की उपलब्धि बन जाती है।।

भावितार्थं —वेदान्त-सिद्धान्त में अज्ञानावृत चेतन का जगत् विवर्त है, अतः आध्या-सिक तादात्म्य सम्बन्ध होने के कारण चैतन्य से जगत् का प्रकाश बन जाता है।। २३५॥ जगत् का प्रकाश (ज्ञान) विभिन्न तथा उत्पत्ति-विनाशवाला प्रतीत होता है, वह आत्मस्वरूप नहीं हो सकता, इस आदोप का समाधान है—

संवित्तिभेदतद्भावतदीयजन्म-

नाशादयो न खलु मानबलेन लभ्याः। न ह्यस्ति मानमिह किंचन तद्यदस्या धर्मस्वरूपविषयीकरणे समर्थम्॥२३६॥

योजना—संवित्तिभेदतद्भावतदीयजन्मनाशादयः खलु मानवलेन न लभ्याः, इह हि तत् किंचन मानं नास्ति, यत् अस्या धर्मस्वरूपविषयीकरणे समर्थम् ॥ (वसन्ततिलका)॥ योजितार्थ —संवेदन का भेद, उसका अभाव, उसके जन्म-नाश आदि तो किसी प्रमाण के बल पर नहीं उपलब्ध होते, क्योंकि लोक में ऐसा कोई प्रमाण ही नहीं, जो इस (संवित्ति)

के धर्म और स्वरूप को विषय करने में समर्थ हो ॥

भावितारं—संवित् के भेद आदि न तो स्वयं उस संवित् से प्रमाणित हो सकते हैं और न अन्य प्रमाण से, क्योंकि अपने स्वरूप या अपने धर्मों का प्रहण स्वयं अपने से नहीं हो सकता। उससे भिन्न वस्तु जड़ है, जड़भूत प्रमाण से किसी का प्रकाश नहीं हो सकता, अतः यह मानना होगा कि संवित् वस्तुतः कृटस्थ और एक है, उसमें उत्पत्त्यादि धर्मों की प्रतीति बुद्धि के अविवेक से निभ जाती है॥ २३६॥

कूटस्थ संवित् में प्रमाण-जन्यत्व भी परमार्थतः नहीं-

तस्मान मानफलता निरुपाधिकस्य संवेदनस्य घटतेऽविषयत्वहेतोः।

एवं च मानफलसिद्धिसमन्वयेन

सिद्धिर्जंडस्य जगतो न कदाचिदस्ति ॥२३७॥

योजना—तस्मात् निरुपाधिकस्य संवेदनस्य मानफलता न घटते, ऋविषयत्वहेतोः एवं मानफलसिद्धिसमन्वयेन जढस्य जगतः कदाचित सिद्धिः नास्ति॥ (वसन्ततिलका)॥

योजितार्थ — त्रातः निरुपाधिक ज्ञान (चेतन) में प्रमाण-जन्यत्व नहीं घटता, क्योंकि वह किसी प्रमाण का विषय नहीं, इसी प्रकार प्रमाण-जन्य सिद्धि (ज्ञान) के सम्बन्ध से भी जड़ जगत् की सिद्धि नहीं होती॥

भावितार — जगत् का प्रकाशक चेतन नित्य है, उसमें प्रमाण-जन्यता कभी नहीं बन सकती, हाँ प्रमाण-जन्य बुद्धि-वृत्तिगत जन्यत्व का वहाँ भानमात्र हो जाता है ॥ २३७॥

#### इतरेतराध्यासः

श्रध्यास सम्बन्ध के द्वारा ही संवित् जगत् की साधक है— इतरेतराध्यसनमस्त्वनयोः उभयोरतो दगदशोरनिशम्।

श्रपरस्परव्यतिकरानुभवात् इह शुक्तिकारजतविश्रमवत् ॥२३८॥ योजना—श्रतः श्रनयोः उभयोः हगहरोः श्रनिशम् इतरेतराध्यसनम् श्रस्तु, श्रपरस्प-रव्यतिकरानुभवात्, इह शुक्तिकारजतविश्रमवत् ॥ (प्रमितात्तरा)॥

थोजितार्थ—अतः इन दोनों चेतन और जड़ का सदा अन्योऽन्याध्यास ही है, क्योंकि ( उनमें ) अन्योऽन्याध्यास का अनुभव होता है, जैसे कि लोक में शुक्तिका-रजत-अस में ॥

भावितार्थ --शुक्ति-रजत-विश्रम में जैसे "इदं रजतम्"—इस प्रकार शक्ति श्रीर रजत का अन्योऽन्याध्यास प्रतीत होता है, वैसे ही "घटः स्फुरित" श्रादि प्रतीतियों के आधार पर संवित् श्रीर घटादि का अन्योऽन्याध्यास सिद्ध होता है।। २३८।।

अन्योऽन्याध्यास में आत्मा का भी अध्यास मानना होगा, फिर तो आत्मा का भी अभाव हो जाने से शून्यवाद आ जाता है, इस आन्नेप का समाधान है—

संसिद्धा सविलासमोहविषये वस्तुन्युधिष्टानगीः

नाऽऽधारेऽध्यनस्य वस्तुनि ततोऽस्थाने महान्संभ्रमः।

केषां चिन्महतामन्ततमसां पाण्डित्यगर्वादयम्

अन्योन्याध्यसने निरास्पद्मिदं शून्यं जगत्स्यादिति ॥२३६॥

योजना—सविलासमोहविषये वस्तुनि श्रिष्टिष्टानगीः संसिद्धा, श्रध्यसनस्य श्राधारे वस्तुनि न, ततः केषांचित् महतां श्रनूनतमसां पाण्डित्यगर्वाद् "श्रन्योऽन्याध्यसने इदं जगत् निरास्पदं शून्यं स्यात्" श्रयं महान् संभ्रमः श्रस्थाने ॥ (शाद् ल०)

योजितार्थं —कार्य-सहित श्रज्ञान की विषयीभूत वस्तु में ही 'श्रधिष्ठान' शब्द संसिद्ध है, श्रध्यास की श्राधारभूत वस्तु में नहीं, श्रतः कुछ महान् तमस्वी व्यक्तियों को पाण्डित्य का गर्व होने से "श्रन्योऽन्याध्यास मानने पर यह जगत् निरास्पदं शून्य मात्र हो जायगा"—यह घोर श्रम होता है, जो श्रयुक्त है क्षा २३६॥

शून्यता-प्रसक्ति का निवारण और रीति से भी करते हैं--

#### कृपणमध्यमपक्षियां नृणां मतिविलासविधात्रितयं क्रमात्। परिणतिर्बहुजीवतमस्विता

परमपुंसि तमः परिकल्पना ॥२४०॥

योजना—कृपण्मध्यमपक्षियां नृणां मतिविलासविधात्रितयं क्रमात्—परिण्तिः बहुजीवतमस्विता, परमपुंसि तमःपरिकल्पना ॥ (द्रुतिवलिम्बतम् )॥

योजितार्थ — निकृष्ट, मध्यम तथा उत्तम बुद्धिवाले अधिकारी पुरुषों के बुद्धिगत तारतम्य की ये क्रमशः तीन कल्पनाएँ हैं—(१) परिणामवाद, (२) अनेक अज्ञानी जीव, (३) ब्रह्म में अज्ञान की कल्पना ॥

भावितार — द्वितीय श्रध्याय ( रलोक ५६-६ ) में कथित श्रधिकारियों के भेद से विभिन्न दृष्टियों का समन्वय यहाँ भी दिखाया है। भेदवाद में श्रत्यन्त श्रभिनिविष्ट ब्यक्ति कहता है— "मैं ईश्वर के श्रधीन हूँ, संसारी हूँ, यह प्रपश्च सत्य है" यह कृपण ( निकृष्ट )

🖇 इस श्लोंक का विशेष अर्थ जानने के लिए प्रथम अध्याय का ३१ वाँ श्लोक देखें।

अधिकारी है, इसे ऊपर उठाने के लिए प्रथम परिणामबाद सुनाना होगा। जो अज्ञान का आश्रय एक तत्त्व सहसा नहीं समक सकता, वह मध्यम अधिकारी है, उसे बोध कराने के लिए "जीव अनेक हैं, अज्ञानी हैं"—यह उपदेश देना होगा। केवल व्यवहार की संकरता का सन्देह जिसके मन में बैठा हुआ है, वह उत्तम अधिकारी है, उसे विवर्तवाद के उपदेश से बोध कराया जा सकता है कि एक ब्रह्मतत्त्व में एक अज्ञान की कल्पना है और उस अज्ञान का विविध व्यवस्थित व्यवहार कल्पा हुआ है। इसकी विशेष व्यवस्था द्वितीय अध्याय ( हलोक ८६-८६ ) में देखनी चाहिए ॥ २४०॥

कथित कम को प्रमाणित करते हैं -

श्रुतिवचांसि मुनिस्मरणानि च द्वयविशारदगीरपि सर्वशः। त्रयमपेक्ष्य विधात्रितयं विना

न हि घटामुपयान्ति कदाचन ॥२४१॥

इस रलोक की योजना, योजितार्थ श्रौर भावितार्थ के लिए द्वितीय श्रध्याय का ६३वाँ पद्य देखें ॥ २४१ ॥

कथित दृष्टियाँ एक पुरुष में भी बन जाती हैं— पुरुषमेकमपेक्ष्य च भूमिका-

त्रितयमस्ति पुरोदितमेव तत्।

तद्नुसारवशादिखलश्रुति-

स्पृतिवचांसि वयं घटयामहे ॥२४२॥

योजना--एकं पुरुषम् अपेच्य च पुरोदितं तत् भूमिकात्रितयम् अस्ति, तद्नुसार-वशात वयम् अखिलश्रुतिस्मृतिवचांसि घटयामहे ॥ (द्रुतविलम्बितम् )॥

योजिताय -- एक पुरुष की अपेचा भी पूर्वोक्त वे तीनों भूमियाँ हो सकती हैं, उसके अनुसार हम अखिल श्रुतियों और स्मृतियों के वचनों को घटाते हैं ॥ २४२ ॥

सूत्रकार की गति-विधि को देखते हुए भी यही निश्चित होता है-

परिसतिं च विवर्तदशाद्वयं

स्थितमनुक्रमतः श्रुतिशासने । अनुशशास ग्रुनिप्रवरः सुधीः

पुरुषबुद्धिमपेच्य यथाक्रमम् ॥२४३॥

योजना—यथाक्रमं पुरुष बुद्धिम् अपेच्य सुधीः मुनिप्रवरः श्रुतिशासने स्थितं परिण्ति

विवर्तदशाद्वयं अनुक्रमतः अनुशशास (द्रुतविलम्बितम्)॥

योजिताय — क्रमशः एक ही पुरुष में प्राप्त विविध धारणात्र्यों को दृष्टि में रख कर मुनिप्रवर (व्यासदेव) ने श्रुति शासन में विद्यमान परिणामवाद तथा द्विविध विवर्तवाद का यथाक्रम उपदेश दिया है ॥ २४३॥

अ इसका विशेष अर्थ गत दितीय अध्याय ( ८६-६० ) में देखिए ।

#### वेदस्य कृतत्वाचेपः

परिणामवाद या विवर्तवाद मानने पर वेदों पर आँच आती है—
यदि परिणातिरेषा चिद्धिवर्त्तोऽथवा स्याद्
भवति नजु तदानीं वेदशास्त्रे विरोधः।
न हि खजु कृतकत्वे पौरुषेयत्वहेतोः
भवितुमलमियं नो मानता स्वप्रयुक्ता ॥२४४॥

योजना—यदि एषा परिएातिः श्रथवा चिद्विवर्तः स्यात् , तदानीं वेदशास्त्रे ननु विरोधः, कृतकत्वे हि पौरुषेयत्वहेतोः इयं स्वप्रयुक्ता मानता खलु भवितुं न श्रलम् ॥ ( मालिनी ) ॥

बोजितार्थ — यदि यह परिणाम अथवा चेतन का विवर्त होगा, तब वेदशास्त्र में अवस्य विरोध उपस्थित होगा, क्योंकि (वेद के) कृतक होने पर पौरुषेय हो जाने के कारण यह स्वतः प्रमाणता कभी हो न सकेगी।

आवितार्य —परिणामवाद या विवर्तवाद को अपना लेने से वेद भी दिध आदि के समान परिणामरूप या रब्जु-सर्प आदि के समान विवर्तस्वरूप ही सिद्ध होगा, तब तो वह अवश्य पुरुष की रचना या करूपनामात्र ठहरेगा, अतः उसकी स्वतःप्रमाणता, जो कि अपौरुषेयत्व के बल पर टिकी थी, समाप्त हो जाती है।। २४४।।

वेद को पौरुषेय मान लेने पर दो ही मार्ग शेष रह जाते हैं--

कण्युगिमतिर्वा कल्पनीया तदानीं
सुरगुरुमतमेवोपास्यमाहोस्विदुच्यैः।
इति निपतित चोद्यं ब्रह्मणो विश्वसृष्टिः
यदि भवति न चेद्रो नित्यमायाति विश्वम् ॥२४५॥

योजना—तदानीं कण्मुगिसमितिः वा कल्पनीया त्राहोस्वित् सुरगुरमतम् उच्चैः उपास्यमेव—इति चोद्यं निपतित यदि ब्रह्मणः विश्वसृष्टिः भवति, चेत् न, वः विश्वं नित्यम् आयाति ॥ ( मालिनी ) ॥

योजितार — तर्ब या तो महर्षि कणाद का मत मानना होगा, श्रथवा वृहस्पति का मत सादर स्वीकार करना होगा—यह श्रान्तेप श्राता है यदि ब्रह्म से विश्व की सृष्टि होती है, यदि नहीं, तब श्रापका विश्व नित्य हो जाता है।।

माविताय — ब्रह्म से यदि विश्व की उत्पत्ति मानी जाती है, तब वेद भी जन्य ही होगा। जन्य वेद को या तो वैशेषिकों की मान्यता के समान परतः प्रमाण मानना होगा, या चार्वाक-मत के समान वेद को श्रप्रमाण ही मानना होगा। परतः प्रमाण-पन्न में तो श्रद्धेत वाद स्वरसतः सिद्ध नहीं होता किन्तु चार्वाक मत से तो कथमपि श्रद्धेत-सिद्धान्त स्थिर नहीं किया जा सकता।। २४५।।

वेदस्य. कृतत्वाचेपसमाधानम्

वेद की कार्यता का आचेप वेदान्तियों या मीमांसकों को नहीं करना चाहिए—

# ननु सदशमिदं वश्चोद्यमस्मासु कस्माद् विनिहितस्यभयेषां पूर्वमीमांसकानाम् । अवगतिकृतमेतद्वाचकत्वं पदानाम् अवगतिरियमिष्टा नक्वरी तत्त्वरोन ॥२४६॥

योजना — वः उभयेषां पूर्वमीमांसकानाम् इदं सदृशम्, अस्मासु कस्माद् विनिहितम् ? पदानाम् एतद्वाचकत्वम्, इयम् अवगतिः इर्णेन नश्वरी ॥ ( मालिनी ) ॥

योजितार — आप दोनों (प्राभाकर श्रीर भाट ) मीमांसकों के मत में यह (श्राच्चेप) समान है। फिर हमारे ऊपर ही क्यों मढ़ा गया ? श्रर्थात् पदों में यह वाचकत्व श्रवगति प्रयुक्त है, यह श्रवगतिः च्रण-प्रध्वंसिनी है।।

भावितार्थ — वेद को कार्य मान लेने पर स्वतः प्रामाण न माना जा सकेगा—यह श्राचेप यदि पूर्व मीमांसक करते हैं, तब उन्हें हमारा उत्तर यह है—

तस्माद्यत्रोभयोदींषः परिहारोऽपि वा समः। नैकः पर्यनुयोक्तव्यः तादृगर्थविचारगे।। (श्लोक० वा० शून्य० २५२)

अर्थात् वादी और प्रतिवादी—दोनों के मतों में जो आरोप तथा समाधान समान होते हैं, उनका उद्भावन उन दोनों में कोई नहीं कर सकता। प्रकृत में भी सभी मीमांसक यह मानते हैं कि क्रम विशेष-गुक्त वर्णों को पद और पद को वाचक माना जाता है। वर्णे विभु हैं, उनमें प्रतीयमान क्रम अपना नहीं, अपितु प्रतीतिगत क्रम का आरोप वहाँ होता है, प्रतीति च्लामक्र्र होती है; अतः इस प्रकार की परम्परा-प्राप्त जन्यता तो वेद में सभी मानते हैं, फिर इसका आरोप वेदान्तियों पर ही क्यों १॥ २४६॥

आनुपूर्वी की अनित्यता से भी वेद अनित्य है-

अवगतिगतमेवापेच्य पूर्वापरत्व-प्रतिनियमियं वो वेदता वेदराशेः। चिणकमभवदित्थं वेदशास्त्रं समस्तं

कथमिव तदिदानीं वेदशास्त्रं प्रमाणम् ॥२४७॥

योजना—श्रवगतिगतम् एव पूर्वापरत्वप्रतिनियमम् श्रपेच्य वः वेदराशेः इयं वेदता, इत्यं वेदशास्त्रं समस्तं चिष्कम् श्रभवत् । इदानीं वेदशास्त्रं कथं प्रमाणम् ? ( सालिनी ) ॥

योजितार — प्रतीतिगत पूर्वापरत्वरूप आनुपूर्वी की अपेज्ञा से ही आप के वेदों में यह वेदना मानी जाती है, इस प्रकार तो समस्त वेद-शास्त्र ज्ञिषक ही हो गये, अब वेद-कैसे प्रमाण होंगे ?

भावितार्थ — जैसे क्रम विशेष-युक्त वर्णों में वाचकता मानी जाती है, वैसे ही क्रम विशेष युक्त वर्णों या पदों में वेदता मानी जाती है। वह क्रम विशेष वस्तुतः प्रतीतिगत है, उसका ही आरोप वर्णों में किया जाता है। प्रतीति तो चिण्क है ही, अतः उसकी आनुपूर्वी भी चिण्क है, उस चिण्क आनुपूर्वी से युक्त सभी वेद-शास्त्र हैं, तब तो उनमें प्रमाणता का समर्थन पूर्वमीमांसक भी कैसे करेंगे ?॥ २४७॥

# वाक्यार्थ में पुरुष-बुद्धि का प्रवेश न होने से स्वतः प्रमाणता भी समान ही है— पुरुषमितिनिवेशो नास्ति वेदप्रमेथे विषय इति यदीष्टा मानता स्वप्रयुक्ता । सदशमिदमिदानीं कारणं मानतायां परमपुरुषसृष्टे वेदशास्त्रेऽप्यभीष्टम् ॥२४८॥

योजना—वेदप्रमेपे विषये पुरुषमतिनिवेशो नास्ति—इति यदि स्वप्रयुक्ता मानता इष्टा, इदानीं परमपुरुषसृष्टे वेदशास्त्रे श्रिप मानतायाम् इदं कारणं सदृशम् ॥ (मालिनी)॥

योजिताय — एकमात्र वेद के प्रतिपाद्य (साध्य-साधन भाव त्रादि ) धर्मों में किसी साधारण पुरुष की बुद्धि का प्रवेश नहीं — इसलिए यदि स्वतःप्रमाणता श्रभीष्ट है, तब भी परम पुरुष-रचित वेद की प्रमाणता में तह कारण समान ही है।।

साबितार्थं — वेदों में किसी प्रकार कृतकता त्रानेपर भी बुद्धिपूर्वक रचितत्व न होने होने से यदि पूर्व मीमांसकों के मत में श्रप्रमाण्य की त्राशङ्का नहीं हो सकती, तब हम बेदान्तियों के मत में भी समाधान समान है।। २४८।।

समाधान की समानता दिखाते हैं--

न हि खलु मिपूर्वा ब्रह्मणः सृष्टिरिष्टा निगदितुरिव सृष्टिर्वेदिवद्यासु नित्यम् । भवति तु पुनरेषा तस्य निःश्वासकल्पा श्रुतिवचनमपीदं वस्तु वक्ति स्फुटं नः ॥२४६॥

योजना—वेद्विद्यासु नित्यं निगदितुः इव ब्रह्मणः सृष्टिः मतिपूर्वा खलु नैव इष्टा। श्रुतिवचनम् श्रपि इदं वस्तुः नः स्फुटं वक्ति—एषा तु पुनः तस्य निःश्वासकल्पा भवति॥ (मालिनी)॥

बोबितार्थ — वंदिवद्या में अध्यापक को नित्य अध्यापन सृष्टि के समान ही ब्रह्म की सृष्टि भी बुद्धिपूर्वक नहीं जानी जाती। श्रुति-वचन भी यह बात हमें स्फुट सुनाता है कि यह (ईश्वर-सृष्टि) उस (ईश्वर) के निःश्वास के समान अबुद्धिपूर्वक ही है।।

भावितार्थं — जैसे अध्यापक नित्य ही वेद पढ़ाता है, किन्तु उसने अपने अध्यापक से जैसा सुना है, वेसा ही सुना देता है, अपनी बुद्धि से अर्थों की करपना करके वाक्य-रचना नहीं करता, अतः अध्यापक की वेद-वाक्य-रचना बुद्धिपूर्वक नहीं मानी जाती। वैसे ही वेदान्त-सिद्धान्त में ब्रह्म के द्वारा वेद-रचना भी अबुद्धिपूर्वक है। यद्यप्रि सृष्टि के पूर्व "तदैच्त" (अं० ६।२।३) आदि वाक्यों ने आलोचना का प्रतिपादन किया है, तथापि वह आलोचना भूत-सृष्टि के प्रकरण में होने से भूत-सृष्टि को ही बुद्धिपूर्वक प्रमाणित कर सकती है, वेद-

सृष्टि को नहीं, क्योंकि वेद-सृष्टि के लिए कहा है-- "अस्य महतो भूतस्य निःश्वासितमेतद् यहन्वेदः" (बृ० १।४।१०) अर्थात् ऋग्वेदादि की सृष्टि ब्रह्म से निःश्वास के समान अयत्नसाध्य अवद्विपूर्वक ही है।। २४६।।

केवल पुरुष-रचित्व अप्रमाण्य का कारण नहीं होता-

#### अपि च पुरुषकर्मोद्भतिकानीन्द्रियाणि स्फ्रटमवगमयन्ति स्वं स्वमन्यानपेचम् । विषयमिति हि दृष्टं तद्वदिष्टं च तस्माद् इह किमपि न चोद्यं वाच्यमेतद्भवद्भिः ॥२५०॥

योजना-श्रपि च पुरुषकर्मोद्भूतिकानि इन्द्रियाणि स्वं स्वं विषयम् श्रन्यानपेक्षं स्फूमिव गमयन्ति--इति हि इष्टम् , तद्वद् इष्टम् ; तस्माद् इह भवद्भिः किमपि चोद्यं न

वाच्यम ॥ (मालिनी)

योजितार्य--पुरुष के कर्मों (धर्माधर्मों ) के द्वारा उद्भूत इन्द्रिय श्रपने-श्रपने विषय का स्वतन्त्ररूप से स्फूट वोध कराते हैं-यह जैसे देखा गया है, वैसे ही यह ( पुरुष-रचित वेद की स्वतःप्रामाण्य भी ) इष्ट है: अतः यहाँ आपको कुछ भी आचीप नहीं करना चाहिए।।

मावितार --प्रामाण्य के विषय में क्रमारिल भट्ट ने कहा है-"स्वतः सर्वप्रमाणानां प्रामाण्यमिति गम्यताम्" (श्लो० वा० २।४७) अर्थात् सभी प्रमाणों में प्रामाण्य स्वतः (निरपेक्त) माना जाता है, इस प्रकार इन्द्रियों का प्रामाण्य भी अनपेक्त बोधकत्वरूप कहना होगा। इन्द्रियों का भी घटक पुरुष ही हैं: क्योंकि अपने किये कभी के द्वारा पुरुष बनका निर्माता होता है। अतः पुरुष-रचित इन्द्रियों का जैसे स्वतःप्रामाण्य सुरचित है. वैसे पुरुष-रचित वेद-शास्त्र का स्वतःप्रामाण्य क्यों न सुस्थिर होगा ? ।। २५० ॥

"तदैचत" ( छां० ६।२।३ ) त्रादि वाक्यों से ज्ञान होता है कि ईष्वर में भी वेदादि की रचना से पूर्व एक आलोचना या बुद्धि उत्पन्न हुई, अतः वेद में बुद्धिपूर्वकरव आ जाने से अप्रामाण्य अवश्य होगा-यह शंका करके दूर करते हैं-

> श्रुतिवचनमनेकं वक्ति तस्येचितृत्वं मतिमदिति ततस्तन्नेष्यते कस्य हतोः। इति यदि मनुषे तन्मैव मंस्थाः कुतश्चेत्

सकलकरण्हीनं ब्रह्म नः शास्ति शास्त्रम् ॥२५१॥

योजना—अनेकं श्रुतिवचनं तस्य ईचितृत्वं वक्ति, ततः मतिमत् कस्य हेतोः न इष्यते ? इति यदि मनुषे, तत् मा एव मंस्थाः । चेत् कुतः ? नः शास्त्रं ब्रह्म सकलकरण्हीनं शास्ति ॥ (मालिनी)॥

बोजितार्थ — अनेक श्रुतिवचन उस ( ब्रह्म ) को ईचिता ( ईच्चणकर्त्ता ) बताते हैं, तब वह मतिमान क्यों नहीं माना जाता ? ऐसी यदि शंका हो, तो उसे ठीक नहीं मानना चाहिए। यदि कहें कि क्यों ? (तो उसका उत्तर है कि) हमारा शास्त्र ब्रह्म को सकत करणों से हीन बताता है।।

भावितार्थ — "तदैचत" ( छां० ६।२।३ ) आदि श्रुतियों के आधार पर ब्रह्म में बुद्धि और उसकी सृष्टि में बुद्धिपूर्वकत्व नहीं माना जा सकता, क्योंकि "अपाणिपाद!" ( इवे० १।३।१६ ) आदि श्रुतियाँ ब्रह्म को सकल करण-हीन बताती हैं, तब भला ब्रह्म में बुद्धि श्रौर उसकी रचना में बुद्धिपूर्वकत्व कैसे कहा जा सकता है ? ॥ २५१॥

तब श्रयमाण ईच्चण क्या है ?

#### चितिगतजडशक्तेराद्य इष्टो विवर्त्तः चितिनिकटनिवेशाल्लब्धदीप्तिर्जडोऽपि । श्रुतिशिरसि निषयगौरीक्षगं कथ्यते तत् न तु परमपदस्यापीचगं बुद्धिवृत्तिः ॥२५२॥

योजना—चितिगत जड़ शक्तेः ऋ। विवर्तः जड़ांऽांप चितिनिकटनिवेशात् लब्ध-दीप्तिः इष्टः, श्रुतिशिरसि निषण्णैः तत् ईच्चणं दृश्यते, न तु परमपद्स्य ईच्चणम् ऋपि बुद्धिवृत्तिः ॥ (मालिनी )॥

बोजितार्थं — चैतन्यगत (मायारूप) जड़ शक्ति का प्रथम (बृत्तिरूप) परिणाम, जो कि जड़ होने पर भी चैतन्य के तादात्म्याध्यास के कारण चेतन जैसा हो जाता है, वेदान्त-निपुण श्राचार्यों के द्वारा वह ईच्चण कहा जाता है, न कि ब्रह्म का ईच्चण भी बुद्धि की वृत्ति होता है।।

बोजितार्थ — ईच्छा नाम है माया की प्रथम वृत्ति का, वह अवश्य समस्त सृष्टि से पूर्व होती है, किन्तु उसे बुद्धि या प्रमाण नहीं माना जाता कि सृष्टि में बुद्धिपूर्वकत्व या अन्य प्रमाण-सापेच्यत्व आ जाय ॥ २५२॥

वैशेषिक बुद्धिपूर्वकरव की आशंका और रीति से करता है—

ननु च डित्थडवित्थपदादिवत् सकलमेव तु सामियकं पदम्। अनुमिमीमहि पूर्वनिर्दशनाद् अनुमितिर्भवतीति किमद्भुतम्।।२५३॥

योजना—ननु च डित्थडवित्थपदादिवत् सकलमेव तु पदं सामयिकं अनुमिमीमहि, पूर्वनिदर्शनाद अनुमितिः भवतीति किम् अद्भुतम् १ (द्रुतविलम्बितम् )॥

योजितार — शंका होती है कि बित्य बित्य आदि पदों के समान समस्त पदों में सामियकत्व (सांकेतिकत्व) का अनुमान कर सकते हैं; पूर्वसिद्ध दृष्टान्त के आधार पर अनुमिति हो जायगी, इसमें आहचर्य क्या ?

भावितार — "विमतानि वैदिक पदानि पुरुषसंकेतितार्थानि पदत्वाद् हित्थादिपद्वत्"
— इस श्रनुमान के द्वारा वेद-प्रमेय में भी पुरुष का प्रवेश सिद्ध होता है, क्योंकि किसी श्रर्थ को सामने रख कर ही वक्ता उसकी वाचकता का संकेत किसी पद में किया करता है कि 'इस श्रर्थ का वाचक यह पद है'।। २५३॥

उक्त अनुमान का बाध दिखाते हैं-

अनादिवृद्धव्यवहारलक्ष्यो
कथं प्रमाणे परिपन्थिनि स्थिते ।
गवादिशव्दे समयोऽनुमास्यते
हिन्थशब्दादिवदेतदुच्यताम् ॥२५४॥

योजना—श्रनादि वृद्धव्यवहारलच्च्यो परिपन्थिन प्रमाणे स्थिते (सित ) डिवित्थ-शब्दादिवत् गवादिशब्दे कथं समयोऽनुमास्यते १ एतदुच्यताम् ॥ (वंशस्थवृत्तम् )॥

बोजिताय — अनादि वृद्ध-व्यवहार से लिचित (अन्वयव्यितरके रूप) विरोधी प्रमाण के रहने पर डिवत्थ आदि शब्दों के दृष्टान्त से 'गो' आदि शब्दों में संकेत का अनुमान

कैसे होगा ? यह बताया जाय।।

सावितार — लोक में जिस वृद्ध-व्यवहार के अधीन शब्दों का शक्ति-मह हुआ करता है, वह वृद्ध-व्यवहार भी अपने पूर्व के वृद्ध-व्यवहार पर आधृत है, वह पूर्व का वृद्ध-व्यवहार भी उससे पूर्व के वृद्ध-व्यवहार पर निर्भर है—इस प्रकार वृद्ध-व्यवहार अनादि सिद्ध होता है, वह अनादि वृद्ध-व्यवहार लक्षण (गमक) है जिसका, ऐसा अन्वय-व्यतिरेकरूप प्रमाण ही उक्त अनुमान का बाधक है। आशय यह है कि संकेतियता पुरुष यदि अपनी उद्धामात्र से वैदिक अर्थों को वृद्धि में रखकर शब्द-रचना करता तो अवहय वेद में पौरुषेयत्व और अन्यप्रमाण सापेचत्व आ जाता, किन्तु जब संकेतियता पुरुष अपने पूर्व के पुरुषों पर शब्दार्थ-ज्ञान करने के लिए निर्भर होता आया है, उसकी अपनी उद्धा वित्कुल नहीं, तब वेद में सापेचत्व क्यों आयेगा ?॥ २४४॥

बैद्कि शब्दों के आद्य संकेतियता पुरुष की सत्ता सिद्ध नहीं होती-

सतः प्रमाणाभिमतेषु पश्चसु

प्रमाणमचादिषु किंचिदीच्यते।

नहीह सम्बन्धरि तेन तस्य वः

खपुष्पकल्पत्वमभावमानतः ॥२५५॥

बोबबा—सतः प्रमाणाभिमतेषु अज्ञादिषु पक्रसु इह सम्बन्धरि किञ्चित् प्रमाणं न

ईच्यते, तेन वः तस्य अभावमानतः खपुष्पतुल्यत्वम् ॥ (वंशस्थवृत्तम् ) ॥

बोजितार —भाव पदार्थ के उपलम्भक प्रत्यज्ञादि पाँच प्रमाणों में से इस संकेतियता
पुरुष में कोई भी प्रमाण नहीं दीखता, अतः आपका वह (संकेतियता पुरुष) अभावगमक प्रमाण के आधार पर खपुष्प-तुल्य हो जाता है।।

मावितार — प्रत्यत्त, अनुमान, उपमान, अर्थापत्ति और शब्द—ये पाँच प्रमाण भावोपलम्भक और अनुपलिध को अभावोपलम्भक माना जाता है। वेद में आद्य संकेतियता पुरुष की सिद्धि जब प्रत्यत्तादि पाँचों प्रमाणों से नहीं होती, तब उसका अभाव ही मानना पढ़ेगा॥ २५५॥

किसी वस्तु की असत्ता प्रत्यत्तादि प्रमाणों की अप्रवृत्तिमात्र से स्थिर नहीं होती, अपि तु किसी प्रतिवन्धक के आ जाने से सत् वस्तु भी उपलब्ध नहीं होती, अतः प्रकृत में भी प्रत्यत्तादि पाँच प्रमाणों से उपलब्ध न होने पर भी संकेतियता (ईहवर) सिद्ध क्यों न होगा ? इस शंका का समाधान है——

पुरोपलब्धो विषयो न दृश्यते यदा प्रमाणैरिह भावगोचरैः। तद तु तत्रानुपलब्धिकारणं किमप्यभावादपरं हि मृग्यते ॥२५६॥ योजना—यदा इह भावगोचरैः प्रमाणैः पुरोपलब्धो विषयो न दृश्यते, तदा हि तत्र स्रभावाद् त्रपरम् किमपि अनुपलब्धिकारण मृग्यते ॥ (वंशस्थवृत्तम् )॥

योजिताय — जब लोक में भावोपलम्भक प्रमाणों से कोई प्रामाणिक वस्तु नहीं उपलब्ध होती, तभी उस विषय में श्रमाव (श्रसत्ता) से भिन्न कोई दूसरा श्रनुपलिध का कारण खोजा जाता है।।

भावितार्थ — जो वस्तु किसी प्रमाण से सिद्ध हो जाती है, वह यदि किसी समय उपलब्ध न हो, तब यह कल्पना किया करते हैं कि वह वस्तु है अवश्य, किन्तु किसी प्रतिबन्धक के आ जाने से उपलब्ध नहीं होती, जैसे कि आकाश में उड़ता-उड़ता दूर निकल गया पत्ती आँखों से ओमल हो जाता है, आकाश में वहाँ पत्ती का अभाव नहीं, अपि तु भाव ही है; हाँ दूरत्व दोष प्रतिबन्धक होने से उपलब्ध नहीं होता। किन्तु प्रकृत में संकेतियता पुरुष किसी प्रकार भी प्रमाणित नहीं कि उसकी उपलब्धि में कोई प्रतिबन्धक मानते। यहाँ तो यही कहना होगा कि संकेतियता पुरुष का अभाव ही है।। २५६।।

यही दिखाते हैं--

अत्यन्तानुपलब्धवस्तुनि पुनर्यः पश्चकानुद्भवः

तस्याभावनिमित्तकः स न पुनस्तत्रापरं कारणम् । अन्विच्छन्ति मनीषिणो न हि शशेऽदृष्टे विषाणाऽस्तितां तत्रादर्शनकारणान्तरपरा हेत्वन्तरान्वेषिणः ॥२५७॥

बोजना—श्रत्यन्तानुपलब्धवस्तुनि पुनः यः पश्चकानुद्भवः, स तस्याभावनिभित्तकः तत्र पुनः श्रपरं कारणं मनीषिणः न इच्छन्ति, शशे विषाणे श्रद्यदे (सित ) विषाणा-ऽस्तितां (प्रति ) श्रद्शनकारणपराः (सन्तः ) हेत्वन्तरान्वेषिणः न हि ॥ (शादूल०)॥

योजितार्थं — अत्यन्त अनुपलन्ध वस्तु के विषय में जो प्रमाण-पञ्चक का अनुद्य है, वह उस (अत्यन्त अनुपलन्ध वस्तु) के अत्यन्भाभाव का कारण है, वहाँ दूसरा कारण मनीषिगण नहीं मानते, जैसे कि शश के मस्तक पर सीगों के अनुपलन्ध होने पर सीगों की अस्तिता के प्रति अनुपलन्धि के निमित्त का अन्वेषण करनेवाले दूसरे (अभाव से भिन्न) निमित्त की करपना नहीं किया करते॥ २५७॥

सम्बन्ध-करण शक्य भी नहीं, इसलिए भी संकेतियता की सिद्धि नहीं होती—
विषमदुर्गमदेशसहस्रगः

कथमिवैष नरः समयक्रियाम् । सकलशब्दतर्थनिवेशिनीं

वद विधातुमलं स्वयमेकलः ॥२४८॥

योजना—एष एकलः नरः स्वयं विषमदुर्गमदेशसहस्रागः सकलशब्दार्थनिवेशिनीं समयक्रियां विधातुम् त्रालं कथम् ? वद ! ( द्रुतिवलिम्बतम् )।।

योजितार्थ —यह अकेला पुरुष स्वयं विषम और दुर्गम अनन्त देशों में जाकर समस्त शब्दों और अर्थों का संकेत करने में समर्थ कैसे होगा ? यह तो बताइए।।

मावितार्थ —शब्दराशि अनन्त है, उनके अर्थ भी अनन्त हैं, फिर वे समस्त ब्रह्माण्ड के अपार अगम स्दर में फैले पड़े हैं, ऐसे शब्दार्थों का कौन सम्बन्ध-करण कर सकता है ? अनन्त जन्मों में भी कोई एक पुरुष सन विषम तथा दुर्गम स्थानों में पहुँच नहीं सकता, फिर वह सनका संकेतियता कैसे बनेगा ? ।। २५ ॥

प्रथम संकेत करने के लिए साधन का भी श्रभाव है--

अपि च किंचिद्पि प्रतिपादकं न हि यदा पदमस्ति जगन्मुखे। अनिभधाय पदेन तदा कथं समयमेव करिष्यति शंकरः ॥२५९॥

बोजना—अपि च जगन्मुखे यदा किञ्चिद् अपि पदं प्रतिपादकं नास्ति, तदा पदेन अनिभधाय एव शंकरः कथं समयं करिष्यति ? (द्रुतविलिम्बतम् )।।

योजितार —दूसरी बात यह भी है कि सृष्टि के आरम्भ में जब कोई भी पद (किसी भी अर्थ का) प्रतिपादक नहीं है, तब (किसी) पद के द्वारा (किसी) अर्थ का अभिधान न करके यह ईश्वर कैसे संकेत करेगा ?

भावितार्थ — ईश्वर भी प्रथम संकेत किन शब्दों की सहायता से करेगा ? उस समय कोई भी शब्द किसी भी अर्थ का वाचक निश्चित नहीं हुआ होता । अतः साधन शब्दों का अभाव होने के कारण भी संकेत-करण सम्भव नहीं ॥ २५६॥

श्रॅगुली श्रादि के इशारे से भी संकेत करना दुष्कर है--

श्रमिनयेन करिष्यति चेदयं समयमेतदतीव हि दुर्घटम् । न हि पदार्थसहस्रविमिश्रिते

गवि तदामिनयात्समयो भवेत् ॥२६०॥

योजना-चेत् अयम् अभिनयेन समयं करिष्यति, एतद् हि अतीव दुर्घटम्, तदा हि पदार्थसहस्त्रविमित्रिते गवि अभिनयात् समयो न भवेत् ॥ (द्रुतविलम्बितम्)॥

योजितार —यदि यह (ईश्वर) श्रभिनय के द्वारा संकेत करेगा ? तो यह श्वत्यन्त दुष्कर है, क्योंकि उस (सृष्टि के श्रारम्भ) समय अनन्त (द्रव्यगुणादि) पदार्थों से संकीर्ण गोरूप अर्थ में श्रभिनय के श्राधार पर संकेत नहीं हो सकेगा ॥

भावितार्य — यदि संकेतियता श्राँगुली के इशारे से गां पिण्ड को दिखाकर उसे गाँ कहे, तो सममनेवाला किसे 'गो' शब्द का श्रर्थ सममेगा ? श्रर्थात् गो पिण्ड में तो अनेक द्रव्य गुण आदि पदार्थ संकीर्ण (मिलित) प्रतीत होते हैं, 'गो' शब्द का श्रर्थ द्रव्य सममेगा ? या गुणादि ? इशारा तो एक ऐसे पिण्ड की श्रोर किया जाता है कि जिसमें अनेक पदार्थ मिले हुए हैं।। २६०।।

अनुपलक्य अर्थों में भी शक्ति मह कैसे होगा ?

#### अपि च लौकिकमानवलाश्रयाद् अधिगते विषये समयो भवेत्। अनुपलब्धसतत्त्वकदेवता-

प्रभृतिकार्थगतः समयः कुतः ॥२६१॥

योजना—श्रिष च लौकिकमानवलाश्रयाद् श्रिधगते विषये समयो भवेत् ; श्रनुपलब्ध-सतत्त्वकदेवताप्रभृतिकार्थगतः समयः कुतः १ (द्रुतविलम्बितम् )॥

योजितार्थं—लौकिक प्रमाण के बल पर अधिगत विषय में शक्तिप्रह तो हो जायगा, किन्तु अत्यन्त अनुपलब्ध देवता आदि अर्थों में संकेत-प्रह कैसे होगा ? ।।२६१ ।।

संकेतियता का स्मरण न होने से भी शब्दार्थ-सम्बन्ध सांकेतिक नहीं कहा जा सकता-

अपि च कर्त्तुरनुस्मरणं भवेद्
यदि चकार पुमान्समयं गिराम्।
न खलु कर्त्तृगबुद्धिवलं विना
व्यवहृतिर्भवति व्यवहर्त्तारे ॥२६२॥

योजना—अपि च यदि पुमान् गिरां समयं चकार, कर्त्तुः अनुस्मरणं भवेत्, व्यवहर्तरि

व्यवहृतिः कर्तुग्बुद्धिबलं विना न खलु भवति ।। ( द्रुतविलम्बितम् ) ।।

भावितार्थ —यदि किसी पुरुष ने शब्दों का संकेत किया होता, तो उस कर्ता का अनुस्मरण होता, क्योंकि व्यवहर्त्ता ब्यक्ति का व्यवहार कर्तृविषक स्मरण के विना नहीं होता।। २६२।।

इसी भाव को दृष्टान्त के द्वारा स्फुट करते हैं—
न खलु पाणिनिपिङ्गलसंज्ञया
व्यवहरन्ति तयोः स्मरणं विना ।
पदपदार्थपरस्परसंगतिं

निरमिमीत ततो न जगद्गुरुः ॥२६३॥

योजना—पाणिनिपिङ्गलसंज्ञया तयोः स्मरणं विना व्यवहरन्ति न खलु, ततः

जगद्गुरुः पद्पदार्थसंगतिं निरिममीत न।। ( द्रुतविलिम्बतम् )।।

योजितार्थ-पाणिनि-कृत (बृद्धि गुण त्रादि) तथा पिङ्गलकृत (मगण त्रादि) संज्ञात्रों के द्वारा उनका स्मरण किये विना व्यवहार नहीं किया करते, अतः परमेश्वर ने

पद-पदार्थ की संगति का निर्माण नहीं किया।।

भावितार्थ —शबरस्वामी ने कहा है—"यदा हि पुरुषः कृत्वा सम्बन्धं व्यवहारयेत्, व्यवहारकाले अवश्यं स्मर्तव्यो भवित, संप्रतिपत्तौ हि कर्तृव्यवहर्त्रोर्थः सिद्धधित न विप्रतिपत्तौ, न हि वृद्धिशब्देन अपाणिनेव्यवहारतः आदैनः प्रतीयेरन् , तथा मकारेणापिक्क-लस्य सर्वगुरुखिकः प्रतीयते" (शा० भा० १।१।४) अर्थात् यदि कोई संकेतियता पुरुष शब्दार्थ-सम्बन्ध की रचना करता, तो उन शब्दों के व्यवहार-काल में अवश्य स्मर्तव्य होता। 'वृद्धि' शब्द से 'आत्' और 'ऐच्' का व्यवहार करते समय पाणिनि का स्मरण करना

६७ सं० शा०

अनिवार्य है, सर्वगुरु वर्णों के त्रिक में मगण व्यवहार करते समय पिङ्गल का स्मरण आवश्यक है। ऐसे ही कोई वैदिक शब्दार्थ का कर्णा होता, तो अवश्य वैदिक व्यवहार के समय स्मर्तव्य होता, किन्तु ऐसा स्मरण कभी होता नहीं, अतः आद्य संकेतियता पुरुष का अभाव मानना पड़ता है।। २६३॥

वैशेषिक सम्मत ईश्वरानुमान की शंका करते हैं-

मतिमतां प्रवरो वृषमध्वजः

कण्भुगादिग्रुनिप्रवरप्रभुः।

नन् धरादिजगद्रचनाबलाद्

त्रज्ञमितोऽनवखिडतशक्तिकः ॥२६४॥

योजना—ननु मतिमतां प्रवरः, कण्भुगादिमुनिप्रवरप्रभुः, अनवखण्डितशक्तिकः
वृषभध्वजः धरादिजगद्रचनावलाद् अनुमितः ॥ (द्रुतविलम्बितम्)॥

पोजितारं—शंका होती है कि बुद्धिमानों का शिरमौर (सर्वज्ञ), कणाद आदि मुनिवरों का उपास्य, अखण्डशक्ति-समन्वित भगवान् वृषभध्वज (शंकर) पृथिवी आदि जगत् की रचना के बल पर अनुमित होता है (फिर उसका अभाव क्योंकर सिद्ध होगा ? वही शब्दार्थों का संकेतियता है)।। २६४॥

उक्त अनुमान-साधन में इष्टापत्ति करते हैं-

अपि तु वैदिकवाङ्मनसातिगा-जुदितलुप्तचिदेकरसात्प्रभोः।

अभवदानकदुन्दुभिनन्दनात्

अमतिपूर्वमिदं सकलं जगत् ॥२६४॥

योजना—( तस्मादीश्वरादिष न बुद्धिपूर्वं जगद्ररचना जाता ) अपि तु वैदिकवाङ्मन-सातिगानुदितलुप्तचिदेकरसात् प्रभोः आनकदुन्दुभिनन्दनात् अमितपूर्वम् इदं सकलं जगत् अभवन् ॥ (द्रुतविलम्बितम् )॥

योजिताय — उस ईश्वर से भी बुद्धिपूर्वक जगद्रचना नहीं हुई, अपितु वैदिक वाक् भौर मन के अविषयभूत, उदय-अस्त-रहित चैतन्यैकरस, प्रभुवर वसुदेव-नन्दन से

अवुद्धिपूर्वक यह सकल जगत् हुआ है।।

माविताय — उक्त ईश्वरानुमान हमें भी इष्ट है किन्तु उस ईश्वर से जगत् की रचना बुद्धिपूर्वक नहीं हुई, यह हम कह चुके हैं, श्रतः वेद में पौरुषेयत्व सम्भावित नहीं ॥ २६५॥

वेद में वाक्यत्व लिझ के द्वारा पौरुषेयत्व के अनुमान का सन्देह किया जाता है-

नतु लौकिकवचसां नरमितपूर्वकरचना
परिदृश्यत इति वैदिकवचसामनुमिनुमः।
वचनं श्रुतिशिरसामि नरधीकृतरचनं
वचनत्वत इव लौकिकजननिर्मितवचनम् ॥२६६॥

योजना—ननु लौकिकवचसां नरमतिपूर्वकरचना परिदृश्यते इति वैदिकवचसाम् अनुमिनुमः-श्रुतिशिरसां वचनम् अपि नरधीकृतरचनं वचनस्वतः लौकिकजननिर्मितवचनवत्।।

योजितार्थ — लौकिक वचनों की पुरुष-बुद्धिपूर्वक रचना देखी जाती है, इसलिए वैदिक वचनों में भी( उसका) श्रनुमान कर लेते हैं — वेदान्त-वचन पुरुष-बुद्धि-रचित हैं, वचन होने . के कारण, जैसे लौकिक वचन ॥ २६६ ॥

उक्त अनुमान से विवित्तत ईश्वर-सिद्धि का अनुवाद करके निराकरण करते हैं— न च मादशजनधीकृतरचनं श्रुतिवचनं भवितुं क्षममिति वैदिकरचनावलिमषतः। अनुमीयत इह शूलभृदिति चेदिदमशुभं नहि वैदिकवचसामभिभवनास्पदमनुमा ॥२६७॥

योजना—श्रृतिवचनं मादृशजनधीकृतरचनं च न भवितुं समम्, इति इह वैदिकरचना-मिषतः शूलश्रुत् अनुमीयते इति चेत्, इदम् अति अशुभम्, हि अनुमा वैदिकवचसाम् अभिभवनास्पदं न ॥

योजिताथ — श्रुतिवचन हमारे-जैसे साधारण मनुष्यों की बुद्धि से रचित नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ वैदिक रचना के व्याज से (बहाने) त्रिशूल-धारी (शंकर) का अनुमान किया जाता है--ऐसा यदि कहें, तो यह अति अशुभ होगा; क्योंकि अनुमान (कभी) वैदिक वचनों का अभिभावक (वाधक) नहीं होता।

भावितार्थं — प्रत्यस्तादि के आधार पर व्याप्ति का निश्चय हो जाने के अनन्तर ही अनुमान प्रवृत्त होता है, अतः सापेस प्रवृत्तिक है और वैदिक वचन सदैव अन्य प्रमाणों से अनिधात अर्थ का बोधक होने से निरपेस प्रवृत्तिक है, इसिलए अनुमान कभी भी वैदिक वचन का बाधक नहीं हो सकता ॥ २६७॥

अनुमान से अबाधित होकर वैदिक वचन अनुमान का बाधक हो जाता है-

ब्रह्म स्वयम्भ्र परमात्मपदस्य वेदो निःश्वासकल्प इति चापरमामनन्ति । वाक्यं तदस्य मतिपूर्वकतानुमानं

सद्यो निरस्यति नचेदपबाधितं स्यात् ॥२६८॥

योजना—ब्रह्म स्वयंभु, वेदः परमात्मपदस्य निःश्वासकल्पः इति च श्रपरं वाक्यम् श्रामनन्ति, तत् चेत् श्रपवाधितं न स्यात् श्रस्य मतिपूर्वकतानुमानं सद्यः निरस्यति ॥ (वसन्ततिलका)॥

योजितायं — "ब्रह्म स्वयंभु" (बृह० २।६।३) अर्थात् वेद स्वयंभु है तथा "अस्य महतो भूतस्य निःश्वसितम्" (बृह० २।४।१०) अर्थात् वेद इस महान् ईश्वर के निःश्वास हैं—यह दूसरा वैदिक वाक्य है वह यदि अनुमान से बाधित नहीं, तब इस (वेद) में प्रसक्त बुद्धिपूर्वकता का निरास अवश्य कर देगा।।

भाविताय — वैदिक वाक्य वेद को स्वयं अप्रादि शब्दों से कहा करते हैं, इससे यह अत्यन्त स्पष्ट हो जाता है कि वेदों की रचना पुरुष-बुद्धि-कृत नहीं, फिर तो यही वैदिक

वचन उक्त अनुमान के वाधक हो जाते हैं, आगम से वाधित अनुमान अपने अर्थ का कहापि साधक नहीं हो सकता ॥ २६८ ॥

केवल वेद ही नहीं, समस्त जगत् की रचना अबुद्धिपूर्वक है--

सृजित रचिति संहरति प्रशुः

सकलमेव निविश्य नियच्छति । अमतिपूर्वमिति श्रुतिशासने

वद कथं मतिपूर्वकतानुमा ॥२६६॥

बोजना—प्रभुः मतिपूर्वं सकलम् एव सृजति, रच्चति, संहरति, निविश्य नियच्छति— इति श्रुतिशासने, वद् मतिपूर्वकतानुमा कथम् ?

योजितार्थ — ईश्वर श्रवृद्धिपूर्वक ही सकल जगत् का सर्जन, रत्त्रण, संहार करता एवं सब में प्रविष्ट होकर नियमन करता है—ऐसे श्रुति शासन के रहने पर बताइए (वेद में ) बद्धिपूर्वकता का श्रतमान कैसे होगा ?

मावितार्थ--वेदान्त सिद्धान्त में कूटस्थ चैतन्यस्वरूप ईश्वर स्वतः ही जगत् की रचना कर सकता है, किसी अन्य आगन्तुक कारण की अपेद्धा नहीं "इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईथते" (बृह० २।५।१६) आदि श्रुतियों तथा "मयाऽध्यत्तेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्" (गी० ६।१०) आदि स्मृतियों में केवल माया या अविद्या या प्रकृति को ही जगत् की रचना में द्वार माना है, अतः बुद्धिपूर्वकत्व जगत्-रचना में सिद्ध नहीं होता।।२६६।।

आप्त-रचितत्व भी वेदगत प्रामाण्य का प्रयोजक नहीं हो सकता-

श्राप्तोक्तत्वप्रत्यये मानभावो

वेदस्यास्य ज्ञायते मानभावे । विज्ञाते सत्याप्तपूर्वत्वसिद्धिः

इत्यन्योन्यापाश्रयत्वप्रसङ्गः ॥२७०॥

बोबना—आप्तोक्तत्वप्रत्यये अस्य वेदस्य मानभावो ज्ञायते, मानभावे विज्ञाते सति आप्तपूर्वत्वसिद्धिः अन्योऽन्यापाश्रयत्वप्रसङ्गः ॥ (शालिनी)॥

योजितार्थ — (वेद में ) त्राप्तोक्तत्व का निश्चय हो जाने पर प्रामाण्य का ज्ञान होगा, प्रामाण्य का ज्ञान हो जाने पर त्राप्तोक्तत्व प्रसक्त होता है ॥ २७०॥

श्रतः वेद में प्रामाण्य निश्चय स्वतः ही मानना चाहिए--

तस्मादेषा स्वप्रयुक्तप्रमाण-

भावज्ञाना वेदविद्याभ्युपेया। प्रामाएयं स्यात्स्वप्रयुक्तं च तस्या

वस्तुस्थित्या ज्ञप्तिवन्नान्यतस्तत् ॥२७१॥

बोबना-तस्मात् एषा वेद्विद्या स्वप्नयुक्तप्रमाणभावज्ञाना अभ्युपेया, तस्याः प्रामाण्यं वस्तुस्थित्या स्वप्नयुक्तं च स्यात् ज्ञप्तिवत्, अन्यतः तत् न ॥ (शालिनी)॥ बोबितार्थं—इस लिए यह वेद् विद्या का स्वतः प्रामाण्य-स्फुरण् मानना चाहिए,

भ्रष्याये ]

उसका प्रामाण्य वस्तुतः स्वतः उत्पन्न भी होता है, जैसे कि ज्ञान स्वतः होता है, परतः नहीं।। भावितार्थ—वेदः वाक्य-जन्य ज्ञान में प्रमात्व जैसे स्वतः ज्ञात होता है, वैसे स्वतः उत्पन्न भी होता है, अर्थात् ज्ञान की उत्पादक सामग्री से ही ज्ञानगत प्रमात्व उत्पन्न होता है और ज्ञान की ग्राहक सामग्री से ही ज्ञानगत प्रमात्व गृहीत (प्रकाशित) होता है, प्रमात्व की उत्पत्ति और ज्ञिप्ति (प्रकाश) में और सामग्री की अपेत्ता नहीं।। २७१।।

प्रमात्व की उत्पत्ति और ज्ञप्ति के समान ही व्यवहृति भी स्वतः ही होती है— ज्ञप्तयुत्पत्त्योर्यद्वदेव प्रवृत्ती

> अस्या युक्ता मानता स्वप्रयुक्ता। भेदोत्थाया बुद्धिवृत्तेर्न हीयम्

> > उत्पात्त्यन्यत् संविदे काङ्क्षतीति ॥२७२॥

बोजना— अस्याः वेदोत्थायाः बुद्धिवृत्तेः यद्वत् ज्ञप्तयेत्पत्त्योः, एवम् प्रवृत्तौ मानता स्वप्रयुक्ता युक्ता, इयम् उत्पत्यन्यत् संविदे न हि काङ्चति ॥ (शालिनी )॥

योजितार — इस वेद-जन्य युद्धि-यृत्ति की जैसे ज्ञप्ति और उत्पत्ति में (स्वतः मानता है) वैसे ही प्रवृत्ति में भी मानता स्वाधीन ही युक्तियुक्त है, यह (वेद्विद्या) अपनी उत्पत्ति से भिन्न को अपने संवेदनादि में नहीं चाहती॥

मावितार्थ—जैसे घटादि उत्पन्न होते हैं ज्ञात होते हैं त्रौर जलादि के त्रानयनादि व्यवहार में उपयुक्त होते हैं, वैसे ही ज्ञानगत प्रमात्व उत्पन्न होता है, ज्ञात होता है त्रौर प्रमृत्ति-निवृत्ति त्रादि व्यवहार में उपयुक्त होता है। प्रमात्व न तो त्रपनी उत्पत्ति में ज्ञानोत्पादक से त्रम्य हेतु की त्रपेत्त करता है, न त्रपने प्रकाश में ज्ञानप्रकाशक से त्रम्य त्रौर न त्रपने व्यवहार में ज्ञान-व्यवहारक से भिन्न किसी हेतु की त्रपेत्ता करता है, त्रतः उसकी उत्पत्ति, ज्ञाति त्रौर व्यवहार में सर्वथा स्वतस्त्व ही माना जाता है।। २७२।।

वेद-रचना में बुद्धिपूर्वंकत्व-त्रानुमान के निराकरण का डपसंहार करते हैं—

विश्वं विष्णोरुत्थितं नामरूपं

निःश्वासादिप्रख्यमित्याह वेदः।

यत्तत्रथ्यं वत्मना वर्णितेन

तस्मान्मिथ्या पौरुषेयानुमानम् ॥२७३॥

पोजना—नामरूपं विश्वं निःश्वासादिप्रख्यं विष्णोः डित्थतम् इति यद् वेदः आह, तम् विणितेन वर्तमेना तथ्यम् , तस्मात् पौरुषेयतानुमानं मिथ्या ॥ ( शालिनी ) ॥

योजितारं—नामरूपात्मक विश्व निःश्वास के समान विष्णु से उत्पन्न हुआ—यह जो वेद कहता है, वह पूर्वोक्त रीतिसे सत्य ही है, अतः पौरुषेयताका अनुमान मिध्या है।।२०३।। अतः हमारे मत में स्वतः प्रामाण्य का विरोध किसी प्रकार नहीं होता—

परिगामविवर्तयोरतः
परिक्लप्ताविष वेदगोचरः।
न च चोद्यलवोऽपि विद्यते
कथितेनैव पथाऽनपेद्यतः॥२७४॥

योजना - अतः परिणामविवर्त्तयोः परिक्लुप्तौ अपि वेदगोचरः चोद्यलवोऽपि न विद्यते, कथितेन एव पथा अनपेन्तितः ॥ ( सुन्दरीच्छन्दः )॥

योजितार - अतः परिणाम और विवर्त्त के सिद्धान्त में वेद के विषय में आद्येप की

गन्ध भी नहीं रही, क्योंकि कथित रीति से वह निराकृत हो गया है।। २७४।।

तत्त्वंपदार्थशोधनम्

प्रासिक्क आनेप का परिहार करके तत्त्वंपदार्थों में हेयोपादेय का विवेक करने के किए चार विभाग करते हैं—

उपाधिमौपाधिकमान्तरं चि-दाभासनं चित्प्रतिविम्बकं च । चिद्रिम्बमेवं चतुरः पदार्थान्

विविच्य जानीहि तद्रथमाजः ॥२७५॥ गोजना--उपाधिम्, त्रान्तरम् श्रौपाधिकं चिदाभासनम्, चित्प्रतिन्विकम्, चिद्धिम्बम्-

एवं चतुरः तदर्थभाजः पदार्थान् विविच्य जानीहि ॥ ( उपजाति ) ॥

बोकितार — उपाधि, श्रीपाधिक चिदाभास, चित्प्रतिबिम्ब तथा चिद्धिम्ब-ये चार तत्पदार्थ-सम्बन्धी पदार्थों को विवक्तरूप से जानो ॥

भाविताय — तत्पदार्थ वस्तुस्वरूप को सममने के लिए उपाधि, श्रौपाधिक श्रभासन, प्रतिविक्त एवं विका के स्वरूपों का जानना श्रावश्यक है।। २७५।।

त्वम्पदार्थ में भी वैसे ही चार विभाग हैं-

तथा त्वमथेंऽपि चतुष्टयं तद् विवेचनीयं निपुणेन भृत्वा। मतिश्चिदाभासनमेवमस्यां

बिम्बं तदीयं प्रतिबिम्बकं च ॥२७६॥

बोजना—तथा त्वमथेंऽपि तत् चतुष्टयं निपुणेन भूत्वा विवेचनीयम्—मितः अस्यां चिदाभासनम्, विम्वम्, तदीयं प्रतिबिम्बिकं च ॥ (उपजाति)॥

योजिताय -- उसी प्रकार त्वम्पदार्थ में भी वे चार विभाग सावधानता से विवेचनीय हैं-- मित ( उपाधि ), इसमें चिदाभास, विम्व तथा उसका प्रतिबिम्ब ॥ २७६॥

तत्पदार्थगत विभाग दिखाते हैं-

उपाधिरज्ञानमनादिसिद्धम् अस्मिश्चिदाभासनमीश्वरत्वम् । तदन्विता चित्प्रतिविम्बकं स्याद् उदीयते शुद्धचिदेव विम्बम् ॥२७७॥

योजना—अनादिसिद्धम् अज्ञानम् उपाधिः, अस्मिन् चिद्राभासनम् ईश्वरत्वम्, तद्निवता चित् च प्रतिबिन्धिकं स्यात्, शुद्धचित् एव विम्वम् उदीर्यते ॥ ( उपजाति ) ॥

बोजितार — (तत्पदार्थं में ) अनादि सिद्ध अज्ञान ही उपाधि है, इस (उपाधि) में विदाभासन ही 'ईश्वर' पद का प्रवृत्ति-निमित्त है, आभास-युक्त चेतन ईश्वररूप प्रतिबिम्ब तथा शुद्ध चेतन बिम्ब कहा जाता है।। २७७॥

त्वम्पदार्थ में चारों दिखाते हैं--

उपाधिरन्तःकरणं त्वमर्थं जीवत्वमाभासनमत्र तद्वत् । तदन्विता चित्प्रतिबिम्बमेवम् अनन्वितां तामिह बिम्बमाहुः ॥२७८॥

योजना—त्वमर्थे अन्तःकरणम् उपाधिः, तद्वत् अत्र आभासनं जीवत्वम् , तदन्विता चित् प्रतिबिन्विम् , एवम् इह् अर्नान्वतां तां बिन्वम् आहुः ॥ ( उपजाति ) ॥

बोजितार्थ —त्वंगदार्थ में अन्तःकरण उपाधि है, वैसे ही इसमें आभासन जीवत्व है, उससे युक्त चेतन जीवरूप प्रतिबिम्ब है और इसमें अनिवत चेतन को बिम्ब कहते हैं ॥२७८॥ कथित विभागों में हेय-उपादेय बताते हैं—

उपाधिना साधग्रपाधिजन्यम् औपाधिकं सर्वमवेहि मिथ्या । भागं मृषा चित्त्रतिबिम्बकेऽपि बिम्बं पुनः सत्यमशेषमेव ॥२७९॥

योजना—उपाधिना सार्धम् उपाधिजन्यम् श्रौपाधिकं सर्वे मिध्या श्रवेहि, चित्रिति-बिम्बके श्रपि भागं मृषा, बिम्बं पुनः श्रशेषमेव सत्यम् (श्रवेहि )॥ (उपजाति )॥

योजितार्थ — उपाधि के साथ उपाधि-जन्य श्रोपाधिक को पूर्णतया मिध्या सममो, चित्रितिबिन्ब में भी (श्राभास) भाग को मिध्या तथा बिन्ब को पूर्णतया सत्य जानो ॥ माबितार्थ — उक्त चतुर्विध भेदों में उपाधि (श्रज्ञान या श्रन्तःकरण) सर्वथा मिध्या ही है। उपाधिगत चिदाभास भी उपाधि-जन्य होने से मिध्या है। प्रतिबिन्ब में चेतन भाग सत्य श्रीर श्राभास भाग मिध्या है। बिन्ब चेतन तो पूर्णशः सत्य है।। २०६॥

लौकिक दृष्टान्त में भी चारों विभाग घटाते हैं—

अप्पात्रमप्पात्रगतत्वमेवम् अत्पात्रगोऽप्पात्रगताद्बहिष्ठ । दिवाकरो दिव्यवतिष्ठमानो न शक्यतेऽपोहित्तमिद्धतेजाः ॥२८०॥

योजना—श्रापात्रम्, श्रापात्रगतत्वम्, श्रापात्रगः, एवम् श्रापात्रगताद् बहिष्ठः दिवि श्रवतिष्ठमानः इद्धतेजाः दिवाकरः श्रापोहितुं न शक्यते ॥ ( उपजाति ) ॥

योजितार्यं — जल-पात्र, जलपात्रगतत्व, जलपात्रगत (प्रतिबिम्ब) एवं जलपात्र के बाहर त्राकाश में अवस्थित प्रचण्ड मार्तण्ड का अपलाप नहीं किया जा सकता।।

वृतीये

भावितार्थ — सजल घट उपाधि है, प्रतिबिन्व में प्रतीयमान सजलघटगतत्व आभास है, उससे युक्त सूर्य प्रतिबिन्ब होता, आकाशस्य रिव विन्व है, यह सर्वथा अवाधित और सत्य है।। २८०॥

दार्ष्टान्तिक में भी वैसा ही है-

पुरं पुरःस्थत्वमथो पुरःस्थं
पुराद्वहिः शुद्धमवस्थितं च ।
तथा परं ब्रह्म सुद्धक्ष्मयाऽपि
धिया निराकत्त्रमशक्यमेव ॥२८१॥

योजना--पुरम्, पुरस्थत्वम् अथो पुरस्थं तथा पुराद् बहिः अवस्थितं शुद्धं परं ब्रह्म
सुसूच्मया घिया अपि निराकर्त्तुम् अशक्यमेव ॥ ( उपेन्द्रवज्रा )॥

योजितार —शरीरादि ( उपाधि ) शरीरस्थत्व ( त्राभासन ) शरीरस्थ ( प्रतिबिन्व ) तथा शरीर से बाहर स्थित शुद्ध परब्रह्मरूप विन्व अत्यन्त सूद्दम बुद्धि से भी निराकरण के अयोग्य है ॥ २८१ ॥

ब्रह्म की निर्विशेषता का निरूपण उपसंहत करते हैं-

न स्थानतोऽप्यस्ति परस्य तस्माद्
विशेषयोगः परमार्थरूपः।
स्वतः पुनद्रिनिरस्तमेव
परस्य तत्त्वस्य विशेषवत्त्वम् ॥२८२॥

इस पद्यकी योजना, योजितार्थं श्रौर भावितार्थं के लिए इसी श्रध्याय का १४६वाँ पद्य देखें ॥ २८२ ॥

ब्रह्म की निर्विशेषरूपता में अन्य युक्ति देते हैं-श्रुतेश्र तात्पर्यमखण्डरूपे
पुरे पुरस्तादुपपादितं च।
ततोऽपि तस्याद्वयरूपतोऽन्यद्

रूपान्तरं कल्पयितुं न शक्यम् ॥२८३॥

योजना--श्रुतेः च तात्पर्यं परे ऋखण्डरूपे पुरस्ताद् उपपादितम्, ततोऽपि तस्य श्रद्ध्यरूपतः श्रान्यद् रूपान्तरं करुपयितुं न शक्यम् ॥ ( उपजाति )

योजितार -- श्रुति का तात्पर्य परम निर्विशेष तत्त्व में पहले कहा गया है, इसलिए

भी उस श्रद्धयरूप से भिन्न रूप की कल्पना नहीं की जा सकती॥

भावितार — "अरूपवदेव हि तत्प्रधानत्वात्" (ब्र० सू० ३।२।१४) इस सूत्र में सूत्रकार ने जिन श्रुतियों की ज्योर संकेत किया है, उनके आधार पर समस्त वेदान्त का तात्पर्य निर्विशेष ब्रह्म में जब स्थिर होता है, तब उसमें रूपान्तर की कल्पना कर ही कैसे सकते हैं ? ॥ २८३॥

भेद-प्रतिपादक श्रुतियों का स्वार्थ में तात्पर्य नहीं--

#### भेदश्रुतिस्त्वन्यपरा समस्ता समस्तवेदेषु न तत्पराऽसौ । अतत्परा तत्परवेदवाक्यैः

विरुध्यमाना गुणवाद एव ॥२८४॥

योजना--समस्तवेदेषु समस्ता भेदश्रुतिः तु अन्यपरा, असौ तत्परा न, अतत्परा तत्परवेदवाक्यैः विरुध्यमाना गुणवाद एव ॥ ( उपजाति )॥

योजितार्थ — समस्त वेदों में समय भेद-प्रतिपादक वाक्य तो (स्तुति आदि) अन्य अर्थ के सूचक हैं, वे स्वार्थपरक नहीं, ऐसे अतत्परक वाक्य स्वार्थपरक आहैत-बोधक श्रुतियों से विरुद्ध होने के कारण गुणवाद (अर्थवाद) ही माने जाते हैं ॥ २८४॥

भेद-बोधक वाक्यों से अभेद-बोधक वाक्यों का बाध नहीं हो सकता--

न ह्यर्थवादा विधिभिर्विरुद्धा विध्यर्थसंकोचकरा भवन्ति । किंतु प्रधानानुगुणं यदेषाम् श्रालम्बनं तत्त्वलु कल्पनीयम् ॥२८४॥

योजना—विधिभिः विरुद्धा अर्थवादा विध्यर्थसंकोचपरा न हि भवन्ति, किन्तु यद्

एषां प्रधानानुगुण्म, तद् आलम्बनम्, खलु कल्प्यताम्।। ( इन्द्रवजा )।।

योजितार्थ — विधि वाक्यों के साथ विरोध रखनेवाले अर्थवाद कभी विध्यर्थ के संकोचक नहीं होते, किन्तु जो इन (अर्थवादों) का विध्यर्थ के अनुगण (विषय) है, वह

श्रालम्बन ( प्रतिपाद्य ) करूपनीय होता है।

भावितार्थ — विधिवाक्य शेषी (श्रङ्गी) श्रीर श्रर्थवाद वाक्य शेष (श्रङ्ग) कहलाते हैं, सदैव शेषी के श्रनुकूल ही शेष का श्रर्थ किया जाता है। इसलिए जो श्रर्थ विधिवाक्यों का विरोधी नहीं, वही श्रर्थ लच्चणादि वृत्ति के द्वारा श्रर्थवादों का निकालना होगा। प्रकृत में "द्वा सुपर्णा" श्रादि भेद-बोधक वाक्यों का भी वही श्रर्थ निकालना होगा, जो श्रभेद-बोधक वाक्यों के श्रनुकूल हो।। २८५।।

इस अर्थ में पूर्व मीमांसा का दृष्टान्त देते हैं—
यथा ह्यजचीरविधेः समीपे

यज्जतिलादेः परिकीर्त्तनं तत्।

प्रधानसंकोचभयादपास्य

स्वमर्थमासीद् गुणवाद एव ॥२८६॥

बोजना—यथा हि श्रजचीरविधेः समीपे यत् जर्तिलादेः संकीर्तनम् , तत् प्रधानसंको-चभयात् स्वम् अर्थम् श्रपास्य स्तुत्यर्थं गुणवाद एव श्रासीत्।। ( डपजाति )।। बोजितार्यं --जैसे कि श्रजा-चीर की विधि के समीप जो जर्तिलादि का संकीर्तन है,

६८ सं० शा०

वह प्रधान विधि के संकोच के भय से स्वार्थपरक न मानकर स्तुति के लिए अर्थवाद

ही माना गया है।।

भावितार्थ — "न चेदन्यं प्रकल्पयेत् प्रकल्प्रार्थवादः स्यादानर्थक्यात् परसामध्यीच्च" (जै० सू० १०।५।७) इस सूत्र में विचार किया गया है कि "जर्तिलयवाग्वा वा जुह्याद् गवेघुक्यवाग्वा वा, अनाहुतिवें जर्तिलाश्च गवेधुकारचेत्यजचीरेण जुह्यात्" यहाँ पर एक ही कर्म में जर्तिल (जंगली तिल), गवेधुक (जंगली गेहूँ) का संकीर्तन करके अजा-चीर का विधान किया है। यहाँ सन्देह होता है कि जर्तिलादि का प्रतिपादक वाक्य विधि है ? या अथवाद ? पूर्वपद्मी ने कहा है कि जर्तिल-वाक्यों में भी 'जुह्यात्' विधि-प्रत्यय का उल्लेख है, अतः यह वाक्य भी विधि है। इस पूर्व पद्म का निराकरण करते हुए सिद्धन्ती ने कहा है कि उसी कर्म में जर्तिलादि का भी विधान करने से अजा-चीर रूप मुख्य द्रव्य के साथ उनका विकल्प मानना होगा, विकल्प में आठ दोष होते हैं एवं अजा-चर-विधि का भी संकोच (पान्तिक विधान) करना पढ़ेगा, अतः जर्तिलादि वाक्य अर्थवाद मात्र हैं।।२५६॥

वैसे ही प्रकृत में भी मानना होगा-

एवं सतीहापि विरुद्धियमानं वची यदद्वैतपरैर्वचोभिः। तदस्तु गौणं यदि वा परस्य

मायाप्रस्तद्वयनादिमुख्यम् ॥२८७॥

योजना-एवं सति इहापि यद् द्वैतपरैः वचोभिः विरुध्यमानम्, तद् गौणम् अस्तु

यदि वा परस्य मायाप्रसूतद्वयवादि मुख्यम्।। ( उपजातिवृत्तम् )।।

योजितार — ऐसा ( अर्थवाद वाक्यों से प्रधान के अनुगुण अर्थ का प्रतिपादन ) मानने पर यहाँ भी जो अद्वैत-परक वाक्यों से विरुद्ध अर्थ का प्रतिपादन करता है, वह गौण माना जाय, या परब्रह्म-सम्बन्धी माया-जन्य द्वैत का बोधक होकर मुख्य ही रहे।।

मावितार — अद्वैतार्थक वाक्यों के विरोधी द्वैतावगाही वाक्यों की दो अवस्थाएँ हो सकती हैं—(१) उनका मुख्य वृत्ति से स्वार्थ में तात्पर्य न मानकर गौणी वृत्ति से स्तुत्यादि अर्थों में तात्पर्य माना जाय या कि (२) यदि उन्हें मुख्यार्थक ही रखना है, तब मायिक द्वैतभाव का प्रतिपादन उनसे माना जा सकता है।। २८७॥

मेद श्रुति वास्तविक भेद को विषय नहीं कर सकती-

मेदश्रुतिः कल्तितमेव मेदम् आलम्ब्य ग्रुख्यार्थवती भवित्री।

अतत्परा तत्परवाक्यमङ्गः

त्वितोऽन्यथा याति विना निमित्तम् ॥२८८॥

योजना-भेदश्रुतिः त्रातत्परा कल्पितं भेदम् एव त्रालम्बय मुख्यार्थवती भवित्री, इतो

अन्यथा तत्परवाक्यभङ्गः विना निमित्तं याति ॥ (उपजाति )॥

योजितार्य -- भेद-श्रुति तत्परक नहीं, अतः कित्पत भेद को ही विषय करके मुख्यार्थ क होती है, अन्यथा तत्परक वाक्यों का विना किसी निमित्त के ही वाध हो जाता है ॥ २८८॥ उपासना-विधि-बोधित सविशेष तत्व मिध्या क्यों ? इसका उत्तर है-

यदिप किंचिदुपासनिष्ठिताद् वचनतः प्रतिभाति परात्मनः। सकलगन्धरसादिमयं वपुः

तदपि कल्पितभेदसमाश्रयम् ॥२८६॥

योजवा—उपासननिष्ठितात् चचनात् यत् परमात्मनः किञ्चित् सकलगन्धरसादिमयं वपुः प्रतिभाति, तद्पि कश्पितभेद समाश्रयम् ॥ (द्रुतविलम्बितम्)॥

योजिताथ - उपासना-परक वचन से जो परब्रह्म का कुछ सकल गन्धादिमय स्वरूप

प्रतीत होता है, वह भी कल्पित भेद पर ही आधृत है।।

भावितार्थ — "सर्वगन्धः सर्वरसः" आदि उपासना-परक वाक्य भी कल्पित भेद को ही विषय करते हैं, वास्तविक भेद को नहीं, क्योंकि वह अत्यन्त असम्भावित है।। २८९॥

सगुण-वाक्यों के अनुरोध से निर्गुण वाक्यों का अन्यथा नयन सम्भव नहीं-

न खलु निर्शुणवस्तुपरं वचः
सगुणवाक्यविरोधनिमित्ततः।
स्वविषयादपसारियतुं बलाद्
अतिबलिष्ठपदान्वयमिष्यते ॥२९०॥

योजना—श्रतिषित्रष्ठपदान्वयं निर्गुणवस्तुपरं वचः सगुणवाक्यविरोधनिमित्ततः स्विषयाद् बलाद् न श्रपसारियतुम् इष्यते (द्रृतविलिम्बतम् )॥

योजितार — अति बलिष्ठ पदों से समन्वित, निर्गुण वस्तु के बोधक वचन सगुण-वाक्यों के विरोधरूप निमित्त के आधार पर अपने विषय से बलपूर्वक नहीं हटाये जा सकते।।

भावितार्थं — तात्पर्य-प्राहक षड्विध लिङ्कों से समस्त वेदान्त का तात्पर्य एक निर्गुण वस्तु के प्रतिपादन में श्रवसित होता है, श्रतः निर्गुणार्थक पद श्रत्यन्त बलिष्ठ माने जाते हैं, उन पदों से श्रन्वित वाक्य भी सबल तथा मुख्यार्थक होते हैं, इसलिए गौणार्थक भेद-वादी वाक्यों के विरोध में निर्गुण वाक्यों का श्रन्यथा श्रर्थ करना सर्वथा श्रन्याय्य है।।२६०।।

तत्पदार्थ-शोधन का उपसंहार करते हैं-

तस्मात्तत्परवेदवाक्यगतिभिन्ययिन चाऽऽत्मप्रभं
सर्वद्वैतविवर्जितं विगलितध्वान्तं शिवं शाश्वतम् ।
प्रत्यप्रूपमरूपगन्धरसकं तच्छब्दवाच्यं स्थितं
वाक्यार्थान्विय लचितं भगवतो विष्णोः पदं गृह्यताम् ॥२९१॥

योजना—तस्मात् तत्परवेदवाक्यगतिभिः न्यायेन च आत्मप्रभम्, सर्वद्वेतिववर्जितम्, विगलितध्वान्तम्, शाश्वतम्, प्रत्यप्रपम्, श्ररूपगन्धरसकम्, शिवं तच्छब्दवाच्यं स्थितम्। वाक्यार्थान्वयी भगवतः विष्णोः पदं लिचतं गृह्यताम्।। (शादृ लिविक्रीडितम्)।।

योजिताय - इसलिए तत्परक वेदवाक्यों के अर्थबोधन-प्रकारों के द्वारा मिध्यात्व-साधक न्यायों की सहायता से स्वयंत्रकाश, सर्वद्वेत-रहित, अनावृत, शाश्वत, प्रत्यगात्मा, रूपगन्धरस से रहित, शिव 'तत्' शब्द का वाच्य निर्णीत होता है।।

मावितार्थ — 'तत्' शब्द का वाच्य अर्थ विशिष्ट है और 'तत्' पद का लच्य है—

शुद्ध ब्रह्म, वह शुद्ध ब्रह्म महावाक्यों के द्वारा ही अभिलच्चित होता है।। २६१।।

शोधित 'तत्' पद के लच्यार्थ में प्रमाण देते हैं-

## अशब्द मस्पर्शमरूपमव्ययं तथाऽरसं नित्यमगन्धवच यत्। अनाद्यनन्तं महतः परं ध्रवं निचायनीयं पदमीदृशं हरेः ॥२६२॥

योजना-यत् नित्यम् अशब्दम्, अस्पर्शम्, अरूपम्, अञ्चयं तथा अरसम्, अगन्धवत् च, ईदृशम् अनाद्यनन्तम् महतः परम् हरेः ध्र वं पदं निचायनीयम् ॥ (वंशस्थम्) ॥

बोजितायं - जो नित्य, शब्दादि-रहित, अञ्यय तथा रसगन्ध आदि से शून्य है, ऐसा

श्रादि-श्रन्त-रहित महत्तत्त्व से परे भगवान का ध्र व पद निश्चेतव्य है।

मावितार्थ — कठोपनिषत् (१।१५) में 'तत्' पद के लच्य तत्त्व का स्पष्ट उल्लेख हुआ है। वहाँ अव्यय का अर्थ गुणावयवनिमित्तक व्यय से रहित निर्गुण निरवयव है। शब्दाद्यप-लित पद्धभूतों से व्यावृत्त करने में हेतु श्रनाद्यनन्त है, आदि श्रीर श्रन्तरूप दो विकारों का निषेध हो जाने से मध्यपाती 'श्रस्ति' आदि शेष चार विकारों का भी निराकरण हो जाता है। 'महान' का शब्दार्थ होता है--बुद्धितत्त्व, यहाँ बुध्यपाधिक जीव को महान कहा गया है, उससे पर तत्पद्-लच्च है। अथवा "महतः परम्" का अव्यक्त-व्यावृत्त अर्थ में भी तात्पर्य हो सकता है। 'ध्रुवम्' से कूटस्थ नित्यता श्रमिहित है। उस परमतत्त्व को अपना रूप निश्चय करके ही जीव मृत्यु-मुख से छूट सकता है ॥ २६२ ॥

दसरा मन्त्र दिखाते हैं---

भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा सर्व प्रोक्त त्रिविधं ब्रह्म मे तत्। जीवेशानौ सुज्यमानं जगच्च

शुद्धं ब्रह्मेत्याह वेदान्तवाक्यम् ॥२९३॥

बोजना-भोक्ता भोग्यं पेरितारं च मत्वा सर्वे तत् त्रिविधं ब्रह्म में प्रोक्तम्। जीवेशानी सृज्यमानं जगत् शुद्धं ब्रह्म च-इति वेदान्तवाक्यम् श्राह ॥ (शालिनी )॥

योजितार —भोक्ता, भोग्य श्रीर प्रेरक का मनन करके सब कुछ त्रिविध ब्रह्म मैंने कहा है। जीव, ईश्वर, सृज्यमान जगत् श्रौर शुद्ध ब्रह्म--इस प्रकार वेदान्त-वाक्य ने कहा है।।

माविताय -- श्वेताश्वतरोपनिषत् के उक्त (१।१२) मन्त्र के 'भोक्ता' पद् की प्रथमा विभक्ति द्वितीयार्थ में प्रयुक्त हुई है, अर्थात जीव, जगत् और ईश्वर के स्वरूपों का विचार करने से यही स्थिर होता है कि वे सब ब्रह्मस्वरूप हैं, उससे भिन्न कुछ भी नहीं।। २६३।।

केवल पदार्थ-बोध पर्याप्त नहीं-

## पदार्थबोधेन कृतार्थता न ते मतिः परोचा हि पदार्थगोचरा। अतो महावाक्यनिबन्धनैव धीः

अबोधविच्छेदकरी भविष्यति ॥२६४॥

बोजना—पदार्थवोधेन हि ते कृतार्थता न, हि पदार्थगोचरा मितः परोच्चाः स्रतः महावाक्यनिबन्धना धीः एव स्रबोधविच्छेदकरी भविष्यति ॥ (वंसस्थवृत्तम् )॥

योजितार्थं — (हे शिष्य!) केवल पदार्थ-बोध से ही तेरी कृतार्थता नहीं होती, क्योंकि पदार्थ-विषयक बुद्धि परोच्च होती है, श्रतः महावाक्य-जन्य बोध ही श्रज्ञान का विच्छेदकारी होगा।। आवितार्थं — यद्यपि शोधित तत्पदार्थं ब्रह्मकी प्रत्यक्स्वरूपता का निश्चय पहले हो जाता है, तथापि 'तत्' श्रौर 'त्वम्' पदों में नपुंसक श्रौर पुंलिङ्ग का प्रयोग होने से उक्त निश्चय परोच्च ही होता है, वाक्यार्थ-बोध ही श्रपरोच्च होता है, वही श्रज्ञान का निवर्तक होगा।। २६४॥

महावाक्य से भी सहसा अपरोत्त बोध नहीं होता-

## स्वाध्यायधर्मपठितं निजवेदशाखा-वेदान्तभूमिगतमादरपालितं च। संन्यासिना परदशा गुरुखोपदिष्टं

साक्षान्महावचनमेव विम्रक्तिहेतुः ॥२६५॥

बोजना—निजवेदशाखावेदान्तभूमिगतं स्वाध्यायधर्मपठितम् त्रादरपालितं च सन्या-सिना परदृशा गुरुणा चपदिष्टं महावचनम् एव साचात् मुक्तिहेतुः ॥ (वसन्ततिलका)॥

बोजिताथं — अपनी वेद-शाखा के वेदान्त भाग में आया हुआ, स्वाध्याय-मर्यादा से पठित और सादर परिपालित, सन्यासी तत्त्वदर्शी गुरु के द्वारा उपदिष्ट महावाक्य ही साज्ञात मोज्ञ का हेत होता है।

भाविताय — जो महावाक्य अपनी शाखा में आया हो, विधिपूर्वक स्वाध्याय के द्वारा प्राप्त किया हो, श्रद्धापूर्वक दीर्घ समय तक आराधित हो, फिर श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के द्वारा उपदिष्ट हो, वही साज्ञात् अपरोज्ञ-बोध उत्पन्न करता है, सामान्य महवाक्य नहीं ॥ २६५॥

महावाक्य से मुक्तिफलक साज्ञात्कार उत्पन्न होने में प्रमाण दिखाते हैं—

नावेदविद्धि मनुते पुरुषं बृहन्तम् इत्याह वेदवचनं कथमन्यथैतत् । वाक्यान्तरं च कथमाह पुमांसमेनं साटोपमौपनिषदत्वविशेषणेन ॥२९६॥

योजना—बृहन्तं पुरुषम् हि अवेदिवत् न मनुते—इति वेद वचनम् आह्, एतत् अन्यथा कथम् १ वाक्यान्तरं च साटोपम् श्रोपनिषदत्विवशेषणेन एनं पुमांसं कथम् आह् १ (वसन्त०) योजितार्थं —बृहत् पुरुष को वेदान्तवाक्यार्थानिभिज्ञ नहीं जान सकता—इस प्रकार वेद-वचन कहता है, यह अन्यथा कैसे होगा १ दूसरा वाक्य भी गर्वपूर्वक श्रोपनिषदत्व विशेषण लगाकर इस पुरुष को कैसे कहेगा १

मावितार्य — भगवान वेद कहता है—''नावेदिवत् मनुते तं बृहन्तम्" (तै० ना० ३।१२।६।७) मर्थात् वेदान्तवाक्य के म्रार्थ से म्रानिश्च व्यक्ति उस महातत्त्व को हृदयङ्गम नहीं कर सकता। इसी प्रकार दूसरे स्थान पर भी कहा है—''तं त्वीपनिषदं पुरुषं पुच्छामि" (बृह० ३।६।२६)। म्रार्थात् उस म्रोपनिषद् पुरुष को पूछता हूँ, यहाँ महा का विशेषणं म्रोपनिषद् रखा है, म्रोपनिषद् का मर्थ होता है—केवल उपनिषत्-वाक्य के द्वारा ज्ञायमान, फिर तो वह तत्त्व म्रोर किसी प्रकार ज्ञात ही कैसे होगा ?।। २६६।।

उक्त वचनों में वेद और उपनिषत् पदों से महावाक्य ही विविचति है--

उपनिषदिति वेद इत्यपीदं

समिवदन्ति महावचो महान्तः।

फलवदवगतिः स्यादन्तरेगौतदेकं

वचनमिति न शक्यं वक्तुमित्यादरोऽस्मिन् ।।२६७॥

योजना--महान्तः उपनिषदिति वेद इत्यपि इदं महावचः समभिवदन्ति, एतत् एकं वचनम् अन्तरेण फलवदवगितरिति कथं वक्तुं शक्यम् १ इति अस्मिन् आदरः॥ (पुष्पितामा)॥

योजितार्थ — आचार्यगण 'उपनिषत्' और 'वेद' पदों से इस महावाक्य को ही कहा करते हैं; क्योंकि इस एक वाक्य को छोड़कर सफल साचात्कार होगा, यह कैसे कहा जा सकता है, इसलिए इस महावाक्य में इतना आदर है।।

माविताय — उक्त वाक्यों में 'उपनिषत्' तथा 'वेद' पदों से बाध्य होकर महावाक्यों का महण करना पड़ता है, क्योंकि महावाक्यों के विना और किसी प्रकार भी ब्रह्म का साज्ञात्कार नहीं हो सकता ॥ २६७ ॥

अतः 'डपनिषत्' श्रौर 'वेद' शब्द ही यहाँ प्रधान हैं-उपनिषदिति शब्दो वेदशब्दश्च तस्मात्
श्रुतिशिरसि निविष्टो योज्यतामत्र वाक्ये।
अपरमखिलमस्यैवाङ्गभृतत्वहेतोः

इह समिनिविष्टं तिद्गरो वाच्यमासीत् ॥२९८॥

योजना —तस्मात् श्रुतिशिरिस निविष्टः उपनिषदिति शब्दः वेद्शब्द्श्च अत्र वाक्ये योज्यताम्, अस्यैव अङ्गभूतत्वहेतोः इह समभिनिविष्टम् अपरम् अखिलम् अस्यैव तिद्गरः वाच्यम् आसीत्॥ (मालिनी)॥

बोजितार्थ—इसलिए वेदान्तगत 'उपनिषत्' श्रीर 'वेद' शब्द इस महावाक्य के श्रर्थ में जोड़ लेने चाहिए, इस (महावाक्य) का श्रङ्ग होने के कारण वेदान्त-निविष्ठ श्रीर भी समस्त अर्थ इसी शब्द का वाच्य है।

भावितार — "उप=समीपे प्रत्यगात्मानम् अञ्यवधानेन गमयति' तथा "ब्रह्म प्रत्यगात्मानम् अञ्चलने वेद्यति" –इन ञ्युत्पत्तियों से 'उपनिषत्' शब्दों का व्यवहार इस लिए हो जाता है कि वह अर्थ इसी अभेद का अङ्ग होता है ॥ २६८ ॥

"तत्त्वमिस" त्रादि महावाक्यों की साज्ञात् तत्त्व-बोधकता में लिङ्ग दिखाते हैं—

## पित्रा तत्त्वमसीति बोधनमनु स्पष्टं विजज्ञाविति च्छान्दोग्ये यदवोचदेतिदिह नो लिङ्गं भवेज्ज्ञापकम् । सर्वत्रैव महागिराम्रुपनिषच्छब्दो भवेद्ग्राहको वेदश्रायमतोऽन्यदस्य निकटे तेनात्र वेदादिगीः॥२९९॥

योजना—पित्रा तत्त्वमसीति बोधनम् श्रतु "विजज्ञौ"—इति स्पष्टं छान्दोग्ये यद् श्रवोचत्, एतद् इह नो ज्ञापकं लिङ्गं भवेत्। सर्वत्रैव महागिरां श्राहकः 'उपनिषत्' शब्दो भवेत्, श्रयं वेदश्च। श्रतोऽन्यद् श्रस्य निकटम्, तेन श्रत्र वेदादिगीः॥(शार्दुलविक्रीडितम्)॥

योजितार्थ — पिता के द्वारा "तत्त्वमिस"—ऐसा बोध देने के अनन्तर "तद्धाऽस्य विजज्ञौ" ( छां० ६।०।६ ) ऐसा स्पष्टरूप से छान्दोग्य में जो कहा है, यही इस ( महावाक्य की तत्त्व-बोधकता ) में हमारा ज्ञापक हेतु है । सर्वत्र महावाक्य का प्राहक 'उपनिषत्' शब्द है और 'वेद' शब्द भी । इस ( महावाक्य ) से अन्य वेद-भाग इसके निकट है, इसलिए उसमें भी 'वेद' आदि शब्दों का प्रयोग हो जाता है ।।

साविताथ — 'उपनिषत्', 'वेद'—दोनों शब्दों का अर्थ होता है—तत्त्व-बोधक, "तत्त्वमित्त" आदि महावाक्य ही वस्तुतः तत्त्व के बोधक होते हैं; क्योंकि छान्दोग्य उपनिषत् के छठे अध्याय में श्वेतकेतु के पिता ने जब "तत्त्वमित्त"—इस महावाक्य का उपदेश किया, उसके अनन्तर श्रुति कहती है—"तद्धादस्य विजज्ञों (छां० ६।७।६) अर्थात् उस तत्त्व का बोध श्वेतकेतु को हो गया। इससे यह अत्यन्त दृढ़ हो जाता है कि महावाक्य ही तत्त्व के बोधक होते हैं; अतः 'उपनिषत्' और 'वेद' शब्द मुख्यरूप से महावाक्यों को ही कहते हैं, अन्य भाग उसके निकट है, अतः वेदादि शब्दों का प्रयोग उसमें भी हो जाता है।। २६६।।

'उपनिषत्' शब्द का महावाक्य में प्रवृत्ति-प्रकार दिखाते हैं--

उपनिषद्वचसा परमात्मधीः सहजशक्तिवशेन निगद्यते । तदुपचर्य महागिरि वर्तते निकटमावमपेच्य तु मुख्यगीः ॥३००॥

योजना—उपनिषद् वचसा सहजशक्तिवशेन परामात्मधोः निगद्यते, महागिरि तु निकटभावम् अपेद्य उपचर्य मुख्यगीः वर्तते ॥ (द्रुतविलम्बितम्)॥

योजितार्थं — 'उपतिषत्' शब्द अपनी स्वाभाविक शक्ति के द्वारा ब्रह्मज्ञान को कहता

है, महावाक्य में तो निकटता के कारण उपचार से प्रवृत्त होता है।।

भावितार्थ — 'उपनिषत्' शब्द अपनी अवयवगत शक्ति से ब्रह्मज्ञान को कहता है, ब्रह्मज्ञान का बोधक होने से महावाक्य भी 'उपनिषत्' शब्द का लक्षणा आदि से अर्थ माना जाता है, अर्थात ब्रह्मज्ञान के वाचक महावाक्य को भी ब्रह्मज्ञान सममकर उपनिषत् शब्द की प्रवृत्ति बन जाती है।। ३००।।

उक्त अर्थ को ही विशद करते हैं-

## उपनिषद्वचसाऽभिहिताऽऽत्मधीः निकटवर्त्तिमहागिरि मुख्यवत् । उपनिषद्वचनं तदवान्तरे वचसि गौणवदत्र विवक्ष्यते ॥३०१॥

योजना—उपनिषद्वचसा अभिहिता आत्मधीः निकटवर्तिमहागिरि मुख्यवत्, तद्-वान्तरे वचिस उपनिषद्वचनं गौणवद् अत्र विवद्यते ॥ (दुत्तविलम्बितम्)॥

योजिताय - 'उपनिषत्' शब्द से अभिहित आत्मज्ञान अपने निकटवर्ती महावाक्य

में मुख्यरूप से, श्रवान्तर वाक्य में 'उपनिषत्' शब्द गौगारूप से यहाँ विविद्यति है।।

मावितार्थ — यद्यपि महावाक्य में 'उपनिषत्' शब्द औपचारिकरूप से ही प्रवृत्त है, तथापि बहुतर प्रयोग से उपचार भी मुख्य के समान ही हो जाता है, अतः यह कहा जाने लगा कि 'उपनिषत्' शब्द का महावाक्य मुख्य अर्थ है, अवान्तर वाक्य गौग अर्थ ॥३०१॥

पूर्वोक्त लिङ्ग का ही स्मरण दिलाते हैं-

यतो महावाक्यत एव पुत्रो विजज्ञिवानस्य पितुः सकाशात्। इति श्रुतं तेन स एव वेदः तथाच सैवोपनिषच्च सिद्धा ॥३०२॥

योजना—यत पुत्रः अस्य पितुः सकाशात् महावाक्यतः एव विजज्ञिवान्—इति श्रुतम्,

तेन स एव वेदः तथैव सैव उपनिषत् च सिद्धा ॥ ( उपेन्द्रवज्रा ) ॥

योजितार — पुत्र ( स्वेतकेतु ) ने अपने पिता के मुख से महावाक्य को सुनकर ही आत्मवोध प्राप्त किया — ऐसा श्रुति ने कहा है, इसलिए वही वेद है और बही उपनिषत् भी सिद्ध होता है ॥ ३०२ ॥

व्यितरेक मुख से भी उक्तार्थ को दृढ़ करते हैं— विना महावाक्यमतो न कश्चित् पुमांसमद्वेतमवैति जन्तुः। ततः पदार्थावगमान मुक्तिः घटिष्यते तस्य परोक्षमावात्॥३०३॥

बोजना अतः कश्चित् जन्तुः महावाक्यं विना अद्वैतं पुमांसं न अवैति, ततः पदार्था-वगमात् मुक्तिः न घटिष्यते, परोचभावात् ॥ ( उपेन्द्रवज्रा ) ॥

बोजिताय - इसलिए कोई जीव महावाक्य के विना अद्वेत पुरुष को नहीं जान सकता,

श्रतः पदार्थं के ज्ञानमात्र से मुक्ति नहीं घटती, क्योंकि वह परोत्त है।।

मावितार्य — महावाक्य के घटक पदों को सुनकर परोच्च बोध होता है, अतः उससे मुक्ति नहीं होती, अपितु महावाक्य-अवण के अनन्तर ही अपरोच्च बोध होता है, जिससे मुक्ति होती है।। ३०३॥

तब पदार्थ-शोधन किस लिए ? इसका उत्तर है— पदार्थबोधं परिहृत्य वाक्यं

> न शक्तमात्मानुभवावसानाम् । धियं समानेतुमपेचितत्वाद्

> > अतः स यत्नेन निरूपितोऽभृत् ॥३०४॥

योजना--पदार्थवोधं परिहृत्य वाक्यम् आत्मानुभवावसानां धियं समानेतुं न शक्तम्,

श्रपेद्मितत्वात् ; श्रतः स यत्नेन निरूपितोऽभूत् ॥ ( डपेन्द्रवज्रा ) ॥

योजितार्थ — पदार्थ-बोध को छोड़कर वाक्य आत्मसाचात्कार-विषयिणी बुद्धि को जन्म नहीं दे सकता; क्योंकि वह अपेचित है; अतः वह (पदार्थ) यत्न से निरूपित हुआ है।। आवितार्थ—वाक्यार्थ-बोध में पदार्थ-बोध कारण होता है, अतः वाक्यार्थ-बोध के लिए पदार्थों का पहले ही निरूपण परम आवश्यक था, इसलिए पदार्थ-शोधन पूर्व किया गया है।। ३०४।।

वाक्यार्थ-ज्ञान में अपेचित पदार्थ दिखाते हैं--

तच्छ्रब्दादवगतमद्वितीयमासीत् प्रत्यक्त्वं समधिगतं त्विमत्यनेन । प्रत्यक्त्वं न खल्ज विनाऽद्वितीयमेवं

नाद्वैतं भवितुमलं विना प्रतीचा ॥३०४॥

योजना--'तत्' शब्दात् अद्वितीयम् अवगतम् आसीत्, 'त्वम्'—इत्यनेन प्रत्यक्तवं समधिगतम्। न अद्वितीयं विना प्रत्यक्त्वम्, न विना प्रतीचा अद्वैतम् भवितुम् अलम्॥ (प्रहर्षिणी)॥

योजिताथ — 'तत्' शब्द से अद्वितीय ब्रह्म अवगत हुआ और 'त्वम्'—इस पद से प्रत्यक्त ज्ञात हुआ। न तो अद्वितीयत्व के विना प्रत्यक्त्व और न प्रत्यक्त के विना

श्रद्वितीयत्व हो सकता है।।

माविताथ —पदार्थों का शोधन कर लेने पर पदार्थों (वाच्यार्थों) में से विरोधी अंशों का त्याग कर अविशिष्ट अर्थों का तादात्म्य सम्यक् सम्पन्न हो जाता है।। ३०४।।

तर्क के समय प्रतीयमान पदार्थाभेद वाक्य से स्फुट होता है-

तर्कप्रतीतिसमयेऽपि तदद्वितीयं

प्रत्यक् परिस्फुरति तत्प्रतिबिम्बितं सत्।

वेदान्तवाक्यजनिताऽद्वयबुद्धिभूमि-

निष्ठं पुनः स्फुटतरं भवतीति भेदः ॥३०६॥

योजना—तर्कप्रतीतिसमयेऽपि तत् श्रद्धितीयं प्रत्यक् तत्प्रतिविन्वतं सत् परिस्फुरित, वेदान्तवाक्यजनिताऽद्वयबुद्धिभूमिनिष्ठं पुनः स्फुटतरं भवतीति भेदः ॥ (वसन्त०)॥

योजितार्थं — तर्क-प्रतीति के समय भी वह श्रद्धितीय प्रत्यक् श्रात्मा उस (प्रतीति )
में प्रतिबिम्बित होकर परिस्फुरित होता है, किन्तु वेदान्त-वाक्य-जन्य बुद्धि में तो अत्यन्त
स्फुट हो जाता है—यह उनमें भेह है ।।

६६ सं० शा०

भावितार्थ—श्रपनी ऊहा से समस्त श्रनात्म जगत् का निरास कर देने पर भी श्रद्धितीय श्रात्मतत्त्व का स्फुरण हो जाता है, किन्तु वह परोक्तमात्र होता है, महावाक्य-जन्य वृत्ति में वह श्रद्धितीय श्रखण्ड तत्त्व प्रत्यक्त हो जाता है।। ३०६।।

तर्क-जन्य और वाक्य-जन्य वुद्धियों का वैलक्तण्य दिखाते हैं--

## अधममध्यमशुद्धिनि दर्पणे परमशुद्धिनि चाऽऽननमात्मनः।

तरतमक्रमतः प्रतिभासते

तदिव तत्त्वमिह प्रतिपत्तिषु ॥३०७॥

योजना--यद्वत् अधममध्यमशुद्धिनि परमशुद्धिनि च दर्पणे आत्मनः आननं तरतमक्रमतः प्रतिभासते, तदिव इह प्रतिपत्तिषु तत्त्वम् ॥ (द्रुतिवलिम्बतम् )॥

योजितार --जैसे अधम, मध्यम और उत्तम शुद्धिवाले दर्पण में अपना मुख तर-

तम-क्रम से प्रतिभासित होता है, वैसे ही यहाँ वुद्धि-वृत्तियों में तत्त्व ॥

भावितार्थ — जैसे मिलन दर्पण में अपना मुख मिलन, स्वच्छ दर्पण में स्वच्छ अौर स्वच्छतम दर्पण में मुख अत्यन्त स्वच्छ दीखता है, वैसे ही बुद्धि-वृत्तियों के तारतम्य से आत्मतत्त्व के प्रतिभान में अन्तर पड़ जाता है, अर्थात् वृत्ति जितनी ही स्वच्छ होगी, उसमें उतना ही स्वच्छ आत्मतत्त्व प्रतीत होगा॥ ३००॥

बुद्धिगत तारतम्य का कारण दिखाते हैं-

## एकदेशग्रुपलभ्य धर्मिणः चैकदेशमपरं विजानते । धर्मिधीव्यवधिकारणादतो

नानुमा ह्यनुभवाय वस्तुनः ॥३०८॥

योजना--धर्मिणः एकदेशम् उपलभ्य अपरम् एकदेशं विजानते, अतः धर्मिधीव्यव-

धिकारणात् अनुमा वस्तुनः अनुभवाय न ( प्रभवति ) ॥ ( रथोद्धता ) ॥

योजिताय पत्त के एक (व्याप्याविच्छन्न) देश को देखकर दूसरे एक (व्यापकाव-च्छिन्न) देश का अनुमान किया करते हैं, अतः पत्त-धी का व्यवधान होने के कारण अनुमान वस्तु का सात्तात्कार कराने में नहीं समर्थ होता।।

भावितार्थं — शवरस्वामी ने अनुमान का लच्चण किया है — "ज्ञातसम्बन्धस्यैकदेशदर्शनाद् एकदेशान्तरे बुद्धिरनुमानम्।" अर्थात् ज्ञात है हेतु का सम्बन्ध जिसमें, ऐसे पचरूप धर्मी के एक धूम-विशिष्ट देश को देख कर उसी के अग्नि-विशिष्ट देश की करूपना का
नाम अनुमान है। यहाँ अनुमेय अग्नि या अग्नि-विशिष्ट देश इन्द्रिय-सिन्नकुष्ट नहीं, अतः
व्यवहित है, व्यवहित वस्तु का ज्ञान कभी प्रत्यच्च नहीं होता। इस प्रकार यह सिद्ध होता
है कि तर्क या अनुमान के आधार पर किसी वस्तु का साचात्कार नहीं हो सकता, तन्वसाचात्कार के लिए महावाक्य की उपासना अनिवार्य है।। ३०८।।

गुरु अपने शिष्य की पूर्व जिज्ञासा को पूर्णतया शान्त करके दूसरी जिज्ञासा उठाता है-

एवं तावत्तत्त्वमथौँ विशुद्धौ बोद्धव्यं चेदन्यदप्यस्ति पृच्छ । यद्यद् बुद्धं तत्तदादाय तिष्ठेः यचाबुद्धं तत्र चाऽऽधत्स्य चेतः ॥३०९॥

योजना-एवं तावत् तत्त्वमथीं विशुद्धौ । अन्यत् चेद बोद्धव्यम् अस्ति, इति पृच्छ ! यद् यद् बुद्धम् , तन् तन् आदाय तिष्ठेः, यत् च अबुद्धम् , तत्र चेतः आधरस्व ॥ (शालिनी)॥

योजितार्थं—इस प्रकार 'तत्' श्रीर 'त्वम्' के श्रथों का शोधन किया गया। श्रीर यदि कुछ बोद्धव्य है, तो पूछो! जो जान गये, वह ध्यान में रक्खो, जो नहीं सममे, उसके लिए चित्त को समाहित करो।। ३०६॥

शिष्य की प्रवृत्ति दिखाते हैं-

बुध्द्वा तत्त्वम्पदार्थानुभवविषयं कर्त्तुकामस्तदैक्यं वाक्याद् वाक्यार्थनिष्ठात् श्रुतिशिरास गतादञ्जसा तत्त्वमादेः।

तच्छेषापन्नमस्मिन् श्रुतिशिरसि वचोजातमन्यद् यदस्ति

तस्येयत्ताबुभुत्साकुलितनिजमतिः पृच्छति स्मैष भूयः ॥३१०॥

योजना—एवं तत्त्वमपदार्थी बुध्वा वाक्यार्थनिष्ठात् श्रुतिशिरिस गतात् तत्त्वमादेः वाक्यात् तद्दैक्यं श्रञ्जसा श्रनुभवविषयं कर्त्तुकामः श्रिस्मिन् श्रुतिशिरिस तच्छेषापन्नं यत् श्रम्यद् वचोजातम् श्रस्ति, तस्येयत्ताबुभुत्साकुलितनिजमितः भूयः पृच्छति।। ( स्राधरा )॥

योजितार्थ—यह शिष्य तत्त्वम्पदार्थी को जानकर वाक्यार्थ-बोधक, वेदान्तगत, 'तत्त्वमिस' त्रादि वाक्यों से उन दोनों पदार्थों की एकता को भली प्रकार अनुभव में लाने की कामना से इस वेदान्त में उस (महावाक्य) के शेषभूत जो अन्य वचन हैं, उनकी इयत्ता (परिमाण) की जिज्ञासा से व्याकुल होकर फिर पूछता है।

भावितार्थ—महावाक्यार्थं का बोध तत्त्रमपदार्थं-शोधन पर निर्भर है, तत्त्वमपदार्थं-शोधन अवान्तर वाक्यों पर आश्रित है, अतः अवान्तर वाक्यों के प्रकार की जिज्ञासा

चठाई जाती है ॥ ३१० ॥

अवान्तरवाक्येयत्ताजिज्ञासा

प्रश्न दिखाया जाता है—

त्रद्याप्यवान्तरवचः परिमाण्योध-वैकल्यमस्ति मम तेन महावचोऽपि । वाक्यार्थबुद्धिमनुभूतिफलावसानां

नोत्पाद्यत्यहरहः श्रुतमप्यशक्तेः ॥३११॥ योजना--श्रद्यापि मम श्रवान्तरवचः परिमाणबोधवैकल्यम् श्रस्ति, तेन श्रहरहः श्रुतो

महावचोऽिप अनुभूतिफलावसानां वाक्यार्थेबुद्धि न उत्पादयित, अशक्तेः ।। (वसन्त०) ।।
योजितार्थ — अभी भी नेरे अन्दर अवान्तर वाक्यों के इयत्ता-बोध का अभाव है,
इसिलए प्रतिदिन श्रुत भी महावाक्य अनुभवरूप फल तक पहुँचानेवाली वाक्यार्थ-बुद्धि को
नहीं उत्पन्न करता, क्योंकि उसकी शक्ति नहीं ।। ३११ ।।

उक्त प्रश्न का ही स्पष्टीकरण करते हैं— विधिमुखेन परस्य निवेदकं वचनजातमवान्तसंज्ञितम्। यद्पि भेदनिषेधमुखेन तत् परिमितिं प्रतिपादय मे प्रभो ॥३१२॥

बोबना—प्रभो ! विधिमुखेन परस्य निवेदकम् अवान्तरसंज्ञितं वचनजातम् , यद्पि भेदनिषेधमुखेन (परस्य निवेदकम् ); तत्परिमितिं मे अद्य प्रतिपादय ॥ (द्रुतविलिम्बतम् )॥ बोबितार्थ—गुरो ! जो विधिमुख से परब्रह्म के वोधक अवान्तरसंज्ञक वाक्य हैं और जो निषेधमुख से ब्रह्म के बोधक हैं, उनकी इयत्ता मुक्ते आज सुनाइए ॥ ३१२ ॥

अवान्तरवाक्येयत्तानिरूपण्म्

गुरु इक्त जिज्ञासा को शान्त करता है—

सकलवेदशिरःसु परात्मधी
परवचःसु परापरबोधतः ।

अपुनरुक्तपदान्युपसंहरन्

परिमितिं स्वयमेव तु वेत्स्यति ॥३१३॥

बोजना— सकलवेदशिरःसु परात्मधीपरवचःसु अपुनरुक्तपदानि परापरवोधतः उप-

संहरन स्वयमेव परिमितिं वेत्स्यसि ॥ ( द्रुतविलम्बितम् ) ॥

बोजितार —(हे शिष्य!) सकल वेदान्त प्रन्थों में परमात्मपरक वाक्यों के अपुनरुक्त पदों का परापर-बोध के भेद से उपसंहार करके स्वयं ही परिमाण का ज्ञान तुम कर लोगे॥ माबितार —परमात्मबोधक समस्त अपुनरुक्त पदों को दो विभागों में बाँट देना चाहिए—(१) सगुणपरक और (२) निर्गुणपरक। इस प्रकार इयत्ता का स्वयं अवधारण हो सकता है॥ ३१३॥

उपसंहार की आवश्यकता बताते हैं-

अनुपरुक्तपदानि विना यतो

न परिपुष्कलबुद्धिसमुद्भवः।

अनुपरुक्तपदानि ततस्ततः

त्वमुपसंहर तत्त्वबुभुत्सया ॥३१४॥

योजना--यतः अपुनरुक्तपदानि विना परिपुष्कलबुद्धिसमुद्भवो नास्ति, ततः तत्त्व-बुभुत्सया त्वम् अपुनरुक्त पदानि उपसंहर ॥ (द्रुतविलम्बितम्)॥

योजिताय -- अपुनरुक्त पदों के ( उपसंहार के ) विना पूर्ण बोध नहीं होता, अतः

तत्त्व-बोघ की इच्छा से तुम अपुनरुक्त पदों का उपसंहार करो ॥

मावितार्थ — समस्त शाखात्रों के समस्त निर्गुणपरक अपुनरुक्त पदों का जब तक संकलन नहीं किया जाता, तब तक अभीष्ट तत्त्व का पूर्ण परिचय प्राप्त नहीं हो सकता, अतः सभी उपयोगी विशेषणों को उपयुक्त विशेष्य की परिधि में केन्द्रित कर देना चाहिए॥३१४॥

उपसंहार में किसी प्रकार का प्रमाद नहीं आने देना चाहिए-

परापरवाक्यविवेचनं क्रह तदनुशब्दसमाहरणं क्ररु। प्रियशिरःप्रभृतीनि च यत्नवान्

उपचितापचितानि परित्यज ॥३१५॥

योजना-परापरवाक्यविवेचनं कुरु, तद्तु शब्दसमाहरणं कुरु, उपचितापचितानि प्रियशिरःप्रभृतीनि यत्नवान् परित्यज ॥ ( द्रतिवलिम्बतम् ) ॥

बोजिताय -परत्रहा-बोधक और अपरत्रहा-बोधक वाक्यों का पहले विवेचन करो, तद्नन्तर विशेषंण पदों का उपसंदार करो, हाँ उपचित-अपचितरूप प्रियं शिरः आदि

( असंगत ) विशेषणों का यत्नपूर्वक परित्याग कर देना चाहिए।।

भाविताय - निर्गुण के प्रकरण में स्थित अनुपयुक्त विशेषणों का परित्याग आवश्यक है, जैसे "तस्य प्रियमेव शिरः" (तै० २।५।१) यहाँ विणित प्रिय, मोद श्रीर प्रमोदरूप वृत्तियाँ व्यवस्थित नहीं, क्योंकि प्राणियों के भेद से उक्त वृत्तियों में न्यूनाधिकभाव होता है ऐसे अव्यवस्थित विशेषण नित्यैकरस कूटस्थ के साथ संगत नहीं होते, अतः इनका सम्बन्ध निर्गुण तत्त्व के साथ कदापि स्थिर नहीं किया जा सकता।। ३१५॥

उक्त विशेषणों की परित्यज्यता में हेतु दिखाते हैं-

उपचितापचितानि न निर्गुणे प्रियशिरःप्रभृतीनि कदाचन।

निपुगाधीरपि कश्चन योजयेद्

त्रपि तु कोशगुणाः कथिता अमी ॥३१६॥

बोजना--डपचितापचितानि प्रियशिरः प्रभृतीति निर्गुणे कश्चन् निपुण्धीः अपि

कदाचन न योजयेत्, अपि तु अमी कोशगुणाः कथिताः ॥ ( द्रुतविलम्बितम् )॥

योजितार - उपचित् अपचितरूप प्रियशिरः आदि विशेषणों को निर्गुण तत्त्व में कोई निपुण व्यक्ति भी कदापि नहीं जोड़ सकता, (वे निर्गुण के विशेषण नहीं) अपितु वे पाँच कोशों के धर्म हैं॥

भाविताय - प्रियशिरस्त्व आदि वस्तुतः कोशों के धर्म हैं, कोशों के द्वारा निगु ए वहा के अभिलक्षक होने से निर्गुण के प्रकरण में उनका पाठ समीचीन हो जाता है ॥३१६॥

विधिधाक्यों की इयत्ता दिखाकर निषेधवाक्यों की इयत्ता दिखाते हैं--

इति वचः परिमाण्यमीरितं विधिवचःसु निषेधगिरां शृग् ।

बहुनिषेध्यममूष्वपि तेन ता-

स्वपि समाहर पूर्ववदेव तत् ॥३१७॥

योजना—इति विधिवचःसु परिमाणम् उदीरितम्, निषेधगिरां ऋणु, अमूषु बहु-निषेध्यम् अस्ति, तेन तासु अपि पूर्ववदेव तत् समाहर ॥ ( द्रुतविलम्बितम् ) ॥

योजितार — इस प्रकार विधिवाक्यों का परिमाण कहा गया, निषेध वाक्यों का सुनो, इन (निषेधवचनों) में बहुत कुछ निषेध्य है, अतः उनमें भी विविधयाक्यों के समान ही उस (अपुनरुक्त पद-राशि) का उपसंहार करो।

मावितार — निर्गुण निराकार तत्त्व में अविद्या-वश अनन्त गुणों और आकारों का आरोप हुआ है, उनका निराकरण करने के लिए समस्त निषेधक पदों का उपसंहार

यहाँ अपेचित है ॥ ३१७॥

उपसंहार न करने पर दोष दिखाते हैं--अनुपरुक्तनिषेध्यनिषेधकृद्-

> बहुपदाहरगं कुरु तास्विप । यदि पुनर्न समाहरगं भवेत् परिमितप्रतिषेधनमापतेत् ॥३१८॥

योजना—तासु अपि अपुनरुक्तनिषेध्यनिषेधकृद्बहुपदाहरणं कुरु। यदि पुनः समाहरणं

न भवेत्, परिमितिप्रतिषेधनम् आपतेत् ॥ ( द्रुतिवलिम्बतम् ) ॥

योजितार्थ—उन (निषेध वाक्यों) में भी अपुनरुक्त, निषेध्य-निषेधक बहुत पदों का उपसंहार करो। यदि यह उपसंहार न होगा, तत्र परिमिति का प्रतिषेध प्रसक्त होगा।।३१८।।

## विधिनिषेधवाक्ययोर्वेलच्याम्

विधि-निषेध के उपसंहरण में वैलज्ञण्य दिखाते हैं— विधिवचस्युभयं तु पदे पदे भवति संग्रहवर्जनरूपकम् । स्वकवपुः परिकल्पितरूपयोः

न तु निषेधवचःसु तथा मतम् ॥३१६॥

योजना--विधिवचिस स्वकवपुःपरिकल्पितरूपयोः संग्रहवर्जनरूपकम् उभयं पदे पदे भवति, निषेधवचःसु तु तथा न मतम्।। ( द्रुतिवलिम्बतम् )।।

योजितार्य-विधिवाक्यों में अपने वास्तविक स्वरूप का संग्रह और कल्पित रूप का

परिवर्जन दोनों प्रत्येक पद में होते हैं, किन्तु निषेध वचनों में वैसा अभीष्ट नहीं।।

माबिताथं — विधिवाक्यों का घटक प्रत्येक पद आत्मरूप का साचात् प्रतिपादन करता और अनात्मरूप का अर्थात् निषेध करता है, जैसे 'सत्यः पद सत्यत्व का बांध कराता हुआ असत्यत्व का अर्थात् निषेध करता है। किन्तु निषेध वाक्यों में यह बात नहीं, वहाँ केवल अनात्मरूप का निषेधमात्र होता है।। ३१६।।

विषेधवाक्यों में केवल निषेध दिखाते हैं--

यदिह किंचिदबोधसमुद्भवं तदिललं प्रतिषेधति केवलम् । न तु किमप्युपगृद्ध परे पदे भगवतो निविशेत निषेधगीः ॥३२०॥ योजना—यद् किञ्चिद् इह अवोधसमुद्भवम्, तद् अखिलं निषेधगीः केवलं प्रतिषेधति,

न तु किमपि उपगृह्य भगवतः परे पदे निविशेत ॥ ( द्रुतविलिम्बतम् ) ॥

योजितार्थ—जो कुछ इस ( श्रात्मा ) में श्रवोध-जनित रूप है, उस समस्त रूप का निषेधवाक्य केवल प्रतिषेध कर देता है, न कि कुछ विधेयरूप लेकर भगवान् के परम पद में समर्पित करता है ॥ ३२०॥

विधि-निषेध के वैलच्चण्य-निरूपण का उपसंहार करते हैं—

#### इति विशेष इह प्रतिपादितो विधिनिषेधगिरोरुभयोरपि।

अपुनरुक्तपदाहरगां पुनः

विधिनिषेधवचःस्वविशेषितः ॥३२१॥

योजना—इति उभयोः विधिनिषेधगिरोः इह विशेषः प्रतिपादितः, अपुनरुक्तपदाहरणं पुनः विधिनिषेधवचःसु अविशेषितम् ॥ ( द्रुतविलम्बितम् ) ॥

योजितार्थ — इस प्रकार दोनों विधि-निषेध वाक्यों की यहाँ विशेषता कह दी है, अपुनरुक्त पदों का उपसंहार तो विधि-निषेध वाक्यों में समान ही है।। ३२१।।

विधि ख्रौर निषेध वाक्यों में यह भी एक अन्तर है कि निषेध वाक्य अपने घटक निषेध्य से अतिरिक्त निषेध्य के भी अजतल्लाणा के द्वारा निषेधक हैं, किन्तु विधिवाक्य ऐसे नहीं, वे केवल श्रुत अर्थ के ही विधायक होते हैं, अश्रुत के नहीं—

श्रुतिपदैरुपसंहतिशालिभिः

यदवशिष्टनिषेध्यनिषेधनम् ।

तदपि पूर्वमिहाभिमतं श्रुतेः

श्रुतपदान्युपलचाण्मेव हि ॥३२२॥

समुपसंहतशब्दसमन्वितैः

श्रुतिपदैविधिवाक्यगतैः पुनः

समुपलक्ष्यतया न परात्मनः

किमपि रूपमिहास्यधिकं मतम् ॥३२३॥

योजना—उपसंहतशालिभिः श्रुतपदैः यद् अवशिष्टनिषेध्यनिषेधनम् , तद् अपि इह पूर्वम् अभिमतम् , श्रुतेः हि श्रुतपदानि उपलज्ञणमेव समुपसंहतशब्दसमन्वितैः विधिवाक्यगतैः श्रुतपदैः पुनः परात्मनः किमपि अधिकं रूपम् इह समुपलज्ञणया न मतम् ॥ (द्रुतवि०)॥

योजितार — उपसंहत पदों से युक्त श्रुत पदों के द्वारा जो अवशिष्ट (अश्रुत ) निषेध्य का निषेधन हैं, वह भी यहाँ अभीष्ट है; क्योंकि निषेध श्रुति के श्रुत पद (अश्रुत के भी) उपलक्षक होते हैं। उपसंहत पदों से समन्वित विधिवाक्यगत श्रुत पदों के द्वारा तो परमात्मा का कोई अधिक (अश्रुत) रूप उपलक्षित नहीं माना जाता।

भाविताय — निषेध वाक्य कल्पित श्रानात्मरूप के निषेधक होते हैं, कल्पित रूप श्रानन्त है, उनका कुछ परिगणित निषेध वाक्यों के द्वारा श्रामिधा वृत्ति से निषेध सम्भावित नहीं, श्रतः इन पदों को उपलच्चण मानना पड़ता है, किन्तु विधिवाक्य केवल आत्मस्वरूप के समर्पक होते हैं, वह विधिवाक्य के श्रुत पदों से ही अवगत कराया जा सकता है, श्रतः विधिवाक्य—घटक पद किसी श्रश्रुत के उपलच्चक नहीं माने जाते ॥ ३२२, ३२३ ॥

विधिवाक्यगत पद अश्रुत के लक्षक क्यों नहीं ? इसका उत्तर है-

न खलु संश्रुतसंहतशब्दयोः

अविषयः परमात्मन इष्यते ।

किमपि रूपममुत्र हि नास्ति नः

किमपि मानमतो न तद्स्ति नः ॥३२४॥

योजना -- परमात्मः किमिप रूपं संश्रुतसंहतशब्दयोः अविषयो न खलु इध्यते, अमुत्र हि किमिप न मानं नास्ति, अतः न तत् नास्ति ॥ (दुतविलम्वितम् )॥

योजितार्य - ब्रह्म का कोई भी रूप अत तथा उपसंहत शब्दों का अविषय माना जाता

क्योंकि उसमें कोई हमारे मत से प्रमाण नहीं, अतः वह है ही नहीं ॥

भावितार्थं -- ब्रह्म का कोई अंश यदि विधि-शब्दों का विषय न होता, तब अवश्य विधिवाक्यों को उसका उपलक्षक मानते, किन्तु उसके होने में कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं होता, अतः विधिवाक्य को उपलक्ष्ण मानने की आवश्यकता नहीं ॥ ३२४॥

उपसंहार में युक्ति दिखाते हैं--

गुणतया हि पदानि परात्मनो विधिनिषेधवचस्स्ववतस्थिरे ।

गुणगणो गुणितन्त्रतया गुणी

भवति यत्र हि तत्र भवत्यसौ ॥३२४॥

योजना—विधिनिषेधवचःसु पदानि परात्मनः गुणतया अवतस्थिरे, गुणगणो हि गुणितन्त्रतया, यत्र गुणी भवति, तत्र हि असौ भवति ॥ (द्रतविलम्बितम्)॥

योजितार - विधि-निषेध वाक्यों के पद ब्रह्म के गुण होकर अवस्थित हैं, गुण-गण

अपने गुणी के अधीन होने के कारण जहाँ गुणी होता है, वहाँ ही यह होता है।।

मावितार्य — गुण और प्रधान का नित्य सम्बन्ध होता है, विशेषण गुण तथा विशेष्य प्रधान माना जाता है। समस्त वाक्यों के पद विशेषण हैं, उनका विशेष्य एक मात्र ब्रह्म है, अतः सभी पदों का अपने विशेष्य के चर्णों में एकत्र हो जाना नितान्त स्वामाविक है। ३२५॥

पदोपसंहार-प्रकरण का उपसंहार करते हैं--

विधिनिषेधवचः परिमाणतः तव मया कथितं नयवर्त्मना । यदपरं तव वस्तु बुद्धत्सितं

तदिह नः पुरतः प्रकटीकुरु ॥३२६॥

योजना—मया नपवर्त्मना परिमाणतः विधिनिषेधवचः कथितम्, यद् अपरं वस्तु तव बुभुत्सितम्, तद् इह नः पुरतः प्रकटीकुरु ॥ (द्रतविलम्बितम्)॥ योजितार्थं --मैं (गुरु) ने युक्ति-युक्त परिमाण की दृष्टि से विधि-निषेध वाक्य कह दिये, जो और कोई वस्तु तुम्हें जिज्ञासित हो, वह भी यहाँ हमारे सामने प्रकट करो॥३२६॥

**अन्तरङ्गचिहरङ्गसाधननिरूपण्**म्

गुरु की त्राज्ञा पाकर शिष्य पूछता है— अन्तरङ्गचहिरङ्गसाधने

> भेदतः कथय तद् बुद्धत्सितम्। ज्ञानजन्मन इदं जिघृक्षितं

> > हेयमेतिद्ति चोपपत्तिभिः ॥३२७॥

योजना—अन्तरङ्गबहिरङ्गसाधनं ज्ञानजन्मने इदं जिघृचितम्, इदं हेयम्—इति उपपचिभिः भेदतः कथय, तत् बुभृत्सितम् ॥ (रथोद्धता )॥

योजितार्थ — अन्तरङ्ग स्रोर बहिरङ्ग साधनों का ज्ञान की उत्पत्ति में यह उपादेय है, यह हेय है--इस प्रकार भेद-निदर्शनपूर्वक कथन कीजिए, यही जिज्ञासित है ॥ ३२७॥

उक्त साधनों का उपयोग-स्थल दिखाते हैं--

अन्तरङ्गमपवर्गकाङ्क्षिमिः

कार्यमेव यतिभिः प्रयत्नतः।

त्याज्यमेव बहिरङ्गसाधनं

यत्नतः पतनभीरुभिभवेत् ॥३२८॥

योजना - श्रापवरोकां चिभिः यतिभिः श्रान्तरङ्गं प्रयत्नतः कार्यमेव पतनभीरुभिः वहिरङ्ग-

साधनं यत्नतः त्याज्यमेव ॥ (रथोद्धता )॥

योजिताय — मोच्न के लिप्सु यतियों के लिए अन्तरङ्ग साधन बड़े यत्न से सम्पादनीय हैं, पतन भय से भीरु पुरुषों को बहिरङ्ग साधनों का यत्नतः त्याग कर देना चाहिए॥३२८॥

गुरु उक्त जिज्ञासा को शान्त करता है-

उच्यते शृणु विविच्य साधनं ज्ञानजन्मनि यदूचिवान्गुरुः।

अन्तरङ्गबहिरङ्गभेदतः

शब्दशक्तिमनुसृत्य वैदिकीम् ॥३२६॥

योजना—वैदिकीं शब्दशक्तिम् अनुसृत्य अन्तरङ्गबिहरङ्गभेदतः विविच्य यत् साधनं

गुरुः ऊचिवान्, तत् उच्यते, शृणु ॥ ( रथोद्धता ) ॥

योजिताय --वैदिक शब्दशक्ति का अनुसरण कर अन्तरङ्ग-बहिरङ्ग भेद से विवेचन

करके जिन साधनों को हमारे गुरुवर ने कहा है, वे कहे जा रहे हैं, तुम सुनों !

भावितार्थं — ज्ञान के साधनों में सम्प्रदाय-सिद्धता व्यक्त करने के लिए कहा है—
"यदूचिवान् गुरुः"। त्रर्थात् ये साधन वैदिक त्र्याचार्यों की उपदेश-परम्परा में त्र्या रहे हैं,
श्रतः प्रमाणिक हैं ॥ ३२६ ॥

७० सं० शा०

बहिरङ्ग और अन्तरङ्ग की परिभाषा करते हैं—
यत् श्रुतं विविदिषोदयाय तत्
सर्वमेव बहिरङ्गसाधनम् ।
अन्तरङ्गमवगच्छ तत्पुनः
यत्परावगतिसाधनं श्रुतम् ॥३३०॥

योजना—यत् विविदिषोदयाय श्रुतम्, तत् सर्वमेव बहिरङ्गसाधनम्, यत् पुनः परा-वगतिसाधनं श्रुतम्, तद् अन्तरङ्गम् आवगच्छ ॥

योजिताय - जो विविदिषा (जिज्ञासा ) के लिए श्रुत है, वह समस्त विहरङ्ग साधन

है और जो ब्रह्म-ज्ञान का साधन कहा गया है, उसे अन्तरङ्ग सममो।।

मावितार्थ — "तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्त यशेन दानेन तपसाऽनाशकेन" (बृह० ४।४।२२) त्रादि श्रुतियों में जो यज्ञ-दान त्रादि कमें विविदिषा (ज्ञान की इच्छा) के द्वारा श्रवणादि श्रङ्गों में प्रवर्तक देखे जाते हैं, वे सब बहिरङ्ग साधन माने जाते हैं। "तस्मादेवंविच्छान्तो दान्त उपरतस्तिति छः समाहितो भूत्वाऽऽत्मन्येवात्मानं पश्यित" (बृह० ४।४।२३) त्रादि श्रुतियों में श्रृत शम-दम एवं श्रवण-मनन श्रादि ज्ञान के साज्ञात् साधन श्रङ्गों को श्रन्तरङ्ग साधन कहते हैं। त्राशय यह है कि ज्ञान के साज्ञात् उत्पादक श्रीर पोषक श्रङ्गों को श्रन्तरङ्ग तथा उन श्रङ्गों के साधन तत्त्वों को बहिरंग साधन कहा जाता है। ३३०॥

दूसरा लच्चा भी दिखाते हैं--

यद्धि कारकतयाऽवगम्यते दूरतस्तदिह साधनं धियः। अन्तरङ्गमिललं तु तत्पुनः व्यञ्जकं भवति यत्परात्मनः॥३३१॥

योजना--यद् हि कारकतया अवगम्यते, तद् इह धियः दूरतः साधनम्, यत् पुनः परात्मनः व्यञ्जकं भवति तत् अखिलम् अन्तरङ्गम् ॥ (रथोद्धता )॥

बोजिताय -- जो ( श्रुतियों में ) कारक (जनक) रूप से श्रुत है और जो परमात्मा का

व्यञ्जक होता है, वह सब अन्तरङ्ग साधन माना जाता है॥

भाविताथ — श्रदृष्ट के द्वारा फल के उत्पादक यज्ञादि को कारक कहते हैं। दृष्ट उपकार के द्वारा तत्त्वज्ञान के हेतु श्रवणादि को श्रिभव्यञ्जक कहते हैं। कारक बहिरङ्ग तथा व्यञ्जक श्रन्तरङ्ग माना जाता है।। ३३१।।

उक्त अङ्गों में सन्यासी के लिए हेय-उपादेय बताते हैं--

कारकस्य करणेन तत्त्वणाद् भिद्धरेष पतितो भवेद्यथा। व्यञ्जकस्य परिवर्जनात्तथा सद्य एव पतितो भवेदसौ ॥३३२॥ योजना--यथा एष भिद्धः कारकस्य करणेन तत्त्रणात् पतितो भवेत्, तथा श्रसौ व्यञ्जकस्य परिवर्जनात् सद्य एव पतितो भवेत्।। (रथोद्धता)।।

योजितार्थ — जैसे यह सन्यासी (यज्ञादि) कारक श्रङ्गों का श्रनुष्ठान करने से तुरन्त पतित हो जाता है, वैसे ही यह श्रवणादि व्यञ्जक श्रङ्गों का परित्याग करके शीघ्र ही पतित हो जाता है।। ३३२।।

"विविदिषन्ति यज्ञोन" (बृह० ४।४।२२) त्रादि श्रुतियों से यज्ञादि का विधान प्रकृत्यर्थ वेदन में नहीं, त्र्रापितु सन् प्रत्ययार्थ इच्छा में ही है—

प्रत्ययार्थविषयं हि कर्मणाम् उच्यते विविदिषेयुरित्यतः । न प्रकृत्यभिहितार्थवेदने

वेदवाचि विनियोगशासनम् ॥३३३॥

योजना—वेदवाचि विविद्षेयुः—इत्यतः कर्मणां विनियोगशासनं प्रत्ययार्थविषयम् उच्यते, प्रकृत्यभिहितार्थवेदने न ॥ (रथोद्धता )॥

योजितार्थ — वेद में "विविदिषेयुः" आदि वाक्यों से कर्मों का विनियोग 'सन्' प्रत्यय के अर्थ (इच्छा) में किया जाता है, प्रकृति (विद्) के अर्थ (वेदन) में नहीं।।

भावितार्थ — "यहोन विविदिषन्ति" आदि स्थलों पर यज्ञ आदि कर्मों का विधान वेदन (ज्ञान) में नहीं कि यज्ञ आदि कर्म बहिरङ्ग न होकर अन्तरङ्ग हो जाते। यहाँ वेदन प्रकृत्यर्थ है और इच्छा 'सन्' प्रत्ययार्थ, अतः वेदन से प्रधान होने के कारण इच्छा में ही यज्ञ आदि का विधान माना जाता है।। ३३३।।

यहाँ वेदन को प्रधान नहीं माना जा सकता-

न प्रधानमपहाय वेदनेन अन्वयं व्रजति कर्मसाधनम् ।

संगतिर्भवति वेदनेच्छया

वेदनेन न तु कर्मणां क्रचित् ॥३३४॥

न प्रधानमिह वेदनं भवेत्

प्रत्ययार्थविषयां प्रधानताम्।

उत्ससर्ज भगवानिरङ्कुशं

येन पश्चिनिरलंध्यशासनः ॥३३४॥

योजना—कर्म साधनं प्रधानम् अपहाय वेदनेन अन्वयं न व्रजतिः कर्मणां वेदनेच्छया संगतिः भवति, वेदनेन कचित् न । येन अलंघ्यशासनः भगवान् पाणिनिः प्रत्ययार्थविषयां

प्रधानतां निरंकुशम् उत्ससर्जं ॥ (रथोद्धतावृत्ते )॥

योजितार्थ — कर्मरूप साधन अपने प्रधान (इच्छा) को छोड़कर वेदनरूप गुण पदार्थ के साथ अन्वित नहीं हो सकता, कर्मों की वेदनेच्छा के साथ संगति होती है, वेदन के साथ कहीं भी नहीं। अलंड्यशासन भगवान् पाणिनि ने प्रत्ययार्थ की प्रधानता का निरंकुशरूप से विधान किया है॥

भावितार --वैयाकरण आचार्यों ने प्रकृत्यर्थ को गुण और प्रत्ययार्थ को सर्वत्र प्रधान माना है, अतः यहाँ वेदनरूप प्रकृत्यर्थं की अपेदा सन् प्रत्ययार्थ इच्छा को ही प्रधान मानना होगा ॥ ३३४, ३३५ ॥

जहाँ सन् प्रत्ययार्थ की प्रधानता का कोई वाधक होता है, वहाँ प्रकृत्यर्थ को भी प्रधान

मान लिया जाता है, किन्तु यहाँ कोई बाधक नहीं-

#### प्रत्यये सनि न चापवादकं

किंचिदप्युदितवानसौ मुनिः।

येन तत्र गुणभावमुद्रहेत

प्रत्ययाभिहितमर्थवस्तु नः ॥३३६॥

योजना-- असौ मुनिः सनि प्रत्यये न किञ्जिद् अपि अपवादकं च उदितवान् , येन तत्र प्रत्ययाभिहितम् अर्थवस्तु गुण्भावम् उद्वहेत् ॥ ( रथोद्धता ) ॥

योजिताय - महामुनि पाणिनि ने सन प्रत्यय में हमें कोई अपवादक नहीं दिखाया

कि यहाँ प्रत्ययार्थ गुण हो जाता ॥

भावितार्थ — "प्रकृतिप्रत्ययौ सहार्थं वृतः तयोस्त प्रत्ययः प्राधान्येन" यह नियम श्रीत्सर्जिक है, जब तक इसका बाध न हो, तब तक प्रकृत्यर्थ को प्रधान नहीं माना जा सकता. प्रकृत में कोई ऐसा अपवादक उपलब्ध नहीं होता कि सन् प्रत्ययार्थ को प्रधान न मानकर प्रकृत्यर्थ वेदन को प्रधान मान लिया जाता ॥ ३३६ ॥

यदि शंका की जाय कि भगवान् पाणिनि ने "धातोः कर्मणः"-इस सूत्र में धात्वर्थ को सन् प्रत्ययार्थ का कर्म कहा है, कर्म प्रधान होता है, अतः धात्वर्थरूप वेदन को ही यहाँ प्रधान मानना चाहिए, तो उसका समाधान करते हैं--

धातोः कर्मण इत्युवाच भगवान्यत्पाणिनिस्तत्पुनः धात्वर्थस्य निवेदयत्यभिमतं प्राधान्यमायुष्मतः। किन्त्वार्थं न तु शब्दगम्यमवद्त्तेनापि तद्योक्ष्यते

नोत्सर्गस्य विना निमित्तमपरं संकोचनं युज्यते ॥३३७॥

योजना--यत् पुनः भगवान् पाणिनिः "धातोः कर्मणः" इति खवाच, तत् आयुष्मतः अभिमतं धात्वर्थस्य प्राधान्यं निवंदयति, किन्तु आर्थम्, न तु शब्दगम्यम् अवदत्, तेन श्रपि तत् योद्यते, निमित्तं विना श्रपरम् उत्सर्गस्य संकोचनं न युज्यते ॥ (शार्दृलवि०)॥

योजितार - जो भगवान् पाणिनि ने "धातोः कर्मणः" यहाँ कहा है, वह आपका अभीष्ट धात्वर्थगत प्राधान्य अवश्य सूचित करता है, किन्तु आर्थिक (प्राधान्य) ही कहा है, शाब्द नहीं, उससे भी वह युक्त (संगत) हो जायगा, अपवादक के विना और कोई श्रौत्सर्गिक नियम का संकोचक नहीं हो सकता।।

मावितार -शाब्द बोध में सभी पदार्थों का अपने प्रधान पदार्थ के साथ अन्वय हुआ करता है, हाँ, यह प्रधानत्व शाब्द विविद्यत है, आर्थिक नहीं, जैसे "राजपुरुषम् श्रानय"-यहाँ अर्थतः राजा प्रधान है और पुरुष गुण् (अमुख्य ) है, फिर भी आनयन आदि का राजा के साथ अन्वय नहीं होता, क्योंकि वहाँ शब्दतः प्राधान्य पुरुष का ही है, अतः उसके साथ ही और पदार्थों का अन्वय होता है। "घातोः कर्मणः समानकर्तृका-दिच्छायां वा"—इस सूत्र में घात्वर्थ को जो प्रधान बताया गया है, वह प्राधान्य आर्थिक है, शाब्द नहीं, अतः यज्ञ आदि पदार्थों का वेदनरूप घात्वर्थ के साथ अन्वय नहीं हो सकता, सन् प्रत्ययार्थ इच्छा ही शब्दतः प्रधान है, उसी के साथ यज्ञ आदि का अन्वय न्यायसंगत है। ३३७॥

कथित अर्थ का ही स्पष्टीकरण करते हैं--

धातोः कर्मण इत्युदीरण्मिदं साधारणं दृश्यते शाब्दार्थत्वविशेषस्चकतया न ह्यत्र सूत्रे पद्म् । धात्वर्थस्य तु कर्मतावचनमत्रीचारितं केवलं तत्त्वार्थेऽप्युपपद्यमानमधुना नोत्सर्गपीडाकरम् ॥३३८॥

योजना—"धातोः कर्मणः"—इति साधारणम् उदीरणं दृश्यते, अत्र हि सूत्रे शब्दार्थ-त्विवशेषसृचकतया पदं न, अत्र केवलं धात्वर्थस्य कर्मतावचनम् उच्चारितम् , तत्तु आर्थेऽपि अधुना उपपद्यमानम् , उत्सर्गस्य पीड़ाकरं न ॥ (शार्दृ त०)॥

योजितार — "धातोः कर्मणः" यह साधारण कथनमात्र देखा जाता है, इस सूत्र में शब्दार्थत्विकोष का सूचक कोई पद नहीं अर्थात् इसमें केवल धात्वर्थ को कर्म कहा गया है, वह अर्थ-दृष्टि से भी बन जाता है, श्रोत्सर्गिक धर्म का बाधक नहीं होता ॥ ३३८॥

शब्दतः इच्छा का ही प्राधान्य प्रकट होता है-

इच्छायामिति सत्रकारवचनं प्रधान्यपत्ते भवेद् इच्छार्थस्य समञ्जसं न खलु तत्सन्प्रत्ययर्थे गुगो। धात्वर्थे ननु सन् भवेदिति वदेदिच्छा गुगाश्चेद्भवेद् इच्छायामिति वक्ति तेन वदित प्रधान्यमिच्छागतम् ॥३३९॥

योजना—"इच्छायां सन्"—इति सूत्रकारवचनम् इच्छार्थस्य प्राधान्यपचे समझसं भवेत्, सन् प्रत्ययार्थे गुणे खलु न । चेत् इच्छा गुणः भवेत्, "धात्वर्थे सन् भवेत्"—इति वदेत् ननु, इच्छायाभिति वक्तिः तेन इच्छागतं प्राधान्यं वदित ॥ (शार्द्वं ल०)॥

योजिताथ — "इच्छायां सन्" (पा० सू०) — यह सूत्रकार का वचन इच्छारूप अर्थ के प्राधान्य पद्म में समञ्जस होता है, सन् प्रत्ययार्थ के गुण (त्रप्रधान) होने पर नहीं। यदि इच्छा धात्वर्थ का गुण होती, तब "धात्वर्थे सन् भवेत्" — ऐसा सूत्रकार कहता, किन्तु "इच्छायाम्" — ऐसा कहता है; अतः इच्छा की प्रधानता बताता है।।

मावितार्थं — प्रकृति और प्रत्यय मिलकर गुण्भूत अर्थ से युक्त प्रधान अर्थ को कहते हैं, गुण्भूत अर्थ को पृथक नहीं, "इच्छायां सन्"—इस कथन से इच्छा में वाच्यत्व के कथन से शब्दतः उसी का प्राधान्य कलकता है। यदि इच्छा में गुण्यत्व और धात्वर्थ में प्रधानत्व सूत्रकार को अभिमत होता, तब सूत्रकार "धात्वर्थे सन्"—ऐसा सूत्र बनाता, किन्तु वह "इच्छायां सन्" कहता है, अतः इच्छा का प्राधान्य निविवाद सिद्ध है ॥ ३३६ ॥

श्रतः यज्ञादि बहिरंग ही सिद्ध होते हैं--

तस्मात्कर्म समस्तमेव तु भवेदिच्छाजनेः साधनं शास्त्रेगोक्तमतः समस्तमि तद्यत्नेन हेयं ततः। द्रष्टव्यत्वमन्द्य साधनतया यत्तत्प्रतीचः श्रुतं वेदान्तश्रवगादिकं भवति तत्कर्त्तव्यमावश्यकम् ॥३४०॥

योजना—तस्मात् समस्तमेव कर्म इच्छाजनेः साधनं शास्त्रेण उक्तं भवेत्, अतः तत् समस्तमि यतेः यत्नेन हेयम्। प्रतीचः द्रष्टव्यत्वम् अनूद्य यत् यत् साधनतया श्रुतं वेदान्त-अवणादिकम्, तत् आवश्यकं कर्त्तव्यं भवित ॥ (शार्द्व्लवि०)॥

योजितार्थ — समस्त कर्म इच्छा की उत्पत्ति का साधन शास्त्र में कहा गया है, अतः वह समस्त कर्म यति के लिए यत्नतः त्याच्य है। प्रत्यगात्मा की द्रष्टव्यता का अनुवाद करके

जो-जो साधन श्रुत है--वेदान्त-श्रवणादि, वह अवश्य कर्त्तव्य होता है ॥

भावितार — समस्त कर्मों का त्याग करके यति श्रवणादि श्रन्तरंग श्रंगों का श्रनुष्ठान करे, क्योंकि श्रात्मा "वा श्ररे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यः" ( वृह० २।४।५ ) श्रादि श्रुतियों में श्रात्मा की द्रष्टव्यता का श्रनुवाद करके दर्शन के साधनों के रूप में श्रवण श्रादि का विधान किया गया है, श्रतः शम-दम श्रादि निवृत्ति-धर्म का पालन करता हुश्रा सन्यासी ज्ञान के विरोधी यज्ञ श्रादि व्यापारों का परित्याग करे—यही समुचित श्रीर शास्त्र-सम्मत मार्ग है ॥ ३४० ॥

सभी साधनों का उपयोग बताते हैं--

वेदान्तवाक्यमिह कारणमात्मबोधे
हेत्वन्तराणि परिपन्थिनिवर्हणानि ।
यज्ञादिकानि दुरितं क्षपयन्ति बुद्धेः
तत्त्वंपदार्थविषयं तम उत्तराणि ॥३४१॥

बोजना—इह वेदान्तवाक्यम् आत्मवोधे कारणम्, हेत्वन्तराणि परिपन्थिनविहेणानि— यज्ञादिकानि वुद्धेः दुरितं च्रपयन्ति उत्तराणि तत्त्वंपदार्थविषयं तमः॥ (वसन्ततिलका)॥ योजितार्थं —इस (वेदान्त-सिद्धान्त) में वेदान्त-वाक्य आत्मज्ञान के उत्पादक माने जाते हैं और अन्य साधन प्रतिवन्धक के निवारक होते हैं—यज्ञादि (बिहरंग) अन्तःकरणगत पाप का नाश करते हैं तथा उत्तर (अवण आदि) अंग तत्त्वंपदार्थविषयक अज्ञान का ॥३४१॥ तत्त्वंपदार्थविषयक अज्ञान पर प्रकाश डालते हैं—

तत्वंपदार्थविषयं तम इत्यपीदम् अवीगवस्थजनदृष्टिमपेक्ष्य गीतम् ।

अज्ञानम्रत्तमदशां पुनरेकमेव संसारमूळमपवर्गफला च विद्या ॥३४२॥

योजना—तत्त्वंपदार्थविषयं तमः—इतीदमिप अर्वागवस्थजनदृष्टिम् अपेच्य गीतम्, उत्तमदृशां पुनः संसारम्लम् अज्ञानम् एकमेव, विद्या च अपवर्गफला ॥ (वसन्तित्तिका)॥ योजितार्थ—तत्त्वंपदार्थविषयक अज्ञान-यह स्थूल दृष्टि की अपेचा कहा है, सूद्मदृशीं व्यक्तियों के लिए संसार का मूलभूत अज्ञान एक ही है और विद्या अपवर्गफलक होती है॥

सावितार —गत (३४१ वॅ) पद्य में जिन दो अज्ञानों का उल्लेख आता है, अर्थात् महावाक्य के द्वारा निरसनीय एक अज्ञान और अवणादि अन्तरंग साधनों से निराकरणीय दुसरा अज्ञान। वे दोनों वस्तुतः भिन्न नहीं; क्योंकि वेदान्त-सिद्धान्त में एक ही अज्ञान माना जाता है और उसका निवर्तक ज्ञान भी एक ही माना जाता है।। ३४२॥

यदि अंज्ञान एक ही है, तब उसकी निवृत्ति महावाक्य से ही हो जायगी, श्रवण आदि का उपयोग क्या ? इस प्रश्न का उत्तर है—

अज्ञानसंशयविपर्ययरूपकाणि

श्रह्मात्मबुद्धिजननप्रतिबन्धकानि ।

तत्त्वंपदार्थविषयाणि निवर्तयन्ति

ह्यावृत्तिमन्ति मननश्रवणादिकानि ॥३४३॥

योजना--श्रावृत्तिमन्ति मननश्रवणादिकानि तत्वंपदार्थविषयाणि श्रज्ञानसंशयविपर्य-यक्रपाणि ब्रह्मात्मबुद्धिजनकप्रतिबन्धकानि निवर्तयन्ति ॥ ( वसन्ततिलका ) ॥

योजितार्थं — बार-बार अनुष्ठित श्रवण-मनन आदि ( अन्तरंग साधन ) तत्त्वंपदार्थं-विषयक अज्ञान-संशय-विपयंयरूप आत्मज्ञान-जनक के प्रतिबन्धकों को निवृत्त करते हैं॥

भावितार्थं — वेदान्त-तात्पर्यं विषयक अज्ञान तथा संशय आदि रूप प्रतिबन्धकों को श्रवण, प्रमेयादिगत असम्भावना को मनन और चित्त-चाख्रस्यरूप प्रतिबन्धक को निद्ध्यासन निवृत्त करता है।। ३४३।।

श्रवण और मनन का स्वरूप दिखाते हैं-

शब्दशक्तिविषयं निरूपगं

युक्तितः श्रवगामुच्यते बुधैः।

वस्तुवृत्तविषयं निरूपगं

युक्तितो मननिमत्युदीर्यते ॥३४४॥

योजना—युक्तितः शब्दशक्तिविषयं निरूपणं बुधैः श्रवणम् उच्यते, युक्तितः वस्तु-

वृत्तिविषयं निरूपणं मननम्—इति उदीर्यते ॥ ( रथोद्धता ) ॥

योजितार्थ — युक्तियों से शब्द-शक्ति विषयक निरूपण को विद्वान् श्रवण श्रौर युक्तियों के द्वारा (तत्त्वंपद-लच्य ) वस्तु के एकतारूप वृत्त के निरूपण को मनन कहा करते हैं।।

माविताय — युक्तियों के द्वारा ब्रह्म में श्रुतियों के तात्पर्य का अवधारण अवण कहलाता है एवं ब्रह्मात्माभेदरूप वस्तु का युक्तियों से स्थिरीकरण मनन कहलाता है ॥ ३४४॥

निद्ध्यासन का स्वरूप दिखाते हैं-

चेतसस्तु चितिमात्रशेषता ध्यानमित्यभिवदन्ति वैदिकाः। ग्रन्तरङ्गमिदमित्थमीरितं

तत्कुरुष्व परमात्मबुद्धये ॥३४५॥

बोबना—चेतसः चितिमात्रशेषता तु वैदिकाः ध्यानम्— इति अभिवदन्ति । इत्थम्

इदम् अन्तरंगम् उदीरितम्, तत् परमात्मबुद्धये कुरुष्व ॥ ( रथोद्धता ) ॥

योजितार — चित्त की चैतन्यैकरसता के रूप में स्थिति को वैदिकगण ध्यान कहा करते हैं। इस प्रकार यह अन्तरंग साधन-वर्ग कहा गया, हे शिष्य! उसका परमात्म-बोध के लिए अनुष्ठान कर ॥ ३४५॥

निदिध्यासन का ही रूपान्तर दिखाते हैं--

श्रवग्रमननवुद्धचोर्जातयोर्यत्फलं तत् निपुग्रमतिभिरुच्चैरुच्यते दर्शनाय ।

अनुभवनविहीना यैवमेवेति बुद्धिः

श्रुतिमननसमाप्तौ तिन्नदिध्यासनं हि ॥३४६॥

योजना—श्रवणमननबुद्धयोः जातयोः यत् फलम्, तत् निपुणमतिभिः दर्शनाय उच्चेः उच्यते, श्रुतमननसमाप्तौ या इयम् अनुभवनिवहीना बुद्धिः,तत् हि निदिध्यासनम्।। (मालि०)।। योजितार्य—श्रवण-मनन बुद्धियों के उत्पन्न होने पर जो फल होता है, उसे निपुण श्राचार्य श्रात्मदर्शन का निमित्त उद्घोषित करते हैं श्रर्थात् श्रवण श्रौर मनन के समाप्त होने पर जो यह श्रात्मसाज्ञात्कार से भिन्न बुद्धि उत्पन्न होती है, वही निद्ध्यासन है ॥

मावितार — "आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यः" (बृह० २।४।५) इस श्रुति में श्रवण से मनन, मनन से निद्ध्यासन और निद्ध्यासन से आत्मदर्शन बताया गया है, अतः निद्ध्यासन उस बुद्धि का नाम स्थिर होता है, जो श्रवण और मनन से उत्पन्न होकर आत्मदर्शन को जन्म दे॥ ३४६॥

फलित अर्थ दिखाते हैं---

पूर्वाण्यदृष्टपरिपन्थिनिवर्हणानि
दृष्टं हरन्ति च विरोधिनमुत्तराणि।
वाक्यं निरस्तसकलप्रतिवन्धकं सद्

आत्मानमद्भयम्बग्डमबुद्धमाह ॥३४७॥

योजना—पूर्वाणि अदृष्टपरिपन्थिनवर्द्दणानि, उत्तराणि च दृष्टं विरोधिनं हरन्ति वाक्यं निरस्तसक्लप्रतिबन्धकं सत् अद्भयम् अखण्डम् अबुद्धम् आत्मानम् आह् ॥ (वसन्त०) ॥ योजितायं —पूर्वं (वहिरंगं) साधन अदृष्टक्षप प्रतिबन्धक के निवारक होते हैं, उत्तर (अन्तरंग) साधन दृष्ट प्रतिबन्धक का अपहरण करते हैं और महावाक्य समस्त प्रति-बन्धकों से रहित होकर अदृय, अखण्ड, अज्ञात आत्मा को कहता है ॥ ३४७॥

ज्ञान इसी जन्म में होता है ? या जन्मान्तर में ? इस सन्देह का समाधान है-

यज्ञादिश्वपितसमस्तकल्मषाणां
पुत्रादित्रयगतसंगवर्जितानाम् ।
संशुद्धे पदयुगलार्थतत्त्वमार्गे

प्रायेणोद्भवति हि जन्मनीह विद्या ॥३४८॥

योजना—यज्ञादिच्यितकल्मषाणां पुत्रादित्रयगतसंगिववर्जितानां पद्युगलार्थतत्त्वमार्गे

संशुद्धे प्रायेण इह हि जन्मनि विद्या उद्भवति ॥ (प्रहर्षिणी)॥

योजितार्थं—यज्ञादि के द्वारा जिनके पाप निवृत्त हो गये हैं, पुत्रैषणादि एषणात्रय से जो रहित हैं, ऐसे पुरुषों को तत्त्वम्पदार्थों का शोधन कर लेने पर प्रायः इसी जन्म में ब्रह्मज्ञान उत्पन्न हो जाता है।। ३४८।।

प्रायः कथन को स्पष्ट करते हैं-

## अत्रैव जन्मिन भवेदपवर्गदायि वाक्यप्रसूतमनुभूतिफलावसानम् । ज्ञानं निवारकनिमित्तवशादग्रुष्मिन् जन्मन्यपीति वचनादवगम्यते हि ॥३४९॥

योजना—श्रत्नेव जन्मनि वाक्यप्रसूतम् अनुभूतिफलावसानम् श्रपवर्गदायि ज्ञानं भवेत्, निवारकनिमित्तवशात् श्रमुब्मिन् जन्मनि श्रपि—इति वचनात् श्रवगम्यते हि॥ (वसन्ततिलका)॥

बोजितार्थ—इसी जन्म में महावाक्य-प्रसूत, श्रनुभूतिफलक, श्रपवर्गदायक ज्ञान होता है, प्रतिबन्धकरूप निमित्त के वश दूसरे जन्म में भी होता है—ऐसा (वद्यमाण) वचन से जाना जाता है ॥ ३४६॥

वह वचन ही दिखाते हैं-

ज्ञानोत्पत्ति वामदेवस्य गर्भे श्रुत्वा विद्यः साधनं प्राच्यमस्य । योगभ्रष्टसमृत्यवष्टम्भतोऽपि

विज्ञातव्यं साधनं प्राच्यमस्य ॥३५०॥

योजना—गर्भे वामदेवस्य ज्ञानोत्पत्तिं श्रुत्वा श्रम्य प्राच्यं साधनं विद्यः, योगभ्रष्ट-स्मृत्यवष्टम्भतोऽपि श्रम्य प्राच्यं साधनं विज्ञातच्यम् ॥ (शालिनी)॥

योजिताय — गर्भ में ही वामदेव को ज्ञानोत्पत्ति की श्रुति में चर्चा सुनकर इस (वामदेव) के पूर्व जन्म में सम्पादित साधनों की कल्पना हम कर लेते हैं, योग-अष्ट विषयक (गी० ६।४१) स्मृति के आधार पर भी इस (वामदेव) के पूर्वजन्म के साधनों को जान लेना चाहिए।।

भावितार — श्रुति कहती है— "गर्भ एवैतच्छयानो वामदेव एवमुवाच" (ऐत॰ ५।४) अर्थात् गर्भ में ही लेटे-लेटे वामदेव ने यह कहा कि मैं ही सब कुछ हूँ। गर्भ में तो ज्ञान के साधनों का अनुष्ठान हो नहीं सकता, अतः गर्भ में वामदेव को उसके पूर्वजन्म के साधनों के बल पर ही ज्ञान हुआ—यह मानना पड़ेगा। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि किसी प्रबल प्रतिबन्धक के आ जाने पर उसी जन्म में ज्ञान न होकर जन्मान्तर में भी होता है। भगवद्गीता (६।४१) का "योगअड्टोऽभिजायते"—यह वाक्य भी उसी सिद्धान्त को पुष्ट करता है। ३५०।

७१ सं॰ शा॰

जैसे दृष्टफलक "कारीरी" आदि कर्मों का फल इस जन्म में ही होता है, वेसे ही अवग आदि भी दृष्टफलक हैं, तब इनका भी जन्मान्तर में फल कैसे हो सकेगा ? इस सन्देह का समाधान है—

चित्रादिवद्भवति साधनजातमस्य ज्ञानप्रस्तिकरमित्यवगच्छ सर्वम् । ग्रभ्यग्रशुष्यद्खिलौषधिकस्य पुंसो वृष्टिप्रदेष्टिरधिकारशादिहैव ॥३५१॥

योजना—ग्रस्य ज्ञानप्रसृतिकरं सर्वं साधनजातं चित्रावत् भवति—इति श्रवगच्छ, क्षित्रभयप्रशुध्यद्विलोषधिकस्य पुंसः इध्दिः श्रधिकारवशात् इहैव वृध्दिप्रदा ।। (वसन्त०)।।

योजितार — इस (ज्ञान के अधिकारी पुरुष) का समस्त साधन-समूह "वित्रा" इच्छि के समान (अनियतफलक) होता है—ऐसा सममो, इसी समय जिसकी खेती सूख रही है, उस पुरुष की कारीरी इच्छि तो अधिकार-वश इसी समय वृष्टि रूप फल को देती है।

मावितार्थ—'कारीरी' इंटिट भी दृष्ट फलक है और श्रवण श्रादि भी, किन्तु दोनों में यह महान् अन्तर है कि कारीरी तो इसी जन्म में वृष्टि फल की कामना से की जाती है, परन्तु श्रवण श्रादि इसी जन्म में ज्ञान की कामना से विहित नहीं, श्रिपतु केवल ज्ञान के उद्देश्य से वैसे ही उनका विधान है, जैसे पशुरूप फल के उद्देश्य से "चित्रा" इष्टि का, श्रतः "कारीरी" इष्टि का फल इसी जन्म में होना उचित है, परन्तु श्रवण श्रादि के लिए ऐसा नियम नहीं हो सकता। जैसे "चित्रा" इष्टि का फल इस जन्म में भी होता है, किसी प्रति-वन्धक के श्रा जाने पर जन्मान्तर में, वैसे ही "श्रवण" श्रादि का भी फल होता है।।३५१।

अन्तरंग-बहिरंग साधनों की एक और विशेषता दिखाते हैं--

बहिरंगसाधनमशेषगुरोः

परमेश्वरस्य चरणाम्बुजयोः।

नियमात्समर्पितमशेषमघं

विनिहन्ति बुद्धिनिलयं सुमहत् ॥३५२॥

न तथान्तरंगम्रुपलब्धिजनेः

उपकारकं शमद्मप्रभृति। तद्जुष्टितं परमहंसजनैः

परमात्मतत्त्वग्रुपलम्भयति ॥३५३॥

योजना—श्रशेषगुरोः परमेश्वरस्य चरणाम्बुजयोः नियमात् समर्पितं बहिरंगसाधनं बुद्धिनिलयम् सुमहत् श्रशेषम् श्रघं विनिहन्ति । तथा उपलिब्धिजनेः उपकारकं शमदमप्रशृति श्रन्तरंगं न, तत् परमहंसैः श्रनुष्टितं परमात्मतत्त्वम् उपलम्भयति ॥ (प्रमिताच्चराष्ट्रते )॥

योजितार - अशेषगुरु परमेश्वर के चरणकमलों में नियमतः समर्पित (यज्ञादि) बहिरंग साधन बुद्धिगत महान् पाप को विनष्ट कर देता है। वैसा ज्ञान-जन्म के उपकारक

अ ग्रम्यग्रं साम्प्रतं शुष्यन्त्यखिलैषघयो यस्य तयोक्तस्य पुंस इत्यर्थः।

शम-दम त्रादि श्रन्तरंग नहीं, वे तो विरक्तजनों से त्रानुष्टित होकर ही परमात्मतत्त्व के बोधक होते हैं।।

भावितार्थ — विविदिषा के साधनभूत यज्ञ आदि के लिए ईश्वरार्पण आवश्यक है, ज्ञान के साधन अवण आदि के लिए नहीं—यह दोनों अंगों में महान अन्तर है।।३५२,३५३॥ उक्त अन्तर-दर्शन में प्रमाण दिखाते हैं—

भगवाननादिनिधनः कृपया

हिररेतदाह जगदेकहितः।

सकलं समर्प्य मिय युक्तमनाः

कुरु कर्म शुद्धिकरमित्यसकृत् ॥३५४॥

न तथान्तरंगफलसंन्यसनं

कृचिद्चिवानत इदं विदितम्।

अनपेक्ष्य तत्फलपरित्यजनं

परमात्मनिश्चयफलं तदिति ॥३५५॥

योजना—श्रनादिनिधनः जगदेकहितः भगवान् हरिरेव कृपया श्रसकृत् श्राह—
"शुद्धिकरं तत् सकलं कर्म मयि युक्तमनाः समर्प्यं कुरुं'। तथा श्रन्तरङ्ग-फल-सन्यसनं
किचित् न ऊचिवान् , श्रतः इति विदितम्—तत्फलपरित्यजनम् श्रनपेद्य तत् परमात्मनिश्चयफलमिति ॥ (प्रमिताचरावृत्ते )॥

योजितार — आदि-अन्त से रहित, जगत् के एकमात्र हितेषी भगवान हिर ने ही कृपा करके बार-बार कहा है कि अन्तः करण-शुद्धि के साधन उन निखिल कमों का मेरे चरणों में युक्तमनस्क होकर समण्ण करते हुए अनुष्ठान करो। वैसा अन्तरङ्ग साधनों के फल का परित्याग कहीं नहीं कहा है, अतः यह जाना जाता है कि वह (अन्तरङ्ग साधन) अपने फल के परित्याग की अपेद्या न करके ही ब्रह्म-ज्ञान रूप फल को जन्म देता है।

आवितार्थं — भगवान् ने गीता में "मिय सर्वाणि कर्माणि सन्यस्य" (गी० ३।३०) आदि वाक्यों से बहिरङ्ग साधनों का समपैण जैसा कहा है, वैसा अवण आदि के लिए कहीं नहीं कहा, अतः उक्त अन्तर सुस्थिर किया गया है।। ३५४, ३५४।।

युक्ति से भी वही सिद्ध होता है--

अपि च बन्धनहेतुत्या श्रुतं
समसमीचणकौशलशालिनः।
भवति शुद्धिकरं न च बन्धकृद्
मवति कर्म तथा घटते हि तत् ॥३४६॥
यदिह साधनमात्मधियः श्रुतं
न च फलान्तरहेतुत्या श्रुतम्।
शमदमादिकमत्र तु कौशलं
किमपि काङ्चितमस्ति न सिद्धये ॥३४७॥

योजना—अपि च बन्धनहेतुतया श्रतं कर्म भसमिनि एकौशलशालिनः शुद्धिकरं भवित, बन्धकृत् न च भवित, तत् तथा घटते। यत् इह आत्मिधियः साधनं श्रुतम्, फलान्तरहेतुतया न श्रुतं शमद्मादिकम्, अत्र तु सिद्धये किमिप कौशलं न कांचितम् अस्ति॥ (द्रुतविलिन्बते)॥

योजितार — दूसरी बात यह है कि बन्धन-हेतुत्व रूप से श्रुत यज्ञादि कमें ब्रह्म-द्रशे में कुशल व्यक्ति के अन्तःकरण का शुद्धिकर होता है, बन्धकर नहीं होता, वह वैसा घट जाता है। किन्तु जो यहाँ आत्मज्ञान का साधन सुना गया है, फलान्तर का हेतु नहीं सुना गया

शम दम आदि, इसमें फलोत्पत्ति के लिए किसी भी कौशल की अपेना नहीं है।।

माबितार — यज्ञादि कर्म स्वभावतः बन्धन के हेतु हैं, भगवान् के चरणों में समर्पित होकर ही शुद्धि के जनक होते हैं, किन्तु श्रवणादि स्वभावतः ही ज्ञान के सम्पादक हैं, उन्हें ईश्वरापेण की अपेन्ना क्यों होगी १।। ३५६, ३५७॥

साधन-निरूपण का उपसंहार करते हैं--

उक्तं साधनजातमत्र सकलं विद्यासग्रत्पत्तये यस्मिन् कर्माणि वैदिकेन विधिना नुन्नः परिव्राजकः । कर्तृत्वाद्युपमर्दनेन भवता विद्यानुक् लात्मना कर्त्तव्यं तदशेषतस्तदनु ते विद्या विपाकं व्रजेत् ॥३४८॥

योजना—अत्र विद्यासमुत्पत्तये सकलं साधनजातम् उक्तम्, यस्मिन् कर्मणि वैदिकेन विधिना परित्राजकः तुत्रः, तत् कर्तृत्वाद्युपमर्दनेन विद्यातुकूलात्मना भवता अशेषतः कर्त्तव्यम्, तद्तु ते विद्या विपाकं व्रजेत् ॥ (शाद्रु लिविक्रीडितम् )॥

योजितार — इस ( तृतीत अध्याय ) में ज्ञान की उत्पत्ति के लिए सकल साधन-समूह कह दिया गया है, जिस (अन्तरंग साधनरूप) कर्म में वैदिक विधि के द्वारा परिव्राजक प्रवृत्त किया गया है, वह कर्त्वादि का उपमर्दन और ज्ञान के अनुकूल अधिकार का लाभ करते हुए आप का सर्वथा कर्त्तव्य है, तदनन्तर तुम्हें विद्या का फल मिलेगा।। ३५८।।

अवणादि में केवल परिव्राजक का ही अधिकार नहीं, अपि तु औरों का भी है— वानप्रस्थगृहस्थनैष्ठिकजनैरन्यैश्व वर्णाश्रमै:

कर्मव्यध्वनिषेवितं भवति वै जन्मान्तरे पाचकम् । विद्यायाः श्रवणादिलचणमिदं न ह्येतदेषां क्रचित् शास्त्रेण प्रतिषिद्धमीचितमिदं शूद्रस्य दृष्टं यथा ॥३५९॥

योजना--वानप्रस्थगृहस्थनंष्ठिकजनैः अन्यैः, वर्णाश्रमैः च रक्में व्यध्वनिषेवितम् इदं श्रवणादिलच्चणम् जन्मान्तरे विद्यायाः पाचकं भवति वै, एषां हि एतत् कचित् शास्त्रेण प्रतिषिद्धं न ईचितम्; यथा इदं शूद्रस्य दृष्टम् ॥ (शादृ ल०)

योजितार्थ-वानप्रस्थ, गृहस्थ, नैष्ठिकजनों एवं अन्य वर्णाश्रमस्थ पुरुषों के द्वारा

२ कर्मच्यव्वेषु कर्मच्छिद्रेषु आवश्यककर्मरहितावकाशेषु निषेवितमित्यर्थः।

१. समस्य ब्रह्मणः समीच्यां ज्ञानम्, तस्मिन् यत् कौशलम् ईश्वरापंग्यम् , तच्छालिनः पुंसः इत्यर्थः।

कर्म के अवकाश काल में अनुष्ठित ये अवणादि साधन जन्मान्तर में ज्ञान के पाचक होते हैं, क्योंकि इनके लिए यह (अवणादि) कहीं भी शास्त्र के द्वारा प्रतिषिद्ध नहीं देखे जाते, जैसे कि यह प्रतिषेध शुद्ध के लिए देखा गया है।।

साविताय — अवणादि अन्तरंग साधनों के अनुष्ठान में केवल परिव्राजक का ही अधिकार नहीं, अपितु त्रैवर्णिकमात्र का अधिकार है, केवल शूद्र को अधिकार नहीं; क्योंकि उसके लिए पूर्ण वेद-अवण का ही निषेध किया गया है। यद्यपि गृहस्थादि अपने-अपने आअम धर्मों के करने में व्यस्त रहते हैं, तथापि जब कभी अवकाश मिले; तब अवणादि का अनुष्ठान किया जा सकता है, इससे जन्मान्तर में विद्या मुलभ हो जाती है।। ३५६॥

सन्यासी प्रायः इसी जन्म में मुक्त हो जाता है—

सर्वश्रुतिस्मृतिवचोभिरयं परिवाड्

ग्रुण्डः शुचिः परमहंस इति प्रसिद्धः।

ज्ञानाय साधनधनेषु नियुज्यमानः

प्रायेगा बुद्धिपरिपाकमवाप्स्यतीह ॥३६०॥

योजना—सर्वेश्रुतिस्मृतिवचोभिः ज्ञानाय साधनधनेषु नियुज्यमानः श्रयं परिव्राट्, मुण्डः, शुचिः, परमहंसः इति प्रसिद्धः प्रायेण इह वुद्धिपरिपाकम् श्रवाप्स्यति ॥ (वसन्त०)॥

योजितार — समस्त श्रुति-स्मृति-वचनों के द्वारा ज्ञान के लिए साधनानुष्ठान में नियुज्यमान यह परित्राट्, मुण्ड, युचि, परमहंस आदि नामों से प्रसिद्ध सन्यासी प्रायः इसी जन्म में ज्ञान का फल ( मुक्ति ) प्राप्त कर लेता है।। ३६०।।

पूर्वजन्म में सन्यासी रह कर यदि श्रवणादि का श्रनुष्ठान कर चुका है, किसी प्रवल प्रतिबन्धक के कारण तत्त्वज्ञान का लाभ नहीं कर सका था, तब वह दूसरा जन्म लेकर किसी भी श्राश्रम में ज्ञान प्राप्त कर लेता है—

> जन्मान्तरेषु यदि साधनजातमासीत् संन्यासपूर्वकमिदं श्रवणादिरूपम् । विद्यामवाप्स्यति जनः सकलोऽपि यत्र तत्राऽऽश्रमादिषु वसन् निवारयामः ॥३६१॥

योजना—यदि जन्मान्तरेषु सन्यासपूर्वकम् इदं श्रवणादिरूपं साधनजातम् श्रासीत्, (तदा) सकलोऽपि जनः यत्र तत्र श्राश्रमादिषु वसन् विद्याम् श्रवाप्स्यति, न निवारयामः ॥ (वसन्ततिलका)॥

योजितार्थं —यदि जन्मान्तर में सन्यास लेकर यह श्रवण श्रादि साधनवर्ग सम्पादित कर लिया गया था, तब तो ऐसे सभी मनुष्य जिस-किसी भी श्राश्रम में रहकर ज्ञान की श्रवाप्ति कर लेंगे, उसे हम नहीं हटाते।। ३६१।।

ज्ञान के साधनानुष्ठान में सन्यास का नियम दिखाने के लिए मुण्डक (३।२।६)
श्रुति का प्रमाण देते हैं—

# वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थाः सन्यासयोगाद्यतयः शुद्धसन्त्वाः । ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामृताः परिसुच्यन्ति सर्वे ॥३६२॥

योजना—( ये ) शुद्धसत्त्वाः सन्यासयोगात् वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थाः यतयः, ते

सर्वे परान्तकाले ब्रह्मलोकेषु परामृताः परिमुच्यन्ति ॥ ( उपजाति )॥

योजतायं—शुद्ध हृदय के जिन पुरुषों ने सन्यास लेकर वेदान्त-विचार के द्वारा परमार्थ तत्त्व का निश्चय कर लिया है, वे सभी यतिगण महाप्रलय के समय ब्रह्मलोक में ही परम अमृत (कैवल्य) का लाभ करके विदेह मुक्त हो जाते हैं।।३६२॥

इसी अर्थ में इतिहास-प्रमाण देते हैं--

नैतादशं ब्राह्मणस्यास्ति वित्तं
यथैकता समता सत्यता च ।
शीलं स्थितिर्द्गडनिधानमार्जवं
ततः ततश्चोपरमः क्रियाभ्यः ॥३६३॥

योजना—एतादृशं ब्राह्मणस्य वित्तं नास्ति, यथा एकता, समता, सत्यता, शीलम्, स्थितिः, दण्डनिधानम्, त्रार्जवम्, ततस्ततः क्रियाभ्यः उपरमश्च॥ (उपजाति)॥

योजिताय — ऐसा ब्राह्मण का और धन नहीं, जैसा कि एकता (निःसहायता), समता, सत्यता, सदाचरण, मर्यादापालन, अभय-दान, आर्जव और काम्यादि कर्मों से उपरित ।।३६३॥

सर्विक्रया-उपरित का फल दिखाते हैं--

यतो यतो निवर्तते ततस्ततो विग्रुच्यते। निवत्तनाद्धि सर्वतो न वेत्ति दुःखमएवपि ॥३६४॥

बोजना-यतो यतो निवर्तते, ततः ततो विमुच्यते, सर्वतः निवर्तनात् हि अणु अपि

दुःखं न वेत्ति ॥ ( अनुष्दुप् ) ॥

योजितार — जिस-जिस किया से निवृत्त होता जाता है, उस-उस से विमुक्त हो जाता है, समस्त कियाओं से निवृत्त हो जाने पर अणुमात्र भी दुःख का अनुभव नहीं करता ॥३६४॥ वैराग्य-जनक वचन उद्भृत करते हैं—

किं ते धनेन किम्र बन्धुभिरेव वा ते किं ते दारैर्ज्ञाक्षण यो मरिष्यसि । आत्मानमन्विच्छ गुहां प्रविष्टं पितामहास्ते क गताः पिता च ॥३६५॥

योजना—ब्राह्मसा ! यो मरिष्यसि ते धनेन किम् ? ते वन्धुभिः वा किम् ? ते दारैः किम् ? गुहां प्रविष्टम् आत्मानम् अन्विच्छ, ते पितामहः क गताः ? पिता च ॥ (उपजाति) ॥

योजितार्थं — हे ब्राह्मण ! तू शीघ्र ही मर जायगा, तेरे धन से क्या होगा ? तेरे बुन्धवर्ग से क्या लाम ? तेरी स्त्रियाँ क्या करेंगी ? बुद्धिरूप गुहा में छिपे उस आत्म तत्त्व की खोज कर, देख ! तेरे पितामह कहाँ गये ? पिता कहाँ गया ? ॥ ३६५॥

चतुर्विध पुरुषार्थं का कारण दिखाते हैं—

अर्थस्य मूलं निकृतिः चमा च कामस्य रूपं च वयो वपुश्च। धर्मस्य यागादि दया दमश्च मोक्षस्य सर्वोपरमः क्रियाम्यः ॥३६६॥

इति श्रीसुरेश्वराचार्यपूज्यपादशिष्यश्रीसर्वज्ञात्मसुनेः कृतौ शारीरकमीमांसाभाष्यप्रकरण-वार्तिके संचेपशारीरके तृतीयोऽध्यायः

योजना—श्रथंस्य मूलं निकृतिः चमा च, कामस्य रूपं वयो वपुश्च, धर्मस्य यागादि दया दमश्च, मोचस्य क्रियाभ्यः सर्वोपरमः ॥ ( इन्द्रवज्रा )॥

योजितार्थ - अर्थ का मूल छल और सिंहण्युता, काम का रूप यौवन और सुन्दर

शरीर, धर्म का यागादि, द्या और दम, मोच का समस्त क्रियाओं से उपरित ॥

मावितार्थं — अर्थं का उपार्जन करने के लिए छल-बल और सिहण्णुता का सहारा लेना पड़ता है। काम की पूर्ति के लिए सुन्दर रूप, भरी जवानी तथा कांचन कलेवर चाहिए। धर्म कमाने के लिए यागादि, द्या एवं दम का अनुष्ठान करना अपेन्तित है। मोन्न के लिए एक ही मार्ग है, वह है — समस्त क्रियाओं से निवृत्ति ॥ ३६६॥

तृतीयनेत्रप्रतिपन्नमञ्जसा
विनाशितस्वान्तगकामकिल्बिषम्।
नमामि मे मञ्जुलमंगलप्रदं
सनातनं क्योतिरजिह्मजीवितम्॥
इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यश्रीसुन्दरदासोदासीनपूच्यपादशिष्यश्रीमद्रामानन्दोदासीनविरिचतायां
संचेपशारीरकमाषाव्याख्यां
वृतीयोऽध्यायः॥

messen

# 🛞 चतुर्थोऽध्यायः 🛞

सद्यःसमुत्सारितभस्मघस्मरं समस्तसाधनसाध्यमद्भुतम् । तुरीयतत्त्वं चिरलिप्सितं सितं प्रपद्यते सम्प्रति साम्बशाम्भवम् ॥

### [ फलजिज्ञासा ]

पूर्व अध्याय में कथित समस्त साधनों से संसिद्ध महावाक्य-जन्य बोध से कैसी फल-निष्पत्ति होती है, यह शिष्य पूछता है--

उक्तसाधनसमुद्भवा सती किं प्रयच्छति फलं मुमुच्चे । प्रत्यगात्ममतिरत्र मे मन-स्यर्थिता समुपजायतेऽधुना ॥ १ ॥

योजना—उक्तसाधनसमुद्भवा सती प्रत्यगात्ममितः मुमुक्तवे किं फलं प्रयच्छति, अत्र अधुना मे मनसि अर्थिता समुपजायते ॥ (रथोद्धता )॥

गोजिताय - उक्त साधनों से समुद्भूत होकर प्रत्यगात्म-बुद्धि मुमुक्त को क्या फल देती

है, इस विषय की मेरे मन में जिज्ञासा उत्पेन हुई हैं।।

मावितार्थ—श्रवण श्रादि साधनों का जो फल वताया गया—ब्रह्मज्ञान, उसके विषय में जिज्ञासा होती है कि ब्रह्मज्ञानरूप फल क्या श्रीर फलों के समान जन्य है ? या कृटस्थरूप ?।। १।।

सहकारी कारण के विषय में भी जिज्ञासा होती है-

किं निरस्तसहकारिकारणा केवलैव फल्डमर्पयेन्मतिः।

#### वाह्यसाधनसहायसंपदा

वान्विता फलविधायिनी भवेत्।। २।।

योजना—िकं निरस्तसहकारिकारणा केवला एव मितः फलम् अर्पयेत् ? वा बाह्य-साधनसहायसम्पदा अन्विता फलदायिनी भवेत् ? (रथोद्धता)॥

योजितार — क्या समस्त सहकारी कारणों से रहित होकर अकेली ही प्रत्यगात्मबुद्धि फल देगी? या बाह्य साधनों की सहायतारूप सम्पत्ति से युक्त होकर फलदायिनी होगी?।।२।।

आचार्य अधिक प्रश्नों से ऊब न जाय, इस लिए शिष्य नम्र निवेदन करता है-

## एतद्प्यहमनैतुम्रत्सहे निर्ण्यं कुरु कृपानिधेयधीः। एतदेव हि दयालुलच्चं यद्विनेयजनबुद्धिनर्धनम् ॥ ३ ॥

योजना—एतद्पि अवैतुम् अहम् उत्सहे, कृपाविधेयधीः निर्ण्यं कुरु । एतदेव द्यालु-लच्चणाम्, यद् विनेयजनबुद्धिवर्धनम् ॥ (रथोद्धता )॥

योजितार्थ --इसे भी जानने के लिए मैं उत्सुक हूँ, कृपया निर्णंय कीजिए। यही दयालुओं का लच्चण है कि शिष्य जनों के बोध को बढ़ाना।। ३।।

गुरु प्रथम प्रश्न का उत्तर देता है--

उच्यते न तमसो निवृत्तितः

किंचिद्स्ति परमात्मधीफलम् । अन्यदल्पमपि साधनान्तरं

न व्यपेक्ष्य फलदायिनी च धीः ॥ ४ ॥

योजना—उच्यते तमसो निवृत्तितः अन्यत् किञ्चिद् अल्पम् अपि परमात्मधीफलं नास्ति, धीः हि साधनान्तरं व्यपेद्य च फलदायिनी न ॥ (रथोद्धता )॥

योजितार्थ — अज्ञान की निवृत्ति से भिन्न कुछ भी परमात्मज्ञान का फल नहीं, क्योंकि

श्रात्मज्ञान अन्य साधन की सहायता से फल नहीं देता।।

भावितार्थ — अविद्या-निवृत्तिमात्र ही विद्या का फल प्रसिद्ध है, अतः अज्ञान-वाधन के अतिरिक्त कुछ भी उत्पाद्य, संस्कार्य या विकार्य फल यहाँ नहीं माना जाता ॥ ४॥ द्वितीय प्रश्न का उत्तर है—

शुक्तिकाविषयवुद्धिजन्मनः

शुक्तिकागततमोनिवृत्तितः।

नापरं किमपि दृश्यते फलं

नापरं च सहकारि कारणम् ॥ ध ॥

योजना—शुक्तिकाविषयवुद्धिजन्मतः शुक्तिकागततमोनिवृत्तितः अपरं किमपि फलं न हरयते, अपरं सहकारि कारणं च न ( हरयते )।। ( रथोद्धता )॥

योजिताय — शुक्तिकाविषयक बुद्धि-जन्म से शुक्तिकागत तम की निवृत्ति को छोड़ कर अन्य कुछ भी फल नहीं देखा जाता और न अन्य कोई सहकारी कारण ही देखा जाता है।।

भावितार — गुक्तिगत अज्ञानमात्र की निवृत्ति गुक्ति के ज्ञान से देखी जाती है, वहाँ गुक्ति के ज्ञान का और कोई सहायक कारण भी नहीं देखा जाता, अतः अकेला ज्ञान ही अज्ञान का निवर्त्तक माना जाता है।। ५।।

लौकिंक दृष्टान्त में व्याप्ति दिखाकर अभिमत पत्त में साध्य सिद्ध करते हैं—

एवमात्मनि तमोनिवृत्तितो

नान्यदस्ति परमात्मधीफलम्।

नाप्यपेच्य सहकारि कारणं

किंचिदात्ममतिरपयित्फलम् ॥ ६ ॥

७२ सं० शा०

योजना-एवम् आत्मिन तमोनिवृत्तितः अन्यत् परमात्मधीफलं नास्ति, नापि किञ्चित्

सहकारिकारणम् अपेच्य आत्ममितः फलम् अपेयेत् ॥ (रथोद्धता )॥

योजिताय —इसी प्रकार आत्मा में अज्ञान-निवृत्ति से भिन्न परमात्मवोध का और फल नहीं है और न किसी सहकारी कारण की अपेक्षा करके ही आत्मज्ञान अपने फल का समर्पण करता है।। ६।।

प्राणादि-विद्या के समान ही ब्रह्मविद्या को प्रमाण रूप नहीं माना जा सकता, फिर

उससे अज्ञान की निवृत्ति कैसे होगी ? इस शंका का समाधान है--

ब्रह्मज्ञानं प्रमाणं भवति दृढमिदं नात्र कश्चिद्विवादो

ब्रह्मात्मा चैकरूपो न च बहुरसकस्तत्परत्वात् श्रृतीनाम्।

एवं सत्यद्वयात्मप्रमितिफलमिह द्वैतम्लापनुत्तिः

न ह्यज्ञानापनुत्तेरधिकमपि फलं किंचिदस्ति प्रमाणात् ॥ ७ ॥

योजना—ब्रह्मज्ञानं प्रमाणं भवति — इदं दृढ्म् , अत्र कश्चित् विवदो न । ब्रह्मात्मा च एकरूपः बहुरसकः न, श्रुतीनां तत्परत्वात् , एवं सित इह अद्वयात्मप्रतीतिफलं द्वैतमूलापनुत्तिः,

प्रमाणात् अज्ञानापनुत्तेः अधिकं किञ्चित् फलं नास्ति ॥ ( स्नग्धरा ) ॥

योजितार — नहाज्ञान प्रमाण होता है—यह सुदृढ़ है, इसमें कोई विवद नहीं। नहात्मा एक रूप होता है, बहुरूप नहीं, क्योंकि सभी श्रुतियाँ तत्परक हैं, इस प्रकार यहाँ अद्वयात्मबोध का फल द्वैत के मूलभूत अज्ञान का नाश ही है, प्रमाणज्ञान से अज्ञानापनोदन से अधिक कुछ भी फल नहीं होता।।

मावितार — प्राणादि-विद्या में प्राणादि की अनेक रूपों में उपासना बताई गई है, किन्तु ब्रह्म के विषय में ऐसा नहीं, वह सदा एकरस कूटस्थ है, अतः प्राणादि-विद्या पुरुष-तन्त्र होने से प्रमाण नहीं, अपि तु मानसिक्रयामात्र है, किन्तु ब्रह्मविद्या वस्तुतन्त्र होने से प्रमाण है, इससे अज्ञात की निवृत्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता।। ७।।

ब्रह्म-ज्ञान को सापेन भी नहीं कह सकते-

निरिभसिन्धसमर्पितमच्युते विहितमिष्टफलादिप निर्गतम् । यदिप कर्म तद्प्यवधीरितं

यदि धिया न तया परमर्थ्यते ॥ = ॥

योजना—यद्पि विहितं कर्म अच्युते निरिमसन्धि समर्पितम्, इष्टफलाद् अपि निर्गतम् तद्पि धिया यदि अवधीरितम्, तया परं न अध्यते ॥ (द्रतिवलिम्बतम्)॥

योजितार — जो विहित कर्म ईश-चरणों में फलेच्छा-रहित (निष्काम) भाव से समर्पित होता है अर्थात् अपने नियत फल से निर्गत हो जाता है, वह भी जिस बुद्धि (ब्रह्मज्ञान) से अवधीरित (त्यक्त) है, उस बुद्धि को और किसकी अपेन्ना होगी?

भावितार — ब्रह्मज्ञान का यदि कोई सहकारी कारण माना जाय, तो वह क्या ईरवरापित कर्म होगा ? या और कुछ ? ईरवरापित कर्म की ज्ञान को अपनी उत्पत्ति के समय कथंचित अपेज्ञा हो सकती है, किन्तु फल देते समय उसकी अपेज्ञा नहीं, क्योंकि "सर्वे

कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते" (गी० ४।३३) त्रादि शास्त्र उस कर्म की अनपेत्रता उद्घोषित करते हैं। दूसरा विकल्प भी उचित नहीं, क्योंकि ज्ञान को ख्रौर किसी की अपेत्रा किसी प्रकार भी सिद्ध नहीं होती।। म।।

#### समुचयवादनिरासः

ज्ञान का कर्म के साथ समसमुचय या विषम समुचय कुछ भी नहीं बनता— समविषमसमुचयो न युक्तो न हि जगदस्ति धियः प्रस्तिकाले। क नु वत विहितक्रियासमृहः

कथमिव तत्र सम्बयोपपत्तिः ॥ ६॥

योजना—समविषमसमुचयो न युक्तः, धियः प्रसूतिकाले हि जगत् नास्ति, विहित-क्रियासमूहः बत क नु ? तत्र समुचयोपपितः कथमिव ? (पुष्पितामा )॥

योजितार्थ—सम श्रीर विषम समुचय (कुछ भी) नहीं बनता, क्योंकि ज्ञान की उत्पत्ति के समय जगत् है ही नहीं, विहित क्रिया-वर्ग तो कहाँ ? ऐसी परिस्थिति में समुचय की उपपत्ति हो ही कैसे सकती है ?

भावितार्थ — मोच की प्राप्ति में ज्ञान और कर्म दोनों का समान प्राधान्य मानना समसमुख्यवाद है, ज्ञान को प्रधान और कर्म को अप्रधान अथवा कर्म को प्रधान और ज्ञान को अप्रधान मानना विषमसमुख्यवाद कहलाता है। ज्ञान तथा कर्म का किसी प्रकार का भी समुख्य नहीं बनता; क्योंकि ज्ञान के जन्म लेते ही समस्त जगत् ही समाप्त हो जाता है, उस समय कर्म की सत्ता ही नहीं रह जाती कि किसी प्रकार उसका समुख्य ज्ञान के साथ बन सके।। ह।।

अज्ञानी में ज्ञान और ज्ञानी में कमें नहीं, अतः भी ज्ञान-कमें का समुच्चय नहीं--

अपि च परमहंसस्त्यक्तसर्वेषगाः सन् अनुभवफलविद्यां साधनेर्यद्यवाप । कथिमव पुनरत्र प्राप्तिरस्ति क्रियाया भवतु तदपवर्गो विद्ययैवैकयाऽस्य ॥१०॥

योजना—श्रिप च परमहंसः त्यक्तसर्वैषणः सन् यदि साधनेः श्रानुभवफलविद्याम् श्रवापः श्रत्र पुनः क्रियायाः कथमिव प्राप्तिः श्रस्ति, तत् श्रपवर्गः एकया विद्यया एव भवतु ॥ (मालिनी)॥

योजितार्थ-परिव्राट् ने समस्त एषणात्रों का त्याग कर यदि निवृत्ति-साधनों से व्रह्मात्म-साचात्कारफलक विद्या प्राप्त की, तो इस (परिव्राजक) में कर्म की प्राप्ति ही कैसे

होगी, अतः अपवर्ग एकमात्र ज्ञान से ही होगा ॥

मावितार्थ—जैसे एक ही स्थान पर एक समय अन्धकार और प्रकाश-जैसे दो विरोधी तत्त्वों का समुच्चय नहीं होता, वैसे ही एक ही व्यक्ति में एक समय ज्ञान और कर्म का समुच्चय सम्भावित नहीं; क्योंकि ज्ञान के होने पर कर्ट्टत्वादि का अभिमान समाप्त हो जाता है, उसके विना कर्म का रहना सम्भव नहीं, जो व्यक्ति पुत्र, वित्त और लोक की एषणाओं (कामनाओं) से बहुत ऊपर उठकर ज्ञान की कला में पहुँच चुका है, उसमें भला वे जुद्र कामनाएँ रह ही कैसे सकती हैं ? उनके न होने से कर्म का अधिकार ही समाप्त हो जाता है।। १०॥

ज्ञान को कर्म का श्रङ्ग मानने में कोई प्रमाण नहीं--

यस्य प्रयोगविधिरस्ति परिग्रहीता द्वारैदमर्थ्यविनिवेदकमस्य सर्वम् । श्रुत्यादिमानमिह् नास्ति तदात्मबुद्धौ तस्मादियं भवतु नः पुरुषार्थभृता ॥११॥

योजना—यस्य प्रयोगविधिः परित्रहीता ऋस्ति, ऋस्य सर्वस्य श्रुत्यादिमानं द्वारैद-मर्ध्यविनिवेदकम्, इह आत्मबुद्धौ तत् नास्ति, तस्माद् इयं नः पुरुषार्थभूता भवतु॥ (वसन्ततिलका)॥

योजितार — जिस (पदार्थ) की प्रयोग विधि प्राहक होता है, उस पदार्थ का श्रुति आदि प्रमाण अङ्गत्व-बोध कराते हैं, इस आत्मज्ञान (की अङ्गता) में कोई प्रमाण नहीं,

अतः यह ( स्रात्मबुद्धि) हमारे मत में पुरुषार्थभूत सिद्ध हो जाती है।।

भावितार्थं — श्रुति, लिङ्ग, वाक्य, प्रकरण, स्थान और समाख्या— इन छह प्रमाणों से विनियुक्त पदार्थ ही कर्म का श्रङ्ग माना जाता है, श्रात्मज्ञान के श्रङ्ग होने में कोई भी प्रमाण नहीं, श्रात्मज्ञान स्वतन्त्र पुरुषार्थभूत है, कर्म का श्रङ्ग नहीं, कर्म के साथ इसका समुच्चय कैसे होगा ?॥ ११॥

अविद्यानिवृत्तिस्वरूपवर्णनम्

अविद्या-निवृत्ति का स्वरूप दिखाते हैं-

सदसत्सदसद्विकल्पित-

प्रतिपचैकवपुर्निवर्त्तनम् ।

तमसोऽभ्युपगम्यतेऽन्यथा-

नुपपच्यापतनैकहेतुतः ॥१२॥

योजना—तमसो निवर्तनं सदसत् सदसद्विकल्पितप्रतिपचैकवपुः अन्यथानुपपत्यापत-नेकहेतुतः अभ्युपगम्यते ॥ ( सुन्दरी )॥

योजितार - अज्ञान की निवृत्ति सत्, असत्, उभय और अनुभय-इन विकल्पों

से भिन्न (पद्धम प्रकार) अन्यथानुपपत्ति के आधार पर माना जाता है।।

सावितार्थं—श्रविद्या-निवृत्ति को न सत् माना जा सकता है, न श्रसत्, न सद्सत् उभयरूप श्रोर न सद्सत् उभय-विलज्ञण, श्रिपतु इन चारों प्रकारों से भिन्न पछ्कम प्रकार ही संगत है; क्योंकि सत् मानने पर द्वैतापित्त होती है, श्रसत् मानने पर ज्ञान ही व्यर्थ हो हो जाता है, सदसत् उभय पज्ञ तो परस्पर विरुद्ध होने से सम्भव ही नहीं, उभय-विलज्ञा मानने पर श्रज्ञान को सत्य मानना पड़ेगा।। १२।।

पख्रम प्रकार मानने में कोई आपत्ति नहीं--

सदसत्सदसद्विकल्पित-

प्रतिबद्धा न भवन्ति वर्णिते । परमात्मतमोनिवर्तनेऽ-

नुपपत्तिप्रतिभासवृत्तयः ॥१३॥

योजना—वर्णिते परमात्मतमोनिवर्तने सदसत्सद्सद्भिकल्पितप्रतिवद्धाः श्रनुपपत्ति-प्रतिभासवृत्तयः न भवन्ति ॥ (सुन्दरीच्छन्दः)॥

योजितार —कथित अज्ञान-निवृत्ति के (पद्धम प्रकार) पत्त् में सत् आदि चार पत्तों से सम्बन्ध रखनेवाले अनुपपत्तिरूप दोष नहीं होते।।

भाविताय — कथित चार पत्तों के दोषों से बचने के लिए ही उनका निषेधमात्र कर दिया जाता है, पद्धम प्रकार का ऋौर कीई वैध स्वरूप स्थिर नहीं किया जाता ॥ १३॥

पञ्चम प्रकार मानने में वृद्ध-सम्मति भी दिखाते हैं--

चितिभेद्मभेद्मेव वा द्वयरूपत्वमथो मृषात्मताम्। परिहृत्य तमोनिवर्तनं

प्रथयन्ते खलु मुक्तिकोविदाः ॥१४॥

योजना मुक्तिकोविदाः चितिभेदम्, अभेदमेव वा द्वयरूपत्वम्, अथो मृषात्मतां परिहृत्य तमोनिवर्तनं प्रथयन्ते ॥ (सुन्दरी )॥

योजितार्थ—मुक्तिः विचार के पण्डितगण चैतन्य-भेद, चैतन्याभेद, भेदाभेद श्रौर मिश्यारूपता का परिहार करके श्रज्ञान-निष्टृत्ति को (पश्चम प्रकार) कहा करते हैं।।

माविताय'— श्रज्ञान-निवृत्ति चैतन्य से न भिन्न है न श्रभिन्न, न भिन्नाभिन्न और न उभय-विलज्ञण—इस रीति से पक्रम प्रकार ही पूर्वाचार्य मानते आये हैं।। १४॥

निवृत्ति के दो अर्थ वेदान्त-सिद्धान्त में प्रचलित हैं—(१) नाश और (२) वाध। प्रथम अर्थ को दृष्टि में रखकर अविद्या-निवृत्ति को पञ्चम प्रकार बताया। दृसरे अर्थ को सामने रखकर सिद्धान्त स्थिर किया जाता है—

अथवा चितिरेव केवला वचनोत्पादितबुद्धिवर्त्मना । परमात्मतमोनिवृत्तिगी-

र्विषयत्वं सम्रुपैत्युपाधिना ॥१५॥

योजना—श्रथवा केवला चितिरेव वचनोत्पादितवर्त्मना उपाधिना परमात्मतमोनिवृत्तिगीर्विषयत्वं समुपैति ॥ ( सुन्दरी ) ॥

योजितार — त्राथवा केवल (निर्विशेष) चेतन ही वाक्योत्थ बुद्धिवृत्तिरूप उपाधि के द्वारा "तमोनिवृत्तिः" इस शब्द की विषयता को प्राप्त करती है।।

मावितार — सर्व वाधावधिभूत ब्रह्म ही श्रज्ञान का बाधस्वरूप है। प्रत्येक वस्तु के श्रज्ञान का वाध श्रधिष्ठानज्ञान से होता है, श्रतः प्रपद्ध-सहित श्रज्ञान का बाध ब्रह्मज्ञान से होने के कारण, ब्रह्मज्ञान या ब्रह्म को ही श्रविद्या की निवृत्ति कहा जाता है।। १५॥

लौकिक दृष्टान्त से उक्त सिद्धान्त स्थिर करते हैं-

शुक्तिकाविषयवुद्धिजन्मना

प्रत्यगात्मचितिरेव केवला।

शुक्तिकागततमोनिवृत्तिरि-

त्युच्यते दृतिहरिः पशुर्यथा ॥१६॥

योजना--शुक्तिकाविषयबुद्धिजन्मना केवला प्रत्यगात्मचितिः एव शुक्तिकागतमो

निवृत्तः-इत्युच्यते, यथा दृतिहरिः पशुः ॥ ( सुन्दरी ) ॥

बोजितार — गुक्तिविषयक बुद्धिवृत्तिरूप उपाधि के द्वारा गुद्ध चेतन ही गुक्तिविषयक अज्ञान की निवृत्ति कहा जाता है, जैसे कि 'दृतिहरि' शब्द (पशुत्वरूप उपाधि के द्वारा पशु को ही कहता है)।।

भावितार — शुक्ति आदि जड़ पदार्थे रजत आदि के अधिष्ठान नहीं बन सकते, अतः शुक्ति-उपहित चेतन को ही उसका अधिष्ठान मानना होगा, वही शुक्तिविषयक प्रमावृत्तिरूप उपाधि के द्वारा शुक्तिविषयक अज्ञान की निवृत्तिरूप है।। १६।।

कथित 'हतिहरिं' दृष्टान्त को स्पष्ट करते हैं-

वाचको हरणकत्त रिष्यते

शब्द एष हि दतेर्मनीषिभिः।

केवलं तु पशुता निमित्ततां

बाह्यतः स्थितवती त्रजेदियम् ॥१७॥

बोजना-मनीषिभिः एष ( हतिहरिः ) शब्दः हतेः हरणकत्तुः वाचकः इष्यते, इयं

पशुता तु बाह्यतः स्थितवती केवलं निमित्तितां व्रजेत् ॥ (रथोद्धता)॥

योजितार — मनीषिगण इस "दृतिहरि" शब्द को दृति (चमड़े की थैली) के ढोनेवाले का वाचक मानते हैं, यह 'पशुता' तो (वाच्यकोटि के) बाहर ही स्थिति रह कर केवल निमित्त ही होती है।।

मावितार्थ — हित (चमड़े के थैले) को जो भी मनुष्य या अश्व या और कोई वहन करता है, वही यौगिक वृत्ति से 'हितिहरि' शब्द का वाच्य होता है, किन्तु मनीषिगण इस 'हितिहरि' शब्द का प्रयोग केवल अश्व आदि पशु अर्थ में ही किया करते हैं, अतः 'पशुत्व' यहाँ ऐसी डपाधि है, जो वाच्य-कोटि में किसी प्रकार भी प्रविष्ट नहीं, इसी प्रकार प्रकृत में भी।।१७॥

हृष्टान्त में वही घटाते हैं-

एवमेव तु तमोनिवृत्तिगीः शुक्तिकाविषययुद्धिजन्मना । बाह्यतः स्थितवतैव हेतुना प्रत्यगात्मचिति वर्त्ततेऽञ्जसा ॥१८॥ योजना—एवमेव तमोनिवृत्तिगीः शुक्तिकाविषयबुद्धिजन्मना बाह्यतः स्थितवता हेतुना एव प्रत्यगात्मचिति श्रञ्जसा वर्तते ॥ (रथोद्धता )॥

योजितार्थं — इसी प्रकार शक्ति में 'श्रज्ञान-निवृत्ति' शब्द शक्तिविषयक बुद्धि-वृत्तिरूप बहिष्ठ निमित्त के द्वारा चैतन्य में मुख्यवृत्ति से ही प्रवृत्त होता है।। १८।।

प्रकृत में वही सिद्ध करते हैं--

उत्पन्नशुक्तिमतिरात्मचितिर्यथैव शुक्तेस्तमोहतिरिति प्रतिपन्नमेवम् । आत्माऽपि जातनिजबुद्धिरबोधहानि-

रित्युच्यतेऽमलचिदेकरसो न पूर्वम् ॥१९॥

योजना— यथा उत्वन्नशुक्तिमतिः चितिः शुक्तेः तमोऽपहतिः—इति प्रतिपन्नम्, एवम् अमलचिदेकरसः आत्मा अपि जातनिजबुद्धिः अबोधहानिः—इत्युच्यते, पूर्वो न ॥ (वसन्ततिलका)॥

योजितार्थ—जैसे उत्पन्न शुक्तिविषयक बुद्धिवृत्तिरूप उपाधिवाला चेतन शक्ति के अज्ञान की निवृत्ति कहा जाता है, वैसे ही निर्मल, चिदेकरस आत्मा ही स्वविपयक बुद्धि-वृत्तिरूप उपाधि के द्वारा अज्ञान-निवृत्त कहा जाता है, बुद्धि-जन्म के पूर्व का आत्मा नहीं।।

भावितार्थ — महावाक्य-जन्य बुद्धि-वृत्ति के होने से पूर्व चेतन को अज्ञान-निवृत्तिरूप नहीं माना जा सकता अपितु पश्चात्, इसीलिए उक्त वृत्ति को उपाधि माना जाता है, वह तटस्थ रहकर उक्त चेतन की परिचायक मानी जाती है।। १६।।

'हतिहरि' शब्द के प्रयोग की कथित पशुत्व उपाधि में युक्ति देते हैं—

हितहरणकरत्वं पुंसि चान्यत्र चेदं हितहरिरिति लोके नोच्यते वर्तमानम् । अनिधकविकलं सत्कथ्यते तत्पशुस्थं हितहरिरिति शिष्टैर्बाह्यहेतोः पशुत्वात् ॥२०॥

योजना—पुंसि अन्यत्र च वर्तमानम् इदं दृतिहरणकरत्वं 'दृतिहरिः'—इति लोके न उच्यते, पश्तवात् बाह्यहेतोः पशुस्थं तत् अनिधकविकलं सत् 'दृतिहरिः'—इति शिष्टैः कथ्यते ॥ (मालिनी ) ॥

योजितार — पुरुष में (तथा रथ आदि में ) वर्तमान यह दृति-हरण-कर्तृत्व 'दृतिहरि' शब्द से लोक में नहीं कहा जाता, किन्तु पशुत्वरूप बाह्य निमित्त के कारण पशुमात्र में वर्तमान वह (दृतिहरणकर्तृत्व) अन्यूतानितिरिक्त होकर 'दृतिहरि' शब्द से शिष्ट पुरुषों के द्वारा कहा जाता है।।

भावितार्थ —शिष्ट पुरुषों के प्रामाणिक प्रयोगों के आधार पर शब्द का स्वभाव स्थिर किया जाता है। 'दृतिहरि' शब्द का प्रयोग शिष्टगण पशु में ही किया करते हैं, अतः पशुवृत्ति दृतिहरण-कर्तृत्व ही 'दृतिहरि' शब्द का वाच्य होता है, सामान्यतः दृतिहरण-कर्तृत्व नहीं; क्योंकि "हरतेद्द तिनाथयोः पशौ" (पा० सू० ३।२।२५) इस सूत्र में वैसा स्पष्ट कर दिया है।। २०॥ प्रकृत में भी वही युक्ति है—

श्रयमिप परमात्मा प्रत्यगात्मस्वभावो

वचनजिनतबुद्धेः प्राक्ष्वरूपे स्थितोऽपि ।

न खलु विषयभावं ध्वान्तविच्छेदवाचो

त्रजति हि तदुपाधेर्बु द्विवृत्तेरभावात् ॥२१॥

योजना—वचनजनितवुद्धेः प्राक् स्वरूपे स्थितोऽपि श्रयं प्रत्यक्स्वभावः परमात्मा ध्वान्तविच्छेदवाचः विषयभावं न व्रजति, हि बुद्धिवृत्तेः तदुपाधेः श्रभावात् ॥ ( मालिनी )॥

योजितार — महावाक्य-जन्य बुद्धि-वृत्ति के पूर्व स्वरूपतः स्थित होने पर भी यह प्रत्यगात्मस्वरूप परमात्मा 'श्रज्ञान-निवृत्ति' शब्द का विषय नहीं होता; क्योंकि बुद्धिवृत्ति-

रूप उपाधि का अभाव है।।

मावितार — उपाधि की उत्पत्ति से पूर्व उपधेय में कोई भी उपाधि-प्रयुक्त व्यवहार नहीं होता, अतः जब तक महावाक्य-जन्य बुद्धि-वृत्ति उत्पन्न नहीं होती, तब तक उस अधिष्ठान चेतन को 'अज्ञान-निवृत्ति' शब्द से नहीं कहा जा सकता, अपितु उस उपाधि के जन्म के पश्चात् ही ब्रह्म को अज्ञान-हानि माना जाता है।। २१।।

'अज्ञान' आदि शब्दों के साथ समस्यमान 'नाश, निवृत्ति' आदि शब्द अभाव के

वाचक नहीं होते--

अज्ञानदाह इति नैकपदं समासात् पूर्वोत्तरे खलु पदे पदतामुपेतः। ज्ञानोदयं तटगतं समुपाददानः

तस्मात्तमोहतिरवोऽत्र चिति प्रवृत्तः ॥२२॥

योजना—'श्रज्ञानदाहः' इति एकपदं न, समासात् खलु पूर्वोत्तरे पदे पदताम् उपेतः, तस्मात् ज्ञानोदयम् तटगतं समुपाददानः अत्र तमोहतिरवः चिति प्रवृत्तः॥ (वसन्ततिलका)॥

योजितार — 'अज्ञानदाह' यहाँ एक पद नहीं, अपितु समास होने से ही पूर्व (अज्ञान)
तथा उत्तर (दाह) पद मिलकर पदभाव को प्राप्त हुए हैं, इसलिए ज्ञानोदयरूप लटस्थ

उपाधि को लेकर यहाँ 'तमोहति' शब्द चेतन में प्रवृत्त हुआ है।।

भावितार्थ — "अज्ञानस्य दाहः, अज्ञानदाहः, अज्ञानस्य दाहो यत्र स अज्ञानदाहः" आदि समास वृत्तियों के कारण शब्दों की अन्य अर्थ में भी प्रवृत्ति देखी जाती है, इसी प्रकार यद्यपि 'नाश' शब्द अभाव का ही वाचक होता है, तथापि 'अज्ञान' शब्द से समस्त हो जाने के कारण अभाव अर्थ को न कह कर यहाँ चैतन्यरूप भाव अर्थ को कहने लगा है।। २२॥

'हतिहरि' शब्द का भी समास के कारण ही उक्त विशेष अर्थ माना जाता है— अत्राप्यसौ हतिहरिः पशुरित्यलगडः

शब्दो न खल्वभिमतोऽवयवार्थयोगात् । धातुश्र वाचकतया हरतिः प्रसिद्धो

हीन्त्रत्ययश्च हरतेः परतः प्रसिद्धः ॥२३॥

अध्याये

योजना—अत्रापि असौ हतिहरिः पशुः -- इति अखण्डशब्दो न खलु अभिमतः, अवयवार्थयोगात्, हरितः धातुः हि (हरतेः) वाचकतया प्रसिद्धः हरतेः परतः इन् पत्ययश्च (कर्तृवाचकतया) प्रसिद्धः ॥ (वसन्त०)॥

योजिताय — यहाँ भी 'हतिहरि' शक्द अखण्ड (पद्) नहीं माना जाता, क्योंकि अवयवों के भिन्न-भिन्न अर्थ होते हैं, अर्थात् 'हृब्' धातु हरण की वाचक प्रसिद्ध है और 'हृब्' धातु के उत्तर 'इन्' प्रत्यय कर्तृवाचक प्रसिद्ध है।। २३।।

#### अज्ञाननिवृत्तिसमयनिर्ण्यः

ज्ञान की उत्पत्ति के समय ही अज्ञान की निवृत्ति होती है ? या उत्तर काल में ? इस प्रश्न का उत्तर देते हैं—

उद्यक्तिरस्यति तमश्र तदुद्भवं च वेदावसानवचनादथ वोदितः सन्। ऐकात्म्यवस्तुविषयोऽनुभवोऽत एव कंचित्सहायमनपेक्ष्य निवर्त्तकोऽसौ ॥२४॥

बोजना—ऐकात्म्यवस्तुविषयः त्रातुभवः वेदावसानवचनात् उद्यन् एव त्राथवा उदितः सन् तमः तदुद्भवं च निरस्यति, त्रासौ किञ्चित् सहायम् त्रानपेद्य निवर्तकः॥ (वसन्त•)॥

बोबितार्थ — एकात्मतावस्तुविषयक अनुभव वेदान्त-वाक्य से उत्पन्न होते ही अथवा उत्पन्न होकर अज्ञान और अज्ञानोद्भूत प्रपञ्च का नाश करता है, यह (अनुभव) किसी सहायक की अपेचा न करके ही (अज्ञान का) निवर्तक होता है।।

आवितार — ज्ञान अपने उदय-काल में अथवा उत्तर च्या में अज्ञान का नाशक होता है, सर्वथा ज्ञान के उत्तर च्या में अज्ञान नहीं टिक सकता; क्योंकि ज्ञान अपने विरोधी अज्ञान को नष्ट करने में और किसी की अपेचा या प्रतीचा नहीं करता कि अज्ञान का नाश होने में विलम्ब हो।। २४॥

यही बात दृष्टान्त से स्पष्ट करते हैं-

दीपस्तमस्तिरयतीह भवत्कुतश्चिद्
भूत्वा क्षणव्यवधिमात्रमपेच्य नात्र।
कश्चिद्विवादपदवीम्रपयाति वादी
तद्वतप्रतीच्यवगतौ तमसोऽपहर्ण्याम् ॥२५॥

योजना—दीपः भवन् कुतिहचन् भूत्वा ज्ञण्ड्यविधमात्रम् अपेच्य तमः तिरयति-अत्र किश्चित् वादी विवादपदवीं न उपयाति, तद्वत् तमोऽपहन्ज्यां प्रतीच्यवगतौ ॥ (वसन्त०)॥ योजितार्थ—दीपक उत्पन्न होते ही या किसी प्रतिबन्ध के कारण उत्पन्न होकर एक ज्ञण के व्यवधान मात्र से अन्धकार को नष्ट करता है—इस में कोई भी वादी विवाद नहीं करता, वैसे ही अज्ञान-नाशक प्रत्यगात्मावगति (के विषय में जोड़ लेना चाहिए)॥ २५॥

मुख्य सिद्धान्त दिखाते हैं---७३ सं० शा० उत्पत्तिरेव हि धिया स्वफलं प्रदातुम् आकाङ्क्षिता न च ततोऽपरमर्थनीयम्। यत्कारकं तदिह काङ्क्षति जन्ममात्राद् अन्यक् धीः किमपि काङ्च्ति जन्म लब्ध्वा।।२६॥

योजना—धिया स्वफलं प्रदातुम् उत्पत्तिरेव आकाङ्क्तिता, ततः अपरं न अर्थनीयम् इह यत् कारकम्, तद् जन्ममात्रात् अन्यत् काङ्क्ति, धीः जन्म लब्ध्वा किमपि न

काङ्चति ॥ (वसन्ततिलका)॥

बोजितार्थ—ज्ञान अपना फल देने के लिए अपनी उत्पत्तिमात्र की आकांद्या करता है, उससे अन्य किसी की भी अपेद्या नहीं करता, लोक में ओ (किसी वस्तु का) कारक (उत्पादक) होता है, वह अपने जन्म से अतिरिक्त वस्तु की भी अपेद्या करता है, किन्तु ज्ञान (जनक नहीं, अपितु तत्त्व का अभिन्यञ्जक है, अतः) जन्म पाकर और किसी की भी अपेद्या नहीं करता।। २६॥

उक्त श्रर्थ में जैमिनीय संवाद दिखाते हैं-

प्रत्यचस्त्रमिदमेव निवेदियध्यन् न्यायेन जैमिनिरुवाच विदग्धबुद्धिः। सत्संप्रयोग इति तत्र हि बुद्धिजन्म-

शब्दस्य नान्यदिह किंचन कृत्यमस्ति ॥२७॥

योजना — विद्ग्धवुद्धिः जैमिनिः "सत्संप्रयोगेंं इति प्रत्यत्तसूत्रे इद्मेव न्यायेन निवेदयिष्यन् डवाच, तत्र बुद्धिजन्मशब्दस्य इह अन्यत् किञ्चन कृत्यं नास्ति ॥ (वसन्त०)॥

योजितार - परम मनीषी जैमिनि मुनि ने "सत्संत्रयोगे" (जै० सू० ११११४) इस प्रत्यच्च-सूत्र में इसी (ज्ञान को श्रपने जन्म से श्रतिरिक्त श्रौर किसी की श्रपेचा नहीं - इस श्रर्थ) को न्यायतः कह दिया है, उस (सूत्र) में गृहीत "बुद्धिजन्म" शब्द में जन्म-श्रहण का श्रौर कुछ भी फल नहीं ॥

माबितार — आचार्य जैमिनि का सूत्र है— "सत्संम्प्रयोगे पुरुषस्येन्द्रियाणां बुद्धिजन्म तत् प्रत्यच्चम्" (जै० सू० १।१।४) अर्थात् इन्द्रियों का सिद्धिषय के साथ संप्रयोग होने पर जो पुरुष में बुद्धि का जन्म होता है, उसे प्रत्यच्च कहते हैं। इस सूत्र में 'जन्म' पद का सार्थक्य क्या ? यह सोचने पर स्थिर होता है कि बुद्धि को अपने जन्म से अतिरिक्त और किसी की अपेचा नहीं—यह दिखाने के लिए 'जन्म' पद रखा है, और कोई उसका प्रयोजन नहीं।। २७।।

ज्ञान की निवृत्ति किससे होगी ? इस प्रश्न का उत्तर है— वेदान्तवाक्यजनिता मतिवृत्तिरेवम् उत्पत्तितः सकलमेव भवार्णवाम्बु । पीत्वा स्वयं च खलु शाम्यति दग्धलोह-पीतं यथाम्बु चितिमेव तु शेषयित्व। ॥२८॥

बोजना--एवं वेदान्तवाक्यजनिता मतिरेव उत्पत्तितः सकलं भवार्णवाम्ब्र पीत्वा चितिम् एव शेषियत्वा स्वयं खलु शाम्यति, यथा द्रधलोह्पीतम् अम्बु ॥ (वसन्ततिलका) ॥

योजितार्थ - वेदान्तवाक्य-जन्य बुद्धि ही अपने जन्ममात्र से सकल भवार्षिव को पीकर एक मात्र चैतन्य तत्त्व को शेष रख कर स्वयं वैसे ही शान्त हो जाती है, जैसे कि तपे हुए तवे पर पड़ा पानी (तवे को ठण्डा करके स्वयं विलीन हो जाता है)।।

भावितार्थ — महावाक्य-जन्य साज्ञात्काररूप बुद्धि-वृत्ति अज्ञान तथा अज्ञान के कार्य को नष्ट करती है, स्वयं भी अज्ञान का कार्य होने से अपना भी नाश कर लेती है, जैसे जलते तवे पर डाला हुआ जल तवे की जलन को मिटाता हुआ स्वयं मिट जाता है।। २८॥

मोत्तस्य कूटस्थनित्यत्वम्

मोच में कूटस्थ नित्यता का अनुमान करते हैं--कूटस्थनित्यैव तु मुक्तिरेषा विद्याफलत्वादिह यद्यदेवम् ।

तत्तन्था दृष्टमशेषमेव

यथा हि शुक्तचादिपदार्थसंविद् ॥२६॥

बोजना--एषा मुक्तिः तु कूटस्थनित्यैन, विद्याफलत्वात्, इह यद् एवम्, तत् तत्

अशेषमेव तथा दृष्टम्, यथा हि शुक्त्यादिपदार्थसंवित्।। ( उपजाति )।।

बोजितार — यह मुक्ति कूटस्थ नित्य है, विद्या का फल होने से, लोक में जो जो ऐसा होता है, वह सब वैसा देखा गया है, जैसे शुक्त्यादि पदार्थों का स्फुरण ॥ २६॥ दृष्टान्त में साध्य-विकलता की शंका निवृत्त करते हैं---

जन्मादिषड्भावविकारहीना शुक्तचादिवस्तुप्रशिविष्टसंवित्। न प्रागभावाद्यनुभृतिरस्याः

स्वतः प्रमाणाद्पि युज्यते हि ॥३०॥

योजना--शुक्त्यादिवस्तुप्रणिविष्टसंवित् जन्मादिषद्भावविकारहीना,

प्रागभावाद्यनुभूतिः स्वतः, प्रमाणाद् न युज्यते ॥ ( उवजाति ) ॥

योजिताय - शक्त्यादि वस्तुत्रों में निविष्ट संवित् जन्मादि छह भाव-विकारों से रहित है; क्योंकि इस संवित् के प्रागभाव त्रादि की अनुभूति स्वतः या त्रौर किसी प्रमाण से नहीं होती॥

मावितार्थ--शुक्त्यादि-विषयक संवित् अपने जन्म (प्रागभाव) श्रौर नाश (ध्वंसाभाव) को स्वयं सिद्ध करती है ? या प्रमाणान्तर से व सिद्ध होते हैं ? दोनों पत्त संगत नहीं जँचते; क्योंकि प्रागभाव के समय उस संवित् की सत्ता ही नहीं होगी और जब संवित् होती है, तब उसका प्रागभाव नहीं रहता। इसी प्रकार संवित् के समय उसका ध्वंस नहीं ऋौर ध्वंस के सभय संवित् न होगी, फिर वह अपने प्रागभाव और ध्वंस को कैसे प्रकाशित कर सकेगी ? जन्म और नाश के असिद्ध हो जाने पर मध्यपाती अवशिष्ट चार भाव विकारों की भी असिद्धि हो जाती है। अन्य प्रमाण से भी उस संवित् के प्रागभाव आदि प्रमाणित नहीं होते; क्योंकि संवित् स्वयंप्रकाश है, प्रमाणान्तर का जो विषय ही नहीं, उसके धर्मों का प्रहण प्रमाणान्तर से कैसे होगा ? ॥ ३०॥

प्रमाणान्तर से संवित् के प्रागभाव आदि का प्रहण क्यों नहीं होता ? इसका उत्तर है-

अबुध्यमानो न हि संविदं त-

त्सम्बन्धि किंचित्प्रतिपत्तमीशः। न बुध्यमानोऽपि तथा तदा हि

न संविदेषा विषयत्वहेतोः ॥३१॥

बोजना—संविद्म् अबुध्यमानः (कश्चन) तत्संबन्धि किञ्चित् प्रतिपत्तं न ईशः.

बुध्यमानोऽपि तथा न, तदा हि विषयत्वहेतोः एषा संवित् न ॥ ( उपजाति ) ॥

बोजिताय - संवित् को विषय न करके (कोई प्रमाण ) तत्सम्बन्धी किसी पदार्थ को जानने में समर्थ नहीं हो सकता, (संवित् को) विषय करके भी वैसा नहीं कर सकता; क्योंकि तब तो विषय हो जाने के कारण वह संवित् संवित् ही न रहेगी, जड़ हो जायगी ॥ ३१॥

व्यतिरेक व्याप्ति के आधार पर भी मोच में कूटस्थत्व सिद्ध करते हैं-

जन्या न मुक्तिर्घटते कृतश्रिद विद्याफलत्वादिति पूर्वहेतोः। यद्यद्धि जन्यं जगति प्रसिद्धं तत्तन विद्यापलमध्वरादि ॥३२॥

योजना—मुक्तिः कुतश्चित् जन्या न घटते, विद्याफलत्वाद्—इति पूर्वहेतोः, जगति यत् यत् हि जन्यं प्रसिद्धम् , तत् तत् विद्याफलं न, यथा अध्वरादि ॥ ( इन्द्रवज्रा )॥

बोजिताय -- मुक्ति किसी हेतु से जन्य नहीं हो सकती; क्योंकि विद्या का फल है-यह पूर्व कहा जा चुका है, लोक में जो-जो जन्य प्रसिद्ध है, वह-वह विद्या का फल नहीं होता जैसे याग त्रादि ॥ ३२ ॥

मोच के स्वरूप में कर्म का भी उपयोग नहीं—

मोचस्वरूपो विफलक्रियोऽसौ विद्याफलत्वादिह् यद्यदेवम् ।

तत्तत्था दृष्टमशेषमेव यथैव रज्ज्वादितमोनिवृत्तिः ॥३३॥

योजना मोत्तस्वरूपः विफलिकयः, विद्याफलत्वात्, इह यद् यद् एवम्, तत् तत्

अशेषं तथा दृष्टम् , यथा रज्वादितमोनिवृत्तिः ॥ ( जपजाति ) ॥

योजितार - यह मोच्ररूप (अविद्या-नाश) निष्फलकर्मक है, क्योंकि विद्या का फल है, यहाँ जो-जो ऐसा होता है, वह सब वैसाही देखा जाता, जैसे रज्वादिविषयक अज्ञान की निवृत्ति॥

भाषितार्थ-अज्ञान की निवृत्ति सदैव ज्ञान से होती है, ज्ञान वस्तु-तन्त्र है-यह कई बार कहा जा चुका है, अतः ज्ञान को भी किसी की अपेचा नहीं, इस प्रकार अज्ञान-निवृत्तिरूप मोत्त को सान्तात् या परम्परया किसी भी प्रकार कर्म की अपेन्ना नहीं।। ३३॥

कर्म-सापेच सायुच्य आदि को इस मोच नहीं मानते--

साम्रज्यादि विवादगोचरपदं निःश्रेयसं नो भवेत् कार्यत्वादिह यद्यदीदृशमदो निश्रेयसं नेचितम्। यद्वत्कुड्यघटादि तादृशमिदं तस्मादिदं तादृशं युक्तं कल्पियतुं न तद्विसदृशं तादृङ् न दृष्टं यतः ।। सायुज्यादि न मोचपचपतितं विद्याफलत्वाहृतेः।

मानस्य क्रिययोपजन्यत इदं यस्मादुपास्त्याख्यया ॥३४॥

बोजना—सायुज्यादि मोत्तपत्तपतितं न, विद्याफलत्वाहतेः, यस्मात् मानस्य उपास्त्या-ख्यया कियया इदं जन्यते । विवादगोचरपदं सायुज्यादि निःश्रेयसं नो भवेत्, कार्यकत्वात्, इह तद् यद् ईदृशम्, श्रदः निःश्रेयसं न ईत्तितम्, यद्वत् कुड्यवटादि, तादृशम् इदम् तस्माद्

इदं ताहरां करपयितुं युक्तं न, यतः तद्विसहरां ताहक् न हष्टम् ॥ (गाथा)॥

योजितार —सायुज्य आदि मोच्त-कोटि में प्रविष्ट नहीं, क्योंकि उनमें विद्या-फलत्व का अभाव है, (हिरण्यगर्भोऽस्मि-इस प्रकार के) अभिमान की उपासनारूप क्रिया से यह (सायुज्यादि) उत्पन्न किया जाता है। विवादास्पद सायुज्यादि मोच्च नहीं, क्योंकि जन्य हैं, लोक में जो-जो ऐसा (जन्य) होता है, वह मोच्च पन्दीं देखा जाता, जैसे दीवार घट आदि, वैसा ही यह (सायुज्यादि) है, इस लिए इसे (सायुज्यादि को) वैसा (नित्यमोच्च-स्वरूप) करूपना करना युक्त नहीं, उससे विसहश (विजातीय) पदार्थ कभी वैसा नहीं देखा जाता ॥३४॥

मोच में कूटस्थनित्यता श्रीर रीति से भी सिद्ध करते हैं--

सदसदुद्भवनं न विग्रुक्तता सदसदुद्भवनानुपपत्तितः। सदसतोर्नशनं न विग्रुक्तता सतसतोर्नशनानुपपत्तितिः॥३५॥

योजना—सद्सदुद्भवनं मुक्तता न, सद्सदुद्भवनानुपपत्तितः। सद्सतोः नशनं

विमुक्तता न, सद्सतोः नशनानुपपत्तितः ॥ ( द्रुतविलम्बितम् ) ॥

योजितार — सत् या श्रसत् का उद्भवन (जन्म) नहीं हो सकता, क्योंकि सत् या श्रसत् का उद्भवन श्रनुपपन्न है। (इसी प्रकार) सत् या श्रसत् का नाश विमुक्ति नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सत् या श्रसत् का नाश उपपन्न नहीं।।

भाविताथ — सत् और श्रसत् के उत्पाद या नाश को मुक्ति नहीं कह सकते; क्यों कि सत् और श्रसत् का उत्पाद तथा नाश बनता नहीं — यह कह चुके हैं, श्रतः कूटस्थ नित्य-

स्वरूप ही मुक्ति होती है।। ३५॥

कल्पित सालोक्य आदि के जन्म को भी मोंच नहीं कह सकते—

न च तमोमयजन्म विग्रुक्तता न हि तदिष्टमनिष्टतरं हि तत्। न खलु कल्पितजन्म विग्रुक्तता सग्रुपगच्छति तद्वितथं यतः॥३६॥ बोजना--तमोमयजनम च विमुक्तता न, तद् हि इष्टं न, श्रानिष्टतरम्। कल्पितजनम-

विमुक्ततां न खलु समुपगच्छति, यतः तद् वितथम् ॥ ( द्रुतविलम्बितम् ) ॥

बोजिताथं—तमोमय जन्म को मोच्च नहीं कह सकते, क्योंकि वह (तमःस्वरूप जन्म) इष्ट नहीं होता, श्रिपतु श्रिनष्ट होता है। (तमोमय पदार्थ किल्पत है) किल्पत जन्म को मोच्च नहीं मानते; क्योंकि वह मिथ्या है।। ३६।।

तमोमय प्रपञ्च के विलय को हम भी मोच मानते हैं--

अथ तमोमयविश्वविकल्पना-

विलयनात्मकमभ्युपगम्यते ।

सकलदूषगाजातविवर्जितं

तदिह मोक्षपदं न निवार्यते ॥३७॥

योजना-अथ तमोमयविश्वविकल्पनाविलयनात्मकम् अभ्युपगम्यते, तद् हि सकल-

दृषणजातविवजितम्, मोचपदं न निवायते ॥ (द्रुतविलम्बितम्)॥

योजिताय — यदि तमोमय प्रपञ्च-कल्पना के विलय को मोच माना जाता है, तो वह सकल दोषों से रहित है, उसे मोचपद से नहीं हटाया जाता ।। ३७।।

ज्ञान से निःशेष अज्ञान विनष्ट होता है--

सम्यग्ज्ञानविभावसुः सकलमेवाज्ञानतत्संभवं

सद्यो वस्तुवलप्रवर्त्तनमरुद्धचापारसंदीपितः।

निलेंपेन हि दंदहीति न मनागप्यस्य रूपान्तरं

संसारस्य शिनष्टि तेन विदुषः सद्यो विम्नुक्तिष्ठ वा ॥३८॥

योजना--वस्तुवलप्रवर्तनमरुद्व्यापारसंदीपितः सम्यक् ज्ञानविभावसुः सकलमेव अज्ञानतत्सम्भवं सद्यः निर्लेपेन दंदहीति, अस्य संसारस्य मनाक् अपि रूपान्तरं न शिनष्टिः

तेन विदुषः सद्यः मुक्तिः ध्रुवा भवति ॥ ( शाद् ल० ) ॥

बोजितार —वस्तुस्वरूप बल का आविर्भाव यहाँ वायु-व्यापार है, उससे प्रदीप सम्यक् ज्ञानरूपी अग्नि सम्पूर्ण अज्ञान और उसके कार्य प्रपञ्च को तुरन्त निर्लिप्त रहकर भस्म-सात् कर देता है, इस संसार का कोई भी रूपान्तर शेष नहीं रखती, इसलिए ज्ञानी की तुरन्त मुक्ति होनी ध्रुव है ॥ ३८॥

ज्ञानी की यदि तुरन्त विदेह मुक्ति हो जाती है, तब जीवन्मुक्ति-प्रतिपादक श्रुति की

क्या गति होगी ? इस प्रश्न का उत्तर देते हैं--

जीवन्युक्तिप्रत्ययं शास्त्रजातं जीवन्युक्ते कल्पिते योजनीयम् । तावनमात्रेणार्थवन्त्वोपपत्तेः

सद्यो मुक्तिः सम्यगेतस्य हेतीः ॥३६॥

बोजना -जीवन्युक्तिप्रत्ययं शास्त्रजातम् कस्पिते जीवन्युक्ते योजनीयम् , तावन्मात्रेण अभवस्वोपपत्तेः, एतस्य हेतोः सद्यः युक्तिः (शालिनी )॥ योजितार्थं — जीवन्युक्ति-प्रत्यायक समस्त शास्त्रों को कल्पित (गुरु आदि) जीवन्युक्तों में जोड़ लेना चाहिए, उतने से ही सार्थंकता बन जाती है, इसलिए सद्यः युक्ति निश्चित है।। भावितार्थं — "तस्य तावदेवचिरम्" ( छां० ६।१४।२ ) आदि जीवन्युक्ति के बोधक शास्त्रों का तात्पर्य केवल गुरु आदि की स्तुति में मान लेने से भी शास्त्र सार्थंक हो जाता है, इस प्रकार सद्यः युक्ति ही न्यायसंगत ठहरती है।। ३६।।

जीवन्युक्तिसमर्थनम्

श्रथवा जीवन्मुक्ति भी मान लेनी चाहिए— यद्वा विद्वद्गोचरं-योजनीयं

> तस्याविद्यालेशवन्त्वोपपनेः। तस्याभीष्टा निर्निमित्ता निवृत्तिः

> > यद्वा विद्यासंततिहेतुलेशः ॥४०॥

योजना--यद्वा विद्वद्गोचरं योजनीयम्, तस्य श्रविद्यालेशवस्वोपपत्तेः, तस्य निर्निमिता निवृत्तिः श्रभीष्टा, यद्वा विद्यासंततिहेतुलेशः ॥ (शालिनी )॥

योजितार्थं — अथवा ( उक्त शास्त्र ) ज्ञानी के विषय में जोड़ लेना चाहिए, क्योंकि उस ( ज्ञानी ) में अविद्या-लेश रह जाता है, उस ( लेश ) की विना निमित्त के ही निष्टत्ति हो जाती है, अथवा विद्या-सन्तित ही हेतु ( निवर्तक ) है जिसका ऐसा लेश (अविद्या-लेश) माना जा सकता है ॥ ४०॥

श्रविद्या-लेश का स्वरूप निश्चित करते हैं-

जीवन्मुक्तिव्यापृतेः प्रपको यः

तस्याविद्यालेशगन्धादिभाषा ।

नाविद्याया नापि भागस्य तस्याः

तस्मिन्पचे दुर्घटत्वाद्विमुक्तेः ॥४१॥

योजना—यः जीवन्मुक्तव्यापृतेः प्रापकः, तस्य त्रविद्यालेशगन्धादिभाषा, त्रविद्यायाः न, तस्याः भागस्यापि न, तस्मिन् पत्ते विमुक्तेः दुर्घटत्वात् ॥ (शालिनी )॥

योजितार्थ — जो (वद्यमाण हेतु) जीवन्मुक्त के भिद्धा-गमन आदि व्यापार का साधक है, उसी की ही 'अविद्य-लेश', 'अविद्या-गन्ध' आदि परिभाषा है, अविद्या का (अविद्या-लेश नाम) नहीं, उस (अविद्या) के भाग का भी (अविद्या-लेश) नाम नहीं; क्योंकि उस अवस्था में मुक्ति ही दुर्घट हो जाती है।। ४१।।

जीवन्मक्त के व्यवहार का साधक हेतु दिखाते हैं-

गन्धच्छायालेशसंस्कारभाषा

विज्ञातव्या भाष्यकारीयतन्त्रे ।

स्वाविद्याया बाधितायाः प्रतीतिः

पौर्वापर्येगार्थमालोच्य बुद्धया ॥४२॥

योजना-भाष्यकारीयतन्त्रे बुध्या पौर्वापर्येण अर्थम् आलोच्य बाधितायाः स्वावि-

द्यायाः प्रतीतेः गन्धच्छायालेशसंस्कारभाषा विज्ञातव्या ॥ ( शालिनी ) ॥

योजिताय --भाष्यकारीय निबन्धों में बुद्धि से पौर्वापर्य अर्थ की आलोचना करने पर अपनी बाधित अविद्या की प्रतीति के ही गन्ध, छाया,लेश, संस्कार आदि नाम जाने जाते हैं॥४२॥ अविद्या की वाधितानुवृत्ति में प्रमाण दिखाते हैं--

जीवन्मुक्तिस्तावद्स्ति प्रतीतेः

द्वैतच्छाया तत्र चास्ति प्रतीतेः।

द्वैतच्छाया तत्र रचणायास्तिलेशः

तस्मिन्नर्थे स्वानुभृतिः प्रमाणम् ॥४३॥

बोजना—जीवन्मुक्तिः तावद् अस्ति, प्रतीतेः, तत्र च द्वैतच्छाया अस्ति, प्रतीतेः, द्वैतच्छाया च लेशप्रतीतेः अस्ति । तस्मिन् अर्थे स्वानुभूतिः प्रमाणम् (शालिनी )।।

योजितार्थ—जीवन्मुक्ति तो है, क्योंकि उसकी प्रतीति होती है; उस (जीवन्मुक्ति)
में द्वैताभास भी है, क्योंकि उसकी भी प्रतीति होती है, द्वैत का आभास लेश-प्रतीति के
आधार पर सिद्ध होता है। उक्त अर्थ में अपना अनुभव ही प्रमाण है।। ४३।।
अविद्या-लेश रहने पर भी मुक्तावस्था में पूर्व अवस्था से वैलन्नण्य है—

ब्रह्मात्मत्वं सान्तरायं पुरस्ताद् बोधोत्पत्तौ ध्वस्तमोहान्तरायम् । यद्यप्येवं द्वैतलेशानुवृत्तेः

प्रत्यच्चत्वान्मोहलेशोऽस्युपेयः ॥४४॥

योजना--पुरस्तात् ब्रह्मात्मत्वं सान्तरायम्, बोधोत्पत्तौ ध्वस्तमोहान्तरायम्। यद्यपि

एवम्, द्वैतलेशानुवृत्तेः प्रत्यच्तवात् मोहलेशोऽभ्युपेयः ॥ ( शालिनी )॥

योजितार्थं — पहले (ज्ञान की उत्पत्ति से पूर्व) ब्रह्मात्मत्व सान्तराय (श्रविद्या श्रीर तत्कार्यं से व्यवहित) था श्रीर ज्ञान की उत्पत्ति हो जाने पर उसका मोहरूपी श्रन्तराय ध्वस्त हो जाता है। यद्यपि ऐसा (मोह सर्वथा ध्वस्त हो गया) है, तथापि द्वैताभास की श्रतृष्ट्रति प्रत्यच्च होने से श्रविद्या-लेश मानी जाती है।

मावितार्थं — "गगनं नीलं न भवति" — इस प्रकार का बाध हो जाने पर भी गगनगत नीलिमा की प्रतीति अपने कल्पक मोह की वाधितानुवृत्ति सिद्ध करती है, वैसे ही झान अवस्था में अज्ञान का वाध हो जाने पर भी द्वैताभास की अनुवृत्ति अपने मोह की बाधि-तानुवृत्ति सिद्ध कर देती है, अतः इस अविद्या-लेश के रहने पर भी पूर्व अवस्था से झान-अवस्था की बहुत बड़ी विशेषता है — मोह-निवृत्ति ॥ ४४॥

जीवन्मुक्त प्रारब्ध के चीण होने पर विदेह मुक्त हो जाता है-

तस्माजीवन्मुक्तिरूपेण विद्वान्

श्रारब्धानां कर्मणां भोगसिद्धचै ।
स्थित्वा भोगं ध्वान्तगन्धप्रस्तं

श्रुकत्वात्यन्तं याति कैवल्यमन्ते ॥४५॥

योजना—तस्मात् विद्वान् त्रारब्धानां कर्मणां भोगसिध्ये जीवन्मुक्तरूपेण स्थित्वा ध्वान्तगन्धप्रसूतं भोगं भुक्तवा त्रान्ते त्रात्यन्तं कैवल्यं याति ॥

योजितार्थ --इसलिए ज्ञानवान् प्रारब्ध कर्मों का भोग करने के लिए जीवन्मुक्तरूप से स्थित रहकर अविद्यालेश-जन्य भोगों का उपभोग करके प्राणान्त होने पर विदेह कैवल्य प्राप्त करता है।

भावितार्थ — अज्ञान की अनेक शक्तियाँ होती हैं, उनमें उत्तर मीमांसा के उचित अभ्यास से जगत् को पारमार्थिक मलकानेवाली अज्ञान की शक्ति निवृत्त हो जाती हैं, अवण आदि के अभ्यास से ज्यावहारिकत्व-अदिशानी शक्ति और आत्मसाचात्कार से प्रातिभासिक सत्ता की सम्पादिका शक्ति चीण हो जाती है, तब अज्ञान भूने हुए बीज के समान कार्य-चम नहीं रहता, उसकी एकमात्र वाधितानुदिशानी शक्ति अवशिष्ट रह जाती है, उसकी भी निवृत्ति प्रारब्ध के पूर्ण हो जाने से हो जाती है और विद्वान परम कैवल्य का लाभ करता है॥ ४५॥

उक्त अर्थ में प्रमाण दिखाते हैं—

#### चरं प्रधानममृताक्षरं हरः क्षरात्मानावीशते देव एकः।

#### तस्याभिध्यानाद्योजनात्तत्त्वभावाद्

#### भूयश्रान्ते विश्वमार्याानवृत्तिः ॥४६॥

योजना—चरं प्रधानम्, अमृताचर एकः हरः देवः चरात्मानौ ईशते, तस्याभिध्यानात् योजनात् तत्त्वभावात् भूयः अन्ते विश्वमायानिष्ठात्तः ॥ ( उपजाति ) ॥

योजितार्थ — नश्वर प्रकृति प्रधान (भाग्य) है, अमर अच्चर तत्त्व भोक्ता, इन दोनों भोग्य और भोक्ताओं का प्रेरक एक ही देव है, उसके अभेद-चिन्तन (निद्ध्यासन) से अवण, मनन तथा तद्र्वता के अनुभव से (मुक्त पुरुष की) फर शरीरान्त होने पर समस्त माया निवृत्त हो जाती है (अर्थात् वह विदह मुक्त हो जाया करता है)॥

भाविताथ - श्वेताश्वतरीपनिषत् के उक्त (१।१०,११) मन्त्रों का ही निष्कर्ष निकाल

कर भगवद्गीता (१५।१८,१६) में रखा गया है-

"यहमात् च्रमतीतोऽहमच्राद्पि चोत्तमः। अतोऽह्म लाके वेदे च प्राथतः पुरुषात्तमः॥ यो मामेवमसम्मूद्रा जानाति पुरुषात्तमम्। स सवेविद् भजात मां सर्वभावेन भारत॥"

'भगवान् का कहना है कि मै चर और अचर पुरुषों से उत्तम हूँ, अतः मैं लोक और वेद में 'पुरुषोत्तम' नाम से प्रसिद्ध हूँ। जा असम्मूढ व्यक्ति मुक्त (पुरुषोत्तम) को जान लेता है, वह ब्रह्मावत् होकर मेरा (ब्रह्म का) स्वरूप हा जाता है।' यहाँ यह अत्यन्त स्पष्ट हो जाता है कि तत्त्वसाचात्कार होते ही विद्वान् जीवन्मुक्त हो जाता है और प्रारब्ध कर्मों के चीण होने पर विदेहमुक्त ॥ ४६॥

निर्गुण-विद्या के प्रकरण में अचिरादि मार्गों के निर्देश से यह जाना जाता है कि ज्ञान के समकाल में मुक्ति नहीं होती, अपितु ज्ञान के अनन्तर अचिरादि मार्गों के द्वारा विलम्ब से मुक्ति होती है, अतः ज्ञानोदय के साथ ही मुक्ति-लाम सम्भव कैसे होगा १ इस

सन्देह का समाधान है--

७४ सं॰ शा॰

त्रह्मादीनामस्ति म्रुक्तिः श्रुतिभ्यः तेषामेषा नार्चिराद्या गतिर्वः । तस्मादस्या निर्गुण्जब्बिवद्या-सम्बन्धित्वं नैषितव्यं भवद्भिः ॥४७॥

योजना--श्रुतिभ्यः ब्रह्मादीनां मुक्तिः अस्ति, तेषाम् एष वः अचिराद्या गतिः न,

तस्मात् अस्या भवद्भिः निर्गुणब्रह्मविद्यासम्बन्धित्वं न एषितव्यम् ॥ (शालिनी )॥

योजिताय — श्रुतियों में ब्रह्मा आदि की भी मुक्ति प्रसिद्ध है, उनको यह आपका अचिरादि मार्ग नहीं (प्राप्त हुआ), अतः इस (अचिरादि गति) को आप निर्णुणब्रह्म-विद्या

का श्रङ्ग न सममें॥

भावितार — यदि ऐसा नियम मान लिया जाय कि ज्ञानी की ज्ञान के समनन्तर ही मुक्ति नहीं होती, अपितु अचिरादि मार्गों के द्वारा होती है, तब "तद्यो यो देवानां प्रत्युवुध्यत स एव तदभवत्" (बृह० १।४।१०) आदि श्रुतियों में श्रुत ब्रह्मा आदि देवगणों की मुक्ति कैसे संगत होगी ? क्योंकि वे तो पृथिवी से अचिरादि मार्गों के द्वारा ब्रह्मालोक में नहीं गये, किन्तु पहले से ही वहीं उद्भूत हुए ज्ञानी हुए और मुक्त हुए, इस लिए निर्गुण-विद्या के प्रकरण में भी स्थित अचिरादि गित का इससे कोई सम्बन्ध नहीं। ज्ञान के समनन्तर मुक्ति के होने में कोई भी बाधक नहीं। ४७॥

"न तस्य प्राणाः उत्कामन्त्यत्रैव समवयलीयन्ते" (बृह० ४।४।६) आदि श्रुतियों से प्रतिषद्ध होने के कारण भी ज्ञानी का कहीं गमन नहीं बन सकता—

प्राणोत्क्रान्तिर्नास्ति मूर्धन्ययैषां
नाड्या तस्माद् यत्र यत्रैव विद्या ।
तत्रैव स्यान्ध्रिक्तिरित्यभ्युपेयं
गत्युत्क्रान्ती तेन विद्यान्तरेषु ॥४८॥

योजना—एषां मूर्धन्यया नाड्या प्राणोत्क्रान्तिः नास्ति, तस्माद् यत्र यत्रैव विद्या, तत्रैव मुक्तिः स्यात्—इति अभ्युयेयम्, तेन गत्युत्क्रान्ती विद्यान्तरेषु ॥ (शालिनी)॥

योजितार्थ — इन (विद्वानों) की मूर्धन्य नाड़ी से प्राणों की उत्क्रान्ति नहीं होती, श्रतः (विद्वान् को) नहाँ नहाँ ज्ञान होगा, वहीं मुक्ति होगी—यह स्वीकार करना चाहिए, इसिलए (श्रविंरादि मार्गों से) गमन श्रौर (सुपुम्ना नाड़ी से) प्राणों के उत्क्रमण का सम्बन्ध दूसरी (सगुण) विद्याश्रों से है।। ४८।।

कर्म के अनिधकारी देवगणों को भी श्रुतियों ने ज्ञान और मुक्ति का अधिकारी माना है, अतः सिद्ध होता है कि ज्ञान को कर्मों की कोई अपेन्ना नहीं—

देवादीनां नास्ति कर्माधिकारो विद्या तेषां केवला मुक्तिहेतुः। पारम्पर्यात्कर्मणामुक्तहेतो-

विद्याङ्गन्तं सर्ववर्णाश्रमाणाम् ॥४९॥

योजना—देवादीनां कर्माधिकारो नास्ति, तेषां मुक्तिहेतुः केवला विद्या, अस्य हेतोः सर्ववर्णाश्रमाणां कर्मणां पारम्पर्यात् विद्याङ्गत्वम् ॥ (शालिनी)॥

योजितार्थ — देव आदि का कर्म में अधिकार नहीं, उनकी मुक्ति का कारण केवल ज्ञान है, इस कारण से सर्व वर्ण-आश्रम-सम्बन्धी कर्म परम्परा से ज्ञान के अङ्ग होते हैं।।

आवितार्थ — सूत्रकार ने जो "सर्वापेद्या यज्ञादिश्रुतेः" ( त्र० सू० ३।४।२६ ) सूत्र में सब कर्मों की अपेद्या बताई है, वह मुक्ति में नहीं, अपितु ज्ञान की उत्पत्ति में, वहाँ भी कर्म साद्यात् अङ्ग नहीं, परम्परा से ही अङ्ग है ॥ ४६ ॥

उक्त परम्परा तथा उसमें प्रमाण का उल्लेख करते हैं--

पारम्पर्यं शुद्धिहेतुत्वहेती-र्यज्ञादीनां श्रूयते स्मर्यते च। साज्ञादेषां मोज्ञहेतुत्वमेवम्

अन्विच्छन्तोऽप्यागमान्न प्रतीमः ॥५०॥

योजना—शुद्धिहेतुत्वहेतोः यज्ञादीनां पारम्पर्यं श्रूयते स्मर्यते च, एवम् एषां साचात्

मोत्तहेतुत्वम् अन्विच्छन्तोऽपि आगमात् न प्रतीमः ॥ (शालिनी )॥

योजितार्थ — त्रान्तः करण की शुद्धि के हेतु होने के कारण यज्ञादि में परम्परा से ज्ञानाङ्गत्व श्रुतियों और स्मृतियों में प्रतिपादित है, इस प्रकार इन (कर्मों) की साचात् मोच्च-हेतुता चाहते हुए भी हम शास्त्रों में नहीं पाते ॥ ५०॥

शास्त्रीपसंहारः

सम्पूर्ण शास्त्रार्थं का उपसंहार करते हैं-इति बहुश्रुतभाषितमुचकैः

श्रुतिशिरोवचनानुगतं महत्।

समुपदिष्टमिदं कृपया मया

प्रियमतीव हितं च सुसु जुवे ॥ ५१॥

योजना—इति स्रतीव प्रियं हितं श्रुतिशिरोवचनानुगतं बहुश्रुतभाषितं इदं महत् मया कृपया मुमुच्चवे उच्चकैः उपदिष्टम् ॥ (द्रुतविलम्बितम् )॥

योजिताथ —इस प्रकार अतीव प्रिय, हितकर, वेदान्तानुगत, बहुश्रुत-वर्णित यह महान् शास्त्र मैंने करुणा से अनुप्राणित होकर मुमुद्ध को अशेषतः समर्पित किया है।। ५१।।

शिष्यस्य कृतकृत्यताप्रदर्शनम्

कथित चारों श्रध्यायों के विषयों का स्मरण करता हुआ शिष्य कृतकृत्यता-

एवं समन्वयविरोधनिरासविद्या-निष्पत्तिसाधनफलानि गुरोः क्रमेण । विज्ञाय वेदफलमात्मनि सर्वमेव पश्यन्तुवाच च कृतकृत्यमतिः स शिष्यः ॥५२॥ योजना—एवं गुरोः क्रमेण समन्वय-विरोधनिरास-विद्यानिष्पत्तिसाधन-फलानि विज्ञाय आत्मनि सर्व वेदफलं पश्यन् कृतकृत्यमतिः स शिष्यः उवाच ॥ (वसन्त०)॥

योजिताय --इस प्रकार गुरु-मुख से क्रमशः समन्वय, श्रविरोध, साधन श्रौर फल को जानकर अपने आत्मा में वेदन का फल श्रमुभव करता हुआ कृतकृत्य शिष्य बोला ॥ ५२ ॥

शिष्य का कथन दिखाते हैं-

विद्याविग्रहमग्रहेण पिहितं प्रत्यश्चमुच्चैस्तराम् उत्कृष्योत्तमपुरुषं मुनिधिया मुझादिषीकामिव। कोशात्कारणकार्यरूपविकृतात्पश्यामि निःसंश्यं

कासीद्स्ति भविष्यति क नु गतः संसारदुःखोद्धिः ।। ४३।।

योजना—मुञ्जाद् इषीकाम् इव कारणकार्येरूपिवकृतान् कोशात् विद्याविष्रहम्, अप्रहेण पिहितम्, प्रत्यञ्चम्, उत्तमपूरुषं मुनिधिया उच्चैस्तराम् आकृष्य निःसंशयं पर्यामि । संसार-दुःखोदिधः क आसीत् ? क भविष्यति ? क गतः ? (शाद् ल०) ॥

योजितार्थ—मूँज से इषीका (शलाका) के समान कारण-कार्यरूप से उत्पन्न कोश पद्धक से ज्ञानस्वरूप, श्रज्ञानावृत, प्रत्यगात्मरूप उत्तम पुरुष को मनन बुद्धि के द्वारा पूर्णतया पृथक करके निःसन्देह देखता हूँ। श्राज संसाररूपी दुःख का महासागर कहाँ है ? कहाँ होगा ? श्रीर कहाँ गया ?

मावितार्थ — शिष्य का कहना है कि मैं तीनों कालों में दुःखों से अस्पृष्ट हूँ, बहुत दिनों मेरे अभिमान ने मुमे बन्धन में डाल रखा था, आज मेरी आँख खुली, तो देखता हूँ कि कहाँ गया वह महान बन्धन ? सर्वेथा कृतकृत्य हो गया हूँ ॥ ५३॥

शिष्य जीवन्मुक्ति का अनुभव करता है -

पश्यामि चित्रमिव सर्वमिदं द्वितीयं तिष्ठामि निष्कलचिदेकवपुष्यनन्ते ।

**त्रात्मानमद्वयमनन्तसुखैकरूपं** 

पश्यामि द्ग्धरशनामिव च प्रपश्चम् ॥५४॥

योजना--इदं सर्वं द्वितीयं चित्रम् इव पश्यामि, पुष्कलचिदेकवपुषि स्रानन्ते तिष्ठामि; स्रात्मानम् श्रद्धयम् स्रानन्तं सुखैकरूपं पश्यामि, प्रपञ्चं च द्रग्धरशनामिव ॥ ( वसन्त० )॥

योजितार्थ — इस समस्त द्वैत जगत को चित्र के समान देख रहा हूँ, पूर्ण चैतन्यैक-स्वरूप अनन्त ब्रह्म में स्थित हूँ, आत्मा को अद्वय, अनन्त और सुखस्वरूप देखता हूँ और जगत को जली हुई रस्सी के समान ॥ ५४॥

श्रद्वेतानुभव प्रत्यच् हो रहा है--

अद्वैतमप्यनुभवामि करस्थिबल्व-तुल्यं शरीरमहिनिल्वयनीव वीत्ते। एवं च जीवनिमव प्रतिभासमानं निःश्रेयसोऽधिगमनं च मम प्रसिद्धम्।।५५॥ योजना--करस्थिबल्वतुल्यम् अद्वैतम् अनुभवानि, शरीरम् अहिनिल्वयनीवद् वीत्ते, एवं च मम जीवनिमव प्रतिभासनं निःश्रेयसः निगमनं च प्रसिद्धम्।। (वसन्ततिलका)।।

योजितार्थ —हथेली पर रखे बिल्वफल के समान (प्रत्यच्तः) अद्वेत का अनुभव करता हूँ; इस प्रकार मेरे जीवन के समान तत्त्वज्ञान और मोच्च की प्राप्ति भी सिद्ध होती है ॥

आवितार्थ — अद्वैततत्त्व का साम्रात्कार होने पर शरीर से अभिमान उठ जाता है, विद्वान् अपने शरीर को वैसे ही अपने से भिन्न मिध्या देखने लग जाता है, जैसे साँप को उसकी छोड़ी हुई केंचुली में कोई मोह नहीं रहता। इस प्रकार आँख खुलने पर विद्वान् अपने बन्धन, तत्त्वज्ञान और मोन्न-लाभ सब को कल्पित ही देखने लगता है, जैसा कि गौड़पादाचार्य ने कहा है—

न निरोधों न चोत्पत्तिने बद्धों न च साधकः । न सुमुने वै मुक्त इत्येषा परमार्थता ॥ (माण्डू० का० २।३२) श्रार्थीत परमार्थे दृष्टि से न किसी का नाश होता है, न उत्पत्ति, न कोई बद्ध है, न मुमुद्ध श्रीर न मुक्त यह वस्तु-स्थिति है ॥ ५४॥

विद्या का यह महान् प्रभाव है कि हमारा घातक स्वयं हत हो गया-

त्रहैतबाधकमभन्मम यद् हितीयम् अहैतमस्य वत बाधकमेव जातम् । मोहाद् हितीयमपबाधकमस्य विद्या-सामध्यतो द्वयनिवर्हणमद्वितीयम् ॥ ५६॥

योजना—यद् द्वितीयं मम अद्वैतवाधकम् अभूत्, अद्य बत ! अस्य वाधकम् अद्वैतं जातम्, अस्य द्वितीयम् मोहात् अपबाधक, अद्वितीयं विद्यासामध्येतः द्वयनिवर्हणम् ॥ (वसन्ततिलका)॥

योजितार्थ — जो द्वैत प्रपद्ध मेरे अद्वैत का (कभी) बाधक था, आज उस (द्वैत) का बाधक अद्वैत हो गया है। इस (अद्वैत) का द्वैत मोह के कारण बाधक था, आज अद्वैत विद्या के सामर्थ्य से द्वैत का बाधक है।

साविताथ — द्वैतकृत ऋदैत का बाध मायिक होने से अवास्तविक था और अद्वैत से द्वैत का बाध परामार्थिक है, क्योंकि वह प्रमाण ज्ञान पर आधृत है।। ५६।।

विद्वान् अपने वर्तमान श्रीर अतीत पर आश्चर्य प्रकट करता है—

आश्चर्यमद्य मम भाति कथं द्वितीयं नित्ये निरस्तनिखिलाशिवचित्प्रकाशे । श्रासीत्पुरेति किमिमाः श्रुतयो न पूर्वं येन द्वितीयमभवत्तिमिरप्रस्नुतम् ॥५७॥

योजना—आश्चर्यम् !!! त्रद्य मम द्वितीयं कथं भाति ? नित्ये निरस्तनिखिलाशिव-चित्रकाशे पुरा (द्वैतं कथं ) त्रासीत् ? किम् इमाः श्रुतयः पूर्वं न, येन तिमिरप्रसूतं द्वितीयम् त्रभवत् ?।। (,वसन्तित्वका))।। योजितार्थ — आश्चर्य है !!! आज (ज्ञान हो जाने पर भी) मुक्ते द्वैत क्यों प्रतीत होता है ? नित्य निष्कलङ्क स्वयंप्रकाश तत्त्व में (ज्ञान से) पूर्व यह द्वैत क्यों था ? क्या ये (तत्त्वमिस आदि) श्रुतियाँ पहले नहीं थीं कि आज्ञान-जन्य द्वैत खड़ा हो गया।। ५७॥

शिष्य गुरुवर का महानुभाव व्यक्त करता है--

त्वत्पादपङ्कजसमाश्रयणं विना में सन्नप्यसन्निव परः पुरुषः पुराऽऽसीत् । त्वत्पादपद्मयुगलाश्रयणादिदानीं नासीन्न चास्ति न भविष्यति भेदबुद्धिः ॥ ५ ८॥

योजना—त्वत्पादपङ्कजसमाश्रयणं विना पुरा सन् श्रापि परः पुरुषः में श्रसिश्नव श्रासीत्, इरानीं त्वत्पादपद्मयुगलाश्रयणात् भेदवुद्धिः न श्रासीत्, न श्रस्ति, न भविष्यति च ॥ (वसन्ततिलका)॥

योजितार्य — आप (गुरुवर) के चरणारिवन्दों की शरण में न आने से पहले विद्यमान होने पर भी परम पुरुष मुमे अविद्यमान जैसा लगता था, अब आपके पादपद्यों के समाश्रयण से (निश्चय हो गया है कि) भेद-बुद्धि न थी, न है और न होगी ॥ ५ ॥

गुरुवर के इस महान् उपकार का प्रत्युपकार नहीं हो सकता-

यस्मात्कृपापरवशो मम दुश्चिकित्सं संसाररोगमपनेतुमसि प्रवृत्तः। त्वत्पादपङ्कजरजः शिरसा दधानः त्वामाशरीरपतनादहमप्युपासे ॥५६॥

योजना — यस्मात् कृपापरवशः सम दुश्चिकित्सं संसाररोगम् अपनेतुं प्रवृत्तोऽसि त्वत्पादपङ्कजरजः शिरसा दधानः त्वाम् आशरीरपतनात् अभ्युपासे ॥ (वसन्ततिलका)॥ योजितार्थ — (गुरुवर!) आप कृपा-परवश होकर मेरे असाध्य संसार-रोग को दूर करने के लिए प्रवृत्त हुए हैं, आप के चरणकमलों की धूलि शिर पर धारण कर मैं आप की शरीर-पात-पर्यन्त सेवा करूँगा॥ ५६॥

**ग्रन्थनिर्माण्**प्रयोजनम्

यन्थ-निर्माण का प्रयोजन दिखाते हैं—

संचेपशारीरकमेवमेतत् कृतं परित्राजकमुक्तिहेतुः । गुरुप्रसादात्परिलभ्य तत्त्वं त्रयीशिरस्तत्त्वनिवेदनाय ॥६०॥

योजना—गुरुप्रसादात् तत्त्वं परिलभ्य त्रयीशिरस्तत्वनिवेदनाय परिव्राजकमुक्तिहेतुः एतत् संनेपशारीरकं कृतम् ॥ ( उपजाति )॥

योजितार्थ -- गुरु-कृपा से तत्त्वज्ञान प्राप्त कर वेदान्ततत्त्व को प्रकट करने के लिए परिव्राजकों की मुक्ति का हेतु यह "संत्तेपशारीरक" प्रनथ बनाया।। ६०॥

#### ईश्वरार्पणम्

प्रन्थकार अपनी कृति का ईश-चरणों में समर्पण करता है—
अविरलपदपिक्तिः पद्मनाभस्य पुण्या
चरणकमलधूलिग्राहिणी भारतीयम्।
घनतरमुपघातं श्रेयसः श्रीतृसंघात्
सुरसरिदिव सद्यो माष्टु माङ्गल्यहेतुः ॥६१॥

योजना--श्रविरलपद्पंक्तिः माङ्गल्यहेतुः इयं पुण्या भारती पद्मनाभस्य चरणकमल-भूलिमाहिणी (सती) श्रेयसः घनतरम् उपघातं श्रोतृसंघात् सुरसरिदिव सद्यः माष्टु ॥ (मालि०)॥

योजितार्थ — शिलष्टपद-समन्वित, माङ्गल्यप्रद, यह पुण्य भारती (वाणी) भगवान् पद्मनाभ (विष्णु) के चरणकमलों की धूलि को धारण करती हुई मोच के भयङ्कर विष्नों को श्रोतृसंघ से जाह्नवी के समान शीघ्र दूर करे।। ६१॥

गुरु-स्मरण स्रोर प्रन्थ-निर्माण का समय निर्दिष्ट करते. हैं--

श्रीदेवेश्वरपादपङ्कजरजःसंपर्कपूताशयः सर्वज्ञात्मगिराऽङ्कितो मुनिवरः संचेपशारीरकम् । चक्रे सज्जनबुद्धिवर्धनमिदं राजन्यवंश्ये नृपे श्रीमत्यचतशासने मजुकुलादित्ये भ्रुवं शासित ॥६२॥

योजना--श्रीदेवेश्वरपादपङ्कजरजः संपर्कपूताशयः सर्वज्ञात्मिगिरा अङ्कितः मुनिवरः सङ्जनबुद्धिमण्डनम् इदं संचेपशारीरकं मनुकुलादित्ये श्रीमित अच्चतसाशने राजन्यवंशे नृपे

भुवं शासति चक्रे॥ (शादू ल०)॥

योजितार्थ - श्रीदेवेश्वर गुरु के चरणकमलों की रज के संपर्क से पवित्रान्तः होकर सर्वज्ञात्म नामक मुनिवर ने सन्जनों की बुद्धि के भूषणभूत इस "संदेपशारीरक" प्रन्थ को मनुकुलादित्य श्रीमान श्रद्धतशासन द्वियप्रवर महाराज के शासनकाल में बनाया॥ ६२॥

भगवान को नमस्कार करते हैं--

ञ्जज्जमाङ्गशायिने विहङ्गमाङ्गगामिने । तुरङ्गमाङ्गभेदिने नमो रथाङ्गधारियो ॥६३॥

योजना - भुजङ्गमाङ्गशायिने, विहङ्गमाङ्गगामिने, तुरङ्गमाङ्गभेदिने, रथाङ्गधारिए

नमः ।। (प्रमाणिका)।।

योजितार्थं — भुजङ्गम् (शेषनाग) के अङ्ग पर सोनेवाले, विहङ्गम् (गरुड़ ) के अङ्ग
पर चलनेवाले, तुरङ्गम (केशिनामक अधुर) का संहार करनेवाले, रथ का अङ्ग (चक्र)
थारण करनेवाले भगवान् को नमस्कार है।। ६३।।

लौकैकवन्धुरिधकारिसमुद्धिष्टिः
कारुण्यधिष्ण्यसुखपूर्णकलेवरो यः।
अन्धंतमः तिर्यतीह् तनोति दीप्तिं
श्रीचन्द्रमार्यसुपनौमि जगद्गुरं तम्।। १।।

अस्मिन तुरीये तु तुरीयरूपं भवार्णवोत्तीर्णतुरीयतत्त्वम्। आद्ये तुरीयत्वसमपैकं कं सनत्कुमारं प्रणमामि नित्यम्॥२॥

श्रीदेशिकेन्द्रपद्पद्मिषेवनेन जाता वयं श्रुतिशिरःसु निवेशभाजः । सत्सम्प्रदायरचनानि चिरं समीद्य स्तोकं हिताय जगतो विहितः श्रमोऽयम् ॥ ३ ॥ संचेपं प्रविविच्हणां सुसुच्हणां हितावहा । रामानन्द्परिव्राजा कृतेयं भावदीपिका ॥ ४ ॥

इति श्रीमत्परमहंसपरिब्राजकाचार्यश्रीसुन्दरदासोदासीनपूज्यपादशिष्यश्रीमद्रामानन्दोदासीनविरचितायां
संचेपशारीरकभाषाव्याख्यां
चतुर्योऽध्यायः ।।

सम्पूर्णोऽयं प्रन्थः

# परिशिष्टम् (१) संचोपशारीरकस्य श्लोकाद्यचरणप्रतीकवर्णानुक्रमः

| <b>श्लोकप्रतीका</b> नि              | अ०  | ऋो०    | ऋोकप्रतीकानि .                      | 羽の | स्रो० |
|-------------------------------------|-----|--------|-------------------------------------|----|-------|
| 3                                   |     |        | अज्ञानवर्जिततया परमेश्वरोऽसौ        | २  | १८३   |
| अकार्यस्वरूपस्य कार्यंत्विमध्टं     | 9   | २४७    | अज्ञानसंशयविपर्ययरूपकाणि            | 3  | ३४३   |
| अकृतागमश्च कृतनिष्फलता              | 3   | 30     | अज्ञानात्मकवस्तु नाश्रयतया          | 2  | २०६   |
| श्रच्यक्तिविंप्रतीत्यास्पद्त्वं     | 3   | ७१     | श्रज्ञानानि बहून्यसंख्यवपुषः        | 2  | १३३   |
| श्रखण्डमेवाद्वयमात्मतत्त्वं         | 2   | 29     | अज्ञानि ब्रह्म जीवो भवति भवति       | २  | १६४   |
| त्रखण्डवाक्यार्थमनुव्रजन्ती         | 2   | ६६     | श्रज्ञानि ब्रह्म बुद्धीरनुसरति ततः  | 2  | १३६   |
| अग्निः चिप्तोऽप्युल्मुकेन प्रदेश-   | 2   | १६१    | श्रज्ञानित्वं जीवभावो न तस्मात्     | 2  | २०६   |
| श्रचतुर्गु ग्राभी चवार गात          | 8   | 28     | त्रज्ञानित्वं ब्रह्मण्यानभीष्टं     | २  | १६६   |
| त्रजडकारणभावनिबन्धनं                | 8   | ३२५    | अज्ञानित्वं ब्रह्मणो जीवता चेत्     | २  | १६५   |
| श्रज्ञस्तावत्प्रत्यगात्माऽहमज्ञः    | 2   | १२६    | त्रज्ञानिनो भवति मोहविज्निभतं       | 2  | 939   |
| अज्ञातताऽपि घटतेऽत्र हशोऽनुभूते     | : 2 | ३१६    | त्रज्ञानिनो भवति दुःखमनेन क्लुप्त   | 2  | १७३   |
| अज्ञातत्वे यानवोचाम दोषान्          | २   | १४२    | त्रज्ञानं जडशक्तिमात्रवपुषा         | २  | १६५   |
| अज्ञातमर्थं मवबोधयतः प्रमायां       | 8   | ११३    | त्रज्ञानं जहशक्तिमात्रवपुषा         | ३  | 33    |
| अज्ञातमर्थमववोधदेव मानं             | 2   | =      | त्रज्ञानं सकलभ्रमोद्भवनकृत्पिण्डेषु | २  | १३२   |
| अज्ञातमर्थमववोधयितुं न शक्तं        | 2   | २१     | अज्ञो विनश्यति पुमानतिमूद्-         | 8  | २६८   |
| श्रज्ञानक लिपतमनि वैचनीयम स्मिन     | 8)  | ३३६    | श्रज्ञोऽहमित्यवगतिन परस्य पुंसः     | २  | १७५   |
| श्रज्ञानक ल्पितमनिर्वचनीय मिष्टं    | 3   | ११८    | अतोऽनपोद्यैव च तत्त्वसंवित्         | २  | 83    |
| श्रज्ञानजन्यकरण्प्रतिबिम्बवाचि      | ₹.  | २०७    | त्रतो विरोधस्य निराससिद्धयै         | 2  | 23    |
| अज्ञानतज्ञघटना चिद्धिक्रियायां      | 8   | प्पूप् | अतो न वेदान्तवचःसु विद्यते          | 8  | ४४८   |
| श्रज्ञानतज्जमिखलं जगदात्मभासा       | 2   | १८५    | त्रातः परत्वं श्रवण्स्य तुल्यं      | ३  | १८७   |
| श्रज्ञानतज्जमतिहीनतया सुषुप्ते      | 3   | १२७    | श्रतः प्रसच्यप्रतिषेधसम्भवात्       | 8  | 884   |
| श्रज्ञानदाह इति नैकपदं समासात्      | 8   | २२     | श्रत्यन्तानुपलब्धवस्तुनि पुनः       | 3  | र्प्र |
| अज्ञाननाशपद्मत्र हि मुख्यमिष्टं     | 8   | २१३    | श्रत्राप्यसौ दृतिहरिः पशुरित्य-     | 8  | २३    |
| श्रज्ञानमप्यविदुषोऽस्य न तु         | 8   | 48     | त्रत्राह यद्यपि किमप्युपनेयमत्र     | 8  | १२५   |
| श्रज्ञानमत्र यदि नानुभवात्प्रसिद्धं | 3   | १२२    | श्रत्राह् वाच्यशवलान्वितवस्तुनीयं   | 8  | २०२   |
| त्रज्ञानमप्यसद्भावतया प्रसिद्धः     | 8   | १२१    | अत्राह सद्वयमहं मम रूपमीचे          | 8  | हमू   |
| श्रज्ञानमस्ति सकलं हि सुषुप्तिकाले  | ३   | १३३    | अत्रैव जन्मनि भवेदपवर्गदायि         | ३  | 388   |
| श्रज्ञानमात्मविषयं भवहेतुभूतं       | 8   | ३०३    | अत्रेव बस्तुनि दृढं व्यवतिष्ठमानः   | २  | १६३   |
| श्रज्ञानमावरणामावरणं च माया         | 3   | १०८    | अत्रोच्यते न खलु वेदशिरांसि         | २  | O     |
| श्रज्ञानमित्यजडबोधितरस्क्रिया       | 8   | ३१७    | त्रथ कलञ्जपदार्थगभन्तगां            |    | ४१८   |
| श्रज्ञानमेव च भविष्यति शक्तिरेषा    |     | 83     | श्रथ केन चिदात्मनैकता               | 8  | १६८   |
| अज्ञानमेव तु तदाऽवगतं त्वदीयं       | ३   | १२१    | श्रथ तदीययोगनिवर्तनं                | 8  | 885   |
| ७५ सं० शा०                          |     |        |                                     |    |       |

#### संचेपशारीरकस्य

|                                      |      |            | 1 2 6                            |     |        |
|--------------------------------------|------|------------|----------------------------------|-----|--------|
| <b>ऋोकप्रतीकानि</b>                  | ऋ०   | श्लो॰      |                                  | अ०  |        |
| अथ तमोमयविश्वविकल्पना                | 8    | ३७         | श्रनृतज्ञ हिरोधिरू प्म्          | 8   | 8      |
| श्रथ यद्युपक्रमण्मल्पतरं             | २    | १२१        | अन्तरङ्गवहिरङ्ग <b>साधने</b>     | 3   | ३२७    |
| अथ यद्युपक्रमण्मरूपमपि               | २    | १२२        | अन्तरङ्गमपवर्गकांचिभिः           | ३   | ३२८    |
| अथवा चितिरेव केवला                   | 8    | १५         | अन्तर्गुणा भगवती परदेवतेति       | 3   | २२१    |
| श्रथवा चितिवत्प्रतीयतां              | ३    | १७६        | अन्यदेव यदि कार्णं भवेत्         | 8   | ३३४    |
| श्रथवाऽनुवाद्मुपलभ्य ततः             | 8    | ४३६        | अन्यस्य विभ्रमकरी पुरुषस्य       | 3   | ६२     |
| अथवा मितियोग्यताऽस्तिता              | 8    | 838        | अन्ये पुनर्विधिवचोजनितात्मबुद्धि |     | र्पूष  |
| त्रथ शब्दसूचितमुमुज्जुरिमं           | २    | <b>८</b> ५ | अन्ये वदन्ति निरुपाधिनियोगरूपं   |     | १३७    |
| श्रथवा स तत्र परमात्ममतिः            | 3    | पृष्       | अन्ये भिन्नस्वभावं विविधमभि-     | 8   | 358    |
| अदृष्टदोषं परिहृत्य शंसतः            | 8    | ४२६        | अपरोक्षपविषयभ्रमधीः              | 8   | 88     |
| अद्याप्यवान्तरवचःपरिणामबोध-          | 3    | ३११        | अपि च कतु रनुस्मर्गे भवेत्       | 3   | २६२    |
| अद्वेतवाधकमभूनमम यद् द्वितीय         | t- 8 | पू६        | अपि च किंचिद्पि प्रतिपादकं       | 3   | र्प्रह |
| अद्वैतमप्यनुभवामि करस्थविल्व         | - 8  | पूर्       | अपि तु वैदिकवांङ्मनसातिगा-       | 3   | २६५    |
| श्रद्वैतमात्मपदमाहुरनन्यमानं         | 8    | ११६        | श्रिप च परमहंसस्त्यक्तसवैषणः     | 8   | १०     |
| अद्वैतीकरणं निषेधवचनादुत्पन्नं       | 8    | २५१        | अपि च पुरुषकर्मोद्भतिकानी-       | ३   | २५०    |
| अद्वैतेऽर्थे प्रत्यगर्थोऽस्ति तद्वत् | 8    | १६२        | अपि च प्रतिषेधचोदना              | 8   | 808    |
| अद्वैतं परिशोधितं भगवतो विष्ण        | ोः १ | २६५        | अपि च प्रतिषेधचोदना              | 8   | ४०३    |
| श्रधममध्यमशुद्धिनि द्र्पेगे          | 3    | ६०७        | अपि च बन्धनहेतुतया श्रुतं        | 3   | ३५६    |
| श्रिधिकारिएं च विषयं च विना          | २    | २४६        | अपि च भाष्यकृदेव तद्ववीत्        | 8   | 80     |
| अधिष्ठात्रधिष्ठेयभावेन योनि          | 8    | पुर्ध      | अपि च रूपितगोचरता विधेः          | 8   | ६०     |
| श्रिधिष्ठानमाधारमात्रं यदि स्यात्    | ?    | ३२         | श्रपि च विश्वमनुप्रविवेश तत्     | ३   | 88     |
| अध्यक्तगोच (मनर्थमवैमि वाक्यं        | २    | 3          | अपि विशिष्टविधौ वचनान्तरात्      | 8   | ४३७    |
| अध्यस्तमल्पवपुरस्य न वास्तवं         | 8    | २७         | अपि च लौकिकमानवलाश्रयात्         | 3   | २६१    |
| अध्यस्तमेव हि परिस्फुरति भ्रमे       | षु १ | ३६         | अपुनरुक्तनिषेध्यनिषेधकृत्        | 3   | ३१८    |
| अध्यात्ममेवमधि भूतमथाधिदैवं          | 3    | ६७         | श्रपुनरुक्तपदानि विना यतः        | 3   | 388    |
| अनधिकारिणि शुद्धचिदात्मके            | 8    | ४५३        | श्रप्पात्रमप्पात्रगत्वमेव        | 3   | २८०    |
| अनिधकारतया द्यावस्थिता               | 8    | पुपुष्ठ    | अबुष्यमानो न हि संविदं तत्       | 8   | ३१     |
| अनवबुद्धमतः श्रुतिमस्तकैः            | 8    | ३३५        | अवोधनाशिश्चितिरित्यमु बिमन्      | ?   | २१२    |
| अनादिवृद्ध व्यवहारल च् एो            | 3    | र्पुष्ठ    | श्रत्राह्मणाधर्मगिरोनेंञेषः      | 8   | ४०६    |
| अनाद्यजग्धेश्च निवृत्तिनिष्ठा        | 8    | ४२६        | श्रभयं सनातनमनातुरधीः            | 2   | २२४    |
| श्रनाद्यविद्यापटनेत्रवन्धनं          | 8    | ४५४        | अभिचारकर्म विधयो हि यथा          | 2   | २४४    |
| अनुपपत्तिबलेन विधेस्तयोः             | 3    | पूर्प      | श्रमिद्धाति करोति च लिङ्पदं      | 8   | ३६६    |
| अनुभूतियुक्त्यनुमितित्रितयात्        | 2    | ३८         | अभिनयेन करिष्यति चेद्यं          | 3   | २६०    |
| श्रनुमानमागमविरुद्धमिदं              | २    | १७१        | अभिन्न एवैष पटः समीच्यते         | 2   | १०४    |
| त्रानुबद्दिद्मेव वाक्यमर्थात्        | 8    | पुरुष्ट    | अभिन्नता भिन्नतया विरुद्धा       | 3   | १६४    |
| श्रनृतज्ञहिभक्तदुःखतुच्छा-           | 8    | २६६        | अभिन्नहेतुर्विषये समाने          | 8   | २२३    |
|                                      |      |            |                                  | 121 |        |

|                                   | अ० | श्लो०      | ऋोकप्रतीकानि ह                      | प्र० | ऋो०    |
|-----------------------------------|----|------------|-------------------------------------|------|--------|
| अभिमतपशुपुत्रवृष्टिनाक-           | 8  | ३६२        |                                     | 8    | थ3     |
| श्रिभिहितघटनाऽथवान्वितानां        | 8  | ३८२        | त्राकाशादावस्तिता तावदेका           | 8    | १८४    |
| श्रिभिहितघटना न चोपपन्ना          | 8  | ३८३        | त्राकाशादौ नित्यता तावदेका          | 8    | १८१    |
| अभिहितघटना यदा तदानी              | 8  | ३८४        | त्राकाशादौ शुद्धता तावदेका          | 8    | १८२    |
| अभीष्टहेतुत्वलिङ्थेपृष्ठतः        | 8  | ४४६        | त्राकाशादौ सत्यता तावदेका           | 8    | १७५    |
| अभेदिनो निर्विकृतेरनेक-           | २  | ६६         |                                     | २    | १३४    |
| अभेदिनः सावयवस्य सत्यं            | २  | ६५         |                                     | 8    | 308    |
| श्रयमपि प्रमात्मा प्रत्यगात्म-    | 8  | २१         | श्राग्नेय इत्याद्यपि तद्धितान्त-    | 8    | ३०८    |
| अयं तु मायेति न् शब्द एव          | 3  | <b>६</b> ६ | त्राग्नेयमाश्विनमथैन्द्रमितीदृशं हि | 8    | 980    |
| अर्थवादगतमभ्युपेयते               | 3  | १६१        | त्राच्छाद्य विद्तिपति संस्फुरदा-    | 8    | २०     |
| अर्थस्य मूलं निकृतिः समा च        | 3  | ३६६        | त्राज्ञादि भेदेष्वनुवर्तमाने        | 8    | १३६    |
| श्रहीं चर्चे कृत्यस्मरणमभिमतं     | 3  | ६३         | त्राज्ञाद्यर्थः प्रेरकः पौरुषेये    | 8    | ३८७    |
| अहें कृत्यतृचश्च पाणिनिवचः        | २  | त्र        | त्राज्ञायाञ्चाद्युपाधिप्रणिपतित-    | 8    | १३=    |
| अरुपं रूपं बन्धनं प्रत्यागात्मा   | 8  | 4o         | श्रात्मन्येव समस्तवस्तु यदि वा      | 2    | 888    |
| अवगतिगतमेवापेच्य पूर्वापरत्व-     | 3  | २४७        | त्रात्मानं न तु कर्मतामुपनयञ्झब्दः  | 8    | २४१    |
| श्रवितथिमदमेवमेतत्                | 8  | ४०५        | त्रात्मा प्रसाधयति वेद्यपदार्थजातं  | 8    | 48     |
| त्रविरलपद्पङ्क्तिः पद्मनाभस्य     | 8  | ६१         | त्र्यात्माऽमूढः स्वप्नकाशो यथाऽयं   | 2    | १४५    |
| अविरुद्धविशेषणद्वयप्रभवत्वेऽपि    | 8  | १६७        | श्रात्रेयवाक्यमपि संव्यवहारमात्रं   | 3    | २१७    |
| अव्युत्पत्तिं विभ्रती भाति संवित् | 5  | २१४        | त्रादाय नानाविधकारणानि              | 8    | 388    |
| अशब्दमस्पर्शेमरूपमन्ययं           | 3  | २६२        | श्रादाय मुख्यगुणलाचिणिकप्रवृत्तीः   | 8    | १०४    |
| त्रशुचेः प्रतिषेधशास्त्रतः        | 8  | 50         | त्रादाय मुख्यगुणलाचिणकप्रवृत्तीः    | 8    | ४५४    |
| असज्जिनिः सेत्युपवण्यमानं         | 3  | २०२        | त्रादेयांशे नाणुमात्रोऽपि भेदो      | 8    | १६१    |
| श्रसत्प्रसूतिनं च सत्प्रसूतिः     | 2  | 308        | त्राद्ये सूत्रे त्वंपदस्योदितत्वात् | 8    | प्रपूर |
| श्रसद्पि फलवत्तामश्नुते           | 2  | २३५        | अाधिक्यमुत्मृजति शब्दगुणो           | 8    | १०५    |
| असन्न कार्यं गगनप्रसून-           | 3  | 338        | त्रानन्दत्वे सत्यता सत्यतायां       | 8    | १८५    |
| श्रसन्निवृत्तिने च सन्निवृत्तिः   | 2  | १०८        | त्र्यानन्द्विग्रह्मपास्तसमस्त-      | 8    | २६     |
| श्रस्तित्ववस्तुविषयोपनिषन्निषक्ति |    | 883        | त्राप्तोक्तत्वप्रत्यये मानभावः      | 3    | २७०    |
| श्रस्त्यस्म्यसीति च तिङन्तपदानि   |    | 838        | त्राबोधतः सकलमेव हि सत्य-           | 2    | २२     |
| त्रस्त्यस्म्यसीति च पदं प्रचुरं   | 3  | २८३        | ब्रारम्भणादिवचनं सकलं प्रवृत्तं     | २    | पुर    |
| श्रस्थूलादिवचोनिर्स्तनिखिल्-      | 3  | २६४        | त्रारम्भणादिवचसा खलु निर्विकर       | प२   | 87     |
| अस्थूलादिवचोनिषेधकतया भेदस्य      |    | २५६        | त्रारम्भवाद्मुपगम्य तदीययुक्तेः     | 2.   | 9      |
| श्रस्थूलादिवचःसमुत्थितमतिः        | 8  | २५४        | त्रारम्भवादः कण्भन्तपन्तः           | 2    | ६३     |
| अस्यैव तत्त्वविनिवेदनशक्तिभाजः    | 8  | रपूट       | श्रारम्भसंहतिविकारविवर्तवादान्      | २    | र्ष    |
| श्रहं प्रजायेय बहु स्वयं स्यां    | २  | ६७         | त्रारुद्य भूमिमधरामितराऽधिरोद्ध     |      | 80     |
| आ                                 |    |            | त्रारोपदृष्टिरपवाद्कदृष्टिरेवं      | 2    | 58     |
|                                   | 0  | Main       | श्रारोपदृष्टिरुदिता परिणामदृष्टिः   | 2    | 52     |
| आकांचादिविंद्यते योग्यतान्ता      | 3  | ४४७        | MINISTER WAR                        |      |        |

|                                         |    |        |                                    |       | ~~~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|----|--------|------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ऋोकप्रतीका</b> नि                    | अ० | स्रो०  | ऋोकप्रतीकानि                       | स्रो० | अ०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| आलम्बनं च विरहय्य न विभ्रमस्य           | 18 | ३४०    | इह कलञ्जपदेन नव्यन्वयः             | 8     | ४२०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| त्रावापोद्वापहेतोः पदमिदम-              |    |        | इह जगित हि सर्वे एव जन्तु-         | 8     | ६६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| मुकस्याभिधाने समर्थ                     | ų  | १३५    | इह तावदत्तदशकं मनसा                | ३     | २०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| त्र्यावृत्त्या वा तन्त्रवृत्त्याऽथ वेदं | 8  | पूर्ध  | इहाधुनाऽऽरम्भणशब्दशक्ति            | २     | हपू.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| आश्चर्यमद्य मम भाति कथं द्विती          |    | 4°     | 2                                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>त्राश्रयत्वविषयत्वभागिनी</b>         | 8  | . 388  | 2 2                                |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| आसन्नवस्त्विषयेण यथाऽत्रजेन             | २  | १२३    | ईशितव्यमनपेत्त्य नेश्वरः           | 3     | १८५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| श्रासीदहंकरणमात्मतमोनिमित्तं            | ३  | १२८    | ईश्वरत्वमपि तत्परश्रुतिः           | ३     | १६२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| त्रास्तामत्र वचः अवृत्तिविरहः           | 8  | २२०    | उ                                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| इ                                       |    |        | उक्तश्रुतिः कारणसाचिभावम्          | 3     | १८६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| इच्छायामिति सूत्रकारवचनं                | ३  | 388    | उक्तसाधनसमुद्भवा सती               | 8     | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| इतरेतराध्यसनमेव ततः                     | 8  | ३७     | उक्तं साधनजातमत्र सकलं             | 3     | ३५८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| इतरेतराध्यसनमस्त्वनयोरुभयोः             | 3  | २३८    | डच्यते न तमसो निवृत्तितः           | 8     | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| इतश्च निर्भेदकसात्मतत्त्वं              | 3  | 38=    | उच्यते शृणु विविच्य साधनं          | 3     | 378                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| इति कामुकस्य तव संसरणं                  | ३  | पूर्   | <b>उत्थान</b> लिङ्गकृतकरूपनयैतदेवं | 3     | १२०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| इति केचन वर्णयन्ति तत्                  | 8  | 53     | उत्पत्तिरप्यस्य निरूप्यमाणा        | 3     | २०१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| इति तु केचिदुशन्ति महाधियः              | २  | 83     | उत्पत्तिरेव हि धिया स्वफलं प्रदातु | . 8   | २३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| इति न धर्मविशेषसमर्पणं                  | 3  | ६२     | उत्पन्नशुक्तिमतिरात्मचितिर्यथैव    | 8     | 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| इति परस्परसंश्रयता यदा                  | ३  | २२७    | उत्सर्गतः सकलकर्मनिवृत्तिनिष्ठा    | 8     | 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| इति वहुश्रुतभाषितमुचकैः                 | 8  | पूर्   | उत्सृष्य तत्र वितथांशमथेतरस्मिन    | 3     | २५५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| इति योजय सर्वेमीहशं                     | 3  | 53     | उदासीनता च श्रता नञ्पदार्थी        | 3     | ४३७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| इति वचःपरिग्णाममुदीरितं                 | 3  | ३१७    | <b>डिदतपन्तपरिमहकारि</b> णा        | 8     | ४२१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| इति वाजपेयगतनीतिवशा                     | 8  | ४६२    | उद्दिश्यमानत्वमन् द्यमान-          | 8     | 840                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| इति विशेष इह प्रतिपादितः                | 3  | ३२१    | उदिश्यमानं तद्नूद्यमान-            | 8     | 348                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| इति श्रुतिः शास्ति निषिद्धकर्मणि        | 8  | ४३२    | उद्गातृप्रतिहर्तृकर्नुकतया जातौ    | 2     | ११७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| इत्थं जगत्कारणवादिवाक्यं                | 3  | 18E    | उद्यन्निरस्यति तमश्च तदुद्भवं च    | 8     | २४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| इत्युक्ते गुरुणा स पृच्छति पुनः         | 3  | १४३    | उपचितापचितानि न निर्शुणे           | 3     | ३१६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| इत्युक्त्वोपरते गुरौ पुनरयं             | 3  | पूज    | उपनिषद्वचसा परमात्मधीः             | 3     | 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| इत्येवं कथयन्ति केचिद्परे               | 3  | २२६    | उपनिषद्वचसाभिहितात्मधीः            | ३     | ३०१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| इद्मर्थवस्त्विप भवेद्रजते               | 8  | ३४     | उपनिषदिति वेद इत्यपीदं             | 3     | २६७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| इद्मुपेत्य किमप्युदितं म्या             | 8  | २३०    | उपनिषदितिशब्दो वेदशब्द्रश्च        | 3     | 255                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| इयमेव सर्वजननी प्रकृतिः                 | 2  | १६७    | उपसत्तिवाक्यमधिकारिणि              | 8     | पूप्६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| इयं घटव्यक्तिरितीहरोषु च                | 3  | २७५    | उपसद्नवचो विचारमार्गात्            | 8     | पुपुप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| इष्टाम्युपायवचनो लिङ्गित                | 8  | 808    | उपससाद चतुष्ट्यसाधनो               | 8     | ĘŲ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| इष्टाभ्युपायस्य च कार्यभावः             | 3  | 800    | उपादानता चेतनस्यापि दृष्टा         | 8     | प्रथ्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| इष्टाभ्युपायो विधिरात्मनीच्छा           | 3  | प्रज्य | चपादानता सिचदानन्द्रमूर्तेः        | 8     | 488                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                         |    | -      | 17. 1.80                           | 4     | No. of the last of |

|                                   |   |       |                                     |            | ac 4               |
|-----------------------------------|---|-------|-------------------------------------|------------|--------------------|
|                                   |   | स्रो० | ऋोकप्रतीकानि इत                     | ों ०       | अ0                 |
| उपादानतः संख्यया संगतिः स्यात्    | 2 | યુ૦ફ  | 0>>                                 | 8          | २०५                |
| उपाधिना सार्धेमुपाधिजन्यम्        | 3 | ३७६   | • • •                               |            |                    |
| उपाधिमौधिकमान्तरं च               | 3 | २७५   |                                     | ३<br>२     | १०४                |
| उपाधिरज्ञानमनादिसिद्ध-            | 3 | २७७   |                                     | <b>3</b> . |                    |
| उपाधिरन्तः करगां त्वमर्थे         | 3 | २७५   |                                     | -          | १६५                |
| उपाध्यभाव न भवेदुपाधिमत्          | 8 | ११५   |                                     | २<br>२     | 20                 |
| उपायमातिष्ठति पूर्वमुच्चेः        | 2 | ६२    |                                     | 3          | १२                 |
| उपेत्य वादं परिगृह्य चोच्यते      | 8 | 388   |                                     | 2          | यु <b>६</b><br>२४६ |
| उभयमपि परात्मनः स्वरूपम्          | 3 | ६८    |                                     | 2          | 285                |
| उभयव्यतिमिश्ररूपता                | 2 | - FE  |                                     |            | 888                |
| Ų                                 |   |       | एवं सतीद्मपि तत्त्वमसीति वाक्यं     | 200 63     | १५१                |
|                                   |   |       | एवं सतीद्मविवेकनिबन्धनं ते          | 3          | ७५                 |
| एकत्वमेकवचनादवगम्यमानं            | 3 | 408   | एवं सतीह तमसो न विविच्य वस्तु       | 3          | १३४                |
| एकत्वमेकवचनेन समर्पितं यत्        | 8 | पु०६  |                                     | 8          | 335                |
| एकत्र शक्तिग्रहणोपपत्ता-          | 8 | २०१   |                                     | 3          | 250                |
| एकत्र वृत्तिरिति लच्चणमत्र मुख्यं | 8 | २२१   |                                     | 2          | 8                  |
| एकदेशमुपलभ्य धर्मिणः              | ३ | ३०५   | 0 0 0                               | 8          | पूर्               |
| एकाज्ञानविकल्पितं सकलमे-          | २ | १७०   | एवं स्फुरत्यपि दृगात्मनि तत्स्वरूपे |            | 38                 |
| एका या प्रकृतिः समस्तजननी         | 8 | पूर्व | 31 (3(14) 1 2 (1(1)) 1 (1(1))       | ,          | ٥٥                 |
| एकाहाहीनसत्रद्वयविधिविहिता-       | 8 | ६४    | <b>ए</b>                            |            |                    |
| एकेन वाक्येन धियो विधानम्         | 8 | ४५५   | ऐद्म्पर्यमखण्डवस्तुविषयं            | 3          | 2                  |
| एको देवः सर्वभूतेषु गृहः          | 3 | १८३   | ऐश्वर्यमज्ञानितरोहितं सत्           | 3          | १७५                |
| एकोपाधावस्तिता नास्तिता च         | २ | 338   | ऐश्वर्यमप्यनुभवादिवदातमरूपं         | 8          | १६२                |
| एकोपाधावेकवस्तुप्रसिद्धौ -        | 2 | १५२   | ऐश्वर्यमस्य परमात्मन उक्तमन्यैः     | 3          | १५१                |
| एकं चेतनमस्य यत्प्रकृतिता-        | 8 | पूर्व | ऐश्वर्यवस्तु परिगृह्य तद्त्यजन्तः   | 3          | १७२                |
| एकः शत्रुने द्वितीयोऽस्ति शत्रुः  | 8 | ३२१   | ऐश्वर्यवर्णनमतिस्फुटमेव कृत्वा      | 8          | \$39               |
| एतत्त्वंपद्लद्यवस्तु भवता         | 3 | १४२   | ऐश्वर्यवर्णनिमह द्वविधेन वेदे       | 3          | १६६                |
| एतत्समन्वयनिरूपण्मेवमस्मिन्       | 8 | पू६३  | श्रौ                                |            |                    |
| एतद्प्यह्मवैतुमुत्सहे             | 8 | ३     |                                     |            |                    |
| एतद्धि सोऽयमितिवाक्यम-            | 8 | १५०   | श्रीत्पत्तिकी शक्तिरशेष-            | 8          | 8                  |
| एतसमाच न जाग्रतस्तव भवेत्         | ३ | 53    | त्रौत्पत्तिके हि भगवानयमप्रवृद्धे-  | २          | 82                 |
| एतावता न च तमोऽपि सुषुप्तिकाले    | 3 | १२४   | त्र्यौदासीन्यप्रच्युतिप्रापकेऽर्थे  | 8          | ३८६                |
| एतमात्मनि तमोनिवृत्ततो            | 8 | ६     | श्रौदासीन्यप्रच्युतेः प्रापकौ च     | 8          | 30                 |
| एवमेव तु तमोनिवृत्तिगीः           | 8 | १५    | श्रौदासीन्यविशेषमेव हि परत्र-       | 8          | ज्यू               |
| एवं तमोऽपि न बभूव सुषुप्तिकाले    | ३ | १२६   | श्रीदासीन्ये बोधिते शास्त्रवृन्दैः  | 8          | ७६                 |
| एवं तावत्तत्त्वमथौँ विशुद्धौ      | 3 | 308   | श्रीदासीन्यं पुरुषगतमेवाविशेषा-     | 8          | ४१५                |
| एवं तावदखण्डवस्तुविषये            | 8 | २१६   | श्रीदासीन्यं बोधयच्छास्रमेतत्       | 8          | S                  |
|                                   |   |       |                                     |            | 77 78 A            |

| ऋोकप्रतीकानि इ                      | 10     | श्लोक       |                                      | 10 | श्लोक |
|-------------------------------------|--------|-------------|--------------------------------------|----|-------|
| क                                   |        |             | काष्ठेः स्थाल्यां पचित विविधैः       | 8  | ३६२   |
| कण्भगभिमतिर्वा करूपनीया             | 3      | રક્ષ        | किंच क्रियापदमपेच्य पदानि वाक्य      | 8  | १०५   |
| करण्मिहलिङ।देर्ज्ञानमेवाङ्गभागः     | 3      | 356         | किंच प्रतीचि सकलोपनिषदप्रवृत्ता      | २  | १०३   |
| कर्मुष्टिनिविष्टमुत्तमम्            | 3      | ३०४         | किंच प्रमान्तरमपेच्य गिरः प्रवृत्तिः | 8  | १०१   |
| कर्तृकर्म परिहृत्य नेष्यते          | 3      | १६२         | किंच प्रमान्तरमिहाभ्युपयत्प्रतीचि    | 8  | 888   |
| कर्तृत्वमाह्ममकर्मविधिनियोगः        | 2      | 8           | किंच प्रवृत्तिनितिवृत्तिविहीनवस्तु   | 3  | ११२   |
| कर्तृत्वादि च दृश्यवर्गपतितं        | 3      | 53          | किंच स्वयंप्रभमलुप्तचिदेकरूपं        | 8  | १०६   |
| कत्रीदिसंनिधिवलेन तवापि कर्ट-       | ३      | 53          | किंचाज्ञानं ब्रह्मणोऽप्यस्ति नास्ती- | २  | १५५   |
| कत्रीदेरवभासकत्वमगमः                | 3      | ६१          | किंचानृतद्वयमिहाध्यसितव्य-           | 8  | ३३    |
| कर्मकाण्डकृतबुद्धिशुद्धितः          | 3      | <b>\$</b> 8 | किंचाप्रसिद्धमिद्मन्न जगत्त्रयेऽपि   | 8  | १२०   |
| कर्मप्रधानेऽतिगते च काण्डे          | 8      | ४५५         | किंचाऽऽम्नायवचःप्रमेयबलतः            | २  | १२४   |
| कर्मेन्द्रियाणि खलु पद्भ तथापराणि   | 200    | १६          | किंचिच्ज्ञाताऽस्य तमसाऽऽवृत-         | 2  | १७७   |
| कष्टः कष्टः कल्पितो ब्रह्मवादः      | 7      | 385         | किंचैतिकं बन्धमोत्त्व्यवस्था         | २  | २१६   |
| 480 480 401 101 101414              |        |             | किं तु त्वंपद्लद्यमर्थमधुना          | 3  | 3.4   |
| का                                  |        |             | किं ते धनेन किमु बन्धुभिरेव वा ते    | 3  | ३६५   |
| काणाद्दीनसमाश्रयदोषराशिः            | ą      | २१=         | किं द्वैतानुभवो विरोधपदभाक्          | २  | ३१६   |
| कादाचित्कात् कल्पनां कारणस्य        | 2      | २०२         | किं निरस्तसहकारिकारणा                | 8  | २     |
| कामादि तत्र च भवेदितरतत्र चेति      | 3      | १७७         | किं सप्रपञ्चिमिद्मस्त्वथ वा समस्त    | 3  | १८८   |
| कारकस्य करणेन तत्वणात्              | 3      | ३३२         | कुड्यं गृहस्य सरसोऽम्बुजमस्य         | 8. | २२४   |
| कारणत्वमपि चित्सुखादिवत्            | 3      | १८१         | क्रुरु परापरवाक्यविवेचनं             | 3  | ३१५   |
| कारणत्वमुपलचणं चितेः                | 2      | 333         | कुर्वत्कारणपद्ममाश्रितवतः            | 3  | २३४   |
| कात्स्न्य हीष्ट्रमवाधनं न खलु तत्   | 3      | 58          | कूटस्थनित्येव तु मुक्तिरेषा          | 8  | 35    |
| कार्यत्वममिच्छावशवर्ति किंचित्      | ?      | 805         | कृपण्धीः परिणाममुदीच्ते              | २  | 58    |
| कार्यप्रधानमखिलं च पदं सुबन्तम्     | 8      | 858         | कृपग्गमध्यमपक्षियां नृग्गां          | 3  | 280   |
| कार्यवस्तु विरहय्य कारणं            | 3      | १८६         | क्रियानुप्रवेशं विना प्रागभावः       | 8  | ४३५   |
| कार्यानुमानपरतन्त्रमिदं हि शास्त्रं |        | पुरुष्ट     | क्रियापदं वेदशिरःस्वपीष्यते          | 8  | रदर   |
| कार्यान्वयान्वयिनि वस्तुनि          |        |             | कचिद्भ्युपेत्य कथनं कुरुते           | २  | ७७    |
| शब्दुशक्ति                          | 8      | १३०         | चितिजलदृह्नानिलाम्बरायां             | 8  | ४८६   |
| कार्यान्वयान्वयिनि वस्तुनि          |        | 11-         | चितिजलदहनेषु तत्प्रदेशानु            | 8  | 880   |
| शब्दशक्तिः                          | 8      | 388         | चरं प्रधानममृताच्चरं हरः             | 8  | ४६    |
| कार्यान्वयान्वयिनि शक्तिरिति        |        | 700         | चीरस्य पूर्णे चषके नियुक्तो          | 3  | ६४    |
| स्थितौ च                            | 8      | ३५३         |                                      |    |       |
| कार्यान्वितार्थेविषया यदि शब्दशक्ति |        | 384         | ख                                    |    |       |
| कालस्वभावपरमाण्वस्मृद्धान-          | 8      | पुरुद       | खमपि खादति खण्डितमीच्तते             | 3  | १६७   |
| 1 01 01                             | 8      | १२६         | ग्                                   |    |       |
|                                     | ۲<br>२ |             |                                      |    | 01111 |
| असाउताय दिला श्रेकादिः              | 1      | १३१         | गङ्गापदं हि निजमर्थमपास्य तीरे       | 8  | १५५   |

|                                  |      |       |                                      | - Line |       |
|----------------------------------|------|-------|--------------------------------------|--------|-------|
| श्लोकप्रतीकानि                   | ऋ०   | श्लो० | <b>र</b> लोकप्रतीकानि                | श्र०   | श्लोक |
| गन्धच्छायालेशसंस्कारभाषा         | 8    | ४२    | जहार्थसंवित्रहि कुर्वतः फलं          | 2      | ११०   |
| गुणतया हि पदानि परात्मनः         | 3    | ३२५   | जनयत्यसाविह् मृषा वपुषा              | २      | ३२६   |
| गुणतो गुणवृत्तिरिष्यते           | 8    | १७२   | जनिमद्भवदेतच्चेतनादेव हेतोः          | 8      | 238   |
| गुणं चिपेत्कारणमर्थवत्त्वम्      | 3    | २१२   | जन्मादिलच्यामिदं अगतो यदुक्तं        | 8      | पू३८  |
| गुरुचरणसरोजसंनिधानाद्            | 8    | 3     | जन्मादिषड्भावविकारहीना               | 8      | ३०    |
| गुरुशिष्यसंगतिरतो न भवेत्        | 3    | ३६    | जन्मान्तरेषु यदि साधनजातमासी         | त्३    | ३६१   |
| गोवत्सादौ मुक्तता तावदेका        | 8    | १८३   | जन्या न मुक्तिघंटते कुतश्चित्        | 8      | ३२    |
| प्राह्मप्राहकयोः स्थिरत्वगमनी    | २    | 38    | जहतीह च लच्या मता                    | 3      | १३१   |
| -                                |      |       | जायत्स्वप्नसुषुप्तिधर्मकमिदं         | ३      | 880   |
| য                                |      |       | जायत्स्वप्नसुषुप्तमूर्छितन्-         | 3      | 359   |
| घट एव गच्छति नभस्त्वचलं          | 3    | २५    | जायद्भूमौ या प्रसिद्धेह माया         | ३      | १०५   |
| घटात्पटो भिन्न इतीष्यते यदि      | 2    | १०५   | जाड्यं जगत्यनुगतं खलु भावरूपं        | - 8    | ३२२   |
| <b>च</b>                         |      |       | जातः सुतः सकलवंशविवर्धनस्ते          | 8      | ३५६   |
|                                  |      |       | जानात्यर्थे लिङ्पदं गौरामाहुः        | 8      | ३७४   |
| चलने ह्युपध्यभिमतस्य भवेत्       | ३    | 38    | जानात्यर्थे श्रेयसो हेतुभाव-         | 3      | 820   |
| चिच्छक्तिः परमेश्वरस्य विमला     | 3    | २२८   | जीवत्वमेव तु तदाश्रयमध्यपाति         | 3      | १५    |
| चितिगतजदशक्तराद्य इष्टो विवत     |      | र्प्र | जीवन्मुक्तिगतो यदाह भगवान्           | 2      | १७४   |
| चितिभेदमभेदमेव वा                | 8    | १४    | जीवन्मुक्तिप्रत्ययं शास्त्रजातं      | 8      | 38    |
| चितिवस्तुबुद्धिजनकस्य पुनः       | २    | १०१   | जीवन्युक्तिव्यापृतेः प्रापको यः      | 8      | 88    |
| चितिवस्तुनः स्वमहिमस्फुरणे       | २    | 33    | जीवन्मुक्तिस्तावद्दितप्रतीतेः        | 8      | ४३    |
| चितिशक्तिबाधितवपुः               | २    |       | जीवस्य कार्यकरणाधिपतेरविद्या         | 2      | १७५   |
| चित्रादिवद्भवति साधनजातमस्       |      | ३५१   | जीवा एते स्वप्रकाशस्वभावा            | २      |       |
| चित्रायागः पशुफल इति             | 8    | ३३२   | जीवाज्ञतावचनमेवमिदं समस्तं           | २      | १८८   |
| चिद्रस्तुनश्चितिभवेत्तिमिरं तमिर |      | ३१८   | जीवाः सर्वे त्वां प्रति प्रस्फुरन्तः | २      |       |
| चेतसस्तु चितिमात्रशेषता          | 3    |       | जीवेशानजगद्धिभाग जननी                | 2      | 980   |
| चैतन्यमेव तु तमस्वि तदप्रबुद्धं  | २    |       | ज्ञप्त्युत्पत्योयद्वदेवं प्रवृत्तौ   | 3      | २७२   |
| चैतन्यवस्तुविषयाश्रय एवं मोहः    | 3    |       | ज्ञातेऽपि तावति ततोऽनतिरिक्त-        | 8      | 88    |
| चैतन्यस्याज्ञानशक्तरनादेः        | २    | १६२   | ज्ञात्वा देवं सर्वपाशापहानिः         | 3      |       |
| <b>ज</b>                         |      |       | ज्ञानमस्ति खलु बाह्यगोचरं            | 3      |       |
| जगतकारणात्वं पुनर्यत्र दृष्टं    | 8    | पु३१  | ज्ञानव्यक्तिर्विप्रतीत्यास्पद्त्वं   | ३      |       |
| जगदुद्यनिमित्तं चेतनं किंतु ना   | ना १ | 338   | ज्ञानस्य प्रागभावाद्परमभिहितं        | 3      | १११   |
| जगन्महिम्ना न जगत्प्रसिद्धिः     | 3    |       | ज्ञानात्मकस्यामलसत्त्वराशेः          | २      | १८६   |
| जडत्वहेतोने जगन्महिम्ना          | 3    |       | ज्ञानोत्पत्ति वामदेवस्य गर्भे        | ३      |       |
| जडप्रमाणस्य फलनिरूपणा            | 2    |       | ज्ञानं निवर्तकमपि द्वितयस्य तस्      | य ३    |       |
| जहशक्तिमात्रवपुषा                | 2    |       | ज्ञानं विधात नहि शक्यमेतत्           | 8      |       |
| जहशक्तिरस्ति च परस्य विभो        |      |       | ज्ञायन्ते चेद् ब्रह्मणा जीवभेदाः     | 2      | १४६   |
|                                  |      |       |                                      |        |       |

| and the second s |             |     |                                        |    |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|----------------------------------------|----|--------|
| रलोकप्रतीकानि अ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ० रल        | 10  | श्लोकप्रतीकानि                         | ऋ० | श्लो०  |
| ज्योतिद्वयान्तरित एव हि कर्मजातं व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 (         | ورو | तर्केप्रतीतिसमयेऽपि तद्द्वितीयं        | 3  | ३०६    |
| ज्योतिर्त्राह्मण्याक्यमानवलतः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | 38  | तव गाडतमूढ्मसा रचितं                   | २  | २२२    |
| ज्येष्ठयात्समर्थमथवाऽत्तजमेकमेव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3           | ६   | तव चित्तमात्मतमसा जनितं                | २  | २२५    |
| त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |     | तव नित्यमुक्तसुखचिद्वपुषः              | 3  | २२     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.0         |     | तव वोधजन्मनि पुरा                      | २  | २३६    |
| तच्छ्रब्द्वाच्यगतमद्वयभागमेकं १<br>तच्छ्रब्दाद्वगतमद्वितीयमासीन् ३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |     | त्व बोधमात्रमुपनेयमतः                  | २  | २३८    |
| तच्छब्दाद्वगतमद्वितीयमासीत् ३<br>तच्छेषभावमनपेदय च तत्फलंस्यात् १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |     | तव रूपमेव तव दुःखकरं                   | २  | २३७    |
| 0 9 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |     | तस्माज्जीवन्मुक्तरूपेण विद्वान्        | 8  | 8त     |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |     | तस्मात्कर्म समस्तमेव तु भवेत्          | 3  | ३४०    |
| तता वियन्मुख्यमदो जगज्जहे ३<br>ततोऽस्तु ह्रपादिविहीनहृषे १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | The same of |     | तस्मात्तत्परवेद्वाक्यगतिभिः            | 3  | १३६    |
| तत्परश्रुतिवचः प्रमाणकं ३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |     | तस्मात्प्रधानपद्भङ्गभयाद् गुणानां      | 3  | पूर्र  |
| तत्र सत्यमनृतं च भेदतः २                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | 9   | तस्मात्प्रमाणफलमत्र निरूप्यमाणं        | 8  | ३२६    |
| तत्रापि दुर्घटमवैति यदा त तत्त्व- २                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |     | तस्मात्प्रवृत्तिविनिवृत्तिविवर्जितत्वं | 8  | ३१५    |
| तत्रापि पूर्वमुपगम्य विकारवादं २                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ų           |     | तस्मादखण्डमवबोधयितुं समर्थः            | 8  | १६५    |
| तत्त्वावेदकमानदृष्टिरधमा २                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5           |     | तस्माद्खण्डविषया न वचः प्रवृत्तिः      | 8  | 800    |
| तत्त्वंपदार्थविषयो नय एष योज्यः १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | १७          | 444 | तस्माद्खण्डविषये वचने विवादं           | 8  | २७३    |
| तत्त्वंपदार्थविषयं तम इत्यपीदम् ३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 385         |     | तस्माद्ध्यस्तमेतत्सकलमपि हशौ           | 8  | पूर्   |
| तथा तमःसंभवमच्छमन्तः ३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ęų          |     | तस्माद्भिव्यक्तिकरी न हेतु             | ३  | २१४    |
| तथा त्वमर्थेपि चतुष्टयं तन् ३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | २७१         |     | तस्मादशेषजगदेकनिदानभूत-                | 3  | १३१    |
| तथा श्रुतौ नेतिवचस्स नाम्नि १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 888         | - P | तस्माद्संगतिमदं प्रतिभाति यन्मे        | 3  | 888    |
| तथा सिचदानन्दशब्दास्तद्रथं १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | २३६         |     | तस्मादसङ्गतिमदं यदुशन्ति केचित्        | 3  | ३५६    |
| तथा हि नाग्रे करणीति नाम्ना १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ४१३         |     |                                        | 3  | १४३    |
| तथा हि सम्बन्ध्युपमद्वुद्धये १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 888         | 1   | तस्मादेतल्लत्त्गां चिह्नमाहुः          | 8  | पुष्ठम |
| तथा ह्यजन्तीरिवधेः समीपे ३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | २८६         |     | तस्मादेषा स्वप्रयुक्तप्रमाण-           | 3  | २७१    |
| तदन्वयात्प्रागसतः कथं स्यात् ३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | २०५         |     |                                        | 8  | पुर्ह. |
| तद्सदिष्टफलोद्भवद्शनात् १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ४२५         |     |                                        | २  | १६२    |
| तद्मुन्द्रमात्मसंविद्ः १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ४६४         |     | तस्मान्न मानफलता निरुपाधिकस्य          | 3  | २३७    |
| तद्दुर्घटं न खलु किंचिद्पि प्रमाएं १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ३७१         |     | ताटस्थ्येनोपाधिमादायमोहः               | ર્ | १५६    |
| तद्दुर्घटं न खलु संविद्यं स्वयोग्या १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | र्पप्       | 1   | ताटश्येनोपाधिरङ्गं यदि स्यात्          | २  | १६०    |
| तिद्धि द्विधैकाधिकरण्यमुक्तं १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | २१८         | 1   | तान्यव कार्यकरणानि वहप्रकारं           | ३  | ६६     |
| तद्बुद्धिमात्रफलतैव च तत्परत्वं १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ४६६         |     |                                        | २  | ६२     |
| तद्भव पद्जातबुद्धिभः १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ३७८         |     | तिस्रोऽपि चिद्यनतनोस्तवहण्य-           | ₹  | १३६    |
| तन्न भाति चतुरस्रमुचकैः ३<br>तन्मायावि ब्रह्म चेत्स्वप्रकाशं २                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | १५७         | 1   | तथिन तं विविदिषन्तमनन्यभक्तं १         | }  | ६२     |
| TTT- CCC CC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 888         | 1 5 |                                        |    | १३१    |
| 3 mirror C C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 38          | 1   | वत्पादपङ्कजसमाश्रयणं विना मे ४         |    | पूप    |
| तयास्तु वाह्या विधिशास्त्रलभ्या १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 50          | 1 5 | वमतः स्वमोहरचितं गहनं । २              |    | र३३    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |     |                                        |    |        |

| Manage 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ~~~~               |                                      |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------|
| र्लोकप्रतीकानि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | স্থত                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | स्रो०              | ऋोकप्रतीकानि श्र०                    | स्रो० |
| त्वय्येव कल्पितमहंकरणं विभर्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | १३७                | न खलु कारणकार्यसमन्वयः ३             | २२२   |
| त्वम्पद्स्य दृशिमद्द्वये                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ४६१                | न खलु जगति श्रेयोहेतुप्रतीत्यु- १    | २६४   |
| त्वंपदार्थविषयं समन्वयं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | पूह्               | न खलु निर्गुणवस्तुपरं वचः ३          | 280   |
| तेन सत्यमिह जागरं विदुः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | २                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ३६                 | न खलु पाणिनिपिङ्गलसंज्ञया ३          | २६३   |
| तेषां भेदः स्वप्रकाशो यदीष्टः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | १४५                | न खलु संश्रुतसंहतशब्दयोः ३           | ३२४   |
| द                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    | न खल्बीहरां कारणं लोकसिद्धं १        | पू३३  |
| दहरस्थगुणोपसंहृतेः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                  | न च किमपि नः कार्यं नाम प्रमाण-३     | ३६३   |
| दहरादुपसंहतैर्गुंगैः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | १७५                | न च किंचिदन्यद्सतो वदितुं ३          | २०६   |
| दीपस्तमस्तिरयतीह भवन्कुतश्चित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 308                | न च क्रियाकारितसंहतानि १             | २८०   |
| द्दतिहरणकत्वं पुंसि चान्यत्र चेदं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Maria de la companya della companya | ર્યુ               | न च गतार्थमिदं प्रतिभाति नो १        | 3.4   |
| दृशो विराट्सूत्रशरीरगोचरं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>20</b>          | न च तथाऽयमभिन्नसमाश्रयः ३            | २२३   |
| दृश्यत्वजाड्यपरतन्त्रचिद्।श्रय-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 843                | न च तमोमयजन्म विमुक्तता ४            | ३६    |
| दृष्ट्रम्य रञ्जुविधिनाऽवगतार्थवस्तु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | १६६                | न चन्द्रप्रकाशप्रकर्षं प्रकाशात् १   | २३४   |
| देवयानिपतृयानयोः पथोः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | र्पूप              | न च प्रमाणान्तरयोग्यतायां १          | २७६   |
| देवादीनां नास्ति कर्माधिकारः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | પૂર                | न च प्रसिद्धार्थपदान्तराणां ३        | ध्य   |
| देशकालपुरुषैरवस्थया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ३४<br>३४           | न च भवति विरोधस्योत्थितस्या- १       | १६६   |
| देहव्यक्तिविप्रतीत्यास्पद्त्वं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ₹5<br><b>६</b> ८   | न च मादृशजनधीकृतरचनं ३               | २६७   |
| द्रष्टव्य इत्यपि विधिन विधिप्रमेये                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | THE REAL PROPERTY. | न च वर्णपूगमपहाय भवेत् २             | २३१   |
| द्वारं तमोन्वयमपेच्य दशा हि दश्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | પૂર<br>પૂર         | न च वर्णितादपरमत्र भवान् ३           | २०७   |
| द्विजं न हन्यान कलञ्जमद्यात्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ४०८                | न च विनिगमनायां कारणं १              | १६३   |
| द्वेषव्यक्तिविंप्रतीत्यास्पद्तवं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 70.17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ७४                 | न च शक्तिरस्ति सहजा यदि वा ३         | 37    |
| द्वैताद्वैतनिवेशिनोऽनुभवनात्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | * 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | २२०                | न च शुक्रशोणितसमागमने ३              | 03    |
| द्वयणुकत्र्यणुकव्यपाश्रयं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 68                 | न च सोमयागपदयोरुभयोः १               | ३४२   |
| द्रयणुकस्य जन्म परमाणुयुगात्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ७३                 | न चैवं विधिः कश्चिदत्रेति न स्यात् १ | पुरुष |
| 6 13 11 11 11 11 11 13 11 1X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - 04               | नवः प्रपञ्चप्रतिपादकस्य च            | २६२   |
| भ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    | नवः स्वसम्बन्धिपदार्थवस्तुनः १       | ४०२   |
| धर्मनिर्ण्यनिमित्तमिष्यते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 90                 | न तथाऽन्तरङ्गमुपलिधजनेः ३            |       |
| धर्मेऽपि तत्त्वमतिरेव तु चोदनाया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 48                 | न तथाऽन्तरङ्गफूलसंन्यसनं ३           |       |
| धातोः कमण इत्युदीरितिमदं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 335                | न तदत्र सम्भवति युक्तिवशात् ३        |       |
| धातोः कर्मण इत्युवाच भगवान्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ३३७                |                                      | २०४   |
| धात्वर्थतोऽन्या न च भावनाऽस्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 350 - 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 335                |                                      | २४०   |
| धात्वर्थाख्यानशको यदि भवति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 880                | न तमः परिहृत्य लभ्यते २              | २४१   |
| धूमे सत्ता स्यादसत्ता च तस्मिन्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | २०१                | न तव कचिद् गमनमस्ति विभोः ३          | २६    |
| THE RESERVE OF THE PARTY OF THE | E FF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    | न तव प्रतीचि करणानि बहिः ३           | 86    |
| and the Targett                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    | न तस्य कश्चित्पतिरस्ति लोके ३        | १५५   |
| न कर्मकाण्डेऽपि ततो नियोगः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 800                | न तस्य कार्यं करणं च विद्यते ३       | १८४   |
| ७६ सं॰ शा॰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                                      |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                                      |       |

| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ |       |       |                                  |    |       |
|-----------------------------------------|-------|-------|----------------------------------|----|-------|
| <b>ऋोकप्रतीका</b> नि                    | अ०    | श्लो० | ऋोकप्रतीकानि ह                   | Яо | ऋों • |
| नद्यास्तीरे फलमिति गिरः                 | 8     | १०२   | न शक्यमुत्पाद्यमिति प्रशस्यते    | २  | ११२   |
| न नामयोगो न च धातुयोगः                  | 8     | ४१२   | न सङ्करो नापि च संयुतिस्तयोः     | 3  | २३३   |
| न नीलत्वजात्याश्रयव्यक्तितः स्य         | ात् १ | २२८   | न स्थानतोऽप्यस्ति परस्य कश्चित्  | 3  | १४६   |
| न नीलोत्पलादिप्रदेशेषु किंचित्          | 3     | २२६   | न स्थानतोऽप्यस्ति परस्य तस्मात्  | 3  | रदर   |
| न नीलोत्पलाद्या गिरो व्यक्तिनिष्ट       | शः १  | २२७   | न स्वाध्यायवद्याता न च पुनः      | 2  | ३०६   |
| नतु कल्पितं यदिह जागरितं                | २     | ३२    | न हि कल्पनाविरचितं वितथं         | 3  | 28    |
| ननु च डित्थडवित्थपदादिवत्               | ३     | . २५३ | न हि खलु मतिपूर्वा ब्रह्मणः      | ३  | 385   |
| ननु चाद्वयाश्रयतमःस्फुरणं               | २     | २१०   | न हि चित्तदृश्यमपि सत्यमिति      | 2  | २२६   |
| ननु चैकरूपचितिवस्तुगतं                  | २     | २०३   | न हि भूमिरूषरवती मृगतृड्जल       | 3  | રા    |
| ननु निवृत्तिपरत्वमुदीरितं               | 8     | 880   | न हि विभक्तयभिधेयपदार्थगं        | 8  | पु०२  |
| ननु मातृमानविषयावगतीः                   | २     | २७    | न हार्थवादा विधिभिर्विरुद्धाः    | 3  | २५४   |
| ननु लौकिकवचसां नरमति-                   | 3     | २६६   | नाखण्डवस्तुविषया वचसः प्रवृत्तिः | 8  | १०३   |
| ननु शाक्यभिज्ञसमयेन समः                 | २     | २५    | नाज्ञाततामनवगम्य पुरा प्रवेशात्  | २  | १८    |
| ननु सिचदादिवपुषो जगतः                   | 8     | ४४३   | नाज्ञाततावगतये स्वयमेव बाह्यं    | २  | १७    |
| ननु सदृशमिदं वश्चोद्यमस्मासु            | 3     | २४६   | नाज्ञाततावगतिरस्ति जडेषु पूर्वं  | २  | १६    |
| ननु समीहितसाधनता लिङो                   | 8     | ४२७   | नाज्ञानमद्वयसमाश्रयमिष्टमेवं     | 2  | 288   |
| नन् द्विदादेर्यदि नाम लोके              | 3     | ७३    | नाज्ञानमस्ति च सुषुप्तिगतस्य     | 3  | १२५   |
| नन्वज्ञेयमिदं भवेद्यदि मम               | 8     | 288   | नाद्यापि वेद्म्यहमर्निवचनीयभाषां | 8  | १२५   |
| नन्वन्यो मद्रन्धमोज्ञादिभागी            | २     | २१८   | नाद्यां न हन्यां न पिवेयमित्यपि  | 8  | 308   |
| नन्वेवं चेद्रन्धमोत्त्व्यवस्था          | २     | २१५   | नानाविधैर्वहुभिरेव निमित्तभेदैः  | 8  | २२२   |
| नन्वेवं सति रज्जुखण्डलकम-               | 3     | १०२   | नान्वेति तत्तव चिता व्यतिरेकिता  | 3  | १३८   |
| नन्वेवं स्याद् दुनिवाराऽनवस्था          | २     | १म४   | नापूर्वमर्थमुपलम्भयितुं पदानां   | 8  | 308   |
| न पाल्यत्वयोगादलंभूष्णुभाव-             | 8     | ४३६   | नाभावताऽस्य घटते वरगातम-         | 8  | ३२०   |
| न पुरान्वयश्च तव चिद्रपुषः              | 3     | ३२    | नामधातुसहितो निबच्यते            | 3  | ४०५   |
| न पुरान्वयोऽत उपपत्तिसहः                | 3     | ३७    | नावेदविन्मनुते पुरुषं बृहन्तं    | 3  | २६६   |
| न पुराष्ट्रकेन रहितस्य तव               | ३     | २१    | नासंसृष्टपदार्थबुद्धिपद्योः      | 8  | ३७२   |
| न प्रधानमपहाय वेदने                     | ३     | 338   | नासंसृष्टमतो वद्नित वचनानि       | 8  | ३८१   |
| न प्रधानमिह वेदनं भवेत्                 | ३     | ३३५   | नाहङ्कृतिं च परिहृत्य            | 2  | १५०   |
| न प्रमातरि सति प्रवाध्यते               | २     | ३३    | नाहं प्रकाश इति तावद्नेन माया    | 3  | ११०   |
| न प्रमेयमपद्दाय मातृता                  | ३     | 838   | नाशः परस्य न च तस्य              | 3  | १०    |
| नमसः प्रदेशविरहान्नभसः                  | ३     | ३३    | निजमायया परिगतः पुरुषः           | २  | ३०    |
| न मेदबुद्धिघंटते प्रमाण्तः              | २     | १०६   | नित्यबोधपरिपीडितं जगत्           | 2  | ३५    |
| नयनिपुणधीर्बालश्चेष्टां                 | 8     | ३६४   | नित्या च कारणगणस्य सती           | 3  | २१५   |
| न योग्यतामात्रनिबन्धनो भवेत्            | 3     | २३४   | नित्यापरोत्तमपि वस्त परोत्तरूपम  | 8  | १२३   |
| नरकपातविवर्जनवर्सना                     | 8     | ४३०   | नित्यं प्रियादिषु सुखं प्रतिबि-  | 3  | १५२   |
| न रविशार्वरसख्यकृदीच्यते                | 3     | १६६   | नित्यः शुद्धो बुद्धमुक्तस्वभावः  | 3  | १७३   |
|                                         |       |       |                                  | 1  |       |

| 4                                  | ~~~  |             |                                     |      |             |
|------------------------------------|------|-------------|-------------------------------------|------|-------------|
|                                    | ग्र० | श्लो०       | <b>र</b> लोकप्रतीकानि               | अ०   | रलोक        |
| निमित्तं च योनिश्च यत्कारगां तत्   | 8    | पुरुर       | परमात्मपदं पराकृतद्वितयं            | 8    | ३०५         |
| नियोग एवेष पुमान्नियुज्यते         | 8    | ४२४         | परमात्मभागपरिवेष्टनकृत्             | 3    | 38          |
| नियोगकोट्याऽपि नरो न कश्चित्       | 8    | ४७६         | परमात्मसंश्रयतमोजनितं               | 8    | २८          |
| निरतिशयसुखं च दुःखजात-             | 8    | ६७          | परमेव तत्त्वमगृहीतमभूत्             | २    | २३६         |
| निरभिसंधिसमर्पितमच्युते            | 8    | 5           | परमेश्वरता गुणोऽप्यतः               | 3    | १८०         |
| निरूपणायां नयतोऽस्ति कश्चित्       | 3    | २१०         | परमेश्वरेण विभुना रणयन्             | 3    | ४७          |
| निवृत्तिनिष्ठे तु निषेधवाक्ये      | 8.   | ४४२         | परशब्दवृत्तिरपरत्र भवेत्            | 8    | १७१         |
| निवृत्तिरस्ति द्विविधा बहिःस्थिता  | 8    | <b>=</b> \$ | पर्यायता न खलु तत्त्वमसीति          | 9    | २२५         |
| निवृत्तिसिद्ध्याऽपि नियोगसिद्धिः   | 9    | ४२३         | परस्पराभावधिया न भेद्धीः            | 2    | १०७         |
| निषिद्धकिया दुःखनिष्पत्तिहेतः      | 8    | 888         | परस्पराभावमुपाददानो                 | 8    | २१०         |
| निषिद्धक्रिया प्रत्यवायाय नेति     | 8    | 835         | परस्पराभावविहीनभावान्               | 8    | २११         |
| निषिद्धक्रिया प्रत्यवायाय नो चेत्  | 9    | 358         | पराख्चि खानि व्यतृ ग्रात्स्वयं भूः  | २    | १३          |
| निषिद्धक्रियां चोदितस्याक्रियां वा | 8    | 880         | परिकल्पितोऽपि सकलज्ञतया             | 2    | २२७         |
| निष्कारणं श्रतिशिरोवचनस्य भङ्गं    | 8    | पुष्ठर      | परिच्छिन्नवस्तुव्यवच्छेदसिद्ध्ये    | 8    | प्रथ        |
| निष्पन्नमेव यदि वा पुरुषप्रयत्न-   | 8    | 284         | परिणतिं च विवतदशाद्वयं              | ३    | २४३         |
| विष्पादिता सकलकारकवर्गसाध्या       | 3    | ११५         | परिणाम इत्यथ विवर्ते इति            | 2    | न्द         |
| निःश्रेयसं न खलु साध्यमतः          | 8    | 388         | परिणामधियो विवर्तेधीः               | २    | 50          |
| निःसंधिवन्धनमिदं चिदचि-            | 8    | 238         | परिणामबुद्धिमुपमृद्य पुमान          | २    | 48          |
| नीलैकगोचरतया नियतं न चत्तुः        | 8    | २६६         | परिणामविवर्तयोरतः                   | 3    | २७४         |
| नीलं सुगन्धि महदूरपलमम्ब्रशायी     | 8    | २२०         | परिपूर्णेचिद्रसघनः                  | 3    | 80          |
| नैतत्कलृप्तनिमित्ततोऽपि घटते       | 8    | 308         | परिणामवाद्मुपगम्य तथा               | 2    | ७६          |
| नैतत्प्रमाणमपनेतृ सतो न तावत्      | 8    | १२६         | पशुनेतिपदे तृतीयया                  | 3    | पू०४<br>१६७ |
| नैतत्सारं सत्त्वमिष्टं यदि स्यात्  | २    | २००         | पश्यन्न पश्यति गिरा कथयांबभूव       | 3    | पुष्ठ       |
| नैतद्वस्तुनि कल्पितस्य जगतो        | 8    | २४५         | पश्यामि चित्रमिव सर्वेमिदं द्वितीयं |      |             |
| नैतादृशं ब्राह्मणस्यास्ति वित्तं   | 3    | ३६३         | पादार्थं न पृथक् प्रमाणमपरं         | 8    | ३८०         |
| नैवं भ्रान्तिनिमित्तकारणम्यं       | 3    | १०३         | पारम्पर्यं प्रगतिकगतिं कारणादा-     | X    | ३७६         |
| नोद्यन्तिमत्यत्र नवेज्ञणार्थ-      | 8    | ४०७         | पारम्पर्यं शुद्धिहेतुत्वहेतोः       | 8    | yo          |
| ų                                  |      |             | पारोच्यं च ब्रह्मणि प्रत्यगर्थे     | 3    | २३८         |
|                                    |      |             | पित्रा तत्त्वमसीति बोधनमनु          | 3    | 335         |
| पद्जातबुद्धिजनिता भवति             | 8    | ३७४         | पुरधर्ममात्मनि विकल्प्य तथा         | 37   | 38          |
| पदवाक्यमाननिपुण्।:                 | 8    | ११          | पुरमेव गच्छति चितिस्त्वचला          | 3    | 38          |
| पद्वृत्तिसमन्वयावुभौ               | 8    | पुपुर       | पुरवेष्टितं न तव चिद्वलयं           | 3    | २७          |
| पदान्तरस्यागमनादिहान्यतः           | 8    | ३६७         | पुरवेष्टितः पुरवशानुगतः             | 37 ( | 84          |
| पदार्थबोधेन कृतार्थता न ते-        | ३    | २६४         | पुरहेतुकं तव यथा च वपुः             | 3    | 8त          |
| पदार्थबोधं परिहृत्य वाक्यं         | 3    | ३०४         | पुरहेतुकं यदभवच्च विभोः             | 3    | 83          |
| परपत्त्तिषेधमाचरन्                 | 2    | 95          | पुरहेतुरूपघटितस्य हशेः              | 3    | ४६          |
|                                    |      |             |                                     |      |             |

|                                     |     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ~~~ | -    |
|-------------------------------------|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| ऋोकप्रतीकानि                        | अ०  | स्रो०        | ऋोकप्रतीकानि इ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | अ०  | ऋो०  |
| पुरुषभेदवशाद् विविधा भवेत्          | . 2 | 03           | प्रत्यक्पराग्विषयवस्तुविवेचनाय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3   | १३५  |
| पुरुषमतिनिवेशो नास्ति वेदप्रमेये    | 3   | २४८          | प्रत्यरभावस्तावदेकोऽस्ति बुद्धौ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8   | ३५१  |
| पुरुषमेकमपेच्य च भूमिका             | 3   | २४२          | प्रत्यप्रुपमतो न शब्दविषयः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8   | २४३  |
| पुरुषापराधमितनाधिषणा                | 8   | 38           | प्रत्ययप्रकृतिशब्दतो बहिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8   | इहइ  |
| षुरुषापराधविगमे तु                  | 8   | १५           | प्रत्यग्वस्तुन एव तत्र विषये सा-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8   | १२७  |
| पुरुषापराधविनिवृत्तिफलः             | 8   | १६           | प्रत्ययार्थविषयं हि कर्मणां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3   | ३३३  |
| पुरुषापराधशतसंकुलता                 | 8   | १७           | प्रत्यये सनि न चापनादकं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3   | ३३६  |
| पुरोपलच्छो विषयो न दृश्यते          | 3   | रपृष्        | प्रत्यासम्भा परिणतिरियं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2   | 50   |
| पुर्यष्टकं तदिदमप्यभवद्धि लिङ्ग     | 3   | 38           | प्रथमचरमभावो निर्णये कारणं चेत्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8   | १६४  |
| पुर्यष्टकं भवति तस्य परस्य मोहात    | 3   | 3            | प्रथमत्रिकं यजिनिगद्यगतं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8   | ४६०  |
| पुरं पुरस्थत्वमथो पुरस्थं           | 3   | २८१          | प्रभुरेष सर्वविद्हं कृपणो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2   | २२३  |
| पुछिङ्गताऽपि घटते क्रतुगामिनो-      | 9   | ४७३          | प्रमाणतो नास्ति निषिद्धकर्मणः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8   | ४३१  |
| पूर्वचरो भवति वाच्यपदार्थभाग-       | 9   | २०४          | प्रमाण्मिच्छन्प्रतिषेधचोद्ना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8   | 880  |
| पूर्वाण्यदृष्टपरिपन्थिनिवहेंगानि    | 3   | ३४७          | प्रवर्तकोत्थाननिबन्धनं ततः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8   | ३६६  |
| पूर्वापरान्वयवलेन हि कारणत्व-       | 3   | ३७३          | प्रवर्तकं वाक्यमुवाच चोदनां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8   | ४१६  |
| पूर्वापरीभूतपदार्थनिष्ठ-            | 8   | ४६२          | प्रवर्तकं वाक्यमुवाच चोदनां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ?   | 888  |
| पूर्वोत्पन्नमृगाम्बुविभ्रमधियः      | 2   | ११५          | प्रवृत्तिशास्त्रेण समेऽपि संमते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.  | 37.  |
| पूर्वं विकारमुपवण्यं शनैः शनैस्तत्  | 3   | २२०          | प्रवृत्त्यभावस्य विरोधिकार्यं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8   | १३२  |
| प्रष्ठात्परस्परयुजा प्रतिपत्तिरेषा  | 8   | १७६          | प्रवृद्धरागस्य निवृत्तयोऽस्थिराः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8   | ४२५  |
| पृष्ठेन पूर्णवपुषा क्रियते प्रतीतिः | 8   | २५०          | प्राज्ञे सुखं समनुभूय समुत्थितः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8   | २३   |
| पौर्वापर्ये पूर्वदौर्बल्यमाह        | 2   | ११६          | प्राणोत्कान्तिर्नास्ति मूर्धन्ययैषां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8   | 85   |
| प्रकर्षः प्रकाशातिरिक्तो न चात्र    | 8   | २३४          | प्रातिपदिकान्यनतिरिक्तविषयाणि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.  | २७४  |
| प्रकृष्टप्रकाशत्वजातो हि लोके       | 8   | २३१          | प्रातिपदिकार्थगतमेव वचनानि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8   | पू०३ |
| प्रकृष्टप्रकाशध्वनी व्यक्तिमेकां    | 8   | २२६          | प्रारम्भाः फलिनः प्रसन्नहृद्यः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3   | ų    |
| प्रचालनेन धवलं किमिदं वभूव          | 2   | 38           | प्रावादुकैरपि तथैव तदेषितव्यं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3   | १३०  |
| प्रच्याचि वस्तु यदिहास्ति           | 3   | १२           | प्रियशिरस्त्वकथा खलु यादृशी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3   | १७०  |
| प्रतिषेधवाक्यवदतः सकलं              | 8   | 808          | प्रेमानुपाधिरसुखात्मनि नोपलब्धः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8   | २५   |
| प्रत्यक्त्वादिगुणान्वयेन यदि वा     | 8   | १७०          | The state of the s |     |      |
| प्रत्यक्प्रमाणकमसत्य-               | 8   | ३            | ब                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |      |
| प्रत्यक्तवमात्रविषयाश्रयता          | 3   | २१           | वहिरङ्गसाधनमशेषगुरोः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3   | ३५२  |
| प्रत्यक्तवमात्रविषयाश्रयमोहहेतोः    | 2   | २१२          | वहु निगद्य किमत्र वदाम्यहं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8   | ३३१  |
| प्रत्यक्तत्वं लच्चयेत् त्वंपदार्थः  | 8   | २३७          | बाह्याध्यात्मिकवस्तुजातजननी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2   | १३७  |
| प्रत्यत्तकर्मवचसोरुभयोः समूहः       | २   | ų            | बाह्ये रसौ रविनिशाकरविद्ववारिभः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3   | ७६   |
|                                     | 3   | २२           | विम्बस्य नापि तमसि प्रतिबिम्ब-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2   | 308  |
|                                     | 8   | २७           | बुद्धिव्यक्तिर्विप्रतीत्यास्पद्त्वं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3   | 90   |
| प्रत्यचादेरेष दोषस्ततोऽयं           | 3   | १०२          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2   | 33   |
|                                     | -   | Carlotte Co. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |      |

#### ऋोकाद्यचरणप्रतीकवर्णानुक्रमः

| रलोकप्रतीकानि ह                         | प्र० | श्लो०  | ऋोकप्रतीकानि व                        | प्र० | रलो०                    |
|-----------------------------------------|------|--------|---------------------------------------|------|-------------------------|
| बुद्धेवृ त्तौ ज्ञानता तावदेका           | 8    | 308    | भव्याय भूतमुपदिश्यत इत्यवोचन          | ?    | ३६५                     |
| बुद्धेवृ त्तौ तावदानन्दतैका             | 8    | १८०    | भक्षातकादिरसयोगनिबन्धनं च             | ३    | 388                     |
| बुद्ध्यादिकार्येष्वपि चेतनोऽयं          | 8    | पुष्ठ६ | भावनाद्वयमतोऽवबोध्यते                 | 8    | 835                     |
| बुद्ध्वा तत्त्वंपदार्थावनुभवविषयं       | 3    | ३१०    | भिन्नाभिन्नरवौ घटादिवचसा              | 8    | २०६                     |
| बोधस्वभावकमबुद्धमनुष्णमुष्णं            | 8    | 288    | भुजङ्गभोगं सकुमारशीतलं                | 8    | ४३३                     |
| बोधात्मत्वे निर्निमित्ते प्रतीचो        | 3    | 980    | भुजङ्गमाङ्गशायिने                     | 8    | ६३                      |
| ब्रह्मज्ञानं जानता ब्रह्मबुद्धेः        | 8    | 848    | भूताय भव्याय यथोपदेशः                 | 8    | ४८२                     |
| ब्रह्मज्ञानं श्रमाणं भवति दृढ्मिदं      | 8    | G      | भूतानि पद्म तव मोहसमुद्भवानि          | 3    | ६३                      |
| ब्रह्मज्ञानं ब्रह्मणि ज्ञायमाने         | 8    | ४५२    | भूतार्थनिष्ठवचनादिष शब्दशक्तिः        | 8    | ३६०                     |
| ब्रह्मज्ञानं सूचयन्सूत्रकारो            | 8    | पू६    | भूत्वा रागः कारणं पुंस्प्रवृत्तेः     | 8    | १३४                     |
| ब्रह्मपुच्छमितिवाक्यगामिनो              | 2    | १२०    | भूयस्त्ववत्तनुगुणावयविक्र-            | 8    | 38                      |
| ब्रह्म प्रमेयमथ नेष्टमिह प्रमाणं        | 8    | 388    | भेदश्रुतिस्त्वन्यपरा समस्ता           | 3    | २८४                     |
| ब्रह्मस्वयंभुपरमात्मपदस्य वेदो          | 3    | २६८    | भेद्श्रतिः कल्पितमेव भेद-             | 3    | २५५                     |
| ब्रह्म स्वयं प्रथमतः शबलेषु तस्य        | 8    | २८६    | भेदादिरूपमवबोधयितुं समर्थे            | 8    | 8.0                     |
| <b>ब्रह्मज्ञानसमुद्भवम्रहग</b> र्ग      | 2    | १२५    | भेदो भिन्नख्यातिरेकोऽतिरिक्तो         | 8    | रश्पू                   |
| ब्रह्मज्ञाने ह्यद्वितीयत्वसेकं          | 8    | १५८    | भेदं च भेदां च भिनत्ति भेदो           | 8    | पूपू                    |
| ब्रह्मात्मत्वं सान्तरायं पुरस्तात्      | 8    | 88     | भोक्ता भोगं प्रेरितारं च मत्वा        | 3    | २६३                     |
| ब्रह्मात्मवस्तु निरवद्यचिदेकरूपं        | 8    | ३४१    | भाक्त्रादिसूत्रे परिणामवादम्          | 3    |                         |
| ब्रह्मादीनामस्ति मुक्तिश्रुतिभ्यः       | 8    | 80     | भ्रमादनर्थस्य निदानमाद्रात्           | 8    | ४३४                     |
| ब्रह्माश्रयं न हि तमोऽनुभवेन लभ्यं      | 3    | 88     | भ्रान्तिज्ञानाद् ब्रह्मणः सिद्धिपत्ते | २    | 888                     |
| ब्रह्मास्मीतिवचो निविष्टपद्योमीनं       | 8    | २६३    | भ्रान्तिप्रतीतिविषयो न च              | 8    |                         |
| ब्रह्मेतिशेषिपद्मत्र हि लच्यमेकं        | 8    | १७५    | भ्रान्तं तथोपचरितं च यथाविभा          | गं २ | २३४                     |
| ब्रह्मैव सिन्निति गिरं प्रतिशेषितायै    | 8    | ३१०    | H                                     |      |                         |
| ब्रह्मैव सिन्निति ततोऽपि बलि-           | 8    | ३१३    |                                       |      |                         |
| ब्रह्मेव सन्निति ततः प्रथमश्रतं सत्     | 8    | ३११    | मज्जत्यलावु सहसाप्सु शिलाः            | 3    |                         |
| ब्रह्मैव सन्नितिवचः प्रथमश्रुतत्वात्    | 8    | २०७    | मणिमन्त्रमहौषधमितीदृशकं               | 37   |                         |
| ब्रह्मैव संसरित मुच्यत एतदेव            | 3    | 9      | मतिमतां प्रवरो वृषभध्वजः              | 3    |                         |
| ब्रह्मेवाज्ञानि तस्मादिह भवितुमलं       | 2    | २०५    | मनोवगम्येऽप्यपरोत्तता बलात्           | 8    |                         |
| 192 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |      |        | मन्त्रार्थवादगतमध्ययनं तद्रथ          | 8    |                         |
| भ                                       |      |        | मन्त्रार्थवादवचसामपि गोचरेषु          | 8    |                         |
| भगवाननादिनिधनः कृपया                    | 3    |        | मन्त्रो हीनः स्वरतो वर्णतो वा         |      |                         |
| भङ्क्त्वा कथंचिद्नुमानवशेन              | 8    |        | मलिनं नभो नहि कदाचिदभूत्              | 07 0 |                         |
| भवति च पुरुषार्थकमिकेयं                 | 8    |        | मलं निरस्यार्थविद्घ्यते चेत्          | 7    |                         |
| भव्यप्रतीतावुपभोगभाजो                   | 8    |        | महामहिम्नामपि यश्चिकीषेति             | 9    |                         |
| भव्यप्रतीतौ न हि कश्चिदर्थों            | 2    |        | महीभुजोऽयं पुरुषो मनस्वी              |      | २ २ <b>५</b> १<br>१ ११७ |
| भव्याय भूतमिति किंच विधिप्रधा           | ने १ | ३१२    | मातृप्रमाणमितिमेयविभागभिन्नं          |      | 1 110                   |

|                                     |       |       |                                    | The same |             |
|-------------------------------------|-------|-------|------------------------------------|----------|-------------|
| <b>ऋोकप्रतीकानि</b>                 | अ०    | श्लोक | <b>र</b> लोकप्रतीकानि              | अ०       | श्लोक       |
| मानान्तराधिगतगोचरगामिनी             | 8     | १५२   | यत्केचिदाहुरभिधाय निजान्पदा-       | 8        | ३७०         |
| मानान्तराधिगतता हि न लच्या          | यां १ | १५३   | यत्तु प्रमाणमनुभू निरिति प्रमाण-   | 8        | २५४         |
| मानान्तरानधिगतं त्ववगम्यमानं        |       | 285   | यत्तु प्रमाणमवधीयं निजप्रमेये      | 2        | १५          |
| मानान्तरानधिगतं परिनिष्ठितं यत      |       | १३५   | यत्रापि दैवगतितोऽस्त्यतिरिक्तभाव   | : १      | 84          |
| मानेन मेयावगतिश्च युक्ता            | 8     | 820   | यत्राविशेषकनिमित्तकताविरोधे        | 3        | ३४८         |
| मानं न कारकमिति प्रथितं पृथिव्य     | गं १  | १२७   | यत्रैव काक इदमेव तु देवदत्तवेश्मे- | 8        | २०६         |
| मायानिर्वचनीयमेव तु तमो             | ३     | १००   | यथा च यागाद्यनुबन्धभेदात्          | 8        | ४२२         |
| मायानिविष्टवपुरीश्वरबोध एष          | 3     | १५३   | यथा विशिष्टस्य विधानतोऽर्थात्      | 3        | पुरुपू      |
| मायामयत्ववचनादिखलं मृषेति           | 3     | ६३    | यथा ह्ययं ज्योतिरात्मा विवस्वान्   | ३        | १५०         |
| मायामयी वाह्यनिवृत्तिरिष्टा         | 8     | 55    | यद्पि किंचिदुपासननिष्ठितात्        | 3        | रन्ध        |
| मायामसौ वितनुते विभुरेवमेनां        | २     | १८७   | यदि कारणसंश्रयाद् गुणाद् द्वयणुका  | 2        | <u>હ્યુ</u> |
| मायामात्रमतः समस्तमभवत्स्वदन        | 1 3   | ११२   | यदि कृतस्न एव परमः पुरुषः          | 3        | ३५          |
| मायामेनां जागरे लोकसिद्धां          | 3     | 与义    | यदि तन्न पश्यसि हरेः परमं          | 3        | पूपू        |
| मायोपाधेरद्वयस्येश्वरत्वं           | 3     | १४५   | यदि परिण्तिरेषा चिद्विवर्तोऽथवा    | 3        | २४४         |
| मायाविनो न मणिमन्त्रमथौषधं व        |       | 50    | यदि बोध एव परमार्थवपुः             | 2        | २६          |
| मायाश्रुतिस्मृतिवचः सकलं तथा च      | 1 3   | ६८    | यदि भाव्यभाग्विलये न भवेत्         | 8        | २४४         |
| मिध्याज्ञानाज्ञीवभेदप्रसिद्धये ।    | 3     | १म१   | यदि वा संमुचयवशात्पुरुषः           | 8        | цo          |
| मिध्याज्ञानाद् ब्रह्मणः सिद्धिपत्ते | २     | १४३   | यदि सत्यमित्यवगतिं कुरुते          | २        | २२८         |
| मिध्या सुधिः सवितृमण्डल-            | 8     | ३३७   | यदिह किंचिदबोधसमुद्भवं             | 3        | ३२०         |
| मीमांसितव्यमनयैव सद्द्वितीयं        | 8     | यून   | यदिह साधनमात्मधियः श्रुतं          | 3        | ३५७         |
| मुक्तामुक्तौ विद्वद्नयौ त्वदन्यौ    | २     | १२५   | यदीयसंपर्कमवाष्य केवलं             | 8        | 5           |
| मुक्तेऽज्ञानं दग्धमित्येतदेवं       | २     | १५६   | यद्वादरायणमतं परिगृह्य पूर्व       | 8        | २६७         |
| मुक्तो महा स्वप्नकाशश्चकास्ती-      | २     | १५८   | यद्यत्र पश्यसि विरोधमुदीरय त्वं    | 8        | 83          |
| मूतामृतंतदुत्थलिङ्गपुरुषव्यामिश्र-  | 3     | २३०   | यद्धत्प्राकृतवैकृतावतितरामन्योन्य- | 8        | ११८         |
| मोच्चस्वरूपे विफलक्रियोऽसौ          | 8     | ३३    | यद्वस्तु सद्वयतयाऽवगतं स्वशब्दात्  | 8        | ६६          |
| य                                   |       |       | यद्वाक्यजातमथ वेद्शिरोनिविष्टं     | 8        | १४५         |
|                                     |       |       |                                    | 8        | 80          |
| यच्छुतं विविदिषोदयाय तत्            | 3     | ३३०   | यव्यञ्जकं किमपि लौकिकमीचितं        | २        | १०          |
| यज्ञादिच्चितसमस्तकलम्षाणां          | 3     | ३४८   | यद्धि कारकतयाऽवगम्यते              | 3        | ३३१         |
| यत एवमत्र न विरोधलवा                | २     | २२१   | यमनियमविधानैर्वाङ्मनः कायचेष्ठा    | 8        | ७४          |
| यत् एवमेतदुपपत्तिपथं                | 3     | ३८    | यमस्वरूपा सकला निवृत्तिः           | 8        | 4           |
| यतो महावाक्यत एव पुत्रो             | 3     | ३०२   | यस्मात्क्रपापरवशो मम दुश्चिकित्सं  | 8        | 3,4         |
| यतो यतो निवर्तते                    | 3     | ३६४   | 100000                             | 8        | ११          |
| यतः प्रयन्निप भेदिनः स्वं           | 8     | 80    | 0 0 0                              | 8        | ३०२         |
| यत्कर्मकाण्डनिपुणैरुदितं पुरस्तात्  | 3     | १४६   |                                    | 8        | ४८१         |
| यत्कर्मभावमनपस्य निजप्रमेये         | 2     | 88    |                                    | 8        | १३३         |
|                                     |       |       | 0 1. 0                             |          |             |

| A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                        | 404          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|--------------|
| श्लोकप्रतीकानि श्र०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | श्लो०      | श्लोकप्रतीकानि श्र०                    | <b>रलो</b> ० |
| या फलश्रुतिरिहोपवर्णिता ३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ३५१        | वक्तृज्ञानविवज्ञयोरिप भवेच्छ १         | ३५०          |
| यावत्त्वंपद्लद्यवस्तुविषयो ३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ६०         | वद्यामि वत्स तववाञ्छितम- १             | £3           |
| यावद्दशोऽन्यदिह संसृतिकारगां १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ३२४        | वचनार्थविभक्तिवाच्ययो- १               | 488          |
| योग्यत्वमत्र न च तत्त्वमसीति १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 23         | वस्तुस्वभाव इति सत्त्वमतो २            | २८७          |
| योग्येतरान्विततया न च वाच्यता १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 388        | वस्तुस्वरूपकथने ननु नास्ति पुंसः १     | 300          |
| योग्येतरान्वितपदार्थगतैव शब्द- १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ३५४        | वस्त्वस्तु नित्यमपरोच्चिमदंतु वाक्यं १ | १२४          |
| योग्येतरान्वितनिमित्तकशब्दशक्ति १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ३४७        | वाक्यप्रवृत्तिमनुसृत्य च सूत्रकारः २   | पू६          |
| योग्येतरान्वितपदार्थनिवेदने तु १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 388        | वाक्यप्रसूतमतिरिन्द्रियजन्यधीवत् १     | १२२          |
| यो यः शब्दो यत्कृतेऽर्थे निरूढः १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | १८४        | वाक्यारप्रवर्त्तकनिवर्तकरूपभाजः १      | 383          |
| यः कर्मकाण्डविषयेऽभिहितो १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ७१         | वाक्याद्भृतार्थनिष्ठाद्भवति तु नृणां १ | १४२          |
| and the state of t |            | वाक्यार्थान्वयि तत्पदार्थकथने १        | २६२          |
| 2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | वाक्येषु नव्यवत्सु निवृत्तिमात्रं १    | 880          |
| रजतप्रतीतिरिद्मि प्रथते ननु १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | રૂપ્       | वाक्योत्थापितबुद्धिवृत्तिरमला १        | २४५          |
| रज्ज्वज्ञानविज्मितस्य फिर्णिनो १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | રપૂપ્      | वाक्यं मुक्तिफलां धियं जनयति १         | र्पु३        |
| रागद्वेषप्रशाखं विषयगुणसमुद्धा- २                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | १२६        | वागादेः खलु बाह्यवस्तुविषयो १          | २४२          |
| रागव्यक्तिर्विप्रतीत्यास्पद्त्वं ३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ७३         | वाग्विस्तरा यस्य बृहत्त- १             | Ę            |
| रूपं तावकमुञ्ज्ञितद्वयमभूदद्वैत- १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | २६६        | वाचको हरणकर्तुरिष्यते ४                | 90           |
| रूप्यज्ञानं रजतमिद्मित्येवमुत्पद्य- १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ४६५        | वानप्रस्थगृहस्थनैष्ठिकजनैः ३           | ३५६          |
| रूप्यादिविभ्रममपेच्य हि शुक्ति- २                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | पूर        | विकारवादं कपिलादिपच- २                 | ६४           |
| अंदर के अध्यात है से अध्यात है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | विदितता परमात्मन इष्यते १              | ६१           |
| लडादिशब्देऽपगते लिडादौ १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ३६८        | विदिते पदे भगवतः परमे १                | २४३          |
| लच्यस्य लच्चणमिह त्रिविधं प्रसिद्धं १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | प्रथ       | विद्या च विश्वविषयानुभवोत्थपूर्व- २    | १७           |
| लद्यस्वरूपकथनाय न लच्चणानि १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | पूर्व      | विद्यावित्रहमत्रहेण पिहितं ४           | पू३          |
| लदयस्वरूपमपि सद्यद्मुष्य साद्रात् १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | प्रह       | विद्वांसो यदि मम दोषमु- १              | १२           |
| लच्यस्वरूपसुपलभ्य तदेकनिष्ठं १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | प्रथ       | विधयश्च कर्मविषयाः स्वतमः २            | २४२          |
| लच्यार्थनिष्ठमुपलब्धमतोऽन्यतो १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | पृश्प      | विधिनिषेधवचः परिमाणतः ३                | ३२६          |
| लच्यार्थवाचि पदमत्र हि लच्चणार्थे १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | पुरश       | विधिनिष्ठवाक्यमपि बोधयति १             | प्रश्य       |
| लिङ्लोडादिर्भावकस्तत्रभाव्या १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ३८८        | विधिपद्ानि हि भागसमपैणात् १            | २१४          |
| लोके प्रसिद्धपद्गोचरतानिमित्त- १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | २७५        | विधिमुखेन परस्य निवेदकं ३              | ३१२          |
| लोके प्रसिद्धपद्गोचरताऽस्ति कार्ये १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | २७६        | विधिरिह गुणभूतः प्रत्ययार्थोपि १       | ३६०          |
| लोकप्रसिद्धार्थपदान्नराणां १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 250        | विधिवचस्युभयं तु पदे पदे ३             | 388          |
| लोके हि मायाधिगता न माया ३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>≒</b> € | विनाऽपि शक्तिप्रह्णं पदानां १          | २६१          |
| शास्त्र । इ मायाविषया व माया , इ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 74         | विना महावाक्यमतो न कश्चित् ३           | ३०३          |
| व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | विरुद्धत्रिकस्य द्वयापत्तिदोषात् १     | ४५६          |
| वक्तारमासाद्य यमेव नित्या १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | v          | विवर्तवादस्य हि पूर्वभूमिः २           | ६१           |
| वक्तृत्वमेव घटते यदि लिङ्पदस्य १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ३६७        | विशेषणानामसती प्रवृत्तिने दृश्यते ३    | 200          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                        |              |

|                                      | - |              |                                           |      |       |
|--------------------------------------|---|--------------|-------------------------------------------|------|-------|
| इलोकप्रतीकानि अ                      | 0 | <b>र</b> लो० |                                           | 0    | श्लो० |
|                                      | 8 | 39.1         | 41-41 1-1111111111111111111111111111111   | 3    | २७२   |
|                                      | ? | पूर्         | 4104/11/11/11/11                          | 3    | 388   |
|                                      | 8 | २७३          | 410464 611410.00                          | 8    | 838   |
|                                      | 3 | 30           | शब्दस्य लाचि एकवृत्तिरिप त्रिधेषा         | 3    | १५४   |
|                                      | २ | १७२          | शब्दार्थसङ्गतिविदामथ सत्त्वशुद्धैः        | 3    | 338   |
|                                      | 3 | र्यूम        | Alast date die minner                     | 3    | २७१   |
|                                      | २ | 838          | शब्दःप्रवृत्तिजनको न तु बोधकरचेत् ।       | 3    | ३५५   |
| विज्ञाते ब्रह्मणि स्याद्विधिरयमफलः   | 8 | 844          | 41411411111111111111111111111111111111    | 8    | २३२   |
| वृत्ता प्रवर्तकतिवर्तकशास्त्रसिद्धये | 8 | G            | 1 trucking and a second                   | 3    | २२३   |
| वेदवाक्यविषयस्य सत्यता               | २ | 88           | 114111111111111111111111111111111111111   | 8    | ३५८   |
| वेदान्तवाक्यगतिरत्र बहुप्रकारा       | 3 | १८५          | शास्त्रद्वयेन परिदर्शितसाधनेन             | 3    | 03    |
| वेदान्तवाक्यजनिता मतिवृत्तिरेव       | 8 | २५           | 111/401                                   | 8    | ७३    |
| वेदान्तवाक्यजनितां परमात्मवुद्धि     | २ | पू३          | शास्त्रं यावत्तत्परं नेष्यते तत्          | २    | २१७   |
| वेदान्तवाक्यमिह कारणबोध-             | 3 | 388          |                                           | 8    | ७२    |
| वेदान्तवाक्यमिह येन पथा प्रवृत्तं    | 8 | र्ते8०       | शिष्योपसत्तिवचनानि समन्विता-              | 8    | पूर्ष |
| वेदान्तवादिसमयेऽपि समानमेतन्         | 3 | २१६          | शुक्तिकाविषयवुद्धिजन्मनः                  | 8    | ų     |
| वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थाः        | 3 | ३६२          | शुक्तीद्मंशात्पृथगप्रतीता                 | 8    | ४६    |
| वेदेऽपि लाचणिकवृत्तिरियं त्रिधैषा    | २ | १५७          | शुद्धत्वार्थं ब्रह्मण्स्त्यव्यते चेत्     | 2    | १६७   |
| वेदे वक्तुरभावतस्तदुभयं नास्तीह      | 8 | ३५१          | शुद्धः परो न खलु वाङ्मनसव्यतीतः           | 3    | Ę     |
| वेदैकगम्यमितिकार्यमभीष्टमिन्         | 8 | ३५७          |                                           | २    | २३५   |
| वेराग्यस्य दृढ्त्वमेकमपरं            | 3 | 3            | शुद्भुत्थतकेजनितं चिद्चिद्विभागं          | 8    | 200   |
| वैराग्यं विषयेषु पूर्वमपि मे         | 3 | पूद          | शेषेऽप्यूद्यं न्यायसाम्यादशेष-            | 8    | १८६   |
| व्यतिषक्तबुद्धिजनकं सकलं             | 8 | ३७५          | श्रद्धत्स्व सौम्येति हि शास्त्रि शास्त्रं | १    | २६७   |
| व्यवहारगोचरमतः सकलं                  | २ | 286          | श्रवणमननबुद्धयोजातयोयेत्फलं               | 3    | ३४६   |
| व्यवहारनिर्वहणशक्तिमसौ               | २ | १७०          | श्रवणादिकं शमदमादिपरः                     | 3    | 48    |
| व्यापारं सकलस्य भासयति यो            | 3 | ६२           | श्रवणेन्द्रियं च किल कर्ण्गतं             | २    | २३२   |
| व्यावहारिकमतोऽवगम्यतां               | २ | 83           | श्रीदेवेश्वरपादपङ्कजरजः                   | 8    | ६२    |
| व्युत्पन्नस्य हि बुद्धिजन्म सहसा     | 8 | 38           | श्रुतपदैरुपसंहृतिशालिभिः                  | 3    | ३२२   |
| श                                    |   |              | श्रुतिवचनमनेकं वक्ति तस्येचितृत्वं        | 3    | २५१   |
|                                      |   |              | श्रुतिवचनविशेषाच्चेतने कारगो              | 8    | yoo   |
| शक्तिव्याप्तिप्रत्ययौ कार्यिष्यन्    | 3 | १०७          | श्रुतिवचांसि मुनिस्मरणानि च               | २    | ६३    |
| शक्तो गुरोश्वरणयोनिकटे निवासात्      |   |              | 1 0 10 0                                  | 3    | २४१   |
| शक्नोति सिद्धमववोधियतुं च            | 8 |              |                                           | 3    | २५३   |
| शबंलताकवलीकृततावशात्                 | 8 |              | श्रुत्वाऽिवरोधनुपपन्नसमन्वयोऽथ            | 3    | 8     |
| शबलतापरिधानसमन्वयात्                 | 8 |              | श्रियोहेतुत्ववाची यदि भवति तदा            | 2    | 38=   |
| शबलमात्मपदेन निगद्यते                | 8 | ३२६          | 0 0 0                                     | 2    | २४    |
|                                      |   |              |                                           | ALT. |       |

| <b>श्लोकप्रतीकानि</b>                 |        | ऋो०        | ऋोकप्रतीकानि स्र                             | 0        | रलो०         |
|---------------------------------------|--------|------------|----------------------------------------------|----------|--------------|
|                                       |        | 1          |                                              |          |              |
| श्रेयः साधनयागदानहवनाद्यर्थेषु        | 8      | ४७२        | सप्रत्यभिज्ञनयनोत्थिधयो घटादेः               | <b>१</b> | ४६<br>४६६    |
| श्रेयःसाधनतालिङ्थं इति च              | 8      | ४७१        | सप्रयोजनकबुद्धिकारणं<br>समवायिकारणगर्णेन तथा | 3        | २०५          |
| श्रोत्रादिजन्यमतिवृत्तिषु बाह्यशब्दाः | 3      | ওদ         | समविषमसमुचयो न युक्तो                        | 8        | 3            |
| श्रौतार्थवृत्तिबललभ्यमपीह वस्तु       | 3      | १७४        | समीहितोपायतया लिङन्वयात्                     | 8        | 883          |
| रवेतिमानमभिपरयतः पुरः                 | 3      | २७७        | समुपसंहतशब्दसमन्वितैः                        |          | 323          |
| q                                     |        | NO SE      | सम्याज्ञानध्वस्तस्वप्रपञ्चः                  | מי. מי   | १५४          |
| षष्ठप्रपाठकनिबद्धमुदीरितं यत्         | 3      | २१६        | सम्यग्ज्ञानबलेन तं विरहितं                   | 3        | 308          |
| षष्ठी जातिगुणिकयादिरहिते              | 3      | 355        | सम्यग्ज्ञानविभावसुः सकल-                     | 8        | ₹ <b>5</b> . |
| स                                     |        | 17.7       | सम्यग्ज्ञानाजीवभेदप्रसिद्धौ                  | ०        | १५०          |
| सकलशक्तिविकल्पनयान्वये                | 3      | २२६        | सम्याज्ञानाद् ब्रह्मणः सिद्धिपत्ते           | 2        | 180          |
| सकलवेदशिरस्य परात्मधी-                | Y AY   | 323        |                                              | 2        | १५७          |
| सकृदुच्चरन्यजतिरेष गुणं               | 2      | ४६१        | सम्यग्ज्ञानान्मुक्तिसिद्धियेदीष्टा           | 9        | 800          |
|                                       | SER SE | ४६३        | सर्वत्र वस्तुषु जडेष्वज्ञ इप्रकाशं           | 4 7      | १८४          |
| सगुणवांक्यमपीह समन्वितं               | 8      | E STATE OF | सर्वप्रमाण्फलभूतसमस्तसंवित्                  | 3        | 350          |
| सिचत्सुखाद्वयवपुः कथयन्ति             | 8      | १७४        | सर्वश्रुतिस्मृतिवचोभिरयं परिब्राट्           | * 7      | 8            |
| सती न संवितिक्रयते हि सत्त्वात्       | 2      | 888        | सर्व पराग्विषयमेव हि मानजातं                 |          | 28           |
| सती हि सत्ताऽस्य पदस्य दृष्टा         | 34     | २०३        | सर्व यद्श्रीमह वस्तु यद्स्ति किं-            | ० क      | २२५          |
| सतोऽपि कार्यत्वम्युक्तमेव             | 3      | २११        | सर्वे सर्वेसमुद्भवाय घटते                    | ४ ३      | 85           |
| सतः प्रमाणाभिमतेषु पञ्चसु             | 3      | રપૂપ્      | स समानमित्युपनिषद्वचनं                       | 1        |              |
| सत्यतो यदि मुषा न भिद्यते             | 3      | 80         | साचादिहाभिमतमेव विवतेवादम्                   | 2 3      | 3.4          |
| सत्यप्यलुप्तचिति यत्त्वयि नास्ति      | ३      | ११३        | सान्तिताऽपि परमात्मनो भवेत्                  | 37 0     | १८२          |
| सत्यमेवमनृतं च दुर्लभं                | २      | 38         | साचित्वमात्मतमसामतिकञ्चुकेन                  | 3        | १३२          |
| सत्यमेवमनृतं च भेदतः                  | 2      | ४२         | साद्यवस्तु परिहृत्य सान्तिता                 | 3        | 038          |
| सत्यासत्यवपुस्तथाहि सगुणं             | 3      | ४६४        | सा चोपनेयरहिते विषयिण्यनन्ते                 | 8        | ३४२          |
| सत्येऽप्यस्ति ज्ञानता ज्ञानातायाम्    | 8      | १८६        | सादृश्यधीप्रभृति न त्रितयं निमित्त           |          | 25           |
| सत्यं ज्ञानमनन्तमित्यभिहिते           | 8      | २६३        | सापेज्ञाबुदितौ यदा तु भवतः                   | 2        | 388          |
| सत्यं न गत्यन्तरमस्ति तत्र            | 3      | 23         | साभासाज्ञानवाची यदि भवति                     | 8        | 378          |
| सत्यं यदाह गुरुमान्यदि वाक्यगम्य      | यं १   | १४५        | साभासमेतदुपजीव्य चिदद्वितीया                 | 3        | ३२३          |
| सत्यं यदाह पितृमान्व्यवहारदृष्टिम     | 12     | 38         | सामगानमथ जन्नगं जगत्                         | 3        | १६४          |
| सत्संप्रयोग इति जैमिनिरप्युवाच        | 2      | ४६         | सामगानमथ जन्नणं जगत्                         | 37       | १६५          |
| सद्सत्सद्सद्द्विकल्पितः               | 8      | १२         | सामगानमपि तत्स्वरूपतां                       | 3        | १६०          |
| सद्सरसद्सद्विकल्पितप्रतिबद्धा         | 8      | १३         | सामध्यमस्य मणिमनत्रनिमित्त-                  | 3        | 55           |
| सद्सदुद्भवनं न विमुक्तता              | 8      | ३५         | सामानाधिकरण्यमत्र पद्योः                     | 8        | १६७          |
| सहशसांशपराग्विषयेषु चेद्              | 8      | 38         | सामानाधिकरण्यमत्र भवति                       | 8        | १६६          |
| सद्र्पमावरणतानुभवादभीष्टं             | 3      | १२६        | मागानशिकरण्यमन्वयगिरा हेत्                   | 3        | २१७          |
| स परिष्टुच्छति कोऽहमसौ च कः           | 8      | 83         | सामान्यतः प्रथममेष पदार्थपिण्डो              | 1 8      | ३६१          |
| CI 11/5 AND 11/6 AND 11/1             |        |            | THE REAL PROPERTY OF THE PARTY OF            |          |              |

#### संनेपशारीरकस्य

|                                                          |             |                 |                                                                | -  | 1           |
|----------------------------------------------------------|-------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|----|-------------|
| <b>अहोकप्रतीका</b> नि                                    | अ           | • हलो           | श्लोकप्रतीकानि                                                 | अ० | श्लोव       |
| सामान्यं न विशेषवस्तुविरहे                               | 3           | 38              | संसिद्धा सविलासमोहविषये                                        | 3  | २३६         |
| सायुष्यादि न मोचपचपतितं                                  | 8           | 35              |                                                                | 2  | १३=         |
| सिद्धान्वितं यदि लिङादिपदानि                             | <b>न</b> १  | 388             | स्पष्टानुभूतिविषयो न तमस्तदानी                                 |    | १२३         |
| सिद्धार्थवादिवचनेषु न गौणता                              | दि १        | ४८६             |                                                                | 3  | १७६         |
| सिंहश्रुतिने घटते यदि शूरतास्य                           |             | १७३             |                                                                | 2  | २०५         |
| सुकृतदुष्कृतकर्मणि कर्तृतां                              | 8           | ३२७             |                                                                | 8  | 354         |
| सुकृतदु इकृतक्मेवशादयं                                   | 3           | 88              |                                                                | 8  | ३०१         |
| सुकृतदुष्कृतयोः शबला यथा                                 | 8           | ३२              |                                                                | 3  | २०४         |
| सुप्तो जन्तुः स्वल्पमात्रेऽपि कार्त                      | ने २        | 380             | स्वतोऽपरोचा चितिरत्र विभ्रः                                    | 8  | ४२          |
| सूत्रं तत्तु समन्वयादिति विधि-                           | 8           | २६१             | स्वप्नदृष्टमिह रज्जुसपेवत्                                     | 2  | ३५          |
| स्जिति रच्चित संहरति प्रभुः                              | ३           | २६६             | स्वप्नभ्रमोऽपि सुकृतादिनिबन्धन-                                | 3  | 280         |
| सृष्टिस्थितिप्रलयसंयमनप्रवेश-                            | 8           | २६०             | स्वप्नश्च जागरितमप्युभयं तवैव                                  | 3  | THE RESERVE |
| सोपाधीश्वरता निषेधनपरा                                   | ३           | १६३             | स्वप्ने तप्तशिलाधिरोहण्याता निःश्रे                            |    | <b>११</b>   |
| सोऽयमित्यपि पदार्थक्षपकं                                 | 8           | २०७             | स्वप्ने न जागरितमस्ति मृषात्व-                                 | 3  | ११५         |
| सोऽयंगिरोरिव न लक्त्णयाऽपि                               | 8           | 33              | स्वप्नेऽप्येवं स्वप्नहरूमोहमात्रात्                            | 3  | १०६         |
| सोऽयं पुमानयमसाविति पौरुषेरे                             | रे १        | १६५             |                                                                |    | ११६         |
| सोऽयं पुमानिति वचस्युभयप्रका                             | रा १        | १५६             | स्वरनः शुभाशुभफलागमसूचकः                                       | १  | 33=         |
| सोऽयं पुमानिति हि मुख्यपदार्थ                            | - 8         | 388             | स्वभावतश्चिद्घनिवग्रहस्य                                       | 3  | १४७         |
| सोऽवच्छेदोऽप्यस्ति नास्त्यम्बरे                          | २           | १५३             | स्वभावतो यन्मिथुनं विरुद्धं                                    | 3  | १६५         |
| सङ्कल्पपूर्वकमभूद्रघुनन्दनस्य                            | २           | १८२             | स्वराहिति च विद्यते श्रुतिः                                    | 3  | १५६         |
| संज्ञेपशारीरकमेवमेतन्                                    | 8           | ६०              | स्वाज्ञानकल्पितजगत्परमेश्वरत्व                                 | 8  | २           |
| सङ्घातवाद्मुपगम्य तु तेत्र पद्मे                         | 2           | 33              | स्वाज्ञानान्वयिनी चिदेव भवति                                   | 3  | 4           |
| संज्ञासंज्ञिसमन्वयावगतये<br>सम्बन्धजातविरहात्र च लच्चणा- | 8           | प्रप्           |                                                                | 3  | १७१         |
| सम्बन्धिता भवति लाच्याप्रवृत्तेः                         | 8           | २५२             | स्वात्मानमेव जगतः प्रकृतिं यदेक-                               | 8  | पूपू०       |
| सम्बन्धिरूपं यदि वस्तु लच्यं                             | The same of | २०५             | स्वाध्यायधर्मपठितं निज्वेदशाखा-                                | 3  | २६५         |
| सम्बन्धः समवाय इत्यपि परे                                | 8           | <b>२०३</b>      | स्वाध्यायवन्न करणं घटते-                                       | ?  | १५          |
| संवित्तिभेद्तभावतदीयजन्म-                                | 3           |                 | स्वानुरक्तमतिजनम्कारणं                                         |    | ४१७         |
| सावद्धरं वहति तद्विषयोपयक्तं                             | 3           | २३६             | स्वानुरक्तमतिजन्महेतुतां                                       | 3  | पूर्        |
| साबद् व्यक्तिविंप्रतीत्या स्पदत्वं                       | 3           | इस              | स्वाभाविकी हि वियद्निवतता                                      | 1  | 30          |
| सविद्व्युत्पाद्कं यद्वचनम्भिमतं                          | 2           |                 | स्वाभाविकी हुत भुजः खलु नो इस्ता                               |    | ११४         |
| वंवित्परिस्फुरति न स्फुरतीति                             | 2           | २४६             | ५व।याविद्याकाल्पताचार्यवेद-                                    | 2  | १६३         |
| विद्यमागान्नवां ति                                       |             | २१३             | स्वेच्छाविनिर्मितवपुर्वरमन्तरेण व                              |    | १८१         |
| विदन यदिह सानफलं एकिन                                    | e ar        | २८६             | Ē                                                              |    |             |
| रगर्भानमप्यारतया यथावन                                   | अ           | 8               | हित्वा न वाक्यपद्ते प्रतिपत्तिहेतुः १                          |    | ११०         |
| सारह्मपमवगच्छ विविच्यमानं                                | 3           | ų               | ह्रस्वाणुत्वे कारणद्वित्वहेतोः २                               |    | ७२          |
| लिखा सावलासमाह्वाष्ये                                    | 8           | 39              | ZZAIZT ZIMZZZZ                                                 |    | ७१          |
| समाप्तांऽयं संनेपशा                                      | रीरक        | स्य ऋ           | करपाच्य ज्यणुकमणुश्मस्तद्वद्गा- २<br>काद्यचरणप्रतीकवर्णानुकमः। |    | 3,          |
|                                                          |             | and the same of | 1 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10                        |    |             |

## परिशिष्टम् (२) उद्धरणवाक्यंविवरणम्

| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ~~~~~              |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>उद्धर</b> णवाक्यानि                  | पृष्ठ-संख्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | त्राकरः            |
| त्राकुर्वन् विहितं कर्म                 | 288                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | मनु० ११।४४         |
| श्रगिनहोत्रं जुहोति                     | <b>4</b> 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | तै० सं० शपाहाश     |
| श्रग्नीनाद्धीत                          | १८१,२५८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | तै० त्रा० शशशाह    |
| <b>স</b> র্ম্মাপ্রান্ম                  | १६३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | गी० ४।४०           |
| श्रज्ञानेनावृत्तं ज्ञानं                | १पप,४६३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | गी० पा१प           |
| अथात आदेशः                              | ४५३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | बृह० २।३।६         |
| त्रथातो धर्मजिज्ञासा                    | १७,५१,५८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | जै० सू० १।१।१      |
| त्र्रथातो ब्रह्मजिज्ञासा                | ५,४६,५१,५८,६६,२६६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | त्र० सू० १।१।१     |
| अथेतयोः पथोर्न कतरेणचन                  | ४३८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | छां० ५।१०।⊏        |
| अध्वर्युं निष्क्रामन्तं                 | ३५६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | तां० ब्रा० ६।७।१३  |
| अनादिनिधना नित्या                       | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | म० भा० शां० २३१।५६ |
| अनावृत्तिः शब्दात्                      | ४३७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | त्र० सू० ४।४।२२    |
| अन्नमयं हि सौम्य मनः                    | ३०८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | छां० द्वापाष्ठ     |
| अब्धिवद् भृतमर्यादाः                    | १०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | नारद्० ५।१०        |
| श्रयमात्मा ब्रह्म                       | 309                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | माण्डू० २          |
| श्ररूपवदेव हि                           | पू३२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | त्र० सू० ३।२।१४    |
| अर्थें ऽनुपलब्धे तत्त्रमाणम्            | <b>5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | जै० सू० १।१।५      |
| त्रर्थेंकत्वा <b>त्</b>                 | 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | जै० सू० शशप्र६     |
| अहें कृत्यतृचश्च                        | ५४,३२६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | पा० सू०            |
| श्रवध्यो ब्राह्मणः                      | २२६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | का० सं० १२।१२      |
| अविनाशी वा अरे अयमात्मा                 | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | बृह्० ४।५।१४       |
| अशरीरं वाव सन्तं                        | 828                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | छां० ना१२।१        |
| श्रसङ्गो ह्ययं पुरुषः                   | ३०५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | बृह्० २।३।१५       |
| असन्तुष्टा द्विजा नष्टाः                | ६६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | A                  |
| श्रस्ति ब्रह्म                          | १७०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | तै० रा६।१          |
| श्रस्य महतो भूतस्य                      | T The second sec | बृह० २।४।१०        |
| श्रस्य लोकस्य का गतिः                   | ३४७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | छां० शहाश          |
| श्रम्य लोकस्य सर्वावतः                  | 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | बृह्० ४।३।६        |
| श्रहं ब्रह्मास्मि                       | ३,११३,१७०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | बृह० १।४।१०        |
| <b>आत्म</b> प्रहीतिः                    | ३५८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ब्र० सू० १।३।१६    |
| आत्मनः त्राकाशः सम्भूतः                 | १६६,३६८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | तै० राशिश          |
| श्रात्मनि चैवं विचित्राध                | ę                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | त्र॰ सू॰ २।१।२८    |
| आत्मानं चेद्रिजानीयात                   | 308                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | बृह्० श्राप्ता१२   |

### संनेपशारीरकस्य

| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ |                           | ~~~~~~ 6'                |
|-----------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>उद्धर</b> णवाक्यानि                  | पृष्ठ-संख्या              | त्राकरः                  |
| श्रात्मानं मानुषं मन्ये                 | ३८३                       | बा॰ रा० युद्ध० ११७।११    |
|                                         | <b>।३,५</b> ≒,६१,६२,५५४ 🦠 | बृह्॰ राष्ट्राय          |
| आत्मा वा इदमेक एवाम आसीत्               | ३५८                       | पे० १।१                  |
| त्रात्मैव रिपुरात्मनः                   | ४०६                       | गी० ६।५                  |
| त्रात्मैवास्य ज्योतिर्भवति              | ३५६                       | बृह्० ४।३।६              |
| श्राम्नायस्य क्रियार्थत्वात्            | २६०                       | जै० सू० शशश              |
| इतरत् तद्रथम्                           | २०३                       | शा० भा० २।१।१            |
| इदं सर्व यद्यमात्मा                     | 8                         | नृ० उ० ५                 |
| इन्द्रो मायाभिः पुरुद्धप इंयते          | ३३४,३७८,५२८               | बृह्॰ राप्रा १६          |
| इंचतेनीशब्द्म्                          | १न्ह                      | त्र० सू० ३।१।५           |
| <b>उक्तानुक्तद्विरुक्तानां</b>          | 3                         | पराशरो०                  |
| उद्भिदा यजेन्                           | 84્ફ                      | तां० त्रा० १६।७।२३       |
| श्रीत्पत्तिकस्तु शब्दस्यार्थेन संबन्ध   | : 5,88,85,860,388         | जै० सू० १।१।४            |
| अौदुम्बरीं स्पृष्ट्वीद्गायेत्           | ર્પૃદ                     |                          |
| एकधा बहुधा चैव                          | 828                       | व्र० वि० १२              |
| एकमेवाद्वितीयं                          | <b>५,२</b> ≒,१०६,५०६      | छां० ६।२।१               |
| एकस्य तूभयत्वे संयोगपृथक्तवं            | पूर्                      | जै० सू० ४।३।५            |
| एतच्छोचं गृहस्थानां                     | Ęų.                       | मनु० ५।१३७               |
| एतद्प्रमेयं ध्रुवम्                     | ५०,५६                     | बृह० ४।४।२०              |
| एतस्यैवानन्दस्यान्यानि भूतानि           | २८                        | बृह० १।३।३२              |
| एतांश्च सत्यकामान्                      | 938                       | छां० पाश्रह              |
| एष एव परमानन्दः                         | ५,२५,४५१                  | बृह० ४।३।३२              |
| एष ते त्रात्मा                          | ų.                        | बृह० ३।७।३               |
| एव सम्प्रसादः                           | <b>४</b> ७३               | छां० शरा३                |
| ऐश्वर्यं कारणत्वं च                     | 838                       | बृह्० वा० पृ० १४२६       |
| कर्ता शास्त्रार्थवत्त्वात्              | 785                       | त्र० सू० २।६।३३          |
| कुतस्तज्ज्ञानमिति चेन्                  | १५३                       | बृह० वा० सं० २६५         |
| कामादीतरत्र<br>कारीर्या वृष्टिकामः      | ४६२                       | त्र० सू० ३।३।३६          |
| कार्योपाधिरयं जीवः                      | <b>ξ</b> 0                |                          |
| कविमाध्यं तावः                          | 838                       | त्रि० म० ना० ४।८         |
| कृतिसाध्यं प्रधानम् यत्                 | 83                        | प्र० पं० वा०             |
| गर्भ एवैतच्छयानो वामदेवः                | પૂપ્હ                     | ऐत० ५।४                  |
| गुणे त्वन्यायकल्पना                     | २८३                       | जै० सू०                  |
| गुरुधियमभावस्य                          | २३८                       | The second of the second |
| चित्रया यजेत पशुकामः                    | ६०,४५६,४५७                | तै० सं० राष्ट्राइ        |
| चादना चोपदेशस्र                         | २३१                       | रलो० वा० पा१२            |
| दिनालच्योऽथीं धर्मः                     | ५१,१७७                    | जै० सू० शशार             |
|                                         |                           |                          |

| <b></b>                                | उद्धरणवाक्याववरणम् | 40E                                 |
|----------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| <b>उ</b> द्धरणवाक्यानि                 | पृष्ठ-संख्या       | त्राकरः                             |
| जच्चत् क्रीडन् रममाणः                  | ४८५                | छां० पा१२।३                         |
| जनिकर्तुः श्रकृतिः                     | २७४                | पा० सू०                             |
| जन्माद्यस्य यतः                        | 4,85,806,863,300   | त्र० सू० १।१।१                      |
| जतिलयवाग्वा                            | 48                 |                                     |
| जायतेऽस्ति वर्द्धते                    | 4,8                | नि०                                 |
| ज्ञानेन तु तद्ज्ञानम्                  | ४६३,४६४            | गी० पार्द                           |
| तं त्वौपनिषदं पुरुषं                   | पु३८               | बृह्० ३।६।२६                        |
| तं विद्याकर्मणी समन्वारभेते            | ४२२                | बृह० ४।४।२                          |
| ततः पदं तन् परिमागितव्यम्              | 3                  | गी० १५।४                            |
| तत्तु समन्वयात्                        | १०२,१३७            | त्र० सू० १।१।३                      |
| तत्त्वमसि                              | ३,१०६,१७०,४०६      | छां० ६।⊏।७                          |
| तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशन्           | ४०,१५६,४१६         | तै० २।६                             |
| तदनन्यत्वमारम्भणशब्दादिभ्यः            | ३२३,३२६            | त्र० सू॰ २।१।१०                     |
| तदात्मानं स्वयमकुरुत                   | २६६                | तै० ७।=                             |
| तदेतत्त्रेयः पुत्रात्                  | रद                 | बृह्० १।४।८                         |
| तदैच्चत बहु स्यां                      | 4१६,4२०            | छां॰ ६।२।३                          |
| तद्धाम परमं मम                         | ą                  | गी॰ १५।६                            |
| तद् यथाऽनः सुसमाहितम्                  | 8ईर्               | बृह्० शशीर्य                        |
| तद्यो यो देवानाभवुध्यत्                | पूदर               | बृह्द शप्तार ०                      |
| तद्विजिज्ञास्स्व                       | २६६, ३००           | तै॰ १।१।१                           |
| तद्विज्ञानार्थम्                       | પૂપ્               | मुं॰ रा१२                           |
| तद्विष्णोः परमं पदम्                   | 8                  | कठो॰ ३१६                            |
| तम त्रासीत्                            | ३७५                | ऋ० सं॰ ५।७।१७                       |
| तमेतं वेनानुवचनेन                      | २१६,५५०,५५१        | बृह्॰ ४।४।२२                        |
| तर्काप्रतिष्ठानात्                     | ३०८                | ब्र॰ सू॰ २।१।११                     |
| तस्मादेवंविच्छान्तो दान्तः             | पूर्               | बृह० ४।४।२३<br>श्लोक वा० शून्य० २५२ |
| तस्माद्यत्रोभयोदोषः                    | <b>प्</b> रि       |                                     |
| तस्माद्वा एतस्माद्दात्मन त्राकाश       |                    | तै० राशार                           |
| तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमो           |                    | ब्रां० ६।१४।२<br>तै० रापा१          |
| तस्य प्रियमेव शिरः                     | ४८६,५४५<br>१३      | बृह० शिक्षार                        |
| तस्य ह न देवाश्च                       | ३३३                | ब्रो० ६।४।१                         |
| त्रीणि रूपाणीत्येव सत्यं<br>दूरादेत्यः | 95<br>95           | का० वा० ४।३                         |
| द्रव्याणां कर्मसंयोगे                  | २२२                | जै० सू० ३।४।४०                      |
| धर्मे प्रमीयमाणे हि                    | 38                 |                                     |
| धात्वर्थव्यतिरेकेण                     | २२५                | तं० वा० पृ॰ ३८२                     |
| ध्यायतीव लेलायतीव                      | ४३३                | बृह्० ४।१।७                         |
| न कल्बजं भन्नयेत                       | <b>4</b> 3         | भाप०                                |
| न कल्ला मरायत                          |                    |                                     |

## संदोपशारी रकस्यं

| उद्धरणवाक्यानि                    | पृष्ठ-संख्या   | त्राकरः               |
|-----------------------------------|----------------|-----------------------|
| न केवला प्रकृतिः प्रयोक्तव्या     | २२१            | पा सू भा ३।१।२        |
| न चेदन्यं प्रकल्पयेत्             | 4ई8            | जै सू. १०।८।७         |
| न जातु कामः कामनां                | ४१६            | मनु २। ६४             |
| न जायते स्रियेत                   | 8              | कठो २।१८              |
| न वा अरे अयमातमा                  | · 844          | बृह् राष्ट्राप        |
| न निरोधो न चोत्पत्तः              | पूद्रपू        | माण्डू, २।३२          |
| न लिप्यते लोक्दुःखेन बाह्यः       | ₹ <b>08</b>    | कठो, पा११             |
| न हिंस्यात् सर्वभूतानि            | 308            | महा वन २१२।३४।३७      |
| न हि द्रष्टुः दृष्टेः             | 8नन            | बृह् । ४।३।२३         |
| नादवृद्धिपरा                      | 808            | जै. सू. १।१।१७        |
| नाभावो विद्यते सतः                | प्०प्          | गी. २।१६              |
| नामधात्वर्थयोगे तु                | २२६            | रलो वा अपोह ३३        |
| नावेदविन्मनुते तं बृहन्तं         | ४३८            | तै ना ३।१२।६।७        |
| नाग्रुचिर्वहा कीर्तयेत्           | <b>48</b>      | The second section is |
| नित्यं विभु                       | ų              | मुं. १।१।३            |
| निस्त्रैर्गुण्यो भवार्जु न        | 308            | गी. २।४५              |
| नेचेतो द्यन्तमादित्यम्            | २२६            | मनु ४।३७              |
| नेति नेति                         | ८०,२३३,४७६,५११ | बृह् र।३।६            |
| पञ्च पञ्चनखा भद्याः               | ६१             | PROPERTY IS NOT       |
| पराख्नि खानि व्यतृ ण्रत्स्वयं भुः | ३०६,४३२        | कठो । ४।१             |
| पराभिष्यानातु                     | 138            | न सू. ३।२।५           |
| परयन्वै तन्न प्रयति               | ४५५            | बृह् शिश्रा२३         |
| पुरुषश्च कर्मार्थत्वात्           | २७             | जै. सू. ३।१।६         |
| पूर्वापरीभूतभावम्                 | २७०            | नि,                   |
| पूर्वावाधेन नोत्पत्तिः            | ર્યૂપ્         | रलो वा                |
| पूर्वेषामिप गुरुः                 | ४३०            | यो सू शश्             |
| पौर्वापर्ये पूर्वदौर्वल्यम्       | ३५६            | जै सू ६।५।५४          |
| प्रकृति स्वामधिष्ठाय              | 338            | गी, शिह               |
| <b>प्रकृ</b> तिप्रत्ययौ           | २२१,२२२        | पा सू भा ३।१।६७       |
| प्रकृतैतावत्त्वं                  | १६०            | ब्र. सू. ३।२।२२       |
| प्रवृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा        | , ,            | देवीभा                |
| प्राणो वै प्रहः                   | રપૂર           |                       |
| प्रतिपादिकार्थ-                   | १३७            | बृह् ३।१।१            |
| फलं पुरुषार्थत्वात्               | २७             | पा. सू.               |
| फलवुद्धिप्रमेयाधिकारि-            |                | जै. सू , ३।१।५        |
| बहु स्याम् प्रजायेय               | २२७<br>३३३     | न्यायसुधा             |
| ब्रह्मणा सह ते सर्वे              | 830            | छां, ६।२।३            |
| त्रह्म पुन्छं प्रतिष्ठा           | ३५७            | तै, रापार             |
|                                   |                | " JIRIT               |

#### **उद्धरणवाक्यविवरणम्**

| पृष्ठ-संख्या    | त्राकरः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| प्रु            | बृह. २।३।६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8               | नृ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                 | शा भा ३।४।४०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                 | न. सू. २।३।१३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ४२              | मेच्यु ६।३०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ३३५,३३८         | त्र सू. रारा११                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ४६३             | गी. जा१४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ४६०             | जा द १०।१२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                 | त्रं सू. ३।२।३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                 | गी, ३।३०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                 | गी. ह।१०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ४५१,४६२,४५०     | रवेता. ४।१०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ४६०             | शाण्डि ३।१।३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                 | बृह् । ४।४।२३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| १५६,१८८,२७६,२७७ | तै ३।१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 30,3            | तै. राष्ट्राश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                 | छां ७।२४।१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                 | जा. ४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                 | छां. ४।२।६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                 | गी रापर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                 | तै २।७<br>मु १।१।६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                 | श्वेता ६।२२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                 | छां, ६।१।३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                 | बृह् ३।७।१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                 | गी. १५।१६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                 | ह्याँ । ७१३।१<br>इवेता ६।१८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ₹5.30%          | बृह् ३।५।१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| २६८,३३८         | ब्र.स. रारा१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| २२              | बृह् रापा१६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 48              | पा. सु.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ६२८,४७६         | छां ६।१।४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| रेप्र           | श्राप १८।१।१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                 | बृह् ३।६।२८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 48              | पा. सू.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 03              | पा. सू.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5               | मनु. १।२१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                 | १०२, २२२<br>३३१, ३३६<br>१०२, ३३६<br>१४१, ३६६<br>१४६३<br>१६५, १५६०<br>१५५, १६०, १५६०<br>१५६, १६०, १५६०<br>१५६, १६०, १५६०<br>१५६, १६०, १५६०<br>१५६, १६०, १५६०<br>१५६, १६०, १५६०<br>१५६०<br>१५६०<br>१५६०<br>१५६०<br>१५६०<br>१५६०<br>१५६०<br>१५६०<br>१५६०<br>१५६०<br>१५६०<br>१५६०<br>१५६०<br>१५६०<br>१५६०<br>१५६०<br>१५६०<br>१५६०<br>१५६०<br>१५६०<br>१५६०<br>१५६०<br>१५६०<br>१५६०<br>१५६०<br>१५६०<br>१५६०<br>१५६०<br>१५६०<br>१५६०<br>१५६०<br>१५६०<br>१५६०<br>१५६०<br>१५६०<br>१५६०<br>१५६०<br>१५६०<br>१६६०<br>१६६०<br>१६६०<br>१६६०<br>१६६०<br>१६६०<br>१६६०<br>१६६०<br>१६६०<br>१६६०<br>१६६०<br>१६६०<br>१६६०<br>१६६०<br>१६६०<br>१६६०<br>१६६०<br>१६६०<br>१६६०<br>१६६०<br>१६६०<br>१६६०<br>१६६०<br>१६६०<br>१६६०<br>१६६०<br>१६६०<br>१६६०<br>१६६०<br>१६६०<br>१६६०<br>१६६०<br>१६६०<br>१६६०<br>१६६०<br>१६६०<br>१६६०<br>१६६०<br>१६६०<br>१६६०<br>१६६०<br>१६६०<br>१६६०<br>१६६०<br>१६६०<br>१६६०<br>१६६०<br>१६६०<br>१६६०<br>१६६०<br>१६६०<br>१६६०<br>१६६०<br>१६६०<br>१६६०<br>१६६०<br>१६६०<br>१६६०<br>१६६०<br>१६६०<br>१६६०<br>१६६०<br>१६६०<br>१६६०<br>१६६०<br>१६६०<br>१६६०<br>१६६०<br>१६६०<br>१६६०<br>१६६०<br>१६६०<br>१६६०<br>१६६०<br>१६६०<br>१६६०<br>१६६०<br>१६६०<br>१६६०<br>१६६० |

### संनेपशारीरकस्य

|                                            | To the second se |                                |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>उद्धर</b> णवाक्यानि                     | पृष्ठ-संख्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | श्राकरः                        |
| वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थाः              | पृहर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | मुं. ३।२।६                     |
| वैश्वानरमुपास्ते                           | १०५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | छां ५।१८।२                     |
| <b>ब्रीहीनवहन्ति</b>                       | <b>\$</b> 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | त्राप १।७।१०                   |
| शारीरं केवलं कर्म                          | ६६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | गी. ४।२१                       |
| शास्त्रयोनित्वात्                          | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | पा. स. १।१।४                   |
| शास्त्रैकदेशसम्बद्धम्                      | २                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | वि धर्मी                       |
| शुद्धमपापविद्धम्                           | Y,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ईशा =                          |
| शुश्रूषा श्रवणं चैव                        | १३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |
| श्रद्धावान् लभते ज्ञानं                    | १६३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | गी. ४।३६                       |
| श्रेयःसाधनता ह्येषां                       | १०६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | रलो वा २।१४                    |
| स एष नेति नेति                             | रूप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | बृह् ३।८।२६                    |
| स एष अज्ञायुधी यजमानः                      | १०८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | श्रा ब्रा १२।५।२।५             |
| सता सौम्य तदा सम्पन्नः                     | ४७१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | छां. ६।⊏।१                     |
| सति सम्पद्य                                | ४७३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | छां ६।६।२                      |
| सत्यं ज्ञानमनन्तं                          | ५,१६२,४८४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | तै राशश                        |
| सत्संप्रयोगे                               | ३२४,५७४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | जै. सू. १।१।४                  |
| सन्दंशेनाभिचरन् यजेत                       | 308                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | षड्विंश, ३।१०                  |
| सन्ध्ये सृष्टिराह हि                       | 838                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | न सू ३।२।१                     |
| स भगवः कस्मिन्<br>समुदाय उभयहेतुके         | Ę                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | छां ७।२४।१                     |
|                                            | ३३५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | न सू रारा १५                   |
| स समानः सन्तुभौ लोकौ<br>सम्भवाम्यात्ममायया | ४३३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | बृह् . ४।३।७<br>गी . ४।६       |
| सर्वे खिल्वदं ब्रह्म                       | 338                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |
| सर्वापेचा                                  | 5,488                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | छां. ३।१४ १                    |
| स स्वराड् भवति                             | %=8,4=3<br>%=2,5=3,5=3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | त्र. सू. ३,४।२६                |
| साचाद्परोचाद् ब्रह्म                       | १७६,४८३,४८५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | छां, छ।२५।२                    |
| सामानाधिकारण्यं च                          | 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | बृह् ३।४।२                     |
| सिद्धस्य व्यव्जन                           | १२८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | तै सि                          |
| सचकस्य हि                                  | •3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | बृह् वा सं १०३३                |
| सेयं देवता                                 | <b>૧૯૫</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | त्र सू ३।२।४                   |
| सैषा त्रानन्दस्य मीमांसा                   | प्,प्०८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | छां ६।३।२                      |
| सोमेन यजेत                                 | २६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | तै. राप                        |
| स्याल्लोकवत्                               | २०२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | तै सं शराराश्य                 |
| स्वतः स्वंप्रमाणानां                       | रूप<br>पुरु०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | बृं सू रे।१।३३<br>रतो वा रे।४७ |
| स्वयंष्योतिः                               | 440                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | वृह् वा सं पृष्ठप              |
| व्यं <del>ज्</del> योतिरसौ                 | 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | वृह् ३।३।६                     |
| त्वाध्यायां <u>८</u> ध्येतव्यः             | २८,१८१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | श्रा                           |
| रतेह तिनाथयोः                              | प्रजर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | पां सूं शरार्ध                 |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A.                             |



